

# TENGERUM ENERGERA

स्वाय द

गाउँछ सांत्रियायन

विहार-**रा**ष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना प्रकाशक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिपद् पटना

Durga Sah Municipal Library।
NAINITAL.
इगोमाह अव गरियन हिन पे
Glass No.
Book No.
Received on

पथम सस्करण वि• सं० २०१४, शकाब्द १८७९, सन् १९५७ ६० मनीजिकार सुरक्षित

**म**'ल्य

सिनिहत्व

4461

मुझक एव० एम० कामध नवनळ हेराहड प्रेस, लखनऊ

## समर्पण

परंगत अ० काशीपसार जामसालको | जनकी स्मृति । धारह सपैकि भवन्त विशेषके बाद भी गेरे भीवन की प्रिय विधि है

#### स्तिकारी

लप पुराक के पास का इस्तालां में उठ निर्देश किया का दूषा है कि परिपद् ने फाका प्रतास कि स्पूर्ण किया का स्वीवंद किया असे साथ पहले मुझगों को में परिस् भारता किया कर सम्बद्धा होते का अल्लाक होते का कारण भारते हैं

परात रह का उपाई १९५४ ई० में ही नार हो गई भी। पहला संह हमके वाब छप । लगा गोर उससे एक को पूर्व ही पकाशित हो गया। इस शह के प्रकाशन में जिनामं कारणों स विल्हा तो रजा, पर किलता में की क्यों एए विल्हा स्वागिविक जान परात है। कि पाठन हम जात का उनुसन हम संगति है।

पुरने मण्ड से इस सण्ड का सामार जेनका है। होनो सण्ड मिलकर यह इतिहास एक तमर पाठों से जिथक का हुआ है। इस की जिसला के अनुसार लेगक की शमशीला। का कमान भी पठक आसाम कर सकते हैं।

रिसहल में मिरारित्यमधा पर धिनार करने में ऐशा पतील होता है कि उन्होंने सिरिंग के विभिन्न निषयों पर जिला जानक जिला है, मना नुसरा कोई एक महित्यसेवी जरान नहीं दिस महाही। उन्हें केवल उदमह रूपना न मानकर एक सुत्रतिष्ठिन साहित्यक महागा मिराना अपयनन होगा। उनकी नई खोज और गई प्रतिभा की न देते हुई हिलानाहिय की समी। नादर करेंगतीय है।

वर्तमान प्राकी वित्तरशादी में राजनीति में एशिया का महर्च दिन दिन बढ रहा है। उसम भी भन्य एसिया के साथ भारत के ऐतिहासिक गम्पर्क को प्राचीनता पर श्यान हैने में देग इति एम की ज्या पता और भी पर जाती है। हमकी प्रामाणिकता का अनुभन राय पाठ कही कर सकते हैं, अभेति श्री कर हार्ज के मुहर्म के परिष्णाम-का पाम, इतिहास भार हुआ है। जा कादा है कि इससे हिन्दी के निर्मालानुभूत अभाति पूर्वि होगी।

माधिक-पूर्णिमा, शकाब्द १८७९ नगरनर १९५८ ई० शिवगूजन सहाय (तंत्रालक)

#### प्रस्तावना

पुरत की जितम सह कि पाट को के हाज में जाते देशकर, मालूग होता ह, एक जहां भार सिर से उत्तर गया। इस सारे गमपमें कि तार आजा और निराज्ञिक तीचमें भटकता पटा था। बाधायें सभी प्रकारक की जारमें और कभी प्रकारी आरंग जा जाती थी। एक प्रेयमे प्रपम सहके आठ-दस कामें क्षेपांज हा जाने के बाद काम का प्रमा, जोर अतम प्रकारक बदलने पर हो गाड़ी आगे चली। दिवीय स्वकार्य में के स्वप काग वे कर अपनो कि ममंदारीपर प्रेसमें दे दिया, पर प्रेसकी गडकरी इतनी हो गई, कि जाशा नहीं नी, नैया पार होगी। स्वर, "कुफ हूटा खुदा खुदा करके"। ऐसी वाचायें उपस्थित न हुई होती, तो अय तीन साल पहलें ही प्रकाशित हा गया होता।

मध्य एगियाने इतिहासपर किसी भी भाषामें कोई विर कि प्रय नहीं है। जो एकान है भी, वह बहुत सिंक ताना कालमें नहत दूरतक हमें नहीं ले जाने, और न वह आधुनिकतम सामग्रीपर आधारित है। मध्य-एसियाने इतिहासकी सामग्रीकी गर्वेषणा मोवियत इसमें वहुत हुई है। किसी-किसी का उपर यथ भी जिले गये, पर सपूर्ण का कि ऊपर लिगानेको आगेने लिये छोड़ दिया गया। इन बातो से जेग कि कि कि मिलूम होगी। उस ग्रथमें अनेक नृदिया होनी बिल्कुल सभव है। १९४७ के बाद को अन्छन्य सामग्री का बहुत हम उत्योग मैंने कर पाता है। भारत भे सोवियनमें प्रकातित ग्रथ और अनुस्तान-पनि कारे सुरुभ नहीं है।

मन्य-एनियामें नीनी मध्य-एनिया भी शामिल है। जिसके किसी-फिसी कालपर इस प्रथमें नाफी निवेनन हुआ हैं, पर पूरी तौरसे लिखना बाकी है। मेरी उच्छा तिब्बत को लेते चीनके इतिहासपर एक विस्पृत प्रधा लिगतेकी है। यदि उसके लिखनेमें सफार हुआ, तो यह कमा पूरी हो जायभी। पर, इसमें अधु जोर भौति हा गाया ही रास्ता रोके नहीं है, बल्कि हमारे स्वतत्र देशकी नीकरशाही भी पूरी नौरसे रोश अह काने के लिगे नैयार है। अग्रेजी बागनमें सिर्फ पहली बार मुझे निगकर तिब्बत जानेकी जब्दतपड़ी थी। भेरे राजनीतिक विचार उस चान भी बहा थे, जो जाज है। पर, जयेजी सरकार तोर अयेज नो हर अहाने यार कि हार्य के महत्वमा समझते बाधा ही सि।

१९३४ ५० में भे दूसरी बार तिब्बत जाने ि लिये ब्रिटिश पोलेटिका एकेट के पास करोक में आजापत लेने गया। नाम मालूम होने ही वह बट हर्ष साथ गिले। ओर आजापत ही नहीं दिया, बिल्क अधिक आत्मीयता दिएलाने के लिये निब्बत अपने लिय हुए फोटो दिखलाये, कितनी ही बाते पूछो। उसीक स्पानपर १९५० में जो भारतीय राज्यन थे, वह मिलनेपर विलक्ष ल दूसरे ही साबित हुए। उन्हें निब्बत में नारेगे कोई जिज्ञासा नहीं थी, और शिष्टाचारके नाते ही एक वो मिनटके लिये मिले। नीकरसाही न एक बार पासपोर्ट देने से उनकार किया, और, दूसरी बार कोशिश करने पर वह मिल गया। उसके लिये बड़ी उत्सुकता इसी कारण हैं, कि तिब्बत में भारतीय संरक्षत-ग्रंथोंकी नई तालप्रसियोंके मिलनेकी संभावना है।

ग्रथक प्रकाशित होनेका ननसे जिस्तिम नामाजापाय गार (व का नेन सिजाना है) त बहार) और भी शिवगूजनगढ़ार काउन सिग्तान मन तो ग्रथना ए क्रीकत बन्नप्र हैं , मुझमें भी अधिक उतानलें थे। गंभूरी,

20-9-45

Mars all, the

# विषय-सूनो

| CIFI        | ₹ <b>₹</b> 'Ç                 | ताप्त      | अः प। प                       | qr,            |
|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
|             | अग्रत १                       |            | गया ४-५५ । गार                | p              |
| ۳۳.,        |                               | ,          | ३ गराम                        | <del>१</del> ६ |
| ۳ ز.        | ामान (१२०० १५५० ई             | 0)         | । इ.स.नी                      | २६             |
| Ą           | नाम मगाउभा (१५०० १३५८         | F ( 0 ?    | प रिक (बरका)                  | २६             |
| Ý           | 152 , 1441                    | ą          | ६ ॥ त्र-गृत (मुझ्नो) तेम्र    | २९             |
| *           | HI H. ( H., T.)               | ć          | ७ नुशासञ्ज्                   | २९             |
| ¥ ,         | सम्बन्धाः सम्बन्धः            | Ę          | द नामताइ                      | २९             |
| z,          | म् । (म्यान्यः)               | 19         | नागाइते साथ संघर्ष            | 30             |
|             | their (line)                  | Ø          | ९. अपनेक गान                  | 3 6            |
|             | (१) भागी गंजा                 | ₹ 0        | (१) आपयी सपर्व                | 3 8            |
|             | (५) भागिन्द्रम स्ट्रार        | 89         | (२) युरापपर अभियान            | 3.8,           |
| 4           | पा गार (नेयन्तः)              | 88         | (४) मास्को राजुल              | 3 6            |
| 17          | त- भ्य (य सन्त)               | 88         | (४) इस्लामसे सहानुभूति        | \$6            |
| 1.          | यामन् प्र (मृत् तुक्ष)        | 84         | १० विनीवेग                    | 56             |
| 4           | गेगेन्, ज्नु फल (विश्व-सूत्र) | 81         | ११. जानीबेग                   | 38             |
| ęυ.         | विमुख्येमुर (जार निस्त्र जि)  | 26         | (१) प्लेग गहामारी             | 36             |
| 8 8         | िन्-केर्नान्, (पून्)          | 11         | (२) ईरानपर नाक्रमण            | ₹8             |
| 153         | पुगलः (भिन्न-निक्र)           | **         | १२ बरवीचेग                    | 85             |
| <b>?</b> 3. | प्राचीमुर (वेत्-मुझ)          | 24         | १३. निलदीवेग                  | ४२             |
|             | रिग्-छेन्-गल् (निज-चुज)       | 8 &        | १४. नौरोजबंग                  | ४२             |
|             | थेगन्-भेगुर (शुब-ति)          | १६         | १५ चेरकेसबेग                  | *5             |
|             | नदा र्युग                     | \$19       | १६ ओदा पैस                    | Яģ             |
| ₹.          | गुनर्ण-नोर्ने (१२२४-१३७५ ६०)  | 28         | १७. लिजिर                     | ΧŹ             |
| ş           | ग्-रिव (ग्-रिव)               | १८         | १८ हरा                        | 83             |
| *           | बा-तू भाग, जु-छि-पुत्र        | 20         | १९. तेम्रखीजा                 | 8.3            |
| 4           | (क) वार्षिकर विजय             | 23         | २०. मुरीव                     | Χ₫             |
|             | (य) बोलगार-विका               | 28         | २१. अजीव                      | 83             |
|             | (ग) सक्तीनन-विकय              | 22         | २२. हाजीखाँ                   | ХŚ             |
|             | (च) मास्त्री-विजय             | <b>₹</b> ₹ | पंश्वम                        | 5. Jr.         |
|             | (त) विजेप्-विकय               | २२         | ३. व्येत-ओर्बू (१२२४-१४२५ ई०) | 84             |
|             | (स) यरोग-विजय                 | <b>₹</b> ₹ | 2. 9-60                       | Ja, ***        |

| अध्याय                  | de2                   | अध्याय                    | $d_{RL}$ |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| २ ओरदा, एसन             | ४६                    | वंशव्ध                    | og       |
| ३ कोनिचि                | ४६                    | ४. रूस करिक-वश ( ९११-१५९  | 6 fo) U? |
| ४. बायन                 | ४७                    | अवतर्राणका                | ७१       |
| ५ ससीवूगा               | 88                    | शक-रारमात                 | 118      |
| ६. एर्जन                | 86                    | वेरद                      | 90       |
| ७. मृवारक खोजा          | 88                    | अत                        | 0 १      |
| ८ चिंगनाई               | 88                    | रूसोके पड़ोसी मगोलायित    | ७३       |
| ९. उक्तम खान            | 28                    | बोल्गार                   | ত ই      |
| १०. तोगनाकिया           | 40                    | स्राजार                   | 150      |
| ११ तेमुरवेग             | ५०                    | पे <b>चे</b> नेगा         | UN       |
| १२. तोकतामिश            | ५ १                   | क कियेपाके समुह           | ישינ     |
| सास्को-ध्वंस            | ५१                    | १ हरिक                    | 13,4     |
| तेमूरके साथ लडाइया      | 44                    | २ ओलेग्                   | 14.3     |
| प्रथम महाभियान          | 48                    | ३ ईगर                     | Lite"    |
| द्विनीय अभियान          | Ęo                    | ४. ओलगा, ध्वर पत्नी       | 1.2      |
| १३. कोइरिअक             | ६२                    | ५ स्व्यातीरलाव ।          | 88       |
| १४. तेमूर कुतुलुक       | ६२                    | ६ व्लादिगिर               | 6}       |
| १५ गावीबेक              | ĘĘ                    | ईसाई-धर्म स्रीकार         | 63       |
| १६ पूलाद खान            | ६३                    | ७ स्व्यातोपोल्क           | 66       |
| १७. तेमूर खान           | ξX                    | ८ यारोस्लाव [             | 2.8      |
| १८. जल।लुद्दीन जलाबेदीं | ६५                    | ''हस्कया प्राव्दा''       | 64       |
| १९ करीमबदी              | ६५                    | ९. इज्यास्लाव             | do le    |
| २०. चिंह-गिज ओगलान      | ६५                    | स्व्यातोस्लाव             | 4.0      |
| २१. जब्बार वर्दी        | ६६                    | १०. स्न्यातोपोल्क         | ৫৩       |
| २२. दर्विस लान          | ६६                    | ११. ब्लाविमिर मनोपास      | ८७       |
| २३. चकरा खान            | ६६                    | "ईगर-सेना-गाथा"           | 69.      |
| २४. किवेक               | ६६                    | ख रोस्तोफ-गुप्दल-राजुल    | κ'υ<br>  |
| २५. उलुक मोहम्मद        | ६७                    | १२. मूरी I दीर्घबाह       | 40       |
| २६ सैयद अहमद            | ६७                    | १३. अन्देव बगोल्युवोव्सती | 46       |
| २७ मोहम्मद              | ६७                    | १४ व्सेवोलद               | 38       |
| बोरक (बुरिक)            | · \$6                 | १५                        | 6.5      |
| २८. मृहम्मद शुल्तान     | ६९                    | १६ यारोरलाव               | 65       |
| २९ वीलत वर्दी 🗸         | ६९                    | नवोगोरव                   | 63       |
| ३०. कादिर वर्दी         | ६९                    | १७. अलेनसान्द्र नेवस्की   |          |
| <b>११.</b> शादी वेक     | ĘŖ                    | ग. भारको भहाराजुक         | 84       |
| ३२. सैयद (सैदक)         |                       | १८. वानियल                | 44       |
| ३३. कासिम               |                       | २०: इवान I (खर्लीता)      | * 4      |
| ३४. अक्रनजर, हक्तजर     |                       | २१. सेमें जोत             | 80       |
|                         | · स्म <sub>ह</sub> ज् | 1 for statemental         | 4,19     |

| 3111.14.                     | त्रहरू         | अध्याग                      | $d_{\mu\Omega}$    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| २२. जनान म                   | ९७             | १६ तुवा (दुवा) तेमूर        | 638                |
| २३. विभिनि योन्स्ती          | 36             | - 12 / 6                    | 838                |
| २४. वाशिकी                   | ९९             |                             | ૪ રૂ પ             |
| २५. वामिली मा अंध            | 99             | १९. जेकिस                   | <b>ટ</b> રૂપ       |
| २५. इनाव ।।।                 | 98             |                             | १३६                |
| मंगोल शासन समाप्ति           | १००            |                             | १३६                |
| નુવ <b>ે</b>                 | 800            |                             | १३६                |
| अफतासीकी भारत-यात्रा         | 808            |                             | १३६                |
| २७. वाशिली ।।।               | १०६            | २ ४. दानिशमंद               | १३६                |
| २८. धेलेना                   | 808            | २५. बायन फुल्ली             | १३६                |
| २९. इताव १४                  | 1 4            | २६. तेमूरशाह                | १३६                |
| राज्य-विस्तार                | 0 - 10         | २७. इलियास खोजा             | <b>१</b> ३७        |
| येरमन बारा साइबेरिया-विजय    | 800            | २८. काबिलशाह                | १३७                |
|                              | १०९            | चगताई-अर्थ-नीति             | १३७                |
| ३०. फ्योदर                   | 188            | ्साहित्य                    | १३७                |
| र्ग वानक्ष                   | 650            | वंशनक्ष                     | १३८                |
| भाग २                        |                | २. हुआक्-यंश (१२५६-१३४५ ई०) |                    |
| दक्षिणागथ (१२२४-१७४३         | 至0)            | राजायिल                     | १२९                |
| १. नगता ई वंग (१२२२-१३७० ई०) |                | १. हुलाकू, पुरुागू          | १३९                |
| १. जगताई                     | 228            | २. अवका                     | 8.43               |
| बुगारा-भिद्योह               | 848            | ३- बहमद तगूबर, निकोदर       | 683                |
| याजानीक                      |                | ४. अरगून                    | १४३                |
|                              | १२५            | ५. गैवातू                   | 8.2.2              |
| २. सरा हलात्                 | १२६            | ६. बेह्र                    | 688                |
| ३. तेस्स् मड-म्              | १२६            | ७. गाजन •                   | 688                |
| त्य हला (                    | १२७            | ८. उल्जेत् (जुतानन्दा)      | १४५                |
| A. the about                 | 650            | ९. अबूताईद                  | 821                |
| ५. अलप् (अस्तियुगा)          | \$52           | <b>पंशव्</b> स              | 8.80               |
| द. सुवारनावाह                | १२९            | हजारा                       | 680                |
|                              | . 6 56         | साहित्य                     | 680                |
| a though                     | 8 # 8          | ३ रोमूर-वंश (१३७०-१५००ई०)   | 288                |
| ९ तीका तेम्र                 | 8 4 8          | १. तेनूरलंग                 | 288                |
| १०. दुवा (धावा)              | 848            | तोकतानिकपर आक्रमण           | eyo                |
| ११ गुजेन (स्वोक)             | <b>F F F S</b> | भारतगर आक्रमण               | 848                |
| १२. तिलम् (मिजिर)            | 635            | तेमूरके उत्तराधिकारी        | 848                |
| १३. केंबेक                   | 9年9            | राजाविल                     | १५५                |
| १४. एनेनचुगा                 | \$ \$ 4        | २. खलील मुल्तान             | 844                |
| ,क्षेत्रक (युनः)             | \$ 2 x         | ३. शाहरक                    | 844.               |
| १५ इजिनावर्ष                 | \$ 58.         | ४. उल्नेबंग                 | . <b>346</b> - 41. |

| अध्याय                                                                                                                                                       | वैद्ध                                         | बच्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d <sub>k</sub> s                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| साहित्य<br>५. अब्दुललतीफ<br>६. अब्दुलला<br>७. अब्सदेद<br>८. अहमद<br>कवि नवाइ<br>९. सुल्तान मुहम्मद<br>१०. बैसुंकर                                            | १५८<br>१५८<br>१५९<br>१६०<br>१६०<br>१६२        | ९. उबैदुल्ला I १०. अबुल्फैज ११. सैयद अब्दुल् मोनिन १२. सैयद अबैदुल्मा II १३. सेयद अबुल्गाजी वंसवृक्ष ६. खीना-सान (१५१५-१७१४ ई०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298 |
| <ol> <li>सुस्तान अली</li> <li>जही एद्दीन बाबर<br/>साहित्य और संस्कृति<br/>वंशवृक्ष</li> <li>शैवानी-वंश (१५००-९९ ई०')</li> </ol>                              | 2                                             | <ul><li>२. सृत्तान हाजी</li><li>३. हसनकुल्ली</li><li>४. सोफियान</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99                                            |
| अबुल्खेर राजाविल  १. मुहम्मद शैवानी  २. कुनुनजी  ३. अब्दुसईद खान  ४. अब्दुल्ला  ५. अब्दुल्ला  ६. अब्दुल्ला  ७ नोरोज मुहम्भद  ८. पीर मुहम्भद  ९. अब्दुल्ला II | १ % % % % % % % % % % % % % % % % % % %       | <ul> <li>६. अवानेक</li> <li>७. काल</li> <li>२. अकताई खान</li> <li>९. वोस्त खान</li> <li>१. वोस्त खान</li> <li>१०. हाजिम मुहम्मद</li> <li>जोन्किन्सन (अंग्रेजी यात्री)</li> <li>११. अरब गुहम्मद</li> <li>१२. इस्फन्दगार</li> <li>१३. अबुलगाजी</li> <li>१४. अनुमा मुहम्मद</li> <li>१५. मुहम्मद</li> </ul> |                                               |
| <ol> <li>अब्दुल मोमिन</li> <li>पीर मृहम्मद साहित्य संस्कृति वंशवृक्ष</li> <li>अस्त्राखानी (१५९९-१७४७ ई०)</li> <li>दीन मृहम्मद</li> </ol>                     |                                               | १७. अरब मुहमाद II २<br>१८. हाजी मुहम्मद २<br>१९ यादगार २<br>वंशवृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      |
| राजाविल<br>२. बाकी मुहम्मद<br>३. वली मुहम्मद<br>४. सैयद इमामकुल्ली<br>५. सैयद नादिर, नाजिर<br>६. सैयद अब्दुल अजीज<br>७. सैयद सुभानकुल्ली<br>६. सुकीम         | १८६<br>१८६<br>१८७<br>१८७<br>१८९<br>१९०<br>१९२ | <ol> <li>वीचके जार</li> <li>कीरिस गदुनोफ</li> <li>फ्योदोर</li> <li>किमित्र (मिथ्या)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200000000000000000000000000000000000000       |

| भ्रह्मांय                              | dis         | अध्याय                         | र्वेद्ध       |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| ५. व्यादिस्लान                         | 978         | १. ब्रांक                      | २७५           |
| २. रोमनोफ-वंश                          | 338         | २. गिराई                       | २७५           |
| १. भिराभ्स                             | २२५         | ३. बंरेंस्क                    | १७७           |
| नीनतक पसार                             | २२७         | ४. कासिम                       | २७७           |
| २. अलेग्सी                             | २२७         | ५. मीगाथ (बिनाब)               | २७७           |
| धारान-यंत्र                            | २२८         | ६. ताहिर                       | 200           |
| उकद्व निष्यम                           | २२९         | ७. उजियाक अहमद                 | २७८           |
| <u> बोल्गाकी-जातियां</u>               | २३४         | ८. असनजर                       | २७८           |
| राजिन-विद्रोह                          | २३५         | ९. शिगाई                       | २७९           |
| बादवेरियामें प्रसार                    | 216         | १०. तवनकरु                     | २८०           |
| चीनसे संबंध                            | 2,28        | ११. इचिन                       | २८१           |
| साइबेरिगामे निद्रोह                    | 288         | १२. यमगीर, जहांगीर             | २८२           |
| शाइबेरियामें रूसी बस्तियां             | 288         | १३. तीफीक                      | २८२           |
| ३. फ्योबोर                             | 284         | वंशवृक्ष                       | २८३           |
| ४. इवान १४                             | २४६         | ३. सोगाई                       | 548           |
| ५. पीतर १                              | २४६         | १. नोगाइ (१३००-१७२४ दे०)       | 768           |
| पूर्वमे प्रसार                         | २५१         | १. नोगार्च                     | 268           |
| शागन-स्वार                             | २५१         | २. चुकी                        | 268           |
| शिक्षा और संस्कृति                     | 2118        | ३. बुँरी                       | 724           |
| वीवरत्वं किमीण                         | <b>२५२</b>  | ४. धराकिजिक                    | 724           |
| साइबेरिया                              | २५२         | ५. करा नीगाई                   | 728           |
| चील के साथ कंपभ                        | २५३         | ूर. भहानोगाई                   | ् <b>२८</b> ६ |
| s. Their r                             | २५५         | १. नूक्ह्येन                   | 728           |
| ७. पीतर म                              | २५६         | २. भीनस                        | 789           |
| द अक्षा                                | २५६         | ३. गगागुरची                    | २८६           |
| ९ हवात ॥                               | 240         | ४. बेख मनाई                    | १८७           |
| ०. एडिजा वेव                           | 240         | ५. युसुफ मिर्जा                | 260           |
| १. पीनर मा                             | २५८         | ६. अली મિર્જા                  | 220           |
| २. स्कातेरिना ।।                       | 748         | ७. वस्माईल मिनी                | 760           |
| मधन नहीं गुर                           | 750         | ८. दीनमृहभ्भव                  | 229           |
| विकान-गंवर्ष (पुगावेषः)                | 248         | ९. उपस                         | 769           |
| रेवेरिक सीति                           | 797<br>797  | १०. अल्ता                      | 963           |
| भीनसे रांबंध                           | 74 <i>7</i> | ३. कराकस्पक                    | 730           |
| निधा और संस्कृति                       | 568.<br>663 | १. अपरी भराकरंपक               | . 848         |
| रमः प्रतिगामिताका गङ्क                 | 740         | २. निमले कराकल्भक              | 288           |
| ३. पात्रक ।                            | २६८         | बातिस्वाम काइप                 | 757           |
| साइनेरियाकी कावियां                    | 708         | ४. मुनोलिस्तान केलान (१३२१-१५६ |               |
| ् भोत-नोर्द् (१४२५-१७२८ ४०)<br>राजाविक | 704         |                                | 293           |

| अध्यांय                             | पुष्ठ      | अध्याय                                  | gtz,         |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                     | २९५        | ३. सेंह-गे                              | 35%          |
| 6 August all                        | २९६        | ४ गल्दन् ॥                              | 346          |
| 4. \$163416 -11-11                  | २९७        | ५. खेन इ-रब्तन                          | 170          |
| र विवास देखान                       | २९८        |                                         | 343          |
| ०, नामान्या                         | २९८<br>२९८ | समञ                                     | \$ 7 6       |
| do albana                           | 255        |                                         | स्युप        |
| प्र नामसामाञ्चार                    | 388<br>388 | ७. बायन                                 | 74 5         |
| 9 41.76.74                          |            | ८ छेवझ दोर्जे                           | 7 519        |
| ८ पर्गः                             | 300        | ९. दावा छेरिज                           | 4 34         |
| 4. all Bar                          | 308        | १०. अमुरसना                             | 444          |
| 60 60.13.11                         | ३०१        | वर्गनस                                  | 3-2          |
| ११. दोम्तम्हम्मव                    | ३०३        | ७ वोल्गा-कल्मक (१६१६-१७७१ ६०)           | 215          |
| १२ यूनस                             | 308        | राजाविक                                 | 18           |
| १३. महस्द                           | ३०६        | १. खुड येची उंा।                        | 12           |
| १४ मन्प्र                           | इ०७        | २ दै-शिज                                | )1           |
| १५. सईद                             | 306        | ३. फुन्-कोग                             | 444          |
| तिब्बतपर जहाद                       | 388        | ४. आयमम् थैनी                           | 31           |
| १६ रशीद                             | 383        | ५ छेरिङ दोण्डुब्                        | <b>)</b> F   |
| १७ अब्दुल करीम                      | F9 F       | ६ दोण्डुब् अम्बो                        | 14           |
| १८. मुहम्मद खान                     | \$ ? \$    | ७. दोरडुन् थेची                         | ##           |
| १९. इस्माइल खान                     | ३१३        | ८ जनासा                                 | <b>३</b> ४ त |
| विश्वक्ष                            | \$68       | वत्मकोंका भागना                         | 1,1          |
| ५. सिबिरलान (१५००-१६५९ ई०)          | 384        |                                         | 234          |
| १. ईवन                              | ३१५        | य गव्धा<br>८. कजाक-ओर्दू (१७१८-१८१८ ई०) | 184          |
| २. मुर्चुजा                         | ३१५        |                                         |              |
| ३. क्नुम                            | ३१६        |                                         | n            |
| ४ अर्री                             | 386        |                                         |              |
| ५. इशिम                             | 388        |                                         | 7 84         |
| ६. अत्रलइ गिराई                     | 386        | र. जबलइ                                 | かない          |
| ७. दौलत गिराई                       | ३१९        | ४. वली                                  | 31612        |
| वेश मृक्ष                           | 320        | ख लमु-ओर्दू (१७४४-१८१८ई०)               |              |
| ६. जुंगर-साम्प्राच्य (१५८२-१७५७ ई०) | ३२१        | १. अदिया                                | 3160         |
| कल्मक-मंगील                         | 37:        | - २, अबुरुखर                            | ३५३          |
| मगोल-राजावलि                        | 321        | र्वे ३. नूरअली<br>रे ४ मण्डी            | ३५६          |
| अतर्-मंगोलिया                       | 373        | e. gen                                  | 740<br>240   |
| बाह्य-मंगो्लिया                     | 397        | , प्राथान                               | 4.10         |
| कराक                                | ३२५        | ६. ध्यूवन                               | 1)           |
| जुंगर-राजाविल                       | 326        | 9. Mai 44                               | 3)3          |
| १. खराखल                            | ३२५        | 69 41 C 11 M                            | 346          |
| रे. बातुर थैंची                     | \$ 70      | ***                                     | 44           |

| मुरुपाम                         | ηŧ         | श. तम                           | <b>ч ғ</b> ә             |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|
| १. एछनर्स                       | ३५९        | १८ निकोलाः ॥                    | ३९४                      |
| र तिउल भी                       | 350        | स्रेनिन                         |                          |
| l- मसियन भी                     | 11         | सरकति-साहित्य विज्ञान           | 36E                      |
| A decrease of                   |            | सारित्य और कला                  | २ <i>९</i> ६             |
| आग ४                            |            | स्य-जागान-गर्                   | 300                      |
| दिशिणा-पथ (१७४७-१९१७ ई.         | s)\$&\$    | १५०५ की काति                    | ३९८                      |
| 70                              |            | जापानन सनि                      | 800                      |
| १ जान्यातीना मिलमप्यार          | £ 6 66     | रिस रुच । जित्रोह               | 803                      |
| (3545-5650 40)                  | 37         | नद्धिक भनभ                      | Yot                      |
| १४ नले हिमार्च                  |            | औरपोगिक प्रगति                  | 606                      |
| नोपोलियनसे यः इ                 | ₹ , 4      | नित्य दूशाम चनात                | 880                      |
| र्देशा ६                        | 300        | विद्यन्य होते तैयारी            | 888                      |
| कार्के गस-धि नम                 | १७१        | व स्तान न न                     | 13                       |
| [तोला है कोग                    | 797        | प्रथम विक्ष-पृद्ध               | ४१२                      |
| भौगोलिक अभियान                  |            | मध्य-गांसधाम युवका पभाव         | <b>४</b> ६६              |
| दिसत्रर्भ चित्रोह<br>नोनसे सपक  | 703        | फर्बरी-आति                      | 8816                     |
| गानस समक<br>१५ निकालाह ।        | 1108       | २ गोमबके गान (१७४७-१८७६ ई०)     | 850                      |
|                                 | 7 nt       | राजानस्ति                       | ir                       |
| प्जासी तिल्लास<br>इनिन्दुधन्याः | ইএ६<br>ইওও | १. बाहरुन बेक                   | n                        |
| भागिनमा निहीह                   | 13         | २ रहींग चेक                     | ४२१                      |
| ग ग-एसिया ही विधास              | 306        | ३. अब्दूराकारीम बेक             | **                       |
| साइबेरियामें प्रशास             | 360        | ४. एर्वनी वेक                   | D.                       |
| सार हो कि और साहित्यिक प्रमित   | ३८२        | ६. आरुम खान                     | ४२२                      |
|                                 | 11         | ७. उमर गान                      | 673                      |
| हेर्नन (एजन)<br>व ग. बेजिल्स्सी | 3)         | ८. म्हम्मद अली                  | 858                      |
| લ પા લાજનપા<br>નૈયાનિયા         | ३८३        | ९. शेरअली                       | ४२७                      |
| चाहिए भर                        | 11         | १०. गुराद                       | 886                      |
| पुरितान                         | 21         | १२. गल्ला खान                   | ४२९                      |
| •                               | 5 41-      | १३ शाह मुराव                    | 838                      |
| १६, अर्चन्यान्त्र १             | वेटप       | ख्वागार (पुनः)                  | 11                       |
| तुर्वीन्यय<br>राजनीतिक और रोठन  | ३८६<br>३८७ | १८ सँगद गुरंतान                 | ži.                      |
| मध्य-एतियामे प्रसार             | १८७        | रादामार (पुन )                  | ४३२                      |
| साहवेरिया और चीन                | 366        | १५. नागिएहीन                    | * 34                     |
|                                 |            | रूरामें विलयन                   | ४३७                      |
| १७. अधिम्गान्द गाः।             | 360        | वं श रक्ष                       | 835                      |
| प्रथम मजसूर-आंदोलन              | 395        | ३. बुबाराके अमीर (१७४५-१९२० ई०) |                          |
| शिक्षा और संरक्ति               | 788        |                                 | As a serie of the series |
| माहित                           |            | १. गुहुम्बद रहीन                | ****                     |
| भागसंवादका प्रवार भारम्य        | 學學         | नः वानियान वी                   | XX0 ; .                  |

| अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ       | अव्यः य                    | dis          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| ३. गाह मुराद (नगीबेखा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17          | (३) बदस्या                 | ४६२          |
| ४. हैदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 888         | (क) सुन्तान शाह            | 33           |
| शासन-प्रबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४४५         | (ख) मीर महागद              | 1)           |
| वैदेशिक संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n           | (ग) मीर यारवेक             | 11           |
| ५. हुसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४४६         | (घ) जहांदार                | 11           |
| ६. उमर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n           | (छ) नहमृद                  | 33           |
| ७. नसरुल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "           | (४) गेमना                  | 31           |
| अंग्रेजोंकी चालें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 888         | (५) अदसुद                  | 863          |
| प्रथम अफगान-युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 840         | (६) शाबिरमान               | **           |
| < सैयद मुजागक्त्रीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४५१         | (७) सरीपुल                 | 11           |
| रूमरो युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | खीवाके खान (१७१४-१८८१ : 0) |              |
| ९ अब्दुल अहद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 843         |                            | 11           |
| १०. मीर आलम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #1          | १ बाहरी वश                 | 18           |
| शासन-प्रवध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77          | १ जस्य                     | 27           |
| र्व शवृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 848         | २ होर गाजी                 |              |
| ४. छोटे-छोटे राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ૪५५         | ३ इस्वर्ग                  | 4 50         |
| The state of the s | 13          | ४. सातिर                   | 848          |
| १ उरातिप्पा और जीजक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ५ अनुल् मुहामद             | **           |
| बाबा बेक, बेक मुराद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>૪</b> ૫૫ | ६. अयुल्माजी 11            | 17           |
| २. शहरसब्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ७ नगङ्ग                    | 27           |
| (१) वानियाल अतालीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27          | ८. अवलगार्ज। III           | 5" " 4"      |
| (२) खोजाकुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५७         | २. कंकुरल-त्रश             | dua          |
| (३) अशुर कुली बेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **          | राजाविल                    | 33           |
| (४) इस्कन्दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21          | १. इल्तजार                 | #            |
| (५) बाबाबेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>)</b> }  | २. महभ्मद रहीम             | ४७१          |
| ३. कोहिरतान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५७         | ३. अल्ला कुल               | 803          |
| <b>उ</b> रगुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | अराफल इसी अभियान           | 808          |
| ४. हिसारके इलाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५८         | ४. रहीम कुल                | <b>শ</b> ওদ্ |
| (१) करातगनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५९         | ५. वर्षान                  | 19           |
| (२) दरवाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | ६. अःदुल्ला                | 8,413        |
| (३) कुलाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v           | ७. कुतुलुक मुराद           | **           |
| (४) शगनान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31          | ८. सैयद गुम्मद             | 13           |
| (५) हिसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77          | मुहरमद फना                 | Yor          |
| <ul><li>तुखारिस्तान</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17          | ९. मुहम्मद रहीम            | 17           |
| (१) खुल्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860         | रूरी अभियान '              | 810          |
| खिलिच अली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47          | वंशवृक्ष                   | 850          |
| (२) कुन्दुज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1)          | तुर्क मान                  | in white All |
| (क) मुराद बी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           | ४ - तुर्कमान भृमि          | *********    |
| (ख) मुहम्मद अमीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b> @  | रे तुर्कमान कबोले          | XCC          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * #         | 1. Martis Auflis           | X56          |

| अः याग                                   | તેત્વ                       | अध्याम                    | पृष्ठ       |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| ३ तेमको का शासन                          | ४५१                         | (0)                       | _           |
| ४. पोशाक और रूपरेगा                      | 861                         | (१) अनवर पाना             | ५४२         |
| ५. रमसे गाउ                              | ४९४                         | (२) श्वान मुल्तान         | ५४३         |
| साइबेरिया और चीन                         | 866                         | (२) पुत्रेल मकसून         | ५४६         |
| ५. अभ्रेजीसे तनासनी                      | ४९७                         | (४) उज्राहीम मल्लू        | "           |
| ७. रेल-सिर्माण                           | ४९९                         | रे विजित्तिमास गणराज्य    | ,,          |
| ८. जञ्जनार                               | 71                          | ६ तुल्यानिस्तानमें अंति   | ¥<br>SMr NN |
| ९. में 🕯                                 | yoo                         | १. क्षान कवीले            | 486         |
| भाग ५                                    | ,                           | २ काळगना-विम्             | 488         |
| बोल्गे विक कांति (१९१७-२९                | £ 1                         | ३ हो भी-सार               | ५५०         |
| १. एममे आसि                              | 30)                         | ४. ंगनका बाबा             | 448         |
| १ स्थामे लेनिन                           | <br>لاهغ                    | मान-चित्र                 |             |
| र कराग कानम<br>२. कटेल्स्कीकी सम्बद्ध    | , ,                         |                           |             |
| ५. करस्काका सरकार<br>विद्रोहकी तैसारियां | 408                         | १. गगाल-गामाज्य           | ጸ           |
|                                          | 400                         | २ वात्-विजय               | १९          |
| ३. राजनानीपर अधिकार                      | 40%                         | ३. ा कि वंशाज             | , 65        |
| ४. यस-जातियाँकी मृतित                    | 488                         | ४. धरिक एस                | ১৩          |
| २. उर्जाकस्तानमे काति                    |                             | ५ मास्की-राज्य-विस्तार    | 88          |
| १ अजन जाति                               | ५१४                         | ६. क्या                   | १०५         |
| २ उक्तेल भिन                             | 480                         | ७. नगताद्द-राज्य          | १२३         |
| ३ काजिकी छपट                             | 27                          | ८. ुलासू-राज्य            | १४२         |
| ४. चौटनेविक अभाव-पद्धि                   | <b>પ્</b> ષ્                | ९. तेमूर-राज्य            | १५२         |
| ५. सीवंद-स्वायस्वावादियोका अंत           | 420                         | १०. धीवानी-अरताखानी राज्य | १७५         |
| ६. सगरकयन्तिजय                           | ५२४                         | ११. खीवा खान              | १९८         |
| ७. तुरारा-अमीर भग                        | 424                         | १२. रूम (१७२१ ई०)         | २३३         |
| ८. उप्येक जातिका निर्माण                 | ६१७                         | १३ साइबेरियामें विस्तार   | 246         |
| ર. મહાવત્તાનમે ઋતિ                       |                             | १४. व्वेत ओवूं            | 705         |
| N BV TOPP BE Britis AND 5°B              | 498                         | १५. जुंगर-सामाज्य         | २८५         |
| १. मणान जाति                             |                             | १६. मुगोलिस्तान           | 468         |
| २. १९१६ पता विधोह                        | पु है o                     | १७. जुंगारिया             | 777         |
| ३, क्रांतिनांपर्व                        | 437                         | १८. मध्य-ओर्द्            | 988         |
| ४. सोविया धारानयी स्थापना                | ५३४                         | १९ जारवारी प्रसार         | ४१८         |
|                                          | nuter A applying            | २०. मध्य-एशिया (आधुनिक)   | 908-4       |
| १. निर्मिण                               | 434                         | परिशिष्ट                  |             |
| २. १९१६ का निक्रील                       | ५३६                         | १. रूसी भाषा और भारत      | ५५७         |
| प्रः नाजिनियतानम् अति                    | likephostorieske reksimé je |                           |             |
| १. सोपिक्योंके बंदाज                     | 478                         | २. स्रोत प्रंय            | ५९३         |
| त्र. बासमची-उपीक्षन                      | 483                         | र नामानकमणी               | 401         |

# मध्य एसिया का इतिहास खण्ड २

उत्तरापथ (१२००-१५५० ई०)

## चीनों मंगील वंश

(१२००-१३६८ ई०)

### १. छिड-गिस् (१२०६-२७ ई०)

मध्य-एसियामें मंगोलोंका राज्य कोई अलग-थलग नहीं था, बल्कि कितने ही समय तक चीनपर कारान करनेवाल मंगोल हगान (खाकान, खावन, खान) को ही सभी मंगोलखान अपना अधिराज मानते थे। १३ वीं सदीमें कोरियामें पोलंद और साइवेरियासे पंजाब तक मंगोलोंका साम्राज्य फैला हुआ था। लिज-गिर्न अपने विशाल साम्राज्यको अपने जीवन हीमें चारों पुत्रोमें बांट दिया था, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की थी, कि सभी खान अपनेमेंसे एककी अपने ऊपर पानते हुये साम्राज्यमें एक तरहकी एकता कायम रनखें। घुमन्तू जातियोंमें एक तरहकी जनतंत्रता स्वाभाविक है। घुमन्तू राजा घुमन्तुओंकी अपनी जिस सेनाक बलवर देश-विजय करते हैं, उसे अपने पक्षमें रखनेके लिये सैनिक जनतंत्रता कायम रखना जरूरी है। अपने पूर्वज घुमन्तू-राज्योंकी भाति लिज-गिर्म के साम्राज्यमें भी सैनिक जनतंत्रता थी। कोई बड़े सवालका हल, या खानका निर्वाचन कूरिल्ताईमें होता था, जो सभी राजकुमारों, सैनिक सरदारों और जन-नायकोंसे मिलकर बनी थी।

मध्य-एशियामें मंगोलोंके शासनके इतिहासके समझनेके लिये जरूरी है, कि हम चीनके मंगोल-राजवंशके इतिहासकों भी समझें, साथ ही सुवर्ण-आंद्र्, और ईरानके खुलागू-वंशकों भी हम नहीं छोड़ सकते । इन सबना मंत्री या शत्रुताके रूपमें बहुत प्रनिष्ठ सम्बन्ध रहा। तंगुत नगरके विजयके उन लिख-गिस् आहत हुआ था, जिससे ही अपने चलते-फिरते प्रासाद या महा-गाड़ीपर ही वह १८ अगस्त १२२७ ई० को गर गया। दुनियामें और राजाओंकों भी अपने पुत्रोंमें राजका बंदनारा करते हम देखते हैं, लेकिन उसका एकमात्र परिणाम जनका जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो नष्ट होनेके सिवा और पुल नहीं होता। छिद्ध-गिस युद्ध और शासनकी व्यवस्थामें बद्भुन् प्रतिभा रखता था, इसलिये उसके बंदयारेने बोई उस तरहका दुण्गरणाम सुरंत नहीं विखलाया और करीव-करीज १२९४ ई० तक खुबिलेके शासनके अन्त तक गंगोल-साम्राज्य बहुत दावितशाली और एकताबद्ध रहा, जिसमें छिद्ध-गिस्की दूरविशाका हाथ भी था, इनमें संबेह नहीं। छिद्ध-गिस्के गरनेके बादही मंगोल-विजयमाना मन्द नहीं हुई। १२७९ ई० से सम्पूर्ण जीन, हिन्द-चीन और बर्मापर खुबिले (कृबिलेट)का शासन स्था-पित हुआ। परिचम-दक्षिणमें कितना राज्य-विस्तार हुआ, उसके बारेमें हम आगे कहेंगे। छिद्ध-गिस्के मरनेके एक साल बाद (१२२८ ई० में) मंगोल-सेता ईरावमें अस्पहान तक पहुनी थी।

िछज-निस्की मृत्यके बाद तुरंत ही नये हुगान (खान) का चुनाव नहीं हुआ। दो साल (१२२९-६०) उस छिड-मिस्-पुत्र तू-लु६ और उसकी रातीकी देख-रेखमें ज्ञासन होता रहा और इस सारे समयमें मंगोळोंकी शक्ति घटनेकी जगह बढ़ती ही रही, यह छिड-गीसी व्यवस्थाका चमत्कार था।

#### चीनमें निम्न मंगोल खाजान हुमे--

| . R. f        | इज-गिस्                                | (चित्र-गोस,               | ताव-मङा)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     | 1920      | 4-50   | Ço.  |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--------|------|
|               |                                        | ताइ-चुद्ध छि              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     | 9.7       | १२९-४६ | 11   |
|               | - (3)                                  | ोदन, उगेताइ               | Company of the State of the Company | along the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     | •         | १४६-५१ | , rt |
| ar an at a    |                                        | Service Committee Control |                                     | the state of the s |           |     | 是 14年 经债金 |        |      |
| 45 N. A. HORF | ************************************** | । <b>इ.</b> ना मोलोइ      | PERSONAL PROPERTY.                  | N 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |           | २५१-५९ | 100  |
| 4. 9          | ाबलहा (                                | ह्यो-विलंब त्             | -लाइ-पन                             | 98 UH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पात्र ।शा | 18) | *         | १६०-९४ |      |

| f | - | ) | ١ | 9 | ١ | 2  |
|---|---|---|---|---|---|----|
| Į |   | ( | Į | 7 | Ţ | *\ |

#### मध्य-एसियाका इतिहास (२)

| ६ थु-पू-थेमुर (ह्रो-बिलइ-पोत्र लिड-येन्-पुन नेड-ोड) १२/४ १२०<br>७ ख्र-लुग (धर्मपाल-पुत्र गू-चुड़) १ ११० | 2 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ७ स्-छ्म (धर्मपाल-पुत्र रू-चुङ)                                                                         |      |
|                                                                                                         | 2 ,  |
| क्षेत्रक रह (रहलेक्ट्र एस सम्बद्ध स्थान                                                                 | δ.   |
| ८ बोयन्-पू (धर्मपाठ-पुत्र जन्-नृडः)                                                                     |      |
| ९ गे-गेन (शहफल, बोयन-थू-पूत्र गिउ-नड)                                                                   |      |
| १० घि-सु-धेमुर, (ताद-विड-ती कमल पुर)                                                                    | 1    |
|                                                                                                         | 11   |
| 88 (44-54-404 (193-31 9-4)                                                                              |      |
| १२ कुमलड, (मिड-न्ड खू-लुग-पुन)                                                                          |      |
| १३ ध्रम्-थेम्र, (वेद-पुड बोयन्-पू-पुन)                                                                  | 1 11 |
|                                                                                                         | 3    |
| १४ रिन्-छेन्-पल् (कुशल-पुत्र मिड-चुड)                                                                   |      |



### २. उगेताइ, ओगोताइ, ताइ-चुड (१२२९-४६ ई०)

१२२९ ई० में नये ह्मानके चुननेके लिये कूरित् ताई (महापरिषद्) बैठी। तीन तिन पक सूत्र मोजन-पान होता रहा। कूरित्वाई एक रायसे उमेनाइको हमान निर्वाचित करना नाहती थी, शिक्त उमेताइ इसके लिये तैयार नहीं था। ज्येन्ड-पुत्र जू-लिके भण जानेसे द्वितीय पुत्र चमनाउ अपन को उत्तराधिकारी समझता था, इसलिये वह उमेनाइको क्यो पसद करना ? लेकिन कूरित्वाई निर्णयो निरुद्ध जाना उसके मानकी बात नहीं थी। अन्त से उमेनाइको हमान निर्वाचित कर उसे नम्बेने इसर निर्णयो सरदारोने कंधेपर उठाकर घुमाते हुये राजगद्दी देनेकी रसम अदा की। खूब घोडेके गांग और कृषिय-पान की दावत हुई, विजयकी अपार धन-राजिको उत्तराधिकारियोगें बाटा गया। कूरित्वाईने गेन्य् चत्नाए को कोषाध्यक्ष बनाया, जो कित्तन-राजवशी तथा बना ही प्रतिभाषा। शी व्यक्ति था। योग्य प्रतिनिष्ठ सगरका होते हुये वह ज्योतिष, गणित, मुगोल और वैद्यकका भी अच्छा पंडित था, और पहले ही गेन्छिय सगरका

ि भिस् (चमच) के जी तमें ही एक तार ममोह-मना भके भीता । विनय-भाग कर आहे भी। हिमान वह बहत कहत कुछ छह मारका अभिमान मा। जब यह बिनय मारे बा अपना रह हासन र मान्या कर महे किया है और मुनाइने बोल्माके कियारे अनित बोल्माके कियारे के महामान नितार नागरको जीवना भागा। बोल्मारोभे पिन्समम रहने एक र मार्गिको समाप वर्ष के सहसार र मार्गिको समाप वर्ष के सहसार र मार्गिको वाद समोछ हमार पर्वे । उसीछिय कियेफ और स्मोटेक्कके राव अ(राजु ।) ने बाल्मारो की मनद की, जिसस उनकी राजधारी कम मई।

१२३० ई० के गई महीनमें चीनमें ११८ वर्ष जापन करने का र किए-शन्तर मगाप्त एका का विकास की जीन की निर्मान सुक्र-शन तन रहा था, जो काफी तिकासकी का, उन ज्ये मगील उनने जल्दी छा-रानि करने किया तथा र नहीं थे। कि समार आक्रमण करने समय उन्तेन वनन दिया था, कि इस निजय के तो र हम मुक्र-गरा के लिये होनाम साली कर देंग, लेकिन उन्होंने तेमा नहीं किया। कर्यदर्शी दर गरियों न समील अिलाम ठीक अक्षाम पढ़ी खमा गुक्र-स्थादकों भ का स्था। व्यन्त्व (सिन्यन-फ्, तनीमें), को याद (डीनान) आर पैन किद (नानितर) यह तीन मुद्ध-एकों भ का स्था। विवास पी। सुद सेनापितन आक्रमण करने लेकाफ और पैन-सिंहकों मगोलोंके हाथ में मुख्य करा लिया। यह पंजा ने र मुखे सार यादी महान्य पी। समोकोंकों अब सुद्ध-अक्षी और हाथ में मुख्य करा लिया। यह पेज में कुछ-अक्षी को स्थान के स्थान की पर सक्षा था, इसके लिया अमने १०३५ ई० में महा-कृदित्या के बाह किया गुक्य के में नापति जामोनाक किया। विवास किया। विधाणी जीनके विक्रत तीन मेंनाम भजी गर्द, जिनमें एकको सेनापित जामोनाक किया मुख्य के स्थान तथा जिसका लेगिकों के स्थान स्थान की गर्द किया था। पुस्ती मेंना सुम्या और लाक-जृते अभीन है पुद्ध का नामको नाम नामको ना

मानं, १२२६ ६० में तू ज्ने सुऊ-राज्यकी प्रधान नगरी सियाद भाक्षर जिया। मनोल सामाज्यकी कीमा दक्षिणमें अब याद्य-ची तक पहन गई।

(1-विने (कृबिनेट) से पहें अंगोल-गाझाज्यकी गणधानी मगोक्यिस भेरतीत् और तुला विविक्त की कराविष्ट में पहें नगर बसा हुआ था। राजधानीका गनल्य इतना ही था, साम मण्यारोफ साथ गीलोत्तक लगे नम्दे और दूसरे प्रधान के सम्मुली अपने भीनो और पशुजीने साथ रहना था। ओगीताहने पहलेगहल बहा एक विशाल भाषा वननाया, जिस्ता उद्धान १२ १६६० में हुआ। इस प्राचादक बनानेमं बहुन पश्चिम किया गया था। भीनी कलाकाणे ने मृतियो और विशोग जी अलक्ता किया था। इसके नारी नरफ वगी वे लगे थे, और चारों दिशाओं वार बहुनवर वरवाजे थे, जिनमेरी एक हगान (मझाह) के लिये, दूसरा राजकुमारो, सीनग अन्त, पृथ्याओं के लिये था, चौषी वरवाजेंसे सामारण जनता जा संबदी थी। महलके नारी और बहुन्यहें सरवारोंके अपने महल्य थी, जिसके बाद यहा नगर था, जिसको और वार्विका या

1 310

कराकोरम बहने थे। नगरके चारो ओर ऊर्च। प्राकार भी । कराकोरमम भूमान के विभी भी वारिक वर्नेके लिये प्रनिदिन पाचमो गाडी भोजन नामग्री आगी कि उपमेशे कुए ना का भी भी किये हार्ने करता, वाकी दूसरोसे बिनरित करता। इसी समयस ममोठ घुम्क क्रिका नाम स्थान समाप्त समाप्त करा । असे समय होने लगा आर वह हर बातमें दुनियाकी सभय जातियों की नक ए एन देखे।

हिन्न और काके सराकी और अब मगोल अपना हो। पर न्यी कुलाप करा रही। पर क्षेत्र में अराम और कुरा नदी तक अरमेनियापर उनका अिनमार हो गया। उपा साल उन्नीत मि (गुर्जी) को विजय करने अरमेनियाकी राजधानी अनिया सहार किया। इपी यह ११६१४११११ मादविष्याकी की मतो समूरोके मबसे बहे नाजार बोल्पारपर बान्तुने आ हाण कर का वर ११६१४१११ मादविष्याकी की मतो समूरोके मबसे बहे नाजार बोल्पारपर बान्तुने आ हाण कर का वर ११६१४१११ सा भी ऐसा कि जिसके देखनेके लिये नगरमे एक भी आग वहा पन पही । पान पर्व पहा प्राप्त का का प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के जार बूर तक फैली किय कर पूमिके हुणवजनर प्रान्त करना मंगालों है है। पर्व प्राप्त के जार बूर तक फैली किय कर पूमिके हुणवजनर प्रान्त करना मंगालों है है। पर्व प्राप्त कर अधिकार करना मगोलोंके लिये देकी खोर था। १२३८ के पत्र कर (मे के ) के पूत्र मुझ-वे (मह-मू) ने अपने भाई बुद्-जेंकरे साथ काश्यानके कियनमानिय आ हाण लिए का प्राप्त किया। किया । किया । किया वारा प्राप्त कर रही है। स्पर्त के किया का स्पर्त के किया मार्की लेते उन्होंने क्लादिमिर नगरपर अधिकार कर, पुराहितो है। कि मार्मी का प्राप्त वहाने का दिसर नगरपर अधिकार कर, पुराहितो है। कर मार्मी किया मार्मी प्राप्त देने किया । वह वयन किया का दिने की पर की पर की हो। कर सार किया मार्मी का प्राप्त कर से भावित स्वस्त वहाने के स्था किया । वह वयन किया के किया का स्वर्त कर पर की का हो। कर सार किया मार्मी का सार की कर सार की सार की किया । वह वयन किया किया की पर की पर की हो। कर सार की कर सार की कर सार की सा

१२४१ ई० में मंगोल-सेना लुबलिन नगरमें वाधिल हुई और उसने विस्तृत्य नार्क प्रकार का तथा जलाया। गार्च में मगोल काबोफ नगरमें थे, फिर लूटते-सारते आग लगाते मी शिवसी गार ११। ओडर नदीको रिनाय के पास पार कर वह बेसलाके गामने गहुने। आगे भी थोन मानता १६०० न पा । लिग्नित्ज नगरकी ओर बढ़े, जहापर बीम हजार सेना हे गाथ इ्यू ह हैन मी विभाग मुन्नि १५०० न पा । लिग्नित्ज नगरकी ओर बढ़े, जहापर बीम हजार सेना हे गाथ इ्यू ह हैन मी विभाग मुन्नि १५०० न पा । लेगा था। मंगोल-पेना एक लाव बतलाई जानी है, जिसमें सदेह है एका इन नदी है। १९०० न मिना पार मौतानमें महा पीछे वाल-स्टाट (सृद्धक्षेत्र) गाव बमा-९ नपेन १२४१ कि को १६४ मान अप कि मान्यका फैमला किया। मंगोल विजय नही प्राप्त गर गके, और विभिन्नाय इस उप एक लीगपर अवस्थित लिग्नित्ज नगरको जलाने पीछे हट। इस सुद्धम गरे लोगों है पार ९ वार होग ।

इसमें पहले ही १२ मार्च को बा-तूने पेरतमें साढ़े तीन दिनके यासीपर हंगरां हो। हराप। अविकास तिलामें लोटकर उसने दलगासियाकों लेते अद्रियानिक समुदके तटपर की नियन (सूर्गीक श्री (॥) तककी तिलय-यात्रा की।

उस प्रकार ११ दिसम्बर १२४६ ई० में अपनी मृह्युके समारी पान साल परंड ही बोगो । उस मन साम्राज्यकी पश्चिममें अद्वियानिक समुद्र और जोदेर नदीके पास तथा फेंडे देखा। गंगो आग । तं अपना सामन्तवादी धर्म नहीं था, इसलिये धर्मके नारेमें वह बड़ी अदारता आर तरस्या। दिन यन थे, जिससे फायदा उठानेके लिये १२४५ ई० में ईसाइया की त्योन-परिषद् ने मंगां उपाये कितरी (धर्मदूत) भेजने का निश्चय किया।

३. गू-युग, कू-युक, गो-दन, चिड्य-चुड (१२५१-५९ ६०)

म्-युग ओगीताइ अर्थात् बड़े हगानका पुत्र था, जिसे कृदिल्ताईने अगस्न महीनमें गान निर्मान कि कित किया। यद्यपि वक्षु (आमूद्यरिया) के दक्षिण विन्विजयमें (खुलाकूमी भगीगतामें) मृन्यनिया रूपरे होनेमें अभी तीन सालकी देर थी, लेकिन मंगोळ सेनायें खुरासान और अग्रागानिस्तानगर हाई

43

तर्य । । १ 'त' विषया अन्य अतिकारिका स्ट्रा आर जन्मया, एक रामय बिट्टीके तस्तापर मासिर सन्दर्भाव

## ं गरम, गर-ग, स्थान्-वृद (१२५१-५९ ई०)

सारे का पानाप विभाग निवास मुद्र वसके साथ होनेवाला था, जिसके किये कुबिलने बही लगारी (१५'६६ कि) की। अन्तीय उसने एक बारे सेना जमा की, लेकन दक्षिणकी और बहनमें जस्ती नहीं की क्यार मनाय प्राप्त के निवास के निवास के निवास के निवास के लिया, और उसी साल मस्तान भी उनके क्षार में बला गया। देना की कार्य प्राप्त के निवास के लिया, और उसी साल मस्तान भी उनके कार्य यात्रा-विनरणमें गर्मा कार्य के भाग किया के राज्य कार्या कार्य अपने प्राप्त कार्य यात्रा-विनरणमें मंगील साथान्य, उसके राज्य के राज्य की साल है, कि राज्य कि राज्य की कार्य कार कार्य कार

पांगी १२५४ ई० में खुलाकूने अपनी जिजाग-पात्रा आरम्भ की। भारी गेगाके गाथ वह ईपानी आग नद्वा। मगारमें नारों तरफ मगांकोकी भाक जमी हुई थी। "एन बार खुनके कीच्य और लोपडिनाम नद्वा। मगारमें नारों तरफ मगांकोकी भाक जमी हुई थी। "एन बार खुनके कीच्य और लोपडिनाम नद्वा। मगांकों में गिलाफ उठनेंगी हिम्मन नहीं करेगा"—उनकी यह नीति राफल ही रही थी। १०५६ ई० में ठालों, पूर्व-दक्षिणी तिक्वत और आवा (बर्मा) के राजाओंने अधीनता रवीकार भी। कोरियामा राजा अधीनता और सम्मान-प्रदर्शन करने के िल्ये स्वर्ग हगान (खाकान) के दरबारमें पहुना। अगले राज (१२५० ई० में) गोक-किन् (अनाम) और था नदी तककी सूमिने मंगीलेकी जपना स्वामी स्वीचार किया। सुझ-राज पूरी तौरसे खनग नहीं हो पाया था, केकिन कु बिलेडके प्रहारीरे अब यह कुछ री दिनोवा मेहमान था। कु बिलेडकों इस सफलतापर मुझ-खेंको ईप्या होने छगी। दरबारमें पहुना वह कुछ री दिनोवा मेहमान था। कु बिलेडकों इस सफलतापर मुझ-खेंको ईप्या होने छगी। दरबारमें पहुना वहना है। कु बिलेडकों जब यह खबर लगी, तो वह जब्दी जल्दी अपने गाईके परवारमें पहुना। उसके सौहार्द और अधीनता-प्रदर्शनसे मुझ-खें वहन प्रमास हुआ और कु बिलेडकों साथ स्वयं सुझ-राज्यार आक्रमण करने नला। दक्षी साल हगानने अपने भाई खलानकों वथके दक्षिणका सेमानित निय्वत किया।

१८ पार्वरी (१२५९ ६०) को मुझ-खे चुझ-खुये (सू-चाछ) में मद गया। इस समय तक भारा समोल-सामाज्य एक था, और भिन्न-भिन्न खानीने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की थी।

५. कुबिलेइ, ह्वोबिलेइ, स-छेन्, शि-चू, (१२६०-९४ ई०)

ह्योबिलेड कुबिलेड लामके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। भाईके मरनेके बाद इसने क्रिल्ताईके निर्वाचन-की प्रतीक्षा न कर तुरस्त अपनेकी हगान बीवित किया, लेकिन क्रिएताईकी रसमकी वह हटाना नहीं चाहता था। इसी साठ उसने शाळ-नू (कै-पिळ-तू) में अपने लिये एक प्राप्ताद तथा कितने ही बीद मंदिर बनवाये। मंगोठ-प्रज्ञाटोंमें यही सवसे पहला सम्राट् था, जिसने सांस्कृतिक वातोंके महत्त्वको सम्प्राः। इसने जहां सांस्कृतिक जीवनकी चहुत-सी वाहरी वालें चीनसे लीं, यहां चमंते छनमें बौद्धय में से स्वीकार किया। पदी पर बैठनेके साल ही इसने जाळ-तूमें कूरिक्ताई बुळवाई, जिनने कुविलेहको खाकान पानि। किया। किर लाखोंकी संख्यामें एकत्रित सैनिकों और हजारों सरदारोंकी चार दिन तक भारी दावा चलती रहीं, बड़ा महोत्सव मनाया गया। इतना सब होने के बाद भी गृहगुद्धकी आग भड़क जड़ी, जिसमें कुविलेहके एक अपने भाईने भी हाथ बंटाया। कुविलेहका छोटा भाई खु अकू दूर ईरानमें था। वह आखिर तक अपने भाईका अनुगामी हो अपने राज्यको बृहत् मंगोल-साम्राज्यका अंग मानता रहा। इसका प्रभाव एक यह भी हुम्रा, कि ईरान और मेसोपोलामिया जैसे मुस्लिन दुनियाके गढ़में हुलाकू-वंज पीढ़ियों तथ अपनेको बौढ रखनेको कोशिश करता रहा। १२ सितम्बर १२५९ ई० को प्रध्वान कर हुलाकूने दियारवेकर, जजीरत (मेसोपोलामिया), रोहा, एदेस्सा, अर्वस्म ओर निसिबीनर जिन्हान कर लिया। रोहाके पास उसने मारी सैनिक प्रदर्शन किया, जिसमें अरमेनिया, छन (सहजूकी) आदिके राजा भी उनस्थित थे। मितरोध करनेके अपराध में हल्ला (अलेख्यो) का सर्वसंहार हुआ। दिमाकको आसानीसे मंगोल-जून स्वीकार कर लिया। इसी समय १२६० ई० में कुविलेहकी नामसे बु लाकूने नीय चलाया, जो हुनियाका सबसे पुराना कागजी नोट था।

दो वर्षके शासनमें गृह-युद्ध इतना भयंकर रूप ले चुका था, कि उसे बवान के लिये १२६१ रिंग में कुविलेइको स्वयं मंगोलियापर बाबा करना पड़ा। इस लड़ाईमें उसका प्रतिदेखी अरिग्वृत्त पर्वावित हो कुछ दिनों बाद गर गया। कुविलेइ अब अपनी स्थितिकों ज्यादा गज्यूत संग्रासता था। यथिर जीवन मी बौद्ध-वर्मका प्रचार था, लेकिन कुविलेइने उसे तिब्बतसे स्वीकार किया। जिस समय पंगाल-मेनावें देश-विजयमें लगी हुई थीं, उसी समय निब्बतके एक दूरदर्शी तथा अदितीय विद्यान सक्या महागंदिन आतन्त्रकाने जो सक्यापण्छेन्के नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं—मंगोलियामें अपने धर्मप्रचारक भेजे। ईमाई व्यक्ति और मुल्लाओंको अपने काममें उतनी सफलता नहीं मिली, जितना कि गुमगाम तिब्बतसे जाये बौद्ध-धर्मदूर्तोको । सक्या पण्-छेन्के उत्तराधिकारी तथा भंजी लो-डो-प्य व्-छेन्को फुविलेइके गुम धर्मिका सीभाग्य प्राप्त हुआ। १८६१ ई० में कुविलेइके अपने युक्को कग्-पा लामा (अर्थगुक्) की उत्तरि दी, जिसके ही नामसे वह आजकल तिब्बतमें मज़हूर है। कुविलेइको दूर मंगोलियाका कराकोरम राज्याचिकों, जिसके ही नामसे वह आजकल तिब्बतमें मज़हूर है। कुविलेइको दूर मंगोलियाका कराकोरम राज्याचिकों किये अनुकूल नहीं मालूम हुआ। पितृदेस होतेके कारण मंगोलियाके साथ नाहे जितना ही सक्या मात्र हो। लेकिन एक विशाल सामाज्यके बासनके लिये उपयुक्त स्थान वही हो सकता था, जहां से मातायातकी मुविधा हो। पै-किकको ऐसा ही स्थान कुविलेइन समझा और वही उसकी राजधानी कर्या। १८६३ ई० में कुविलेइन पितरोंकी पूजाके लिये वहां एक विशाल ताइ-स्याउ (वर्मप्राल) अन्याधि।

सुब-राज्यका अभी खातमा नहीं हुआ था। १२६४ ई० में सुब-सम्राट् छी-चुबके भरतेगर उसका भर्ताजा तु-चुब गहीवर बैठा। मंगोलोंने सुब-शिवतको धतना सीमित कर दिया गया था, कि पुतिलेख को उससे बहुत खतरा नहीं था, अतएव उसे जल्दी नहीं थी। १२६५ ई० में जगताइ खान मुनारकशात मर गया, कुबिलेबने उसकी जगह बोरकको खान बनाया। अभी कुबिलेबका प्रतिद्वंदी अरिग्युका जिया था और १२६६ ई० में उसके मर जानेपर ही कुबिलेबको भारी खतरेशे मुक्ति मिली। इसी साल गर्ड और मंगोल-कानोंकी मृत्यु हुई। सुवर्ण-ओर्द् खान बेरेक, जगताइ खान अलगू और मुवारकशाइ, ईरानका खान हलाकू मर चुके थे। हुलाकूकी जगह अबका ईरानका, मेंगू तेमूर सुवर्ण-ओर्द्का और जगताइका मुवारकशाह खान बनाये गये। मुवारकशाहके जल्दी ही मर जानेपर कुबिलेबने बोरकको उसके स्थान पर नियुक्त किया।

१२६७ ई० में कुबिलेइने मुझ-वंशका उच्छेद करनेके लिये दक्षिणी चीनके बने हिस्सेपर आक्रमण किया। सबसे कड़ी लड़ाई सियाझ-पाझ (सियाझ-फू) में हुई। १२६८ ई० में मंगील-मेनाने उसे नारों ओरसे घेर लिया, लेकिन उसे तीन साल तक नगरपर अधिकार करनेमें सकलता नहीं मिली। १२६६ ई० में कुबिलेइने जापानको अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र लिखा, लेकिन अभिमानी जापानियोंने असे माननेसे इन्कार कर दिया। सियाझ-पाझके मुहासरेके आरम्भके साथ-साथ कुबिलेइने जापानपर आफ-

गण करमकं लिय भारी तैयारी करनी शुरू की । द्वीप होतेके कारम जामानपर को निर्मा ही आक्रमण किया जा सकता का, जियके लिये हजारी जर्मा जहाज ननारों जाने लगा।

नीनी भागा के लिखा है लिया वर्णमाला नहीं सब्द-मके का जायोग हो। है, जिसम अकाकी तरह कुछ सुभीते भी है, लिकन उसम उचनारण-सके कि लिश्न काई स्थान नहीं है। मगी ह-भागा उड़गुर (मिरियावाली) लिया लिखी जानी थीं, जिसम डेंढ दर्जन भी अक्षर न होने से उच्चारण ठीक-ठीक रखना सम्भव नहीं था। कुबिलेट के कहने पर भारतीय और उससे निक ही तिब्बती लिया सुपिन्तित होने हैं जारण फाप्पाने १२६९ के में मगोल-भाषा के लिये एक बिशेष लिया नाई। इसी गाल उसे कुनिलेड ने जा-पाउ-फा बड़ ही उपाधि प्रवान की। १२७१ कि में कुबिलेड ने अपने वजका नथा नाम यु अन रखा, जिस नामसे बह बश आज भी चीनमें प्रसिद्ध है। इसी साल वर्मा (भी-पन) के राजासे अवीनता। गनवाने के लिये मगोल-मेना भे जी गई। १२७४ कि में जहां गियाज-पाउ के निजयमें मान्याक्ती बड़ी प्रसन्नता हुई, पहां यह खनर पुनकर बहुत खेद भी हुआ, कि पंगोर गोनेना चु-सिमाकी खाड़ी में जावानियों द्वारा घोर रूपन पर्याजत हुई, सारा सैनिक बड़ा नहीं हो गया। इसमें शह नहीं उस समय जावानियों भी भागी जन सामुद्वित तुकान हुंजा।

अज्ञान समग्री बोचमे हर्द च-मीमाकी हार कृति हे हिनाल साम्राज्य म उपकी शाक्ते कम होनक। कारण नहीं हो सकती थी। हा, जापानियोमें यह भाव जरूर पैदा हो गया, कि हमारा देश अजेय है। सनमय ही जाने की ६ शताब्दियों तक जातान नाइरों शनुओं ये नवा रहा, बत तक कि अमरी की नीमेनात १९ वी जनाव्दी हे मव्यमे पुरी तरहमें हराकर जापानियों ही आंये नहीं लाह दी। अग हे साल १२७५ ई० में सेनापति बायनने निक्र चाज नगरार आक्रमण किया । नगर-ितामियों हो प्रतिरोध करनेका यही फल भिला, कि रोनापिकि हुक्मने छोगोको निर्मम हाथा की गई। इसी गाल लिइ अन राजवानी-पर भी भगोठांने अधिकार कर लिया । एण सभाद्की अभिगाविका सम्राज्ञीने अधीनता-रवीकृतिके प्रक्तिक रापमे राजिमहागनको मजा, लेकि। सेनापित बायनको यह अविकार नही था, कि यह सुद्र-पशका अनदोप भी रहन दे। उसने नगर-प्रथम के लिये चीनियो और मगोलोकी एक परिपद् वियव। की । यह करनकी अवश्यकता नहीं, कि उत्तरी चीन आभी वात्वी पहिले हीने मगो शिक हाण में या, इसिंकिये मगाल-भाग चीनियोकी कभी नहीं थी। नार मगो र-अफ्रमर राज सनी की चीजो हे सम्रह गरने हे जिये नियम हु। उन्होन भिन-मित राज्यविभागों की भूदाये जमा की। अभि ठेला-गारमे उन्त बहुत-मी किनाने, नही-लाते, ऐतिहासिक स्मृतिबिन्त, भूगो र और ज्योतिय-सम्बन्धी रेगानिय आदिमिले। लिड-अन् (हड-वाउ) चीनकी समने बडी नगरी थी। उसका घेरा सी भी छ ( २४ फरसक ) था। नदीको जार-पार करन तथा दूसरे गांगों हे लिये नगरमें बारह हजार पुल भे । नगर बाग्ह विभागोमे विभान था, जिनमें धे हरएकमे बारह हजार घर तथा प्रत्येक घरमें बारह, बीत, नाजीत तक व्यक्ति रहते थे। नगरो पर अधिकार काडी हे वे। राजवासादमें बीत बड-बड हाल थ। सबसे वजी राजनाका खूब सनी हुई थी। उसकी दीवारी हर ऐतिहासिक दुश्य सीनेमे चित्रित थें। सब मिलाकर नगरम सालह लाल आदमी रहते थे-बत्तीस हजार नोसिर्फ रंग्नेजोते घर थे। मान मी गविर थे। नेनापित वायनने राजमाता, रानी, मझार छी-चुक श्रीर उमके अनुवरोंको खानके पाम भेज दिया। महत्र छोड़ तेमे पहने राजमाता और सम्राट्की खाकान (उत्तर) की ओर मुह करके सात बार दंडवत् वरती पर्री। कुबिलेइकी प्रधान वातुन (रानी)ने राजमाता और रानीके साय अच्छा नर्ताव किया। राजधानीसे लाये सोने-चादी और दूगरे कजाने की देखकर खातू र रो पड़ी। वह इस प्राचीन रा जवंशके ध्वरामे मंगोल-राजवंशके उच्छेदकी छाया देख रही थी, सीच रही थी, "उस समय मेरे बच्चों की भी यही हालत होगी, जो कि आज (१२७७ ई०) इनकी हो रही है। मेरे वंशकी राजभाता, रानी और सम्राह्को भी एक दिन इसी तरह बैइन्जत हो बदी बनना पड़ेगा।" लेकिन, मंगोळ-त्रतका अंत गुडकी तरह नहीं हुआ, क्योंकि मंगोलिया इस वंशको घरण देनेके लिये मी जूद थी।

कुबिलेइका राज्यकाल केवल राजसी सड़क सड़क और दिग्विबंधों के लियें ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि कला और विज्ञानके भारी विकासका भी मही समय था। उसके गणितज्ञ सू-चीने १२८० ई० में राजाज्ञा पाकर ह्यांक-हों (पीत नदी) के उद्गमका पना लगानेका काम चार मेंसमें खनम किया।

१२८७ ई० ग्रे तोड़ निः है (हिन्द-तीन) ने न्यी क्षित्र स्वीकार की ११६८० र मा १० (१ तमा ॥ १ /भी मांजूद कजून (वित्वति विविद्यः) को कुबि केडो सुवर्णात्र समा कियाना । आक्षात्र विविध्यक्ष विविध्यक्ष निर्वयक्ष ना । जी । १४ मा । विविध्यक्ष विश्वयक्ष ना । जी । १४ मा । विविध्यक्ष विश्वयक्ष ना । जी । १४ मा । विविध्यक्ष विश्वयक्ष विश्वयक्ष ना । विविध्यक्ष विश्वयक्ष विष्य विष्य विष्य विश्वयक्ष विष्य विष्य विष्य विष्

तिम माल गुड राजवा िका पता हुजा, उपी बाल गगाठ-मनाभात नाथि शाम भा ।। बगालपर जा कमण किया। पर्माकी राजनानी।र वह जिनकार नेते कर ।।।, अका बाना जा । मगोलोकी आजिक अभिनया नम्दर स्वीकार कर ली। १२८४ ई० म प्राप्तर प्री तीर्थ मा जि। कार हो गगा। इसी समय को बीन-वीजपर भी गगालोन जाक्रमण किया। जी साल जिन १० १। । व बुद्धकी वत-धानुकी पूजाके लिये लक्षा पहुंचा। १२८७ ६० म पोड-वीकड (का बीन नी)।।।।।। अधीनता स्वीकार कर रही।

पैतीस साल राज्य करनेके नाद १२८४ कि में अप्ता वर्ष की उभक्ष हीं, त्याना करा हुआ। "इतने नहें सामाज्य पर हुनि ठेन्से गह के किसी एक ज्यातिन नामन की किस मान का राज्यमें नारा चीन, काश्या, तोड किड (काचीन-तीन), प्रमाग पर और प्रमा की किस में सार मान भूमि, नार्येस्थाने नुका तिकने देश, और पार्ट डांग्सिस किको भीम नामानिक। कि "

(१) बाकी-बाको-कृतिलेड के सामत और काठके ऊपर ालिय विवासी प्रसिन्न पर्यटक बाकी पी सकी यात्रा-पुस्तक हारा बहुत प्रकार परता है। १२ वी तास्त्रीम नेतिम नगर प्रशेष का सन्ते ।। ।। पार-केंद्र था। वेनिशी जापारियोने सभी देशाम अपनी कोउियो क जाल निला रान्। ।। ।। पान रियोमेसे दो जोहरी-गाई मिक्यो आर पोळा १२५५ ६० म च्यापार करन कल्लन्तिनापाठ अस । दोनो भाइयोने वहा अपने रत्नोका नहुन अच्छा याग पाया । उससे उत्सादित हो। र वह पामक व एसियाके मगोल-शाणिन प्रदेशमें सोना करनेकी गरजने प्रविष्ट हुये। यह स्मित प्रक्षात्र । विष थी। वहा उन्हें कुविलेह लानका दूर भिला, जिसमें पोलोसे साथ पेक्टिस लेखना। परवान १। १०। मगील-माम्राज्यमे जितना सुरक्षित यानायातका प्रतथ था, उतना उत्तम पढि और ११६६ भी ह शनाब्दियो तक नहीं देखा गया। मगोली का इतना भावक था, कि की है बोरी बटगारी वारन की विस्ता नहीं करता था। युरोपरों चीनकी पूर्वी छोर तक छोग निश्चित हो स्थल मारा फरत था। गामी क यात्राका भी जच्छा प्रबंध था। दोनो बेनिसी ज्यापारी मगोरु दूतके सार प्रस्न गर गृहिन क बरबारमे पहुने । हगानने उनका बद्धा सम्मान किया । उस समय पश्चिमी गुराधम समक पश्चिम जनवंस्त प्रभाव था। वह धार्मिक गहन्त ही नहीं, बरिक राजाओंका भी राजा था--किसी का गर्दोपर बैठाना या उतारना उसके वाये हायका घेल था । कुबिलेइने पूरवर्ण स्वामी रे तारणर गौरपणी रेजी ह प्रमुख पोप प्रेगरीको एक पत्र लिखकर पोलोके हाथ भेजा। पोपने इस अवसरमे लाभ काना नात्।। हमें मालूम ही है, इसमें पहले ही रुबरिक मुझ-लेके दरतारमें कराकीरण गहुना था। पीपन अपन सदेशको मुरक्तित पहुचानेके लिये फिर निकोलो पोलोको चीन जानेकेलिये भ ग्रंगर किया । जन ही ।। र निकोलोने अपने भाई सिफयोको ही नहीं बल्कि रात्रह सालके पुत्र माकों की भा साथ लिया। जिस मध्य-एसिया, पामीर, पूर्वी-तुर्किस्तान होते योनो पोलो चीन पतुंचे । गानने उनका व ग गग्गान किया। मार्को पोलोकी प्रतिप्रा आर योग्यतासे प्रभावित हो कुबिरंग्ड्ने उसपर आंधक अन्वस्था दिशालाई। उसे साम्राज्यके भित्र-सिन्न भागीमे भौगोलिक तथा दूसरी खोर्ज करनेके रिग्धे भेजा। अनाग नहीं-पहते मार्कोको थाङ-चाउ जैसे एक बडे समृद्ध नगरक। राज्यपाळ बननेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। पोली गप-वेटे सबह माळ चीनमें रहे। गणतत्री वेनिस नगरके नागरिक होनेके कारण वह केवल बानिया ही नही बल्कि सैनिक और दूसरी विद्यार्थीका भी काफी ज्ञान रखते थे। उन्होंगे अपने पश्चिमी पुरियार्थ आर्थ-द्वारा मंगोल-शासनको बहुत लाभ पहुचाया। यद्यपि बारूवकी प्रारम्भिक तीपों, और पाषाणधायक गा (कताकुल)का उपयोग छिद्ध-जिस खानने भी किया था, लेकिन उसमें अब बहुत-से मुधार और निकास

१ देखो मेरी "बोद्ध-संस्कृति" पुष्ठ ११४-१६

किये गर्भ, जिलाभे पोठोका भी ता । या । तो सुपात्रों जासार १ताये हो विवासका स्रोमाल १२७३ ि म जिला र याद नगरों महासिरेय किया गया। उत्त अत्रेष विश्वी विवास करने हैं इस याका तत्र हो। ता, स्मार्यदेह नहीं।

भो हा ब है सम्मार जोर जानन्दके साथ ची र म पह पह थे, लेकिए उरार महासमा विनय उत्तरा मानी और भोज रही ही, कि उनको नजरीये यह गारा पृथ्व और आपन्द फीला । । उन ही प्राप्ति। हर है। यह सानच पस्त्र तालू के हिन्नाई दी। इसी सम्बद्ध एक नगकि रात कुमारी ईस्त के क्यों के पान हमार कता। बताह करने के लिय भेजी जा रही थी। पोठा बता है हा हा भी उभी ति-या । ता विस्पिति। छर िया गया । जबके उनकी याजा समद्र-मार्गरी 🕬 । यह गठार ह महीन 🗇 र पारम के साजी में पहीं । न्तरमाही राजक्रमारीको स्थाना कर समूराज्याके ते गत्र और पीठो बार देश। विस्तका रास्ता िष्या, जहां काल्सानिनेतिल हो। १२९५ ई० में पहने। ता वक्त क्रिको वरे एक साउ हो गया ।।। (टा मिर्मा असी या। वाको पुत्त वहीं उसी है विस्तृताव ही हर प्राप्ता विस्ताप करन के दिन नेपार ही पर हि हमान हा राजस्य पोहार्य एता हेर हरा राजमी द्वाह है, तथा उपकारती र विक्रियता (कराजा) माल र है। इस सम्वागर विकास ताल कर उन्हार वा विकास विभाज यती है (हराती) नाम व दिया ता । उस यमभ परोशन पापारी देशा । असरे ताम ता तिव गणराज्यका तम अन्य सन्त सन्त छ। य ती ल अर्ड्स महर्ते वा हो भी भाग का गया हो र हहारी हा। । । । । हा ही-जी रनम ली मार्का पो अने तातो याता क्या मन्याम की। अहम एरिनसियन ल्यीयाको सुनाई, नियने अके जानास्पर "गार्की पोठोकी पासाय" नाम ह प्रशिद्ध पूरत क तैयार की । पार्की पोठाकी यह सात्रा र्वानभा मिना मा प्राक्त मा भिरमीर मानी जाता है, जिन्य उनन अवने देने हुये स्थानो, व्यातियोर, रीति रजाभी जोर दूपरी ची नोकान गसदर जिपरम दिया है। वज भरता है -- "न खाट ह दूर जासू-सा ५ (सान-मा रुग, मेहिक) में या हा हर । पूनप हर प्रवीम मीलार स्थितन पाते हैं, जिसे वह काम भा भावी ही भहा। है। पत्यह मिजलार एक । भा और नदर लागा अकि छ उन्नेके निय ानी है। इमार के सभी कार निवास का है। अपर की सामिर रामी पास समाय के । अपर कार राजा भी इन मकानामें या जाये, तो वह यह अस्टामने ठउर मकता है। इन चौकियोमें पिक्तनीमें चार सो शोर फिल्डी फिल्डीम दो सो घोड तेवार रही है। बादे दनको ऐसी ने-सर्वकी भांमम भी माना पर रहती, महार किताको अपन नहीं हो यह ही, वह भी कुछ फाय रेपर ऐसा विश्वास-स्याच मिल जायमा, जडा सभी जावदराक बीजाहा प्रवच डीगा। अहो। यह समान हुए चाहे जिस बा। भा जाय, जनके जिये नहां सभी बीज तैयार मिछ हि है।

"जी सम्पत्ति और समृद्धि स्वाकान के गहा देनी जाती है, तो कभी कि प्रित्रहाट, राजा या राजुल के पान नहीं देखा गया। इन सभी विश्वागस्थानाम को लाग घाड़ तेथार रहते हैं, और इवारने दस हमारण ज्यादा है। सामान रनने ने पैमानपर भीर अद्भृत हमके हैं, भि उनका अर्णन करता महिक है है।

"उन प्रानं गाना वन दिनकी दूरिके रणानों के नगानार एक विन-रातन पा ला है। किनती है नार गन देन वा कारता हूं (मिल्ड) में फल द्वाना किया जाना है, और दूपरे दिन नाम को वह गाकानं के पान नेन्-द् (पन्दा) में पहुन जाता है। आदमी एक दिनमें दी-डाई सो भी र चले जाने हैं, और उत्ता ही याना वह गान को करने हैं। इन दूतिके करियार एक ची ही पट्टी वधी रहनी है, जिसके चारों और परिया लगी रहनी है, जिसके चारों और परिया लगी रहनी है। बंदिया दूरते ही सुनाई देनी है, जिनके कारग नीकी र पहुन नेके गाय दूपरा दून थहा नेवार मिला है, जो उनी तरह पहुछ दूनकी लाई वी कतो लेकर घोड़ा दौड़ाने लगा है। चोकी का लेगा के मोला के प्रान्त वी की प्राप्त वी की की वा की प्राप्त वी की प्राप्त वी की प्राप्त वी की की प्राप्त वी की प्राप्त वी की की वह चौरी की नेव का लेगा है। जिन वेगरे वह चौरी की कह चढ़ा अद्भुत है। प्रान्त भी वह जनना ही नेज नलते हैं, जिनना दिनकी, व्योकि उनके साथ बंशाक में सवार होते हैं।

"ये घोउमवार-दूत तहुत अन्छा वेतन पाते हैं। वह इतने मुक्तिल कागको निना अपा पेट, निरं ओर छातीको मजबूत पट्टीमें बाधे नहीं कर सकते। वह तपने साथ एक शक्ति पहिंका छे। उसा जा जा बातको प्रकट बरती है, कि वह बहुत जरूरी कामके लिये जा रहे हैं। "सीछित गरि, पयायस कर घोडेके अग-भग होने या गिर जाने से दूत सउक तर पठ जाये, तो वह दूसरा घोडा ठेसका है। का उसकी मामसे इन्कार नहीं कर सकता।"

मार्को पोलोने बतलाया ह, कि उस समस प्रत्येक बडे जहरमे एक दारीमा रहता या जिल्ला । था रास्तेकी देख-भाल करना ।

(२)जाति-च कस्था-चाहे भारतकी तरहकी करी जाति-च्यवस्था ग हो, फिल्रु सभी यागनी नामनाय जातिभदका होना आवरयक देखा जाता है। ६ठी-७वी शताब्दीमें ईरानमें जार्गिभेर हरीन हरी। उनी तरहका था, जैसा भारतमे । मगोलोसे पहले चीनमे भी बातिभेद था। मगालोन भी गानी पानाका चार वर्गों में बाटा था, जिनमें प्रथममें उनके अपने मगोल आते थ, द्वितीय वर्गमें रोन्म (तुक्त मगुरुमान), व्फान (तिव्वती), तुग्त, मध्य-एमिया तथा पश्चिमी एसिया के दूसरे यह लाग १, जा गमा अहे गा। नमली या सास्कृतिक समी रता रखते थे। तीमरे वर्गमे उत्तरी चीननाछ थे, जो कि किन् मा मार्क ।। मगोल-शासन म आये थे। चीरे वर्ग से सूड-साम्राज्यमे रहनेवाले दक्षिणी नीनी र, जिन् पेन पमा तान जबर्दस्त प्रतिरोध किया था, इसीलिये उन्हें सबसे निचले वर्गमें रखा गया मा। गः वे इन्हों। ही राजाती। सेवामे भरती होनेका अधिकार भी नहीं या। चीनमें पहलेने चली आती यश्चिमारियाका परीजायाम यद्यपि चीनिया हे सम्मिलित हानेम कोई कका वट नहीं थी, लेकिन बाहें नीनी परी आप उ स्थे । स्थान पाये, तन भी बाई ओरकी सूचीमे उसका नाम किला जाता था, जा कि गगील और ग म की तणा सुचीमें स्थान पाते थे। नौकरीमें लें लेनेपर भी चीनियोका गयोल-भाषा सीमाने और गगा गारे पारे प्रति सम्मान दिखानेके लिये मजबूर होना पउता। दह देतेमें भी भेद-भात रखवा जाता। गाँउ हो। तीनी चोरी करना, तो पहले अपरानके लिये उराकी बाई वाहमें गोदना गोद दिया जाना, दूसरी गार अस्म करनेपर दाहिनी बाहमे, तीस री बार गर्दनपर, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपना रीकी पाउचा । मह ॥ था। लेकिन, उसी अपराधके लिये मगोलोको इस तरहका वह नहीं देगाम्ली ज्ञासि। उहर वा दिया जाता था। अगर होई चीनी किसी मगोल या से-मू को मार बालता, तो उसे मृत्यू ३३ मिल्या ।।। हत्यारेके परिवारसे धन वसूल करके मृत व्यक्तिकी अन्तयेष्टि आदिका लर्वे विजयाया गा।। अगर हत्यारा मगोल होता, तो उमे शराब के नशे, या ज्ञगडेके पागलगनकी कारण नतला हर आगोना था नि गी-सनका दडभर करके छोड़ दियाजाता था। १२७९ ई० की एक मगोल-राजाजाके प्रनेशार चीनिगाको हथियार रखनेक। अधिकार नही था। धनुष वाण भी न रख पानेके कारण वह शिक्तर नहीं कर सकति थे। भारतके अग्रेज शासकोकी तरह चीनमें मगोल-शासकीन भी जगर-जगह मगोल लाशिया 'सगरम की थी।

अोर भी विस्तृत वर्गाकरण करते हुयं मगोजोने अपनी प्रजाको निरन दम श्रेणियो म वाप ॥ -(१) जच्च दरनारी, (२) अधीनस्य या रथानीय अफ़त्य, (३) लागा (साध्), (४) ताउ
साधु, (५) वैद्य, (६) कार्गगर आर मजूर, (७) शिकारी, (८) पेशावर लोग, (९) कृत्यूपी पुना, प्र
और (१०) भिष्ममो । मगोल कृत्यूमी आचार्याको बहुन नीनी वृष्टिमे देगते थे, जर्या प्र पृणा कीर्मा शासनमे कृत्यूपी विद्वानो का स्थान राजवसके बाद ही आता था। इपम धक्त नृत्य, चीनी विद्वानो श्री संस्कृतिके निधिरक्षकोको जनके अनुरूप स्थान न दे मगोलोने नुरा किया था, लेकिन वह यह भी गानने थे, कि चीनी संस्कृति और सामन्तवादके इन अधे पुजारियोसे अपने तिये, हम कोई भलाईकी गासा नहीं एवं सकते थे। कृत्यूपी यदि केवल चीनी संस्कृति और कलाके ही नेता होते, जो गमभी मही जाता, अथवा यदि मगोल पूरी तौरसे चीनी बननेके लिये तैयार होने, तब भी कृत्यूपी बिद्वानोको भिष्णा रियोके पास बैठनेकी जरूरत नहीं पहती। कृत्यूपी शिक्षा और बिद्वानोके प्रभापको चीन के मभी गाम गो शासक अपने लागके लिये इस्तेमाल करते गहे। अभी हालम चाडू-याद्य-याक्षने भी दम हाल्यासका पूरी तौरसे जपयोग करना चाहा। शासकके प्रति आख मूदकर मद्यमानना और आजानारिना प्रविधान करना कृत्यूपी शिक्षाका एक मुश्य अग है, इसीलिये शासकीकी जनवर विश्वेष अनुक्तया होनी स्थानकरना कृत्यूपी शिक्षाका एक मुश्य अग है, इसीलिये शासकीकी जनवर विश्वेष अनुक्तया होनी स्थानकरना कृत्यूपी शिक्षाका एक मुश्य अग है, इसीलिये शासकीकी जनवर विश्वेष अनुक्तया होनी स्थान

भाविक है। लेकिन कन्पूसी साहित्य और शिक्षामें एकमात्र दास-मनोवृत्ति सिखलाना ही नहीं है, उसमें कितनेही और भी उच्च सांस्कृतिक तत्त्व हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका नीर-श्रीर-विवेक करते उपयोग करना नवीन चीनमें ही सम्भव हो सकता है।

मंगोल खाकान गैर-मंगोल जातियोंके लिये स्वेच्छारी और कितनी ही बार अतिनिष्ट्र शासक थे, लेकिन उस निष्ठरताका प्रयोग वह हर बक्त नहीं करते थे। यद्यपि मंगोलोंके साथ उनका खास पक्षपात था, लेकिन अधीनस्य जातियोंको भी वह अधिकारोंते स र्वथा वंचित नहीं रखते थे। प्रायः सभी विजित देशोंमें उन्होंने पूराने राजाओं और सृत्तानोंको अपने अधीन शासक बनाकर रख छोड़ा, सिवाय उन देशोंके जहांके लोगोंने उनका जबर्दस्त प्रतिरोधं किया था। कृ बिलेइने यद्यपि खानबालिग (पेकिड) को अपनी राजवानी बना उसे भव्य प्रासादोंबाली समृद्ध नगरीमें परिणत कर दिया था, लेकिन उसका भी अधिक समय तम्बओंके भीतर बीतता था। मंगोल अपने घमंत्र जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझते थे, इसीछिये चीन या दूसरे देशों पर शासन करनेवाले सभी मंगोल-बाकानोंकी राजधानियां चिड़िया-रैनवसेरा जैसी ही थों। मंगोळ-मापामें राजवानी और प्रासादों को सराय कहते हैं। उसका अर्थ मुसाफि-रोंकी सरायका होंगज नहीं था। मार्को पोलोंके अनुसार राजपथोंके हर मंजिलपर "सराय" (प्रासाद) थी, शायद उसीके कारण महाफिरोंकी टिकानको भी सराय कहा जाने लगा। राजकुमारों और बड़े-बड़े सैतिक अफसरोंको राज्यके भीतर अपने-अपने भलण्ड मिले हुये थे, जिनपर वह अपनी मर्जिके मुताबिक शासन करते थे। यशपि छिछ-पिस्ने मध्य-एसियाके मु सलमानीके साथ वड़ी कूरताका बर्ताब किया था, बलवा, मेर्ब, तूस जैसे कि तो ही समृद्ध नगरों की बस्तुत: उसने ईंटसे ईंट बजा दी थी, जिसके कारण वह फिर नहीं उठ सके; लेकिन, पीछे मंगोलोका वर्ताव मुस्लिम जातियांसे अधिक सहानुभूति-पूर्ण था, यह इसीसे पता लगता है, कि इन जातियों को उन्होंने चारी वर्गों मेंसे द्वितीय वर्गमें रक्खा था। कुबिले खानकी वर्मा और बंगालवर आक्रमण करनेवाली सेना का सेनापित नोसिहहीन भी इसका स्पेष्ट उवाहरण है-मंगोल ऊंचे सैनिक पर को भी मुसलमानोंको देनके लिये तैयार थे।इसका एक और भी कारण था-चाहे मध्य-एसियाके तुर्के मुसल मान हो गये हों, लेकिन जातितः वह मंगीलोके भाई-बन्द थे। कसियों और पश्चिमी जातियोंके लिलाक अभियात करते समय मंगोलीने किपचक तुर्लीसे माईचारा लगाकर उन्हें अपनी और कर लिया था, जिससे उन्हें एक लड़ाकू जाति सहायक शिल गई।

मंगोल-भाषाके प्रति मंगील-बासकीका अधिक प्रधानत स्वामाविक था । उनके आज्ञापत उद्गुर लिपिमें लिखी मंगील-भाषामें हुआ करते थे। १३वीं शताब्दीके आरम्भमें चली हुई यह परिपाटी १५वीं शताब्दीके आरम्भ तक तेमुरलंग और उसके पुत्रोंके समय तक जारी रही। बद्धर मुसलमान होते भी यह लोग छिड-गिस् की बरासतको छोड्नेके लिये तैयार नहीं थे। लेकिन, मंगोल-भाषाका विकास जितना होना चाहिये था, उतना नहीं हो सका। "मंगोठ-उन्तिग्वा" (तापिचयां), "युवान-चाउ-चि-शी" जैसे कुछ इतिहास या दूसरे विषयोंके ग्रंथ उस समय मंगोल-भाषामें लिखे गर्ये। पीछके मंगोल-शासकोंके लिये प्रथ अधिकतर चीनी या पारसीमें लिखे गर्म, जो प्रायः इतिहाससे संबंध रखते थे। चीनमें मंगोल-भाषामं जो ग्रंथ लिखे गये, उनके अनुवाद चीनीमं भी हुये थे, पीछे मुल (मंगोल) ग्रंथ ल्प्त हो गये और उनके चीवी अनुवाद भर बन रहे । कुबिलेइ खानने अपना ही नहीं अपने वंशका भी धर्म बौत-धर्मको घोषित किया और अपने गुरु फगुपा लामाको तिब्बतका राज्य प्रदान किया, किन्तु उसने बी द्व-पंथीके मंगील-अनुवादका काम बहुत आगे नहीं बढ़ाया। १५ महाभारतीके वराबर भारतीय ग्रंथोंके अनुवाद कन्जुर (वृद्ध-वचनानुवाद) और तन्जुर (शास्त्रानुवाद) के नामसे तिब्बती भाषामं मीजूब थे। उतम् ( तिब्बती ) कन्जरको कुबिलेड खानन स्वयं सोनेके अक्षरों में लिखवाया थाँ, लेकिन उनका मंगोल-अन्याद उस समग्र हुआ, जब चीनसे मंगोल-शासन खतम हो गया। मंगोल शायद संस्तृतकी तरह तिब्बती भाषामें ही वर्म गुंथों का गढ़ना ज्यादा पृण्यदायक समझते थे। आज भी मंगोलियाने करन्र और तन्नरके मंगोल-मापामें हो जानेपर भी उन्हें तिब्बती भाषामें पढना ज्यादा पुण्यकार्य समझा जाता है। शायद यह भी कारण रहा हो, लेकिन उस समय आजकी तरह मंत्रीलींगें तिव्वती भाषाका प्रचार नहीं या, इसलिये अधिकांश लोग तिब्बती ग्रंथोंको विना समझे ही पढ सकते थे।

# ६. थुबु थेमुर, उन्द-शे-तू, चेझ-चुझ (१२९४-१३०७ र्रः)

कृतिलेडने क्रिल्टार्टकी शक्तिको कमजोर कर दिया था, जिसने सामो विकास मार्थ । यह स्वतंत्रता नहीं परनी जा सकती थी। इसीलिये अब सारे मंगोल मान गरीम में कियो ए हैं है। जुना ले जगह मत खानकी संतानको ही उत्तराधिकारी समझा जान लगा। क्रिकेटका पुर्वाक ५ मा १५ । ही मर गया था, इसलिंगे उसके पुत्र खुब-खेगुरको गदी गिकी। मा लिए गिराकी पा। स पीढ़ी बल रही थी। एक सताब्दी के विजयोंके बाद भी जभी पंगी मारी मिन मार मार उसा उसा नाम स था। १३०० ई० में नमिके पिहासन-त्रित राजपूत्रते संगील-दरनारम पुरार नी, भीर भगा र मा। बर्मान पहुंचकर उसे गद्दीवर बैठाया । कृषिलेड्हे प्रतिदंदी परिगृक्ति साथ पार्वारा । साथ नहीं हुई थी। के-दू खानने अब भी अगने उत्तराधिकारके दावेको नहीं कां। गा। १३०१ कि उसने युब-थेम्रके ऊपर जनर्दस्त शाक्रमण किया, जिसमें चनताद लात्यान भी उपका गामक ।।। कराकोरमके पास लडाई हुई। ओगोनाइ-वंशी ओर वगना३-जंशी दोगों खा में को अर नानोप में 🖟 🛊 मारा भी गया। उस ही जगहपर उसका पुत्र चापर ओगोताइ सात बना, जिसने प्रत्यार हो ज शिक्षा स्वीकार कर ली। १३०२ ई० में पिद्याद ओर ताइ पृथा में, फिर १२०४ ५० में 115 मध्य प्राप्त हुमें, जिसको लेकर तरह-तरहकी भविष्यद्वाणिया की जाने लगी। सी वर्ष पहले १२०६ कि पा । १० निस् वाकान घोषिन हुआ पा, इसलिये विरोधी यह भी अफा उस गते थे, फि अर मना ह-रंग हा िनारा बुबनेवाला है। १३०६ ई० में के-दूका समाहि चगााइ दायागा। मर गया, विशय वया साल शुब्-थेभुर भी काल कवलित हुया ।

# ७. खू-लुग, कू-लुक, से-सन्, वू-चुङ् (१३०७-११ ई०)

थुबु-थेमुरके गरनेके वाद उसके मार्ड <u>घर्षपालका</u> पुत्र खु-लग कूरिल गर्र हारा शाका गंगि। किया गया। मूलम्पके वाद अव १३०८ में अकाल और महामारीकी बारी आर्ड, के किन कह गार गाम गया नहीं फेल मकती थी। प्रवाको प्राणीसे मोल चुकाना पड रहा था, लेकिन खाकानो दर गर गर अप क्या प्रभाव हो सकता था? इसी साल चापर खान तथा दूसरे दरवार में आगे, जिनकी नहीं गामका हुई। चगताइ और ओगोताइ-परिवारोके साथ होता संघर्ष अव दब गगाथा, इगिअपे मू कृम धरक प्रहा निध्चत था, तो भी १३०९ ई० में युन्ननमें भारी विद्रोह हुआ। युन्नन भारतीय गोग प्रमानित पूर्व ग्यार देशके नामसे प्रसिद्ध था। यहाके लोग संस्कृतिमें ही आग बढ़े हुथे नहीं थे, बिहित अच्छे भोड़ा भी थे। अपनी स्वतंत्रताके लिये उन्होंने कुबिलेहका जार्वरता मुकाबिला किया था और जा कीई दूर रास्ता नहीं रह गया, तो जनमें से बहुत-से लोग भागकर थाई (स्थाम), जान (आर्ग) और अदान (आराम) में चले गये, जहा उन्होंने नये राजवंशोंकी स्थापना की । १३०९ ई० में उन्हों गंगरोंने अपने देश युन्ननमें जबर्दरत विद्रोह किया, जिमके दबानेमें मंगोलोंको भारी मुक्तिकार गामना करार पड़ा।

भाषा कुबिछ , ह पमण ही फगुपा (फ़र्म्-मा = आय) लामाने मगोर नारकार है। उस नम जला मना दिसे ते, छे हिन इस अक्षरमें तकित पहिनेपहर नावें है सि हि खु रुगने १३१० ई० में ढलदाय। इसी माल मगोल-राज हमार तू ला (हो हान-पूप) में अफल निद्रोत निया। पव सेम्रके अमय नव अभी नारकों भगाल-राज हमार तू लाथ चीनक सामानका प्रनिष्ठ सन्भ था, उसे तकिया। माना जाता था, लेकिन जा हि सब शिवित होने लगा। फर्बरी १३११ ई० में खु-पूज मर गया और उसकी जगह उसका भा नियम यू गद्दोगर बेठा।

#### ८ बोयन्-थू, आयुरपरवल, आयुर्बलीभद्र, धूगन्-त्,जुन्-चुद्र (१३११-२०६०)

ल-एमकी भरमुके माल ही उसके गाईको गद्दी मिली। जिसका मगालक्या प्रविकेदके जो भार्त लिलाकु स्वान हा । , अनिलमें जिस बक्त मृन्छी, बमसाइ और ओगोताई खानाहा जीनके हमानस (सहान) से माभ गा जगा भी रहता, उस समय भी जिसके मगोल-बाका जगान है भाग भेणा। प्रान्ध रहता। १३१२ कि की फवरीमें बोयन्-कृत अपना दूर्व करिती सान उस जो तुर्क पास भेणा। प्रान्ध मिला हिजा बनाकर उन्हें अन्त पुरमें ही वा बाद स्थान नहीं दिस जाते से, बहिन राज्य है जन्त पुरमें ही वा बाद स्थान नहीं दिस जाते से, बहिन राज्य है जन के पदा पर भी नह पासे जाते में । १३१४ के में नायन्-अने सरकारी नोकिसमा हिजाने ज भोना निर्मित कर दिसा, के विन जाते पह अर्थ नहीं, कि हिजा अब बाद के मिलासी नम में । उसके कि सां जभी १९११ कि तक प्रतिका करनी थीं। अगले ही माल (१३१४ कि) एक प्रमुख हिजाने एक सुक्त स्थान करी १९११ कि नाम में । विन जमके कि सां जभी १९११ कि सां । पह हम पहले देश चुके हैं, कि ज्यापार और किय उन्नोमको अनका प्रभान सांत वस्ताकर मसील-बातक उनकी उन्नोसिकों और विश्व स्थान देते थें। वेड हजार वर्षीन अधिक सम्मर्थ रेशमकी जन्मभा चीन जमने सुदर रेशमी कप्नोके हिम्से सारी दुनियाग प्रतिक्ष था। रेशम विश्व अम्बर्ध रेशम की जन्मभा चीन जमने सुदर रेशमी कप्नोके हिम्से सारी दुनियाग प्रतिक्ष था। रेशम विश्व अम्बर्ध का स्थान की सायव सरकार की अभिन के स्थान की सायव सरकार की अभिन के स्थान की सायव सरकार की अभिन के स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की सायव सरकार की

पत्नरी १२२० कि म बोयन्-पू भर गया और उसकी जगहपर उसका पुत्र गंधन् गही पर लेठा ।

#### ५. गेगेन्, शु-सु-फल (शुद्धफल), यिज-चुज (१३२०-२३ ई०)

धगाण सान-वर्श धर्मपाल, आयुर्वलीमद्र या श्द्रफल घेसे शुद्ध भाग्तीय गामाका तीना कोई नारवर्गणी गान नती है, त्योक्ति अन गंगोल-राजनश ही नही सामारण जनतामें भी वीद्ध-धर्म जातीय भग समझा जाने छगा था। गंगन् (ग्य गेन्) १८ वर्षना था, जन कि वह गद्दीपर बैठा और २१ साएकी नास्में गर गया। उसके बाद छठे याग थ्य-श्रमुक्ते भाई कमलका पुत्र विस्-थेमुर गद्दीपर बेठा।

## १०. यिगु-थेमुर, यिस्नुन-तइमुर, ताइ-चिझ-ति (१३२३-२८ ई०)

अ। गानिने णानिम कार्र विशेष शान नहीं थी। १३२३ ई० में "ताब-युवान-लोड-की" (महा-गानी-ठ-विलान) प्रवाधित हुआ। अगस्त १३२८ ई० में खान गर गया और उसकी जगह उसका भनीजा विन्-ठन् गदी पर बैठा।

#### ११. रिन्-छेन्-फग्, मृ-चू (१३२८ ई०)

बहुन कम रामय पारान करनेके कारण कितनी ही वंशाविष्योंमें इसका नाम नहीं मिलता। रिन्-छेन्-पान् निक्वती शब्द है, जिसका अर्थ है रतन-आर्थ। उसके बाद उसका भाई तथा खु-लुगका पुत्र कुमल गद्दीपर बेटा।

१२. मुसलंड, कोराल, मिझ-तिङ (१३२८-२९ ई०) अब वंशकी निर्वेणताके सुचक चंद विनीके खान होते रहे।

# १३ थुग्-थेमुर, उल्जे-थू जीया-सा-तू, वेन्-नुद (१३२९ ३२ ई०)

यह बोयन्-यू बारानना पुरास्या गेगेन्छ। गाई या। उसने समानना गो १३३० उन्म फिरणान स विद्रोह हुना, जो १३३१ रूज मंगी जारी रहा। इसी समाननी मा असमाक कारण अका उपाप समी मालकी एक घटना अस्तानी है कि पहुंचने निव्या का अनमी फिन्नी कपाई पाइ पाइ पाइ निया जाना था। साहाने साम्राजी नपासका देखना नाहा, प्रीका गाँकिसी न नजर सर्हिता। यह परिपाटी इसलिय नली जाती थी, जिसमें खाकान दरनारी इतिहाप-ठेखा में मामास न जिस्सा सके, इसीलिये दैनदिनीको उसे दिखलाया नही जाना था। युग्-लेगुग्ने आनका समाह सामा सहा

# १४ रिन्-छेन्-पल्, निड-चुङ (१३३२-३३ ई०)

रिन्-छेन-पळ् भी विद्यती शब्द हे, जिसका अर्थ हे रत्नशी। यह गुगरफा प्राथा और केश है । मारा राज्य करके मर गया। इसके बाद अन्तिम खाकानका दीर्वकाळी र राजा अस् स्था।

# १५ थेगन्-थेमुर, तोगोन्-तिमुर, शुझ-ति (१३३३-६८ ५०)

सह राग्-अप्रका पुत्र था। इसने ३५ वर्ण तक शासन किया। जान प ता , राजा (वा गमारि । व लिये हर वभमे बाजिदअली जाहके पेदा होने ही अवस्थक । हो हि है । रेप ए एप गरम रिजनी सा लामा लोगोक। प्रभाव भी राजन गार अब चरग गीना को पहुचा हुना ।। ति गाना भम, ।।। ।।। धर्म है, जिसे छागा-भर्म कहकर किनने ही लोग जसकी भारी जिस्से परी ि उस कार महास सी. र है। लिनिन, नात्रिक बोछ-धर्म निब्नतकी उपज नहीं है। बह भारतम पेश हुआ भीर यही चरम सीमा। पहचकर भारतके गारत करनेका एक कारण बना। प्रभावशाली लामाका स्वापनिक आर दित प्रभा। था। उसका तश-मत्रपर वहु । विश्वास था। पन मकार -उन्सुक्त व्यक्तिनार भी जिनका एउ पा। अग या-का ख्लकर प्रयोग रातके यहा होता या । बहुत निम्न श्रेगीके मोन-दुरानार भागां। गग माने जाने थे। मन-नन-सिद्धि न ना भेरवी चक के लिये एक मकान तनाया गया ना, जिल्ला नाग रक्षा गया था "निर्दोष-भवन"। वहा पर योग-अनिचारकी हुई की जानी थी। अना प्रस्काताका "दिन्य नृत्य'' के न।ममे बहुत-सी अश्लील चेण्टा आंके प्रदर्शन करने के लिप्न सज्ञप्य चित्र। जाता । तारा । तारा । विलामिता और व्यक्तिवारका बाजार गर्म था। यह वहीं समाध्या, जब नी । म१३२५, १३५०, १६४ , १३३६, १३४२ और १३४६ में अवदस्त अकाल पडे थे। सात, उसके दरवारी और विश्वार गर ग चलमें मस्त थे, जब कि छोग भयकर कब्टसे गुजर रहे न । सूखा और अकाल के नगर कि गाना हो का क्रीज-रावर लेनेवाला नहीं था। यही नहीं, अब भी उन्हें दरनारके लिये मारी करोता है। पंता हा। मगोल-वैसे भी निल्नि विदेशी शासक थे, जिनके साथ चीतियोक्ता कोई मोहार्द नहीं गा। । फरा। पूर्णं विलासमय जीवनसे तो जीती जनताके नाको दम हो गया । वह ओर अधिक दिना तक . ा पुजा सनको बद्धारित नहीं कर सकती थी। राजधानीसे दूर दक्षिणमें याद्ध-चि-उपत्यक्षम विदेशिक्षाव पिर उठाया। जगलनी आगकी तरह विद्रोह जल्दी ही सारे देश में फैल गया। विद्रोहियों सा नेता व यात् चाङ एक किमानका लड़का था। उसने भूव ओर कब्टके दिन देखे थे, उपलिये यह गिमानो हो गिरी ह में शामिल करतेमें सफल हुआ। मगोल-सेनाने विद्रोहको पहले कठी-कठी दनाया, ठेकिन या रे.ी गमगग सारी याड-चि-जपत्यान चृ-युवान्-चाड के हाथमें चली गई। १३६८ ई० में उगने अपनेकी स्वाप सम्राट् घोषिन करने नान्-सिङ् में मिड (प्रकाश)-नशकी नीव रक्खी। इसी साल उसकी मेता ने किङ्की ऊपर नहीं। थेगन्-थेमुरके लिये मगोलिया अभी सुरक्षित जगह थी, इमलिये वह गरा भाग गया। इस प्रकार चीनमें मगोल-राज्यका अन्त हुआ । थेगन्-थेमुरके वज्ञज आगे मगोळियापर आगन करने रहे, जहां समय बीतत-बीतते उनके अनेक राज्य हो गर्ये, जिनका प्रभाव गध्य-एसियाके उनिहासपर पीछे फिर एक बार पड़ा, जब कि १८ वी शताब्दीके पूर्वार्द्धमें मालूम होना था, मध्य एमिया म विषय एक विशाल मगोल-साम्राज्य कायम होने जा रहा है; लेकिन पलासीभी लडाई १७५७ ई० के गमग उसका नाश चीन और रूसके प्रहारोसे ही गया।

ती कि ममान सामिता समय पहेंचे मिनिटनार्विक किन् पीछे सिनिटनाके साथ चमनाड, ज्-लि, उत्पाहू जादिक समनताका ।।। रहा, इसका वणन जागे हम करेगे । तू लुद्-वस क वर्णन के नार ११२म ज रिन्यका वन है जिसके प्राप्तमें उत्तरी माम-एसिया और स्म बहुत ममय तह

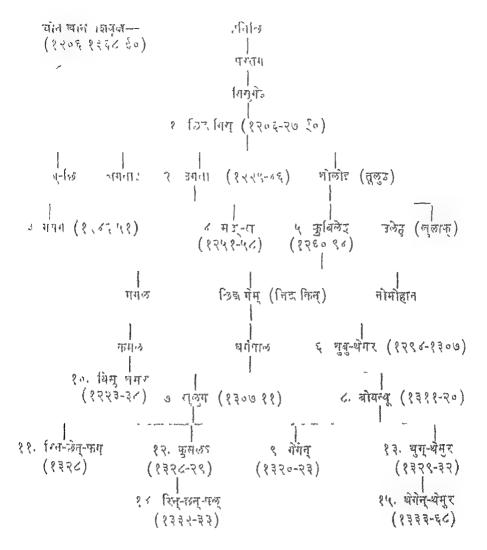

#### स्ताप र अस्ताप र

#### (१२२४-१४०० ६०)

छिड-गिस्के ज्येष्ट पुत्र ज्-छिके शोर्द्को "सुवर्ण-गोर्द्द" के नामगे प्रसाप जाता ,, प्रशिप गप प्रमाप इतिहासकार इसे अधिकतर कोक-ऑर्द्द (तील-ओर्द्द) के नामसे पाद सरते ८, शीर जिल्ला का अधिकतर कोक-ऑर्द्द (त्येत-ओर्द्द) कहते हो। इसी प्रजा उन्हें जोलोग (साण महा) , नामसे जानती हो।

१. जू-छि, तू-शि (भ० १२२४ ई०)

हिज्ञ-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छि या तू-शिकी भत्य वा सि छ भहीन पत्रकार्ध ॥, । वा वा सि वा वि ज-छिके बारेगे एक मुसलगान गुमनाम लेगककी हुनि "बजातु १-जाना।" (तुकाल १४) स्र विकास बाते कही गई है। मगोलियासे दूर बले गये मगोल तुर्क-समदम गर । हानी 193 ।, भर कि जन भी कि हजम भी हो गये। इसीलिये इस तेखकने मगोल-वशनशान ए-उन्हान हो। त्या । हर्ना स्थान । सार भी छिद्र-गिस्को अनुपरियत देखकर उसरे पनिवृद्धी मर्गातीन । ४१-भिनी उन्हान मार भगा।। आर वह उसकी ज्येष्ठ पत्नो वृत्त-फूजिन् हो जोर तह का ।। विषय कि सार पर ' ल गय । ११ फी ।। कक्रत कवीलेके सरदार दाई-नोयत्की पूरी भाग गर्धा लिड-गिम्के चारप्रभाव पुनी और भाग परिभाग मा थी। वर्त-फुजिन्के पवा जानके समय ज्-ि धारी पटम ६ मागके गर्भने स्वाय सा । रेर । साव भोडा-पान छिडा-गिस्का वडा समर्थक था। यह छिडा-गिर्को अपना पुत्र गानला या। जा । तरेना । पता लगा, को उसन मर्राव तोपर आक्रमण कर बुते फ्रांजन् तथा उसके आर्यागयो त है १ लिया, १० अपनी धर्म-वधूको फिर छिन्न-गिस्के पाभ भेज दिया। एमी शमय गरते म ज्-िर पेश एका। पाम पान होनेके कारण ही उसका नाम जू-छि (पथा) पता। पीछे चगताः गानोका जो १ । १० १०० ।।. और अक-ओर्दुसे सदा झगडा होता रहा। इसीलिये चगताइ विद्वानीके जीवहास ग्राम जर्म 🔀 कलकित करते हुय यह साविन करनेकी कोशिश की गई, कि जु कि चिड-गिगुका पूर ी जा। ।।। समर्थक इस बातके साबित करनेका प्रयत्न करते है, कि जुर्निक ही भा केवल नार भरीन कि ्रीमराग दूर रही, जब कि रास्तेमें जु-छि पैदा हुआ। "तुर्कवंग-वृक्ष" का लेखक यह भी कहता है---"वाह पा कितना ही अच्छा हो, असली और नकलीके प्रति पिताके पेममे जमीन अभागमानका उना होता 🕕 साइन् (छिड्-गिस्) जू-छि खानके ऊपर हटसे ज्यादा प्रेग ओर मोह रखना था।" नांक साना मृत्युकी खबर जब उलुसमे पहुची, तो उसे बापतक पहुचाने ही निसीको हिम्मत न हरी। यह किम दरबारी कवि उलुग-दुर्जीके सिरमर रखा गया। कविने हिम्मत करके पद्यमे उपमाने र पर्म या सानग सुनाई, जिसे सुनकर छिड गिरा बहुत दु की हुआ। कृति सीर लिड-गिराके दु गाम प्रांत भागा है पद्यमे प्रकट किया गया है, यद्यपि यह निक्चय है, कि ि इ गिस् तुर्की नहीं बोन्हना गा, इनलिय पा पद्य पीछे बनाये गये हैं। तो भी इसमें सदह नहीं, कि छिड़-निस्को अपने ज्येट्ड पुत्र की अपनार्थिक नार भी उसके साथ असाधारण प्रेम था, इसीलिय उसे बहुत द ल हुआ।

ख्वारेजम-विजयके समय छिड-गिस्ने ज्-छिको पूर्वमे कथािकको परिचममे गमािगाको दक्षी किपचक (वर्तमान कजाकस्तान), बोल्गारो, आलानों, बिक्करों, उक्सों और नगमासोक देवों स्वाय वह मूमि भी प्रदान की, जहा कि तातारो (मंगोलो) के बीबोकी टापे पहें। जू किमा और यद्यपि जेव्ह पुत्र बोर्द और हिनीय पुत्र बा-तुके अधीन पहले हीसे दो उल्गोंगे बट गया था, लिमान स्वेत-बोर्द् संरथापक बोदिने जिस तरह अपने छोटे भाई बा-तुको अपना अधिपति रशीकार किया, वैसे ही उसका स्वेत-बोर्द् भी अपनेको बा-तुके सुवर्ण-बोर्द् के अधीन गानता रहा। जू-छि बोर्द्का पूर्वी

これない 事 からしている

| भाग (तिपाल गमि) काल्योर्ति माना गा। गार्भ-अर्द्धि ३९ जामन | ः हुगे    |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| १ । जि. प्रि. किस्पुन                                     | १२२४      | 0 6        |
| र नातु । जिन्यु ।                                         | 1552 44   | 23         |
| ो ोर्गाह बान्त् पुत                                       | 851919    | 1)         |
| ८ उर्गती ता तुपुर                                         | १२५५      | 11         |
| ५ ।रेके, वरका, में ळिपुन                                  | १२५५-६५   | ,,         |
| ६ पुन्से ४ मर, गय्न्येमुर तीमान पुन                       | १२६५ ८०   | 11         |
| <ul><li>त् शन्मग नोगनपु।</li></ul>                        | 3590-63   | n          |
| ८ तोष्-मद, तोष् तोष्, मण्-म्युन                           | 85466-636 | <b>ჰ,,</b> |
| ९ अनेक लोग् भोगकां भारिता                                 | 8385-85   | 11         |
| १० निनी(दिनी) रेग उउ १ कपुत्र                             | १३४२      | 1)         |
| ८१. जानी भग उल्लाहपुर                                     | 5185-40   | 11         |
| १ हेर्से देश जा हिन्दु ।                                  | 5 1,60 46 | ,,,        |
| १३ हुइन्दी (क्रुन्स) में, जाति पुर                        | १३५९      | 11         |
| १३ माराम (नेगा) नग मना-पुर                                | 8348-60   | 3.7        |
| १५ प्राप्तानम जानी पुत्र                                  | 6360      | 17         |
| १, भोष् स । ।                                             |           |            |
| १० भिन्निम                                                |           |            |
| १८ हे अहर                                                 |           |            |
| २५ । मुर्ग्या                                             |           |            |
| २० मश्र                                                   |           |            |
| १९ जाभीक, वाभारती                                         |           |            |
| ೨೦ ಇನ್ ಇಳುವನ್ನಡ ಕ                                         |           |            |



## २. बा-तू खान, सायन खान जू-छि-पुत्र (१२२४-५५ ई०)

छिड-गिसके पोतोंमें वा-तू पहला था, जिसने चारों उलसोंमेंसे एकके खानपद को वादाके जीवनमें ही प्राप्त किया। इसकी मां ख-जिन खातून कंक्ररत-कवीछेके सरदार अंची नोयनकी छडकी थी। यद्यपि वातूसे बड़ा एक और भी भाई उदा ( ओर्दा ) था, लेकिन दादाने हुसे ही अधिक योग्य समझा। छिड-गिस् पश्चिम दिशाके महत्त्वको समझता था, इनुलिये द्वितीय पुत्र होनेपर भी समझ समझ बा-तू को वापका स्थान दिया । वड़े भाई ग्रोदिन भी दादाके निर्णय को दिनसे स्वीकार किया, तथा उसके उलुसने भी बातूके उत्तराधिकारियों को अपना प्रवास माना। यद्यपि रूसियोंमें बा-तूका ओर्द् सुवर्ण-ओर्द्क नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु पूर्वी इतिहासकार उसे कोक-ओर्दू ( नील-ओर्दू )के नामसे ज्यादा जानते हैं---ओदिवा जलव जव-अदि (क्वेत-ओर्द्) के नामसे प्रसिद्ध था । जून्छि ओर्द्, हम जानते हैं, लडाक धमन्तुओंका समह भा. जो ज-छिके मरनेपर बा-तू और ओदिमिं आघा-आधा वंट गया । ओदिकि उल्यको बाग-यल और बा-तू को दक्षिण-दल भी कहा जाता था। वाम-दलमें वैशे बा-तुके भाई बोदा, तुकालेगर, सिझ-कुर और सिझ-कुझ भी शामिल थे। समकालीन इतिहासकार मिनहाजहीन जुलाजीनी (११९६-१२२६) ने दिल्लीमें रहते अपने संरक्षक नासिकदीन मुहम्मत्याह (१२४६-६५६०) क नामसे प्रसिद्ध "तवारीखे-नासिरी" में लिखा है, कि जु-लिके मरनेपर लिख-गिराने बा-पुको जु-लिका स्थानापन्न बनाते हुये उसे किपचकों, कंगलियों, ऐमकों, इलवारों, अलागों, असियों, एनियों, चेरकासीकी भूमि प्रदान की, और वह सभी भूमि भी, जहांपर मंगोल घोड़सवारोंकी टापें पड़ी। यह हम देखेंगे, जि आगे खजार-दर्बन्द--जिसे मंगोल थिमुर-कखल्खा ( लीहदार ) कहते हैं --भी आन्त्रों हाथमें था । इस प्रकार काकेशसमें उसके और उसके चनेरे माई ईरानके खान खु-छा-पूकी सीमा मिलती थी। जुजजानीके अनुसार बान्तू मुसलमानोंका मित्र था। उसने छावनियों और छेरोंग्नें मिरुजयें बनवा इमाम और मुअज्जिन नियुक्त किये थे। उसकी मुसलमानी प्रजामें सर्वत्र शांति और संगुद्धि देशी जाती थी। इसका अर्थ यही है, कि वा-तू धर्मके बारेमें अपने दावाकी नीतिका अनुगमन वारता था। छेकित ख्वारेज्म, किपचक और काकेशसमें ही उसकी मुसलमान प्रजा रहती थीं । वसिंगर ईसाई थे । वहीं यान रूसी तथा दूसरे लोगोंकी थी। ऐसी हालतमें बा-तू यदि स्वयं ईसाई हो, तो कोई विचित्र बान नहीं थी। बहुसंस्थक जनताको अधिक अनुकूल बनानेके लिये यह अच्छा ढंग था। अभी उस समय तक मंगोछ-राजवंशने बौद्ध-धर्मको जातीय धर्म नहीं बनाया था । एक तरह संसारके बढ़े बढ़े धर्माकी बढ़ परीक्षा कर रहा था। खुबिलेइ (कुबिले) कआनने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर गर्याप बहु कुपम बढ़ाया, जिससे बौद्ध-धर्म मंगोलोंका राष्ट्रीय धर्म बन गया, किन्तु खुबिलेइके निर्णयको उन्हीं जगहाँभे मंगोलोंने माना, जहां बौद्ध-धर्मकी प्रधानता थी, अथवा जहां कोई गैर-कवीली देवी धर्म प्रचलित नहीं था। बा-तूके उत्तराधिकारी तथा अनुज बरकाने अपने आपको खुल्लमखुल्ला मुसलमान घोषिन किया, जिसका उसके अपने मंगोलोंपर बुरा प्रभाव पड़ा, जो ही पीछे पूर्वी और पिक्निमी मंगोल-पा प्राच्याम मतभेदका एक कारण भी हो पड़ा। सुवर्ण-ओर्दू ऐसी स्थितिमें था, कि यदि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया होता, तो शायद आगे चलकर रूसियोंकी उनके विरुद्ध धर्मयुद्धका स्थाल न आता। चगताइ और खुळाकू-वंशकी साधारण प्रजा सारी मुसलमान थी, जिसके कारण राजनीतिक लामके एयालसे उन्हें इस्लामको स्वीकार करना पड़ा । चगताइ खान तर्मछोरिङ —जो कि मुहम्मद तुगलकका समकालीन था--का नाम बौद्ध था, लेकिन पीछे वह कट्टर मुसलमान हो गया। इसके कारण गास्तके पुगलक मुळतान तथा चगताइ खानमें बड़ी घनिष्ठता स्थापित हो गई। ईरानी खान गज्यन (१२९५-१३०४) ते पहले अपनी राजधानीमें एक सुन्दर बौद्ध विहार बनवाया, लेकिन अंतमें राजनीतिक दाव-भेंबके लिये उसे इस्लाम स्वीकार करना पढ़ा । धर्म किस तरह राजनीतिक नालके लिये इस्तमाल होता है, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है। ईसाइयतको न ले सुवर्ण-ओर्द्के झानाने इस्लामको क्यों स्वीकार किया, इसमें एक कारण था--मुसलमान तुर्क-लड़ाकुओंसे अपने शासनको मजबून करनेका क्याल। विल्गाको उस समय इतिलक्षे नामसे पुकारा जाता था । वोलाग्र जातिको इस उपत्यकामें रहसेके कारण

ा तुनी सेना केलरोको निजय हर्ग वाशिकरोपर पत्री। बारिकरोके सरेग १२३६ ई० म राम मृथियनन जिया मा--"पूर्ती मगयार (हमरियन) या बारिकर कार्षिकर है। उन्हें न सच्च श्यर-का सान है और न बह दूसरे ने व्याओं को पूजने हैं। नह जयली जानवरोक्ती नरह रहत है, संभी नहीं करा, भी म और भज़े का माम सा है, न्य, र्घ की शरम (कृसिय) और खून पीने है। उनके पाम भी मार सियार पनर परियाणमें है और नह म मान्ह । उसमें एक कमा गराहर है, कि मगपार प्रमार देशने भये, मिनुकरा गय, यह नहीं जानने ।" लेकिन जहानक वाशिकर सरवारा और सामन्त्रीका स्वार सा, मह मिनुकर माई ब, पह पुनी जिनहागाना में के लेका से मारूम हो। है।

- (क) बाहियार-निकास-गाति (रिक्ताडने क्यां के निर्णय वाद जो गाति अभियान सुक हुआ, उनके विभाग १८२८ ई० म वाधिक (उराल) नदीके तत्यर बान्तु ही गात चार राध्य सेना एकित । हुई। द्राम किन्छी (क्यान्छी), नेमन, करारिता इंशाद क्यी होते मैनिक शिक थे। रानाकी तीन भागों म नारा गया-(१) म्वाना विभाग विकास अशीन एक सेना सर्कायन (निम्न बोल्या उपत्यका) के स्वयार पिनामान (राजधानी मुगराहेद) के निरुद्ध भजी गाई, (२) दूसरी रोता सुत्रोताहके अधीन गिला शिक्ता । (३) स्वयं बान्तुने दुश्मनकी सस्या और शनितका पता लगानेके लिये अपके भाई मैबानको दस हजार शैनिकांके साथ आग्र मेजा। सतानने हपनेके भीतर लोटकर पुरमनकी जवर्षना विकास विवास हजार शैनिकांके साथ आग्र मेजा। सतानने हपनेके भीतर लोटकर पुरमनकी जवर्षना वात्रा वाद्या । दोना जोरकी सेनाये एक नदीके किनारे आग्रने गामने खड़ी हुई। रितास हार अवेनी (१२२५-८३ ई०) के अनुरार बार्किक सेनाको देख बान्तु अपन सिविस्में चला स्था और किनीने एक बाद्य भी सकह नस भगनात्में प्रार्थना करने एव रोता रहा। उसने सभी मुलक्मानोंको भी एकिशन करने पुजा मागनके लिये कहा। दूसरे दिन यद करनका निक्चय हुआ। गंगोल सेना रात्रा ही नदी पार करनेम सफल हुई और उसके प्रहारसे केलरोके पर उसके गरी जानेमें बान्तुकी जवरेस्त विजय दुई पुरमन भागी सरवामें काम आये, उनकी बहुत नी सपित हाथ आई। उभी जानेमें वान्तुके सामानि सुगोताहन व्यवान उपत्यकायर अधिकार किया।
- (ख) बोल्गार-विजय-१२३८ ई० में गुबोताइ (गुद-नाइ) ने बोल्गा-उपस्वकांके तटपर अवस्थित बोल्गार-विजय-१२३८ ई० में गुबोताइ (गुद-नाइ) ने बोल्गा-उपस्वकांके तटपर अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानीपर आक्रमण किया। बोल्गारोंने करादिमिंग्के महागवल दितीय जार्ज व्येनालद-पृत्रों सहायत। मागी। उगका माई नवीपावका घासक तथा अभी-अभी कियेफके तिहासनप्र धेठनेनाला था, जिसके बाद नवीपावका घासक प्रतिद्ध रूपी बीर नथा कियेफ-गावलका पुत्र अलेक्सी नेक्सी हुआ। इस प्रकार कियेफ, नवीपाव और क्लादिमिर तीनो गल्य एक ही गरिवारके हाथमें थे। कृषियों और बोल्गारोंकी सम्मिलित सेनाने सभीनोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया।

- (अ) सकितन-विजय गाइ-गूने सकिसतींको हराया । पिनमानने अपने अनुपानियोति साथ जंगलमें अरण ली। लेकिन मंगोल गमोहोंको फिरसे मुकाबला परते लायक वर्षो लोहने लगे ? मुझ-खेने जगह-जगह अपनी रौनिक चौकियां स्थापित की और अंतमें पीला कर्यने नायन बोल्या नदीके टायूमें उसे जा दवाया। पिनमानके अनुयायियोंमें बहुतसे मारे गये। वंतियोमें स्थीत्यान तथा स्वयं पिनमान हाथ आया और गुस्ताविके अपराचमें मुझ-खेके हुवमसे उसके सामने ही पिनमान के दो दकड़े कर दिये गये।
- (ध) सास्को-विजय उसी ग्रीवम (१२३७ या १२३८ ई०) में खानजादों (राजगुमारों) व स्वियों के नगर अरपान (र्याजन) पर आक्रमण किया । तीन दिनमें ही नगर ने अधीनना स्वीकार कर ली । उस समय सिम्बस्क, पेन्जा, तम्बोफ नामरी पीछे प्रसिद्ध स्थानों मीर्दिशीन लोग वसते थे, जिनका अपने पड़ोसी कसियोंसे अच्छा संयंव नहीं था। उन्होंने मंगोळोंके लिये गुप्तवरका काम किया । उनसे पता पक्र मुझ-खे और वा-तूकी सम्यिलित सेनाने सीमाती नगर र्याजनके उपर अक्रमण विधा था। र्याजनके रावल जार्जने मंगोळोंसे ळड़नेमें सफलता न पा अपने पुत्र प्योवरकी भेटके साथ वान्तूके पास मंजा। वा-तूने मेंट स्वीकार की, लेकिन साथ ही प्योवरने उसकी बहन और वेटियोंकी मंगोळोंके लिये कहा और यह भी, कि वह अपनी सुन्दरी भार्या एउमोसिया को दिखलाने । प्रोवरने कहा की हिम्मी का कियों का कियों नहीं दिखाया करते। इसपर बा-तूके हुनमरी वह वहीं गार दिया गया, जिसकी खबर या अपना खतीत्व बचाने के लिये उसकी स्थीने अपने पुत्री माथ लनते गिरकर जान दे दी। अब भी बर्तमान र्याजनसे दस लीगपर पुराने (स्तारया) र्याजन मा प्यंत भी बुद है।
- (१) र्याजल-विजयके वाद वा-तुकी सेना ओकाके कितारे-किनारे क्रिकोम्ना पहुंची और उत्तर अधिकार कर मास्की (क्रिका) जा उसे छूटा-जलाया। फिर वह सुक्वरुकी राजवानी क्रिकारिय उपर पड़ी। नवगोरद जाते १४ मार्च १२३८ ई० को बोलोसोन्स्की (लोर) और तौरप्यापर भी कब्जा किया, ठेकिन मंगोल बोल्गाके उद्गम सेलिगोरसे आगे नहीं बढ़े। मंगीलीन सामने "पाप छुत्त हो गये, रूसियोके मुंड हंसियके सामने धासकी तरह गिरते गये।"
- (२) दूसरी सेना इसी समय बा-तूके माई बेरेकके नेतृत्वमें बोलगा और दोनके बीचके कि निवसिक कि अपर पड़ी । किपचक-सरदार कोतियक देश छोड़ अपने बंधुओं (मग्यारों) के पास हंगरीकी और भगा ।
- (३) तीगरी सेना सेवान, जूजक और बूरीके नेतृत्वमें मारी लोगोंके ऊपर पड़ी, जो कि उस समय दक्षिण-पहिच्यी इसमें रहते थे।
- (४) चौथी सेना काकेशसकी पहाड़ियोंकी और चेरकासियोंके पीछे पड़ी। १२६८ ई० दी शरद्में चेरकास-राजा तुकान मारा गया और १२३९ ई० में मंगीलोंने काकेशमके वस्त्रंतपर आकापण किया।

मास्कोकी तरफ बढ़ते समय इसी राजुल रामनने प्रतिरोध करते मंगोलोंके हाथ अपने पाण थाय । तीन दिनोंके संघर्षके बाद मंगोलोंने मास्को (मक्स)को ले लिया और बहांके राजुल(क्लाज) कादि। हु (उल्यतगुर) को सार डाला। फिर वह लोगोंको करल करके नगरोंको बिल्कुल लूटने जलाते चीजोंको नष्ट करते आगे बढ़ें, जिसमें पीलेंसे उमपर प्रहार करनेवाला कोई न रह जाय । उस समय सारा इस छोटे-छोटे राजुलोंमें बंदा हुआ था। वह मला कैसे मंगोलोंके टिड्डी-उलका मुनाजिए। पर सकते थे ? इसी जंगलोंमें भागतें, लेकिन बहांसे भी पकड़कर मारे जाते।

बा-तुके दो महीनेके मुहासिरेके बाद भी कोजेन्स्क सर नहीं हुआ, कदन तथा व्रीका सेनाओं। आनेपरतीन दिनके संघर्षके बाद ही उसपर अधिकार हो पाया। मुस्लिम इतिहासकारोंके अनुगार केर कासीके ऊपर ६३५ हिजरी (१२३६-३८ ई०) के जाड़ोंमें मुझ-खे और कदनने आक्षाण किया, और बहांका राजा तुकर भारा गया।

(डा) कियेफ-विजय—१२३६ ई० के वसतमें या-तूके नेतृत्वमें प्रधान सेना वृत्तियेपर-उपत्यक्षकि निवासियोंके ऊपर पड़ी। राजुळोंकी आपसी शत्रुताके कारण वृक्षिण-पश्चिमी कसियोंने भी एक होकर मनत (निहोत्ते पास्तासमा रस्ती सम्मानका भगति। स्वर्गति रहात्वस ( १०००) ती रह्म मानन । मानता १ सम्बन्धा सामा कान्यति तरमु स्वति वर्गति स्वर्माति स स्वत्यत् स्वर्माति । स्वर्माति । स्वर्माति । स्वर्माति स्वर्माति ।

त्त प्राप्त था पा हरा, प्रश्ती जा कृति के सार गणिश और हिठीशीक्षा (साहरूप) की आह बहा के भी समय दिसारम को दिना के महासि के तार उपने महामगणि पाना का का किया। मन क्रिकेट के प्राप्त सबके प्रान्त और उभानगणि कियेका की नाम समालान नाम की हो है जला दी, जिसम शताब्दियाम जमा होता के भी ति हो से नाम क्रिकेट साम जमा है। अपने प्राप्त नाम के प्राप्त के प्

ं ४१ र (५५ हि०) म जोगाताटम्य, याप वाही लावजारे मी पहिराले पांच सामकाख्यि । क्या स्थितिहास प्रकारिक जासा क्षेत्रकार

(ल) बुराप-बिजय -१२३८ ६० स ११८० ६० क स्मानका बालू ही कि उन्हास । असार का का स्वार का असार का साम का का साम का का साम का का साम किया, कि उप का का का का का का का का साम का का साम का का साम का का साम का असे लग्ह पाउँ असे बहुत ने जिंद लोद राज्याम एए दुआ जा । असे १००६ ० म जा जा की उपके पित्र भी, तो मगाला के साम बिज का नेवीय पर्वामाला के उपर जनवास है।

मना १ १४४१ कि समान्य सा अनियाम दूरिया सात विवेदकी राजनानी कामके पाम पर्या १८ मा (हा पा में हो पर्याजन हर र भारको समा है तिवित दिस्ने के को के जाया। सवा है कि विति स्वार रित स्वर रित सम अवित्र निर्माण सर्व हर के मा के पान पर्या है। एक हिन्दी मा भी जा को र वित्र समा भी विवेद के प्राचित के पाम मा भी पा जा के विवेद के प्राचित के पाम मा भी पा जा के विवेद के प्राचित के पाम मा भी पा जा के पान के राजना कराया। विवेद के प्राचित के प्राच के प्राचित के प्राचित के प्राचित के प्राचित के प्राचित के प्राच

मा तून पुरमन को माणार-राजा ने अने अरण दी जी। मगी अने लिए यह भी एक बहाना मिला। मिला। मिना रंगार यदी ता-पूकी नेना के छिये राजा जाते था। बातू के एवं मेना माछ प्राविषा, जुना सिना, मिना इतार यदी ता-पूकी नेना के छिये राजा जाते था। बातू के पर्वा माणागेट करदिया। ब शाकी पना को १८ मा बनी रंगिनयन उन्नि पास तार खानी पनी थी। गरिय छान बारणारिया म दाखि ह । ५६ दिन एका मगीछोने बहाके श्रामा-नगरी मा सन्दार किया। एछातेन बीलरो होत मगील को मिना सामि जार बहुकर रणाल्यो नमुद्रतट पर पहुंचे और भू भारों को दवंग करने ज दबानियाम जा दाखिल हम । प्राविध माई ने वदाकी सेना बोल्गारिया हाने के हिकर ना-तूके पास पहुंचे। उनकी पनि कितनी ते जिले, अर दुनीसे मानूग होगा, कि बहु तीन बिनम सत्तर भीलकी यात्रा करके पेस्त (जुवामेस्त) नगर पहुन गये।

सुरादा आर वान्त् तीन संनाओं के माण कारगंथीय पर्वतमालाके भीतरणे दुशमतके दक्षिणी पक्षकी ओर बढे थे। गलीमियारी नृगरीमे सुराकर सुवीदाइकी सेना मलदाविधाकी ओर लीट पडी। रास्तेमें जो भी प्रातरीधी गैनिक-दुक्षडिया विली, उनका सकाया करते उसकी सेना पेरामं प्रजान सेनारों अप्रैल-कं आरंगमे-लिग्निटल के युद्धके जरा-सा ही पहले-आ मिली। इन मेनाको यह पना नहीं था, कि उत्तरमें नया हो रहा है। उसने ओडरके तटपर अवस्थित मंगोल-सेनप केंद्र और उसने भादयोंके साथ सर्वंध

<sup>\*</sup> कमान कगान जाना न जान जान राजा विराज (मनाद्)

स्थापित करनके लिये एक सेना भजी । उमालिनक स्थिपरी ठाटी मना हारी, और विजय गया छ। माथियोंके साथ जान तंत्राकर कियी तरह निकल भागा। गंगालांका जभियान प्रामी अप श्रीत जता था, जिसमें सार पुरोपमें उनका आवक मचा हुआ या। सभी मकानिका कराका त्यारा र रहे थे। मुद्र-पास भी गैनिक सहायाागे भज रहा था। हुगरी के राजा । छ। नत्रा एक रास की सना तयार की थी, जिसम मगयार (हुगेरियन), क्रोत, जर्मन तथा फोब सैनिक भी सामिछ ।। एमा प्रान्त मेनिक चाल वही थी, जो कि उसके पूर्वज हुणोकी, ओर उसमे ने अवसर एक ह हात रह, अ ( मना-के सामन मगोल पीछे हटने लगा। जब शत्रु उसे पराजय समन हर बस्य कराई चा अर् करते, ता मगोल चारो तरफसे उन्हें घेर ठेत । निर्णायक युद्ध-स्थल के एक तरफ साथा नहीं भी हमरा न क दाक्षालताओं से हका तोक्षय पर्वत, तीसरी नरफ लोमनिद्यके धने अगल। सहिता पण मगणी त्या समय बा-तुकी सेना पुलकी और आगे बढ़ी और उसने यहा ही रक्ष है सेना पर एउए है। एक साम रहा उमे नष्ट कर दिया। अन मगोलोकी प्रधान सेना पुलके पार दाडी। सन-गनाग भगहा मानव । पः बने जोवका हुआ ओर दोपहरके करीब ही उसकी समाप्ति हासको। स्पी समय समाप्ति समाप्ति पीछे पहचा । हमेरियन जान लेकर भग भीर ममोल उनका पीछा करने राग । दा किस राग का का पर यूरोपियनोकी लागे पडी हु भी-चालीन हजार आतमो मारे गया। । माना भागा ।।, ना कि अपने तेज दाइनेवाले घोडेकी सहायनासे वह तच निक्ता । वह द्वार (लगा) के कियारे क्यार छिपता भागता रहा और मगोल उसकी तलातमं फिरते रहे। जनाम का कार्य प्रिय पर्वतमा धम पहचा। मगोलाने मग्यार राजधानी पेस्तमे आग लगा दी। तह तहते हुव अस्टिमांग स्पराप का पहने । भगोरे जर्मनी और नोहेमियों (बेको) को एक जीर हो वह विश्वण की और । वह विश्वण समद्रतटपर पहुचे ओर केवल रगूमा को छोटकर ।सुद्र १ हो सभी गगरीका उन्हांग है। बलागा । त महीनेके भीतर मगोल घोड़ोने युरोपको एलवा नदी है उनुगभर अदियाति प्रके समझार सह सीच है। है। उन्होंने तीन महासेनाओ, एक वर्जन छोड़ी गेनाओको हराया और ओलमुन्त छो ज़्बर ३म समाग । सार नगरों को पराजित किया। स्टर्नवर्गके यारोस्लानने अपने नार्छ हजार सैनिकोंके सार जा अमना ही । बहाद्रीसे रक्षा की थी। यूरोपके तत्कालीन राजा हगरीका बेला ओर फामका सब ले बोनाई। याग थे, लेकिन मुनोदाह, मड-गू, के हू और वा-तू जैसे महान् सेनापितयोके सागने उनकी एक भी ग न नि

जिस बन्त गगोल दावानलकी तरह युरोपकी ओर बढ रहे थे, उसी बक्त कंगर फे तंरम दितीय ओर पोप ग्रेगरी नवम का द्वढ चल रहा था। दोनीने तुरत अपने सघर्ष को अद कर विया। प्राय का प्रचार होने लगा। कैसर नेपल्स ओर मिसिलीका स्वागी था। वह अलग पा गाएक पार्क गर्मा प्रचार होने लगा। कैसर नेपल्स ओर मिसिलीका स्वागी था। वह अलग पा गाएक पार्क गर्मा देशोपर अधिकार जमाना चाहना था। पोप इसके लिये तैयार नहीं था। अगर। १२४० दे वें अप ११४१ तक—जब कि मंगोल युरोपको राद रहे थे—केटरिक्को महत्तराज (पार्क) के नगर फागनका को रिर प्रचला था, जिसे अतमे उसने अपने हाथमें कर लिया। दूसरी ओर पोपन २० गार्न १२४९ को छोड़कको धर्म-वहिष्कृत कर दिया। साल भर बाद फेट्रिकके विरुद्ध पोपने धर्मय इकी पोप्ता का ओर जर्मन राजुलोके एक समुदायको पोट्रिकके खिलाफ लडनेके लिये तैयार किया। य रोप की पार्क का बात और विरा हिस्स में सिना को रही थी कि बा-तूके सकल्प करनेकी देर पी, फिर इंग्लिश-चैने र तक कोई भी शाहा उनकी सेनाको रोक नहीं सकती थी।

मंगोल-हथियार—साधु कारपीनी दूत बनाकर जिस वनन मगोलिया भेजा गया, उत्तं भीता ही पहले मगोलोकी १२३८-४२ ई० वाली विजय-यात्रा हुई थी। कारपीनी वरनारमे इसीन्त्रिय भेजा गया था, कि खाकानसे ईसाइयोकी निर्मम हत्या बद करनेके लिये प्रार्थना करें। कारपीनीने अपने गाना-विवरणमें मंगोलोकी अजेय शक्तिके बारेमें लिखा है—-

"कोई भी अकेला राज्य या देश तारतारों (मंगोलों) का मुकाबिला नहीं कर सकता। नारनारोंगी लड़ाई केवल बलकी नहीं, बल्कि दान-पेचकी होती हैं। युरोपवालोकी अवेक्षा नारनारोंकी मत्या कम है और शारीरिक डीलडौल और शक्तिमें भी वह छोटे हैं। हगारी सेनाओंको भी नारनारोंक नियमके अनुसार शिक्षित करने, और उन्हींक युद्ध-नियमोको कड़ाईके साथ पालनेकी जरूरत हैं।

जहां तक संभव हो युद्धक्षेत्र ऐसा चुनना चाहिये, जहां चारों ओरकी चीजें दिखलाई पड़ती हों। सेनाको एक निकायमें नहीं लाकर खड़ा करना चाहिये, बिल्क उसे कई विभागोंमें विभक्त करके रखना चाहिये। एता लगानेके लिये चारों तरफ चर भेजने चाहिये। हमारे सेनापितयोंको रात-दिन अपनी सेनाओंको सजग, सदा हथियारवंद तथा युद्धके लिये तैयार रखना चाहिये। तारतार शैतानकी तरह सजग रहते हैं।

"अगर ईसाई दुनियाके राजा और शासक मंगोलोंके बढ़ावको रोकना चाहते हैं, तो उन्हें एक संयुक्त परिपद् बनाकर एक उद्देशको साथ प्रतिरोध करना चाहिये। ईसाई-राजाओंको चाहिये, िक वह अपने सिपाहियोंको मजबूत धनुपों, लंबी कमानों और तोपों से हिथापरवंद करें। यही हिथापर हैं, जिनसे तारतार चड़ते हैं। इनके अतिरियत सैनिकोंको अच्छे लोहेकी गदाओं अथवा लंबे बेंटवाले गड़ासोंको रखना चाहिये। बाणके फौलादी फलोंको तारतारोंके ढंगसे खूब लाल रहते नमक-मिले पानीमें बुबाकर तैयार करना चाहिये। इस तरह वह कवचके भीतरतक घुस सकते हैं। हमारे आदिपयोंके पास अच्छे शिरस्ताण तथा कवच होने चाहिये, जिसमें उनकी रक्षा हो सके। घोड़ोंके लिये भी यही वात है। जो इतने हथियारवंद नहीं हैं, उन्हें पीछेकी पाती में रखना चाहिये।"

आस्ट्रियामें न्यूस्टाटपर पहुंचवार मंगोळसेना अपनी जन्ममूमि (मंगोळिया) से ६ हजार मीळ दूर पहुंची थी, और यहांपर भी अजेय साबित हुई।

साधु रायलरीने मंगोलोंके हिथियारोंके बारे में लिखा था-

"उनके कवन में सके नमड़ोंके बने होते हैं, जिनके ऊपर जंजीरें खिनी रहती हैं। वह अभेग्र होते हैं जिसके कारण सैनिकका अंग पुरिक्ति रहता हैं। वह अपने सिरपर छोहें या वमड़ेके शिरस्त्राण पहनते हैं। देवी तलकार, धनुष-वाण उनके हथियार हैं। उनके वाणोंके फल चार अंगुल चौड़े—हमारे फलोंसे अधिक लंबे और छोहें, हड़ी था सींगके बने होते हैं। उनके बात इतने छोटे होते हैं, कि वह धनुषकी प्रत्यवाओंके ऊपर नहीं छम सकते। उनकी ध्वजायें छोटी तथा चमरीके काले या सकेद पूंछोंकी होती हैं, जिनके सिरेपर ऊक्का गुच्छा रहता है। उनके घोड़े छोटे, सुबील और मेहनती तथा सभी तरहकी किंगाइयों को सहते छिये तथार होते हैं। यह बिना रिकाबके सवार हो उन्हें चट्टामों या दीवारोंगर हिस्तकी तरह कुदा सकते हैं।"

यह सभी स्वीकार करते हैं, कि तत्कालीन जगत्में सेना-संबंधी इंजिनियरी-निपुणता जिलती भंगोलोंक पास थी, वैशी उस समय युरोपमें कहीं नहीं थी। उनके पाषाण-झेपक (कतापुल्त) और बारूवर्णा तोगें गजब ढाती थीं।

जमंत सीमांत नगर िण्नित्जसे लेकर वीत्माक किनारे तक शायद ही कोई नगर हो, जो बा-तूकी ध्वंस-लीलासे बना हो। नगर मंगोलीकी आधों में यांटेकी तरह चुमते थे। यही नहीं, कि बहा उनके लिये प्रतिरोधकी संभावना थी, विल्क स्थिर वासी लोग जिस मूसिको जोतते-बोते थे, वह मंगोल सैनिकोंको अपने योशों और पशुओंसे चरनेके लिये आवश्यक थी। इसीलिये वह नगरों और बस्तियोंको उजाड़ उन्हें धासका गैदान बना वेना नाहते थे। बा-तूका सुद्ध मंगोलों और पुरोपियोंका ही नहीं बल्कि घुमत्तू-पशुपालों और सिशर वस्तीवाले किसानोंका भी युद्ध था। यदि इसी समय ओगोताइ न मर गया होता और मंगोल-सेनापित गेको लौटनेका बुलावा न आता, तो इसमें कोई शक नहीं, कि मुरोपकी वप्पा-वप्पा भूमिको संगोल-सवारोंने रौद डाला होता, सारे नगरोंको जला दिया होता। उनकी सफलताका कारण बतलाते हुये एक इतिहासकारने लिखा है—"चुमन्तू जातिया श्वधि अतिय-मित सेना है, किंतु उन्हें बहुत आसानीसे गतिशील किया जा सकता है। वह सजग हो तैयार खड़ी रहती हैं। जो कुछ उनके पास है, उसे बूढ़ों, स्त्रियों और बच्चोंकी रक्षामें छोड़कर वह हर समय कृष करनेक लिये सेयार रहते हैं। ऐसी जातिक लिये युद्ध कोई विशेष घटना नहीं है। घुमन्तुओंके लिये लंबी यात्रायें थोड़िसे प्रिततिको सिवा और कुछ नहीं हैं। उनके घोड़े और रसद सब साथ-साथ होती हैं। यात्रायें थोड़िसे प्रिततिको सिवा और कुछ नहीं हैं। उनके घोड़े और रसद सब साथ-साथ होती हैं।

मंगोल आखिरतथा धुमंतू रहे। जहां यह उनकी शक्तिका एक बहुत भारी कारण था, वहां मही उनकी कमजोरीका भी मुख्य कारण था। इसी इतिहासकार करमाजित (१७६५-१८२६ ई०) के अनुसार---''अगर वे कृषिजीवी बन गर्मे होते, तो शासद इस अभी भी मंगीलोके अधीन होता।''

द्या-तने जिय-यात्रासे लोटकर मारकोके भहाराजुल यारोसलाव हो ॥०३-पान सार स्था सा लोका सरदार बना दिया। उसी समयसे मास्कोकी प्रधानता शरू हुई। दो साल ताद ग यक कातन राज्याभिषेकके समय यारोस्छ।वको गगोलिया भेजा गया, जहांसे बह लाट नहीं सका । त्यो न, त्या म फ़ारिस्कन साध जान प्लानो कारपीनी (११८२ १२४६ . <sup>९</sup>०) भी सामिल हुन। था, कापाप उनास । हारा मगोल-सम्राटको ईगाई बनानेक लिये भी भेजा गया या। वह १६ अप्रेल १२८४ ई० को त्यांनान चला ओर जर्मनी, बोहीमिया, ब्रेस्लो, फाको, बोल्पमीर (बोल्हुनिया), कियफ (४ फर्वरी १२०६ ५०), तारतार-राज्य कानियेफ, आंरेन्जा (दनियेपर दक्षिणतट), दोन, नोत्मा (बातूगराम), मागिक (उपान नदी), कोमानियाकी पूर्वी सीमा, कग-ली, दुश, यानीकेन्त (सरतट), तलस (तरल), र्राभल, योगी त शिविर, नेमन (२८ जुन) होते राजधानी कराकारमाँ पहुता । कारपीनीन अपनी या गाउन ता स्थान किया है, उससे उसके रास्तके देशोका अच्छा परिचय मिळता है। बा-तूके दरनारम जगन पान मेली, । खानको तस्त्रपर वेठे देखा । खानजादे (राजकुमार) नचोपर प्रेठे थे, जिनग पुरुष तर की जारची अर और स्त्रिया बाई ओर थी। उसके वर्णनसे यह भी मालम होता है, कि गर में ककान का नानम बा-तुका खास हाथ था। उस राभय छिड-गिग्-यशका वही सबसे बन ओर सम्मानित राजा मा इसलिये उसकी बातको कोई नही काटता था। मुख-खेने पश्चिमकी सिन्त्राम मान्ति ।। सहायता भी की थी। मगोल बा-तूको कितने सम्मानकी दृष्टिंगे वेखते थ, यह उसक नायत (सन्) राजा) के नागसे सिद्ध है।

१२५५ ई० में मुड -खेके राज्याभिषेकके समय बा-तू रचम नहीं जा सकता । उसन कपनी जगत वि पुत्र सरतकको भेजा था। इसी समय (१२५५ ई०) इनिल (बोल्मा) के नत्या वा क्षित स्थान वि स्थान वि

#### ३. सरतक बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

बा-तूने अपने ज्येष्ठ पुत्र सरतकको मुद्ध-रो कथानके सिहामन-महारमध्ये भेता ॥ । वहां बा-तूने मरनेकी खबर पा मुद्ध-खे कथानने उसे मुखर्ण-ओर्दूबे खानकी वार्यछक (आग्रनपर) पदान करके भेजा। है किन वह अधिक दिनोतक नहीं जिथा। समकालीन मंगोल उतिहास देगान र ॥ दुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०) के दिनास 'जामेउन्-सवारीख' के अनुमार बा-तूने मृग्य पुत्र नार म सरतक, तुकात, अवगान ओर उलकची। सरतक निस्सतान गरा और लमकी जगहपर उसके भा उलकचीनो गई। मिली।

## ४. उलकची बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

कथानके बारिकिको अनुसार बा-तूकी जेठी रानी बोरकिचिंग सातूनने उत्तक्षची है। गर्दी पर नैकाम, लेकिन यह भी जल्दी ही मर गया। अब बा-तूके भनस्वी भाई बेरेकके लिये रास्त साफ था।

# ५. बेरेक (बरका) जू-छि-पुत्र (१२५५-६५ ई०)

बेरेक अपने भाईके समान ही दृढ यो द्वा और रासक था। वह भाईके भरने के आह ही पितनमां पीत विवाल मंगोल-राज्यका खान बना। बेरेकने भाईके समयमें (१२३८ ई०) ही विष्य नकों ही भीगत विजय प्राप्त कर अपनी योग्यताका परिचय दिया था। कुछ इतिहासकारोके जनुसार बेरान प्रथम मंगोल राजकुमार था, जिसने इस्लाम-धर्म कबूल किया, यद्यपि उसका गह अर्थ गही, कि उसके रामय हीसे गुलणे ओई के लानोमें इस्लामकी परंपरा चल गई। इसके लिये अभी आठये उत्तराधिकारी उज्जेक (१११६ ४०ई०) के अनेकी प्रतीका थी, जो कि बा-तूकी पाधवीं पीढीमें पैवा हुआ था। 'शज्यतुन्य-अनराम' के अनुसार बरका खान मुसलमान था। कुछ इतिहासोंमें लिखा है, कि वह गुयलमान-मांसे पैदा हुआ था। इसरी परंपरा कहती है—पैदा होनेपर बहुत चाहा, कि अरकाकी मांका दूध उसे दे, लेकि। उपने सबनाय दूध नहीं पिया, जबतक कि एक मुसलमान औरतको उसे दूध पिलानेके लिये रख नहीं दिया गया। बड़ा होनेपर वह अपने भाईके हुकुमके अनुसार जब बारों और धूमतासर कर रहा था, उसी ममय संयोग वह इस्लामके पुण्यतीर्थ बुखारामें पहुंचा, जहां उसे एक मुस्लिम संतर्से शिक्षा प्राप्त करनेका सौमान्य

मिला, कहते हैं, "वह महान् संत (शेख) बुजुरगवार हजरत शेख सैफुद्दीन बाखरजी थे, जोकि महान् हजरत शेख नजमुद्दीन कुबराके उत्तराधिकारी थे.....। महान् शेखके हुकुमसे वह दश्ते-कि। वक्षमें हाजी तुरकानकी ओर गया, जहां ईतल नदीके तटपर खुलाकू खान (तूलिखान-पुत्र) की विशाल सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। दरवेशोंके पुण्य-प्रतापसे खुलाकुको हार खानी पड़ी....।\*

दुसरी कहावत-जिसमें सच्चाईका अंश ज्यादा मालम होता है-ज्जजानी द्वारा उद्धत है, जिसके अनुसार वेरेकके पैदा होनेपर उसके बाप जु-छिने--"इस छड़केको में मुसलमान बनाऊंगा" यह निश्चय कर उसके लिये मुसलमान घाय रक्खी, खोजंदमें उसे इमामों और मौलवियोंसे कुरान पढ़वाया। बा-तुका वरेगके ऊपर विशेष प्रेम था। भाईके युद्धोंमें उसके तीस हजार मुसलमान सवार घोड़ोंकी पीठपर नमाजकी आसनी (जायनमाज) बांधे हुये चलते थे । वहां शरीयतकी सख्त पावन्दी होती थी । मसलमानों में कोई घराव नहीं पीता था। जुजजानी यद्यपि मुळतः ईरानका रहनेवाळा था, लेकित वह गुलामोंके शासनके अंतर्गे नासिस्हीन मोहम्मदशाहके समय (१२४०-६५ ई०) दिल्दी आकर रहने लगा था। उसने अपने इतिहासमें वेरेकके संबंधमें तत्कालीन कथाका उरलेख करते हुवे लिखा है--"६५७ हि॰ (१२५८ ६०) में समरकंदसे नुमहीन सुफीके महन्त जलालहीन सुफीके पुत्र अशरफंडहीन दिल्लीमें व्यापारके लिये आये। वह अपने साथ इस्लामके वादशाह नासिहही तके लिये वेरेक ही मेंट भी लाये थे। वह बेरेकके पक्के मुसलमान बादशाह होनेके बारेमें बातें करते थे, जिनमेंसे दोको जुजजानीने अपने ग्रंथ "तवकारी-नासिरी" में उद्भुत किया है--(१) समरकंदमें किसी ईसाईका बेटा मुसलमान हो गया। वापने हाकिमोंके दरवारमें फरियाद की, कि मेरे बेडेकी बहुकाकर मुसलमान बनाया गया है । स्थानीय हाकिमने भी उसका पक्ष लिया। जब इसका पता बेरेकको लगा, तो उसने मुल्लोंके पक्षमें निर्णय विया। यह याद ही है, कि मंगोल-शासक वर्मके वारेमें विलक्षण तटस्य रहते थे, जिसका बहुत कुछ पालन उनके अवीन मुसलमान अफाररोंको भी करना पड़ता था। गद्दीपर बैठनेके तीसरे सालकी यह बात वरेकके कड़र मुराजमान होनेका पता बेती है। हो सकता है, इसीलिये उसने हिंदुस्तानके इस्लामी वावशाहके साथ संबंध स्थापित करना चाहा। (२) दूसरी बात--या-तुके बाद सरतक गद्दीपर वैटा। वह अपने मुगलमान चाचा (बेरेक)को उसके अन्हप सम्मान नहीं प्रदान करता था। इसके बारेमें महतेपर रारतवाने जनाव दिया- 'तु मराल्यान है, और मैं ईसाई-घर्मका माननेवाला है। मेरे लिये मुसलमानका मुंह देखना भी ठीक नहीं है।'' बेरेकन इस अपबानसे दु:खित हो रोते-रोते रातभर अल्लाहसे प्रार्थना भी और अल्लाहने दुमा मुननार सरतककी मार दिया। जुजजानीके अनुसार बेरेकका राज्य किपचनों, समस्तिनों, बोल्गारों शकलाओं, इसियोंकी भूमि तथा इसके उत्तर-पूरवतक फैला हुआ था---जेन्द और एवारेज्य उसके राज्यमें थे।

धेरेकके गद्दीपर बैठनेके समय नवीग्राद (० गोरद) गणराज्यके महाराज्य अलकान्द्र नेव्स्की तथा उसके भाई सुज्वलके राजुल आन्द्रेहने बचाई और मेंट भेजी थीं। बा-तुकी पिहनमकी विजय-यात्राको फिरसे जारी करनेका बेरेकको ख्याल आया, लेकिन पीछे बुलाकू (ईरान) खानके साथ झगड़ा हो जानेके वह वहीं उलका रहा और पश्चिमी सुरोपको मंगोल-खतरेस मुक्ति मिली। तो भी १२५९ ई० में बेरेकने अपने सेनापतियों बुक्ते, नोगाई और नुत्वुभाकों विज्ञित्राके लिये भेजा था। वह लुब्लिन होते विस्तुला नदी गार कर २ फर्वरी १२५९ ई० को सेन्दोमीर पहुंचे। और जगहोंमें लूट-मार और अथीतता स्वीकार करानमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेन्दोमीरवालोंने प्रतिरोध किया, जिसपर मंगोंलीने वहांके लोगोंका करले-आम कर दिया। पोलँदकी तत्कालीन राजधानी काकों फिर नष्ट हुई। मंगोल-सेना ओप्पेलनतक पहुंची, जहांसे लूटके साथ भारी संख्यामें ईसाई दासोंको लिये लौट गई। बेरेककी दो राजधानीयां थीं—वा-तुसराय और बुल्गारी, जिनमें बुल्गारी बुल्गारों (बोल्गारों) की पुरानी राजधानी बतुंमान कलानके आसाग्रस बौर बुल्गारी, जिनमें बुल्गारी बुल्गारों (बोल्गारों) की पुरानी

खुलाक्ते संघर्षे—''तारीक शेखेउबेस'' (११५६-७४ ई०) के अनुसार ''उस समयके रवाजके अनुसार बेरेकके कितने ही अमीर, खानजादे (राजकुमार) और वैनिक गर्मियोंको आजुर-बाइजानमें

<sup>&</sup>quot; " स्बोनिक मतेरियलोफ आरनोद्वेरक्या का इस्तीरी जील्तोइ खोवीं पूण्ठ-२६४-६५ ।

बिताया करने थे । इलम्बान (खुलाक्) भी जाडोमे चगातू और गर्मि मेम अन्द्रवस्य रहना आ। नगा बेरेक्से सुहरमदाबाद (अर्रान) हाते गुरुतास्क तक वह अराबी (गाटिगी) पर मने ।" मनर मा ना आजकी तरह उम समय भी दो राज्यों में बटा था--उत्तरी भाग गुतर्ण-शोई के त्यास मा मार सी गणी भाग इलसान (खुलाकू-वद्या) के हाथमे । मगोल ओई अपने-अपने पश्जाक गाय । स्वाक्षीक विगासा । भूमिमे बिखरा रहेता, उसका जाडा और गर्मी वितानेका अर्थ कि छ एक जगहपर रहकर मगीति।। इ करना नही था। झगडेके लिये वहा कोई भी कारण पैदा होना जामान ।। नेरक हे सार्श आ १ (मो ॥ १) के पुत्र तुतार (ततार)ने कुछ गुरताखी की, जिसके लिये उसे खुला हूके पाप छ। या गया। या मानवार। उसके चचा--बेरेक (बरका) के पास भेज दिया। बेरेकने फिर उसे राला करे पाप कान पत्न का ग भेजा। उसे यह ख्याल नहीं था, कि भतीजेको खुलाकू गोतका वण्ड दगा, अकिन सुछ। हम साम छ पहले ही खराब हो च्का था। सुवर्ण-ओर्द्के अमीरोने कुछ छेउ-ठार की, होर स्वाहात उत्तर देनेक लिये सेना भेजनी पडी थी। अमीर हारे। उनमे से अमीर निक्षेरी विभीत 1 में गाल का सरा रानके रास्ते भागी। उसने गजनी और विनिकके पहाडोको छेते गरणान और छा. रेगा गणना अधिकार जमाया । कुमार तनारके मारे जानेके बाद अब दोनो वशोगे शानाकी राग भारत साम करता। बरेक इस्लामका बादगाह था और खुबिले खानका भाई खुलाकु काफिर। वरे कि । यो । । । । ।।। लगाया-- " "उस (हुलाकू) ने मसलमान नगरोको नष्ट किया, उस्लागी वजाना मा मा भिष्या । सारण ही खिलाफतका जट-मूलसे उच्छेद किया।" भतीजका प्रवला लेनेके लिये १४४व । ११४५ प्रस्तामा जा तीन तुमानरे (तीस हजार) येना देकर बापके खुनका बदला छन्छे लिये मजा । 🜃 छराल पर छ। खबर पाकर खलाकने सारे ईरानसे सेना जमा कर तीन तुमान थेना जिरामन नीयन, जन ११५ ना १० ।। १ समगरके नेतृत्वमे भेजी। २० अगस्त १२६२ ई० का स्वय खुला ह्व भी जडागार्ग पर गान किया। अक्तूबर-नबम्बर १२६२ ई० (जुलहिजा ६६० हि०) में दोना औरकी भागी प्रार्व हुई। जनाव नोयनने शिरवानसे एक फरमख (कोस) पर सुलतान बुका नदीके किनार नोगादकी वृरी (एको हराना) नोगाइ जान लेकर भागा । इल्ल्यानकी सेनान २० नवस्वर १२६२ ३० (६ महर्रण ६६० हि०) ।।ग प्रस्थान किया। दरवन्दके घाटेमे- जहां काकेकस पहाउ तथा कारिएसन सगद्र एक दूस के लि पूर्व नान-वीक आ जाते है--फिर जमकर जबर्दस्त लडाई हुई। नेरेककी सेना फिर हारी। महामही नागव दरबन्द पार हो किपचक भूमिको लूट। बरबाद किया। तो भी सुवर्ण-ओर्द्वीर गानकी भाग की की नहीं हुई थी। वह सेना एकतित करने अवसर दृढता रहा। इलगानकी मना कोटते हुई नगर गर्वा के नटपर पहुची। जाडोके कारण नदीका पानी जम गया था। १३ जनवर्ग १२६३ ई० को सारस आग-तक इल्लानी सेना उसपररो पार होती रही। यकायक नदीकी जमी तर्फ टूर गर्भ, जिससे कहा में अस पानीमें डूब मरे। खुलाकूकी सेना सुवर्ण-ओर्द् सैनिकोकी मार खानी पीछं हटी। उसी समय 🛶 अप्रैल १२६३ को खुलाकू युद्धमें घायल हो गया, जिससे ८ फर्वरी १२६८ र्रं की वह मराग-नगानम मर गया। छिकिन अब वापके कामको उसके योग्य बेटे अवका लान (आरिक बूगाराग) व अपन हायमें ले लिया।

१९ जुलाई १२६५ ई० में अबक्प्रखानने राजकुमार यशमूतके नेतृत्वमं एक वर्गी केता जिस्तानकी क्षोर भेजी। खान स्वयं जाडोंमें मार्जन्वरानमें रहा। उधर उत्तरसे राजकुमार नोगाइ भी सेना ले शिरवान की ओर चलकर अकसू नदीके तटपर पृष्टुचा। यशमूत कुरा नदी पार हो गया। १४ नपम्बर १२६५ ई० को दोनों सेनाओमें लड़ाई हुई, जिसमें तुगावारका बाप कायर वृगा मारा गया। रोनापीत नागाइ भी सिरमें आहत हुआ। सुवर्ण-श्रोद्की सेना तितर-बितार् हो शिरवानकी और ठीटी। अय ये रेक राय नीम तुमानरे (तीन लाख) सेनाके साथ आयो और दक्षिणसे अबकाखान भी मुकाबिलेके लिये प्रला। दोनों सेनायें कुरा नदीके दोनों तटोंपर आमने-सामने पंक्तिबद्ध हुई। १४ दिनतक यही हाला गरी। ने रम नदी पार होनेका कोई अवसर न देख ऊपर पहाडमें कही पार होनेके स्थालके नदीके जिलारे किनारे तिफालिसकी ओर चला, ठेकिन असफल-मनोरय ही रास्तेमें ही उदरशूल (कुलंज) की बीगारिक्ष मर

१. "जामे-जत्-तवारीख" (रशीवृद्दीन) २ १ तुमान = १० हजार ।

गथा। दाना पितदक्षी नेरक और सुलाकृ गर गये, लेकिन उनकी दुश्पनी रानम नहीं हु<sup>6</sup>। देरककी लाको संदुक्त नदक्तर वा तुसरायम ले जा भाकि पास ही दक्तन कर दिया गया।

ार ककी रोता सुद्या कूसे उठ पनके पहुठ उस्ताम्बूट (क्रन्स्त्रान्त्नोपोल) तककी भी जिय-साका कर नकी सी, अविक बहाक राजाने किम नगरको सुवर्ण-ओईके खाकानको प्रदान किया था ।

तरककी गरमक गार फिर ना-तुकी समानोग गद्दी बजी गई और नोगोन-पृत्र मद्र-ग् तेमूर राग बजा ।

#### ६. मझ-गृ तेमूर, मुझ-ल तेमूर (१२६५-८० ई०)

गति लाकानन नग्यों नाइ सुद्ध य नेमृग्को गानपदकी सार्शलक मेजी। यद्यपि उस समय गति मन्तर गिर्मित कृपायान था, लेकिन पीछे उसके निराधी आगोताइ-प्रशी केंद्र खानका सार्यक जन गया, जिसमें गिनल जनका निराधी हा गया। इसके गत्तर मन्द्रना नेमूरके आज्ञाकारी सामत थे। मृत्रणं जार्रकी गति गानि स्थान स्थान था। इसके गत्तर मन्द्रना नेमूरके आज्ञाकारी सामत थे। मृत्रणं जार्रकी गति राज गति स्थान स्थान स्थान अरे राज कार सी भेट लेकर कोनिय नजान किय सात था। क्या गति स्थान कार्यक अरेग सहाय जला था। क्या केंद्र सात था। क्या कार्यक नगील पोजाम और दर्यारी गीति रनाजों को नका लिय जादश्री मानत थे। इस नाव कार्यक नगील पोजाम मोर दर्यारी गीति रनाजों के नका लिय जादश्री मानत थे। इस निर्मा कार्यक स्थान प्रती सदीके जारभनक किया जाना रहा, जब कि प्रथम पीतरने इन पुराने विभाग न उन्यान स्थान स्

#### ७. तुदा-मन्त्रम् लोगनपुत्र (१२८०-८४?)

जुना-म 'ग नुक्ताम (तीगोन) का तृतीय पुन तथा मद्र-म ोमूरका भाई था। इसकी रानी तुरं कुंतुलक और वादी जा-तृकी प्रभानताली रानी तोस्कित दानी—जिल्ही तालार कवीलेकी थी। तृता-मद्र-म निर्देश गर्मक था। जिससे लाभ अठाकर मद्र म तेम् र कुंता— अलगू और तुगरल एवं तीमा के उपाठ पुत्र मरत (दरतू) के पुत्री कुनवीम और तृता बुकाने मिलकर लानकी पामल कड़कर उमे गई में उनार पाच सालाक सर्मालित राज्य किया।

यरपु-मध-ग् (... -१२८९ ६० )-- "सभरतुष्ठ-अनराक" ने यरपु-मझ-गूरो तुदा-मझ-गूका उत्तराविकारी कहने-- "यरमु गृड-गृ-यान जिन-लोगान जिन-लानु-यान जिन-लोजी-खान जिन-लोगम-रान"---गान्तवा पान किरा है। गुनर्ण-श्रोद्के ये पांच साळ एसे गृह-कळहने थे, जिसमें जहां-तहा अनेक राम बने तो, यह सभव है। धन अकावस्थाना अंत तोकनागुके यान वननके माथ हुआ।

#### ८. तोगताइ, तोकतोगू, मंगूतेमुर-पुत्र (१२८९-१३१३)

नेतापित नंगाइ अपने ओर्ड्की इस बुरवस्थाको न्यनाय वस नही सकता था। अंतमे उसकी नजर गड न् तेम्रक पृत्र तीकतोगूक कर पड़ी। तोकतोगूकी मा उलजह गातून केलिका अकाखातूनकी पति। या नितनी थी। अराजकताके समय राजकुमारोकी हत्या आम बात थी, जिसके डरके मारे तोकतोगू भाग गया। वेरेकनर्य पृत्र विलिक्तनीने उसकी महायता भी। उसने वान्त और वेरेकने समयके प्रमित्र सेनापित नोगाइको जुलबाया। अक्षा (ज्येष्ठ) बाहकर तोगताइने बहुन लल्लो-चप्पी करके उसे अपनी ओर कर लिया। नोगाइका ओर्डू उजी (दिनयेपर) की उपलाकामे रहता था। वही सेना और सेनपोंको एकित्र कर तिया। नोगाइका ओर्डू उजी (दिनयेपर) की उपलाकामे रहता था। वही सेना और सेनपोंको एकित्र कर तोगाइने समझारी हुये कहा, कि मुझे सायन (बा-तू) आनने आजा दी थी, कि उल्लुस (ओर्ड्न) को लिक्न-भिन्न होनेसे बचाना। नोगाइको अपने विकर्छ होते देख सरद् और मड-तू-तेम्र के पृत्र पितामह नोगाइके माथ हो गये। नोगाइने बहा—अनने झगडेका फैसला उल्लुसको लिक्न-भिन्न भरके नही, बल्कि क्रिरिल्लाई (महासंसद) के निक्चिक अनुमार करो। तोगताइने इसी बीन सेना जमा कर इतिल (बोलगा) उपल्यका में पहुंच राजधानीको लेकिया। लेकिन नोगाइ तोगाताइके हाथमें बेलना

नहीं चाहता था। तोगताइने उसे बहुत सी भेट-पूजा देकर अपनी और पिअनेका जनात ऽप्राना किया, तो भी अभी दोनोका सबध बहुत बिगड़ा नहीं था। त्सी बीन अर्पको लेकर साम्य भयान कि ननात हो गई।

नोगाइके साथ संघर्ष- —तोगताइका ससुर सळजीदद वृरगान प्रसिद्ध ककुरन क गिरु का प्रभान मारिया । उमकी बीबी केटिमिश अकाखानू गकी पुत्री अळजई खातून तोगताइ गिप्रभान गाली रानों ।। । केलिमिश अकाने अपने पुत्र याइलगका ब्याह नोगाईकी पुत्री कन्नकमें करना चाहा । नोगाइने । गर्ग का किया और दोनोका ब्याह हो गया। ब्याहके थोडे ही समग्र बाद कानक गानून म्रालगात नगरे । उपका पिता नथा ससुर-परिवार बौद्ध (उइगुर) था, तसलिय कानक गाय गाउलग और उसक गामा विका चृणा करने लगे। लडकीने अपने मान्या और भाईकी इसके गाय गाउलग और उसके गामा विका चृणा करने लगे। लडकीने अपने मान्या और भाईकी इसके गारेगे कहा। नोगा उक्ति क्या । भाग काम गामा कामा का न्या देव सका आर उसने तोगताइमें माग की—पदि मेरे और अपने बीच गिता-पुना गामा कामग गाम कामग गाम वाहता है, तो गलजीदह करजू को मेरे हाथगे दे दे। तोगा एउ आन रामुर के मार्ग गामा कामग गाम कामग गाम का किस उसने समझानेकी को जिन की—"वह गेरा पिता और गर प्रार रहा है। पुरा । पान की काम उसने असे असे असे असे काम के असे काम के काम के काम के लाग के लाग की निर्म निर्म किस उसने कामग के लाग मार्ग गाम गाम गाम गाम गामा विका सम कामग के लाग के लाग का लाग का निर्म का निर्म का निर्म का लोग लेग विवार का निर्म कारी सेनाको लोग देनके लिये कहा, लेकिन उसने निर्म का मेरा पर गो गाम गाम गामा । निर्मित हो गया।

तीगताइ नोगाइकी शक्तिको जागता था । उसने उससे भिएनके लिय जानू ए गरम । १० ५ र्दे (६९८ हि॰) मे उजी (द्तियेपर) के तटपर तीम तुमान (तीन लाख) गेना जमा की। उस मान्जा। मा दनियेगरकी भार नहीं जमी, इसलिये सेनाको पार ले जाना सभय नहीं हो सका । नोगार भपनी अगत बैठा रहा। सन् १३०० ई० के बसतमे तोगताइके ओर्द्रने नान नदी है तटपर गर्गा कियाई। सीसी के 15 करनेकी जगह खुरीट सेनापति कल-बल-छलसे काम लेना चाहता था। ऊपरमे उसने सानाम १८०५ भेजा-मे चाहता हु, करिल्ताई बुलाकर फेमला किया जाय । लेकिन, दूसरी और भोया ५कर हु ताम-ताइके ऊपर आक्रमण करना नाहताथा। खानको यह पता लगते देर न हुई। उसन असी असि सा जमाकर तान-उपत्यकाके बखानियारी (तजीगारी) स्थानपर लडाई की। तोगाइको अस्तरम्य मा ओर भागना पड़ा । इसी समय अमीर माजी, सुनात (सुनान) और सग्र नीत अभीर तामाः हा सा । छोड़ अगने खानके पास चले गये। तोगताइ फिर तैयारी करने लगा। उगने यहन कालंग दग्यक घट्टपाल रहते आये बलग-पुन तमानोकतूको बुला भेजा और उसक नेतृत्वम एक वर्ग रोता वीवादक विरुद्ध भेजी। नोगाइको लडनेकी हिम्मत नहीं हुई। वह उजी (दुनिवेपर) तरीकी जोर का गया। किम नगरमे पहुंचकर उसने बहुतमे लोगोको दासके रूपमे बैचनके छिय लंदी अनाया। लोगोने तोगताइके पास सदेश भेजा-"हम इलखान (तोगताइ खान) के मेयक और अववर है। यह स्वामीकी आजा ही, तो हम नोगाइको पकडकर भेज दे।" नोगाइके पुत्रोको उपकी भगक छ। भी और उन्होनं एक हजार सेना उनके ऊपर भेजी । हजारी सेनापितने नोगाइके दूरारे पुत्र ते केका साथ बनाने पत लोभ देकर घोला रचा। इमपर तेकेने आक्रमण कर हजारी सेनाको हराया और उसके अमीरका सिंग कटवा लिया। नोगाइ दलको भीतरके झगडोकी खबर तोगताइको बराबर भिन्तरकी थी। भागा। तुमान (६ लाख) मेनाके माथ उजी पार हो तरकू (बरकू ?) नदीके तटपर पहुचा, अहापर कि पह के नीगाइका ओर्दू रहा करता था। नोगाइके पास तीम तुमान थे, लेकिन तह स्वय बीमार था। उसने आदर्गी द्वारा तोगताइके पास सदेश भेजा-"निरे सेवक (मैं) ने नहीं जाना, कि स्वयं स्थापी प्रधारा है। उसकी सरदारी तथा सेना तेरी (इलखानकी ) है। सेवक बूढ़ा निर्वेश आदमी है। उसने गारे जीवन तेरे पिताकी सेवा की ।" कपरसे इस तरहकी बाले करते भी नोगाइने अपने पुत्र जूलेको एक बड़ी मेला के तरकू नदी पार हो तोगताइपर आक्रमण करनेके लिये कहा। यह मालूम होनेगर तोगताइन भी प्रहार करनेका हुकुम दिया। युद्धमें नीगाइ और उसके पुत्रोंकी पूरी तौरमे हार हुई। हुनार सवारींक साण

नाम। हप्। भागतर कारो और ग्रापिकरोम चक्रम्य। घाष्ठ नामाइ सत्तर मनारीके साप्र भागा ना रहा ना, जा कि नोगताउके रूसी सीतकोने उसे शस्तम पक्षड लिया। नोगाइने कह दिया— "म नोगाइह, मा भोगताउसानके पास ले चलो।" स्सी सैनिक उसे के चले, लेकिन नोगाइ रास्तमें हो गर मगा।

विजयक पाद वोगलाइ ना त्राराय लोटा। नोगाइ-पुत्रोको कही वाण नही दिखाई पठा। यह हालत देशकर कार्या मा वर्गा आग तूरीकी मा बाइलगण पलाहदी, कि खालके शरणमें बले चलो। इसमें नाराज हो। गणीन उनको मार शला।

ागाउ के बल एक सफल महारोनापित ही नहीं था, बिल्क वह कृदिल नी तिका पाका खिलाडी था।

। भव धर्म की नात बीचम न आ गई होती, तो बात यहातक न पहुनती। १२वी सदीके अत होते-होते |

मगान धर्म की नात बीचम न आ गई होती, तो बात यहातक न पहुनती। १२वी सदीके अत होते-होते |

मगान सरदार गोर मिन गाउ धर्म की पूरी तीर से नपना चक्क दे और एक्टामके प्रति उनका हल महानुभाव मा नहीं था, गन्मि राजकालमें अब भी नह तहर प्रतासा व्यनहार करते थे। वह नहीं चाहते थे,

कि राजना तोर सामतनशम अरबोगा धम पोने । यसपि मुनर्ण-श्राद्ध और खुठाक्के धरामें घोर झतुता

भाव से गुलाकृका , इलामके ऊपर जत्मावार और मिनीका-दशवा उन्होद करना मगोलोमें अभि
मान की बात समझी जाती थी। बह तसी पाव करते, कि उनमें घर मानी विभीवण पेदा हो।

नोगा १ने जन तीगताइ गानरी हागा। मोल लिया, तो उसने अपन पुराने जम् तथा बापके पातक या अक नजने भी सहायना लगकी कांक्सिकी। उगने रालाक्के पुत्र अवना लानके पास अपने पुत्र तुरी तथा पती ए हि (चर्चा) के साथ अगनी एक लड़कीको भी ब्याहके लिये भेज दिया। अवकाने भी तुरीको विनी कन्या अदान की। वह कुछ समयतक ईरानमें रहकर नोगाइके पास लीट आसे। सगडा आर परनपर नोगाइके पास लीट आसे। सगडा आर परनपर नोगाइके पास तो रानके लाग गजन (१६९५-१३०४ ५०) सा मदद मागी, लेकिन गजन इसके लिये वापार नहों पा। उसन मदद दने हीम नहीं इन्यार कर दिया, बर्चिन तागताइको सदेह न हो, प्रके लिये आरा अर्थन (रिवणी कालेक्स) सान बिता नगदादम विनासा। बह नरावर नोगाइको तोगताइस विजार रहनो विन्य कहता रहा।

ागता हो तुरान्गाका पक्ष केनेके अपराधमें अपने भाई तुमरलको मरना दिया था। फिर भाई की विमाना हो भानी रानी बना तुमरलके बटे उज्येकका कनरनाक नेरकासीके देशमें भेज दिया। चौबीन तर्वक समर्थाम जीवनके बाद उसके हृदयमें परनात्ताप होन क्या या। उपने यह बात अपनी रानीको ।ता। दी और दो बेगोको राजकुमार उज्येकको नुलानके लिय भेजा। अभी उज्येक नहीं आया था, सी ती र (९ मलाई १३१२ ई० के) इतिल (बोन्मा) नदीमें नोका-बिहार करते तोगनाइ इनकर मर्था।। तोगलाई-मुत्त त्मर जानना था, कि उज्येक अपनी माके प्रभावसे गहींका मालिक बन जायगा, सीक्य उसने उसके गारनेका पश्यक रचा। उज्येकको यह बात मालूम हो गई। सराममें आनके बाद उसने गहलम मुगकर नुगलको मार उन्ला।

#### ९. उज्येक यान नुगरल-पुत्र (१३१३-४० ई०)

उज्यक्ता शारान इयोज्ये भी महरचपूर्ण है, कि उनके समयसे सुवर्ण-ओर्डू पूरीतोरसे मुसलमान सन्न क्या।

(१) आपसी संघर्ष — उज्बेसने बासनारभने सगय जो पर्यत्र हुआ था, उसके बारे में "नारीयतैदरी" (, नर राजी १६११-१८ ई०) के अनुभार नोगनाइके बाद अमीरो और मोमनोने बादधाह
पूननंत्रें बारेंगे एक गमा की, जिसमें वह उज्बेशको गिरपपार कर उन्हों पूछनेवाले थे, कि नमो तुमने
ि अ-िगन्ते गम्भकों छोड़ कर अरबोंके धर्मकों अगनाया । इसी समय एक अमीरने बाल्मे इसारा
किया, और उज्बेक गेबाब-पाखानेका बहाना भरके समासे निकलकर भाग गया । फिर सेना जमाकर
एउनार उसने भीस राज्युमारो और तोगताइके दो पुत्रोंका कतल कर १३२२ ई० (७२२ हि०) में
अगले राज्यकों निष्कटक बिया । सबमें जू-छि खानाका उन्हम "उज्येक-उल्हा" कहा जाने लगा।
आरंभिश सहायताओं के लिये उज्बेकने कुतुलुक तेम्रकों खुरागान बन्धा दिया।

<sup>\* &</sup>quot;जेल-जामे-उत्-तवारीख"---मब्सर्व

मानके अपने परिवार तथा अमीराक परिवार संग अब धर्म हा लेकर नगा न और भी ज्यारा न उ बला। नोगाइकी लड़ किका मुसलमान हाना एवं अन्य बलग घटना नहीं भी। हम माठमार, माण ओर असके उत्तरके घ्मत् तुर्क एक वार नवका कोलों है नि अफ सूज लड़े, किम परिवार मान मानिया और उसके उत्तरके घ्मत् तुर्क एक वार नवका कोलों है नि अफ सूज लड़े, किम परिवार हाना मान मानिया, बढ़कती बफंकी गेदकी तरह मगाल ओई हा अग जनते गये। विषयों में काला पह के तीन हिन हान हाना मान आर उनकी लटकों वह अपना उत्तित हफ समसत थे। ता भी मगोल और अ मगोलमें अतर रहा। जाना या, यह हम चीनचे नारेम किराने तवक बतला वृक है। यद्यि मगोल सान दूसरावी के निया किम एन राज नहीं करत न, उनके हरम देज-तन्त्र में मुन्दियों से भरे थे, लेकिन बहा भी प्रजानना मगा क्यानियाति ही थी-बापकी औरसे लिंड-गिस्का रात और भाकी औरसे बुद्ध मगोल नाम हा। रहा होना मावका स्वार्का समझा जाता था। चिवतशाली खानों के समय चाहे बहुमख्य ह तुक सेनिक इस में स्मानका वर्ता हो। हो, लेकिन अब परिवर्तित अवस्थामें नह बराबरीका दावा करने लग जा समस्केद हो। या हा। सर्गा आस्ति चह बुद बनकर तुकंसपुरम मिल गयं और उनके शासनके अत होनक पु करी गमत हो। यह जातना भी मुक्किल हा गया, कि कोन मगोल है। और तो और, स्तय ''अव्युक्त वाराक्त ने त्रम

अपने बाह्य पक्षपानी सेनापनियोको हराकर उज्बक्ते यह दिखला दिया कि अ। मगी धार्धा वर्षा बल्कि नुर्कोंकी त्नी बोलेगी। '३१५ ई० म सुनण-ओर् के विद्राही सेनापति ना १व गपन भार । सा ईरानमें जा ज्येनेत्र लान (१३०४-१७ ६०) के पास शरण भी। अभी 'रानी , भगान मन मान नहीं हुए थे, इसलिये उलजेतू बाबाकी महदके लिये तैयार बा। बाजाने ईरानमें रारिजाके अपर 11 राम किया और उज्नेकके क्रपापात कुतुलुक तेमूरको मार भगस्या। चगताव याग इस्तान "वल जाग उत्तास रील" के अनुसार बाबा ओगुलकी घटना नितवर १२१५ हैं। (जभावी 11 अतिम ७१५ विक) है। ते जब कि वह अपने तुमान (दस हजार सेना) के साथ उज्बेकिन नागज होकर खुला हु वसी मान उठ है। के पास चला गया। फिर वहासे डेढ़ हजार गवारोको लेकर उज्बक्त गामल कुतु कुकी उत्तर प्रतार करन ख्वारेज्म गया। कुतुलुककी हार हुई प्रोर उसकी सारी सेना बाबा ओगुलका और हो गः। र गर गर शहरो-जमशबर, गरबीन, हजारास्य, हजारज्ञमीन, काल, केरमारोन, वायकान आदि हो हु कर जनन अजाड़ दिया, लोगोपर बडे जुल्म किये। बाबा ओगुलके सैनिकोने पतियोके गामने उन की जीतिया है सार व्यभिचार करनेमें भी आनाकानी नहीं की । ७०० के करीब इमाग और अगरफ (कि शेन छीग) जान बचानेके लिये मीनारपर चढनपे थे। बाबाने लकडी जमाकर आग लगान हा सुकृत दिया । गामतम मरनेकी जगह बापोने अपने बेटो हो मीतारमें नीचे गिरा दिया । बाबाफे हाथमें पंचास तथार हैरी और लूटकी अपार सपत्ति आई। जा उसकी लवर चगताइ ब्यान एनेत्रबुगाको साजन्यमे भिली, ता उस (इस्मन बुगा या यम्सावुर १३०१-१८ ई०) ने अपने पडोसमें बाबाकी सफ अना देगना पगर गरी किया। वह बीम हजार सर्वारोके साथ एक भहीनेके रास्तेकी हफ्तेमे पूरा करके स्वार्जम पहना । बाबा ओगुरुसे जबर्दस्त लड़ाई हुई , किसमे उसके बहुतसे आदमी मारे गये। बाबाने बिस्पी है। १। दिया। लूटकी सपत्तिमे भी उसे हाथ पोता गड़ा और वह कुछ सवारीके नाथ जान बनाकर में की आर भागते चद गाहजादोके साथ उलजैतूके पास पहुचा। नगताइ और बा-तूके बरोमे अब संस्ती हो गई थी।

ग्रपने ख्वारेज्मके उज्वेकका बहुत नाराज होना स्वामाविक था। उमने इसमें उलर्जनूका हाप मगणा। फिर दोनो ओरसे दूतोका आना-जाना होने लगा। यह अवर जब चगताइ खान उम्मनवृगा ने मुनी, तो उसने उज्वेकको अपनी ओर खीचनेका प्रयत्न करते हुयँ सदेश भेजा—"तेमूर ताआम (बीग) महत। है, कि उज्वेक क्या बादशाह है ? मैं उसकी बादशाही दूमरे उल्लुम (ओर्द्) को ने पूना।" उन पर उज्वेक भी कआनने विगड उठा।

संघर्षकी खबरसे पहले ही सितंबर १३१५ ई० (जमादी अंतिम ७१५ हि०) यो जीयसे कआतका महाद्त कियात-वंशी अकबुका ईरानकी राजधानी तबरेजमे पहुंचा। अभीर हुसेन गुरमान ईरानी-सामका र गानि दून न गुलतानियोगे जा उलजैतू खानसे कआन का सदेश कहा—"यदि बाबा ओगल रन्य ए। रिजापर आक्रमण करने गया, तो उसे मेरे पास भेज वो।" रानने कहा—"मूझे रावर नही, गएम वरे क्षमको हर्रभण इजाजन नहीं दे सकता था।" उरज्जैतू नहीं चाहता था, कि नोड धर्मके पत्राची गा। का रामर्थन कर उज्बेन खानको जहाद घोषिन करनका मौका दे। आखिर वह रन्य र भाग कर (रिगन, हराय, गाम) का शामक था, जहादकी हवा उसके देशमें भी धानन साबित गा। । सन उजानके दूतके सामने बानाको मस्ता अला और भारी भटके साम स्तेहपूर्ण सद्य दक्त महानुत्त हा लोग विया।

१३१७ ५० (०१८ हि०) म उठजेतू मरा। उस समय अभी उसका उत्तराधिकारी अनू-मईद जही अगरत। ।। यह रानग्रत करा दक्त-किएचक गई, तो उज्लेक हे मुहम पानी भर आया। बेबुगार नेना है सान है सन्तर है रान्त कि सान कि सान अप दक्त कि महा स्वार्ग करान कि सान के सान है। अभीर वाबान एक वजी नेना दे गूजिस्तान (जाजिया) के रास्त उज्जेक सामान हैं। हमें नहा। । भार ईनन कुतुन्द्रक भी एक बनी मेना के तबरेजमे अर्रान (जिरवान) की आर र गाना हुआ। दगादमें खबर आई, पि उज्लेक दक्तीलिजर (खजारोहा मेदान) पार हो आगे तब दग्त पहुन गया है। जिरवानका कुटने-पाटत उज्जेक कुरा नदीके तटपर पहुना। कुरा नदी जहा नीन के जापार के का कारियन समुद्रति सी, बहा बहु राजक भीर मा तू-तकों के सधर्षका मुख्य स्थान रही। अभीर बीबानने उज्बेक के उपर इतने का मार्न आ हम कि सान के अर्थ का का का का की सान के अर्थ का का का का की सान के अर्थ का का का की सान की सान

मगीर मोनका हुननका सितारा अब बहुत ओजपर चढा । अनु मईदकी नार्वारामीका लाभ उठाकर असन सार राज्यको अपने हानमे छे लिया। उसका मन बहुत बढ़ गया, और वह उच्बेकको और भी क । गत्र विभानेकी तैयारी करने छगा । भारी सेना जमाकर फिर बह शिरनान पहचा । मेनाके एक भागका वरनद पार तेरक नदीकी और भेजा और रवय अपने प्रश्नोक साथ पहलेके परिचित ग्रीजर गानक पास्ते आगे बढ़ा । लेकिन अबके उज्बेकके सामने उसकी नहीं चलो और उसे चाली हाथ कोला पता । नीतम कामान |बोयन्-यू--१३११--२० ५० या गेगोन १३२०--२३ ६०] की खुलासू-नश अर बा तु-नक्षके पानोने इस पारस्परिक खनी सघषींस बहुत जिला हो रही थी। उसने अपना एळची (अनदून, महादुन) भेजा, जो पहले उज्बेक्क पास गया । फिर उसके एलचीको भी साथ लेते बगवादमे अनुसर्देश्ते पास पहुना। अमीर चोबानचे उनका बड़ा सन्कार-राम्मान विया और चीनी राजबूतको रम रानक रारते जिदा किया और उसके करावाग पहुंचनेसे पहले ही जाकर श्रारामका सब तरहसे पार्वातिगा। क्यानके एलचीपण उसका बहुत प्रभाव पडा और उसने अपने मालिकसे जाकर अमीर भागान हंगनकी व ी तारीफ की। गुआनमें खुश होकर अभीर चोबानकी चारों उल्सों (बाद्य, खुलाकु, नगाइ और नीन) का अमीर बनाते हुवे उसके नाम वार यारिक (शामवनार) भेजे । अगीर यांवानका जिस समय इस तरह सम्मान और विस्तवर्धन हुआ, उसी समय उसके अपने पुत्र हसन और वालिया जा से नागज हो स्वारेज्य भाग गये, जहारी वह उज्बेक खानके पास पहुंचे । उज्बेकने उनका तहा गम्मान किया और अच्छे-अच्छे दर्ज दिये। पीछे हसन वेरकासी द्वारा यह में मारा गया और तालिश अपनी भीत गरा।

अनत्वर १३३० ई० (७३१ हि०==१५ अनत्वर १३३०-३ अमत्वर १३३१ ई०) को अमीर हुनेन (चोबान) के पुत्र अमीर बोल अलीकी पुत्री अनुशिरवान खातूनका ज्याह उज्बेकके पुत्र तथा उत्तराधिकारी दिनीबेकके साथ हुआ।

- (२) युरोपपर अभियान (१३२३-२४)—ईरानमें फंसनेसे पहले उज्बेक युरोपकी खबर लेना नाहता था। ईरानके साथ बरावर अनिर्णित युद्ध होते रहनेसे बहुत लाभ नहीं था, जब कि युरोपके समृद्ध नगर लाभके खास साधन थे। १३२३ ई० में उज्वेककी सेनाने लिथुवानियापर आक्रमण किया। करनित्तों-पोलके विजंतीन "सन्नाटों" के लिथे भी यह बहुत संकट का समयथा। मंगोलोंको प्रमन्न रखनेके लिये कन्स्तिनोपोलके सम्नाटों और उनके सरदारोंने अपनी सुन्दर कन्यायें भेंट कीं, तो भी बहु जान नहीं बचा पाये। १३२४ ई० में मंगोल अद्वियानोपोलपर एक लाख बीस हजार सेनाके साथ चढ़ आये। उन्होंने थे सप्रदेश (युरोपीय तुर्की और बुल्गारिया) को चालीस दिनोंतक लूटा, बहुत-सी संपत्ति और दासोंकी तरह वेचने के लिये भारी संख्यामें बंदी उनके हाथ थाये। जब थे सवालों ने चोरोंकी तरह आकर हमला करनेकी निंदा की, तो मंगोल-सेनापित तासबुगा (ताशवेग) ने जवाब दिया——"इस ऐसे शासक के अधीन हैं, जिसकी आज्ञा जब होती हैं, उसी बक्त हम थागे बढ़ते, पीले हटते अथवा उसी जगहपर जमें रहते हैं।"
- (३) मास्को राजुल-इसी राजुलोंके अब भी अलग-अलग राज्य थे। मंगोलींने शासनके सुभीतके लिये मास्कीके महाराजलको सबका मुखिया बना दिया था, किंतु वह यह नहीं चाहते थे कि, सारा रूस एक राजनीतिक इकाई वन जाये । सुवर्ण-ओर्नूकी शनित भीण होती जा रही थी । इस्लामने शक्तिशाली बनानेकी जगह आपसी झगड़े पैदा करके मंगीलोंको निर्वल करना गुरू कर दिया, जिससे रूसी फायदा उठा सकते थे और मास्कोके महाराजुल जार्जने फायदा उठाया भी। उसने जपने चना स्वेरके महाराजल मिखाईलके खिलाफ खानका कान भरा और उसे २२ नवम्बर १३१९ ई० को अपने प्राणीसे हाथ घोना पड़ा । उज्बेक बौद्धीका शत्रु था और इस्लामफा कड़र पश्चपाती, लेकिन ईसाई पादरियोंके साथ उसका बर्तान अच्छा था। मास्कीके ऊपर उसकी विशेष ग्रुपा थी। मास्कोंके राज्ञने र्याजनके राज्ञको अपने अधीन बनाया। चचरे भाई दिमित्र (लोर) ने एसीमें अच्छा समझा, कि दो हजार रूबल वार्षिक पर अपने महाराजुल पदसे इस्तीफा दे थे, लिकिन वह वापके हत्यारेको क्षमा नहीं कर सकता था, इसलिये २१ नवस्वर १३२५ ई० में उसने मारको-राज्लके पेटमें तलवार घुसेड्कर उसका बदला लिया। इवान खलीता (१३२५-४१ ईव) अब मास्कोका राजुल बना । वह उज्वेकका और भी कृपापात्र था । उसके बाप युरीकी हत्याको उज्वेकने एक राजभनतका बिलदान माना । लेकिन इवान केयल राजभनत नहीं रहना चाहता था, वह भूणास्पद मंगीलोंके जुमेको हटाकर सारे रूसको एकताबद्ध करना चाहताथा। इसीकि वासनकारको मास्को सारे रूसकी राजधानी वनने लगा, और इसीके समय तातारों (मगोलों) को निकाल बाहर करनेके लिये रूसमें संगठन हुं ने लगा। लेकिन साथ ही, इसी वक्त दक्षिणी और उत्तरी रूसमें शेवनी याई ज्यादा हो। वली । इवानने ब्लादिमिरको केयल कुछ समयके लिये ही राजधानी माना, तब भी वह प्रवसर मास्कोमें रहता था। थोड़े ही समय बाद उसने राजधानीको बिल्कुल मास्कोमें बदल दिया। यही नहीं उसने रूसी ईसाई संप्रवाय (ग्रीक चर्च) के महासंघराज (मेत्रोपोलितन) को भी अपना केंद्र ब्लादिमिरसे हटाकर मास्की लानेके लिये तैयार किया, और ४ अगस्त १३२६ ई०को मेत्रोगोलियन मास्की चला आया। इवानने मास्कोमें पत्थरका पहला गिजी बनवाया । उसने खानके दरवारकी कई यात्राय कीं। १२३३ ई० में उज्वेकने उसे बहुतसे सम्मान प्रदान किये। अगले साल १३३४ ई० में बहु फिर खानके ओर्दू में था। इधानका प्रतिद्वंद्वी राजुल अलेक्सान्द्र (त्वेर) जगह-जगह धक्के खाता उकता गया। उसने सोचा-"ओह, अगर में इसी तरह निर्वासित रहूंगा, तो मेरे वच्चे उत्तराधिकारविहीन रह जायेंगे।" अन्तमं उसने उज्बेकको यह कहकर आत्म-समर्गण किया-"महान् खान, में पुरहारे क्रीधका पात्र हूं। मैं अपने भाग्यकी तुम्हारे हाथोंमें देता हूं। भगवान और तुम्हारा हृदय जी जाहता हो, वहीं मेरे साथ करों । तुम्हें मुझे क्षमा करने या दंड देनेका अधिकार हैं । क्षमा करनेपर में तुम्हारी दया-के लिये भगवान्से प्रार्थना करूणा और दंड देना है, तो उसके लिये में अपने सिरको अर्पण भरता हूं।' उज्बेकने उसे क्षमा कर दिया और त्येर (आधुनिक काळिनित) का राज्य देकर सम्मानित आया।

<sup>\*</sup> उस समग्र रूबल तीन-चार इंच संबा एक संगुल चौड़ा चांदीता दुकड़ा हीता था ।

टेकिन बालाबर इयान इतने ये तार भाजवेनाचा नहीं या। उमने तरह तरहकी नुमालमा लाई। अलेन वसाप्रकी फिर नलाया गमा आर २८ अवत्नर १३३९ ६० की पुल्लाहित उमे भार हा भाया। उजोक्कारा करन किये गर्ये रूसी राजकोमें ये दोना छठे और सातवें थे।

एक तरफ इवान गानकी नागलुरी करनेग भर्मा दरवारियोका कान काटता था, दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था, कि उस है। जाति मंगीओके यामने इस तरह निज्या बस्ते नाक स्माउनी रहे। उसने यह अन्त्री तरह समज लिया था, कि जनतक बनको राज्योगे वटी रसी जातिक। एक नही किया जाता, तनतक मगोलोका ज्या हताना समय गती । अलेक्पाइकी खतम करवानेसे पहले १३३३ ई० में सुज्यलको राज्यको निरसतान मरकार उसके राज्यको उसने प्राने राज्यमे मिला लिया । यह दृढ नामक भा। उसने अपन राज्यमें व्यवस्था स्थापित की, और सन्हों आता पालन करनेके लिये मजबूर फिया । रूसियोने रेमा : महाराज्य और पुसरे राजुकोंके राज्यों से कितना अतर है। उसन पहलेंगे मोजूद दुर्भ (केगल, केमालन) की फिरसे बननाया, भारकोको लहडीके प्राकारने पिर-बाया । कपछिवके अतिरिक्त उसन कई विजे चनवाये, जिनम सत विशाइल राजवबद्दत भी एक है, जिनमें अम कसी राजुछ दफन किये जाने छगे । शानि और सुव्यनस्थाके कारण गारकोक्ता ब्यान पार भी पढ निर्ण । उत्तरके देशीं। भार हाला-पथके व्यापारी लागे आर दिक्षणके गालको जजाफ गमुद्रके शस्त गेनोनाके ज्यापारी । उनने मोलोगा नदीके महानेपर कोलोगगोरीदकमे पहला व्यापारी मेला लगवापा, लागोके ठहरचेके लिशे रात्रह यात्रिगृह बनायि । इस मेलेने साहे तीन हजार नादीका कवल इनान हो मिला। देश और महाराजल दोनाकी संगत्ति और समृद्धि बढ़ रही थी। दत्तानने अपने रमयेंगे ननगारीद, ज्लादिमिर, कौस्नोमा और रोरप्रोफमे मिल्लियत खरीदी। मानके निध्ये अपनी प्रजामें कर उमाहना जाभाग काम नहीं या । कर नगहनेवाके अधिकारी ठी वीचमें बहुत था वैसा या जाते थे। इनान त्रन भर बेनाम करनेमें लिये तैयार था, फिर लानको और तथा वाहिये ? १८ वी गदीमें भारतमें प्रचित्रत नीतिको दृहराने उसने कर जगाहनेका अभिकार हवानको दे दिया । रूसी जनताको भी भट्ट पसंद आपा, प्रयोक्ति तानारोके नागसं रुनियोंने आतक का जाता था। लानके कर उनाहनेवाले जब क्षथमाखंद गगीलोके साथ करवे लिये घुमने, वो लोगोका प्राण निभावन लगना। उनाव अन उन कामकी वजी नत्रतासे करने लगा, जिसके कारण करियोंके एकताबद्ध होनेमें बड़ी महायता गिली। उसने केमिकिनसे घोषणा को, फि अयमे हमारे परिवार तथा प्रवाके भीनरके समझोंको हमारे बायर (अगीर) निपटामा गरेगे । अपने प्रतिविश्वियोके उत्पर वह जरा भी त्या दिलानेके लिये तैयार नहीं था। एक और रूपमें वह यह चाल चलने अगने हो मजबून करने के लियं साम ओर दाम दोनों तरी होतो अल्नियार कर रहा या, इसरी ओर वह जानता था, कि उज्जेकको भी अपने हाथमें रावतेकी आनरणकार है। वह बीच-पीचमें धीरतर सानके दरवारमें पहुंचता और उसे बड़ी-बड़ी भेटो और चापल्शियोने मुग्न विये रहता । महा-राजुल ग्रीर खानमें कभ। वैमनस्य नही हुआ, तथा दोनों एक ही गाल (१३४० ६०) भरे।

दगमें यक नहीं, उज्वेक अपने ओर्बूको गुमलगान बनानेमें ही बड़ा गरायक नहीं हुआ, बिक्क चारे अनिक्लारों ही मही सारे रूसपर गाम्कोंके एकाधिकारको कायम करागेमें भी उसका बड़ा हाथ था। उज्वेककी दम कार्रवाउँसे गाम्कोंके गर्मराज्ञक्की ही शक्ति नहीं बढ़ी, बिक्क रूसी चर्चने भी उगरे लाम उठाया। रूगियोंके ऊपर अब चर्चना एकक्लत्र प्रभाव था। नर्चकी संगत्ति विशाल हो गई, उज्वेकके दिये हुये गांवोंने चर्चकी मू-संपर्ताको और बढ़ा दिया। जैसे मास्की-महाराज्लके हाथमें याकितका केंद्रीकरण हुआ, उसी तरह चर्चके महासंघराजनं गर्दास्योंपर अपना एकाधियत्य जमाया, जिसके लिये वि रोमन कैथलिक चर्चने पहले हीने उदाहरण स्थापित कर दिया था।

महाराजुल और महासंघराजके लिये उज्बेफने छूट कर दी थी। व्यापार और लोगोंके परिश्रमसे समृद्ध रूसकी संपत्ति उसे चाहिये थी, जो बिगा तरद बुदके लानवे पास पहुंच रही थी। पर जहांतक रूपी जनसायारणका संबंध है, उसकी अवस्था पश्चोस भी बदतर थी। मंगोल रीनिकों और अफसरोने सामने पहले हीसे जहां उन्हें दांत गिकालना और पृष्ठ हिलाना पड़ता था, वहां अब यह महा-

राजुलके वायरोके भी जिकार में । रूसी इतिहासकार करभाजिनके अपुशार "जिमिया जार । ।।। यहदी सारी जातिके जीवन-रक्तको जोकोकी तरह भी रहे थ ।

१३३४ ई० में ईरानपर फिर आक्रमण फरनके लिय उज्बन्धने जिथान क्यान करना करना क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान करना चाल जिल्ला है। जिल्ला होनी ही पक्ष अपन ऊपर पुरा भराया ना स्थान उपलिखें उन्होंने बिना लड़े ही लोट जाना पसद किया।

तीरा साल राज्य करनेके बाद १३४२ ई० में उज्बेक मरा। उजनेकके गिरामापर उत्तात तम किया हपम लिया मिलता है—"नयाजुद्दीन उज्बक खान", "महरमद उज्बक स्नान", "इज्या सान गारिन्छ"।

(४) इस्लामसे सहानुभूति—"शजरतुल् अनराक" के अनुगार उज्लेक सानने मस्त्रमान तान पर अल काठ साल राज्य किया और मुगलमान होनेके बाद तीस सालतक। लेकिन इस बानम सद्दर्भ, नेता वि पहलेके वर्णनसे मालूम है। उज्लेक खानको आठ सालतक काफिर रखनेथे इस उपाधा मा । व यही मालूम होता है, कि कुतुबुद्-दुनिया (जगत्-धव) महात्मा जभी अताके उत्तर्भावनारी भरा मा सँगव अताकी महिमाको बढाया जाय। वह यह भी लिखता है, कि उज्लेक स्वपं सार असर स्वर्थ स्वर्थ मसलमान हुआ। तबसे किसीके पूछनेपर उसके उलुसके लोग जपने सरदार (मानार) है उलुसका नाम लेते हैं, इसीसे उलुसका नाम उज्लेब-उलुस पर गया।

१३१४ ई० में ही उज्बेकने बेमुल्कके राजा और कठपुतली खलीफा गागिरके पार्य मिसम मान साथ पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था—"मेरे राज्यमें अब रिफ्र मुमलमान है। ग्रीपर है। ही में ज उत्तरी कबीलोकों कह दिया, कि या तो इस्लाम रवीकार करों या लड़ाई ला। जिल्हान स्वीकार किया जहां किया जिल्हान स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया "" लिल्स उपान राज्यमें हिया, उन्हें मैंने लड़कर अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया "" लिल्स उपान राज्यमें हिए भी थें, जो मुसलमान नहीं हुये, इसलिये उज्बेकके अपने राज्यमें सिफ म्रालगाना। होनेकी बातका यहीं अर्थ है, कि अब मुदूर उत्तरके थोड़े-से बादाबके मिवाप उसकी मारी प्राथम। प्रजा इस्लामको स्वीकार कर चुकी थीं।

उज्बेकन इस्लामिक शामकोके साथ घनिष्ठता स्थापित करनेकी ती काशिश ही। उमन अपनी एक लडकीका ब्याह मिस्नके शासक मलिक नामिरसे किया था। मुस्लिम इतिहामकाराका करनार-"वह बडा वहादुर और दयालू था", जो उज्बेकके अपने कार्योसे मलत सानित होता है। उपना राज्य ६०० फरसख (योजन) लबा था, यह ख्वारेज्यसे पोलैन्दकी सीमाकी दूरीमें मालुम है।

(५) इस्त-बत्ता-मशहूर पर्यटक इन्न-बत्ता १३३३ ई० मे किमिया होने दश्ते-गिपनना (मृ । श्री-कोर्द् भूमि) पहुचा। बह इस देशके बारेमे लिखना है-"वृक्ष-बनस्पतिहीन मैदान है, जहान पहाण हैन

—शजरतुन् अतराक बा० श्री० पृष्ठ २६६।

<sup>\* &</sup>quot;हर कसे कि अन ईशा मीपुरसंव कि ई श्रायन्ता कीस्त । नाम सरदार व पायशाह ल्दारा कि उन्बक्त बूद, मी-गुफ्तद, बदा सबव अज्ञानमा मरदुम् श्रामद मीमूम ब-उन्बक शूदप्रद ।"

जगर। भग है। हो त्वन है मियार एस्तेमा । हस्ते है। यान ही राजधानी (सराय) एक चलती फिल्ती नगरी है, जिसम सं क है, मस्जिद है, भीजनगर है, जिनका पंजा उन ह चराते फिरते समय ऊपर उठता रत्या है। उना ए रिविया के सारा किराजा औप उन्कल्य् वर्षि मेपा उक्त तककीर (सम्राट्), मिश्रका सुल-ान, उभग भग का राजा (इ ग्यान), त्रिल गन-अनर्बंदका शासक, भारतका महाराजा और चीनका फगफर (अगपुन, देवपुन)।" बतुताने रात्नके बारेमें किया ह -"प्रत्येक शकवारको नमाजके बाद खान एक युन, १८ न ३३ है नीचे सोन-नाती और कीमती जवाहिरोसे जर्रे सिहासनपर बैठता है। उसकी बगलमे उगकी एक एक । एक दो-दो नारो नीबिया बैठनी है। भिहासनके सामने उसके दो पुत्र खाउ होते है-एक प्राप्तिन और एक नाय । सामके सामने उपकी काजिया वेठ मन । जय कोई रानी आई तो खानन भाग ता उसाम हा। पर उपन बैठने मा स्थान बन अया। वह मभी परदा नहीं करती। इसके सार राप्ति जाय, जो कि जिहासनके दाहिने आर बाय कुलियापर तठते है। उनके बाद खानके भवी न तथा दूसरे राजनारी खाहजाद सहै हुमें । उसके बाद वर तमीराक प्रोन जाने दर्ज के अनुसार र मिन गरण किया । जन गा तेंड गम, नो दूसर लाग भीतर मकर खानका सलाम करके अपने दर्जके अनुपार गानी अगहोपर आ तेंहे। सामकी नमाजो वाद पर सनी छोट नली। उसके पीछे सुदर-सुदर माथिया और परिचारिकाय निकरिती भी । वह गाजियापर बैठी थी । आग आगे सवार और पीछ-पीछ गदर मगळून (राजदास) रथा। अनगमन कर रहे थे। सुकतान (रानि) की बीवियोका बहुत भागी सम्मान किया जाना है। उनमेरी प्रत्येणका अलग महल होना था, जिसम उनके अपने अनुबर जोर गनक रहते है। जार्दम अफ़र हरएक मट करने संदेग भागा की जाती है, कि वह जानकी हर एक रानीके सामन जाकर सम्मान प्रविश्वत करेगा ।

न त्मार नगरी (पाजान) सुवर्ण-जीवूंकी दूसरी राजवानी होना कारण अपने पुराने वेभवसे नानित नहीं हुई। उसको प्रांगिद्धि रानफर इब्न-तत्ता यानके शिविरस दस दिनके रारतेको तीन दिनमें पारगर वहा पर्वा । उसन फिला हे-- "यहा रात इतनी छाटी होती थी, कि राविकी नमाज आराभ मारनेसे पहले बहुत भो ज समय माज जामकी नमाज पढनके लिये मिला । मध्य-रात्रिके बाद जल्दी ही स्वहकी गाली हा गई। अधरेकी भूमि गहासे ना शिम दिनके गम्नेपर और उत्तरमें है, जहा क्रांबिकी बर्पाहरको माहियोगर पात्रा की मानी है। साम सरना बर्फस ढका रहता है, जिसपर भावगी या जानवरका पैन नहीं दिकता। कुलेका नायन वर्षम व्भन्तर उसे फिस्फनेसे रोकना है। .स अधकार-समिसे व्यापारी और कोई दूसरा आदमी तहीं जाता। व्यापारी सैकड़ी बेपहियेकी गा ियोगे क्सद, पानी, उंभन आदि लेकर जाते है। वहा न वृश है न पत्थर न घोड़े। उनका पय-पदशक एक अन्भवी कुला होता है, जिसके छिये हजार दीनार दना पड़ता है। नेता-क्रतेके खड़ा हों। ही रारि कूलें यह हो जाते हैं। गेता-कूलेका मालिका भी उसे कभी दब नहीं हेना। खानेके समय कूलीकी पहले जाना दिया जाना है। वहा व्यापार बदलेन द्वारा होता है। व्यापारी अपने मालको निश्चित स्थाम-पर रखकर हट जाते है। दूसरे दिन जानेपर अपने माछकी जगह उन्हें सेबल, एरमिनके मृग-छाले और गिजाबके गमूर मिलते हैं। वह गाँव संतुष्ट हुगे, तो के जाने हैं गही तो छोडकर हट बाते हैं, फिर और माल बढ़ाकर रक्खा जाता है। न पसंद आनेपर ब्यापारीका माल छोड़ देते है। ब्यापारियोक्ती भी यह मालूम नहीं है, कि यह देनेवाले कौन हैं -- आदमजार सा राक्षरा।"

लम्बे दिनोका वर्णन तेम्रलगकी विजय-यात्रामें भी आना है। कजान ५६ उत्तरी अक्षांशके पास होनसे वहां दिन और रातका बहुन अधिक बड़ा होना स्वाभाविक हैं। यह उस समयके सभ्य जगत्का सीगांत नगर था, जिसके बाद माइबेरियाकी जन-जातियोका देश शुरू होना या, जिनके वंशज कोमी और खान्ती आदि अब भी बही रहते हैं, लेकिन अब वह बत्ता और दूसरोके देवदानव नहीं, बल्कि सग्य ओर शिक्षित आदमजाद हैं।

उज्बेकने ग्रीक राजा अन्द्रोनिनासकी लड़की (बेइलुन खातून) ने अपह किया था। इस अपहरूको छराके महासंबराज थेकोगीनोसने कन्स्वान्तिनीपीछ जाकर स्वयं करवाया था। इसी रानीके साथ बत्ता उसके बापके बर भी गया था। बसूता बातुसरायक्षे हवारेजन और अफगानिस्तान होते भारतकी और

आया। उसने लिखा है, कि कि स्वक-नुकीका मबसे बदा नगर रुपरिन्म है, विसार उत्ताकति शासन है, जिसका अभीर खानके उपराजके तोरार वहा रहना था। बतुना कारिना की पत्रात की पत्रात की है—"स्वारेजिम्यों जैसे संस्कृत और उदार आदमी मैंने कही नहीं पाये पार न उनके-अंग पर्वेद्योंके साथ रनेह रखनेवाले। अगर कोर्न मस्जिदमें नगाज हे समय अनुमीर हाता, तो मिनदि सामने ही इमाम उसे पीटता। इस कामके लिये हरएक मिजदमें एक को पराना है।" उनकि इस्लामिक धर्मराज्यका यह अच्छा नमूना है—-लंगोंगे जर्यस्ती अल्लाहकी यदगी करवार जाति हो। पदापि पुराने मुसलमानोंके साथ इस तरहकी कड़ाई थी और-अपनी प्रजाको उन्ये का जारि ही मुसलमान बनाया, लेकिन जहानक ईमाई प्रजाका सम्बन्ध पा, वह उनके साथ धर्माध्या तरी हिम्सलाना था।

#### १०. दिनीबेग, तिनीबेग, उज्बेक-पुन (१३४२ ई०)

उज्येकके बाद उसका पुत्र दिनीयेग गद्दीपर बैठा। उनके दो और भाई जानी स्मान तम सिनियन के में बे। जानीविमने भाईके खिळाफ बिद्धोह किया। छाईमे दिनीयेगका हार दुई। भानीयमा उन पकड़कर मार डाला और खुद गद्दीपर बैठ गथा। अपने दूगरे भाकि खिजिरोगमें भी गतना देगाल अमे भी उसने मरबा दिया।

#### ११ जानीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२--।(७ ६०)

जानिनेगने सोलह साल राज्य किया। बातू-असला यह जिल्लम शिवनिमानी गान मा। जिल्लम और ब्यवस्थाका वह अपने तापकी नरह ही बहुन पानन्द था। र्यो के साम गाला वा का क्षान्त राज्य किया की अशाति और अब्यवस्था मची हुई थी, जिसके बारण जहुत से धनी-मानी नवरज सगत, अने कि के ले ए एनिया हीतक सीमित नहीं था। १३४३ ई०में खानकी सेनाने पोलैवगर आ काम किया—उनी माल पोलैव विद्विपीका शिकार हो चुका था। ल्ट-पान करते हुये कियचकोंने लुब्जिन नगरको जा धरा, विकास विराप जमें सर नहीं कर सके।

१३४६ ई०मे मास्कोका महाराज्य सिमओन (१३४२-५३ ६०) जानीवेगके वरवास्य पहु ॥। उसने भारी भेट खान और उसके परिवारके सामने पेश की। जानीबेगने भी पपरा हो कर महारा गुरही बहुत उपहार और गलअन दी। लिथुवानिया अब भी ईसाई नहीं हुआ या। अब भी नहां ६४ ग्राने वेदोकेसे देवताओकी पूजा होती थी। वहाका राजा ओलगर्द मास्को-महाराजुरका भारी प्रतिसनी था। ओलगर्दपर जर्मनोने आक्रमण शुरू कर विया। उसने अपने भाई कोरिअदको गानके पास सदद मागनेके लिये भेजा। सिमजीनने चुगली खार्, जिसार खानने लिथुबानी कुगारको उनके हायम १ दिया। उघर महाराजुलका दूसरा प्रतिद्विती पोलेदका राजा कमिमिर था, जिसने १३३९ ई०म गाँउ-सियाको लेते पडोसके बोल्हुनिया प्रदेशको भी अपने हाथमे कर लिया गा। कसी महाराज्ञ ३० वेसे प्रस करता ? वह मनातनी ईसाई सम्प्रदाय (अर्थोदनस चर्च) का अनुयायी था और क्रांसिंग कट्टर रोमल कथिक । कसिमिर स्लाव रिमाई पादिरयोको अपने धार्मिक रीति-रवाजोको खडाकर जबदेरनी है गिलक बनाता था। इसके कारण लोग उससे निगडकर लियुवानियोंके पक्षपाती हो गयें और उन्होंने रसी महा सघराजको भी प्रेरित किया, कि महाराजुल सिमर्भोनको कहकर लिथुवानी कुगार कोरिश्रको मगर करा दे। इसके लिये उन्होने मुक्ति-धन भी दिया। महाराजुलन अपने वशकी राजकुमारी तुलिमागाका लियुवानियाके काफिर राजा ओलगर्दसे इस गर्तके साथ ब्याह दिया, कि उगकी संगान ईगाई बनाई जाये। ओलगर्दने इस प्रकार गक्ति-सचय करके पोलोको वील्हुनियासे मार भगाया। १५ फर्वरी १३४७ ई०में जानीबेंगने वेनिसियोंके साथ सिंध की और उन्हें तानामें बाजारके लिये एक जगह प्रदान की।

(१) प्लेग महामारी-१३४५ ई०मे एसिया और युरोपके देशोमे भयकर काले क्लेगकी महामारी आई थी। इसका आरम्भ चीतमें हुआ था, जहां उसमे एक करोड़ तीन लाख आदमी मर गर्थ। कारियमा समुद्रके दोनों तरफके प्रदेश इस प्लेगके मारे उजाड़ हो गर्थ। तुकिस्तान, स्वारेज्य, राराय-पनमें हाहा-

कार गन गया। जारमे किया, अनुसाज्या, चिरकापके लोग, कियामा बने यहुदी, गेनीबा और बेनिस-वालं भी वाह हो गरे। अग वह गीय, सिरिया (भाम) और मिसमें भी फेली। गेनीबाबाले व्यापारियो-क जहाज वरें। अपने साम इनाको, फास, उगले मिर अमेनीमें ले गरे। लदनमें इसके प्रकोषसे एक कांद्रमानम पनाम हमार मुद्दें गाउँ गये। पेरियके आतिकात लोग गुस्तोके मारे यहदियोका सहार करने-के लिये तैयार हो गये। पह समझते थे, किम लानेबाले यही यहदी है। १३४९ ई० में बह स्कदनेवियामें पहुंची, फिर पर काफ और ननोग्नादके हमी नगरोमें भी। प्रकोफ के एक-तिहाई आदमी मर गये, अहरका शहर वीमार हो गया था। पेगा खर्च करनेपर भी धनियोको नर्से नहीं मिलती थी। भयके मारे बीमार मान्याप को को अवचन भाग जाते थे। लोग बहुत अधिक धामिकता दिख्लाने लगे थे और धनी लोग धाकि कार्योग बी उदारतार रार्च करते थे। उम साल के जाड़ोंने क्लेम तो बंद हुई, लेकिन उसके बाद पेचिश (हैंआ) वाम ख्नाके केकी तीवारी गुरू हुई, जिसमें आदकी म्हिकलंसे दो-तोन दिन जी पाता। भगरदों पर केमका प्रभाव और भी भयकर हुआ। शा।

१३५१ ई०म भारी अकाउमे पीड़ित ब्रातिस्लावाप भगोलोंने आकाप किया। बहांके राजुलने हुमरी हुमान इस्ता अकाउमें पीड़ित ब्रातिस्लावाप भगोलोंने आकाप किया। बहांके राजुलने हुमरी हुमान इस्ता और उसकी महामता वह गगोलोंको भगानेमें सफल हुआ—पोल राजा किर्मामता भी देग गम। उसकी महापता की थी। व्रियेपर नदी अभी भी कुछ रामथके लिये मगोलोंके हाथमें भी, लेकिन गेलिया मो हींके हाथमें चली गई थी। लगुरूस (आमुनिक उक्तरन) लियुवानियाके हाथ में तानमें १६नी गदी तक रहा। इस प्रकार लगुरूस्ती छित-भिन्न होकर वितिहीन हो रहे थे। प्रांभी युरोपीय राजाओं तथा मंगोलोंके अत्यानारोम पीडित पूर्वी स्लावोकी महानुभूति अब और अधिक माराके की और डीवी जा रही थी। इसके दो परिमान हुये—(१) कितने ही लोगोंने वृत्तियेपर और दोवोंक तहमर जा भुमानू राज्यके रूपमें बहां अपने जायोरोशियान और दोन कसाकके दो गणराज्य राजापन किये, और (२) दूगरे छोगोंने हुंगरीके रोमन केरलिकोंके अत्याचारमें भागकर पिडिल गंगोलोंकी भूमिन, फिर बहां भी पीडित होनेके बाद माल्दाविया और वलाचियाने जाकर अपनी रियासो माराम की।

गारकोकं महाराज्ञ शिमभागनं अब गह्ली बार "सर्वेष्ट्रागहाराजुल" की उपाधि धारण की। १३५३ ६० में उगके गरनेके बाद उसके भाई इवागको जानीवेगने उसका उत्तराधिकारी बनाया।

१३५५ ई०मं रेरानमे एललान-वंशका नात्र हो नुमा था। इसरो फायदा उठाकर सेनागित नीवान तेग्रागिन पुत्र गालिक अशरफते आनुरवार्रजानपर अधिकार कर लिया। मलिक अशरफते अत्यानारोंने लोग परेशान हो देश छोज़कर भागने लगे। ज्वाजा सेख कही (कुणी) घीराजकी और भागा और वहांने फिर बामको। दूरारे प्रसिद्ध संत ज्वाजा गदरहीन अदंबेली ने गेलानका रास्ता लिया। माजी मोहीउद्दीन सुरदछ मरायसरका भागा और वहां अगने उपदेशोंके लिये मशहर हुआ। उसके उपदेशोंमें जानीवेग भी शामिक होगा था। उस वकाकी मलिक अशरफ गरदी (राक्षसी) ना बड़ा साफ नित्र होखशादीने गींचा था, जिमे "नारीज घोच-जवेम" (ज्व ओव पृष्ठ २२०) के लेखकने उत्तृत किया है—"ईरातने ..नगता इ देवामें जा उसने उस देवाकों अपने अधीन किया। कुछ समय अपनी जगह रही। फिर फहते हैं, तीन रोजने अधिक कहीं नहीं बैठी और तरक नदी पार हो दरबन्द आई। वहांसे शिरवान पहुँची। उसने अपना एलची मलिक अशरफके पास भेजकर कहलवाया कि मैं खुलाकूके उलुमको जब्त करने लिये आ रही हूँ, तू चोबानका पुत्र हूं, जिसका नाम नारों उलुगोंमें तथा धारिककों था। अब तीन उलुश मेरे हुकूममें है। मैं चाहती हूं, कि जुजी (तूती) के उलुसका अमीर तुझे बनाऊं, इसलिये खड़ा हो जा और भेग स्वागत कर। मिलक अशरफते जनाब दिया—है उलुस-बरकाके बादशाह, मेरा राम्बस्थ अबता (हलाकू-पुत्र) के उलुमसे नहीं है। यहांवा बादशाह गजन है, जिसके अमीरका पद मेरे पास है।"

(२) ईरानपर आष्मण-मोही उद्दीनन एक दिन अपने उपदेशके बीचमें तबरेज और मिलक जशरफ-के अत्याचारोंका ऐंगे शब्दोंमें विषय किया, कि श्रीता रोने लगे, जानीबेग स्थयं रो पड़ा । मोही उद्दीनके यह भी कहा, कि बादबाहको हस्ताबलम्ब देना चाहिये, जिसमें प्रजाके ऊपर होते इन अत्याचारोंका अन्त हो। अगर बादता हु ऐसा नहीं करता, तो कथामन है दिन जह भह उपसे जनाव ते उन र स्मा। जानी प्रेमके मनमे बातके समानके लिय मोती उदीन के उपदेशसे भी ज्यादा ईरान के सम जन्य का जान या।

जानीचगर्ने एक महीनेम भी नुमान (इम उप्य) सेना तैयार कर की और हर पा एए हिंग में (२५ दिसम्बर १३५६ ई० -१३ दिसम्बर १३५७ ई०) तबरेजकी आर रामा हमा। हमान हो । एक पार करनकी खबर मिलिक अगरफक पाप पहुंची, तो पहले उसन इसार किवार नहीं विमा फिर अपने सिनकोंको जमा किया। किन उसके अन्यावारों के नगर लाग अन उसा। सिम कूदनेके लिये तैयार नहीं थे। वह शम्भाजानी पहुंचा। उससे पहले उसने अपने अपने मात्वा (रामिणा) लग्नियो, खजाने, सोना-वादी और जवाहर तथा दूसरी चीजोंको मिलिकाकों, विकेश मन दिया वा जिन्ह उसने चार सो उद्योग हजार स्वजानेके उद्योग लदबाहर मगवा किन मात्वा किन प्राप्त करों करों जमा हुये थे, जिनसे एक नहीं मेना तैयार करके उसने कजानकी आर जमा किन स्वा किन साम किन साम किन साम हिना मात्वा किन साम हिना किन साम हिना किन साम हिना का साम हिना अर्बवील पहुंच गया। लोग कह रहे अ---अपन ति का किन साम किन स

उजानम अक्षरफके भेजे हये गंनिक एकतित हो गये थे, इगी समग जानी।ग सराहकी ओरस आ पहचा । विरोधी सेनाको देलकर उसने हुक्म दिया, कि छिड-गिस्के निकार खेलकी नरह उन्हें नार। ओरसे चेर तो। अशरफके अमीराने जब यह हालत देखी, तो वह अपनी जान केकर साम निक है। मिल ह अवारफ अब भी सईदाबादके प्रतेपर खड़ा था। इसी समय क्षेत्र जलकी (बा रुखजी) ने उसके मिनम के कहा। उनने समझ लिया, कि लडनमें कोई फायदा नहीं और वह तबरेजकी और माग व म। उन गन वह दान्वेग/जानीमे ठहरा, फिर सबेरे अपनी खानूनाके साथ खजानेको लिये रवाना हुआ। ऐकिन स आन-पर उसके रखवाले ही हाथ साफ करने लगे। जातूने भी इधर-उधर बिखर गई। मिरिक अधरण मह हालत देखकर खईकी ओर चला। महस्मद बालबजीका घर इसी इलाकेमें था। उनन एक आर मिलिक अशरफका स्वागन करते हुये अपने घरमे उसे हे जाकर ठहराया और दूसरी और जानी मिके पास इसकी खबर भेज दी। जानीबेगने अमीर वयासकी इस कामके लिये भेजा, लेकिन भरकी घेरहर ढ्ढनेपर अशरफ वहा नहीं मिला। इसपर अमीर बयास और उसके साथी ख्याजा गृहमूद्र। छोगीको सभी चीजे जन्त भर ली। फिर अमीर बयास भलिक अशरफको पकडनेके लिये तवरंत्र गया। स्व क से गुजरते वक्त लोगोने उसके अपर राख फेककर बड़ी बेइज्जती की, और उसे ख्वाजा शेल पूजी ही मा मोवैयदबेके घर ले गये। अमीर काऊस शिरवानी वहा मौजूद था। मौलाना मोहीउद्दीन बेन्दर्रह हाथको चूमकर अशरफ रोने लगा। काऊसने उसे ढारस दिया। इसके बाद उसे बादशाह गानी मेगो पास ले गये। बादशाहने पूछा-"इस देशको तूने वयो वरबाद किया?" उसने जवाय दिया-"बी हरीत बरबाद किया, उन्होंने मेरी बात नही मानी।"

बादशाह जानीबेग उजानसे हुन्तरूद (अष्टनद) की ओर रवाना हाँ वयक (कूकी) के नजदीक पहुच वहाने जौट पंचा। उस शाल लोगोने खेती बहुत की थी। जब यह बडी सेगा उधरंश गुजरी, तो रोतीमें एक वाल भी न रह गई। क्षयिके कथनानुसार "जालिम गया और उसका जुलाका कागदा रह गया। अर्दिक गया और उसके नेक नामकी याद रह गई।"

जानीनगर्ने वाहा, कि गिल्क अगरफको मृत्यु-दंउ न दे अपने साथ अपने देन के जाये, लेकिन काडान और काजी मोही उद्दीनने बतलाया—"अगर वह जिदा रहेगा, तो इस मुल्केंने लाग अभी चैनमें नहीं रहे रातेमें।" जानीवेगको उनकी सलाह माननी पड़ी। मिलक अगरफको घोटेसे नीचे उतारते समय उसकी दोनों तरफ तलवारें खड़ी कर दी गई, जो उसकी बगलों में घम गई। उसके निरको काटकर कारेज के जा गरिजद-गरागिमानके दरबाजे पर टांग दिया गया। तब रेज-निवासी खुशी मनाते वान-पुण्य करने लगे। जानीवेग दस हजार सवारोंके साथ वहां दौलतखाना में उत्तरा। एक रान रहकर सवेरेकी नमाज उसने मिसजद ख्वाजा अलीबाहमें पढ़ी। उसके साथ आये हुये सैनिक अड़कों ओर विविधिक किनारे ठहरे थे। इनमेंसे कोई किसी मुसलमानके घरमें नही भुगा।

अशरपानी लोलपतापर एक पद्म मशहूर है—

"देखों तैरो अक्षरक गवहा अपने भाग्यकी उघाड़ रहा है।

अपने लिये गत्यु और जानीबेगके लिये अपना सोना बटोरता ॥"

इस प्रकार १३ सालमें अशरफने जुल्म और अत्याचार करके जो स्वजान। जमा किया था, उसे जानी वेग छ गमा ।

र्धरानमें इस प्रकार व्यवस्था कायम कर जानीबेग अपने बड़े बेटे बरदीबेगको प्रसार ध्वार सेना देकर वहांका ज्ञासक नियुक्त कर अली अक्षरफकी लड़की सुल्जानबक्त और उराके पुत्र तेमूर-तालको साथ ले किपचक्रभूमि लौटा । महमूद दीवानने बड़ा महोत्सय मनाते बरबीबेगको तबेजको तस्तपर वैठाया । अमीर जासको पुत्र सराय तेमूरको यजीर बना महमूद भी जानीबेगके पिछे-पिछे रवाना हो भया ।

जानीवेग लीटकर बीमार पड़ गया। मरणासन्न देखकर उसके शैरखाहोंने वरशी वेग हे पास इस ही सबर भेजी। बरदी बंग जानता था, कि तब्रेजका तख्त किसी समय भी हमारे हाथसे खित जानेगा, इतिगंग तथा सबसे बड़ा पुत्र होने वे ख्यालसे भी वह तब्रेजसे जल्दी-जल्दी दरवन्दकी थ्रोर रवाना हुआ श्रीर दम सेवकों के माथ श्राधी रातको चुपचाप तुगलुवाईके घरपर पहुंचा। संयोग ऐसा हुआ, कि जानी वेग बीमारी से अच्छा हो गया और उसे खबर मिली, कि बरदी बेग श्रा गया है। उसने तोगाय तुवलु खालूनसे इसके बारेमें पूछा। खालूनने बेटेकी मुहब्बतसे झूठ बोल दिया। जानी बेगने तुवलु वाईको एकान्तमें बुलाकर चाहा कि उससे भेद लें। तुबलु वाई झूठ बोल बाहर था बरदी की सलाहसे उसी समय खोगों को लेकर भीतर घुसा, श्रीर एक फरीब द्वारा जानी बेग खानको २१ जुलाई १३४७ ई० को उसके बिस्तरेपर मरवा डाला।

हसी उसे "भला" जानीबेग कहते थे, जिससे मालूम होता है, कि कसियोंके साथ उसका वर्ताय अच्छा रहा। इसका यह भी अर्थ हैं, कि मास्कोंके महाराजुलोंको अपनी सवित बढ़ाने और सारी हसी जातिको एकताबद्ध करनेके मनसूबेगें जानीबेगकी ग्रोरसे कोई बाधा नहीं हुई। जानीबेगके सिक्कें १३४० से १३५० ई० तकके मिलते हैं, जो सराय गुलिस्तां, नई सराय, नयागुलिस्तां, नया ग्रोद्, स्वारंज्य, भीगसी, बरचिन और तबेजकी टकसालोंमें ढाले गये थे।

जानीबंगके इस्लामप्रेमको मृस्लिम इतिहासकारोंने स्वीकार किया हैं। उज्येकके मरनेके चंदही महीने बाद गद्दी संभालते उसने अपने बापके कामको आगे बढ़ाया और सारे उज्येक-उलुसको मुसलमान वनाया, तमाम बौद्ध मंदिरों (बृत-लानों) को घराशायी कराया, बहुत-सी मस्जियों और मदरसों को बनवा मृसलमानोंके फायदेके लिये सभी तरहकी बातें कीं। बारों तरफते मीलवी और विद्वान् उसके यहां आते थे। दक्ते-किणचकके अमीरोंके पुत्र इस समय बहुत विद्याव्यसनी हो गये थे। अनुनीन असक्तरके अनुसार "उनकी महिमा आज भी मजलिसों और महिमलोंमें गाई जाती है, और उस मुल्कका हरएक रस्म-रवाज इस्लामी देशोंके बाशिन्दों जैसा है।"

# १२ तरदीयेग जानी-पुत्र (१३५७-५९ ई०)

जहातक रूसी राजुलोका सम्बन्ध है, महाराजुल इवान (मारको), राज्य नामिली (जर), उसके भतीजे ब्सेबोलोद (स्थोल्म) के पदीके किये बरदीबेगन अपनी स्वीकृति दो।

१३५१ ई० गं मास्कोका भहाराजुरा द्वान मर गया, इसी साल विलयीयम (१,०६) । बरदीबेंगको बरल कर दिया।

## १३. किलदीनेग, कुलफा (१३५९ ई०...)

किलदीचेगने वरदीवेगके करतके साथ उसके शुरू किये वशोच्छेदके कामका पूरा कर िया। ।। कोक (सुवर्ण)-श्रोद् राजवशका एक भी नामछेवा नही रह गया। सारे प्रोद् भे गड़ाने मनगरिन गर्मासन अधिकारको अपने हानमें रखनेके लिये बेरदीवेगके हत्यारेको जानीबेगका पत्र कहार महीनर देना। इस अमीर अपनी शक्तिको बढ़ानेके लिये पीठ पीछे पड्यत रच रहा था। इसी प्राम्त ग्यान वृगा, श्रमीर श्रहमद श्रोर श्रमीर नाङ-पू-दाई निर्वासित हुगे। इसी समय सरकारके एक ३६ शा कारी नम्लसदाई (?) ने किलदीवेगको गार एक दूसरे श्रादमीको गद्दीगर नेठाया, जा किलोन राप बाद मारा गया।

#### १४. नौरोजबेग, १५. चेरकेसबेग (१३७४ ई०)

ये बोनो भी इसी तरह कुछ दिनोंके लिये सिहासनपर बैठे। फिर कोक (गुनर्ण) याईक प्रीसा इवेतश्रीद्के खान चिमताईके पास जा गदी सभालनेके लिये बहुत तिमत्रण प्रोर आर्विक किया, लीक उसने उसे न स्वीकार कर अपने भाई प्रोविशिक्तो भेजा।

#### १६. ओर्दाशेख

हवेत-क्रोर्च्का यह राजनुमार बातूके सिहासनपर बहुत विनातक नही कि मका 11 को कि को क्रोक-क्रोर्च्क सिहासनपर अक-ग्रोर्च्का ग्रावमी बैठेगा" कह एक रात तलगरने पार्शनामा काम तमाम कर दिया। इसपर अमीरोने कुछ बेगुनाह आदिमियोके ऊपर प्रपराध तमाकर गरनाया।

## १७. खिजिर ससीबूगा-पुत्र

श्रव श्रोदिशिखके माई खिजिर योगलानको गद्दोपर बैठाया गया, जी भी नौ महीन। राज्य करते वे बाद खतम हुया ।

आगे इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरन तिग्न खानोंका होना बतलाया है--

#### १८. कुलफा, ससीबूगा-पुत्र

खिजिएके एक साल भी बावशाही न करके मर जानेके बाद उसके माई कुलकाको गदीगर वैठान र नौ महीने बाद उसे भी करल कर दिया गया।

#### १९. तेम्रखोजा, ओदिशिख-पुन

फि तम्स्याचा प्रमीरोक्ता स्वितोना बना। बहन अही व्यथि गरी निक्ता। नोम दो साल तक उम मदादत रहे। एक रान किसी स्त्री के साम अलात्कार करने क निम प्रस्य बुना देख, पतिने मनजान हो उसे नत्तारके घाट उतार दिया।

#### २०. मुरीद ओर्दाशेख-पृत

्रान तीन सानत ह राज्य विद्या, लेकिन यन उन खानामें नव बन्ती विशेषकर प्रश्नाकृतिक विशेषान्ता में बहु त्र फेल गया या। प्रमने नमीर न् उसरा (प्रमीराक प्रयोग) मोगलबक्त-पुत्र इतियासके स्वर नाउ केपर मृत्रावने नाहा, कि नापको सारकर उसका स्थान नेडेको व दे। यह भेद सुरीव-रान की नापूनको या भूम हो गया। उसने उच्चा या नेनकृषीने नाड रानर इतियासके गारा भेज वी। उसने प्राचर न दसन को हो भार जाना।

#### २१. अजीज तेमूरलोजा-पुत्र

्मकी आदत भी अपने पूर्वभागियों जेसी भी और इसने प्रसिद्ध सत सेयद प्रताके नशवाठे एक पानकों। अपने किया। भेद न्युलनेपर पश्चाताप करके उस नड़िसों इसने अपनी तह की नाह दी, लिक तीन सारा बाद फिर बही चान चतने जगा, जिसके कारण उसे अपने प्राणोंसे हाथ भोना पड़ा।

#### २२. हाजी खां एर्जन-पुत्र

ीत और्तृ के सान ए केन (१३१६-४८ ई०) के पुत्र को अब विकास बकरा तनाने के लिये लाया गया। बठ कुद्ध दिने। तक अच्छा रहा, फिर खानदानी बदवलनी का भूत इस के सिरपर भो सनार हुआ। एक बार बोला की, लेकिन फिर बही रक्तारे-बेढगी। अन्तर्भे वह आधी रात को अवने सीन के वस्त्रीमें हो सार दाला गया।

प्रन्तीम प्ररान्दरिक सनुसार हिजरी सन् ७५१ में ७६५ के बारह सालोगे आठ बादबाह हुवे। इस है नाद जीत-पार्द्ने यान उक्तमानने देवत-प्रोर्द् और कोक-प्रांद्की इक्ट कर हे आसन करना गुरु किया, जिस हा परिणाम तोकतामिशके रूपमे एक बार जू-विद्वित तराका चरम उत्कर्ष तथा तेमूर-रागक प्रहारके कारण उसका सत्यानाहा हुआ।

मुनणं (को क)-धोर्द् के रूपमे मगोल-शिवत आधे युरोपतक छ। गई। रूपके तो सभी शासक उसके अधीन दासमे थ। यशिष गगोलोने अपने इन अधीन लोगोपर बहुत अस्याचार किये, लेकिन तके और द्रारी नगहीं के निर्मम हत्याकाड़ों के सामने नह गुछ नहीं थे। मंगोलों के जासन के साथ ही जाणिज्य और धिरपति बड़ी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जहां मगोल बासकों को वृत्त ताभ हुआ, वहां मास्कों को प्राणे नहीं के लिया। व्यापार द्वारा प्राप्त प्रजुर धन-राशिके बलपर मास्कों के महाराजुलोंने सुवर्ण-अद्वेत खानों को खपने वश्में कर अपनी शिवत पढ़ाई, रूसका एकीकरण करना शुंह किया और अन्तमें हसकी शिवत उसके तथा जू-छि, वंशके आंतरिक कलहके कारण सुवर्ण-ओर्द्द् का अरिसत्य खतम हो गया। इसी कालमें मास्कों के महाराजुलोंने त्यानवी भीरसे कर उगाहनेका अधिकार पा अपनी औरमें इस बामपर अपने अभीनस्थ मायरोंको लगागा—रूसी प्रजा अब बायर, महाराजुल और खान तीनोंके उत्योहन तथा शोषणके नीचे दवकर कराहने लगी। उसका स्वरावता-प्रेम और जनताविकताकी भावना लुक्त हो चली, और अत्याचरके मारे कितने ही रूसी भाग-भागकर दूसरी जगहोंमें जाकर बसने लगे।

\* ७५१ हि॰ (११मार्च १३५०-२७फर्वेरी १३५१ ई०), ७६५ हि॰ (१०अक्तूवर-२७ सितंबर १३६३ ई०)

#### सुवर्ण-ओर्दू-खान-वंशवृक्ष (१२२४-१३७४ ई०)

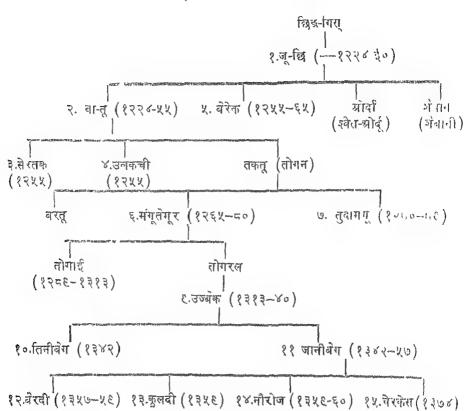

#### अभ्याग ३

# भ्वेत-ओर्<sup>°</sup>

(१२२४-१४२५ 50)

# १. ज्-छि (तू-शी) स्वान

िछ '- गिप्क नगर पुत्र ज्-दिक बारे में हम पहल बनता पके हैं। उसके मरनके नाद उपका सिहा-सन ज्येष्ट पुत्र नार सका न गिराकर चा-तूको मिता। आरदाको नापके राज्यका पूर्वी भाग भिला, लेकिन उसने अपन व को वा-तूको गिरासनके अधीन भाना। आरदाका उत्तुस खेत-ओर्चू (अव-ओर्चू) नामरी

|                                          | 9 | 62 4 628             |
|------------------------------------------|---|----------------------|
| परितह हुन्ना, जिसके सान निम्न प्रकार थ:  |   | काल                  |
| १. जू-िख, छिट्-गिस-पुच                   |   | -2476 to             |
| २ मारवा ज्नात्रपुन                       |   | १५२४ //              |
| ३ गोनिधि आरखापार, यांकर्द-पुत            |   | -6306"               |
| ४ बायन कोनि पुत्र                        |   | 8308"                |
| ५ सरीतृभा पामन-ग्र                       |   | 11 2389              |
| ६. एर्शन ससीन्शा पुत्र                   |   | 6468-88"             |
| ७ मुनारमञ्जाला एत्रन-पुर                 |   | १३४४,,               |
| s. चिमतई एजंन पुन                        |   | १ १ ४ ६ - १ ३ १ १ ,, |
| <ol> <li>उच्छ विमार्ग्यन्तु ।</li> </ol> |   | १२६१-७० ,,           |
| १०. ताकवाकिया अध्यन्यून                  |   | ?300 ,,              |
| ११. तेम्रबंग उक्स-१।                     |   | 1, X0-00\$ 9         |
| १२. तोकतामिश तुलि-पुन                    |   | 1, 03-1089           |
| १३. मृजी श्रोमलान                        |   | १३६५                 |
| १४. तेम् रमुतुनुक, तेम् रचेग पुत्र       |   | 11 0028-8388         |
| १५. बादीजेग, तेमृरबँग-पुत्र              |   | ? 600-4 11           |
| १६. पुलाद तेमृरकेग-ग ।                   |   | 8804-80"             |
| १७. तेमु र कुतुन्व-पुत्र                 |   | -8888"               |
| १ व. जलालुद्दीन तोकतामिदा-गुव            |   | 4868-65 "            |
| १६. करीमबरदो सोकतामिश-पृत्र              |   | 8885-                |
| २०. कपम, किरम                            |   | ** ***               |
| २१. चिड्-[गज                             |   | १४१७ ,,              |
| २२. जन्बारबरवी' तोकतामिश-पुत्र           |   | 11                   |
| २३. मुह्म्माद                            |   | १८२२-३८,             |
| २४. बोराक, बुराक, बुर्राक                |   | १४५४-२८ ,,           |
| २४. सीयत अहमव                            |   | 4 * 7 4              |
| २६. वस्वीध                               |   | * * * *              |
| २७. किबेक                                |   | -68K5                |
| २=. उसुग मोहम्मद                         |   | १४३७                 |
|                                          |   |                      |

#### २. ओरदा, एसन, एछन जू-छि-पुत्र (१२२४-)

श्रोरदाके राज्यके भीतर सिगनाक, नरस, जतरार जैसे प्रसिद्ध वाणिज्य-नगर थे। ज्यान पान्न दिसण प्रोर दिसण-पूर्वमे वगताई, पूर्वमे श्रोगोताई तथा पश्चिममे वान्तूवा प्रोर्द् था, जिसका १ ए यह श्रंग माना जाता था। जत्तरमे वह साइबेरियाके भीतरनक पुसा हुआ था। गारवाका प्रोर् (प्रापात सैनिक परिवार-समूह) गर्मियां बलकाश सगुद्रके पासकी वरागाहोंमे बिलाता प्रोर जानियं निर नदीपर चला श्राता था। श्रोरदाका पुत्र कूली खुलाक्षे ईरान-विजयमें शामिल हानेके निर्म का विहस्तान श्रोर माजदरान गया था।

### ३. कोनिचि, कोची ओरदा-पौत्र, सर्तकई-पुत्र (-१३०१ ई०)

मंगोल इतिहासकर रकीद्वहीन (१२४७-१३१७ ई०) के अनुसार यह श्रीग्या (कोत) क्याना बहुत समयतक शासक रहा। अरगून खान (१२६४-१२०) और गजनखान (१२६५-१२०४) के साथ इसका बहुत प्रच्छा सम्बन्ध था और उनसे सौगातां और दूर्ताका शायाना-गयान तीना गा। कोनिचि असाधारण मोटा था, कोई घोषा उसे ढो नही सकता था, दससिये वह गानी पर एक नगरम दूसरी जगह जाता था। इसके पुत्रोमें मुख्य चार थे-बायन, वचकरतइ, वगुनवुना, मकुव । वारका पोलोने इसके बारेमें लिखा है:--

"सुदूर उत्तरमें एक खान हैं, जिसका नाम कोनिनि है। यह वारतार (मगील) है यह नग लगार कीम तारतार हैं, जो नियमपूर्वक तारतार धर्मकी मानते हैं। यह बड़ा ही पार्श्वनिक वर्ष है, लेक नहीं उपका उसी तरह पालन करते हैं, जेसे कि छिड़-गिस् और दूसरे गुरुग तारतार। जान किमीक जाने नहीं है, यद्यपि वह छिड़-गिस् खानके चाही वंशका तथा महान् कथान (मुर्जिल मान) का नजदीको संबंधी है। इस खानके पास न नगर है न महल। वह बोर उसके लोग सदा गा तो मुले भेदानामें रही हैं या बड़े पहाड़ों बौर उपत्यकाओं में। वह अपने जानवरों के दूध और मागार गुजारा करने हैं। कार्त पास अनाज नहीं होता। खानके पास बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन वह किसीके साम भूग नहीं करा। उसकी प्रजा बड़ी जातिसे रहती है। जनके पास भारी संख्या में पशु—ऊंट, भोई, बेर, गाप, भोई आदि हैं।

"उनके देशमे तुम्हें बीस मुट्ठीसे अधिक लम्बे तथा विल्कुल सफेर विशालकाय भारत मिन्न । गरा बड़ी-बड़ी काली लोमड़ियां, जंगली गवहे और भारी संख्यामें सेवल होते हैं। गरी सेमल बत्त कर्ति हैं। गरी सेमल बत्त कर्ति हैं। गरी सेमल बत्त कर्ति हैं। गराप विभिन्न चमड़ेकी बहुमूल्य पोशाक बनती है, एक-एकका दाम हजार वेजंग (भियके) होते हैं। गराप वेचर (समूरी जंतु) भी बहुनायतसे होते हैं और फरकनी चृहे भी। एन्हींके शिकारपूर आग सारी गमियां जीते हैं। वस्तुतः वहां सब तरहके जंगली जानवर बहुतायतमे होते हैं, गरींकि अनका बन्न बहुत दुर्गम और वन्य है।

"इस खानका देश ऐसा है, जहां घोड़े नहीं जा सकते, नयोंकि वहांगर बहुतायरांगे अभि आर नर्भ हैं, साथ ही बहुत बर्फ, कीचड़ और दलदल भी हैं, जिसपर घोड़े नहीं चल नकते। यह गांठन मूल्य तेरह दिनोंके रास्तेतक फैला हुआ है। हर दिनकी यात्राके बाद एक टिकान है, जहांगर कि नव गराधा इंतिजाम है। प्रत्येक टिकानपर घर बने हुये हैं, जिनमें वालीरा कुत्ते तैयार रहते हैं। यह कुत्ते आकार में गदहोंसे कम नहीं होते। यही कुत्ते एक टिकानसे दूसरी टिकानतक सवारी-गाड़ियोंकों खीं को है। इसकी गाड़ियों निना पहियेकी होती हैं।..गाड़ीके अपर भालूका चमड़ा रखकर सवार बैठ जाना है। हरेक गाड़ीकों ६ कुत्ते खींनते हैं।..कुत्तोंका कोई कोचवान नहीं होता।..अगली टिकानपर न्ये कुत्ते और गाड़ी तैयार मिलती है।..

,,,

<sup>\* &</sup>quot;जाम-उत्-तवारीख" ज० ओ० पृष्ठ ४२

ं तम्ह दिन्ती प्रामित्वस्तपत्र आरापासके पहाडो और उपत्यकाओं के रहनेवाले लोग बड़े शिकारी हो। है। वह स्वा हिमूल्य लोट-टोटे जन्तुओंको पकटते हैं, जिनसे कि उनको भारी लाभ होता है। यह जन्त प्राप्त के स्वतंत्र, कर्मिन, वेयर, एरकृष्टिन, काली लोगडी ता। आर नहुत-से प्राणी। इन्हींके वमडोका न्यार । पार भारता जाता है। शिकारी जाल इस्तेमाल करते हैं..। उस प्रदेशमें सर्दी इतनी अधिक है, कि कोगिने सारे निवास धरतीके भीतर होते हैं, वह सदा भूधरे हींगे रहते हैं।"

मार्को पो भेन यहा जिस देशका वर्णन किया है, वह साइविश्या है, इसमें सन्देह नहीं। उसे यह खबर कुलिनेके वरवारों गये कोनिविके दूतगंडलसे मिली होगी।

्तिहासकार अन्त फेदाके अनुसार कोनिचि बामियान और गजनी तथा कुछ काबुलके पाताल परेतीया भी भागक था। खुलाकू के ईरान-निजयके समय उसकी गददके लिये असे अक-पार्ता में राम अपने हापमें कर लिये थे, इन प्रकार अक-ओर्दूका गह दक्षिणी भाग उत्तरी भागने विद्युल किये के स्वाप्त अक-ओर्दूका गह दक्षिणी भाग उत्तरी भागने विद्युल किये के स्वाप्त का के प्राप्त किये के स्वाप्त का के प्राप्त किये के स्वाप्त करके भी उसे के सार्व का अधिन हो स्वाप्त हो स्वाप्त का स्वाप्त करके भी उसे किया गर्व अधिन हो स्वाप्त हो स्वाप्त का स्वाप्त करके भी उसे किया गर्व का अधिन हो स्वाप्त हो स्वाप्त का स्वाप्त करके भी उसे किया हो स्वाप्त हो स्वाप्त का स्वाप्त करके भी उसे किया हो स्वाप्त करके भी उसे किया हो स्वाप्त हो स्वप्त हो स्वाप्त हो

१५९२ ६० मे कोलिचि (कुबी) का दूतमंडल इलखान (ईरानी शासक) जगलातूके दरवारमे आगा था। कोलिनि हिजरी सन् ७०१ (१३०१-१३०२ ६०) में मरा।

#### ४ वायन कोनिचि-पुत्र (१३०१-९ · · )

ापनको पिताका राज्य कुछ राघर्षके बाद मिला। शायद उसे उत्तरवाला भाग ही मिला, बामियान-गजनाको उनके नाई कुवल्फ (भूलुक) ने ले लिया। बायनके हाथमें यह दक्षिणी भाग न जाने पाये, इसके लिए भगतार माग दावा और ओगोताइखान कैंदूने भी मुब्बुलुककी मदद की थी। बायनका दूसरा भा १ मद बाई था । इसकी बीबी नुकुल्न खातून प्रभावशाली कंकुरत कबीलेकी थी । पिताके मरनेपर मगोल गानि अनुभार तीन सीलेळी मायं तरक्जिन, जिक्तयुन् और अल्लाच् भी इसकी यीकिया बनी। रत ना भेरे ऑर्जारवत उसकी तीन और बीबियोका भी पता लगता है। खेत-ओर्द्का दूसरा खानजादा-मुत्तक गान, नेग्रन्ता-पुत्र नुबुलुक (कोबलेक, क्युलुक)से बायनका जबदेस्त संघर्ष रहा। १३०९ ईव में कुन्छको दक्षिणी राज्य (वाभियान-गजना) छीना था। योहे दिनो बाद बायनने फिर उसपर अभिनार पर लिया । भेदू और दावा कुबलुककी पीठपर थे और बायनका राज्यकेंद्र चगताई राज्यके पार परना था, तो भी अवारेज्यसे इलखानके एलाकामं हाँते स्वेत-ओर्द्की सेनाये गजनी पहुंच गमती थी। मुवर्ण-ओर्द् के साथ वायनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन तोगताह लान नोगादकी कताइयां म पत्ते होनेरा कोई बड़ी मदद करनेमें असमर्थ था। बायनने इलखान गजनको मदद देनेके िलयं िल्ला, और उसने गदद भी थी। समकालीन इतिहासकार रवीदुद्दीन लिखता है-"हमारे काल में अठारत बार वायनने मुब्दुलुमसे लड़ाई की।" कुब्दुल्कि साथ हो कैंदू और दावाकी भी रोनाये लड़ती र्ही । क्यूके मरनेके बाद जब उसका पुत्र चापर ओगोदाइ-उलुसका बान बना, तो तोगताईने उसे कई बार जिला, कि बाया जानको कुबुलुककी मदद करनेसे रोको, लेकिन बापकी तरह वह भी कुबुलुककी पीठपर था। उसने जवाब दिया-''गजनसे लड़ते समय कुनुलुकने हमारी सहायता की, इसलिये हम उराकी मदद मन्ते है।" हिजरी सन् ७०२ में बायनने अपने बागके रामयके अभीर केलस तथा त्कतेमर्के के त्वमें एक बड़ी भेट भंज, गजनको कहलवाया कि हम नापर और दावाके विच्छ छड़ने ना रहे है, तोगताई खान हुमारा सहायक है। उसने दो तुमान (बीस हजार) सेना हमारे पास भंजी। सेना आगे नहीं, छिकिन कींद्र और चगताईके उल्लोने बीच में पड़कार कंआनकी सेनासे उसे

१. मूल-सम्पादित मार्सी पोली २. ४१०-१२ । २. २६ अगस्त १३०२---१४ जुलाई १९०३ ई० ।

मिलने नहीं दिया। कुंचुलुकने उनकी सहायनासे हगारा कुंच कारा जी। 1241 । 112वा करणा अभिक भाग हमारे साथ ह, आदिमियो ही हमें कभी नहीं है। हा, परेकी जररा । 1 पार गजनन वायन और उनके खातूनोंके लिय बहुत-से बहुसूरय उपहार तथा भएत सो। गजा ।

१२०० कि म बुनुलुक शिवतशाली था। उसने उसी समय गणना और आगामक कि जिल्ला था। उसने नाद उसका पुत्र कमितमूर वहा का शासक बना। खेन-ओई के लागा। लाह मा पा वा कोर है।

#### ५ ससीबूगा बायन-पुत्र (१३१९ रि०)

बायनके बाद उनका पुत्र समीवूना सिरपारवाले राज्यका स्वामी । । तरे वा । वाधिमान । । कोतिचि-पुत्र मुड्-नाईके हायमे चला गया । ससीवूनाकी मा कृतुल्न (। १७०) गासून ।। ।। शि अहमद सफ्फारी (मृत्यु १५७७-७८ ई०) ने अपने प्रय "नस्ख अहा ।। ।। या विवस्ताना हु और कहा है, कि वह अपने भाईके बाद गद्दीपर बैठा, लेकिन र शिर्मन वस समामान । स्वामान नाक एक प्रामाणिक इतिहासकारके सामने सफारी शिवास । ।। ।।

# ६ एर्जन, एविजन, ससीबूगा-पुत्र (१३१५-४४)

एजनका पचीम मालका शासन द्वेत-ओर्द्की शिक्त और मम् (क्कि) रमिशिशाम से । गर्भी योग्यताके कारण वह उज्वेक खानका बहुत ही कृपापात्र था। राज-१००० । १९८० १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८० । १८० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० ।

पचीस साल राज्य करनेके बाद ७४५ हि० र में एवंन मरा या शिया। निया। निया। निया। निया। निया। निया। निया। निया। निया।

#### ७. मुबारक खोजा एर्जन-पुत्र (१३८८६०-)

यह गले बापका नानायक लड़का निकता। प्रगने जाग धार वश्माती । गरण ६ म्रीन मुक्किलरो राज्य कर पाया। इसके बाद दो सात्ततक अराताईके पहा । गर्गरी र्राणके की भागम मारा-मारा फिरता रहा। मरनेके बाद इसे भी सिगनाकमें दफनाया गणा।

#### ८ विमताई एर्जन-पुत्र (१३४४-६२ ई०)

जानियोगने इस मलेमानुस खान को गद्दीपर बिठाया । गृवर्ण-प्रोर्बूके शिहासगाँ साल) स्माग्र वहां प्रमीरोने बहुत वाहा, कि विमताई बातूके भिहासनपर बैठे, लेकिन उसन ह्या गता किया। इसीके समय बरदीबेग, जानीबेग और किलदीबेगके पुराचार भ्रोर अन्यायपूष सागन हुए। । गत्या- भ्रोर्बूके श्रमीरो (शासको) के वरम पतनको देखते हुये उसने श्रमने गिहासनगर कि मतुन रहना पसन्द किया। बहुत जोर देनेपर उसने श्रमने भाई श्रोरदा सौनाो वहा गज दिया।

# ९. उरुस खान चिमताई-पुत्र ( १३६१-७० ई०)

यह बड़ा ही मनस्वी खान था। सुवर्ण-ओर्दूकी नैयाके डगमगानेक समय इसने अपने वागपः बहुत जोर दिया, कि कोक-श्रोर्द्को भी श्रक-श्रोर्द्भें मिला लिया जाय, लेकिन विम्हाईन नहीं माना। श्रव

१. ज० म्रो० पृष्ठ २७० । २ १५ मई १३४४-३ मई १३४५ ई० ।

ग रोपर 13न है 11व ्सने सफला किया, कि सुवर्ण-प्रोर्द् श्रोर रुपेत श्रोर्द्को मिलाकर खिड मिस् हे प्रजु-ि प्रीर पीन वा पूरे गमय के बंभवको पुन स्थापित किया जाय। इसन गही के गहोत्सवक समय ही जल्से में अपन एवं विचार को पकट किया। प्रमीरोने उसे पसद किया। उन्हें बड़े-बड़े उनाम दिये गुर्व। है किन प्रसार प्रान्ते वर्तान तुका-तेग्र परिवारवाले पुर्द्ग्वाजा (तृतीख्वाजा)ने ज्याका विरोत किया, जिसके तिय ासे प्रपत्त प्राणोसे हाथ धीना पडा-नुइल्बाजा मनिकशलकका श्वागक या। पिताकी इस हत्याका बदरा लेन ही भावनाने उसके पुत्र तोकतामिशको उत्तजित किया। लेकिन, प्रभी वह कम उनरका था, उमानिये तथा कर सकता था ? तोकतामिश एक बार श्रोर्द्से भाग गया, छेकिन लोटके ग्रानेपर उसकी उभरका न्याल हरते क्षमा कर दिया गया। जब उरुस खान को ह-स्रोर्दका भी स्नामी तन गया,नो ताकता मिश फिर भागकर विश्वविजेता नेम्रलग (१३०७-१४०४६०)के पास गया । उरा समय तेम्रलग गिता दे अर्जिन दोवाणी राज्यको प्रपने हाथगे करके उत्तरी राज्य (मुगोतिस्तानगर) पाववा आक्रमण करना चाहता था। तेम्रत अपने सेनापनि तेमूर उज्बेकको खानजादा नाकतामिका स्यागत करनेके ि।यं भे जा। रागश्कन्द पहु बनेपर तेगूर उज्बेकने खानजादेको तेमूरके सामने पेश किया। नेमश्ने तोकला-गिराका राजसी स्वागत करते हुम सोना, जवाहरात, हथियार, बहुमूल्य पांशाक, घोउं, ऊट, तम्बु-व्वजा-पताका, नगाडे तथा दासा दासी प्रदान किये ग्रीर विदा करने वक्त उसे "पुत्र" कहा तर सम्बोधित हिया। तेगुरन उसे सा परान, उतरार, सिगनक, सेरान, सेराय तथा किपचकके दूसरे नगरोका स्वामी (बासक) तनाने यायिक (उरारा) घोर शिर नदीके बीचके प्रदेशका राज्य प्रदान किया। यह मुनाग उरुस खानके श्रधीन था, इसलिये यह मान-प्रदान केवल मौखिक ही हो सकता था। उम्स खान चुप नही रह सकता '।।। उसन प्रपनं पृत्र कृतुनुकब्गाको तोकतामिशका मुकाबिला करनेके लिये भेजा । कृतुन्कब्गा ा ॥ ५० भागन होकर दूसरे दिन मर गया, नो भी तोकताभिश्वकी हार हुई योर उसे फिर भागकर तेम्र लग की बरण लनी पड़ी। लगड़े तेम्रने फिर उसका पहले ही जैसा सम्मान करके फिर नई सेना दी। उक्त सान ह ज्येष्ठ पुत्र तेगुताकियानं फिर तोकतामिशको हराया । तोकतामिश बड़ी मुश्किलसे सिर नदी तेर पर पार हुया। उसका पीक्षा करते हुये कजनजी नहादुरने तीरसे उसके हाथको घागरा कर दिया पा । घासमे पट् तोकताभिशको श्रकस्मा**त् तेम्र लग द्वारा** दिसे मत्री इतिस् बैरलराने देखा । फिर वह उसे लेक तमारामें तेमूरके पास पहुंचा । तेमूरने फिर उसे श्रोर भी बड़े साजीसामान तथा सेनाके साथ भंजा। इस रामय यदक् (मज़्युत या तिमिर कुतुलुकका पुत्र) गोकतामिशका समर्थक वनकर बुलारा भना आया था। उसने लबर दी, कि उरुस खान बड़ी सेना लेकर लड़नेके लिये श्रा रहा है। केंगेक म उस्त म्रोर तृल जियानने तेम् रके दरबारमे जाकर उच्च खानके संवेतको कहा-"तोकवामिश्र मेरे पुत्रको मार-6र सम्हारी भरणमें चला प्राया है। तुम गेरे शत्रुको मेरे हाथमें अर्पण कर दो, यदि इन्कारी हो ना में युद्ध मोषित करता हं। हमें अब युद्धक्षेत्र चुनना होगा।"

तंमूर लंगने उत्तर दिया—"तोकतामिक्षने श्रपनेकां भेरी धरणमे वे दिया है। मे उसकी रक्षा करूमा। जाकर उक्षा व्यानसे कह दो, कि उसकी ललकारकां ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि में श्रोर मेरे सिगाही सिहकी तरहा-जो कि जंगलमें भंडी बल्कि युद्धक्षेत्रमें बास करते हैं—जड़नके लिये तैयार है।"

तंग्र लंगने धमीर यदक्कोइको समरकन्दका धासक नियुक्त कर १२७६ ई०के अन्तमे अस्थान कर उतरारंग मैदानमे छेग टाला। इक्स खान अपनी सेनाने साथ वहासे चौबीस फरसक दूर सिगनाकमें था। एक जबदंख आधी-पानी थाया, जिसके बाद भयकर सर्दी हो गई। इगकी चजह से तीन महीनेनफ फांई रौनिक कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर नेम्रने कतार्र बहादुर और गोहन्मद सुल-तानदाहको रातमें धाक्रमण करतेका हुवम दिया। जबदंख गंघर्ष हुआ। उक्स खान-पुत्र तेम्र मिलक श्रोगजानने तीन हजार सेनाने साथ मुकाबिशा किया। कताई बहादुर और एरेक तेम्र पारे गये, तेम्र मिलक भी आहत हुआ। तेम्र लंगकी विजय हुई। उसने अब्-मोहम्मद सुलगानवाह और धमीर गर्वशिरको भी पता लगानेके लिये भेजा।

लड़ाई आने नहीं हो सकी। उदस खान वरतेकिएचक लौट गया और तेमूर लंग केश (शहरसब्ज) की ओर । नी साल राज्य करनेके बाद १३७० ई० में उदस खान स्वामाविक मृत्युसे मर गया।

अनुकूल समय देखकर तेमूर फिर दरनेकिपवककी ओर रवाना हुए। । उसक सनाम । न ।। पति तोकतामिश था, जो बडी तेजीसे वढते हुये पद्रह दिनमें सेरामकामिन (हरिनोक नरा ) से पत्र । स्था और एकाएक आक्रमण करके उसने शहरको लूट लिया। वहाम उसे बहुत्तर था , उ पा अहाथ लगी ।

# १०. तोग्नाकिया, उरुस-पुत्र (१३७० -- )

पिताकी जगहपर यह गद्दीपर बेठा, लेकिन दो ही महीने बाद मर गया। सो लाद १प। ग। तेमूरबेग (तेगूर मलिफ) को गद्दी मिली।

११.तेम्रबेग, तेम्रमिलिक उग्स-पुत्र, गोहम्मदखान-पुत्र (१३७०-७५ १०)

यद्यपि गिहासनके तिये उसका प्रतिदृद्धी तेमूर लग जेसे विख्यात विजेता की गहायवा पाव वाक्त मिबा था, लेकिन तेम् रजेगको उसकी परवाह नहीं थी। वह हद देशका ऐ तपस रथा, रा 1-121 । ।।।। परा रहता । उसके अत्याचारोसे तोग परेशान थे। तो भी तोकर्तामशने इसके उपर प्राप्तण । राजिक एक बार हार खाई। लेकिन तेमूरवेकके प्रत्याचारोसे उसके बढे-बढे प्रमीर भी परवान या । विक्वास होने लगा था, कि इसके रहते क्वेत-प्रोर्द्को अच्छे दिनोकी आया नही । । सक्ती । एक पान असीर मोरग तेम्रने नेम्र रागके पास भागकर उसे मार उभाडा। तेमरन पाक गणासकत्त तरखन, तोमन निम्रके बस्त्री खोजाके साथ भेजा। जागीर मागनेगर न देनने नारा व सार पर नार श्रमीर उज्जेक नेमुर भी तेमुर तगके पास भाग ग्राया, जिसने उससे बहा- "तेमुर मिना रिल सान निर्मास सस्त पड़ा रहता है। पहर भर दिनतक मोता रहता है, जो कि भोजन हा नगर । रि विकारिना नहीं, कि उसे जगाये। लोग प्रव उससे उकता गये हैं, प्रोर चाहते हैं, कि ता वाभिन आ। ! । समय तोकतामिश रिगन कमे था। तेमूरन तोकतामिशको सबर दी। तेम् स्वयन जारा (१, ३० %) को कराताममे विताया। १३७७ ई० मे तेमूर लगने तोकतामिशको समना करने । जिय समा १८॥। इसी जाउमे तेमुरवेकका एक वडा भारी दरवारी वापवहादुर भी उसका साग हो। । र नामाभिनाम पास चला श्राया । तोकतामिशने आक्रमण करके तेम्रवेकको पूरी तोरस हरा दिया भोर अस्माना द्वारा विजयका समाचार तेमुरलगके पारा भजा। तेमुरने भारी खुशी मना है, उध्यरा बाका रक्तपा। यार सनहला कमरवन्द दिया, लोटनेके सभय धन ग्रोर घा रे प्रदान किये।

जाडोगे फिर तानतागिश सिगनकमे रहा तेग्रनेकका पीछा करते परिचक्ती रिपासक्के समक् स्थानकी स्रोर बढा ।

इसपर भी तेमूरवेकको होश नही आया। वह ७६५ हिजरी (६ मार्च १३६३ -२३ छवरी १६०४) में निर्णायक लड़ाई लडनेके लिये करातालकी योर बढने लगा। तेमूरवेकने गदीपर बढने लगा। तेमूरवेकने गदीपर बढने लगा। तेमूरवेकने गदीपर बढने लगा। तेमूरवेकने गदीपर बढने लाम लाज्जी अक-आर्द्के एवं तुमान (सेराय मोलकुल) को अपने चचेरे भाई मोहम्मद जोगलान हो देशा भा। अब उसने मोहम्मद जोनता मा, कि पारचा- उनुस तोकतामिशके पक्षमें है। उसने तेमूरवेकको मना किया, जिसपर तेमूरनेकने उस लोजना प्राप्त के। पक्षमाती कहकर भरी सभामे मरवा डाला और वही उसने सोगद खाई, कि जो भी गंदी इस्त्यों कि। जायेगा, उसकी यही हालत होगी।

तोकतामिश और तेमूरवेकमे करातालके पास ममाइमे लडाई हुई। तेम्रवेकमें हारके माण पाण भीर मंवाये। इसी लड़ाईमे एक स्वागिभक्त धमीर बिलजक पकड़कर विजेता तोकतामिराके पास लागा गया। तोकतामिरा बिलजककी ईमानदारीपर पूरा विश्वास रखता था। उसने उसमे कहा—"अगर तु मुखे अपना बादशाह मान ले, तो में तैरे सम्मान और अधिकारको जरा भी कभी नहीं करंगा, बिल्फ राज्यकी बायडोर तेरे हाथमे सुपुर्व कर दूंगा।" बिलजकने जवाय दिया—"ग्राँन अगने जीननका स से अच्छा भाग तेमूरवेककी सेवामे बिताया। में इसे सहन नहीं कर सकुगा, कि उसके सिहासनपर कोई दूसरा बैठे। जो तुझे तेमूरबेककी गदीपर बैठा देखना चाहे, उसकी श्रांखे फूट जायं। धगर नु मेरे अपर

कपा रिसा बाल्या है, तो मेरा सिर कारकर तेमू कि सिर्वे नी। एख दे, पोर उत्ती जानको मरी सामपर विसादे, जिसमे उसका कोमल शरोर ध्तमे न तिपढ़े।" तो सामियने उपकी उन्छा पूरी नो ।

# १२ तोनतामिश तूलि-पुत्र (१३७५ -९७ ई०)

भागिति है। निकास समय पापनी राजधानी बनाया। चा-तून प्रशास्त्रानके पास वर्तमान से-तो क्लास गाम का समय स्वानी - वातू-सराय बनाई भी। उसके भाई बैरक (१२४४-६६ २०) न बात्या ही आगा अस्तूब नदीके तटपर आध्निक स्तालिन आदंके समीप सराय-वरकके नाम निवास तपाई, जीता वातू सरायसे हटाकर नेरक सरायमे राजवानी ले जाना उजनक सानका नाम गा। ता हिताल के समय गुर्ग अदि राज्य एक बार फिर ब्वारेज्यसे एक्चिपमे हसी राजुलोके आ। र, तमा निगया, काके समय गुर्ग अदि राज्य एक बार फिर ब्वारेज्यसे पश्चिपमे हसी राजुलोके आ। र, तमा निगया, काके समके वरान्य तथा बाक्तक फेल गया। पश्चिममे राज्यसीमा द्विवेस्तर नेरा, भीर पुराम तनोल-उरित्श-सगम एव मध्य सिर इरिया थी। तोकतामिदाने समह सात (१४६५ ६०) तक अस्की तरह वासन किया, फिर इतिहाप कारोक अनुसार उसे असरत सूक्षी प्रोर का तम्ह निगया करनानी कर बैठा।

१३८० ्० म नोकलामिशके किमिया-शासक रमजगने घेनिसमणके प्रतिनिधि प्रन्द्रेय वेगेरिसके साथ व्यापारिक समजाता किया ।

मास्को-ध्वंस (१३८२ ई०)--तो हतामिश ज-छिके पुत्र ग्रोरदाके वशका नही था, बल्कि उसका पुत्र म खि:- रिग्नुवर्गा राजकुमार लाग-तिमर था। ममाइ (करातालके पास) की विजयके बाद वह पूर्वी प्रोर पश्चिमी दोन। [ । गनको - सुवण-प्रोर्द् प्रोर २वल-प्रोर्द्- का स्वामी यसा । विजयकी खबर सनतारी करी रामुत जल्दी-नददी अपनी भट स्रोर तलवार चढानेके लिये उसके दरवारमे पहुंचे। गारका महाराज्य दिगित्रिक दो कवचधार कृत्यकृत्मा और मोकस दूसरे खड्गनारियोके साथ भिन-भिन राजानिकी राजभानिको खानकी सुनहली मोहरलको पार्शनकके पाथ गये। छेकिन तोकता-भिभ इसनस मनुष्ट नहीं होनेबाला था। वह कर लेते हुए खानाकी प्रभुताकी पूर्ववयु स्थापित करना मारना या, जिसे उठा फे हने ही रूसी राजुलोने उधर कोशिश की थी। उसने खानजादा प्रकलोजाकी सात मा निमाहियोंके माथ यह एहना भेजा, कि इसी राज्ल भेट प्रोर तलनारही नहीं भेजे, बहिक खुद तरे १-सरायम हाजिरी देनेक विषे आया। अकलोजाने स्वयं निजनीनवीगीरद (निवला नवीन नगर) में ठतर दुगर दुवका सबभके बाथ गास्को भेजा। हालहीमें दोनके तटपर महाराजुल दिमित्रिको जो िमय प्राप्त हुई थी, उससे गर्न करते उसने जानेमें प्रानाकानी की। सालभरकी तैयारीके बाद उसे ए शाएक रानर मिलो कि सना पार करनेके लिये तारतारीने बुल्गारोकी नावे पकड ली है, र्याजनका रापु व पथप्रदर्शक बन उन्हें स्रोका नदी पार करानके निये रास्ता दिखला रहा है। उस खबरको सुनकर गहतरी राजलोने हिम्मत हार दी। महाराजुलके धर्मणिता निज्नीनवोगीरवके राजुल दिमित्रिने अपने दो पुत्राको लागके दरबारमे भेज भी दिया। उस समय जानका शिवर सिरनाममे था, जहां यह तानवाभित्रमं भिले।

भारको-महाराजुल विभिन्न राजनानीको बायरोके हाथमे छोड सेना-सग्रहके लिये कोरनोमाकी श्रीर गया। शोका नदीपर श्रवस्थित संपूकीफ नगरको लेकर तोकतानिक मारकोपर चढ़ा। गिर्जिक घढ़े बजाकर नागरिकांको इकट्ठा कर एक बड़ी सभा की गई, पुराने रूसी रवाजके मुताबिक प्रति-

रक्षाके लिये बहुमतके अनुसार फेसला लेना था। तबतक कितने ही लोग शहर छोडकर भाग नि । य जिनमें महासंघनायक कुनियान भी था, जो त्वेर चला गया था-कुकियान रूसी नही था, उसलिये उसति कायरताको लोगोने विशेष तोरसे बुरा माना। शहरमे खलबली गची हुई थी। इसी गमय ए। तम्भ लिथ्यानी राजकुमार ग्रांसतेइको दिगित्रिने मास्को भेजा--ग्रोसतेइ प्रसिद्ध लिथ्यानी राजा ग्रांतगर्वात पात्र था। उसके कामोको देखकर लोगोंके दिल कुछ मजबूत हुये। पासके गावोके किसान भी पपन सामान और परिवारीके साथ मास्कों से अरण होने चले ग्राये थे। उन्होंने भी ग्रोसते इकी प्कारका सुना। नगरकी रक्षाके लिये साधुमोने भी हथियार मागे। इस प्रकार भप्रशिक्षित किन्तु बहाद्व नागि होती कई पल्टने प्राकारकी रक्षाके लिये तैयार हो गई। बहुत समय नहीं बीता, कि जतते गताके भूपन नार-तारोंके यानेकी सूचना दी। २३ प्रगस्त १३=२ई० को तारतार उपनगरमे पहुंच गर्ग। या कमण कारिया में नितने ही रूसी भाषा जानते थे। उन्होने महाराज लके बारेमें पूछा। जवाब मिना- नह मार जिप नहीं है । नगरको घरकर नारतारीने वाणोकी वर्षा करते बहुतसे नगर-निवासियोका मार पाना, पीका र्ष्टायोने भी जो भी हाथ माया उसीसे तारतारोका मकाबिला किया-उन्होनं उत्पर उवनने पानानी फेका, बड़े-बड़े पत्थर गिराकर तारतारोंको चकनाचुर किया। तीन दिनतक जार्दरत प्राविण हो।। रहा-खेरियत यही थी, कि किपचकोके पास तोपखाना नही था। इस तरह काम न न ने देग ना।।। मिशने छलसे काम छेना चाहा। उसने अपने कुछ सरदारो तथा निजनीनवोगोरदो बानो राजनपु गान भेजकर कहलाया. खान लोगोको प्रपनी ब्राज्ञाकारी प्रजा समझता है। उनके प्रति उमका कार्र स्थान नहीं है। वह केवल प्रपने सन् महाराजुलको बाहता है। वह तुरत नगरको छोड़ जानक लिए लेया है। यदि उसके पास भेट भेजी जाये और भीनर आकर नगरको देख लेनेका मोका दिया गया। गांगव अव साधुम्रो, बायरो मोर लोगोसे रालाह ली। उन्होंने निज्नीनवोगोरदके राजुलके दोनो पूरा गारती प्रार सिमेग्रोनकी इस बातपर विस्वास किया, कि खान भ्रपने बचनको नहीं तोडेगा । नगरके फालक सान दिये गये । मूल्यवान् भेटे लिये स्रोसतेइ यागे-म्रागे, उसके पीछे सलीब लिये हुये मान्, फिर बागर मोर साधारण जनता चली। मोसतेइको सीधे खानके ताबूमे छे जाकर मार उाला गया। फिर तीन पाते ही हजारों तारतारोने नगी तलवारे के लोगों को जबह करना शुरू किया। फिर यह नगरम मुस पड़े। बिना नेताके सिपाहियोमें भगदड़ मचनी ही थी। वह ग्रोरतीकी तरह रोते-कारों राज्यार इधर-उधर भागने लगे। तारतारोने बूढो, बच्चो, स्त्रियो ग्रीर साधुग्रोंसे कोई भेद न कर सनका तल ॥ १ ह घाट जतारा। मिर्जाको दरवाजोको खोलनेपर वहा रक्खी हुई गावके लोगोकी सम्पत्ति मिती, विस तारतारोने लृट लिया। वहा चांदी-सोनकी मूर्तियां, बहुमूल्य मांउ तथा दूसरी चीओ बड़े भारी परिमाण में मिली । महाराजुलका खजाना, बायरी (सामन्तो) श्रोर धनी व्यापारियोकी विरकानरी जगा हासी सम्पत्ति तारतारोके हाथ लगी । इसके साथ सबसे बड़ी हानि जो हुई, वह थी पुरानी पृरतको और हस्तलेखोकी तारतारों द्वारा होली जलाना । सम्पत्ति लूटनेके बाद जन्होंने घरोमे श्राग लगा दी, पि.र तहण रुसियोके झुडको ग्रागे-ग्रागे हांकते पासके खेतीमें जाकर उन्होंने भीज किया।

तोकतामिशकी सेना सारे रूसमें फैल गई। वृत्ताविमिर, ज्वेनीगोरव, यूरियंफ, मीजार्स ह विधिन त्रियंफ आदि रूसी नगरोकी भी वहीं गति हुई, जो मास्कोकी। पेरेक्स्लाव (यारोस्लाव्ज) नगर आगकी भेट हुआ, ठेकिन लोग नावसे भाग निकलनेमें सफल हुये। कलोम्नापर भी प्रधिकार करते तोकतामिश लौट गया। श्रोका पार हो अपने पथप्रदर्शक जातिहोही र्याजन-राजुलके राउपकी उसन इड़ी निर्दयताके साथ लूटा और नष्ट-भ्रष्ट किया।

रूसकी एकताका जो काम इतने दिनोसे हो रहा था, जरापर भारी चोट पहुंची। इयान और गीन-योनने खानोकी चापलूसी करके देशमे जी समृद्धि पैदा की थी, जसका सर्वनाश हो गया। योग कहते अगे—"तारतारोपर न विजयी होनेवाले 'हमारे पुरखा' भी हमारे जैसे अगागे नहीं थे।"

यद्यपि तोकतामिशने महाराजुल और उसकी राजवानी मास्कोका सर्वनाश कर दिया, लेकिन उसने देखा, कि विना महाराजुलकी राहायताके पहलेकी तरह रूसियोंसे कर उगाहने और अपनी याजा मनवानेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता; इसिवये उसने फिर अपने पूर्वगानियोंका रास्ना स्थीकार

किया। अपन एर मुरजा (सिर्जा) के द्वारा जसने दिमित्रिके पास सहृदयता दिखलात हुये सदेश भेजा-धान भी तुम भेरी अभीनता स्वीकार कर पहलेकी तरह काम करो। दिमित्रिने अपने पुत्र वासितीको भंजा। सास्कोके नण्ट हो जानेपर मृल्यवान् भट कहासे भेजी जा सक्ती थी ? तो भी तो कतामिश्चने वासितीके यास प्रच्छा सरतान किया। उसने महाराजुलकभारको दरबारमे जामिनके तोरपर रक्ष्वा यार मारको अगर नय कर लगाये।

सानोकी शिवत हो क्षीण हो जानेपर रूसका प्रतिद्वन्द्वी लिधुवानियाका राजा समझा जाता या। गनतक विभावानी !साई धर्मको न स्वीकार कर वेदिक देवतास्रोके भाईनुन्दोको ही स्रपना इन्टदेव मान रहे भे । उनकी वीरताके कारण ईसाई समुद्र इन काफिरोके द्वीपको श्रपने भीतर बर्दाश्त कर रहा भा । एक इतिहासकार जिलता हे-"वहतमे लोग शायद यह नही जानते, कि १४ वी गदीके प्रततक गरम-गरापके उनना नजदीक जिल्लुम नगरीमे काफिरोका धर्म राजधर्म था।" केलिपुदानी राजा लादि-स्ताउम (ह्वा स्थान) न पाल-राज्यकी उत्तराणिकारिणी कुमारी हेदविगक साथ ईसाई भम रवीकार करत हुए लाइ किया। इसी समय राजाके साथ उसके साथियोन भी वर्षात्ममा लिया। युरोपके धमपरिवर्तन ।त्वी कहानी वियवानियामे भी दहराई गई और बिलतामे काफिरोकी जिवनी मुर्तिया स्रोर पवित्र नुधार भरा थ, राजको ए ह स्रोरसे ईसाई पावरियोने नष्ट कर विया । पुराने पुरोहितोको उनकी मगछा ।।।।। ।। ।। ।। व व व केम सफेद पोदाक बाटी गई। लिथुवानियाके राजाको इसकी जमरत क्यो पती ? अपने पत्रासियों को देखी हुये ग्रीक और रोमन गस्कृतिसे लिथुवानियाके सरदार भी प्रभा-वित हम निना गरी रहे । भीतर ही भीतर संस्कृतिके नाथ पर्मका भी प्रभाग उनमंगे कितनो तीपर पड़वा जा रहा ॥, जिससे श्रामे चलकर काफिर प्रोर ईसाईका मवान सिहासनंक लिये खलरेका कारण है। सबना भा । उधर लादिस्ताउसने देखा, कि ईसाई धर्म स्वीकार करनेपर भे पोल राज-कुमारो हे सार पाणियहण कर पोलन्यका भी स्वामी बन जाऊगा, इसलिये हजारी वर्षीमें वसी आई लिथुजानी सभ्यता गोर धर्मक बहुतसे चि ह्वोको मिटा देनेमे उसने हाथ बंटाया । महराजुल दिभिनिका सोकसामिश्र के माथ फिर सम्द्रा मबब स्थापित हो गया, इसलिये लिथुवानियन राजाके आऋषण करने-पर उसे ताक्तामिणवाएक भागे गहारा मिल गया। १३८६ ई० मे दिमित्रिके मरनेपर उसका पृत्र समिली महाराज्य बना ।

पश्चिमिकी दिन्य नथके बाद तो क्लामिशने अपने राज्यके पूर्वी भागकी व्यास्थामं हाथ लगाया । उसने तिरोत्तियोको अजी निष्ध्रतारो पोस डाला, जिसमे उसकी श्रपनी बीबी तानलुद्दने भी प्रपने प्राण खोये । तेमुर लगमे अगए पडना स्रकारण नहीं था। जू-छिके समयसे ही ख्वारेज्म उसके उनुसका था, जिसे नेगुरने जनदंग्नी ज़ीन लिया था। उसम खानके समय, जो राज्यमे गडबड़ी मची थी, उसरो फायदा उठाकर हमेन स्फी यज्ञ-हदाई-पुन (क एरन) ने ख्वारेज्सके कात और खीवा जिले हड़प लियं । तेमूरने देखा, कि हमेनभी पी गार बाई गही है, इसलिमें 'स्वारेज्स जगताई-उल्मका है' कहकर उसे मागा। तेमूर यद्यप एक बड़ी राल्यनतक। रततंत्र शासक था, लेकिन उसने जगताई वशके खानको समरकदकी गहींचे नहीं अतारा धार यपन लिये कंपल अभीरकी साधारणसी पदवी स्वीकार की थी। इस प्रकार उसने जगताई सानकी प्रारम रवारकमपर दावा किया। हसंन सुफीने उसका जवाब दिया--''तलवारसे जीता तल= वारमे ही जोटाया जा राकता है।" तेम्र बोड पड़ा। कातमें कुछ योडसे प्रतिरोध के बाद शहरगर तेम्र नगका ग्रिंगिकार हो गया। निर्मस हत्या हुई, रत्री-बच्चो सहित बहुतरो लोग दास बनकर विकने के लिये तंथी बनाय गर्ये । हरे-गरे ख्वारेज्मको तेम्रकी आगमें जलना पड़ा । कातसे हसेन सूफी भाग गया, और था है दिनों बाद मर गया। ने पूर लगने दथा दिखाते हुये हुसेन सुफीके पुत्र युसुफ सुफीको इस शर्तपर वहाका शासक बनाया, कि यह अपनी चनेरी बहिन तथा सुन्दरताके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध नेविनवेईकी नंगर पृत्र जलगीरके साथ ब्याहदे। युसुफने पहलेती बात मान ली, लेकिन जल्दी ही उसने शर्नको माटकर वातको जुड़ना और लोगोको भगाना शुरू कर दिया। वड देनेके लिये १३७२ ई० मे तेमूर फिर पूरव ग्रोर पश्चिमकी सपलता प्रोके कारण तो हतागिश्वका प्रपती । लिपर विशास हो सपा या । इधर युसुफ सुफीकी लडाइयोसे वह यह भी सगझता मा, कि नेग्र लग प्रा गाप है। जु-छिके सिहासनका मालिक प्रोर छिड-गिसी बाहजादा हो। ए वह हैसे बदीना । र सकता था, कि च्यारेज्म एक मामुली तुर्क सरदारके हाथम नवा जाय। कि जाना था, ल्बारेज्य मागा, लिवन मुहसे बेसा न कहकर भी तेमुर-लगका जनाय भी दूपन पुकी देश हो। था-"तलवारमे जीता तलनारसे ही लोटाया जा सकता है।" तोकतामिम तमको प्रिमानिय दरिया पार हो सीमें समरकदकी स्रोर बढ सकता था, स्रथा। र मरे भाष अपनाण कर पाना था, लेकिन उमे तेमूर-लगका निर्यंजरथान वहा नही मालूम हुन्ना । उसने स्वाक्ती राज मनी तबरेज--जोकि ग्रब तेमूर-लगके हायसे धी-को लक्ष्य कर काविशीय दरान्यक राग प्रानियान किया । उसके साथ बेक बुलाद, ऐसाबेक, यागलीबेक, गजनशी आदि बार 3 आगराद (राजागार) थ, जिनका गुलिया पृलादवेक था। तोकतामिशकी सेनाने सिर्वान होते हु। प्राज्यार्गानाः भीतर घुसकर तबरेजको घेर लिया। लोगोको जब यह खबर मि ति, तो ये प्राने पत्ना प्रान मुहल्लोमें दरस्तोको डाल मोर्चाबदी कर हथियारबद हो प्राने-अपने मुहल्लोको हिफा वन करन को आक्रमणकारियोने नागरिकोके प्रतिरोधको बहुत मजबूत देखा । वह अभीगागानीये अपरे मीर कमजोर स्थान दू हनेके लिये आठ दिनतक नगरका चक्कर लगाने रहे। जब कोई बैमा स्थान मा भागर गही मिला, तो उन्होते श्रादमी मेजकर श्रमीर वलीको सुलह करनेके लिये बुलाया। प्रतम ते हुपा, कि भ्रमीर वली शहरसे दो सौ पचास तुमान सोना दिलवा दे, जो कि तोकतामिशकी सेना है पा की नाजी का दामभर ही था। बृहस्पतिवार १३ ८५-८६ ६० (७८७ हि०) को सहरके मासिको गौर का गामा हो जमाकर निरचय किया गया कि हर मालिक एक तुमान नकद दे। ढाई गी तुभान भंज देशों बार गीम निश्चित हो गये। उन्होंने तैयारी ढीजी कर दी और बहुतोंने हियार भी उतार दिये। इसी माम तीक-तामिशकी सेना शहरके ऊपर टूट पड़ी और कतन तथा लुटका बाजार गरम हो गया। प्रितिनेकि शक्तिया तिनर-बितर हो गई थी। तोकतामिशकी मेनाने तेगूर-लंगके तब रेजको आठ दिनन म जुटा श्रीर

न तर्वा निया, जिसम न रीव एक तास्य प्रादमी बडी निर्दयतारी गारे गये। तिपचकोने किसीपर दया न रा वि । दाई । उन्होंने तीमाको नगा मादरजाद करके सडका, क्चो, मुहत्तोम वर्कपर बठा दिया। वि । दाई । उन्होंने तीमाको नगा मादरजाद करके सडका, क्चो, मुहत्तोम वर्कपर बठा दिया। वि । तो । तो । जिन्हे मुन्दर देखा, उन्हें निया, बहुत्तरा प्रादमियोको भी बदी ननाया, फिर घराप प्राय तगा दी। तो प्रनामिशने मास्कोम जो निया था, उसीकी प्रावृत्ति उसकी सनाचे तवरीजमें को, पोर पत्ती बात पीछे तेमूर-चगने दिल्लीमें दुहराई। एक इतिहासकार ने निखा है — "काफिरोने तागापर तह जुत्म स्था, वि निखनेवाता यदि एक सात्तिक निखता रहे, तो नही पूरा कर सकता। उस अहर पीर दन मुसनमानोपर वया-क्या नहीं बीनी ?"

पगिर वती सुलतानियासे जा चुवा है, यह सुनकर उनको उसपर विरवासघाती होनेका सदेह हुआ। ता निर्माणकी भनान सुततानिया और दूसरी जगहोको भी उसी तरह लूटा-पाटा। उनके वादभी तबरीजके तिनाम हु गुजनुगाहट देग फिर दो दिन दो रात उसे कतल और तृटका किकार बनाया। फिर कितने की निर्मन निर्मण निर्मण निर्मण करने लगे, कुछ इसी कामके लिये कराबाय निर्मण निर्मण निर्मण होने से पहले ही दो लाग बदी बना तोकताभिश आय रास्ते तोट गया। तम्र प्रमण भगनके अवस्थान कसा था, उसलिय आजरबाउजानके सर्वसहारकी बानको सुनकर भी दिल मगासव र रह गया। ताकताभिश अपन राश असिद्ध कवि कमालको लेता गया था, जिसने बार सालाक राशनी वेरकसारायमे रहकर उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

### तेमूरके साथ लड़ाइया

प्रथम युद्ध — रिरानके अगल्मे छुट्टी पाकर १३६७ वह ई० (७८६ हि०) के बसतमें तेमूर-लग रुग नदी। तटगर था, जनकि उसन सुना कि तोबतामिश दूसरी बार दरबदकी ओररो प्राकर श्राक्षमण रुता चारता है। नोत्तामिशके अगीरोने मना किया, कि तेमूर अब भीतरी अगडोसे छुट्टी पाकर गानिलेक विय तथार है, व्यक्तिये नाउनेके निये नही जाना चाहिये। लेकिन, तोकतामिशने उनकी ताल नहीं गानो। खलाकृ-बिशयों श्रीर बात्-विशयों के पुराने युद्धोंकी तरह फिर उत्तरमें तोकतामिशी रागर जाननके निये गुरावर भेजे, जिन्होंने तहाई करके शारी क्षति उठाई। फिर कुमकके निये आई समरो मनान तोकतागिराकी विजयिनी सेनापर श्राक्रमण करके उसे बुरी तरह हराकर दरबदतक उसना पीता करक बहुतिये बदी बनाये। नेगूरने कराम्नताके निये बहुन फटकारकर तोकतागिशके बदी श्रमीरो-का स्वायत प्रोर धन देकर घर भेज दिया।

ा तिजयके बाद तेगू ने सरका वृक्ष्मान सरदार करामोहम्मदसे लोहा लिया और फिर फारसपर भाक्षमण कर उसे अपने राज्यमे मिला लिया। इसी समय डाकियाने आकर खबर दी, कि तोकतामिज प्रतर्वंद (गालरा-उन्नहर्) की थोर बढ़ रहा है। तोकतामिशने सिगनक्से प्रशान कर सावरानपर
आक्षमण िया, लेनिन तेगूरी सेनागतिके जबर्दस्त प्रतिरोधके कारण उसे मुहासिरा उठा लेना पडा।
उनकान वान तो। तामिश दूसरे इलाकानो तबाह करने लगा। प्रतिरोध करनेके लिये तेमूर पुत्र बाहजादा
उमरकाम कि विन एक बडी तेना ले सिर-दिखा पार हो थाने बढते उनरारसे पान फरसक पूरव मुक्किक
रशानमें तोव तागिशकी नेनागर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। प्रतिजानमें पहुचकर उसने
थानी निकरी सेनाको फिरसे एकिनित किया। इसी समय पता लगा, कि मुगीनिस्तानके शासक अवातुगने भी विश्वामधात करके चढाई कर दी है और वह सेराम तथा ताक्कदके नजदीक पहुच गया है।
उनग्रेशने प्रवातुशको पीछे इटनेके लिये मजबूर किया। तोकतामिशके किपचक समृद्ध सोग्दवेशको गृटनेके लिये आगे बढ रहे थे, जिनका एक दल बुखाराके सामने पहुच गया था, जिसने बहाके
सुन्दर प्रासाद जैविन स्मरायको जता दिया। तेमूर उनकी और लपका। नजदीक आनेपर शत्रुकी सेनामें श्री दहनेकि लिये आगे बढ रहे थे, जिनका एक दल बुखाराके सामने पहुच गया था, जिसने बहाके
सुन्दर प्रासाद जैविन स्मरायको जता दिया। तेमूर उनकी और भागे। तेमूरने अपने अफसरोवेशको ना अरेग कुकिनलाशको युक्नियक्की पराजयके लिये दढ दिया— "कुक्निक्ताशको दाढी-पूछ
मुंदना खेहरेको काले-लाल रगसे रंगा, सिरको स्वीकी तरह सजा शहरमे नंगे पैर दौड़ाया गया।"

युसुफके मरनेके बाद स्वारंज्य उसके भाई सुलेमान सूफी तथा हिनो े 1 तियम भागतान (किपचक राजकुमार) के हाथमे था। यह दोनो तोकतामिशका पाना पभ मानन नग, सपर तेमूरने उनके विरुद्ध चढाई की। तेमूरी सेनाके हरावलके राचालक अरणायन अन पाद राजनगर तेमूर कुतुलुक श्रोगपान श्रोर कुजी श्रोगलान थे। बगदादक श्रोर शेदिरम नदीवे पार टानक तद पात गात नगा, कि दोनो राजकुमार तोकतामिशके पास भाग गये। साहजादा मीराजाह (144 पत)न पीछा करके उनको पकड लिया। तेमूर स्वारंज्यकी राजधानी उरगज पहुचा। उस नगर प्रोर निवासियोपर इतना मुस्सा आया था कि उसने नगरको गिरवाकर बहा जो वस दिया श्रोर निवासियो को समरकद भेज दिया। फिर तीन साल बाद ही नगरके पुन स्थापनाके निम हुकुम दे रम कामपर उसने मुसिकी यङ्कि कुचीन-पुनको नियुक्त किया। मुसिकीने नगरना फिरम नननार लोगा। बसाया, उरगज, नात श्रोर खीवाके वारो श्रोर नगर-प्राकार बनवार।

तोक्तामिशने देख लिया, कि अब तेमूर-लगके साथ मामूली छेउगानीसे 11म नहीं वहना । अपन १३८८ ई० (७६० हि०) में अपने महाअभियान शुरू करनके पहले तहत भारी सना जमा ।। य सेनामे चिरकासी, बूल्गार, किपचव, ऋिमियावासी, कपफा, प्रलागिया, प्रज क्रासिक योगम्यो राभी जातियोंके सैनिक यो। पता लगनेपर तेमूर भी भारी सना के गगनावमें , पाम्सा पर पन स्थित नगरूज स्थानमें मुकाम किया। यहासे उसने ग्राप्ते सारे राज्यमें गना जमा जन्म जिल्लामा तवाची भेजे । उस साल जाडा बहुत मस्त रहा । चारो ग्रांर जमीन नर्भसे कही र भो । पता । मा, । । किपचक हरावल इलिकमिश ग्रोगलानके नेतृत्वमे सिर-दिखागार हो भीतगर (अनुसर)। पास अजक-जेरनुकमें डेरा डाले हुये हैं। तेगूरने तुरत हमला करना नाहा, लीकन ज्याक अधीरान पाने एक कर प्रार्थना की, कि योग सेनाके यानेतक प्रनीक्षा की जाय। तेमरने नहीं माना। तप करीं करी घोडोंके छातीतक थी। उसीमें स्थानीय सेना ले यह रात-दित कन करने लगा। रागम अमन्यान मिना अपनी सेना है या मिला। पीछुसे रास्ता काटनेके लिये गैना भेजनार दूसरे दिन नेनातार पहा १ पार करनेपर दुश्मन सामने दिखाई पडा। भयकर युद्ध हुम्रा। तोकनाभिशकी जुरी तरह हार हुई। सिर ह्यारिया पार करके उसने जो गलती की थी, उसके कारण बहुत-से सेनिक कून गये और अधि । सर्गा ।। तम्रा घेरकर मार डाला। तोकतामिशका राज्य-सचिव ऐरदीयरदी बदी बनाकर तेम् रके पास लागा गगा। तेमूरने उसका बहुत सम्मान कर बहुत-से उपहार दे लोटा दिया। तेमूरने स्था सीट हर फूनरो ७९१ हि० (३१ दिसवबर १३८८-२१ नवबर १३८६ ई०) म समकारते पास प्रकारमें या डाला।

वसत (१३८६) शुरू होते-होतं खुरासान, बलख, कुन्दुज, वततान, बदरजा, प्रस्तान, किमार, सादुमान प्रादि नाना देशोसे तेनाये आ पहुंची। खोजन्दक सामनं दसरी भी और कितनी हो जनस्य मिर-दिर्याके अपर नानोके पुल बनाये गये। १३८६ ई० (७६१ हि०) के आर सम अभियान पृष्टुआ। आरिस (आर्च) नदीके किनारे दुश्मनके हरावलपर तेमूरी सेनाने एनाएक आक्रमण कर विधा। तोकतामिशकी सेनाने सावरानपर असफल आवमण किया और उसे बस्सी (स्किरतान) की यौर हटनेके लिये मजबूर होना पडा। यहीं खुली जगहमं नोकतामिशकी सारी होना पनी हुई थी। तन रकी सामने आता देखकर तोकतामिशकी सेना भाग चली। तेमूरने पीछा किया और कुछने एक कितामिश अव तेमूर-लगने अलकुसुनामें जाकर डेरा डाला। तेमूरके सामने इस वक्त दो अर्थ थे, एक लीकतामिश और दूसरा चगताहकी उत्तरी शाखा मुगोलिस्तान (राजशानी अलमालिक) का खान। बानोमें मुगोलिस्तानका खान कम बलिष्ठ मालूम हुआ, इसलिये उसीको पहले सानम करनेके स्थानमं तोकतामिशके पीछ न बढकर तेमूर समरकंद लौट आया।

# प्रथम महाभियान (१३९०ई०)

तेमूरने अच्छी तरह समझ लिया, कि दश्तेकियचक (तोकतामिक्षके राज्य) का श्रीभयान गंल नहीं हैं, इसलिये उसने बड़ी तैयारी की—तुकों और ताजिकोंकी भारी सेना जमा की, सालभरके लिये रसर देकट्ठा की । हर एक प्रादमीको हुकुम दिया कि वह एक धनुष, तीरा नाण, एव प्रत्यचा प्रोर एक कगरबंद जगा करें। सारी सेना घोडसवार थी। हरएक घोडसतार को एक घोडा फाजिल अपने साथ रखना था। दस प्रादमियों के ऊपर एक तबू, दो बेल्चे, एक फरसा, एक हिसिया, एक प्रारा, एक कुल्हाडा, एक कगानी, पो सुडया, सवा चार सेर रस्मी, एक बैलका चगडा प्रोर एक मजूत तवा दिया गया। सेनाकों सरकारी घोडोंके साथ शिरस्त्राण, कतच ग्रौर नकद पेसा भी दिया गया था। तारकद छोड़नेंके बाद ते पूरने हुकुम दिया, कि महीनेंमें प्रतिज्यित साढें ग्राट रोर प्राटा मिलेगा। रोटी, कुल्वा (बिस्कृट) ग्रादि शिनिरमें किसीको नहीं मिलेगा। कानेंके लिये जल्दी-जल्दी माटकी लपसी बना लेनी होगी। समरने वृश्चिक राक्षिमें समरकद छोड़ जाड़ेको समरकद जिलेमें ही बिताया। प्रागेके लिये प्रस्थानसे पहले ग्योजन्दमें उसने वहाके प्रतापी सत शेख मरलहतके मकवरेका दर्शन करके उसपर दस हजार दीनार नढाये। तारकदमें तेमूर चालीस दिनतक सख्त बीमार पड़ा रहा। उसकी रोना में पश्चयक्षक तमूर मुत्याक प्रोगतान, तेमूर मिलकखान, गूनेजी श्रोगलान, इदिक उठ्येक घो, जिनमसे पहले तीन विषयक राजकुमार थे। १६ जनवरी १३६१ ई० को अपनी प्रियतमा भार्या तथा मुगोतिस्तान के ठाजीबेक इरगानकी पुनी बुलपान मिलक प्राताक साथ ते गूरने प्रस्थान किया।

कुछ दिनोतिक शेना कारासमनमें ठहरी। यहा तोकतामिराके दून तम्रके दरनारमें आये। उन्होंने जाहबाज और नो बोडे भेटकर दड़यत् पड़ घरतीपर ललाट रगड़कर मगमान प्रकट करों प्रपने गालिककी प्रार्थना दुहराने ह्य कहा—"बुरी सलाहमें पड़कर तोकतामिशने विद्रोह किया, प्रव वह क्षमा मागता है।" तेम्रने बाजको प्रपने हाथपर बैठाकर कहा—"सारी दुनिया जानती है, कि मेने तोकतामिशकी रक्षा की, कितनी कुर्गिनिया करके उसे तख्तपर बैठाया, लेकिन मुझे अनुपरियत वेख उसने तबरीजपर आक्रमण कर दिया। में अफमोस प्रकट करनेपर क्षमादानके लिये तैयार गा, फिर भी जमने दुष्ट काफिरों का साथ ने मेरे शीमातपर आक्रमण किया। काफिरोने दूर-दूरतक लूट-मार की। जब में अपनी प्रजाकी राहामनाके लिये पहुना, तो यह नीचता दिखलाने हुये हट गया। अब वह फिर मुझे न्ठं वचनोद्वारा घोष्या दना चाहना है। उसने बहुत बार विश्वामधात कर लिया है, प्रव यह गून फिर चोखा नहीं ये सकता। में उसे द उ देनेंके मस्बेंम आया हू, और उसे बिना पूरा किये नहीं छोडूगा। तो भी अगर वह ईमानदारीमें अपनी सिक्ला विखलाना चाहता है, तो अपने प्रथम-मंत्री अलीनेकको मेरे पास भेज है। में राज्यका हित दे नते बृद्धिके अनुसार कार्यवार्ड कहाा। ।"

तेमूरने दूतोंके लिये भारी दावत दी। उन्हें कगखावके कपतान (जामे) भेट नियं, गाय ही खास स्थानमें टिकाकर निगाह रखनेके लिये ताकीद भी कर दी।

२१ पर्वरी १३९१ ई० को युद्ध-महापिरषद् बैठी। युद्धके पक्षमे निर्णय करके ज्योतिषियोसे शुभमूह्ते ठीक करनाया गया। तोकतामिश्रके दूत लोटा दिये गये। तेमूरी सेनाने सूच विधा। उसकी सेना यस्ती (आसुनिक तुर्विरतानशहर), कराचुक (तुर्विस्तागसे पाच करसवपर सिर नदीमे गिरनेनाली नदीके ऊपर), और साप्रानके रास्ते आगे बढ़ते उत्तरकी ओर मुउकर ६ तप्ताह पृथा-वनस्पति-हीन मंदानम चली। बहुतमे धोडे रास्तेमे चारे बिना मर गये। ६ अप्रैल १३६१ ई० को तेमूरी सेना नीले पानीवाली नदी (सङ्क उजेन, सरीसू) के तटपर पहुची। नदी बढ़ी हुई थी, इरालिये थके हुय घोडोको कुछ दिनों विश्वाम दिया गया। २६ अप्रैलको प्रसिद्ध मेदान (कुनपुकताग= लघु-पर्वत) पर पहुंची। दो दिन और चलनेपर इस प्रदेशका सबसे बड़ा पहाट उलुगताग (महापर्वत) आया—पिंत इस पर्वतोंका नाम ओरताग (उक्च पर्वत) और करताम (गंदा पर्वत) था। आगज तुकी-के खान अपनी गामिया यहीं बिताते थे। इन पहाड़ोंसे बहुत-सी नदियां गिकलती हैं। तेमूर-लंग उलुगतागके ऊपर चढ़ा और वहांपर इसने २० अप्रैल १३६१ ई० को शिला-लेख खुग्वाकर एक पाषाणस्तंभ स्थापित करवाया।

यह विालालेख आजकल लेनिनग्रादके प्रिमताज-संग्रहालयमें है। अभिलेखमें ऊपरतीन पंक्तियाँ अस्त्रीमें, फिर ग्राठ पंक्तियां जदगुर-सिपि तथा तुर्की भाषामें है। उदगुर लिपिके कायदेके

ऋनुमारइपन्यदिष्यात्रक्ष र तो १११ । सच्यान्य विश्वयस्य । ११४४ । तस्य । ११ तुर्की श्रापाम कृतं रहेर । तस्य । । १

- १ ताम्कसतीयमधान्ताः भाग
- र सिन्द्रांचा अर्ग स्वन्ति ह
- इतक्रतग्रापुराप्यगेषात्रिक स्था । तसामगरानाम
- ४ किमा याउदिवा व सम्म पीम ।लग् वावसुन मेप
- प्रविकास-तिविधाः
- ६ तद्वा ामपत अमे जाता
- ७ तर-रो म विशिष र गत शिमाव । ।। त्या विसार
- s. याद कितागे ।

आतो प्रस्तान वर होते हैं वर्ष होते हैं। अनुक (अधियुन) स्तीरपक्री से पार्य का सर अने क बाद अलाकराम ( । नावराम , रागारम ) निर्मार पर में। मार्गाम रहा मार पान । चुकेथे। स्मद , महोने तभी मा एरे में भाजाय महात (बागर) । गा मा, मा मा तरह महमा ना । हिनी रोता जीवता कि भार कर, सभी तर के जान त्या ।।। ।।। कि वास भी कानी विसंसलपुर ही। उस्तानिक मावासिकार भी परिक्रित पर अस्त । असे परित साबित हरी। रसदरा निर्हे मेल, यजरा मोरभाप मितातूमा स्व (रस) मिता मातिपारिसा। ही साना अफसर मा साने जा अन्याजा को जानको नहीं भी। विस्त नेपम्केन भी।। न प्रणाली लोगोंको मुती व ी सी । ह महे १३९८ ई० को उपी जिलासा रत समा । तार्नमान ्र तककी भूमि घेर की । विराविधा हिरेन वचा हुन जानगर वी गरभाग भार गरा । श्रिविक फुस थे, कि अभेरी किर्फ अंटि-मारे जावारा में ही सारा गया। तपुर ही वा राजिया कि कितने ही दिनोके नानो मार्गाचन गया। आगेतानं की नह नह सी।।। नदी उत्पर्क पाय प्राधि वहीतेमरनं शपनी सेनाती परेट देशी-- नाला, वालारा, राहा, गवामा, अगान रालाय सांजा बाघका चमजा डाले बोजागर सागर सेनिक प्रपत्नर असके साम ने। तेगुरवे रवा अपन विनयर पद्मराग-जटिन एक गक्ट पहिना पा। उसके हाथम गरा भी, जिसा सिर पर ने 111 सरगणा। तेसरने अपनी सेनामें इनाम काला गिना "सरिम" (शावा) ना नाना वलार करा मार्का भागन-पर अपने बादगाहब सामनेसे मलागी की निकली।

फर ज्योतिषियोंने शुभगृहते वेदा और १२ मिका गिर्जा मुहम्मद सत्तान १,१०० (तमर पोत्र) की अर्थानतामें हरान भेता आगे उदी। को दिन जालेपर देशन हा पता उस है दोने जान गा, जिनने अब भी आग गोजद बी। पत्तिमें वह नो तोद (छोटा बूटा)- में। जाको ही नो एउं में राम गा, जिनने अब भी आग गोजद बी। पत्तिमें वह नो तोद (छोटा बूटा)- में। जाको ही नो राम कर नेतामा, कि सत्तर जमहोमें अग मिली, किन्तु हुन्मन सकती पा। नहीं। गढ़ सुनकर नेत्र भी ज दी कर ने तोना हा पर पहुना। उसके तुक्तान सरदार गेरा अपके ति ता अग पक्ष पर पहुना। उसके तुक्तान सरदार गेरा आउदि बदाने तगतार जलदी-करदी दो दिन-प्राहि के को बाद कुछ झोपडों को दखा। नह प्रतीक्षा करने तगे। जब उनमें एक मनार निक्ता, ता अग पक्ष कर तेमूरके पास छे आये। पूछतेपर बदीने हहा—"मेंने एक महीन प्रति तोकतानि हक दें। हो। की अ। कुछ दिन हुये दस कव वपारी ने निक मेंने पासके जगता कि देखा।" तम्रने अने पी के गिल्ही मेज, जो कुछको मार बाबति । वह विनाव र दे अग्रें। उनसे निहिन्त स्वर पा फिर मैनाने कन्दी जलदी कुच करना शुरू किया। २८ मईको तेमूर यागिक (उराल) नदीन तटपर था। नदीक अपरनी शोर पार

करद्दिन । । क्रवाहसेतुरचो का राजात्राति । । । । स्तर्भाताः क्रितोक्सामिसः की सनाहत्व के केशिक्षणे हाई है। बणूरहाकुम के १० - (१५ तक्षणका १०) का उनका साम सर्वाञ्चाला । '

जन १३६१ किया नगर व (नाम्परानी अपा) कराउँए ता। अनुसामा उस समय वर विता कीर ह (प्या) गल नागक होलक अन् उरा अन्न हिमार (हाल) प्रार प्रजव किमिया न प्रारंग मिनेना पतीक्षा कर रहा था, साथ जे जान भाव। (४ ११) के वा वार अपामार तेनात कर जिल है। अन् भूमि दरास्ताना थी, जिसन ताना तसर, च पराहि मिं क्षा पहिल्ल था। जल्दो ती खार पार्कि अनुकी विचयरका याग पति । एक का तह रावका उत्तुय दिया स्रोर बारा, भूणार भीर पन नाट रामक नदीमे-जिस हो इसा । का महा पता वना, कि लोक्सिम गहरी वारा वर्गार भवन अस्ति। भवाना वास्ता हा सनिह तत्तर भन्ति। व्हाइर संभापकडे चारीस विदिया हो भी व इ निष्ठर एपूर्व । सारा गा माभद पा तम व त अर्थ सम छ । तिसुर पसद नहीं बरता था। व । त्यान बटा, कि हम केक्सवप भारवर्धिक कपाय जा रह ो, त्रीक्त उसे नहीं पा राक । प्रताम का को एक तना । पता तमा । एक ति । र उत्तर वा वाच उत्तर पता पता लगा के लिये बरा। बाकी नहीं सेना देखनर सात-आठ का विवाद ना । राम पण्डरता करता नह पीछे वादा। देखत ही मा उराने प्रोर दोरे। एवं निरो । स्तराज्यभा । समा ता ग्या पार दूसरे तीरसे यह स्तय भी पारत हमा, लिकिन हि सबर हेन स्तय तिया में घाना बलात रहा। बोर्ज गिर भया, तो अपने दूसरे वाउता लिया। उस धानको भी बाजमा तरूत भाषा मनवा अहर व धरकर मुनिश्विरना सिर शायकर नाथ उलीट गय, व क्या हो यो। ११० लगा नवा ज्यो । मध एक दूसरी राभुरी मेना या ग है जिसके सारण तत्त्वाच पो ज करना न्हा दिया ।

ेत्यक्तिमहा प्रतिरुपु तेका त्रस्वकी उपाधिकी, जिल्ह्याहो । त्य शिरो उत्त भी प्राविधी इजाजत भी । दिन्धिया समय भा त्रस्व विष्युत्ति प्रति विषया । त्यस्य त्रस्व पराविधा उत्तर्भे विज्ञाके मी किसुर साफ वर्षस्य था।

नवर्त- ।वा वेमण सवा १४ प्रधा भिष्ठभो, कहा गीमवाग पावी गव वडी टर्भा प्रोर्घणोपूली-के बाद हो उमा च भी मार्ग है। उसके हारण वह समाव प्रात्म गता कि मुलके प्रवास पोलीस घटेंगे पाच तार तमाज पत्न ही ज्यास्या क्रमे की जाया जाया (कारता इकर यात ही नमा मर्ग तामाका खड़ी दे बी। पोकताभिशकी यही ती। भार किपी है हुन्ते हुन्ते । भक्त उनक भाग स्थानने दूर सीवते ऐसी जगन नाया, जहा रसह-पानी दुर्नभ हा जाया तमू जिसुद्व पाराव स्वार्म मा ननापीय । स सलाह वरके वीप हजार सेवाक साम उमरवाम विजीको जाग चाहु एपर भेजा। इसी समय ४-६ दिन वर्ष पाला की, जिसक तारण सबी बहुत ११ गरे। सामान १८ वर्त (२०८१ क) रा स्रासमान साफ हुआ। अब वन्मारीक दनम कन्द्र रितानम पहुचन रामुरने अनिवास को व्यवस्थित तराहुये कुरानके फानहा सुरा (ग्रन्थाय) की माल प्रापनो (पिश्वापा) हे गनपार उस तान जिल्लान ।। अ । अ की होनेपर भो भना हा उत्पाह गर नही या। तमस्त दिखन दे हर काम छन। या पार तो तता मिना र अष्टाबरदारसे ठहरा िया, किया के समाय यह अपने मिरादेगा कि क्यारे कराम ले वामादाला येनापति बन युद्ध छडनका करा, तो उसन वोधवामिश्रसे भाग हो, हि हमार वर्तधी है उत्यारे अमीर हो इसी बनत मेरे हवाट किया जाय। तोकनाबिनन युद्धके बाद ईने छ। । । विना, लेकि। । उ इससे सन्दर नहीं दुष्पा मार अपने सार प्र<u>कता</u>न (श्वेन पर्वत) ननी के तथा शियन ही दूसर आर्मियों है साथ वला गया । तमुरके घड-एक्सियापर याक्क्सण करत समग्र गृह प्राक्ताम करीका दी क्रिजाने रहता था । हालमें नह यन्युनपार श्रद्धियानोपीलमें बरा गया था।

मुद्ध मारंभ करनेसे पहले तेम्दने घोडेंगे उनरकर दो रक्य (नगरकार) नभाज पढ़ी। सेनाने 'श्रत्साह प्रकार'' फोर 'सुमन'' का नारा जनाया। हाल श्रार ना, हे जाश यने। हमें समय सलीके वशज तथा घरोफोके मुनिया संयद बरकाने विजयकी भिनिया गणी हका सिर नम करके हाथ उठा हुआ की। शसुक्-दरनाम (इस्लामके महानुष्) सह्मक्जामके यशज द्याम स्नाम विवादहीन मुसुक

भीर शेख इस्माईन कुरानकी आयत पढ़ रहे थे—"भ्रो मुसलमानो, अल्लाहके आशीर्वादको याव रखो। यही है, जो कि तुम्हारे उपर हथियार चलानेवाले शत्रुभोंके हथियारोंको रोक देता है। अल्लाहसे उसे। विश्वासियोंको उसपर विश्वास करना चाहिये।" मुट्ठीभर कंकड़ियां लेकर दुश्मनकी और फेंकते हुये इमामने चिल्लाकर कहा—"उनके चेहरे काले हो जायें।" किर तेमूरकी और मुंह करके इमाम बोला—"जहां चाहे जा, अल्लाह तेरी रक्षा करेगा।"

चतुर्थ सेनाके कमांडर अमीर संपुद्दीनने सबसे पहले आक्रमण किया और शबुके वाम-पशका तोड़ दिया । तोकतामिशके आदिमयोंने चारों और फैलकर उसे घेरना चाहा, लेकिन उन्हें रोककर पीछे दकेल दिया गया। वामपक्ष कुछ नष्ट हो गया और कुछ पीछे हटनेके लिये मजबूर हुया। इसके बाद दूसरे सेनापित अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। भयंकर हत्याकांड होने लगा। तोकतामिशके तेमूरके केंद्र—दक्षिणपक्षके प्रहारको रोकना असम्भव समझकर उसके वाम-पक्षपर प्रचंड प्रहार किया। वामपक्ष टूट गया और मुख्य भागसे उसके कितने ही ग्रंश अलग हो गये। तोकतामिशके वस्तुतः बीचसे चीरकर पीछा जा धरा। बड़ी भयंकर अवस्था थी। तेमूरने आदिमयोंको विश्वास पैदा करनेके लिये अपने पोते अबूवकरको हुकुम दिया। उसने गारकके दस हजार सवारोंको ले वहां जा घोड़ेसे उतरकर कहा—"तंबू गाड़ो, आग जलायो, खाना तैयार करो।" इसका प्रभाव तोकतामिशके उपर पड़ा और जब तेमूरकी रिश्वतके कारण उसके छोजारदारने संडेको नीचा कर दिया, तो उसकी रही-सही हिम्मत भीटूट गई। वह पीछ हटकर गुरजी मा जिश्वानियांके राजा वितृत (विथोल्ड) के पास भागा। युद्ध तीन दिनतक होता रहा, जिसमें एक लाश किंगचक मारे गये। तेमूरको भारी परिमाणमें रसद ग्रीर दूसरी चीजें मिली।

युद्ध-क्षेत्रमें ही डेरा डलवा विजयके लिये अल्लाहको धन्यवाद देते तेमूरने सेनामें इनाम बांटे ग्रांर हर दस आदमीमेंसे सातको शत्रुका पीछा करनेका हुकुम दिया। वह बोल्गातक गये, जिसमें फतलंगे बच गये शत्रुकांमेंसे कितने ही इब गये और थोड़ेसे ही प्राण बचाकर निकल पाये; जिनके भी वीवी-यच्चे, गुलाम और वन-संपत्ति तेमूरी सेनाके हाथ लगे। तोकतामिश्चका रिनवास भी पकड़ा गया। विमुरी-सेनाने अजक (क्रिमिया), सेराय, सेरायचुक, हाजीतरखन (अस्वाखान) तक लूट-मार और ध्यस्तिता मचाई। सुवर्ण अद्भेव लिये यह इतना जबर्वस्त प्रहार था, कि उसके बाद वह फिर अपनी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच सका। उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, बोल्गातट उजाड़ हो गया और सलाव्यिति परिश्रमसे बनी वहांकी समृद्धि खतम हो गई। तेमूरने उरतुपा (स्तावरोगोल) जिलके कंतुरताक नजदीक अपना विविद्य गड़ा। योद्धाओंने यहां विश्राम किया। उनके साथ घोड़ों, ऊंटों, ढोरों, भेड़ों और तरुण डास-दासियोंकी भारी संख्या थी। रूप-रंगमें अत्यंत सुन्दर पांच हजार तरुण-तरुणियां तेमूरकी सेवामें गई। लूटका माल इतना मिला कि सारी सेना संतुष्ट हो गई। उरतुपामें छब्बीस दिन रहकर तेमूरने विजयोत्सव मनाया। यहींपर लघुविजय (फतेहनामा-कुचुक) जिल्हा गया।

इसने बाद तेमूर समरकंदकी धोर लौटा। ग्रक्तूबरमें वह सावरानमें था, फिर उतरार होता राजधानी समरकंद पहुंचा।

योगलानके लिये उद्दगुर श्रक्षर तथा मंगोल भाषा में २० मई १३६३ ई० की लिखी हुई तोकतामिश-की यारितक (शासनपत्र) मारकोमें श्रव भी मौजूद है, जिससे मालूम होता है, कि १३६१ ई० की भारी पराजयके बाद फिर वह अपनेको संभालने लगा या और तीन-चार वर्षोमें इतना संभल गया, कि तेमूरको फिर उसकी तरफ व्यान देना पड़ा।

हितीय अभियान (१३९५ ई०) — २० फनरी १३६४ ई० को फिर तेमूरने तोकतामिशके विषय प्रस्थान किया। उसके ग्रन्त-पुरकी कुछ रानियां मुलतानियां (ईरान) भेज दी गई ग्रीर कुछ समरकंधमें रखी गई। शम्बुद्दीन श्रनमानियों को शिश्च तेमूरने तोकतामिशको समझाने-बुआतेकी कोशिश की, लेकिन उसका उत्तर बड़ा उद्धततापूर्ण था। दूत लौटकर काकेशसके सानुआंपर कास्पियन

समृहरो पांच फरराख (लीग) दूर श्रपने स्वामीसे स्राकर मिला। उस वक्त वाम-पत्र समुद्र-तटसे पहाइके ऊपरतक विष्या पड़ा था। प्रबकी तेमरी सेनाने काकेशसके चरणोंमें कास्पियनके पश्चिमी किनारेका रास्ता निया था। सेनाको दरबंदके दुर्गम घाटीको गार करलेमे दिवकत नहीं हुई । तोकतागिशकी प्रजा काइतकने छेडखानी की, जिन्हे तेमूरने भयंकर हत्या करक खतम कर दिया, उनके गावोंको नष्ट कर दिया । सेना आगे बढती चली। तोकतामिश तेरेक नदीके किनारे मुकाबिलेकी प्रतीक्षामें बैठा हुआ था, लेकिन तेम्री सेनाको देखते ही वहांगे भाग चला । पहिले कुरापर और तेरेकपर तेम्र तथा तोकतामिक एक जित हुये थे। २२ प्रश्रेल १३६४ ई० को दोनोमें युद्ध हुआ । शत्रुके सेनापतियोंके आगे बढ़नेकी खबर पाकर तम्रने अपनी सत्ताईस सेनाम्रोके रााय ग्राकमण कर शत्रको पीछे हटा दिया। पीछा करते हुये उसके भ्रादमी ग्रधिक दूरतक चले गये, जिसके कारण तोकतामिशकी सेनाने मुड़कर जब हमला किया, तो उन्हें तिरार-बितर हांकर पीछे भागना पडा । यह सबर सुनकर शत्रुने स्रोर भी पीछा किया । तेमूर उनपर बाणोकी वर्षा करने लगा। उसका तरकश खाली हो गया। तलवार और भाला भी दूट गये। इसी समय नोकतामिशके रोनिकोने उसे घर लिया। इस समय शेख नुष्टीन और उसके पनास बहादुरीने घोड़ेसे उत्तरकर बाणवर्षा करके तेमूरको आउ दिया। दूसरे अमीर भी दुश्मनकी तीन गाड़ियोंको पकड़ने-में राफल हुये, जिनकी मददशे उन्होंने मोर्ची-बंदी कर दी। सेना आमपास जमा होने लगी, आजे वजने लगे। जयुने समझ लिया, कि उसका प्रधान शिकार कहां है, किन्तु वह इस गोर्नाबन्दीको नहीं लोड सका। इसी सभ य अनुकेदक्षिणपृशको तेग्री सेनाने ध्वस्त कर दिया। तो भी तेमुरके वामनक्षकी स्थिति अन्ही नहीं थी। शनुने उसे तोड़कर चारों भोरसे चेर लिया था। अपने कमांडरके हुकूमपर गैनिक पाइसे उतर अपनी-अपनी ढालोके नीचे पुटने समेटकर बैठ गये। चारों ओरसे वर्षाकी बूंबोंकी तरह हिथियारोंके प्रहार होने लगे। इसी समय जहानशाह बहादर अपने घोडरावारोको लेकर दोड़ा, सौर महार करनेवाली अप्मेनाके दोनों पक्षोंपर ट्र पड़ा। पलड़ा पलट गया। वह स्रोर उसके माथी दूसरे सेनापतिने गिलकर शबुके वागगक्षको मार भगाया । फिर केंद्रके साथ संघर्ष आरंम हुआ । विश्वक रोनापति यागलिबीने तेग्री सेनापति उसमान बहाद्रको द्वद्युद्धके लिये ललकारा । दोनां मैदानमें उसरे । उनके मनुगागियोने भी प्रपने सेनापतियोंका अनुकरण किया। यागिल शि शायद पोलराजा गागैलोन था। सवर्ष भयंगर हुया, किंतु ग्रंतमें किपचक सेनाको हारना पड़ा। तोकतागिश श्रोगलानो (राजकुमारों) श्रीर नोगनों (यमीरों) के साथ भागा। तेम्री सेनाने उसका पीछा करके भारी संख्यामें नियमकों की तलवारनो घाट उतारा। जो बंदी हाथमें आये, उन्हें भी पीछे प्राणोरी हाथ बोना पड़ा। इस विजयसे प्रसन्न ही तेमूरने सिर नंगा करके घुटने टेक अल्लाहुके सामगे दुआ पढ़ी। अमीरींने तेमूरके ऊपर रत्नोंकी बरसा की। नेमुरने लुटके माल श्रीर श्रपने पासके धनमेरी भी सैनिकोंमें खूब उदारतापूर्वक इनाम बांटा।

तोकतामिशका पीछा करते हुये योल्गाके किनारे-किनारे तेम्र उकाकतक गया मीर बोल्गाके तूरातू घाटणर थे। इी दर ठहरा। उसने उकस खानके पुत्र तथा अपने शरणागत को इरिअक मोगलान को सुनहली खलग्रत भीर कीमती कमरबंद प्रदान करके उज्बेक रिसालेके साथ किपचकांका खान बनाया। तोकतामिश बोल्गारोके जंगलोंमें भागा। पहले ही प्रमियानवाले घाटसे बोल्गा-गार हो तंमूर सोगं, चांदी, रामूर श्रोर दूसरे बहु मूल्य भृगछालों, रत्न-मिण, मोतीकी अपार राचि तथा भारी संख्यामें सुन्दर लड़के-लड़कियोकी नियं दिनयंगरकी भीर चला। उसके किनारे मङकिरमान स्थानमें जाकर बरिवयारोक मोगलानके डेरेपर जा पड़ा भीर उसे बिल्कुल नण्ड कर दिया। बरिवयारोक पुरिकलसे जान वचाकर भागा। पीछा करते तेमूरी सेनाने दोनके तटपर उसके रिनवासको जा पश्चर, लेकिन वरिवयारोक भाग निकला। तेमूरने भोगलानके रिनवासको साथ अच्छा बर्ताव किया, भीर घोड़ तथा दूसरी मेंटे दे उसे बरिवयारोकको पास मेज दिया। मीरांशाह अपनी सेना लेकर दूसरी थोर गया हुआ था। उसने एलारज किलेको रार किया। मास्कोका तस्म महाराजुल बासिली भपने चना ब्लादिनिरको राज-धानी सीग खोका नदीक पीछे कलोस्वाकी भीर भाग गया। वहांसे उसने महासंघराजको लिखा, कि कुमारी (मिरियम) देवीकी प्राचीन मूर्तिको सासको है आश्री, जिसमें देवीके प्रतापसे नगरकी रक्षा हो।

भक्ताकी दो यातियों के तीच में मित ताई गई। लाग चिरुता रहे थे—"गगताना) गा, 1 का ता । 11 मारकों के एसरप्सन गिर्जम कुमारीका बड़ा स्वागत किया गया। तेपूर दाना के 1, 7 गाग कि तो गया। भगवान्की माने मार में को बचा लिया, नहीं तो नेम्रने उन की वहीं द्वा । 1) 11 मित का चार वर्ष वाद १३६ -१६ ई० म दित्तों की । तम्यत कुमारी के पतापत । 1, 16 के 17 मार स्मन्तों के यारे वाइके भयसे वहां और रहना पमद नहीं किया। वह दक्षिण ने 11 के 11 मार्ग महिता हो पार्थना व्यय गई। उसने मुस्तामानों को मत्य चरक वार्ष । गागा। 1 मार्ग कटवा दिया और सहरमें आग त्यावा दी। फिर बूबान और आर्जियाम गत्या। गागा। 1 मार्ग करवा दिया और सहरमें आग त्यावा दी। फिर बूबान और आर्जियाम गत्या। गागा। 1 मार्ग मार्ग का किया के पुढ़कों उसने धर्म युद्ध (जहाद) घोषित किया था। भाराकी भागि हो उसने पार्थ । 11 मार्ग मार्गिकों मिटाकर शुद्ध करना वाहा। उनकी पस्तियों को तम्रों सेनाने जठा दिया चन गिर्य । 11 मार्ग मार्गिकों नेट कर दिया। हाजीतरखन (महत्राखान) नगरम विश्वामघाता। गाग । 11 मार्ग मार्गिकों नेट कर दिया। हाजीतरखन (महत्राखान) नगरम विश्वामघाता। गाग । 11 मार्ग मार्ग मार्ग नो बेल्या नो वेल्याके गामने बर्कना गोटा वर्ग नहीं ठहर सका। भीनर घुम मन्त्या, पत्र पा वार्ग । 11 मार्ग महत्र को नगरमें आग लगा दी। वहा में नेमर किया का पार्ग । 11 मार्ग पहुंचा। वहा भी नागरिकों को अंडोकी तरह जबह करक अहरम गाग त्या राग ।।

इस प्रकार विषयन देशको पृरी तोरने बरबाद वरक तेमूर पर १६ प्रीर पागर ॥ ।।। यन । लोटा । वह प्रपने साथ नत्नसे किपचकाको भी ने पाया पा, जिनमे बीत्यारोक पाया । १४ ॥ । १६ निवासी करावल्पक (बाली टोनी) भी थे, जिनकी सताने प्राज प्रसान सकता पान । यन विकास स्वायत्त-गणराज्यमे बसी हुई है।

वसके बाट तेमूर बहुत नहीं जिया, श्रोर १३६६ ई० में गर गया। सका वर्णन त्या । सार ॥। करेगे।

तेमूरके लोट जानपर ताकतामिश फिर १३६ = ५० म सरायने क पर सा, ११ । वार है। । । व तबतक उसे सभाल लिया था। बुतुलुबने तोकतामिशको मार भगाया। बढारी वपनी तो तो, वा पु । ।, स्वजाने प्रोर बहुतमे प्रनुयायियोके साथ भागकर वह किरोफ गया। सुतर्ण प्रार्थ। । । । । । । । । शासक था। जिस तरह उसके वेभवका गितारा चमका, उसी तरह वह प्रस्ते भी राज्या।

# १३ कोइरिअक ओगलान नूजी, ओगलान, उन्स-पुत्र (१३९६<sup>२</sup>)

न्तिभागवर उस समय तेमूर-लगके दरबारग रहता था, जानिक तेम्रन किया का विभाग किया। एक इतिहासकारके अनुसार लोकतागिराकी पराजयके बार नम्रन का नांका किया। इस ७७७ हि॰ (२ जून १३७५-२० मई १३७५ ई०) म दे दिया, लेकिन इस सन्म । विभाग हा। है, क्योंकि नेमूरका दूसरा अभियान १३९५ ई०ने और पहला अभियान १३९० ५० व वृथा था।

# १४. तेमूर कुतुलुक, तेमूरवेक-पुत्र (१३९५-१४०० ई०)

तेमूर-लगके सबसे पहले आक्रमणके समय ७८६ हिं०, (१० जून २३०० ० ०० वृत १३७० ई०) यह तेमूर-लगके साथ था प्रोर तोकतािमधकी अवम पराजम हानक नाव ७६। ति ० (६ दिसम्बर १३६० ई०-२८ नवम्बर) में तेमूरने इसे उसके उलुगका साम नाम नाम कि मेम अभियानमें तेमूरके किणवक्ते हुटते ही तोकतािमधि इसका गवर्ष हुआ। तोगा माना प्राप्त केन्द्रिक कुनुलुकके पक्षमें था। वह तोकतािमधकों तो मार भगानेमें सफल हुआ, ठेकिन उगर वर्ग गामपर कोइरिश्रक उस्स-पुत्रका अधिकार बना रहा।१३६७ ई०में लिथुवानी राजािब्यूनने नम्र कृत् । ५५ जन्द आक्रमण किया प्रोर कई हजार तारतारोंको उनके स्त्री-बच्चोंके साथ पक्षड के गया। । नाम्सार पाले वोलाम और बोकके बीचमें बस गयें। ईसाइयोंके बीनमें इस्लाम को कायम रंगना उनके निर्ण पुरिक्त मा, इसलिये वह दूसरी पडोसी जातियोंमें मिश्रित होकर ईसाई बन गयें, और केवल तान्नार उनका नामभू रह गया। तेमूर कुतुलुकने बड़ी जल्दी फिर अपनी शक्तिको इतनी गजबूत कर ली, कि उपन चितुत्ये

बांग की, कि प्रपत्न राज्यक कियेफ नगरमे भागे नाकतामिशका मेर पारा भेज दो। बितुतके इन्कार करनेपर उसने प्राप्तमण कर दिया ग्रोर १ ग्रमस्त १३६६ ई० का लिथुनानी ग्रोर किनवक मेनाओं में भारी लहा है। निवृतको अपन बाहबी हिथियारोपर चहुत भरोसा था, जिनका ग्रानिष्कार मगोलोके बार दी रिश्वपरोक गहार हालम ही युरोपम किया गया था। लेकिन जम समयकी तोषें ग्रभी बहुत आर्थक व परिवासे थी, दागनसे पेदा हुई गर्मीको उनको धातु बदिवत नहीं कर मक्ती थी। कृतुलुककी सेनाने पीछ जागर विश्वपानी पित्तको तोड दिया। लेकिन, तोकतामिश चहासे निकल नुकाथा, बितूनको भी जान लव र भागना पडा। विश्वपानी सेना नष्ट हो गई। किपचकोने भगोडोका पीछा कर कितनो हीको गारा ग्रोर वितक्ते बनाया। तारतारोने लुत्कतक लिथुवानी राज्यको लूटा। उन्होंने कियेफ नगरपर भारी जरभागा लगाया। इसके बाद सात सालतक ग्रोर तोकतामिश इनर-उद्यर २,टनता थिया। अन्तमें चह पश्चिमी साइबेरियाके तुमान-जिलेमे शादीवेकके हुगुमसे इदिकूके हाथो गारा गया।

उत्पाद्ध १०० कि (३ सिन्धर १३१६ ५०-१२ अगस्त १४०० कि) में बोल्गाके किनारे कजान नगरम गरा।

# १५. शादीबेक, तेमूरबेक-पुत्र (१४००-१४०८ ई०)

कियानानेका पूर्वी भाग प्रव भी कोइरिश्नक हाथमे था। उसके पिरचमी भागपर वादी जेक शासन करने लगा। विभि एई गउति के कारण शोख होकर मास्की क महाराजुल वासिलीने कई गाली के कर मही भेजा था। १४०५ ई० में कर उगाहने किये खानका दूध मास्की गहुना। तेमूर नृतुलुक लिथुवानी राजाको पाठ पढात अपनी काफी धाक जमा ली थी, इमलिये महाराजुलने दूतनी भी मेट-पूजा की प्रोर कर पिया। ५०० हि० (२३ दिसंबर १४०५-२१ जनवरी १४०६ ई०) में शादी बेक का प्रामित्र उदिक् रवारेज्यको तमूरियास छीन प्रमीर अवाकी वहाका राज्यपाल बना लोट गया। शाय इसी साल देव-अवाको विन उराकियोको एक बड़ी जमात तेमूरी मिर्जायलील मुल्तानसे नाराज हो गई शार समराव हरी कर रवारेज्य चली गई। तुमा तेमूरियानके पोत्र दुकमान बादवाहके पृत्र पीरवाद-शाह तेम् री सुन्तान अनुमर्दको इससे भागवार माजन्वरान (ईरान) में भाग गया था। वह बहुमि रवारेज्यको प्रामित्र वादवाह बनाया छोर मिर्जी खलीलके विये हुये धनको उसे भेट दे वह माजन्य कि विने रवारकाता वादवाह बनाया छोर मिर्जी खलीलके विये हुये धनको उसे भेट दे वह माजन्य कि विने गय। स्वारेज्यको हाकिम अब भी प्रका था।

गावीतक ८११ हि० (२७ मर्ड १४०८-१५ मई १४०६ ई०) में मर गया ।

# १६ . पूलाव खान, तेमूरबेक-पुत्र (१४०८-१४१० ई०)

भार्यकी जगहमर पूजाद गदीगर बैठा और अमीर इदिक् सारी सल्तगतका बजीर-आजग बना। उसने अंकाको छोटा उसकी जगह बगजरोको ख्वारेज्मका राज्यपाल बनाया ।

पिरतार तं विधाणते द्वियेपरकी श्रीर वहते लिथुयानियापर श्राक्षमण किया। गास्को के महाराजुलने कर ताकी रक्का वाप्ति हिंदी देव होने के प्रकार के प्रकार के किया है है किया है है किया है किया है किया है कि

लिये गये, सथान कपड़े छीनकर नंगे करके जाड़ेमें मरने के लिये छोड़ दिये गये। यादिगियोंको एक दूशरिके साथ जंजीरीमें बांच दिया गया और एक तारतार चालीससे यदिक यादिगियोंको काचूमें रख सकता था। छेकिन, मास्कोका मुहासिरा सफल नहीं रहा। दूसरा चारा न देखकर इदिकू तीन हजार खबल जुरमाना छेकर लौट गया। लौटते बक्त उसने र्याजन नगरको लूटा। इदिकूने इसी समय महाराजुनको पत्रमें लिखा थाः—

"इदिकू, राजुल-पुत्रों ग्रौर राजकुमारोंसे सलाह लेनेके बाद वासिलीको ग्रीमनंदन भेजता है । यह मालूम करके, कि तुमने तीकतामिशके पुत्रोंको शरण दी है, महान् खानने मुझे आजा दी, कि तुम्हारे विरुद्ध चढ़ाई करू । तुम हमारे व्यापारियोंके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं करते, बल्कि तुमने हमारे दूतोंका भी वहा श्रवसान किया है। अपने बूढ़े श्रादिमयोंसे पूछो, कि क्या पहले कभी ऐसा होता था। उस समय क्य अपनी राजभिक्तके लिये मशहर था। वह खानना पिवत्र सम्मान करता था और नियमपूर्वक कर अदा करता था। हमारे व्यापारियों और दूसरोंके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। इसकी जगह तुमने क्या किया ? जब तेम्र कुनुलुक सिहासनपर बैठा, तो क्या तुम स्वयं आय या तुमने अपने राजकुमारी या अपने एक बायरको भी भेजा ? तेम्रके मरनेके बाद शादीबेकके ग्राठ वर्षीके शासनकाल में क्या समने एक बार भी माजाकारिताका कोई भी काम किया ? और अंतर्म पूलाद खानके तीन वर्षीके सिहासनपर बैठनेके कालमें गया तुम या जेठे रूसी राजपुत्रोंमेंसे कोई ग्रपने कर्ताव्यको पालन करनेके लिये यादिमें गया ? तुम्हारे सारे काम ग्रपराधपूर्ण हुये। जब फेदोर कोसका जीता था, तो सारे ख्यी उसकी सजाह मानकर अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन तुम यत्र उसके पुत्र जानकी बात नहीं मानते, जो कि तुम्हारा कोषाध्यक्ष और मित्र है। तुम बड़ोंकी सलाह माननेसे इत्कार करते हो, जिसका परिणाम देख ही रहे हो, तुम्हार देशकी बरबादी हो रही है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, तो अपने सबसे बुद्धिमान वायरों--इलिया, पीतर, जान निकितिच ऋादिकी बात मानो और ऋपने किसी वह अभीरके साथ वह भेंट भेजो, जिसे रूस जानीबेकके पास भेजा करता था । रूसी लोगोंकी गरीबीकी वार्त बताकर तुमने जो खानको वहलाना चाहा है, वह सब अठ है। हम तुहारे देशके कोने-कोनेको हेख जुके हैं। हम जानते हैं कि हर दो हलके ऊपर तुम्हें एक खबल कर मिलता है। यह पैसा कहां जाता है ? हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते। तुम नयों एक अभागे भगोड़ेकी तरह काम कर रहे हो ? सोचो ग्रार अकलकी बात मानो।"

लेकिन महाराजुलके ऊपर इदिक्के उपवेशका कोई धसर नहीं हुआ, वर्षोक्ति वह नियवनीकी भीतरी हालतको अच्छी तरह जानता था।

८१३ हि० ( ६ मई १४१०-२४ मप्रैल १४११ ई० ) में पूलाद खानको तेमूर खानने मार

# १७ तेमूर खान, तेमूर कुतुलुक-पुत्र (१४१०-१४११ ई०)

इतिहासकार अब्दुरंजाक समरकंदी (१४२२ ई०) के अनुसार \* यह तेमूर कुतुनुक सानका पृत्र था, लेकिन गफारीने इसे शादीबेकका पुत्र कहा है। शायद हैं यह तेमूर कुतुनुकका ही पृत्र था। प्रकाद सानके वक्त राज्यका हर्ता-कर्ता अमीर इदिक था, इसलिये उसको दबाये विना तेमूर गानको पुरक्षित नहीं समझता था। इदिक भागकर स्वारंज्य जा तैयारी करने लगा। तेगूरने अजक बहादुर और गणनके नेतृत्वमें सेना भेजी। स्वारंज्य-शहर (उरगंज) से दस दिनके रास्तेपर साम नामक स्थानमें लड़ाई हुई। स्वारंज्यका राज्यपाल बगजले मारा गया और इदिक हारकर स्वारंज्य भाग गया—यह सायद ५१४ हि० (२५ अप्रैल १४११—अप्रैल १४१ ई०) के आरंभकी बात है। तेमूरके सेनाणित दिकिना और गजन भी पीछा करते हुये स्वारंज्य पहुंचे। उन्होंने ६ महीदा इतिकृको मुहासिरमें रवला। इसी समय पता लगा, कि तोकतामिक्ष-पुत्र जलालुद्दीनने तेमूरको हराकर गदी छीन ली।

<sup>\* &</sup>quot;मतल-उस्-सादैन-व-भज्म-जल-बहरेन्"

# १८ जलालुद्दीन, जलाबेर्दी, सेलेनी, तोकतामिशका ज्येष्ठ पुत्र (१४१४ ई०)

जता नुद्दीनने गदी सभातते ही स्वारेज्यमे तडते किपनक सेनापतिके पास पेगाम भेजा, कि ्दिक् हमारा वश्मन है , उसे पगड लाओ । फिर उस । दूसरा सदेश भंगा, कि प्रगर इदिकु प्रपने पूत्र सुरतान महमूद तथा उसकी पत्नी (जा कि जलालकी बहन भी भी) को मेरे पास भेज दे स्रोर सिक्सा तथा सतवा गरे नामसे जारी करे, नो उससे नडाई मत करा। ग्रमीर गजन भी जलालुद्दीनका बहनोई था। उसने मुलह करनी चाही। उघर दिकना तेमर लानका बहनोई था, इसिनिंग उसन दूसरे सदेशकी ग्रीर ध्यान नही दिया। उसी समय तेमुरम्बानके पिर लाट ग्रानेकी खबर मिली। गजनने दिकताकी शराब िला गतवाला वर भपने नोकर जान ख्वाजाको भेज तेमृरको गरव। दिया । यह खबर स्नकर जनात्दीनने प्रमीर गजनको बहुत-बहुत धन्यनाद देने हुये सदेश भेजा, कि गजन सा मेरा प्रमीर ह, उसवा हुकूम गानो। प्रमीर दिकनाने नेमूरके लिये लोगोको बहकाया। लेकिन ख्वारेज्मका महासिया ग्रोर जोरवा हुमा । श्रमीर खिजिर म्रोगलान राजनुमार होनेसे दर्जेम सबसे वडा पा। उसके बाद दक्तिना फिर गजनवा दर्जा था । किपचक सेनापितयोन ग्रमीर इदिन्से मुराह कर लेना ही प्रच्छा समजा, जोकि जताल्हीन खानकी बेसी ही याजा थी। प्रगीर इदिक् युलह करवेके बाद शहरने बाहर निकत मापा। राप एक दूसरे की जिसाफते होने लगी। सनापति गुहासिरा हटा कर किपचक भूमिकी म्रोर लोट जा रह थे । इसी समय बल्किया गानमें उनकी कजुराई बहादुरसे मुलाकत हुई। असने बिना सर निये ही तोरनेकी बात लेकर ताना मारा-"स्वारेज्यको दखल किये बिना कैंगे जोट जा रहे हो !" अमीरोने नहा-"हमने साल महीना मुहासिरा करके युव्व किया, लेकिन शहर गर नहीं कर सके, तेरे पाप ना चार हजारसे बेशी मर्द भी नहीं है। लोटनेकी मलाह हुई। हमने गुलह कर ली। उदिक प्रपने प्नको मानके पास (जामिन) भेजेगा ।"

कज्लाईने उत्तर दिया—"गं अनेला ही इदिक्के तिथे काफी त" और यह गर्वके साथ क्वारेजमकी प्रोर चल पछा। अमीर इदिक्कों भी खबर लग गर्छ। रोना कम होनेंगे वह चालसे काम रेना चाहताथा। नह दिनम छिपा रहता प्रोर केवल रातको सफर करता। नजदीक प्रागंपर इदिक्षे अपनी सेनाकों दो भागोंमे बाटकर एक भागसे कहा, कि तुम थोड़ा लड कर हे पीछे हटो प्रोर राहनेंगे पुराने नक्दोंक बच्चे बोगचोंको फेकलें प्राप्तो। युक्ति काम कर गई। कजुलाईको सेना बोगचोंको बटोरने हे तियं विकार गई, इसी समय उदिक् टूट पडा। कजुलाई मारा गया। इदिह्ने उनके सिरको झड़े-पताले प्राविक राथ रवारेजगंभेजा। कजुलाईके भगं हुये आदिमागोंने जब प्राने सेनापतिक झड़े हो चलते देखा, तो सभजा कि वह विजय-यात्रा करते हुगे ख्यारेजम जा रहा है, तो यह छिपी जगहोंस प्राकर वहा गहुचे प्रीर इदिक्के जानमें हजारो आदमी फस गये।

इतिहासकार गण्णारी (गृत्यु १५७६ ६०) के अनुसार " "जनालुदीन प्रोर करीगवरदी कपक ज-गरवर्दी, मोहम्मयसान ग्रीर सुसरे राजकुमारो जैसोने कुछ समयतक हजूमत की।" उस तरह प्रव किएचगकी राजापली जल्दी-जन्दी बवलते खानोके कारण गवबडीमें पड गई। कुछको छोद-कर यह कहना मुश्किल है, कि कीन खान किराके बाद गद्दीपर बैठा।

# १९. करीमबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१४ ई०)

करीमवर्दी कुछ दिनोतक गद्दीपर रहा। शायद इसे जन्बारवर्दीने मार डाला, जिसका भी शासन थोडे ही विनोतक रहा।

# २०. विझ-गिज ओगलान (१४१४ ई०)

रामरकदीके अनुसार चिड-गंगज भोगलानको जब्बारवर्दीने हराकर स्वयं गद्दी संभाली।

<sup>\* &</sup>quot;नस्ल-जहानारा"।

# २१. जब्बारबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१७ र्छ)

इसीके समय ६१५ हि० (१३ अप्रेल १४१२-२ अपेत १४१५ ६०) में तेमूर तमके पातार प्रति विद्यारेण के अपर सेना भेजी, जिसमें खुरासानके अमीर प्रली, और अभीर इतिगागरों जा दोना सेना पति थे। अन्तर्वेदसे भी पान हजारकी सवार सेना ने सेनापित मूसा श्राया। दोनो सेनाथे र ॥ ज्यान में आकर मिल गई। इस समय इदिक्का पुत्र मुवारकशाह एना रूपमका राज्यपाल था, जिसक सेनाकी खबर पाकर बरके मारे बापके पास भाग जाना पसन्द किया। मुत्ताक्रों और नगरके न देन कोगोने नगरको शाहरुखकी सेनाके हाथमें समर्पण कर दिया। दूसरे सेनापित तोट गर्थे, अभीर तार मुक्क कुछ समयतक देशके सुप्रबन्धके लिये ठहरकर ६१४ हि० (३ अपेल १०१३---८४ गार्थ १४१४ ई०) को राजधानी हिरात चला गया।

### २२ दिवस खान

शायद यह उरसखान-वशज था। इसने थोडे ही दिनो राज किया।

# २३. चकरा खान (१४१६ ई०)

यह उरस खानका वंशज था। यह कुल समयतक तेमूर-पूत्र मीराशाह और पोप अवन कर के दर वार में रहा था। भ्रमीर इदिकृते इसे किपचक बुलाया। अबूबकरने ६ हजार रावार साथ कर कि जिलो साथ सिल्ट बरगर नामक एक यूरोपीय सैनिक भी था। गुरजी, शेरवान, वरवद, शस्त्रातान अने का नेना सेसज्हेत सराय (?) पहची। वहां कितने ही ईसाई रहते थे, जिनका एक (अरा भा पा। सिन्त वरगर ने लिखा है, कि वहाके पादरी लेटिन जानते थे, लेकिन प्रार्थना ग्रीर गीत सारतार आपाम करत थे। इतिकृके साथ चकरे और सिल्ट बरगर भी इपविग (सिविर) की ओर गरे--- गही साउनेरिया गाम का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। सिल्ट बरगरका कहना था, कि राइवेरियामे तीस दिए तथा एक पहाड है (बायद उसका श्रमिप्राय उराल पर्वतसे हैं)। उसके श्रागे निर्जन सूगि पृथिवीनी छोरतक ननी गई है। इस पहाटके निवासी जगली तथा दूसरोसे भिन्न है। केयल उत्तके हाथ ग्रीर चेंहरोपर कैन मही होते, नहीं तो सारा शरीर केशोसे ढंका होता है। वह पहाडोगें जानवरोका कि जर बरने , आर पत्ता तथा घास जो भी मिलता है, उसीपर गुजारा करले है। इताकके शासकने इस जगनी जाविकी एक रत्री, एक पुरुष एव गवहेसे-बड़े-नहीं एक जगली घोडे तथा दूसरे जानवर इदिम्के पास भंजे ना मार्कोपोलोकी तरह सिल्ट बरगरने लिखा है, कि वहा कुत्ते है, जो गाडी खीचते हैं। यन गाडियाग सम्री छाछ भरे रहते है। ये कुत्ते गदहोके बरावर होते है ग्रीर जगली लोग इन्हें साने भी है। निवासियोको छिगने (उगरी) कहा जाता है। जब उनमें कोई प्रविवाहित तथण गर जाना है, हो उसे बढिया कपड़ा पहनाते है, भोज करते है, फिर लाखको अर्थीपर रखकर ऊपर सुन्दर चंदना टागार जन्म निकालते हैं। श्रागे-श्रागे तरुण-जन सुन्दर पोशाक पहने चलते हैं, पीछे-पीछे मां-प्राप श्रोर दूसरे सवशी रोते हुये अनुगमन करते हैं। खाने-पीनेकी चीजोको कब्र पर ले जा वही श्राद्ध-भोज करते हैं। पारो श्रोर धैई तरण खाते-पीते हैं, स्रौर सबधी रोते रहले हैं। उस भूमिके स्रादमी रोटी नहीं खाले, मटर छोड़कर नहीं कोई अनाज नहीं होता।

चकरा नो मास ही गद्दीपर रहा, फिर उनुक मोहम्मदने आत्रमण करके उसे भगा इदिक्छो भी बंदी बना लिया।

# २४ किबेक, कपक, तोकतामिश्च-पुत्र (१४२२ ई०)

उलुक मो हम्मद स्वयं गद्दीपर न बैठकर दूरारोंको राजा बनाता रहा, इसीसे किबेकको भी पिक्नमी किपचककी गद्दीपर बैठनेका भौका मिला। इसी समय अपने पिता कोइरियकके मरगेपर बारक पूर्वी किपचक- सिहासनपर बैठा। १४२२ ई० में उसने किबेकको हराया, लेकिन दूसरे साल नई सेना एकत्रित कर किबेक फिर लड़नेके लिये लौटा।

# २५ जलुक गोहम्मद खान

यह तुका-तम् र-परिवारका और उम्सखानियाका विरोमी था । इसीने चोरकलानको हराया ।

### २६ सैयद अहमद खान

भायद यह उल्क मोहागदके बाद गद्दीपर बेठा। बच्चा ही था, जबकि प्रमीरोने दसे स्वान बनाया, जिस पदार वह सिर्फ नैतालीस दिन रहा।

१७ मार्च १४१६ ६० को मृगीसुद्दोन उलुगबेक (शाहरूप-पुत्र) का डेरा खोजग्द नदी (सिरदिर्या) के तटपर शाहरू खिया नगरके सामने था। इसी समय क्वारेज्मसे खबर मिली, कि जन्बारबर्नीन निद-गिज ओगलान को भगा उज्बेक—उलुसको प्रगने हाथमे कर लिया है। मिर्जा उलुगके निर दिर्या (सेहून) पर पुत बनवा सफर महीने (३१ मार्च—२८ प्रप्रैत १४१६ ई०) के श्रन्तमे समरकद पहुंच गया। उज्बेब-दश (दश्ते किपनक) से भागकर आये ख्वाजा लाकके पुनाने प्रार्थना की, कि उज्येक-देश तरबाद हो रहा है, उसे बनायें।

### २७ मोहग्मद खान तोकतामिश-पुत्र (१४२२ १४२५ ई०)

शायद पर हि० (२८ जनवरी १४१६—१६ जनवरी १४२० ६०)म (छिड़-गिस् ग्रोगलानका गम्भी) बोराक ग्रोगलानने उठवेक (किपनक) राज्यसे भागकर गिर्जा उल्गवेक गूरगानके गास ग्रा "हरनचुम्यन" का साभाग्य प्राप्त किया। उलुगवेकने उसपर बहुत कृपा दरमाई। कुछ समय नह समरकदमे उसके पास रहनर फिर प्रप्ते देश जीट गया। मिर्जा उलुगवेक भी ताशकंदसे ग्रामे कुभ करके गुराकके गारा पहुचा। वहा उसे उठवेकोकी आरसे भागकर श्राये बलब् नामक श्रादमी में उज्येक-राज्यकी बग्वादीकी खबर दी, जिसका समर्थन वहासे ग्राये व्यापारियोने भी किया। इसमें माल्म होगा, जु-छि-उल्स या दरते किप कर ग्रव उज्येक देश कहा जाने लगा था।

अन्ध्रं जाक समरकदी शाहरुवके समय "वकाया निगार" (घटना-लेखक) था । उसने ६२४ हि० (६ जनवरी---२५ विसवर १४२१ ई०) के "तकाया" (घटनाम्रो) को लिखते हुये बनलाया है---"सुल्सान केंग्नजीने कराचाग ( ईरान ) से दश्तेकिपचक्रमे जा मृहम्मदखानकी श्रधीनता स्वीकार की । यानने उराके साथ बड़ा प्रच्छा बरताव किया श्रीर शाहरुखकी सल्तनतके प्रति अपना सद्भाव अकट किया । सुल्तान नेयाजी नहासे जीकवा महीने (२० प्रक्तूबर--२६ नवम्बर) को लीटा। यथपि उत्तरी पुमानुश्रीं-में आपरामें खुनी गृह-कलह ख़िड़ा हुआ था, लेकिन उसके कारण दक्षिणके ग्रामी-नगरीके निवासी निविचन्त नहीं रह सकते थे।" गृह-मुद्धोंके कारण भी उत्तरके मुभन्तुग्रोका टिड्डीदल दक्षिणकी ग्रोर प्रस्थान कर सकता था। समरकंदीने ५६५ हि॰ (२६ दिराबर १४२१--१४ दिसबर १४२२ ई०) के "वकाया"मे पि.र जिला है-"दश्तेकिंगचकरो उज्बेक विलायतके बादशाह मुहम्मदखानके पाससे श्राजमशेख श्रोगलान ग्यार पूलाद अपने साथ जिलारी वाज, बोड़े श्रादि उपहार लेकर श्राये। शाहरुवने प्रति-उपहार रूपमे उन्ह सोना, घोडे, जुलाह, कमरबंद भ्रादि खानके लिये तथा एलवियोके लिये भी उचित इनाम दिये।" इससे गालम होता है, कि मुहम्भदलान और शाहरुख दोनो आपसमें प्रच्छा संबंध बनाये रखनेकी कोशिश नार रहे थे। ५२६ हि० (२ नवम्बर १४२६--२१ प्राम्त्वर १४२७ ई०) के "वकाया" में लिखा है---शाहरुख कुछ दिनों ग्रीव्म-निवासके वास्ते वदिंगस इलाकेमे गया था, इसी बीवमें शाहरुखका नीकर ख्वारंज्य-राज्यपाल (भ्रमीर) ने ख्वारंज्यसे श्राकर निवेदन किया, कि बोरक भ्रीगलानने मुहम्मदवानके मोर्चको अपने हाथमे कर लिया, उज्बेक उलुसका यांघकांका बौरककी और हो गया । लेकिन जान पडता है, १४२५ ई० में भी धभी मुहम्मदखानके शासनका बिल्कुल अंत नहीं हुआ था, न्योंकि ८३० हि० (२ नवग्बर १४२६-२१ अक्तूबर १४२७ ई०) के "वकाया"में लिखा है, कि ६२६ हि॰ (२३ नवम्बर १४२४--१२ नवम्बर १४२५ ई०) में बोरक स्रोगलानने मुहम्मदलानके स्रोईपर स्राधिकार कर लिया। सारा जलस उसके अधीन हो गया।

खानोके इस परिवर्तनसे मालूम होगा, कि अब तोकतामिक्षके पुत्रो ग्रोर पश्चिका श्रापसम नागा चना रहा था । एकबार फिर उक्तके पत्र बोरवने पिहासनपर अधिकार जमाया ।

बोरक खान, बुर्शक, कुंडजी पुत्र (१४२५-२८ ६०)—बोरकको यह सफलता दक्षिणम मिना ।।। तोक्तामिशके बाद उसकी मतानो आर तेमरकी सतानोम आपसमे पैतृक बेमनरय नत्ता रहा। दक्षिणने उत्सखानकी मतानोका पक्ष लिया और मिर्जा उलुगबेककी सहायतासे बोरकको सफता।। मिली। छेकिन सफल घुमन्तू सरदार कभी कृतजता माननेके लिये तैयार नहो होते, यह बात किमीम छिपी नही है। राजगद्दी सभालनेके बाद ही ६२६ हि० में बह मिर्जा उलुगबेककी मीमापर आर्थना सिगनाक नगरमे आया। इससे पहले ६२३ हि० (१७ जनवरी १४२०—४ जनवरी १४२१ किमी बह उलुगबेकके पास शरणार्थीके तोरपर भाया था और उलुगने उसे जिला और सत्या। की सिलायत-उज्बेक भेजा था।

तोकतामिशकी तरह बोरक लानने दक्षिणकी स्रोर मुह फेरनेरी पहले क्यांकी स्रोर कि ।य या ।।
की सी । १४२६ ई० में तारतारोने र्याजन नगरको लूटा। तीन साल नाव क्यांकि वार्यायान
गालिच, कोस्त्रोमा श्रादि नगरोको बरबाद किया। १४३०ई० में तारतार राजनुमार इदर नि ।।। किया
के भीतर घुस गया स्रोर उसने तीन सप्ताह गुहासिया करनेके बाद मरमेन्स्क हो सर्वाया। एया । एया पा कर
रोकनेकी हिम्मत नहीं कर सबने थे। १४३७ ई० में मुचुक (छोटे) मृहम्मदने उन्क मार्यमत स्थान हा
मार भगाया। उलुकने रूसमें जाकर शरण ली, लेकिन स्चुकने उसे बहारी नि हत्त्वके लिय मजनर विवा ।
एलुक बुत्गारोकी भूमिमें चता गया, वहां कजान नगरको उसने फिरसे बसाया और क्यांन करात स्थान हो।
स्थापना की। इससे मालूम होगा कि सभी किपचकोकी शक्ति बिल्कुल सतम नहीं हुँ थी।

बोरक खानने सिगनाक में आकर मिर्जा उलुगने पास यह कहकर एलची भेजा-"प्राप ही गतपता अरि रिक्षासे मुझे सिहासन मिला, इसके लिये में बहुत-बहुत कुतज्ञ हु, लेकिन सिगनाक हमारे खेल-आई जनाका राज्धानी है, उसे हमे दे दिया जाय।" दशर वह उलुगखानसे चिकनी-चुपडी नारों कर रहा भा आर नार उसके श्रादमी सिगनाक इलाक्पर हाथ सफा करनेमें लगे थे। वहाके तेमरी शाकिम प्रभीर प्रस्तान स्वाजा तरखनने उल्लाबेकके पास खबर भेजी, कि श्रोगलानके नौकर (श्रफसर) इलाकको बरवाद हर रहे है, अपनेको पूरा हाकिम समझकर सरकारका मजाक उडा रहे है। उलुगनेकने भारी भना जमा कर उघर कूच करनेका निश्चय किया, लेकिन उसके बाप शाहरुखने युद्धकी बरबादीका नवलानं हम अस वैसा करने से रोकते हुमें भी राजकुनार (मिर्जा) मुहम्मदकी अधीगतामें सेना द प्रतर्वेद ही गीर भेजा। जोकीने १५ फर्वरी १४२७ ई० को समरकदकी योग प्रस्थान किया और यहा जाकर बार भाई हा सेनासे भिल गया। सयुवत-सेनाने आगेकी ओर कुच किया। इतनी भारी रोनाको देगकर औरक एउ बार डर गया, लेकिन वह प्रपने पूर्वजो की भूमि लेने प्राया था, क्या मुह लेकर पीछे लीटना ? विपचक-सेना एकाएक शत्रुके उपर टूट पड़ी। मिजी उल्पाबेगको अपनी सस्याका अशिमान था, लेकिन किपचकोने उसके छनके छुड़ा दिये। पासा पलटने लगा। सैनिक उल्पाबेकके घोटेकी बाग प्रशः हर उसे मैदानसे बाहर लाये। सारी सेना हारकर समरकदकी स्रोर भागी। उज्लेकोक हाथम भागी सर्पान थाई। इतनी घवराहट मच गई, कि लोग समरकद नगरके दरवाजोको बद करने लगे। उन्हें बहुत समझा-बुझाकर रोका गया । बोरककी सेनाने तुर्किस्तान ग्रौर ग्रतवेंदके सारे ज्लाकाको लग भीर वरबाद क्या। यह खबर खरासानमे शाहरुखके पास पहची।

इस घटनाने साबित कर दिया, कि लद्धड़ सामतशाही चुस्त घुमतुमोके सामने निर्वल साधित हैं। हैं। शाहरखको अब होश त्राया, जब खतरा सामने दिखाई पड़ा। लेकिन, उज्वेकीके तेमुर-वंशका स्थान लेनेमे श्रभी पौन सदीकी देर थी, जबकि तेम्री शाहजादा बावरको गध्य-एसियाई झंतवेंद छोड़कर भारतीय अतर्वेदका रास्ता नापना था। शाहरुखको एक बड़ी सेना लेकर समरकंद श्राया देख

बोरकको बहारो एटना पान । शाहरुख इरा स्रिभयानसे ६ स्रक्तूबर १४२७ ई०को खुरासान लोटा । विक्षणम उस तरह राष्ट्रत हो गोरक अपने पूर्वी पडोसी चगताईवशकी उत्तरी शाखाके राज्य मुगोलिस्तान-पर जापना । -३२ हि० (११ अन्तूबर १४२६--२६ सिन्बर १४२६ ई०) म उत्तुगवेकने अपने बाप शाहरराके पास हिरात रात्रर भेजी, कि बोरक स्रोर मुगोलिस्तानके सुल्तान महमूदमे भारी युद्ध हुस्रा, जिसम सुरक्षान महमूदन नारकको कलल कर दिया ।

# २८. मुहम्मद गुल्तान, तेमूरलान-पुत्र, तुगलक-तेमूर-पौत्र (१४२५-३८ ई०)

बोरवत याद गुहम्मय सुरतान गद्दीपर बेटा । ख्वारेज्मका तेमूरियोके हाथमे जाना विपन्नकोको बहुत खटकता '।।, श्रास्थिर जू-छिकै राज्यका आरभ ख्वारेज्मको छेकर हुआ था । गृह्गमदने =३४ हि० (१६ सितवर १४३०-६ सितवर १४३१ ई०) के अतम अपनी सेना ख्वारेज्मपर भजकर बहा बहुत ख्ट पाट मनाई, छेकिन वह उसे छ नहीं सका । गृहम्मद सुल्तानन अपनी राजधानी किममें तनाई थी ।

### २९ दौलत बर्दी

बोरत जिस्त नतत अपन प्रवर्क प असियोसे लड़ने गया था, उसी समय मुहम्भद पिन्नमी किपचकका स्थान बन बेठा, अतिच जन्बा ही दोलत बरदी तोकलामिश-पुत्रने उसे हटा दिया। वह तीन दिन ही जासन करने पाया था, कि बोरक लान फिर आ गया।

### ३० कादिर बर्दी

शायद यह तीवतामिनवा पुत्र था, जिसे इदिक्ने मारा। इदिक् मी लडाईमे या सिर-दियामे उनकर मरा।

# ३१ शादीबेक

गरास्तित धादीवकन भी थाउँ ही समय शासन किया । मुहरमद सुरुतान तेम्र-खान-पुत्रके समयसे ही किएकको राजनीतिक अवस्था ध्तनी अस्त-व्यस्त रही, कि राजानलीका ठीकसे पता नहीं तमता ।

### ३२ सैयद खान, सैदक खान

दशने मृद्ध दिगोतक शासन किया, फिर जानीबेकका पोता और सैयद खानका पुत्र कासिम खान गद्दीपर बैठा ।

# ३३ कासिम खान, सैवक खान-पुत्र (१५०९-१५२३ ई०)

दश्ते-िकपचकका खान होते ही कासिम खानको सैबक खानसे मुकाबिला करना पड़ा। ६१५ हि० (२१ अप्रैल १५०६-६ अप्रैल १५१० ई०) में रौबक खानने चढाई करके कासिमको हराया। ६३० हि० (१० नवम्बर १५२३-२८ अवतुवर १५२४ ई०) में कासिम खान मरा।

### ३४ अकनजर, हकनजर खान, कासिम-पुत्र (१५२३)

बापके बात अमन्जरको गद्दी मिली। श्रव क्वेत-ब्रोर्ट्स दो टुक है हो गये थे, जिनमें एकका सासक श्रवनजर था, श्रीर दूसरेके जु-छि-पुत्र शैवानके यंशज।

# इवेत-ओर्दू-खान-धंशवृक्ष (...-१२२४-१४१०.. ई०) छिड-गिरा १. ज्-छि (-१२२४ ई०) बा-नू र. प्रोक्ष (१२२० ...) ३. जोशित (१२०१) ४ बागत (१२०१ ...) ५. सरीव्या (--१२२६) ६. एर्जन (१३३६-४४) ७. मुबार ह साज (१३४४) ६. चसतझ (१३४४-६१) १. उस्स (१३६१-७०) १०. तोकताकिया (१३७०) १४. तोमूर कुनुलुक (१३६६-१००) वादीबेग (१४००-६) पूलाय(१४०६-१०)

# रूम (रूरिक-वंश)

( ९११-१५९४ ई0 )

### अवतर्गाका

मध्य-एशियाके इतिहासको स्पष्ट कराके लिये चीन प्रोर ईरानके तत्कालीन इतिहासके साथ ब्सके इतिहासका भी कुछ परिचय आवश्यक है, क्योंकि शताब्दियोत्तक वह एक दूसरेको प्रभावित करते रहे है। ईरान जहा अपनी भाषा और संस्कृतिसे गध्य-एसियाके साथ समीपता स्थापित करता है, वहा चीन काफी समयतक उसके ऊपर सीधे राजनीतिक प्रभाव रखता रहा। ब्सका प्रभाव यद्यपि आरंभमें प्रधीन-जातिके सिवा और ब्समें नहीं देखा जाता, किन्तु आगे वह बढ़ते-बढ़ते सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हाजकी दो गताब्दियोमें तो मध्य-एसियामे नहुतसे परिवर्तन लाते ब्स आज एक नये ससारका निर्भाण कर रहा है। ऐसी स्थितिमें बसी इतिहासपर सिहावलोकन किये बिना हम मध्य-एसिया की कितनी ही बानोको समझ नहीं पायों।

### (क) शक-सरमात

शकों के विवाल देश (शकदीप) के बारेमें हम पहले कह आये है और यह भी बतला आये है, कि जिस गीर शिथ एक ही थे। उन्हीं की कालासागर और कास्पियन समुद्रके उत्तरमें रहनेवाली शाखा सरमात कही जाती थी। आगे यह नाम भूलसा जाता है, और ईसाकी अथम शताब्दीमें बेनिद (वेन्य) और अंत दो नये लोग एमारे सामने आते हैं, जो शक-सरमात-बंशके ही हैं।

वेन्द-- वेन्दका शब्दार्थ है जलिनवासी या नदीनिवासी। यह विस्तुला नदीसे द्नियेपर और दिनयेस्तर गिंदकों के करी भागोमें रहते थे, यही पश्चिमी स्लावों (पोल, चेक, स्लावक) के पूर्वज थे।

अन्त--अन्तका शब्दार्थ है सीमांतवासी । ईसाकी प्रथम शताब्दीमें यह द्नियेस्तरसे दोनतककी भूमिमे रहते थे ।

पूर्वी ग्रीर परिवाग स्नावोंके भ्रवावा शक-सरमातोंकी एक दक्षिणी शाखा भी थी, जिससे दक्षिणी स्नाव (युगोस्लाव) खोरवात, सर्व (मकदूर्गी) श्रीर वोलगारी स्लाव जातियां निकलीं। इसी विद्वान् शाव ग्राहगातोफके भनुसार सारी इसी जातियां—इसी, उकद्वनी ग्रीर वेलोस्सी—अंतोंकी संतान है, लेशिन अवयमिक मव सव ग्रुसेव्स्की अंतोंको केवल उकद्वनोंका पूर्वज मानते हैं।

यह रमरण रखनेशी बात है, कि ई० पू० दितीय शताब्दीमें चीनसे पिश्चिमी देशोंका जो व्यापार-मामं खुला था, यह भारत और ईरानतक ही सीमित नहीं था, बिल ई० पू० दितीय शताब्दीमें ही दक्षिणी रूप भी इस व्यापारिक क्षेत्रके भीतार था—स्वारेज्यसे रूसका बहुत धनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। उस समय बोल्गा नदीका नाम फिन भाषामें रा था, जिरो तुकौंने इतिल बनाया और फिर तटपर व्लगारोंके रहनेके कारण बोल्गा नाम पड़ा। हुणोंकी बाढ़के आनेसे पहले ईसाकी प्रथम शताब्दीमें उरालके पास तुर्क जातियां रहती थीं—सुवाहा, याक्त (साइबेरिया) और आधुनिक तुर्क एक ही जाति-के हैं। रूसियोका संबंध अतोसे हैं । यह अंत ईसाकी चोथी सदीमं द्निगेरतरंग दोनके आगेतक फेल हुये थे । इनके पिरचमी पड़ोसी गाथ किमियामें तथा द्नियेस्तरके पिरचमगे रहते थे । अतोका सबसे पुराना उल्लेख हमें केचेंमें प्राप्त एक अभिलेखमें मिलता है । चोथी सदीमें हूणोकी गाढ आकर अतोको उत्तरकी और ढकेलती गाथोको अपर आपड़ी । ३७६ ई० में हूण-राजा वलम्बरन भाष-राजा तीनोगरको लड़ाईमें मार उसकी खोपड़ीका प्याला बनाया । हूणोद्वारा भगाये गये गाथ अपन परोशी अतोक अतर पड़े । इस सवर्षमें अंत-राजा बोग अपने पुत्रों और सत्तर सामंतोके साथ मारा गया ।



हुणोंने कुछ समयतक दन्यूब भौर तिसिया नदीके बीचमें अपना राज्य काय म किया । पानवी सदीके पूर्वार्थमें इनके राजा अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के प्रतापसे सारा पूर्वी युरोप कांगता था ।

हणोके बाद पांचवीं सदीमें भ्रावारोंकी बाद पूरबसे पश्चिमकी भीर चनी। तुर्कीक प्रहारके गारे उनके पहलेके स्वामी श्रव जान बचानेके लिये पश्चिमकी भीर भागे। इसीपर तुर्कीके राजा सिलजीवुलने कहा था—"वह (भ्रावार) चिड़िया नहीं हैं, जो कि हवागें उड़ जायेगे। तुर्कीकी तलवारोंसे भागकर, मछली नहीं है, कि गहरे पानीमें चले जायेंगे।......जायेगे पृथ्वीपर ही। जब में हेफतालोंसे नहांई खतम कर लूंगा, तब आवारों पर पड़्ंगा, तब वह मेरे हाथसे नहीं निकल सकेंगे।" आवारोंने विल्ला स्तमें पहुंचकर कान्स्तिनोपोलमें रोमके सम्राट्के पास अपना दूस भंजकर कारण मांगी। ४६२ ई० के आसपास सम्राट् योस्तीनियनने उन्हें वसनेके लिये भूमि दी। काला सागरके पश्चिमी

किनारपर पुराना रिफीपत्या (अक)-भ्गिमै पहुत्तकर उस्या (दन्यून) के तटपर जा उन्होने विश्वाम किया ।

प्राप्तारोक्ती ताद भानेपर फिर हणांकी तरह मधन लिये खतरा तखकर प्रतोने गुराह करनेके लिये उनक पास प्रपत राजा में गिमर इपरी-गृत्र तथा केलायस्त प्रादि संविद्योको समझोता करनेके लिये भेजा. रुंकिन आ ।। रोन उन्ते मार अला। रोगन आनारोका अरण दी थी, नयोकि उसके लिये इस टिडीदलसे बचनेका को ' पूरारा रास्ता नहीं ।। आवार रागत-साम्राज्यके भीतर लूट गार करना प्रपना हक समझते थ । पूर्वी-रामन (विजन्तीन) समाद् मावरिक (५०२-६०२ ई०) के समय प्रत विजन्तीनकी सेनिक राना करत थ । उस समय स्लाबोका यह सनसे जीनकाली कबीला था । राम्राट फोक (६०२-६१० ि) मोर हेराकिल (६१०-६४१ ई०) के समय भी प्रत शक्तिशाली को रहे, यद्योप अब विजन्तीन मधाटा के पान की व्यरने हटाकर सासानियों (ईरानियों) श्रीर प्रयोंने सपदोंने अपनी श्रीर खीच निया पा। अबा नदीमें उस पनार हम अनीको निजन्तीनक धनिष्ठ सन्धमें देखने है। निद्यय ही अंतोका अपरो वर्ग (मेनिक प्रार जास भीग प्रधान) ग्रीसकी पिछली सस्कृतिमें बहुत प्रभावित थे। १०वी-११वी शताब्दी । भियम । स्मी लोग यनोकं खुनके ही नहीं, बाल्य उनहीं सस्यानिके भी उत्तराधिकारी थे । ग्रंस क्रीप जानत था, लेकिन प्रशिक उत्तरवाले उनके लोग पशुपालनपर ज्यादा ध्यान देते थे। दायता भी उनम प्रचिना थी। प्रकदिमक ग० रा० देशी निके अनुसार '---''१०वीं सदीके कियेफ। रूरा (प्रोर कियेफ रावृता) उसी भाषाको बोलने थे, जिसे कि लठी सदी के अत लोग, उसी पेकनको पूजते श्रीर उसी प्राने पथपर जलते थे, जिसपर छठी सदीकं अत ।"-- उनके देवताश्रीम स्वारोग, सरोग-पुत रवारोजिक (स्वाराचिष), दाजबोग (सूर्य, यह भी स्वारोग-पुत्र) मुख्य थे। देवियोंने लादा। (ह्यादा), वेस्ता (बसता), देवा श्रोर जीवा प्रधान थीं।

१०यी सदीके अरब लेखन मसऊदीके अनुसार—"उनमें कुछ द्वाि भी है, कुछ काफिर, जो सूर्यकी पूजा करन है।" उसके दो शताब्दी बाद प्राय १२०० र कमें उन्नाहिम विशिष्त बाह-पुत्र लिखता है—"इनमें कुछ ईसाई प्रीर दूसरे सूर्य या नभकी पूजा करते है।" ६४६ ई०में तिसते हुये कान्स्तिन्तिन वगरगा नरोद्नी उनके अग्निपूजक होनेकी भी बात करता है। १२वी शताब्दीमें लिखने हुये किरि-लिता तुरेद्रकीने उन्हें बुझ, नदी, पर्वत श्रोर ज में भी पूजा करनेवाला वतलागा है।

१० पी जतान्दीके पूर्वार्धमें स्सके पड़ोसी खाजार, महा बोल्गार भोर विजन्तीन थे, जिनके साथ वह व्यापार करते थे। अरब लेखक इन्न-हौकल (६७८-६७७ ई०) भी खाजारों अरेर बोल्गारोंके गाथ सरोंके व्यापारकी बात कहता है।

### (स) रूसोके पड़ोसी मंगोलायित

बोल्गार—हूणोंके श्रानेसे पहले ही उरालके पास मंगालायित जातिके लोग वसते थे, आयद बोल्गार उन्हीं से थे। बीथी सदीमें हुणोंके बोल्गारे एविश्रम पहुवनेके तुरंत ही बाद बोल्गार, कास्पितन समुद्रके पिवसोत्त निथ मंदालांग देखे गय, लिकत वहा वह ज्यादा दिसोंतक नहीं ठहर सके, क्योंकि दूसरे घुगंतू उनकी जानके गाहक बन गये। इन्हीं बोल्गारोंगेसे बुख भागकर पिर्वसमें दन्यूबोंके किनारे पहुचे, जहां स्थानीय रलावोंमें वह घुल-मिलकर श्रपनी रूपरेखा श्रोर भाषाकों भी खोकर अब बुल्गारिया-नियासियोंके नामपर ही अपना चिह्न छोड़ गये। दूसरा भाग वहांसे बोल्गातटपर गया, जहां उसने बोल्गार राज्यकों स्थापित किया और 'रा' श्रोर इतिल नामसे मशहूर नदीकों बोल्गा नाग दिया। यह बोल्गार निम्न श्रीर मध्य-बोल्गाकी उपत्यकाशोमें पहले निरे घुनक इंद पशुपाल रहे, फिर एक श्ररब-लेखकों शनुसार वह जौ-गेहूंकी खेती भी करते थे। इनकी राजधानी कामा श्रीर बोल्गाक सगमसे बुख नीचे बड़ी ही सगृद्ध व्यापारिक नगरी थी, जहां हर साल रूस, काकेशस, विजलतीन श्रीर मध्य-एरियाके व्यापारी श्राते थे। बोल्गार सपनसे उत्तरवाले देशको "श्रंथकार मूमि"

१ "स्लावियाने व्-प्रेव्नोस्ती" पू० १८ ।

कहते थे। यहाने यह अपनी चीजोसे बदलकर समूर लाते थे। मुसलमान व्यापारिगांके गए के पानेरे इनमें मुस्लिम संस्कृति और धर्म फैला और १० वी सदीतक वोल्गार शासक और सरदार मसलमान बनकर अरबोकी नकल करना अभिमानकी बात समझने छगे। उस ममयतव बहु प्रपना सि।।। भी ढालने नगे थे।

१०वी सदीके आरभमे इन्न-फजलान एक अरब दूत महलका सदस्य बनकर योहगारीकी भूमिम गया था। उसने ग्रपनी यात्राका एक बड़ा ही सुन्दर वर्णन छोड़ा है। वालगार राजधानीसे नातिदूर दूत-महलका स्वागत करते हुये उसे एक विज्ञाल तथा श्रन्छी तरह सुसिन्नित तबूमें ले जाया गया, जिसमें श्रमीनी गलीचें बिछे हुये थे। रूमी कमखाबसे ढँके सिहासनगर खान बेठा था। उसके दाहिनी ग्रार सरदार बैठे थे। मासके टुकड़ो आर मधुकी शराबसे महिगानोकी जियाफत को गई। उन्न फनानन कि स्वी व्यापारी भी देखे। वह बड़े ही लबे-तगड़े तथा हर वक्त करार, अूने भीर पना। वह लटकाये फिरते थे।

यह कहनेकी श्रवश्यकता नहीं, कि बोल्गार श्रोर खाजार राज्यों के स्थापित होनेके चाद कोल्गात क्यांप श्रोर एसियांके व्यापार-मार्गका महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया। वोल्गाका ऊपरी भाग परिनाम दिना नदीके पास पहच जाता है, जो कि बाल्तिक समुद्रमें गिरती है। उसी तरह फिल्तिन की लाजी। खिये भी जलपुर थोडी ही दूरपर मिल जाता है। इन नदियोंके बीनके स्थल-मार्ग दुर्गम पहा में तहीं थे, इसीलिय व्यापारी इस स्थल-मार्गपर श्रपनी नावोंको ढकेल कर ले जाते थे। ज ती-१० वी शताबिदयोंमें व्यापारके लिये यहां भारी सख्या में अरत व्यापारी श्रात थे, जा मास खरीदनके बत्र भी अपने छोटे-छाट चादीके सिक्को देते थे। ये अरब सिक्के उस समय पूर्वी युरोप, बाल्तिन राज्यों, स्केंडिनेविया श्रीर जर्मनीतकमें प्रचलित थे।

**खाजार--६ठी--**व्यक्ती सदी में मगोलियासे काराज ग्रोर कास्पियन समुद्रतक जो घुमन्तू तुर्क रहने ध, इन्हीमें खाजार भी थे। ६ठी सदीमें वोल्गारोकी तरह खाजार भी याकैशसके उत्तरम चरवाही जल्ल थे। ७ वी सदीमें इन्होने निम्न वोल्गा-उपत्यकामे प्रपना राज्य स्थापित किया। अब वह पर्ध धुमतु ता गये---जाडोमें नगरोमें रहते और गर्मियोमें श्रपने ऊटो, घोडो, भेड़ोकी लिये गैदानोमें चरवाही करो। परापालन ही उनकी मुख्य जीविका थी, इसके प्रतिरिक्त थोडी-सी खेती और ग्रग्रकी बागनानी भी कर लेते थे। इनका शासक एक खाकान होता था, जो राजकाजमे सीध भाग न ठेकर देनतासा गाना जाता था। उसके सहायक भ्रोर सरवार शासनका काम देखते थे। पहले इनकी राजधानी बलाजर (दिक्षणी दागिस्तान)थी, लेकिन ७२२-२३ई०मे अरबोने स्नाक्रमण करके इनकी राजधानीको जब ध्वरम करिंद्या, तब इन्होने वोल्गा भ्रौर सागरके सगमपर वोल्गाके डेल्टामें इतिलको श्रपनी राजधानी सनाया । व्यापारकी भी भावी सविधा होनेके कारण इतिल एक बड़ी नगरी बन गई। खाकानका ईटका गहल एक द्वीपमें था, जिसको नावोके पुलद्वारा किनारेसे मिला दिया गया था। नगर-प्राकारके बाहर तक कि पर तथा घुमन्तुओंके तब् रहते थे। इन्हीमें ख्वारेज्मी, श्ररत, ग्रीक, यहूदी, भारतीय श्रावि व्यापारी श्रावार रहते थे। इतिलकी बाजारोमें सारी दुनियाका माल भरा रहता था। ख्वारेज्यके पास होनके कारण वहावालोका यहाके व्यापारमें विशेष हाथ था। उस समय खाजार-खाकान प्रोर उसके सरवार म्सलमान नहीं यहदी थे। योनके तटपर खाजारोका एक ग्रीर भी बड़ा व्यापारिक नगर सरकेल था। इस नगरके निर्माणमे विजन्तीन (रोम) इजीनियरोने सहायता की थी। उत्तर और पूरवके घुमतु प्रोरो रक्षा करनेके लिये नगर दृढ प्राकारोंसे घिरा था । दक्षिणमें वर्तगान मखनकलासे नासिंदूर समदर नामका एक श्रीर भी मशहर शहर था, जिसके पास अगूरोके बहुतसे बाग थे। श्वी शताब्दीमे खाजार अपने उत्कर्षकी चरम सीमापर पहुंचे थे। भ्रजोफ-समुद्रके तटतक तथा क्रिमियाका भी कुछ भाग खाजारीके कासनमे था। द्तियेपर भ्रोर भ्रोकाकी उपत्यकाम्रोमे रहनेवाली स्लाव जातिया इन्हें कर वेती थी। उत्तरगे इनकी सीमा मध्य-वोल्गामें बोल्गारोसे मिलती थी। कास्पियन समुद्रका नाम खाजार समुद्र (बहीरा खाजार) इन्हींके कारण पड़ा, जिसे पीछे मुसलमातोंने हजरत खिजिरके नामसे जोड़कर खिजिर-समुद्र बना दिया ।

1.

पेश्वेतेग—खाजारोक पड़ोसी पेश्वेतेग भी तुर्की जातिक थे, जो ध्वी जताब्दीके पूर्वार्धमें यायिक । (उराल) प्रोर इतिल (बोल्गा) निदयोके बीयमं घुमक्कडी करते थे । ध्वी जताब्दीके उत्तरार्धमें दूसरे मुमतुग्रोके साथ संघर्ष होनेके कारण यह पश्चिममें जा दोन प्रीर द्नियेपरके बीयकी भूमिमें पमने लगे । इनकी संख्या काफी थी । मगोलियाके हुणोंके नमयसे ही हम देखते है, कि घुमतुग्रोके ऊपरी वर्गमें संस्कृतिका प्रभाव होना ग्रावश्यक नहीं हैं—पेबेनेगकें सोने-चादी के बर्तन, कमरबंद आदि पुरातत्त्वकी सामग्रिया जो गुदाइयोमें मिली हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती हैं । पेबेनेग प्रपने पड़ोसी रलाबोका सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते थे ।

### (ग) कियेफके राज्ल

प्राने अतोंको पश्रज द्यी-६वी शताब्दीमें छिन्न-भिन्न हो गये। येटा होनेपर उसके हाथगे वह तलवार गकडाते थे, किल् बिसरी हुई तलवारें शक्तिहीन सावित हो रही थी। ६वी शताब्दी-के उत्तरार्वभे एक बजी निराजाजनक स्थितिमें रूस लोग रह रहे थे, यदापि उनकी वीरतामें जरा भी कभी नहीं याई भी। विखरी हुई तलवारे इकट्ठा करनेवाले व्यक्तिकी प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसे व्यक्तिक प्रानेक नियं रारता भी साफ था। रूसके भीतरसे कई वणिक्षथ पूरवर्ष चीन, दक्षिणमें विजन्तीत प्रोर ईरान, पश्चिममे युरोगकी प्रोर जाते थ । स्कंडेनेवियाके व्यापारी बहुमूल्य रेशम, सम्री छाल, पंबर तथा दूशरी चीजोंका च्यापार करने प्राते थे। बाल्तिक सम्द्रो पश्चिमी द्विना होकर बोल्गा नदीमें मिलनेताले रास्तेकी बात हम कर चुके हे। स्केंडेनेवियावाले फिनलंद खाडीसे नेवा नदीको पक्छ उसके उद्गम इल्गन झीलमे पहुच लोवात नदीद्वारा ऊपरकी श्रोर चलते। बहारी जन्हे पश्चिमी द्विना नदी पर पहुचनेमे लोड़ी दूरतक नावको स्थलमार्गपर वसीटना पड़ता । डहमनसे दूसरी नदी द्वारा वह थोड़ा स्थलमार्ग पारकर वोल्गा नदीके विणक्षथपर पहुच जाते। इसी तरह द्नियेपर पहुंचनेका भी जल-स्थल-मार्ग था। इन विणक्पथोपर जहां व्यापारियों के सार्थ चलते थे, नहां कुछ लोग व्यापारके साथ लूट-गाट भी भारी लाभका साधन मान उससे ताज नहीं आते थे। पश्चिमी युरोपमं स्केडेनेवियाके निवासी नार्समेन उस समयके बड़े साहसी यात्री थे, जो व्यापारके साथ नुट-मारको भी प्रपना पेशा बनाये हुये थे। वह सगरत्र संगठित दलोमें हो रूसमें व्यापार करनेके लिये ग्राया करते। उन्होंने ६वी शताब्दी में रूराको भीरारसे जानेवाले मार्गोको अपना की दाक्षेत्र बनाया । नार्समेन वरंगीकं नामसे अधिक प्रसिद्ध थे। यपन कोनुग (राजकुमारो) के नेतृत्वमें लूट-मारके लिये उन्होंने प्रपने सैनिक दल नगठित किये यं। वह रलाको और दूसरे लोगोंके ऊपर ब्राकमण करके उनकी मुल्यवान वीजींको जहां लूट छेते, यहां स्वी-पुरुषांको पकड़ ले जाकर कन्स्तिन्तिनोपोलके बाजारोमें अथवा वोल्गारो और खाजारोंकी राजगानियोमे बेंच देते ।

### १. रूरिक

प्रती वरंगियं। मेसे फुछने ग्रीक जानेवाले मार्गमें अपनी गढ़ियां बना लीं, वह स्थानीय स्लावोंपर शासन करते हुये उनसे कर उगाहने तमे। कितनी ही बार स्लाव विगड़कर वरगी कोनुगोंको मार डालते, िकर कोई स्थानीय स्लाव राजुल राज करने लगता। परंपरा कहती है, िक हवी शताब्दीके मध्यमें स्थित (रोगरिक, गोरिक) नामक एक साहसी वरंगीने नवोगोरवमें ग्राना ग्रह्डा जमाया। नवोगोरव कालासागर श्रीर वृत्तियेपर नदीसे उत्तर जानेवाले रास्तेपर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। स्थितका भाई सिनेजस ब्येलोभोजेरो (क्वेत सरोवर) पर जग गया। िकनलंदकी खाड़ीसे बोल्गा और जरालवाला विणकपथ वहीसे होकर जाता था। तीसरा भाई श्रुवोर इञ्बोरस्क नगरपर डट गया, जो िक बाल्तिकसे ग्रानेवाले रास्तेका कंद्रीय नगर था। इन तीनों भाइयोंके श्रातिरिक्त दो और वरंगी कोनुंग श्रस्कोल्व ग्रौर दिस्ते कियेफ नगरको श्रुपने हाथमें किया। ग्रीसके पथपर कियेफ बहुत महत्वपूर्ण नगर था। इसी तरह बाल्तिकसे पिक्वमी द्विमाने सार्गपर भी वरंगियोंने भ्रमनी गढ़ियां, बना रक्खी थीं। वरंगी श्राकर स्लावोंकी भूमिमें श्रिषकतर लूट-मार करते, िकर धनको लेकर अपने देश लौट जाते। उनमेंसे कितने ही हस-राजुलोंके श्रनुवर श्रथवा स्वतंत्र सरदार बनकर भी वरा गये। वरंगियोंसे

स्लाबोका नाकोमें दम भा, पर वह पख्यामें पीछेके मगोलोकी तरह बहुत थों हे थे। यस्मी सरवार स्वावानमें भी प्रपत्ने प्रनुवार भरती करते थे। रूसमें स्थायी तोरमें वसनेवाले से वरगी रजा। प्रमान तहुत जल्दी ही प्रपत्ने नामोको भिटा रूस वन गये, रूभी भाषा बोलन तथा पेक्न प्रोगरनारोग ही पूजा लगे। रूपक लगे। रूपक प्रावे भावां वे तथा साथियोवी भी यही हालन थी।

रूरिक-वंशावली--- एरिको अपमे निम्न राजा हुये --

| Editor addition . Add to delibert that Ba          |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| क कियेफ                                            | कारिय         |
| १. रूरिक                                           | Eno fo        |
| २. प्रोलेग, म्हिक-पुन                              | -2 9 9 n      |
| ३. ईगर, रारिक-गुत्र                                | (             |
| ८. म्रोलगा, ईगर-पत्नी                              | £ +4 40 "     |
| ५. स्व्यातोस्लाव I ईगर-पुन                         | 64/2 ()       |
| ६. व्लादिमिर I स्व्यानोस्लान-गुत्र                 | 69m.2024 "    |
| ७ स्व्यातोपोल्क । व्लादिमिर-पृत्र                  | 608x 88 "     |
| <ul><li>यारोम्लान I व्लादिभिर-पृत्र</li></ul>      | 2028-18       |
| ६. इञ्यारलाव I यारोस्तान-पुत्र                     | 201 1 11 11   |
| स्व्यातोस्लाव । । यागोस्लाव-५ म                    | 2009          |
| इज्यारलाय Т (पुन )                                 | 20 94 "       |
| १०. स्ट्यातोपोल्य 💶 इज्याम्ना १-पु न               | 8 1105 8669 " |
| ११. व्लादिमिर II मनोमाख                            | 8884-411 "    |
| ख. रोस्तोफ-सुज्दल                                  | ,,,,          |
| १२. यूरी ${f I}$ दीर्पबाहू, ज्लादिमिर मनोगाल-पुत्र | -881(13-11    |
| १३. महेयी, वगोल्यूबोल ही यूरी-पुत                  | 8843118"      |
| १४. व्सेबोलोद र यूरी-पुत्र                         | ११७६-१५१. "   |
| १५. यूरी II व्यवोलोद-गुत्र                         | १२१२-१२4m "   |
| १६. यारोस्लाय II क्सेबोलोद पुत्र                   | १२३ महरू "    |
| स्व्यानोस्नाव III व्सेबोलोद-पुर                    | १२४० रत "     |
| मंद्रेयी II यारोरलाव-पुत                           | 8248-11       |
| १७. ग्रलेक्सान्य नेन्स्की यारोस्लान-पुत्र          | 6241 11       |
| ग. मास्की ज़ार                                     |               |
| १५. दानियल                                         | 8483-8402 11  |
| १६. यूरी III दानियल-पुत्र                          | 8303-18 11    |
| २०. इयान I खिलता, दानियल-पुत्र                     | 83511-88 "    |
| २१. सेमेग्रोन, इयान-पुत्र                          | 8288-8"       |
| २२. इवान II इवान-पुत्र                             | १व५२-५६ "     |
| २३. विभिन्न इवान II-पुत्र                          | 2418-20 "     |
| २४. वासिली J श्रंष, विमित्र-पुत्र                  | १३व६-१४५५ "   |
| २५. वासिली II अंधवासिली-पुत्र                      | १४५४-६५ "     |
| २६. इवान III वासिली II-पुत्र                       | १४६२-१४०४ "   |
| २७. वारिली III इवान III-पुत्र                      | 1 F F - NOX8  |
| २६. एलेना, वासिसी 🎞 पत्नी                          | १४२३-३ "      |
| २६. जार इनान, वासिली III-पुत्र                     | १४वन-नर "     |
| ६०. प्योदोर, इवान IV-पुत्र                         | 8x=x-6a 10    |
|                                                    |               |

# · अलिंग रूपिक-पुत्र (९११ ?)

१० तो । ति विकास विकास विकास विकास प्राप्त प्राप्त विविध निवास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास कर विकास विकास

पर्यापि कि एक राजना को पां काल पाक स्वता ती, जिति त्यम हुद्ध गेरिया, वेर्ण पार वह जेली सर सी । । भो । । सी । वालिया साथिक वारंग सिक कि निवस्त वहीं ती। प्रापानक, विकार, कु कि पार गामनों दर । । भी नकीं जोतिक थी। मभी वह एक दूसरे ह उसर प्राप्तिक तोरंस त्यन निभर वहीं ।, कि उनका एक पनिष्ठ गण बन जाना । य पूर्वी रखान कृषि-समृद्धा (वि) में जीवन विवार पाने भी जनगण रोति-त्वा गेंको पाक हु तुम । उनकी भिम सहजेगे हुवा करनीथी, लेकिन र्यायक प्राप्त एक सीनिष्ट सीनिष्ट स्थान स्थान स्थान सीनिष्ठ सीनिष्ट सीनि

पाम किया ना निर्माण पान विश्वी पुरापमें विश्वीय महत्त्वका स्थान प्राप्त विथा। विजन्तीन (पूर्व राम) का पमन गार कालामाल पान उसके लटन विश्वीमाण या। यहम विवासित जातिया कमा प्रविचे पूट-गारते उपका विद्वार्थ की पान क्यी विजनीनके जामक रवा लट मार करन्य उतार हो जात। ऐसे ही विश्वी पारकाण। कि उम व्यव के से स्वाबोने वज (श्रोक) वृद्धीका खोगाला कर के अवृत्तीदेख्की (एक सर्व) जातीका जा नेयार किया प्रांत कात्रतित्वनोपोन व्यरणाहके छोर (सुध्य-अप) पर पद्धाकर राज्यानीक विवय गत्रार्थ के विया । तृष्कानचे रणावोकी एक वास्त्र नामको विवय विवय कर दिया, नहीं हो इसम मदह नहीं, कान्स्तिन्तिनीपोन उनमो दयाका भिगाण होता। १११ कि सामित उन्होंने अपनी प्रमुता दिखलाकर श्रामन प्रानुत्व स्था करवाई।

११, ६१४ ई० में स्लाबा (क्यों) ने श्रव कास्पियन है विनारीपर भी शावमण सुरू कर दिया। उमके नियं वह गमनी नार्योका ण बांफ सागर होते दोन नदीमें के बात गोर उसी नगश्य अपनी तार्योकों कनोपर उठा हर बोल्गाम पहुनाते, जहा दोना नदिया एक दूसरेके बहुत गमीप पहुन गई है और जल १६५२ ई० के नगतमें शालायात है पियं यड़ी नहर नाल हो गई। स्मर्गाम पोल्गासे नोच वास्पियन समुद्रमें जा नाकेशमकी बस्मियों क्ट-मार करते। कितनी ही बार का बार भी उनको सब्धना नहीं हो देत, श्रीर इसोकों मारी हानि उठानी पहती।

मो देगका शासन काफी लगा था, सभवतः १०वी शताब्दीके उत्तरार्धके म्रारभतक। प्रपने वालीग मानके राज्यमे उराने क्यको एक-राज्य बनानेका ऐतिहासिक काम पूरा किया। उसके वामका कितना महत्त्व है, यह इसीसे मालूम होगा, कि कार्च मार्क्सने "१८वी सदीमें गुप्त तूटनीति" (प्राथाग ५) में उसका उस्लेख करते हुये कहा है.—

"इसके प्राचीन नग्शे हमारे शामने उससे कही ग्राधक विधान युरोपीय क्षेत्रको प्रपश्ति करने है जिसवा कि यह श्राज गर्व कर सकता है। इसी याताब्दीसे ११वी शताब्दीतक उसका लगासार बढ़ाय इसी- की प्रोर मकेत करता है। हम भ्रोलेमको प्रद्यामी हजार प्रादिणयोके साथ विजन्तीनपर या करण करते, उसे कान्स्तन्तिनोपोल राजधानोके फाटकपर विजय-विह्नके तोरपर प्राची ढाल र प्राप्त करात प्रार्थित करात प्रार्थित करात है। यार निम्न (पूर्ती रोम) साम्राज्यको सम्मानहीन सिंध करनेको मजतूर करते दसत है। भरात हो। रेच्यातीस्लाय इस नातका गौरयके साथ हिला है। यो मुझे सोना, मृत्यवान् वस्तुए, वावल, फल श्रोर प्रार्थ भेजते हें, हुगरी ढोर परि पो क्री हो है। यो मधु, मोग, समूरी छाल और मनुष्य मितते हैं। ज्लादिमिर किमिया श्रोर विवासिया (वाचित प्रार्थ) को जीतता है, श्रोर ग्रीक सम्राट्की कत्याको उसी तरह छीना। है, जैसा कि नपा प्रान्त वर्षन पर्मा से किया। यो

मा मिक इस उद्धरणरो मालूम होगा, कि रूस १० वी वताव्दीमें कटाय करा पत । गया ।

# ३. ईगर रूरिक-पुत्र (९११--४५ ई०)

१०वी शतार्वाके दितीय पादमं यालगके स्थानमे उसका भाई उपर वियक्ति। गहाराजे । निवा । उसने अपने भाईकी सफलताश्रीको यागे बढाकर योर भी कितन ही राजुलोको श्रामिता रही छार कर कि लिये मजबूर किया, दक्षिणी बुग नदीकी उगत्यकाको जीता योर कियेफके शासन ह सिलाफ विदार कर कि लिये मजबूर किया। ६४१ ई०म ईगरने विजन्तीन के निर्माणक भारा सामुद्रिक अभियान किया। एसोने कान्स्तिन्तिगोपोत्तिकी बहुत-नी वस्तियोको व्यर किया। रिवा मजबूर किया। वहासे जाकर राजिया, रिवा मजबूर योग योग प्रीक बेडेने उन्हे यपने बदरगाहसे कालासागरकी योर सदेड दिया। बहासे जाकर राजि पान मजिल तटको लूटा—बरबाद किया। बडी मुक्किलसे ग्रीक-सरकार एक भारी राज सेना अजल क्षेत्री अस्ति हानेमें सफल हुई। ईगरके पोत प्रोर हिथार सभी बिल्कुल प्रारंगिक प्रारंगाम पान कि गिक्त प्रोरंगिक



२३२ तिजारी है आरम (४ सितवर ६४४ ई०) में स्ताने वास्पयन तट-भूमिको अपना लक्ष्य जनाया ।। । । । सिपयन तटको तृटते हुने वह करा नदीक भीतर घस गर्मे और उपरकी और उद्धते उन्होंने बराधा नगरीनों छे निया। यहारी घट आसपासके इलाकोमें लूट-मार करने लगे। छितिन यहाका जला। पूजना व हानमें बीगारीक कारण तहुन्ते करा मर गये, उन्तरी संख्या कम हो गई। इसी सभय अपन फोजोन उन्तर एक किछेंगे घेर लिया। बड़ी मिश्व तसे रातवे अधेरेमें वह नावोमें पहुंच गपने पाणा और तथ धनको तन्ताकर भागनेमें सफल हुये।

िसप्त र कि राजनीने दुसर्कि सनका सून्या और पहल-स्त्रियोने पकड़ कर दास बनाना अपने लें। तासन का ए। पग गान िसा पा । नह पिछे सानकी जमा की हुई नृष्ट और बिद्योको नावोप्तर बकार क्वियाप नहीं विधाय में विधाय भेजने। द्विपेप्तके जनअपात सहीं में पडते, जिनपर नाव रडकर निवा हुं हो आती, 'सित्ये ऐसी जगहोपर उन्हें बल्लोंके सहारे कथेपर उठाकर आदमी छे आता। (८० माता लिये यहा पाणीत्रिनेने पेचनेगोंके आत्राणका भारी उर रहता और कितनी हो अर अति अन्यायापाजित रापित पेविनमा (तुर्ति) धुमन्तुअकि हायमे चती जाती। द्वियपरके महानेम पह करता विधाय स्वीकित सारा है सारा की आराग की सारा छो शोर मगवान्से एतज्ञता प्रस्ट करता बहा एक छोड़े हीपपर सारियत वन (श्रीक) वृधन-देवताकों भेड-पूजा बढाते। फिर नातामागरके पश्चिमी किनारेसे द्वा वह कार्र किता मोरे वह स्वरूप्त कार्याद (राजनगरी) अति। वहा वह आने दासो, समूरी छातों और दूरिन जी की के दिव छेने।

ानी प्रजारों । र उमाहतेमें इन राजुलीका व्यवहार बहुत कठोर होता था। इसके लिये लडाकू देल्लान (कोहा ही) आसर विद्रोह कर उठने थे.—"अगर भेडियेको भेडोके गल्लोम आनेका वस्का राग गया, पार उह न मारा गया, तो वह सारी भेडाको निगल जायेगा"—वहते हुये ३१ अगस्त ६४५ ६० को उन्होंने प्रत्तिरीमहित ईगरको भार पाला।

यभी रश ईमाई नहीं हुए थे। इसी समय ईगरके बासनकालमें ही ६२२ ई० में मुसलमान पर्यटक इन प्रमानन वीत्माके किनारेंगे नगरोंकी यात्रा की थी। उसने रूसोंके बारेमें लिखा है— "भेन रूपाका उस समय देता, जबिक वह अपने पण्य द्रव्योंको लेकर इतिल (वोल्गा) के किनारे अग्रे थे। गेर्ग उनके औस सर्वापपूर्ण आदमी कहीं नहीं देखे। वह खजूरके वृक्षकी तरह (सीचे तथा) जालगण के होते हैं। तह न कुर्ना पहनत है, न कफतान (जामा), बिल्क उनमेंसे पुरुष एक तरहका चोगा जैसा वप न पहनते हैं, जिसे एक बगरासे डालकर अपनी एक (बाहिनी) बांह खुली रखते हैं। हरएक अपनी प्रभी तनार, छरे और कटारको नहीं छोडता। उनकी तजनारे लग्बी तथा तहरदार होती है। पेरने । धेनव उनके भरीरपर हरे वृक्षों, मूर्तियों और दूसरी चीजोंके चित्र बने होते हैं। उनकी पराक रजीके नितम्बन पाम पतिकी सपत्तिके अनुसार लोहे, वाबे, वाबी, सोनेकी डिविया लटकती रहतों है। दरएक प्रिया सोने अगर नादीकी गालाये पहनती है। इरएक पुष्य जब दस हजार दिरहमका सौदा कर लेता है। हर दम हजार दिरहमका सौदा कर लेता है। हर दम हजार दिरहम मौदेकी वृद्धिके साथ मालाकी संख्या भी बढती रहनी है, जिससे स्त्रीके पास वर्जन सी मालाये ही जाती है। उनके यहां मिट्टीकी बनी हुई हरी गुरियाको सबसे अच्छा अनकार समझा

<sup>\*</sup> ग्राजके रूसी नामसे भिन्न कियंकके इन पुराने लोगोंको "रूस" कहा जाता या।

जाता है। यह गिष्ट्रा जहाजाप रहार्ता है, जिस का विह बहुत दास दार रारी क्त है मा जा पाता तम एक (दरहम । तिलाह दे सूच्दि हर कि समयमें ही में यह है, पासाना-पशा कि तमम प्रकार को । रात विहास जानी महों जैने में वह आन नमरमें माफर रातम (जेन्मा) वे भाष्य अंतर में मान कि घर ने हैं, जिनमें वह देहर एक एक नम का रम दान मार भार मी या नमने । जमा है जात है। प्रत्यकक पास मोहा होता है, जिस के उत्तर नह तकता है। उत्तर के पाम अपनी की देश दानी हो है है, जो उनके सामान को देखती है। कभी-कभी वह एक दूसर के पिताफ लड़नेके निमें जमा हो जाने है सार कभी व्यापार के लिये निकलन है। अपनिक्षी वह एक दूसर के पिताफ लड़नेके निमें जमा हो जाने है सार कभी व्यापार के लिये निकलन है। अपनिक्षी वह एक दूसर के पिताफ लड़नेके निमें जमा हो जाने है सार कभी व्यापार के लिये निकलन है। अपना मह जाती है सार वासी ती है। उनी पेटा-राखार फेकता है। जब नह अपना काम में निताह नो तिनी नैतकी उठा छे जाती है अर उनीमें प्रभने स्वामीकी तरह गुरु धीनी माती है। उनी वरह उसी बाल्टी निमानी को परमें रहननाल सार इस्तेमान करने है। अपने मह-वातको बो है।

"नावने प्राचेपर उनमेगे हरणक गणनी राटी, मास, तथ पोर पानकी नीज लेकर नहें जम क्ष चला जाना है, आर पृथ्वीपर वन अनुष्य मेंसे चेहरेंने सामन मेंट-पूजा रग कर कहता है "सामी, वन (भगान), प्रपन सामान प्रोर दाय-दासीके साथ, सबोलके समूरो छालांके साथ में दूरने आया हू।" जस आर प्रपने सभी सोदोका नाम जिनाकर फिर नहता है "-में तेरे पास यह भेर ले प्राया ह।" फिर वह राज्यो देवनाके सामने रखते कहता है-"में पाहता है, कि सु मेरे व्यापारने सोना-पादीके पैसी को देनमे सहायता कर।" त्यापार अव्हा हानेक नाद फिर वह पार्थना करता है-"पेंर सामीन गरी उन्ना पूरी की, मुझे जम र उमकी भेट-पूजा नरनी चाहिये।" फिर वह कितने ही बेलो मोर भेजों में ले जा कर विच दता मुझ मास उसी बड़े यून के नीचे छोउ देता है, बेलो ओर भेजोंके मलेको उसी वृक्षके नीचे नता कर जमीनपर रज आना है। जब रात जाती है, तो कुत्ते आ उन्हें सा जाते हैं। तब बह फिर बहाता है-"गेरा वम (भगनान) केरे उत्पर प्रसन्न है, उसने मेरी सारी बलि खा ली!" उनमेंसे जब कोई बीमार पड़ना है, ता उसके लिये एक और सोपडी बनाकर यहां उसे रख देते हैं। बीमारके लिये थोजी सो सारी प्रोर पानी रखनेके सिवा न काई बहा जाता है प्रोर न उससे बातचीत करना था मिलता-जुनना है। प्रमर वह अन्छा हो जाता है, तो साथमें जाता है, प्रमर मर जाता है, तो उसे जना देत है। सार त दास होता है, तो उसे घरतीपर छोड़ देते हैं, जहां उसे कुत्ते और गिद्ध खा जाते हैं।.....

गुझे बतलाया गया, कि वह मरनेके बाद अपने सरदारोकी बहुत गुमगामसे ऋत्येष्टि-किया करन है। . सन उसे देखना चाहा। मुझे उनके एक बड़े श्रादमीके मरनेकी खबर भिली। सं उसे देखन गया। ै उन्होंने अर्थीपर टाफकर मुर्देको दस दिनोत्तक रक्खा। इसी बीच मुदेके कफन सीने ओर दूसरे काग होते रहे। अस्वेदिट यही हे, कि गरीव आदमीके लिये वह छोटी-सी चिला बना उसपर लासकी स्वकार जना देते हैं। धनी श्रादमी होनेपर उसकी सम्पत्तिको इकट्टा करके उसके तीन भाग करते है, जिसगेरी ए ह भाग परिवारको मिलता है, दूसरे भागसे वह कपडा-लत्ता खरीदने हे और तोसरे भागने काह है दिन है खान-पानयी चीजे लाने है। अपने स्वामीके मरनेके बाद उसकी दासी साथ जनती है। वह उसे रात-दिन द्यराष्ट्र पिलाकर मस्त रखने हैं, जिससे कोई-कोई हाथगे प्याला लिये ही गर जाती है। जब कोई गरदार मर जाता है, तो उसका परिवार मृत्युरुषके वास-दासीसे पूछता है - 'तुमगरी कीन रवागी है साथ मरेगा ?"उनमेसे कोई कह उठता है-"मे"। जब एक बार 'में' कह दिया, तो उसके लिये गरना अनिवार्ष हो गया, वह अगनी वातसे मुकर नही सकता।...अधिकतर साथ जलनेका काम वालिया करती है। जन यह आदमी मरा, जिसके बारेमें मुझे अतलाया गया था, तो उसकी दासियोसे पूछा गया ---"कान "सना साथ मरेगा ?" उनमेसे एक दासीने कहा-'मैं'। उन्होंने उसी समय उसके ऊपर दो वासिया नियात कर दी, जिसमे यह उसकी रखवाली करें।..मृतकके लिये वह दूसरे काम करन जगा। उन्होन कपान तैयार किया मार जो दूसरी प्रावश्यक चीजें थी, उन्हें भी तैयार किया। दासी रोज खूब भ्रानन्दिंस लाली-पीती। जब दाहका दिन आया, तो मैं भी नदीपर गया, जहां चिता तैथार थी। .. चिताने ऊपर बहुत-सी लकड़ियां रक्सी थी। उसीके ऊपर लाकर अरथीको रख दिया गया। फिर वह गरी समझमं ग आनेवाली

भाषामं कुछ । हत हुय एकके-पीछं एक चलने समे। लास अन भी अर्थाम परो यो। पिर उन्होंने मोढा ला नितापर रख उसे ग्रीक रेशमी कपड़े, तिकये म्रादिसे ढाक दिया। फिर एक वृढो स्त्री ग्राई, जिसे कि वह नोग ग्त्युना दनता (यमदूता) कहत है। वह मोढे पर बैठ गई। उसीन व हनेक अनुसार सिवाई तथा दूसरे नाम हार्ग है। वही दाशीको मारती है। उन्होंने उसे चितापर बेठा दिया, फिर मरनवारेके पहने हुए कपटेको वहा रक्खा । .. उसीके सामने उन्होन मद्य, फल और वालगत्र (बतालेका) रक्खा । सफेद चेहरा हो जानेके सिवा मर्देमे कोई परिवर्तन नहीं दीख पड़ता था। उन्होंने उसके ऊपर रेशांगी कृता, जामा, पदली, जरीदार जुता ग्रादि रक्खा, सिरके ऊपर रेशमकी बडी टोपो रक्खी। वितापर उसके कपडोको विद्याकर तकिया रक्सी। फिर पान (पत्र), फल रख दिथा। क्रुत्तोने श्रा विताका गिरा-पडा दिया। फिर मृत पुरुषके सारे हथियारोका उन्होंने कमस उसके पास राजा दिया। फिर उसके दो घोडोको लाकर उन्होने वही तलनारस मारकर उनके मासको चिता-पर रुज दिया। फिर नह दो बैल लाये। उन्हें भी उसी तरह मारकर चितापर फे ह दिया। फिर मंगी-मुर्गा जारो, उन्हें भी भारकर वही डाल दिया। फिर मरनेके लिये तैयार दाक्षी लाई गई,... जिससे हरम्याने कहा-"अपने स्वामीसे कहना, कि हमने केवल उसके प्रेमसे यह सब किया।" दासीने अपना पैर विलापर रख अपनी भाषामं कुछ कहा । उसे हटा दिया गया । फिर उसने वही किया, जो कि पहली बार किया भा । फिर उसे तीसरी बार हटाया गया । उसने फिर वही किया । . फिर उसे उन्होंने मर्गी दी जिसे उसने सिर मरोडकर फेक दिया । उन्होंने मुर्गीको उठाकर उसी चितामे डाल दिया । मैने द्भाषियसे पूछा, कि उस दासीने क्या कहा ? उसने जवाब दिया-- 'उसने पहली बार नहा--'हा, में अपने बाप ओर अपनी माको देखती है।' दूसरी बार उसने कहा--'हा, मै देखती ह अपने मरे हथे बध्योको, मानो वह (यहा ) बेठे हथे है। फिर जगने तीसरी बार वहा-- 'हा, में देखती हूं प्रपने स्वागीको, जेसे वह बड़े सुन्दर हरे-भरे राइ (स्वर्ग) में बैठे है. उनके नाय पुरुष प्रौर नच्चे भी हैं। वह मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनके पारा के चलो। पीछे उसे चिता-पर ले गये, श्रोर चीजे निकालकर उस यमदूता बुढियाको दे दी, जा वासीको मारने जा रही थी। फिर बिद्याने । रोके कडोको निकालकर, उनमेंसे दोको दामीको दे दिया । . फिर उसे चिताके पासकी सोगडी म ले गये, जहा पुरुषोने उसे प्यालेमे शराब नागर दिया। उसने उसे पिया। दूभापियेने मुझसे कहा, 'वह अपनी सहेलियों के नाथ प्रार्थना कर रही है।' फिर उसे दूस रा प्याला दिया गया। उसने उसे छे पीते हुये एक ताम्बी गीत गाई। लेकिन बृढिया प्याला पीनेसे रोककर उसे वहा ले गई, जहा उसका स्वामी लेटा हुमा था। मै देख रहा था, कैसे वह छटपटा रही थी। . उसने मपर्ग निरको चौतरे और चिताके भीयमें किया, श्रोर बृद्धियाने गलेसे पकडकर उसे चौतरेपर पहुवाया।... फिर पूरुषोनं लकडियोको पीटना शब् किया, जिसमे कि (दासी का) रोना-चिल्लाना सुनाई न दे, आर आगे दूसरी दासिया डरफर अपने रवामीके साथ मरनेसे इन्कार कर दे।....फिर मरनेवाली दामीको जाकर उसके स्वामीकी बगलमे रल दिया--दो ने उसके पैरोको पकड रखा था, दोने उसके हाशोको, यमद्रता बृढियाने उसे गरुसे पक्षा था। पृथ्वोने उसे तान रक्षा था। बढियाके सामने बडा खाडा रचया था, जिसे उसने दासीकी पम लिया के गीचमे घुसेड़ दिया। दो पृथ्षोंने भी उसपर प्रहार किया। अभी भी वह मरी नहीं थी। फिर मृत पृष्यके वहत नजदीकके राज्यीने श्राकर एक जलती लकडी उठा उससे चितामे श्राम लगा दी।.. फिर दासीयो उसके स्वामीके पास ले आकर रख दिया गया। इसके बाद लकडीके टकडोको लिये लोग आये और उन्हें चिताके काठपर फेक दिया। आग पहले धासमें लगी, फिर चितामें, फिर लाशमें। आग जलने लगी। इसी समय जोरकी हवा चली, जिससे आगकी लपटे धारा-धाय करके बलने लगी। मेरे पास एक रूस पूरुण खडा था। उसने मुझसे कुछ कहा। मैने दुभाषिये से पूछ।- 'उसने क्या कहा।' दुभाषियेने जवात दिया-वह कहता है, अरबके लोग ( मुसलमान ) मूर्ख हैं। यह जिम श्रादमीस श्रेम करते है, परी के जाकर जमीनमें गाइ देते हैं, जहां उसे कीडे-मकोडे खा जाते हैं। हग (रूस) ती उसकी आगमें जला वेते हैं और वह तूरन्त राह (स्वर्ग) में चलें जाते है।' फिर उसने मुस्कराने हुवे लम्बी हंसी हसते कहा-'देखो, इसीसे लुश होकर मगवान्ने हवाको भेजा है।...फिर नदीके तटपर सजाई चिताकी जगहपर रवेत सफेदा-वृक्षके दुकड़ेपर उस पूरव और रूसोंके राजाका नाम लिखकर रख दिया गया।'

यह स्मरण रलनेको बात है, कि भारतमे सतीप्रथा शकाके साथ देसाी-सन्के यार गम आि । हमारे शक तथा रूसी एक ही वशके थ, यह हम बतला चुके हैं । इसीलिये दोनो कि सलीनियाम कितनी ही समानता त्यकर बारवर्य करनेकी आवश्यकता गहो है ।

# ४. ओलगा, ईंगर-पत्नी (९४५-५७ ई०)

ईगरका उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्व्यातोरलाव छोटा बच्चा था, एरालिये राज्य । वारान । सती मा ग्रोलगाने सभाला । ग्रोलगा रलाव थी, इसलिये खरिककी तीसरा पीढीम स्व्याताग्ना । जापा ग्रोर श्राकृति सबम स्ताव था ।

# ५ स्व्यातोस्लाव 1, ईगर-पुत्र (९५७ -७३ ई०)

स्व्यातोस्लावने अपने वाप-दादोके विजय प्रोर वीरतापूर्ण कामीको ग्रोर आगे नवाप।। उसका सारा जीवन प्रभियानोमे बीता। वह कभी अपनी यानाओमें रमदकी गाणिया नहीं छे जाता, अपने घोडेकी जीनका तकिया बनाकर घरतीके ऊपर सो जाता प्रोर आगे पके हुये घाड के मासको गाता। स्व्यातोस्लावने कभी घोखा देकर अत्रुपर श्राक्रमण नहीं किया। जब किसीके विकड चवा करता, ।। पहलेसे दूतहारा सदेश भेज देता—'में तुग्हारे विकड क्च करना नाहता हु।'

स्व्यातोस्तावसे पहले ही व्नियेपर-उपत्यका गार दलमन सरोवरका प्रवेश कियेफ राज्यम गांगित । या। स्व्यातारलावने पहले व्नियेपरसे पूरवमे रहनेवाली रलाव-जातियोकी और स्थान दिया प्रोर गांगा उपत्यकाके व्यातिची लोगोको जीतनेके बाद दूसरोके ऊपर आक्रमण किया। १० में शताब्दीके गाठम सालके आसपास उसने वोल्गाके किनारेके बुल्गारों और खाजारों को हराया, फिर उत्तरी काके तथा शांकमण कर वहांके कसोयी (चिरकास) और यासी (योसेती) जातियोकी भी नही हालत की। १५७ ई० में उसने दन्यूबतटवासी युल्गारोंके ऊपर चढाई की, जो अब नामके ही बुल्गार श, नही ता भागा, आकृति यादिमें उसी स्लाव जातिके थे, जिसका कि उनका विजेता। इस याकमणका यही कारण ना, कि बुल्गार अपने पहोरी ग्रीक (पूर्वी रोम) सम्राट्पर बरावर याकमण करत उन्हें जबर्दस्त हारपर हार दे रहे थे। ग्रीक रोकनेगे असमर्थ थे, इसिवये उन्होंने स्व्यातोस्लावको मवदके विया सुनाया। उसने बुल्गारोको पूरीतौरसे हराकर दन्यूबतटपर गवस्थित बुल्गारियाकी राजधानी पेरेया (स्वाचित्र) में स्थायी तौरसे अपनी छावनी स्थापित करनेकी योजना बनाई। स्व्यातौरलावने कहा — महा यह मेरे देशका केंद्र है। यहा सभी अच्छी चीजे—सोना, कीगती कपडे, शराब और फल ग्रीकोकी भोगंग प्रवाहित होते रहते है, चेको तथा मगयारोक देशोसे चांदी और घोडे एव रूगोक देशमें सम्री छाल, गम, मोम और दास-दासिया आती है।"

स्व्यातोस्लावके रूपराके बारेमे ग्रीक ऐतिहासिकोने लिखा हे—"वह कदमे मधोला न बहुत लड़ा न बहुत छोटा था, उसकी भोहें घनी, ग्राखे नीली, नाक छोटी, दाढ़ी मुडी ग्रीर सिर पुटा था। केवल खोपड़ीके ऊपरी भागमें लंबे बाल थे।... उच्व कुलका परिचायक बालोका एक गुच्छा (शिखा) नगतें सिरमें एक ग्रीर था। उसकी गर्दन मोटी, कथा चौडा, सारा शरीर मुन्दर शुडौल था।. उसके एक कानमें सोनेका मणिजटित कुंडल था।... उसकी पोशाक एक सफेंद रनन्छ कुनेंके सिना ग्रीर कुछ नहीं थी।"

रूरिक-सतानोके शासनके समय रूसके भिन्न-भिन्न स्थानोमे निम्न राजुल थै—नवोगारद, ररतीफ-सुन्दल, मुरमो-र्याजन, स्मोलेन्स्क, कियेफ, चेनींगोफ, सेवेर, पेरेयास्लाक्ल, बोलिस्स, गालित्स, गालित्स,

# ६ न्लादिमिर, स्न्यातोस्लाव-पुत्र (९७३-१०१५ ई०)

रव्यालोस्लावको ग्रापने श्रीमयानोंसे कुर्सत नहीं थी। श्रपनी अनुपस्थितिनें राज्यका भार उसने अपने तीन पुत्रोपर छोड़ रक्खा था। ज्येष्ठ पुत्र यारोपोल्क पोलेयानोंकी भूमि—जिसमें कियेफ नगर भी था—का बासन करता था। ओलेगके ग्रधीन देव्त्यानोंकी भूमि थी, ग्रीर नवोगोरव व्लादिभिरको मिला था। बापके मरते ही तीनों भाइयोंमें झगड़ा शुरू हुआ। यारोपोल्क ग्रीर ग्रोलेग युद्धमें काम ग्राये, ग्रीर पूर्वी स्लाबोंकी भूमि व्लादिभिरके शासनमें एकताबद्ध हो गई। इसके बाद व्लादिभिरने गालिच (हालिज) के प्रदेशको ग्रपने राज्यमें मिलाया ग्रीर विरोध करनेवाले पोलोंके ऊपर ग्राक्रमण किया। व्लादिभिरने ग्रपने पड़ोसी लिथुवानियोंपर भी ग्राक्रमण किये, लेकिन उसका ध्यान सबसे ग्रधिक पेचेनेगोंकी ग्रीर था, जो कि उसकी दक्षिणी सीमापर ग्राक्रमण करते रहते थे। उसने इन घुमंतुश्रोंसे प्रतिरक्षाके लिथे जगह-जगह गढ़ियां बनवाई ग्रीर वहां ग्रपने लड़ाकू लोगोंको लाकर वसा दिया।

ईसाई-धर्म स्वीकार-- ग्रभी तक कियेंक्र रूस ग्रपने पूर्वजोंके धर्मपर ही ग्राल्ड थे। यदापि उनका व्यापारिक ग्रीर सैनिक तौरसे भी ग्रीसके साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण ईसाई पुरोहित भी ग्रयने व्यापारियोंके साथ उनके यहां ग्राया करते थे। ईगरके समय भी कियेफमें ईसाइयोंके कुछ गिर्जे थे। पहले ही निकोलाइ खिसोवेद (६७६-६६१ ई०) ईसाई-प्रचारक बनाकर स्लानोंमें भेजा गया था। इसमें संदेह नहीं कि आभिजात्य वर्गमें कितने ही ईसाई-धर्मको स्वीकार कर चुके थे, तो भी अभी अपने जनयुगके (कबीलाशाही) पूर्वजांके धर्मको एस छोडना नहीं चाहते थे। जनयुगका धर्म अपने-अपने कबीलों वेवतामों और रीति-रवाजोंके साथ चनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध रहता है। जब राज्योंकी सीमा कबीलोंको तीड़कर आगे बढ़ती है, तो राज्य की एकतामें कबीलाशाही वर्म बाघक होता है, किर किसी सामन्ती धर्म को स्वीकर करनेकी जरूरत पड़ती है, ता कि वह राजा ग्रौर भिन्न-भिन्नकबीलोवाली प्रजाके भीतर पहिले के रवतसंबंधके टूटनेपर अपने (धर्म) द्वारा एक नम्रे संबंधको स्थापित करे। स्लाबोंसे बाहरभी राज्यवि-स्तार होनेके कारण अब व्लाबिमिरको एक व्यापक धर्मकी ग्रवश्यकता पड़ी। इसके लिये उसका ध्यान यहूदी धर्मकी ग्रोर भी गया था-हमें मालूग है, कि खाजार खगान यहूदी धर्मके माननेवाले थे। पुरानी ऐतिहासिक परंपरासे मालूम होता है, कि ९८६ ई० में व्लादिमिरने यहदी वर्म स्वीकार करना इन्कार कर दिया। इसोंके समें भाई ब्लगरियावाले ईसाईवर्मको स्वीकार कर चुके थे। काला समृद्रके उत्तरी स्रीर पूर्व-उत्तरी तटपर किम, खोरमुन यादि नगरोंमें घनी ईसाई ग्रीक व्यापारी रहते थे, जिन्होंने वहां अच्छे-श्रच्छे गिर्जे बना रक्खे थे। ब्लादिमिरने रोम-दरबार की तड़क-भड़क, उसके कला-कौशल और विवार-धारा को भी देखने सुननेका मौका पाया था। अपने पास-पड़ोसकी गौरांग जातियाँमें इस्लामको न फैला देखकर उसकी श्रोर उसका श्राकर्षण नहीं हो सकता था। इन सामान्ती वर्मीके मुकाबिलेमें स्वावी-का पुराना धर्म स्रोज्ञा-सयाना-पुरोहितोंका धर्म था, इसमें पुराने जनयुगीन ठाकुरोंकी प्रतिष्ठा प्रविक थी, जो नयजात उच्चवर्ग के लोगोंको सम्मान नहीं देना चाहते थे, जो कि उनके लिये प्राचीत कालसे सुरक्षित था। इन्हीं नये अ-कुलीन ठाकुरीने पि ले ईसाईवर्मकी स्रोट हाथ बढाया । कहा जाता है ईगरकी विधवा स्रोलगाने भी ईसाई-धर्म स्वीकार किया था, जो ब्रसंदिग्ध नहीं है। ६८७ ई० में विजन्तीन साम्राज्यके भीतर एक बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इसी समय उत्तरसे द्रत्यूवके बुल्गारोंने भी हमना करना नाहा,जिसपर विजन्तीन सरकारने व्लादिमिरको सहायताके लिये बुलाया और ६०० ई० में व्लादि-मिरके साथ संधिकी। व्लाविभिरने ग्रीक-सम्राट्की बहित भ्रशासे ब्याह करनेकी इच्छा प्रकट की। सम्बाट्ने इस शर्त्तपर ब्याह करना स्वीकार किया, कि व्लादिमिर ईसाई-अर्थको स्वीकार करे। उस समय कान्स्तान्तिनोपोलमें दो सम्राट् राज्य कर रहे थे, ग्रश्ना दोनों हीकी बहिन थी। विद्रोह-दमत करनेके उपहारस्वरूप श्रन्ना मिलनेवाली थी, लेकिन जब काम निकल गया, तो सम्राटीने श्रपने वचनको पूरा करनेमें ढिलाई दिखानी शुरू की। इसपर क्लोदिमिरने माक्रमण करके किमिया भायद्वीपके खेसीनेस (खोरसोन) नगरको घेर लिया, और विजन्तीनको अपना वचन पालनेके लिये मनप्र किया। उसी समय व्लादिभिरने ग्रीक-चर्चकी पद्धतिके अनुसार अपितस्मा के राजकुमारी सन्नासे बपाह किया । १८८ ई० में खोरसोनसे रानी मन्नाके साथ कियेफ लौटने पर उसने कियेफके सारे लोगोंको जबदेस्ती द्तियेपर नदीमें डुबकी लगवा ग्रीक-पाद(रथोद्वार) उन्हें वपतिस्मा दिलवाया । धर्मान्वताके पागलपामें पुराव र ॥ विद्यतात्रोकी मूर्तिया—जो प्रविकतर काठकी होती थी—जला दी गई । महादेवता पेक्च की एक गीव द्नियेपरमें फेक दी गई। इसी तरह जबर्दस्ती बपितस्मा दिलवा थोडे ही दिनोमें प्राय सार नागिर। क्स ईसाई बना दिये गर्य, लेकिन गावोगे पेक्न-पूजकोकी समाप्ति इतनी जल्दी नहीं ही पार्र।

# ७ स्व्यातोपोलक ।, क्लादिमिर-पुत्र (१०१५-१९ ई०)

व्लादिमिरके मरते ही उसके पुत्रोमं गद्दीके लिये जो भयकर सवर्ष शुरू हुआ, जगन स्था।। पोलकने अपने भाड्यो—वारिस, ग्लंब और स्व्यातोस्लाव—को मारवार कियंकको गद्दी है ती। उनगर पिताके समयसे ही नवोगोरदेश शासक व्लादिमिर-पुत्र यारोस्लावनं नवोगोरदेश लोकी गद्दासं स्व्यान तोपोलक प्राप्त अपने ससुर पोलन्दके राजुलके पाग भाग गया। वामादकी मदद करनेके तिये पोलन्द राजुल वोलेस्लाउस्ने रूसपर आक्रमण किया और पव्चिमी नुग । किनारे यारोस्तावको हरा कियंकमे दाखिल हो प्रपने दामादकी गद्दीपर बिठाया। पोलाने दतन हो प्रस्तोव न कर वेशमे लूट-पाट मचानी शुरू की, जिसका प्रतिरोध रूसोने भी बहुत जोगरी जिसा। जब लूट-पाटकर नगरी और गावोमें जाडा बिताने के लिये पोलन्द भागा। पोलोकी महायसारे प्रिता स्वारा पालकको यारोस्ताव आर उराके नवग्रादियोके हाथ हार खानी पढी और भागते समय यह गारा गया। पोलकको यारोस्ताव आर उराके नवग्रादियोके हाथ हार खानी पढी श्रीर भागते समय यह गारा गया।

# ८. थारोस्लाव ।, न्लादिमिर-पुत्र (१०१९-५४ ई०)

यारोस्लाव अब किरोफ धार नवोगोरदका महाराजुल बना, लेकिन प्रभी भी एक प्रति । उसका भाई म्स्तिस्लाव गोजूद था, जोकि काकेशसके समीप तमन प्रायष्ठीपमें तमूतरकानका जागा ।।।। उसने धानमण करके यारोस्लावसे मेबेस्क भूमि तथा चेरनीगोफ नगरको स्त्रीन लिया। द्निगेपर नदी दोनों भाइयोकी सीमा बनी। १०३६ ई० में भाईके मर जानेगर सेबेस्क प्रदेशको फिर यारोस्लावन कियेफ-राज्यमें मिला लिया। यारोस्लावके समय ईसाई धर्मने कियेफ-रूनोगर पूर्ण विजय प्राप्त ।।, ईसाई-चर्च (धर्मसघ) का मगठन हुआ, प्रीर कान्स्तिन्तनोपोलके महासघराजने क्रोंके लिये एक स्पार्थ राज नियुवत विया। कियेफके पास पेचेस्क-मठ इसी समय बना, जिसने शासकनर्गने शिक्षा फोलावमें बड़ा काम किया।

क्यिफ-राज्य अन म्रोपकं महत्त्वपूर्ण राज्योमेसे था। ग्रीक-सबधकं कारण उपका सारकृतिक तल भी जना हो गया था। यारोस्लाव-परिवारका सबध अब पिहनमी मुरोपके राजधरानोंगे होने ज्या था। यारोस्लावकी बहिन पोल-राजासे ब्याही थी। उसके दामादोमें फांस, नार्ने और हुगरी (मगयार) के राजा थे। यद्यपि यारोस्लावने पोलन्दकी सहायतासे सिहासन पाया था, लेकिन यब तह इतना जीति- साली था, कि पोलन्दके भीतरी गामलोमे दखल देता था। बोलेस्लाउस्के मरनेक वाद फिराके राज्यसे छीने गये गालिन प्रदेशको उसने फिर लेलिया। १०४३ ई० में उमने अपने पृत्र क्लादिसरिके नेतृत्वमे एक असफल अभियान कान्स्तिनीपोलके विरुद्ध भेजा। पश्चिमकी और वालिक प्रदेशपर जर्मन आक्रमण करने लगे थे। यारोस्लावने प्रतिरक्षोके लिये यूरियेफ (एस्तीनियामें तरत्) नगरका बसाया, और बाल्तिक लोगोको अपने अधीन कर लिया। उसने वोल्गाके किनारे अपने नामसे गारा-स्लाव्ल नगर बसाया। दक्षिणमे पेनेनेगोसे उसका सधर्ष बराबर जारी रहा।

यारोस्लाबके ममयमें ही पहला कानून-ग्रंथ (विधान-संहिता) "यारेस्लाब्स्की-प्राव्दा" के नागंस सपादित हुन्ना, जिसपर ईसाई विजन्तीन कानूनोंका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी पान्या (सत्य) द्वारा जनगुगसे चले प्राते खूनका बदला लेना सारी जातिके लिये आवश्यक हानंकी जगह परिवारके सदस्योंतक ही सीमित करते हुये कहा गया—"अगर कोई आदमी दूसरेको गार आले तो भाई का बदला भाई ले, बापका बदला पुत्र, पुत्रका बदला भाई-भतीजा-भांजा भी। ग्रगर कोई बदला

į

लेने गया न रह जाय, या गरे हुये यादमी के लिये चालीस ग्रियना (दो सो ग्रामकी चादीकी मिल्ली) देना होगा।" पारोस्लावके पुत्रके शासनकालमें बदला लेनेके विधानको ही उठा दिया गया, योर इस पकार जनगुगकी एक पुरानी पथाको सामतयुगने समाप्त कर दिया।

गुत्यविशात नसी नचके स्थापित हो जानेपर प्रब बाकायदा पुस्तके भी लिखी जाने लगी, बाइबल तथा दगरे यागिक गयोके साथ-साथ ग्रीक इतिहास-ग्रथोका प्रतुवाद करते, रूपी लिखित माहित्यका ग्रारम किया गया। यारोस्लायके समयमे ही स्सका इतिहास लिखनेका प्रथम प्रयत्न किया गया, जिसे कि उसके मरनके ताद पेवेस्क-मठने सणादित किया। इसको "ग्रारमिक-इतिहास" ( नचल्नण लेतोंगिग्) किते है। इसम राजुलोकी जीयनिया, ग्रोर बहुत-मी कहानिया जमा की गई ह। मृल पुस्तक ग्राप्ते १११८ ग्रोर १११८ के सशोधित सरकरणोके रूपमें "पुराने वर्षोका इतिहास" के नाममे ग्रब भी मीजूद है। गराज्ञाकके समयम ही कियेफम ग्रीक वास्तु-शास्त्रिगोकी देख-रेखमें सोफिया-गिर्जे का निर्माण हुग्रा। जिल्तीन ढार्चको छेने हुगे भी उसमे रूसी वास्तुकलाका मिन्मश्रण किया गया। ११ वो शताब्दीकी रूपी कलाकी यह सर्वोत्हाब्द इमारत है। गिजेक भीतरकी दीवारोगर सुन्दर भित्ति-चित्र श्रार फर्श-पर बढिया पर्योकारीका काम है। उस रामयके विदेशी यात्री कियंफके वेभवको देखकर उसे "कान्स्तिन्ताणीलका प्रतिद्वही" कहने थे। कियंफके नमूनेको लेकर थारोस्लावके पुत्र ब्लादिगिरने नबोगीरदमें भी उपी तरहका सोफिया-गिर्जा बनवाया।

आधिक ढांचा-यह कह चुके है, कि ध्वी शताब्दीसे पहले हम कृपिजीबी थे, यद्यीप नगरो प्रोर दुनियेपर-उपत्यकासे दरके जगलोमें रहनेवाल प्रब भी पश्पालनपर अधिक निर्भर करने थे। यमी भी उनका राजनीतिक ढाचा बहुत-कुछ जनय्गीन था, प्रोर राज्नोको श्रपने लीगोकी रायका बहुत स्थाल रखना भट्टता था । न पसद प्रानेपर लोग साफ जवाब देते थे--"राजुत, हम तो नही जाने, तू स्रापनी तार्वा जाके लाउ।" राकिन ११ वी शताब्दीमे पहचता-पहुचले जनसुगीन ढाचेके स्थानपर सामती छ। ना कायम हो गया था, जिससे जहा सामतोकी मन्ति बढी, वहा साधारण जनतामे सापत्तिक निपमता भी गढी। कुन्द्र तोगोके पास एमि स्रीर सपत्ति स्नाधन स्ना गई, स्रोर इस प्रकार बहुत खाँ।वाले भनी अमीदारोका एक वर्ग पैदा हो गया, जिन्हे बायर कहा जाता था। ये राजुलोके व : राहायक थ । उनके ब्रातिरियत गठांके पास भी बहुत धन-धरती हो गई । उनके गहत भी बायरो ही तरह राजुरोंके समर्थक थे। प्रवत्तक धरतीपर जो वैयक्तिक नहीं बन्कि पचायती अधिकार वला जाना था, गह यतम होने तगा। बडे-बडे शहरोके प्रामपास राजुलो, बायरो श्रीर गठोके गाच बम गर्गे थे। यारा प्रभी तक लुटकर बेचनेके ही काममे आते थे। खेतोमे काम करनेके लिगे गरीब किसान स्रोर गजदूर ज्यादा लाभदायक समझे जाते थे, जिन्हे कि कर्ज लिला मा दूसरी तरहसे जमीदार प्रपना नधुवा ाना लेत थे। लिकन प्रभी ११वी शताब्दीमें भी प्रधिकाण किसान समूहबद्ध होकर रहने राजुलोको केवल कर दे दिया करते थं। ११ यी जताब्दीके प्रन्ततक यह स्वतत्र किसान-समूह बहुत-कुछ प्रपने म्राधिकार थी चुने थे। बहुत दवानेथे जातीय स्वतंत्रताकी भावना जब कभी जाग उठनी, तो वह राजुलो म्रोर बायराके लिलाफ विद्रोह कर उठते, या मन्यत्र भाग जाने । भागा हुमा कियान पक नेगर दाग त्ता दिया जाता।

"रुरकथा प्राव्वा"—यारोस्लावके समय निर्मित विधान (प्राव्वा) के माधारपर ही उसके पुत्रों भ्रोर पात्रोके गमर 'रुरक्तया प्राव्वा" (हसी विधान) के नामसे एक विधान-संहिता बनी, जिसमें उन विधानं। सासतोरस स्थान दिया गया, जिनके द्वारा जनसाबारणको जमीदारी (बायरो) श्रीर सामतों की रापत्तिपर हाथ बढ़ानेसे रोका जाना था—खेतकी मेंड नोड़ने श्रीर पशुश्रोके नुराने आदिके श्रपराधमें जुर्गानांगा विधान किया गया। बायरका श्रपने दास श्रोर श्रधंदास रियायापर क्या श्रधिकार है, दरों भी उसमें बनलाया गया। जनसुगरे खूनके बदाने स्वारी सारे करी लेको नदला लेकिन जो श्रधिकार चला श्राना था, ग्रोर जिसे यारोस्लाव-प्राव्वाने केवल परिवारके व्यवित्योतिक ही सीमित कर दिया था, उसकी जगह प्रव "करक्या श्राव्वा" ने "विरा" (श्रधंद ह) का विधान करने उसका परिमाण वालीस श्रिवना निरिवत कर दिया—वागरको मारनेपर यह जुमीना दूना (धस्सी ग्रिवना) देना पड़ता, लेकिन

प उठे चीजों के विनिध्यका साध्यस जगलके उत्ताकों में पदा-चर्म और खेतवाट इता का। पन ।।। इसी लिये पुराने समयगे पेम को 'स्कोत' (पणु) या 'कुनी" (च्या) कहा थे। एको एको अपना मान का ।।। '।। नहीं था। प्रत्यों, मी का या पिन्सि मुरोप प्रत्यों के रिप्त उस समय स्सोध भी उत्ताकर ।।। '।। सामाद्यों के मारम प्रोन सिप्त को निवल करे। विशेष स्वान भी थो देसे अप। अप। ।।।। ।। जिनके ऊपर राज्वाना बठग बना रहता -मि कावा रवाज अधिकन्य नगराये।।।

### ९. इज्याग्लाव, यागरलाव-पुत्र (१०५४ -७३ रि०)

बारोस्कावके गरन हे थाउँ ही दिनो बाद रूमाकी एएता गग ज्ञान तभी मोर फारा ता का ।। स्ता । रुपसे अपने-अपने प्रदशापर शापन करने त्यो । स्त्रये बडा तबका ज्यास्ता । कार वार ता गोरङका स्वामी बना। व्नियंगरके तिणक्षयप र से दोनो बहुत महत्त्वपूर्ण नगर य, ८५ विस 💎 यार सरसर स्थान बहुत गहत्त्व रखता था । दूसरे पुत्र स्व्यातोस्लावको नेर्निगोफका रुनाका मिला भार ज्यास स्वा पेरेयास्लाव्छ ग्रार रोस्तोफ-सुब्दल । दूसरे इताबे दूसरे राजकुमार्शके क्षशीमें चीरे गया। पर १ ।।।। वड लडके सागसमें मेतारे रहते, मिलकर समग्रीस देशकी प्रतिरक्षा वस्ते के, वभी कभी वड्डा आकर राजकाजकी बातोम सत्राह भी करते था। १०६८ ई० म जन किये फ्रके कारीगरी और रिया ।।। विक्रा किया, तो उन्होने इकट्ठा ही कर माने बापकी "प्राव्या" का संशोधन और परि (र्यन कि ।।। गागेर ।। वके पुत्रोंके मबस भवकर शत्रु थे एक मा विष पोली त्सी--अपनी मालामे उनका वाप तूपरा तो उपा, लेकिन रूसी उन्हें त्यी नामसे पुकारत से । यारोस्ताबके शासनके खास होन । समय ४९ छे । ॥ ०० क मन्यमे ही पूरवसे आकर पोलोबस्तियोने आक्रमण करके कालामागरके उत्तरवार्ध पेदार्ध निवार प्रथिकार कर निया आर वहा रहते वेक्तियोको परिचममे बन्यूनकी स्रोर भना दिया। पाने। ।। पुनार पशुपाल थे। उनके बहुतसे छोटे-छोटे कमील थ, जिनके प्रपने-प्राने खान (रामा) हमा रसा ।। वशुमीपर निभंद होनेके कारण वह एक जगहरी दूसरी जगह घूमा करने प्रोर समार गमा गर गानी भूमिनर चढाई कर उनके पशुम्री यार प्रवर्शस्त्रयोको प्रवक्तर लीट जाते । उनका पाकाम नहा तो भयकर मोर प्रचानक होता । ग्रीक लेखक उनके बारेम नहते है--"पोलोक्ली पा। गारी-गार। प्रकट होकर लुप्त हो जाते है। याक्रमण खनग होते ही लुटके मालसे लंदे प्रधन धो जाते का पान भार । यह साबीकी तरह निकल जाने ह, मानो वह उडती हुई चिडियाको पकाना नाहो है। कुम्हारे गाम चटाकर देखनेने पहले ही वह निकल चुके रहत है।" १०६८ ई० में इन्यारलाव श्रांत यांचा भारता स्व्यातोम्लाव भोर ब्सेबोलदके साथ पोलोगितमयोको तवानेके लिये गया, लेकिन पूरी तर तर हार हर उन्हें युद्ध-क्षेत्रसे भागना पडा। इज्यास्नाव कियेफ पहुचा। पोलोविरसयोके प्राप्ताणो प्रोर नत्यार से सवस्त किमानोने इकटठे हो इज्यारलावभे गाग की, कि हमें हृषियार दो और गाय वस कर ज पूर्णसे लड़ों। इज्यारलावको भय लगने लगा, कि कही नह हथियार मेरे ही पिकड़ न उठाये जाग । अगा एक जार करनेपर लोगोने राजुलके महलको लूट श्रोर बरबाद कर, उसकी जगह दसकेद्वारा जेलसानग वर कोलोत्सके राजुल व्यस्तावको मुक्त कर कियेफका राजुल घोषित जिला। इल्यास्ताप भागकर गोलक पहुचा, जहासे पोल राजा बोलेस्ला उस्की सहायता ले कियेफ लौटा। औरलाव निध्वागचान गरी

चुपनाप पाका पातारक भाग गया। इज्यारलावने वागोपे भारी खूनी बदला निया। पोत सेनिक कि के पार्यो नगरीमे अगह-जगह छावनी डाल कर रहते वागे। उन्हाने ग्राप्ते प्रत्यावारीसे इतना तग कि 11, कि वीगाने जानपर खेलकर उनकी हत्या कर जाती।

पाना त्सी जने जार्दस्त शतु सिरणर थे, तो भी यारास्तावके बेटोकी एकता देरतक नही रह सबी। विद्यागित गदद लकर इज्यास्तावने फिरसे सिहासनपर प्रिमिकारकर जनताके ऊपर जो अत्याचार किय, उनसे लोगामे उसके प्रति भारी घृणा पैता हो गई। इससे फायदा उठाकर १०७३ ई० मे स्व्यानोस्ताव अगर व्योगादने प्राक्रमण करके इज्यास्तावको क्रियेफ्से भगा दिया। अत्र स्व्यातोस्ताव कियेफकी गरीपर गेठा।

### रव्यातोस्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०७३--१११३ ई०)

रत्यातीरताम थोड ही दिनोतक भाईको सिहासनसे विचित रख सका । इज्यास्ताव भागकर जर्मन सम्राट यार रोमके पोपके पास सदद मागने गया, श्रोर श्रतमे पीलोकी मददमे उसने फिर श्रपने सिहासनका पान्त किया, ठेकिन वह थोड़े ही समय बाद श्रपने भनीजोसे लडते हुये मारा गया ।

पागेरतानके पोत्रों भी बराबर संघर्ष जारी रहा—कभी कोई किमीका भगाता प्रोर कभी काई फिरने नपने राज्यका प्राप्त करता । श्राप्तकी लगई थौर पोलोवित्सयोके माक्रमणोसे देशकी हालत वहुन तुरी हो भई भी । इसीतिये १०६७ ई० में कुछ प्रभावशाली राजुलोने त्यृत्रेकमें जमा होकर भोचा— "हम वये एम-भूमिको नष्ट कर रहे हे ?" उन्होंने कहा— "हम श्राप्त्रमें एक दूसरेके साथ निर्तामणात करनेका उपाय मोच रहे है । पोलोवत्ती हमारे देशका तहस-नहभ करते इस बातरो प्रसन्न हे, कि डभ पापप्रमें ताउ रहे है । प्राप्तो, श्राजसे क्षम मेलसे रहे ।" उन्होंने प्रत्यमें यह निर्वय किया, कि हरपून राज्य प्रयंगे पेतृक राज्यको अपने पाम रवखे । अब कियफ इज्यास्त्रावके पुत्र स्व्यानो-पोरकके उपमें रहा ।

#### १०. स्व्यातोपोलक II, इज्यास्लाव-पुत्र

जन एक दूसरेके हित परस्परिवरोनी हो, तो इस तरहके भावुकतापूर्ण श्रादर्शवादी फेसले देर तक कैंगे मान जा सकते थे ? हमने भिन्न-भिन्न देशोमे ऐसे अवसरोपर राजुलो और राजाओकी परिपद होती, और उन्हें प्रस्क्षे निर्णयो पर पहुचने देखा है। पर श्राधिक स्वार्थीकी चट्टानोके ऊपर उनके पकनाग्र होते भी देर नही लगती। स्व्यातोपोल्कको नियेकका श्राविकार मिला और उसके पनेरे भाई ब्लाविकिस्को उसके पिता ब्सेबोलदका पेरेयारलाव राज्य मिला।

#### ११. ब्लादिमिर मनोमाख, ब्सेबोलद-पुत्र (१११३-२५ ई०)

ज्यादिरिगर थिजातीन-सम्राट् कान्स्तित्तिन मनोमाख का घेवता था। इस सम्बन्धका उने प्रभिगान भी था, इमीलिये वह ब्लादिमिर मनोमाख (एक राजा) के नामसे प्रसिद्ध हुपा। पिरण्यं उट्टो देर मही हुई, कि फिर राजुलोमे झगडा गृह हो गया। स्व्यानोपोल्कने अपने एक राजुल भाई वामिल्होको धोखेसे पकड़कर उसके प्रतिद्वद्वी वाविद ईगर-पुत्रके हाथमे दे दिया, जिसने उसे अन्धा करते जेनमं डात वासिल्होके नगरोपर प्रधिकार कर लिया। इसपर ब्लादिमिर मनोमाखने दूसरे राजुलाका लेवन करके वासिल्होके खुडानेके लिये आक्रमण कर उसे मुक्त कर दिया। ११०० ई० भ राजुलाकी दूसरी परिषद् हुई, जिसमे उन्होंने वापिदको ब्लादिमिरके सिहासनसे विचल कर दिया। आपनी समर्थके गमय पोलोवित्सर्थोंकी खूब बन आई, और बह इसकी भूमिम बहुत मीतरतक लूट-मार करने लगे। परिषद् में मनोमाखने मिलवार पोलोवित्सीके खिलाफ प्रभियान करनेका प्रस्ताव किया, जिस गानकर सभी हसी राजुलोने ब्लादिमिर मनोमाखके नेतृत्वमें पोलोवत्सीके ऊपर चढाई की। गामृहिक शक्तिके लामने पोलोवत्सी बुरी तरहसे हारे, और विजेता इस ढोरों, पोड़ों, ऊंटो, लूटके गास तथा बन्दियोंके साथ लोटे। ११११ ई०मे उन्होंने फिर एक अमियान किया, जिसमें वह पहुलेसे भी अधिक सफल रहे।

स्व्यातास्ताव १११३ ई० प मरा, उसके बाद ही कियफ म विराह उठ रा (१)।, जो (मर्य दीहातम फलने तमा। साधरण जनताके उस विद्राहमा नारण बायरो प्रीर सद्धोराका पत्या भार ॥। विद्रोहियोन शहरमे उनके घरोको लटकर नाट-भ्रब्ट किया । उसके कारण नायर, महन् पाप नाप माटे सामन्त दरने तमे । वियफके धनियान ब्लादिमिर मनामाब्यके पास स्व.। अवा पाप राजुत, वियफम । प्रगर तुम गही प्राप्तामें, तो यह समक्ष रक्को, कि प्रारंभी नहुँ। भी भा। ।।। - सापारण लोग बायरा प्रारं मठोको तम करमे।"

क्लादिमिरन प्रपने अनुचरोमहित प्रांकर विद्रोह हो दा दिला, अल्ला ११। ११९११ दवानेसे काम नहीं चल सकता था, इसलिये उसने जनसामारण के अनर आग पर्यानासका भी क्या कियेफ ले लेनेके बाद ब्लादिमिरने देशको प्रोर शिनक छि। अन काल नगा। बाहा, प्रोर दूसरे राजुरोको प्रथीनता स्वीकार करने हे जिये मजवर किया । मा ना माना या, उन्हें उनके नगरोसे विचत करने की उसम क्षमता भी शी, सित्य सभी राजान जग अपने ऊपर माना । ब्लादिमिरन एक बार फिर प्रान पुरणा के निम्हा स्वीकार कर दिया । युरापके दरबारोमे भी ब्लादिमिर ही वडी घार भी । योक समा जाता ही था । उसकी एक पोती एक गीन राजुमार सात समान मनोमाख उसका नाना ही था । उसकी एक पोती एक गीन राजुमार सात समान या । उस समय विजन्तीन-राज्यम जो गृह-कल उचल रहा था, उसम भी उसन क्लादिमार को समान वज्यादिमार की समान वज्यादिमार की सात द्या । उस समय विजन्तीन-राज्यम जो गृह-कल उचल रहा था, उसम भी उसन क्लादिमार की सात द्या । इस समय विजन्तीन-राज्यम जो गृह-कल उचल रहा था, उसम भी अपन क्लादिमार की राजु पात किया ।

व्लादिमिर बडा ही निर्भीव श्रीर नहादुर पुरुष गा। उसन प्रपर्ने पुनो ही पागा गोर गारा। तह मन बार लिखा था—"अपनी जान बचानेके लिये शत्रुके सामनों में कभी नहीं भागा गोर गारा। गया निर्भयतापूर्वक सामना करता था। बच्चो, न तुम गेनांस उरी प्रोर न पजुने। तुम्हारा नाम पुरुषोचित होना चाहिये। मंने रात या दिन, सर्दी या गर्मी हमी पपनेका प्राथम लेने नहीं दिया।" वह शिकारका बडा शोकीन था, जिसमें कई मन्य उसने प्रपनको रानरिमें प्राधा दो मतेंबे जगली बैलने उसे प्रपनी मीगपर उठा लिया, एन नार हरिनन सीमसे भाषा किया, एक बार एक जगली सुश्ररने उसकी बमलसे लटकती तरानारको तोर दिया, एक भाग उसके कपडोको फाड डाला प्रोर एक भयकर जागवरने एक बार हमना करके उसे पीर उसके घोडेको गिरा दिया।

क्लादिमिर केवल एक निर्भीक योद्धा ही नहीं विलग्न शिक्षित पुरुष भी आ । राजारियार-में शिक्षा और मस्कृतिका अधिक प्रसार होनेसे उसे भी शिक्षित होता ही ता। उसात विशेष हसेबोलद एक शिक्षित व्यक्ति था, जो पाच विदेशी भाषाओं को जानता था। राध गृथिधित ब्लादिमिरने विद्धाके महत्त्वको विल्लाते हुए एक बार अपने पुत्रोको लिखा ॥—-'जो तुम जानते हो, उसे न भूलो, और जो नहीं जानते, उसे पढो।" यह बना स्थाय्यायपेगी ता। अन्तो सेनिक नात्राओं में वह सदा अपने पास पुस्तके रखता था। उनने "बन्नाको जिला" है नामसे एक दिलचस्प पुस्तक लिखी थी।

च्लादिमिर कियेफ-रूसके शासनकी प्रन्तिम चका बीध करनेवानी ज्योति था। देगमें जी निष्या प्रारम्भ हो गया था, उसे व्लाविमिर थोडे ही समयनक रोक सका। उसके मर्स्त ही फिर रूस-मृमि प्रनेक छोटी छोटी रियासनोमें बट गई, जगह-जगह स्वतंत्र राजुल कागन हरने राग। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण रियासनो थी—कियेफ, चेरनी गो गे, गालिच, स्गोरिंग्स्क, गौनोत्स्क, तुरोफ-पिस्क, रोस्तोफ-सुज्दल, र्याजन्, नवोगोरद ग्रीर व्लाविमिर-बोल्हुन्स्क। ये सभी राजुल रुज्यातीर्दार्थ, प्रार्तिकाफ-सुज्दल, र्याजन्, नवोगोरद ग्रीर व्लाविमिर-बोल्हुन्स्क। ये सभी राजुल रुज्यातीर्दार्थ, प्रार्विमिर व्लाविमिरके वंश्च थे। कियेफ ग्रपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता था, प्रमिलिये वह राजुलोको छीना अपटीका बराबर ग्रखाड़ा बना रहा। मेनिक जीवनसे अन्वस्यस्त पिलासी रामुन ग्रव कियेफ कोई मान नहीं रखते थे। जहां व्लाविमिर मनोमाख ग्रपने घोडे, बाज ग्रीर रसोईना भी काम

प्रपनं नाकरोपर न छोड़ प्रपने हाथां करनके लिये तैयार रहता, वहा इन राजुलोका जीवन धारामपसदीका था। इन्ही बातोके कारण राजुलोंकी शक्ति भी कम हो गई, स्नार धनी बायर प्रव राजुलोंको अपनी बात माननेके लिये मजबूर कर सकते थे, इसीलिये हर बातमे वह उनकी रालाह केते थे। राजुल ग्रगर कोई बात ग्रपने योद्धायोकी सम्मति बिना करते, तो वह जवाब देते---"राजल, तुने हमारी रायके बिना यह निश्चय किया, इसलिये हम तेरे साथ नही जायेगे।" इस समय प्राने समयकी प्रभावशालिनी संस्था 'वेचे' (पंचायत) का भी महत्त्व वढ गया था---वेचे नागरिकोंकी गचायत थी, जिसपर बायरों ग्रोर वनी नागरिकोका भारी प्रभाव था। जब किसी बातका निर्णय करना होता, तो घंटा बजाकर या चिल्लाकर नागरिकोंको वेचे (सभा) के लिये जमा किया जाता। अगर वेचे प्रस्तावको स्वीकार फरती, तो लोग चिल्लाकर कहते--"हम सब चलेंगे ब्रोर हमारे तच्चे भी।" लेकिन कभी-कभी नगरके लोग राजलकी लडाईमें शामिल नहीं होना चाहते, तब कहते-"राजुल, मेल करो, नहीं तो अपनी विपता आप संभालों।" इस प्रकार १२ वी शताब्दीमें कोई राजुल वेचेकी रायके बिना किसी शत्रुके साथ युद्धसे प्रविनी प्रतिरक्षा करनेकी हिग्भत नहीं रक्ता था। राजुलके सिहासनगर बैठनेके समय वेचे पहिले उससे अपनी शर्ती मनवानी । ऐसे भी अवसर आये, जब कि नागसन्द होनेपर वेचेने राजुलका निकाल बाहर किया प्रोर किसी दूसरे राजकुम।रको यह कहकर निमंत्रित किया--"ग्रा राजल, हम तुझे चारते हैं।"

उस समय एक तरफ वेषेका अधिकार बढ़नेसे बायरो और धनिक नागरिकोंके हाथोंमं अधिक शांवत श्रा गई थी, तो दूसरी तरफ बाहरी शतृश्रोसे अच्छी तरह मुकाबिला करनेके लिये कुसगे कोई मजब्त संगठित शक्ति नही रह गई थीं। इसी समयकी स्थितिमें एक श्रज्ञात कवि ने ''ईगर-सेना-गाथा'' लिखी थी।

इंगर सेना नाथा-कालासागरके उत्तर एक मंगोलायित घुमतू कबीला पोलोबत्सी ६वी-१०वी शताब्दी में रहता था। कियेफ-रूसोके साथ इसका बहत दिनोतक संघर्ष रहा। रूसी भाषाका ग्रादिकाच्य "र्दगर-सेना-गाथा" इन्ही संघर्षींके संबंधमें लिखा गया है। पोलोबत्सी इतने प्रवल थे, कि रूस उनसे अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ थे, जिसका एक कारण यह भी था कि, रूस स्वय बहुतसे छोटे-छोटे ट्कड़ोंमें बंट थे. जिनमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। पोलोबत्सी जब हमला करने आते, तो काफी प्रतिरोध नहीं कर राकते थे । इन युद्धोंका सबसे ज्यादा सहयानाशी प्रभाव गांबोंके किसानी-पर पड़ताथा। "सभी नगर और गांव निर्जन हो गये थे। हम उन खेतोंपरसे गुजरे, जिनमें कभी घोड़ों फ्रोर ढोरोके झड तथा मेडोके गल्ले चरा करते थे। लेकिन, वहां सभी चीजें वीरान पड़ी थीं। स्ननाजके खेतीमें जंगल जग गया था, जिसमे वन्य पशु रहा करते थे।" पुराने इतिहास-लेखकका कथन पालोधत्ती-ग्राक्रमणोके श्रमरको बतलाता है। पोलोबत्सी भारी संख्यामे रूसोंको बंदी बनाकर ग्रपनं साथ के जाते थें। "ग्राफतके मारे, भूख-प्यासरो काले पड़े वे ग्रभागे अपरिचित देशकी प्रोर वस्त्रहीन नंग पैर कदम बढ़ा रहे थे। उनके पैर कांटोसे छिल गये थे। श्रांखोंमें यांस भरकर वह एक दूसरेसे गहतं थे-''मे अमुक शारअमुक नगरका हूं।'' दूसरा जवाब देता-''गै अगुक और अमुक दीहातका हं।'' रुरी भाषाके इस कलापूर्ण अमर लघु-काव्यमे राजकृगार ईगरका पोलोवत्सी धुमंत्रुओं के साथके संघर्षमा यर्णन है। १२ वीं शताब्दीके प्रंतमें किसी श्रज्ञात लेखकने इसे लिखा था। सेवेस्के राज्लोंने तंग आवार पोलोबरहीके खिलाफ अभियान किया, जिसका नेता राजुल ईगर स्व्यातोस्लाव-पुत्र था। जब एस-राजलोंसे उसने अपने साथ आ मिलनेके लिये कहा, तो सेवेस्क राजकुमारोंने इन्कार कर दिया। पीछे उन्होंने भ्रपना स्वतंत्र भ्रभियान किया, जिसमें वह तुरी तरहसे हारे, ईगर बंदी हुआ। कविने रूस-भूमिके महान् वीरके तौरपर ईगरका चित्रण किया है--''सैनिक उमुंगोंसे भरे उसने अपने सैनिकोंका नेतृत्व करते हुये रूस-भूगिकी रक्षाके लिये पोलोबिरिसयोके ऊपर अभियान किया ।" ईगरने अपने रौनिकोंसे कहा- "भाइयो और योद्धाओ ! बंदी बननेसे भर जाना अच्छा है। मैं चाहता हूं अपने भालेको पोलोबत्सी मैदानके छोरसे तोड़ डालूं। रूसजन ! मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपने सिरको गिरा दू, या अपने शिरस्त्राणसे दोनके जलको पीछ ।" "काफी शोहित भिंदरा नहा नारे थो, क्या गोर अपन सृद्ध-भोजको खतम कर रहे थे। उन्होन अपने बधुओको पान करनेका अनसर स्थित, पोर राम भिक्ति । ये स्वय प्रपने जीवनका उत्सर्ग किया।" यद्वक्षेत्रसे पटे हुसे बीरोके स्रोका देशकर को है किस नरर अपना भोज कर रहे थे, इसे कनिने किसने शिवस्ताली सब्दोगे निनिन किया है -

'भाई भाईसे बोला—'यह मेरा है, ग्रार यह भी मेरा है, राजुल छोटीको बडी चीज कहन लगे, विकासितात के विवा ग्रोर प्लेच्छ पोलोबत्सी विजयी बनकर रूप भूगिये श्राये।'' रूस-राजुलोको एक होनेके लिये कवि कहता है — ''प्रभृत्रो, ग्रपने पेरोको सुनहली रिकाबोगे रक्ष्यो, ग्राजके ग्रपने ऊपर होते अत्याचार तथा रूस-शूमिके लिय,

स्व्यातोस्लाव-पुत्र बीर ईगरके घाबोके लिये।

हसी भाषाके इस ग्राविकाच्य (वीरगाया) से हमी साहित्यका श्रारभ होता ह योर समस्त र मी जातिको विदेशियोके विरुद्ध एक होनका सदेश देता है। प्रमणी शताब्दियोके देखा, कि यह सदेश आयं नहीं गया। ईगरके खूनका हम बदला चाहे पोलोवत्सीसे न ले पाय हो, देकिन उन्होंने रूसके अवुमीन सदा बदला लिया। इसी काव्यके पीर नायफके नामपर रूसमें पुन्योका सबसे प्रतिक पर्याचा ताम ईगर पाया जाता है। द्वितीय महायुद्धमें स्तालिनग्राद्ये फासिस्तोको लदेखते हुये हजार स्ती मीनकान द्वियेपरके तत्पर पहुचकर अपने शिरस्त्राणे से उस पवित्र जलको पीकर ईगरकी पपूर्ण स्ताक्ष्म पूरा किया।

ख. रोस्तोफ-सुज्दल-राजुल

१२ वी शताब्दीमें जब द्नियेपर-जपत्यकाकी रूस-भूमि पोलोवत्सीके श्राक्षमणील जिकार ता स्थल गृंतिहासिक महत्त्वको खो बेठी थी, इसी समय उत्तर-पूर्वी क्स-भूमिमे वोल्गा प्रोर श्रांना निकार ती करोत्तीफ-सुज्वलका एक नया राज्य स्थापित हुआ, जिसने रुसके एतिहासमें महत्त्वपूर्ण काम किया। यह भूमि कियेफ जैसी उर्वर नहीं थी। जगली भूमि थी, जिसमें जगली जानवर श्रांर गुग्गाविक्ष बहुत थी, निव्योमें मछित्योकी बहुतायत थी, लेकिन जहातक रोतीलागक भिम्का सन्ध ही, गृंदि भूमि नत्याचमा नवीके तटपर ही थी। श्रोंका श्रीर उसकी शाला मस्तवा नवीके निवार रहिना हिन्ता है जातिका नाम व्यातिची था। समय-समयपर श्रासपामके स्लाव भी यहा श्राकर बसते जा रहे वे। रोत्ताक यहाका प्रधान नगर था, जिसका उल्लेख पहले-पहल १०वी राताब्दीमें गिलता है। इस भूमिकी तुमरो प्राचीन नगरी सुज्वल थी। यारोस्लावके शासनकालमें उसने श्रपने नामसे यारोस्लाव्य नगरकी ११ वी शताब्दीमें बसाया। व्लादिमिर नगरको सभवत व्लादिमिर मनोभाखने १२ वी शताब्दीमें कागम निया। इस प्रकार व्यातिचियोकी इस भूमिमे रोस्तोफ, सुज्वल, यारोरलाव्य श्रीर ब्लादिमिर—वार नगर था, पाचवां नगर मस्ववा (मास्को) श्रागे स्थापित होकर जगिहिख्यात बननेवाला था।

व्यातिची स्लावोंके पडोसमे मेरिया, वैसी प्रोप मोर्दावी रूसी-भिन्न जन-जातिया रहती थी, जिन्तान मुख्य काम था शिकार, मधु-संग्रह तथा थोडी-सी लेती। इनके प्रलग-प्रालग कलीलापर प्रपत्ने-प्रपत्ने ठापूर्व शासन करते थे। रूसियोके ईसाई हो जानेके बाद भी यह लोग बहुत रामयता प्रपत्ने जन-जानीय धर्मको मानते थे। उस समय श्रोका ग्रीर वोल्याके तटोपर यह काफी सन्या में बसते हो।

१२ वी शताब्दीमें रोस्तोफ-सुज्दलके इलाके तथा व्नियेपर-उपत्यकामें भी रूसी यार य-कसी लोगोंके खेतो और भूमियोको नायरो और गहतोंने अपने हाथमें कर लिया था थीर जन-साधारण बंधुवासे रह गये थे-योका और बीलगके बीचके लोगोको पादरियोने जबदस्ती ईमाई बनाया था।

१२ यूरी I दीर्घबाहू, ब्लादिमिर मनोमाख-पुत्र (११५७ ई०)

१२ वीं सदीके पूर्वार्धमे रोस्तोफ-सुब्दलमें एक स्वतंत्र राजुलका शासन काराम हुआ था, जिसका प्रथम गद्दीचर ब्लादिमिर मनोमाखका पुत्र यूरी था। वह घनी बायरोंकी जमीनको जबवैस्ती छीन लेगेमें शानाकानी नहीं करता था, ायद इसीतिये उसका नाम "दोल्गोर्की"—दीर्ववाह एडा । जहां पीछे गास्तो नगर नसा, वहीं वायर कृचकाका गाव था। यूरीने उस गावकों छ मास्तो नदीके किनारे यहीं पपने लिये एक गहल बनागा, जहांपर ११४७ ई०में उसने प्रपने मित्र वेनींगोफते राजुलका रनागा किया था। गह गाव सुज्दल प्रोर चेनींगोफ दानो रियासतोकी सीगापर था। यूरीने पहेंचे गास्ताके चारोतरफ एक लकडीकी दोवार बनवाई, जिसे ११४६ ई० में दुर्गके रूपमे परिणत कर दिया। यूरी प्रपने सगयका गवसे प्रधिक गिवत्याली रसी राजुल था। उसने वोल्गा-तटवाले पुल्गाराको कई बार लडाईमें हराया थ्रोर पुराने नगर नवोगोरदको ग्रापने राज्यमे मिला लिया। किगोफपर भी ग्राधिकार करके कियेफ-राजुल बनकर वह ११५७ ई० में मरा।

#### १३ अन्द्रेड बगोल्गुबोव्स्की, यूरी-पुत्र (११५७-७४ ई०)

यूरोके पूत्र मन्द्रेडकं ज्ञासनकालमे रास्तोफ-सूज्वलकी शक्ति स्रोर बढी । उसने पडोसके किनने ही राजनोको अपना मामत बनाया। ११८९ ६० म उसने प्रयन सामन्तोकी सेनाके साथ कियेफ-पर आक्रमण किया स्रोर तीन दिनोनक उस प्राचीन नगरीको तुटा। अगरे गाल सन्देइने नवोगोरदके ऊपर प्रपनी सेना भेजी, लेकिन नवाग्रादियोने उसे नहत हानि उठाकर खाली हाथ लोटनेके लिये मजबूर िनया। नवोगोरद शन्नक लिये सूज्यतपर निर्भर था। प्राव्हेरने वहा प्रव्नका जाना रोक दिया, जिसके कारण नवीगारद आत्मसमर्गण करनेके लिये मजबूर हुया। ११६९ ई० की लुट स्रोर ध्वंसलीलाके बाद क्तियफ अलाब्दियातक सभन नही राका, लिंकन सुज्दल-राज्यका नगर व्लादिमिर अन्द्रेहकी राजधानी बनकर खुब फलने फुलने गुगा। अन्दइने अपनी नई राजधानी है। निर्माण परिवमी गुरोपके कलाकारी श्रीर वारत-गास्त्रियोके परामश्रीनसार बर्वे भव्यान्यमे किया । इसी समय व्लादिमिरमे प्रसिद्ध उपेन्स्की भिजी बनाया गया, जिसके चित्रोम पाञ्चात्य कलाका प्रभाव दिखाई पडता है। व्लादिभिर नगरके पास बोगोल्युनोबो (भगनन्-प्रिय) उसको दुर्गबद्ध जमीवारी थी, जहापर अन्द्रेड अनमर रह। करता था, इसीलिये उराका "बोगोल्युबोव्स्की" कहा जाने लगा। वह बायरोक्ती सवितको बढते नही देखना चाहता था. प्रशीलिय उनने कृतका जेंगे कितन हो बायरो हो मार भगाया आर अपने दरबारियोमें माधारण जनाका रतला । लाग कहने थ-- "राजलकी जमीदारीमे चाभके चणलगे भूमना वायरकी जमीदारीमे सन्दर जुला पहनके पमनसे अच्छा है।" यन्ब्रेडने जनमाधारणसे खाये अपने दरवारियो श्रोर नगर-निवासियोकी सहायताके ज्ञानारपर रूसी रियासतोको सगिटत करनेकी कोणिश की, लेगिन अभी उनक ग्राधिक सनन इतने दृढ़ नहीं या कि यह सगठन मजबूत होता। इसीलिये नामरोका उच्छेद करना उसने लिय सभव नहीं हुया। तो भी बायरोका वह बहुत ग्रसतुष्ट कर चुका था। उन्होंने षड्यत्र करके ११७४ ई० में बोगोल्युबीवोके प्रामातमे चुपकेसे घुसकर अन्द्रेडको मार डाला। इनके बाद भारी लट-पाट मची। बायर तहुत नाराज थे। यह केयल धन्द्रेड्की हत्यासे ही सतुष्ट नही हुये। उन्होंने उराके भाइयोको भी विनत करके उसके भगीजोको शासन करनेके लिए निमंत्रित किया। लेकिन ज्लादिमिरके नागरिको और अन्द्रेश्ने छोटे वर्जेक अनुचरीन वायरोकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। वायरोने धमकाया-- 'हम क्वाविमिरको जलाकर खाक कर देगे या नहा अपने पसद्निक (नगरपाल) श्रमुजासन करने के लिये मेजेंगे।" तो भी वह ग्रपने गनोरश्रमे सफल नहीं हुये । नागरिको श्रीर साधारण जनताकी सह।यतासे अद्रेहका भाई न्सेयोलंद यूरी-पुत्रने बायरोको हराकर उन्हें अपनेको राजुल रबीकार करनेके लिये गजबूर किया।

### १४. व्सेवोलव, यूरी-पुत्र (११७६-१२१२ ई०)

व्यादिमिर (नल्याज्मातटी) राजधानी बननेके बाद अब रोस्तोफ-सुक्दल राज्यका नाम न्लादिमिर राज्य हो गया। बोबोलदने "न्लादिमिर-महाराजुल"की उपाधि धारणकी। उसने नवोग्रादवालोसे ग्राने पुत्रों ग्रीर मतीजीको शाराकके तौरपर स्नीकर करवाया। स्मोलेन्सके राजुलांने भी उसकी ग्राधीनला स्वीकारकी। र्याजनके न माननेपर राजुलको जैलगे डाल अपने पुत्रकी वहा ले जाकर बैठा दिया। जब लोगोने इसका विरोध करना चाहा, तो उसने र्याजनका बहुत तहस-नहस किया। उसकी इतनी तत्परता देखकर भी "ईगर-सेना-गाथा" के कविने बोबोलदके जिये कहा—

"गहाराजुल ब्सेवोलद प्रपनी नावोके पतत्रागमे, तू बोल्पाके पानीका बिखरा नही मकना, ग्रोर न ग्रापने सैनिकोके जिरस्त्राणोसे दोनको उलीच सकता।"

बोलगाके बुलगार श्रव भी शक्तिशाली थे, जिनसे ब्सेबोलदने कई लड़ाइयां लड़ीं। पोलांबत्योके खिलाफ भी उनकी भूमिमे उसने एक बहुत बड़ा श्रीभयान किया। ब्सेबोलदने सुदूर गुरजी (जाजिया) के राजाके साथ संबंध स्थापित किया और वहांके कारीगरोंको बुलवाकर राजधानीमें दिमिशोफ गिजी बनवाया। ब्सेबोलद पिताकी तरह ही बायरोंसे घृणा करता था। अपने बहुतसे पुत्रोंके कारण लोगोन ब्सेबोलदका नाम "बोल्लोये ग्नेउदा" (भूरिशः कुलाय) रख दिया था। ब्सेबोलदके मरनेके नाद उगक हर एक पुत्रको श्रलग-श्रलग ठकुराइयां मिली, जिनकी संख्या पुत्रोंके समय पांच श्रीर पीशोके रागय नारह हो गई। इनमे परिवारके ज्येष्ठ व्यक्तिको ब्लादिमिर नगरका राज्य तथा "बलादिमिर महाराजुल" की उपाधि मिलनी।

### १५. यूरी व्सेवोलद-पुत्र (१२१२-१२३८ ई०)

ब्सेवोलदके मरनेके बाद व्लादिमिरके राजुलोंने श्रोका ग्रीर मध्य वोल्गाके बीचमें रहनेवाल करिन किन कातियोंकी भूमिको हड़पना शुक किया। केवल मोर्दावी कितने ही समयतक भार श्रमिक स्वतंत्रता कायम रख सके। महाराजुल यूरीने १२२१ ई०में श्रोका श्रीर वोल्गा नादियोंके संगमपर निज्तीत्रवोन्गोरद (निचला नवोगोरद, वर्तमान गोर्की) नगर ग्रोर दुर्गकी स्थापना की। यहांसे क्मी राजुल मोर्दावियोंकी भूमिमें लूट-मार करते थे। मोर्दावियोंने श्रपने राजा पुरगमके नंतृत्वमें जबदंगन प्रतिरोध किया ग्रीर एक बार उन्होंने निज्नीनवोगोरदपर श्राक्षमण करके उसकी बाहरी वास्तयोका जला दिया।

य्रीको प्रभुता दिखलानेका अब मोका नहीं रह गया था, क्योंकि गदीपर बैठनेके गमय (१२१२६०) जो मंगोल तूफान सुदूर चीनमे अपनी प्रलयलीला मचा रहा था, वह अब उसके घरमें पहुंच गया। यूरी अपनी सेनाके साथ वोल्गाके उत्तरमें सित नदीके करीब बोल्गाकी एक गाखाके किनारे एक व मैदानमें पड़ा हुम्रा था। उसको खबर मिली, कि बुल्गार राजधानीको मंगोल नव्ट-भ्रव्ट कर जुने। मंगोलोंका मुकाबिला करनेके लिये रूसी राज्योंका एक होना भावश्यक था, जिसके लिये यह तैयार नहीं थे। र्याजन मंगोलोंका पहला शिकार होना था, जिसके बाद यूरीकी बारी थी, लेकिन यूरीने र्या-जनको सहायता देनेसे इन्कार कर दिया । मंगोलोंने ऱ्याजनको दखलकर उसको भुमिसास कर दिया । फिर व्लादिमिरपर आक्रमण करके उसे नष्टकर आसपासकी ठकुराइयोंके लोगोको अपनी प्रलगारोंस घासकी तरह काट डाला। एक महीलेके भीतर उन्होंने १४ नगरोंको दसल किया और जलाया, मास्को भी जिनमेसे एक था। श्रब (१२३८ ई०) में बा-तूके मंगोल तिन नदीके पासवाले मैदानम अवस्थित यूरीकी सेनापर पड़े। यूरी लड़ाईमें काम श्राया। बा-तू नवीगोरदकी भूमिगण भी बढ़ना चाहता था, लेकिन रास्तेके जंगलों और वलवलोंने उसे मागे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद गंगी गोंने कियेफ और सुदूर पश्चिममें गालिच-घोलोहुन्स्कके राज्यको लेते पोलन्द तथा पूर्वी युरोपक ग्राँग भी कितने ही राज्योंका व्वंस किया। रूसियोंके ऊपर ग्रव मंगोलोंका कठोर शासन स्थापित हो गया, लेकिन मंगील जानते थे, कि सीधे शासन करनेसे किसी रूसी राजुलद्वारा शासन करना बहुतर है, इसलिये उन्होंने यूरीके भाई यारोस्लावको ब्लादिभिरका महाराजुल मान लिया।

१६. यारोस्लाव व्सेवोलद-पुत्र (१२३८-४६ ई०) महाराजुलको नियुक्त करनेपर ही संतोष न कर बा-तूने रूसके मुख्य-मुख्य मगरोमं अपने नगरपाल (वसकाकी) नियनत किये। मगोल कर जगाहनेम कितनी निर्देशता करते थ, इस एक जगगीत बतलाता है---

र्याद किशी प्रादमीके पाम पेमा नही, तो उससे वह उसका बच्चा लेते। यदि श्रादमीके बच्चे न होते, तो उससे उमकी बीबी लेने, यदि प्रादमीके गृहिणी न होती, तो उससे वह उसके शरीरको ही लेने।

एक रामकालीन लेखक मगोल यत्याचारके बारेमें लिखता है — "हमारे पुरखो प्रोर भाउयों के खूनने भूभि पानीकी लग्ह भीग गई, हमारे बहुतमे भाई थ्रोर बच्चे बदी बनाकर (तारनार) के गय, हमारे गानोंगे जगल लग गये, हमारी कीत्ति धूमिल हा गई, हमारा मादर्य नन्ट हो गया, हमारा धन गेरोकी भगत्ति बना, हगारे भमका फता काफिरोके हाथमें चला गया, हमारा देश विदेशियों के हाथम गड गया।" ऐसी रिथतिमें यदि कममें विद्या प्रोर गरक़ितका ह्रास हुआ, ता कोई आइचर्य नहीं। क्यीं नगरोकी होली मचात समय मंगोलोंने प्राचीन कसी साहित्य प्रोर कलाकी भी होली मचा दीं।

लेकिन सब तरहरों रूगियोको गिरीह श्रोर निर्बल बनाते हुये भी मगोलोने उनके हायमें एक बड़ा हिश्यार दे दिया था, वह था क्लामिदिरके महाराजुलोको दूसरे रूमी राजुलोके ऊपर मानना । यह काम उन्होंने किसी परमार्थ बुद्धिसे नहीं किया था, बल्कि इन प्रकार समयपर नियमपूर्व किरकी भारी राशिको प्राप्त करना उनके लिये बहुत स्रासान हो गया था। मगोल खान स्रपनं इसी स्वार्थके कारण क्लाबिमिरके शासकको "क्लाबिमिर सौर सारे रूमका गहाराजुल" स्वीकार करने हुये उसे यारिकक (स्रिक्षकार पश्च) देते थे। कर उमाहनेके लिये जो एकता कायम हुई थी, वह गगोल-शक्तिके क्षीण होनेके समय एक सबल राजनीतिक शवितमे परिणन हो गई।

नयोगोरव-पूर्वी स्लाव सभी भी जनयुगीन समाजहीगे थे, जबिक कियफ-रूसकी स्थापना हुई थी। वस्तुत भिन्न-भिन्न परिस्थितियोके कारण पूर्वी स्लाबाका सामाजिक विकास प्रान्ते पश्चिमी पर्वोगियोके बराबर नहीं हो पाया था। दरामे अपने शक पूर्वजोके समयम ही नली आती उनकी स्वच्छद लडाजू वृत्ति भी काम कर रही थी। वह पशुपाल-जीवनको पूरीतीरसे छोडनेके लिये तैयार नही थे। यद्यपि ईसवी-गन्भे आरभ प्रोर नावकी पार शताब्दियामें हणोके पहुचनेसे पहिले ही निम्न द्नियेपर आदि प्रदेशोमे स्लावोन नागरिक-जीवन स्वीकार कर लिया था, और महाराज्ल व्लाविमरके ईसाई-धर्म स्वीकार करने मे बहुत पहले ही ग्रीक सस्कृतिसे उनके पूर्वण मतोका घनिष्ठ राबघ स्थापित हो गया था, लेकिन मभी प्रधिकाश रूस जनयुगके मनोभावोको ही प्रपनाये हुये था। रूसी भाषाका हमारी संस्कृत ग्रोर प्राकृत भाषाकी तरह मक्छेपणात्मक रह जाना-शब्द ग्रौर नानुकी रूपावलियोका सस्कृत जैसे चलना-भी बायद उसी सामाजिक मद परिवर्तनके कारण हुआ। हमारे यहा ईसाकी ६छी-७वी शलाब्दीमें भाषा जहा रिलाट रूपको छोउ, निरिलाट बम चुकी थी, वहा रूसी भाषा आज भी बहुत-कुछ रिलब्ट है। यह काई ग्रारचर्यकी बारा गही है, बयोफि रूसके सामाजिक सगठनमें जनयुगीन जनतात्रिकताके भाव बहुत गीछितक काम करने रहे। किथेपा क्सकी शनितके निर्वेल हीनेपर छोटे-छोटे राजुलोके साथ वेचेका प्रभाव भी इसी बातको बतलाता है। जहा दूसरे राज्योमे यह साधारण जनोकी जनतांत्रिकता श्रपने राजुनोको श्रधिक स्वछदता न देनेका कारण बनी, वहा न्वोगोरदके नागरिकोमें इसने श्राभिजात्यवर्ग के गणराज्यका रूप शिया और समय-समयपर होनेवाला वहांका राजुल पूरी तौरसे गणसभा-वैवे--के हाथमें था। नवोगोरदकी परिस्थित ही ऐसी थीं, जिसने उसे एक गणतात्रिक नगरक रूपमे विकसित होने दिया । यह स्लायोंकी एक बहुत पुरानी नगरी बोल्गाके उद्गमके पास इल्मन सरोवरने पूर्वीय विणक्षयके ऊपर बसी हुई थी। वहां हाट ग्रौर मेलेका मैदान था। इसी मैदानमें नगरकी वेचे बेठा करती थी। गासके मृहल्लेमं मृख्यतः व्यापारी, विल्पकार और मजदूर वसते थे। नगरके पूर्वकी म्रोर--मोफ्इस्कया--में एक हुर्ग था, जिसमें प्रशिद्ध सोफिया गिर्जा खड़ा था। यही नवीगोरटका बड़ा पाटरी (विश्वप) रहता था। नवोगोरद नगरसे नवोगोरद-राज्य भारभ हो जाताथा, जो प्रोनगा और गदीगा संरोधनी मा कि। स्टिकी साडोतर फेला हुम्रा था। नवोगोरदके वायरो मोर व्यापारियाके जहा तल मा। मोर मेतिया (कर्माः ।) थी। उन्होंने पूरनमें उरालकी पहाटियोल की सादिम जाशियोकी अने अनी कर समा मा, जिनस क वरके रूपमे बहुमूल्य गएरी छात्रे स्रोर चादी वस्य करन या बाहार, जान होर विकास की अन नवोगारदकी समृद्धिक कारणथे। प्रपानके निये उन्ह अपन एडोमो सूज्यतार निर्मर रहना पानी ॥। नवागोरदका सबंध बात्तिक समद्रोह पणिकायसे था, जिनके वस्यि यह स्योक साय व्यापार करा थे। जर्मन क्रोर खीड व्यापारी भी इस व्यापारमे उन हे महभागी था तर्पमे दा । र गर्भा 'क्री जि ब्यापारके लिये नवोगोरद ग्राया करने थे। ग्रियोके "प्रतिनि" फिन प्रस् खा शेरा न मा नदी ती हर ना। द्वारा प्राते, प्रोर जाडोके "प्रतिवि" बाल्तिक तट (नियो।नवा) से नर्फार फियन (।।) विस्पारिय की गाडियो (स्लेज) द्वारा प्राते िउत्तरी युरोप ग्रीर नवागोरवा जागार कर विलो जना अभीरपा का १४ वो सदीमें हसे कहा जाता था। ननागारदके व्यापारो स्म ही चीजांता न 'पीम नमारपाक माध्यमद्वारा जहा युरोपमे पहचात, वहा स्वय य रोपीय वस्तुत्रोको असे लगर तर र गरी नगराम फीता ।। शिकारपर जीवन विनानेताली सुद्र उच्चरकी नेत्री नामसे प्रांग ३ जातिपाम (किन्द्र न समार सा । नाम समायित कहने थे) कीयनी समर गिठते थे। समायित प्रविक उत्तरक तुरा ।। म रहते था। ज्यास विश्वण तायमा भूमिम कोमी जितारी रहा, उत्तरी उराव की ढराना पर प्या के जानेना है। रहते थे--जो कि आजकतारी मान्सी (बोग्ल) स्रोर खा री (प्रास्तिया ह) नातिया . । उनकी मूमि (जिसे बुल्गार 'श्रमकार भूमि' कहत है), अनने समरी जानवरात निषे प्रमिन्न भी । तता । लागोको मुख्य जीनिका थी नारहितामा पालना, जल-पांधामा गांर धा र हशीय लामा ध्यो वा जिसार बरना। इन पिछडी हुई जातियाक निरुक्त राजा ने ननोगोरदोय ॥ यर प्रांद व्यागिशी। अक अत्याचारोसे कभी-कभी मजबर हाकर वह बिद्रोह भी कर बैठती थी। ११८७ ई० म स्था सामान ननीमीरदर्व कर उगाउनेवालेको मार अला, जिसवर कई मालतक नवीगीरदरे। उन १२ सीन क अवि यान भेज जाते रहे।

नवीगीरद नगरना पत्रमे प्रभृताशाती वर्ग भा तायराका । सक्य अच्छी भाग और भिनत वा इनके हाथमें थे, जिनमें यह प्राने यर्धदासी प्रोर कियानाशी मलदसे प्रानिया (पालोनिता) पर पती कराते थे। बायर प्राने प्रसामियोको मान छोड़ कर जाने नहीं देरे थे। हस्तिशिल्य भी गहापर बहेत उधन था, लेकिन शिल्पकार भी बायरों स्रोर व्यामियों के अभीन मा गरीब मजूरोंका नाप था मान बीना आर नावे खेना । इस प्रकार इस गणराज्यकी संपत्तिके गालिक ग बागर और व्यापारी । मान (चौनियें) गरीब लोग उनके शिये अपना जीवन स्रोर शम भेट ररने से । क्री नगरी ही एक्ष नवोगोरदर्ग भी एक राजुल रहताथा, लेकिन यहाकी वेचेकी शन्ति सनये अधिक शी । १२ ती शतान्दी के प्रथम पादमें वायरो और व्यागारियाद्वारा नियत्रित वेचेन इस बातका रवाज किया, कि यहा के गर्भा मुख्य-आफिसर नवोगोरदकी वायरोगेसे चुने जाये। व्यादिनिर मनोभाखके पान कीयोल रक्ष राजन होनेके समय ११३६ ई० में बेचेने विग्रोह कर विया, वर्षाकि आयोलद क्रा प्रांतक रचतवतार काम लेका चाहता था। विद्रोहियोने दो महीनेतक ब्सेनीलद सौर उसके परिवारको वदो रस फिर मुखा कर दिया। तबसे वेसेकी शनित मर्वोपिर हो गई। यसपि नबोगोरव प्रपने यह। सदा एक राजुन रखना ना, क्रिन जब कभी भी राजुल कुछ स्वतत्रता विखनाने नगता, नो उसे बोनिया-बिस्तर बाम के निकल जाना पडता। वेचेंके सन्निपातके लिय लोगोको घटे बजाकर सूचना दी जाती, सभी लोग भेदातमे इकार्ठ होते। कभी-कभी एक ही समय वेचेकी बैठक तोरगोपया प्रोर सोफिस्तया दोनो जगहोगर हानी, दोनाक विशंध कभी-कभी एक दूसरसे भिन्न होते, ऐसी अवस्थाम दोनो वैचेका वोलखोफ पुलके आरगार झगटा होता। इस प्रकार जारके निरकुश झासनके स्थापित होनेसे पहले ही नवीगोरदमे एक सतल प्रनासाशिक सरवाका शामन था।

जर्मन व्यापारी बाल्तिकतटके रास्ते व्यापार करनेके निये नवोगोरद आते थे । १२वी अनाव्यी में उन्होंने पश्चिमी द्विना नदीके मुहानेपर अपनी एक व्यापारिक वस्ती स्थापित की, जो कि दूसरेजी

भागपर अविवत्तर-नष्टा थी । उन्हाने व्यापार हे साथ-साथ ईसाई-पर्म हे प्रचार हा भी आड तिया जितमें उक्त रामके पोपकी सहायना प्राप्त थी। लोग पूर्वजोकी पुरानी सम्ब्रुतिके प्रतीक प्रपने बर्मको ह्योदकर रिसार पननके लियं नेयार नहीं थे, इसपर पोपने उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित कर दिया । उरारी जगन त्या । रियोने लियानिया (बाह्तिकतट) के विजय करनेका इसे अच्छा माका देख उसके तिये जहाज दिये। ।डा पादरी नियुक्त होकर जब प्रपने धर्मयो द्वाग्रोके साथ लिबोनिया आया, तो वहाके रोगाने एहा--"प्रपानी सेना लोटा दो। हमें तलनारसे नहीं, बल्कि गब्दोसे समजाशा।" लकिन बह तो तलवारसे ईसाई-धर्मका प्रचार करने श्राय थे। उनवे पास देशियोकी श्रपेक्षा प्रधिक शक्तिशाती हथियार थे। तडाईमे उन्होने लिवोनियावालोको हराया, रोकिन बडे पादरीका घोटा उसे शत्रके दरामे ले गया, जहा पथा विश्वपको धर्म-प्रचार करते हुये शहीद बननेका गोका मिला। जर्मनीने गारे दशको राट-भारकर वर्बाद कर दिया। नये बिशप प्रलार्टने पश्चिमी दिनाके महानेके पास १२०१ ईo मे रीगा नगरको बसाया । वहा जर्मन जर्पानोशियाका बसाकर व्यापार ग्रीर धर्म-प्रचार किया जान लगा। मगले साल (१२०२ ई० में) खड्गबीरके नाममें पोपने एक नई धर्मसेना सगठित करनेकी गाना प्रदान की। यह वीर शन खुलकर देश-विजय करने वर्ग । लोग विरोध करते, तो वह गामो ग्रोर नगरोको जना देले, सभी पृष्पाको भार डालने प्रोर स्त्रियो श्रोर बच्नोको दास बनाकर बच्च देले । लाग भागव र अगरों में चले जाते, जहां यह धर्मसेनिक जनको शिकार करत पराइते । एक जर्मन सम-सामिथन लेखनके अनुसार-"वह उन्हें पीटते हुये गानमें ले आते। भगोडोका पीछा करते रास्तीने होते उनके घरामें घर। उन्हें नाएर वसीटकर भार डायते । जो अपनी छतो या लकडीके टालोपर चढफर शारभरकात। प्रयत्न करने, उन्हें पकडकर काट उालते। गानमें भागते हये लोगाको उनके खेता में भी पीठा करते। बहासे यदि पनित्र देववनीकी तरफ भागते, तो वह देववक्ष उनके खनसे ताल हो पाचमोस गिन प्रादमी लडाईके स्थानमे और बहुतमे खेतोम, शस्तोपर तथा दमरी जगहारे गारे गये।" रिताके धर्मके प्रचारका केसा सुदर तरीका था।

जर्मन भगयोद्धा उसालिंगे भी सफल हो रहे थे, क्योंकि लिकोनींग लोगोमें एकता नहीं थी। जिसपे अलन्ने गरनेंने बाद शिवानी वर्मयोद्धाम्रोको कई बार बुरी तरहें हार खानी पछी, जिसने उनका शामित उत्साह तम होने तमा । इसी ममय एक दूसरी जर्मन धर्ममेना-त्युनोनिक आकर मोजूद हुई। यह मंगेंना १२नी सताब्दीम फिलस्तोनमें मुसलमानोंके साथ लड़नेंके लिय स्थापित की गई थी, जिसे पामने इस नये प्रश्तेत्रमें भेज दिया। जब निथुवानी जातिके प्रसी फबीलोंकी सूमि—नीमेन और बिस्तुला निद्याने द्वाने—भ इन रमुनीनिक धर्मयोद्धाम्रोके पर पड़े, तो वहा कार्ल मान्सेंक म्रनुसार—"१३नी सताब्दी के सत्तम यह समृद्ध देश निर्जन सूमिमें तदल गया, गान और जुने हुये खेतोंकी जगह जगल मौर दलदल या मोजूद हुये। लोगोमसे नितने ही मार डाले गये, कितनाको नदी बनाकर छे गये ग्रीर बाकी लिशयास भागनके शियं मजबूर हुये।"

१२२७ ६० म लियोगी खर्गबीर योर त्युगोनिक धर्ममेना वादिनक प्रदेश हो जीवनेके लिये एक सबस हो गई।

### १७ अलेक्सान्द्र नेव्स्की, यारोस्लाव-पुत्र (१२६३ ई०)

जर्मन धर्मयोद्धाश्रीके प्रतिरिक्त रवीड व्यापारी भी नयोगोरदकी भूमिपर स्राख गढाये हुये थे। जर्मन 'मंनीर धारितक तदको दखन कर रहे थे, सार स्वीड व्यापारी फिनलन्दकी खाडीपर हाथ साफ करना नाहते थे, जिसम कि नह पूर्वी युरोपके व्यापारके एकसान रवामी बन जाये। १२४० ई० से स्वीड राजा कीन्ट वर्गरके नेतृत्नमें नेवाके ऊपर स्वीडोने प्राक्रमण किया, लेकिन नेवाके मुहानेपर उनके उत्तरते ही नवोगोरदके महाराजुल श्रलेक्सान्द्रने उनपर भीषण प्रहार किया। इस समयतक वान्त् लानका राज्य पूरी तौरसे रथापिन हो चुका था, और महाराजुल श्रलेक्सान्द्रने बा-त्विकी कृपा प्राप्त कर ली थीं। राजनीतिक बाल हीमें नहीं, बिल्क सैनिक कौशलमं भी श्रलेक्सान्द्र ससाधारण पुरुष था। एक समकालीन लेखक श्रनसार—''विजय करते हुये वह अवैध था।'' श्रलेक्सान्द्र नेतृत्वमें नवोगोरदके सैनिकोने

प्रद्भुत बीरताका परिचय दिया । त्वीड पूरी तारसे पराजित हुय ग्रोर वह गणन जडा जा स्रात कर साम निकले । नेवा तटपर हुई इसी विजयके उपलक्षमे प्रलेग्गादका नाम ग्रलेखाद ने≪ तो पड गया । शाज भी सोवियत रूसके दूसरे नम्बरके सबसे बडे नगर कीननग्रादके प्रसिद्ध राजायका नाम गेव्स् ती से ।

श्रुलेक्साद्रने ग्रोर भी लडाइया लडी, लेकिन इसके पहले एक बार उसे वेनेका का 1भाजा है। तथा गोरदसे निर्वासित होना पड़ा था। पर जब बाल्तिक-तटमें जर्गनीन श्राक्षमण किया, तो वेने हे फिर उसे बुला लिया, ग्रार कई लडाइयोमे उसने जर्मनीको बुरी तरहसे हराया, जिनमे ५ ग्रपेल १२ १२ ६० को लडी गई "बर्फकी लडाई" निर्णायक साबित हुई। नवोगोरदके लोगोने पान सो जर्मन नर्मवीरो।। मारकर उन्हें सान मीलतक खदेडा ग्रोर पचारा बदी बनाये। इस युद्धमें हारने के बाद जर्मन शीराव फिर हमी भूमिकी ग्रोर हाथ बढानेकी हिम्मत नहीं की।

नवोगोरदवालोने ही प्रपनेसे पश्चिम बाल्तिक के रास्तेपर स्कोफ नगर स्पाणित किया या, जार उसी अताब्दीमें नवोगोरदसे स्वतत्र हो एक गणराजीय नगरमें परिणत हो गया। साथ गणनगर हो है एय भी नवोगोरद प्रोर एकोफ के लोग प्रपनेको ब्लादिमिर-महाराजुलके प्रधीन पानते हैं। १४वी याता वीक प्रथम पादमें ब्लादिमिर-राज्यके भीतर एक प्रोर घरेता गपर्ष त्येर तथा मास्को है राज हो के बीच जुड़ हो गया। यह दोनो नगर ऐसी जगह स्थित थ, जहापर मगोल मुक्तिनामें पहुच पा है। उभी लिय दूसरी जगहोंके भी वितने ही शरणार्थी यहा प्राकर बस गये थे, जिसकी वजहमें दोनो नगरों का आधिक विकास बड़ी तेजीसे हुया। त्येर ऊपरी बोल्गा तथा उसकी शाखा त्येरत्साके गगमके पास वसा हुया था। ना। गोरदसे बोल्गा होकर कास्मियनतक जानेवाले विणक्षयको न्वेरसे हाकर गुजरना पउता था। वी ब्यापारके कारण त्येरके नागरिक बड़े समृद्धिशाली हो गय थ।

मास्का नगर बोल्गामे गिरनेवाली प्रोका नदीकी शाखा मारतवाके तटपर श्रविश्वित था। ऋषि वाल्गाम श्रोकाकी श्रोर सीधा श्रानेवाला विणक्ष्य मास्काकी भृमिसे गुजरता था। यहाम निम्त-बोल्गा ही प्रारं भी प्रासानीसे जाया जा सकता था, साथ ही दोनका ऊपरी भाग नजदीक होनेके कारण प्रजाफ प्रारं कालासागर होते पूर्वी युरोपका विणक्ष्य भी यहामे खुला हुमा था—किमया श्रोर कालामागर हे तर पर इतालीके व्यापारियोने श्रानी बहुतसी व्यापारिक वस्तिया बमा रवस्ती थी। प्रकी कारणामे गारका को विकासका त्वेरसे भी श्रीधक सुभीता प्राप्त था।

### गः मास्को महाराजुल १८ दानियल, अलेक्सान्द्र नेव्स्की-पुत्र (१२६३-१३०३ ई०)

१३वी शताब्दीके आरम्भमे मास्कोकी एक छोटीसी रियासन थी, जिसमें मारको नगर तथा एका आर ज्वेनीगोरवके दो और छोटे-छोटे कस्बे सिम्मलित थे। लेकिन अब उसपर अलक्ष्मान्द्रका पृत्र दानियल राज्य कर रहा था, जो अपने पिताकी तरह ही योग्य और महत्त्वांकाक्षी था। १२०१ ई० म उसने मास्कवा और ओकाके संगमपर अवस्थित कलोमना नगरको ले लिया। १३०२ ई० म उस पासक पेरेयास्लाब्ल राज्यका उत्तराधिकार मिला, जिसके कि अधीन पहिले गास्को था। अब मार हो ज्यादा बढ़ गया था, ता भी अभी वह त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का मुकाबिला नहीं कर सकता था, विशेष कर इसलिये भी कि मगोल खानने वहाके महाराजुता मिखाइल यारोस्ला मुत्रको १४ वी शताब्दी हे आरम्भ ही "ब्लादिमिर-महाराजुल" रवीकार कर लिया था। किसी इसी राजुलको अधिक शासक समर्थन कर योर कभी दूसरेका। उज्बेक खानने ब्लादिमिरके महाराजुलको अधिक शिक्तशाली देल मार हो राजुल युरी दानियल-पुत्रका पक्ष लेना शुरू किया।

## १९. यूरी III दानियल-पुत्र (१३०३-२५ ई०)

यूरीके ऊपर उज्बेक खानकी इतनी कृपा थी, कि उसने अपनी बहिनको सूरीसे क्याह दिया धोर टथेरके महाराजुलसे लडनेके लिये मंगोल सेना साथ कर दी। उज्बेककानको मुस्लिग इतिहासकार पक्का गुसलमान कहत ह, तो भी राजनीतिमें वह इस तरहके व्याहका वरा नहीं समझता था। यह भी याद रलनेकी नात हे, कि पश्चिमके मगोल शासकोमें सभी मुमलगान नहीं हुये, विक्त कितने ही व्याह-जादीके सम्पन्ममें ईसाई होकर किसयोंके भीनर हजम हो गये। पगोलोकी महायताके बाद भी यूरीकी हार हुई श्रीर उसकी रानी—उज्वेककी बहिन —बिनी बनी, श्रीर उसी स्वस्थाम मर भी गई। यूरीकी सानके सागने त्वेर-महाराजुल मिखाइलके ऊपर इन्जाम लगाया, कि उसने उसे जहर देकर मरवा दिया। खानने मिखाइलको मृत्युदड दिया श्रीर यूरीको महाराजुलका पद प्रदान किया। इसी समयसे गास्कोका गितारा चमकने लगा। यूरी बहुत दिनोतक इस पदका उपयोग गही कर सका श्रीर वह मिखाइलके एक पुत्रहारा मारा गया। उज्वेकने यूरीके हत्यारेको मरवा अला, लेकिन मास्कोको श्रीधक शिक्तशाली न होने देनेके लिये श्रवकी महाराजुल-पदको उसने मिखाइलके पृत्र श्रलेक्यादको ग्रवान किया। पर, रसके श्राधिक जीवनमें मास्कोकी जेमी स्थिति थी, उसके कारण पासा पलटा नहीं जा सकता था।

#### २०. इवान 1 खलीता, दानियल-पुत्र (१३२५-४१ ई०)

मास्को में यूरोका स्थान उसके भाई इवान I ने ले लिया, जिसका नाम खलीता (पैने का थेला) पड गया था, वयोकि उसके पास बहुत पशा था। दवान खलीता ही नहीं था, बल्कि वह बडा चत्र और कृटिल शाराक भी था। मास्कोकी जनित बढानेके लिये वह हर तरहके हथियारोको इस्नेभान करांके लिये तैयार था। उस समय रूसी राघराज ब्लाविमिर नगरमे रहता था- वियेक के नव्ट हो जानेक बाद गुघराजकी गद्दी यही चली आई थी । युरीने कोशिश की थी और इवान खलीताने भी कोशिश करके सघराज पीतरको इस बातके लिये राजी कर लिया, कि यह अपनी गदीको व्लादिभिरसे गारको ल आये। तबसे मास्को क्सके सबसे वह धर्मात्रार्यकी राजधानी वन गया, जिससे गास्को की शविन बढनेमे वडी सहायता मिली । अब धार्मिक बहिष्कारकी धमकी देनेमे छोटे-गोटे राजल भी मास्कोकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जाते । धर्मराजका कोश भी मास्को-राज्लकी सहायता करनेके लिये त्यार था। उतान कलीता मगोल कान, उसकी खातुनी योग अनुचरोगर सोने ही वर्षा करनेके लिये तेमार रहता था, फिर वह बयो न उसके पक्षमें होते ? १३२७ ई० में बानने अगरे दूत बोलजान हो एक वरी भगोल सेनाक साथ त्वेरी विरुद्ध भेजा । मगोलोने नगरको लुटना श्रह किया, इसपर लोगोने निद्रोह कर दिया प्रोर चोललान नथा उसके सैनिक खतम कर दिये गय। इतान अलीताने दोडकर खानके पास पहल त्वेरको दह देनेके लिये अपनी सेवाये पेश की। बागने उसे एक यडी मगोल सेवा दी। ह्यानने त्वे रपर प्राक्रमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । त्वेरके महाराजुल अलेक्साइने भागकर रसोपामे शरण सी। सघराजने प्रकोफवालोको धार्मिक बहिष्कारकी धमकी दी। उनमें सहायता न पा महाराजुल लिथुवानिया भाग गया। पीछे वह त्वेर लौटा ग्रौर खानने भी उसे क्षमा कर दिया, पर पीछे फिर एवान खलीताकी चालोमे पडकर खानने उसे प्रोर्दुमे बुलवाकर मार दाला । गास्को-राजुलका मनीरथ शिद्ध हुआ श्रार १३२८ ई० में उसे महाराजुलका पद मिल गया। यही नहीं, सारी रूस भूमिने कर उगाहनेका प्रजारा भी खान। जलीताको दे दिया। अलीता समयसे पहुँ ही नगद कर वेबाक करने के लिये नैयार रहता था, फिर खान क्यो नहीं बैसा करता ? इवान खलीताने प्राने शत्रुयोको दवाने तथा गास्कोकी श्वितको बढानेमें किएचक (मंगोल) खानका खुब इस्तेमाल किया । उसके मरते समयतक मास्को राज्य काफी विस्तृत हो चुना था, भीर उसका प्रतिदंदी त्वेर प्रपनी समृद्धिके बहुतसे सागनोको खो चुका था। ग्रव सारी मास्ववा उपस्यका (कलोम्नासे मीजाइस्कतक) मास्को-महारा नुलकी थी-मास्को-साम्राज्यकी नीव पड गई।

२१. सेमेओन, इवान १-पुत्र (१३४१-५३ ई०) लहीताके मरनेके बाद महाराजुल पद उसके पुत्र सेमेओनके हाथमे रहा।

२२. इवान 11, इवान 1-पुत्र (१३५३-५९ ई०)

भाईके बाद इवान I गव्वीपर बैठा, फिर इसका पुत्र दिसिन्ति मास्कीका स्वामी खगा।

### २३. दिमित्रि दोन्स्की, इवान ॥-पुत्र (१३५९-८९ ई॰)

महाराजुलको तरण देखकर पडोरी राजुलोने मास्को-राज्यपर हाथ फेरना चाठा, ेर्धकन दिमित्रिके पीठपर स्रव सघराज जलेवसी स्रोर मास्कोके बायरोका हाथ था । जिनके प्रयत्ने जानन दिगित्रिको महाराजुलका पद प्रदान किया । बायरोने तालक दिमित्रिको घोडेपर चढाकर प्रतिद्वदी स्रुदल राज्लपर ग्राक्रमण कर दिया और हाथसे निकल गये व्लादिमिर-नगरपर फिर ग्रांधकार कर लिया। दिमित्रिके ३९ वर्षके शासनमें मास्कोकी शक्ति बहुत बढी, जिसमें एक कारण (मगोल सुवर्ण-श्रोर्वकी) शवितका कमजोर होना भी था। १३६६ ई० मे दिमित्रिने मास्कोको पत्थरकी दीवारोसे दुर्गबद्ध िया, इसके पहले उसके चारो स्रोर बंजकी लकडीका नगर-प्राकार था । उसने त्येर, र्यामन शीर निज्नीनवोगोरदके राजुलोपर जबर्दस्त साक्रमण किये, जिसपर उसके शत्रुशोने लिथुवन राजा मानिज वि गदद ली. भीर तीन वार मास्कोके ऊपर भाकमण किया, छेकिन मास्की अजेय सावित हुआ। पादरी, सधराज ग्रुलेक्सी श्रीर बायर सब तरहसे मदद देनेके लिये तेयार थे। मारकोने कोगी जाति के लागा का ग्रपने ग्रधीन कर उन्हे ईसाई बनानेका प्रयत्न किया। ईराई-धर्मके प्रवारके साथ-गान गार होकी शा।। बढती गई। शक्तिके मदमे मास्कोने मगोलोसे भी लेड-छाड़ शुरू की। यह मगोली हा स्वणं-आर्द छोट-छोटे खानोमे बंट चुका था, जिनमे सबसे शक्तिशाली ममाईखान था। मास्कीकी इस छे आति का गगत कैसे बर्दाइत करते ? ममाईने १३७८ ई० में ऱ्याजनपर प्राक्तमण करनेके लिये एक तारवार सेना भंगी. जिसका लक्ष्य या मास्कोकी थ्रोर बढना । लेकिन मगाईकी रोनाका वीझा गर्दकि किनारे भारी हार खानी पड़ी। ममाईने श्रव निथुवानी राजा जागिएलोसे समझोता किया और रथय एक वटी सेना छेकर लहनेके लिये आगे बढ़ा । रुयाजनके राजुलने अपने प्रतिद्वद्वी मास्कोंके गहाराजुलके विकत मगाईस मेल कर तिया। उधर महाराजुल दिमित्रिने भी डेढ लायकी रोना एकत्रित कर ली थी। जानीयता के जोगम श्राकर भारी संख्यामे रूसी राजुलके झड़के नीचे इकट्ठा हो गये थे। यही नहीं, राजा योजिगर्दके दी जिय-वानी राजकुमार भी बेलोरूसी श्रोर लियुवानी सैनिकोके साथ मगाईसे युद्ध करनेके लिये थातं । विभिि-ने अपनी सेनासहित श्रोकापार हो दोनके किनारे पहुच युद्ध-परिषद् बुलाई। कुछ लोगो भी राग भी "दोनके पार जास्रो राज्ल" स्रीर दूसरे कह रहे थे "मत जास्रो, वहा बहुत रात्रु है।" दिमिति सना करन बालोकी बात न मान दोनपार हो गया। द सितम्बर १३८० ई० को कुलिकोबोका भीषण ओर निर्णाय क युद्ध हुआ। कुलिकोबोका युद्धक्षेत्र नेप्र्याद्धा नदी श्रीर दोनके संगमपर अगस्थित था। युद्ध भीषण हुआ, कई मीलतककी घरनी खुनसे लाल हो गई, जहा जगह-जगह लाशे पड़ी थी । सारनागनी पहले कुछ सफलता हुई, लेकिन इसी समय छिपे हुये रूसी सैनिकोने अपना पीछा गर्ते सारगर् पर गीछेकी म्रोरसे माकमण कर दिया । ठीक समयपर हुये इस जबर्दस्त प्रहारसे तारतारोकी पूरी हार हुई। वह जान बचानेके लिये भाग निकले और रूसी सवारोने पीछा करके उनके विधिर हा भी के लिया। दोनतटपर हुये इसी युद्धके विजयके उपलक्षमे दिमित्रिको "दोन्स्की" (दोनपाना) फहा जाने लगा।

इस लड़ाईके थोड़े दिनो बाद तोकतागिशसे लड़ते हुये ममाई मारा गया। उसके बाद तोकताभिश्वनं १३८२ ई० में एकाएक मास्कोपर आक्रमण कर दिया। महाराजुल दिमित्रि तैयार नही था, इसावये सेना भरती करनेको वह उत्तर चला गया। बायरोने भी जान छेकर भागना चाहा, इसापर मास्कोगें विद्रोह हो गया। स्वतंत्रता-प्रेमी नगरवासियोने क्रेमिलन (दुर्ग) के फाटकपर पहरेदार बैठा दिये, जिसमे महाराजुलानी और संघराजके अतिरिवत कोई नगरसे बाहर न जाने पाये। तोकताभिश्वकी रोनाने क्रेमिलनपर आक्रमण किया। नागरिकोने उसका पूरा प्रतिरोध किया। तीन दिनतक लड़ाई करनेंदे बाद भी सफलता न देख तोकताभिश्वने छलसे लोगोंको भुलाबा दे नगरके दरवाजेको खुलपाया और उसे लूटकर जला दिया। इसके बाद रूसी लोग फिर किपचकोंको कर देने लगे। यद्यपि कुलिकोवोंके सुद्धने रूसियोको मंगोलोके जूयेसे मुक्त नहीं कर दिया, किन्तु उनके मनमें भव यह भाव पैदा हो गया था, कि हम मिलकर मंगोलोसे भुन्छी तरह मुकाबिला कर सकते है।

### २४. वासिली1, दिमित्र-पुत्र (१३८९-१४२५ ई०)

पिताकं कामको पुत्रने प्रोर आगे बढाया। वासिलीने निज्नीनवोगोरदको छे लिया।

#### २५. वासिली अंध 11 वासिली 1-पुत्र (१४२५-६२ ई०)

वासिलीके पुत्र वासिलीको प्रपने मनोरथमें ग्रधिक सफलता प्राप्त करनेमें सबसे भारी बाधा पारि-वारिक सघर्ष था। उसका चना यूरी स्वयं महाराजुल बनना चाहता था। खानने पासिलीको जब यह पद प्रदान किया, तो दोनोमे खुला संघर्ष शुरू हो गया, जो बीस सालतक जारी रहा। इस संधर्ष में कितनी ही बार मास्को एक हाथसे दूसरे हाथमे जाता रहा। एक बार वासिली तीर्थयात्राके लिये त्रोयत्सा गया हुप्रा था, उसी सगय उसके प्रतिद्वंद्वी राजुल शेम्याकाके सिपाहियोंने उसे पकड़कर मास्कोमें ले जा ग्रधा कर दिया, जिसके कारण उसका नाम त्योम्नी (ग्रंव) पड़ गया। वासिलीने फिर जल्दी ही ग्रपने राज्यको प्राप्त कर लिया, ग्रौर उसके बाद उसकी शक्ति फिर बढी।

१४ वी सदीके प्रत्तमें इरामें ईराई-घर्मके प्रचारके साथ-साथ विद्याका प्रचार भी कमसे कम उच्च वर्गमे काफी था, लेकिन ग्रंघ वासिली "निर्मंथ ग्रोर निरक्षर" था, जिससे सिद्ध है, कि ग्रभी इसी सागन्तवर्गमे विद्याकी उननी श्रवश्यकता नहीं मानी जाती थी।

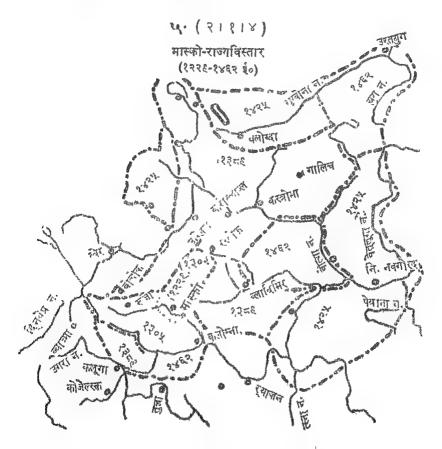

२६. इवान III, वासिली अंध-पुत्र (१४६२-१५०५ ई०)

पीढ़ियोसे धीरे-धीरे संचित होती मास्को-राजशक्ति अब बिल्कुल स्पष्ट विखने लगी । इवान III वे सारे उत्तर-पूर्वी इसका एव सुसंगठित राज्य बना लिया । नवोगोर्ड अमीतक मास्कोसे अपनेको स्वतंत्र

बनापे हुये था, इसपर उवान III ने एक बडी सेना लेकर उसके ऊपर प्राक्तमण किया प्रार (एग) के बाद नगरको स्नत छोट उसके प्रधीनस्थ प्रदेशाको प्रपने राज्यमें रिपता लिया। भार होन पेमं हा अपने राज्यमें सिलाकर अपनी मीमा उराल प्रदेशतक बढा ती प्रार नहांकी पातृकी राजोग हान करन के लिये चतुर शित्पी भेजे। नवोगोग्दके भीतर फिर प्रापमी संधर्प शुरू हुया, प्रोर प्रनाम उसन १४६७ ई० में इवानको ग्रपने "गसूदर" (स्वामी) के तोग्पर स्वागत किया। नवोगोग्दकी जो पि "गसूदर" का अर्थ साधारण सामन्ती भूमिपति भी होता था। इवान उनका माधारण भूमिपति अते लिये तैयार नहीं था। उसने पूर्ण प्रभुताकी माग की। इन्कार करनेपर गेना लेकर चढ प्राया और सम्या बातचीतके बाद जनवरी १४७६ ई० में नागरिकोंने उसकी सारी शतिकों मान विधा। १४७५ '० में इवानने त्वेगकों भी पूर्ण नौरसे अपनी अधीनता स्वीकार करनके लिये मजनूर किया, रगानना। राज्य भी मास्कोका करद बन गया। यद्यपि रूसीजन ग्रह मास्कोंके अधीन एक हो जुके में, शिक्त विकार गता तीय बेलोस्सी प्रौर उकहनी प्रव भी विध्वानिया और पोलन्दके हाथम थे, जिनका एक सामत हो सभी सदियोंके सधर्षकी अवव्यवता थी।

तारतार (संगोल)-ज्ञालनकी समान्ति (१४८० ई०)--नवागोरव जेस नावतनाली सम्यात रु लेनेके बाद अब इयान सुवर्ण-प्रोर्दिकी श्रीर बढनेके लिये स्वतंत्र था। आगसम तहा आईक मनेक खानोने पहिले हीसे उसके लिये रारता साफ कर दिया था। इयानन किमिया के खान गार्का गिराईसे मेल किया-वहा वह प्रतिवर्ष दूतमडलहारा खान, उगकी खातूनो प्रोर मुख्य दरवारिया है। भेट भेजा करता था। सुवर्ण स्रोर्द्की कमजोरीकी देखकर इवानने उसे कर देना बन्द कर दिया। सुवर्ण-स्रोर्द्के व्यान सहमदने निथुनानियाक राजाकी महायतामे मारकाको कर देनेके विवे मजार करना बाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ, इसगर तारतार और रूमी रोनाये युद्धके लिए मान्तकी शाखा उग्रा नदीके श्रारपार खडी हुई । दोनोगेसे कोई नदी पार करनेकी हिम्मन महा करना था। स्रहमद कर देना स्वीकार कर केनेगर लोट जानेके लिये तैयार था। जब उगाकी गाम वर्क बनकर जम गई, तो चतुर इवानने अपनी सेनाकी पीछे हटा एक प्रधिक प्रतृकूल स्थान पक निवा हुकुम दिया। श्रव भी खान स्नात्रमण करनेमे हिचिकिचा रहा था। एक स्रोर गर्दी प्राट भगन खानकी सेना परेशान थी और दूसरी भ्रोर डवानके सहकारी मेगली गिराईने हमला करके उस स्वारम खाल दिया था। लिथुवानियाका राजा भी प्रहमदको बीच हीमें छोड़कर चला गपा। प्रहमदको सार का की सीमासे हटनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रहा। बिना युद्धके इस दिनये हरनेके साथ ही वा जता व्दियोसे चला आता इसियोके ऊपर मगोलोंक। शासन हटसा गया, और बा-तृहा सर्वशासिनान् सुवर्ण-स्रोर्द् १५०२ ई० मे किंगियाके नारतारोद्वारा पराजित हो गर निम्न-योल्पाकी सरवालान ही छोटीसी रियासतके रूपमे बच रहा।

तारतारों (मगोलो) के जूयेसे मुक्त होनेके बाद इवानने अब फिनो, स्थी हो, जर्गना, निथ्वानिया। श्रार मुक्तिके हाथमे पड़ी प्राचीन इसी भूमिके उद्धारका सकल्प किया।

तुर्की--तेमूरके युद्धोंमे परास्त होकर भागं क्षुद्ध-एसियाके तुर्कीने युरोपके तटपर पहुन गर कार्यानित्तनोपोलके पूर्वी रोमन राज्यके अवशेषको खतम कर दिया। धीरे-धीरे बढते हुये इन्ही पुर्कीन बलकान भूमिकों छेते कालासागरसे उत्तरमें भी अपना हाथ फैला दिया। इस प्रकार तेगुरफे बाद तुर्कीन मागे एक शक्तिशाली राज्य पूर्वी युरोपमें आकर उपस्थित हो गया। इवानने पहुछे और अधुम्रोगे भि अके लिये तुर्कीके साथ समझौता कर लिया-वह पहला युरोपीय राजा था, जिसने तुर्कीके श्रिरत्यकों १ ४६२ ई० में स्वीकार किया। उसने बाल्तिक-तदमें होनेवाले खतरेकी रक्षाके लिये नारवा नदीप प्रवानित्र था। (इवान-नगरी) का हुर्ग स्थापित किया। यह बाल्तिकनी स्रोर बढनेका रूमका पहला वतम था। लिथुवानिया जैसे प्रवत्त प्रतिद्वहीको पछाडनेके लिये हवानने लिवोनीय धर्म-नेनासे समझौत। किया। पिछे जर्मन धर्मसीनिकोंके विरुद्ध उसने लिथुवानियाले संधि की और चेनीगोफ नगरने साथ सेवेर के प्रतिश्वा छेते हुये उसने अपनी सीमाको कियेफके नजदीकतक पहुचा दिया। पूरकर्म जजानके खानको

भी उतानने प्रतीनना स्वीकार करनके निये मजबूर किया। उसने उरालकी प्रोर भी कई यभियान भे है। १५०० र्० ग त्वानकी सेनाने उराल पर्वतश्रेणी प्रथान् गुरापकी पीमासे पार हो एपियाकी सीमामे पैर रवधा। वहाके निवासी नेन्सी पत मारकोंके करद बन गये। राज्यतिस्तारके पयत्नमें कितनी ही लार उसे बागाका भी सामना करना पड़ा, लकिन बाधाप्रोंके होने भी इवान प्रागे बढनेमें सफल रहा। सिन्ता-शक्ति ता उसकी प्रबन्त थी ही, किन्तु उसमे भी प्रधिक उसकी क्टनीति काम कर रही थीं। निध्या प्रोर माइबेरियाके तारतारोको मुवर्ण-श्रोर्द्के प्रवशेषमे भिडाकर उसने प्रयना वाम निकाना।

गास्को नगरी जहा एक शिवताली राज्यकी राजधानी हो गई थी, वहा वह व्यापारका भी सबसे वहा केंद्र थी। जाउमे वर्फ बनी हुई भास्का नदीके ऊपर व्यापारी ब्रानी दूकाने रखते थे। एक मुरोतीय यानीन उस सगयका वर्णन करने हुये लिखा ह—"सारे जाडेभर ब्रानाज, मास, सूबर, ईवन, भून योर दुसरी गाव-यन बीज बचनेके लिये वहा लाई जाती है। नयम्बरके ब्रान्तमे गास-पडोमके गोग प्रमानी गायो ब्रोर सुब्रगको मारार नगरमे ब बनेके तिये लाते है। यह बडा ब्रान्टका पृथ्य होता है, जबिक बर्फके ऊपर चमडे निकाले हुये जानवराको बहुत भारी परिमाणम अपने पैरोपर हम खडा देखते हैं।"

्वान ।।। न गास्कोको एक बडी प्रन्तर्राष्ट्रीय शिवतमे परिणत कर दिया। उसने नामन, मना, श्रोर कोशको जहा कोदित कर दिया, वहा रौनिक हथियार ग्रार कौशलमे भी बहुत वृद्धि की । इवानन परिचमी युरोपमे कारीगरोको बुला तोपे ढलनाकर रूपी तोपखानेको मजब्त किया। उसकेद्वारा स्थापित रूसी लोपखाना तबसे ही दुनियाका सबसे शिवतनानी लोपखाना वन गया, जिसे सोवियनकारामे भी मसने श्रक्षणण रखा—हिटलरकी सेनाग्रोको भगानेमे रूपी तोपोका काफी हाथ रहा। इवानको श्रव सभी राजा श्रपनी उच्च बिरादरीमे सम्मिलत करनेके लिये प्रस्तृत थे। जर्मन-सम्नाट्ने राजाकी उपाधि देनी चाही, लेकिन द्वानने "मूझे उसकी प्रयक्ष्यकता नहीं" कहकर लेनेसे इन्कार कर दिया। पापन भी उसकी ग्रार गिश्रताका हाथ बढ़ाया। वेनिसके धनी गणराज्य तथा पश्चिमी युरोपके दूसरे त्यापारी कालासागर सार किमिया होते मारका पहुचने लगे। इवानने पश्चिमी युरोपके नोप ढालनेके लिय ही कारीगर नहीं गगवाये, बह्क वास्त्वास्त्री नथा श्रिरपक्षास्त्रियाको भी बुलाया।

इतान के प्रभावकी बढ़ानके लिये इसी समय एक यार भी प्रन्छा मौका गिल गया। उनाई धर्म नैयोगित योग प्रथींदवन दो सम्प्रदायों (चर्चों) म विभवत है, जिसमें कैंगोलिक पोपका केंद्र रोम नगर हैं योग प्रीक शर्थोंदवन चर्चका महासचराज कान्स्तिनागेलमें रहता था। १४५३ ई० म तुर्के पुन्तानने नान्स्तिनागेलपर प्रतिकार करके पूर्वी रोगक (विज्ञतीन) साप्राज्यको खतम कर दिया। तुर्कोंका गठ्य कालासागर-तट, काकेशस प्रोर बलकानमें दन्यव नदीके किनारे वीना नगरने गासिक फेन गया। वेनिस प्रोर पोपकी मध्यस्थनासे इवानन प्रतिम प्रीक सम्रादको भतीजी मोफिया गारंप्रप्रोगोगसरों व्याह किया। वेनिस श्रोर रोमको श्राक्षा थी, कि इस प्रकार वह उनानकी शक्तिमें तुर्कों को स्तम करनेम सफल होंगे, लेकिन इयान किसीका हथियार बननेके निये तैयार नहीं था। किमियाके गानोहाण त्यानने तुर्किक साथ सम्बन्ध स्थापित किया। ईरानसे भी उसने सम्बन्ध स्थापित किया। दम प्रकार मास्कोंके व्यागारी कान्स्तिन्तिगोणेल थीर ईरान तककी यात्रा करने लगे। इन्ही व्यागारियों म त्येर (किनिन) नगरका श्रकनासी निकित्तिन भी था, जिसने १४६७-७२ ई० में ईरानके रास्ते समुद्रहारा भागतकी यात्रा की थी। अफनासीने अपना यात्रातिवरण "खोजेनिये जा-त्रि-मोर्या" (तीन समुद्री पारकी यात्रा) विखकर हमारे लिये छोडा है।

अफनासीकी भारतयात्रा—त्येरके रूसी मौदागर निकितिन अफनासीने ''तीन समुद्रो पारकी यात्रा'' की थी। वह वास्की-द-गामाके भारत पहुचने (१४६८ ई०) से ३२ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें आ यह्मनी (बीदर) सुल्तान मुह्ग्मदशाह III (१४६२-५३) के राज्यमें ६ वर्ष (१४६६-७२ ई०) तक रह एस लीट स्मोलेन्स्कर्में मर गया। उसके यात्रा-विवरणके कुछ अंश है :—

गै पित्र स्पा (त्राता) के गिजसे महान् राजुा गिखाईल नारिसपुत मीर त्रेश पानान पार्शे गनान्दीकी कृपामयी अनुमित प्राप्तवर रवाना हुआ। नोत्मा नदीपे वलार पवि । तहीर नाश्मि पो रेवके "जिबो नचात्नमा तोइत्जा "(जीवनप्रदायक तिमृति) के पिवि गठम पहुंचा। साम् गकरो प्रारं उसके भाईने मुझे आशीर्वाद दिया। (फिर) म उर्गाचन गया। उर्गात्नचेर कारोगा (।) के राजुल अलेक्सान्द्रके पास पहुंचा। सार रूसके शासवने मुझे स्वतन जीवन प्रदान किया। इसी तर्र गुओं निज्नीनवोगोरदम उपमरक्षक मिलाइल विस्लेफ अरेल अरेल उन्नत-अफसर दवा गाराके पास जानकी यन् मिल गई।

अवसे पहले ही वासिती और पापी (मं) चल पड़े थे। फिर भी मुझे (निज्नी) नवागारण ॥ शिरवानके तातार राजदूत हसननेगके लिये भाय दो सप्ताह राजना पता। वह महारागुरा ।॥। पाप नब्बे बाज लेकर आया था । ग जहाजपर चढ उसके साथ जील्गाणी राह चला भार ।। पूजा कजान, उर्दा, अोगलान, सराइ अार बरेकेजाम लाघ गया।

हम बुजान नदीग पहुने। वहा हम तीग बदमाश तातार मि । उन्होन हम गात यार ता, ति वुजानमें कासिम खा तीन सो तातारीके साथ पटा मादागरा ही राह रव रहा है। विराहत है । विराहत

बडी नौकासे (भागकर) हम समुद्र-तटतक पहुंचे, लेकिन (हमारी) नाव वाल्गाके मुहानगर नमीन-पर बढ गई। तातार वहां हम ग्रा पकड कर भ्रोर नावको पानीम खीच लेग्ये। उन्होंने (हम) नार कसियोंको कैंद कर लिया ग्रोर बाकियोंको समृद्रकी ग्रोर गंगा दिया। यह हम बहायके विकास भाग नहां दे गहें थे, जिसस हम उनके खिलाफ खबर न दे द।

यव हम दो नावोग दरबन्द (कारिपयन) समुद्रकी प्रोर चरे। एकमे राजदूत त्यारांग, हम रसी प्रार कुछ ईरानी—-कुल दस प्रादमी थे थ्रौर दूसरीम छ मास्कोंने ग्रोर छ त्वेरके नियासी नल रहे थ। इस सामृद्धिक यात्राम हम तूफानमे पड गये और तटसे टकरा जानेने लोटी नावने भोगोका केता होने पकड निया।

जब हम दरबन्द पहुचे, तो मालूम हुम्रा, कि हम तो राहमें लुट गये, लेकिन वासिनी कि कु मही सलामत पहले ही दरबन्द पहुच गया है। मैने वासिनी पापिन और शिर रात आह के राज दून हमार बंगने—जिसके साथ कि हम आये थे—बड़ा अनुनय-विनय किया कि वे तर्गीमें केताको द्वारा भिरपनार हमार आदिगयों को छड़ाने का प्रयत्न कर। हसनवेग बीच बचान करने के लिये पहाडपर जावर प्रतादकामें मिला। पुलादबेगने शिरवान शाहबेगके पास एक तेज दून भेजकर कहलाया कि तकीं (किला) रे टकराकर एक स्सी नावके टूट जानेपर केताको ने उसे पकड़ लिया, उसके आदिभियों को गिरपतार कर लिया और उनकी चीजे लूट ली। शिरवान शाहबेगने अपने संबंधी खलीरा के ग्राहमियों को पकड़ किया निक्त पित हो महिला मिली हैं, कि मेरी नाव तकीं के पास टकराकर टूट गई, तुरहारे आदिभियों ने नावके आदिभयों को पकड़ किया और उनकी चीजों को टूट लिया। कृपा करके मेरी खातिर उन पकट़े आदिभयोंको मेरे पास भेज दो और उनकी वीजों भी उकट्ठी कर दो, क्योंकि वे लोग मेरे पाम मंजे गये थे। अगर तुरह किसी चीज की जरूरत हो, तो मेरे पास आयो; मेरे भाई, मैं कोई चीज देनेसे तुम्ह इन्कार नहीं। करना। अब कृपया मेरे लिये इन आदिमयोंको मुक्त कर दो। खलीलबेगने तुरत मुक्तकर दरबन्द फिर वहांसे शिरवान शाहके आवाम को इतुल' में भेज दिया।

टम कोइतुलम शिरनीन पाहके पास पहुचे । हमने उससे बडी मिन्नत की, वि यह हमगर दया नरे प्रार हमारे रूस ताटनेग मदद करे , पर हमारी सख्या नहुन थी। उसने हम कुछ न दिया। यहुत रो घोगर हमारस हर एकन प्रपनी राह ली। जिनको रूसम काम था, वह रूस चले गये, कुछ उनर जिनर उनकी श्राख ले गई गये, बुछ शोमाख्यम ही पडे रहे ग्रोर कुछ काम करने बाव चीरे गये।

म फिर दरबन्दसे बाकू गया, जहां कभी नहीं बझनेवाली ग्रग्नि (ज्वालामाई) सदा जलती रहती हैं। बाक्से म समुद्रकी राह चपकुर जा वहां छ महीने रहा। फिर जाकर माजन्दरानके मुल्कम साराम एक महीन रहा। उसके बाद में ग्रामूल गया श्रोर वहां एक महीने रहा। फिर ग्रामूलसे मैं देमाबन्द गया ग्रोर दमाबन्दसे रें (तेहरान)। यहीं गुहम्मद (पैगम्बर) के पोते ग्रोर ग्रनीके बेटे शाह हुसैनकी हत्या हुई थी ग्रार उसके शापसे सत्तर नगर नष्ट हो गय थे। रैसे मैं गज़ान ग्राया ग्रोर वहां एक गहीना रहा। गजानसे नाइन ग्रोर नाइनसे यज्व (उयेज्व), जहां में एक महीना ठहरा। येज्वके बाद म सिर्वजान ग्राथा ग्रार फिर ताका, जहां मवेशियोको चारे 'गल्स्वीन' क बदले खानेका खजूर रेते है।

तार गसे म लार गया म्रोर लारसे बन्दर । यहीं ओरमुज्द (श्रोर्मुज) का बन्दर है । फिर भार-तोग सागर, जिसे फारसीम हिन्द-समुदर कहते है । म्रोरमुज बन्दरसे समुद्र केवल चार मील है ।

हिन्दू मास नहीं खाते, न तो बाझ मबेशीका, न भेडका, न मुर्ग-मुर्गियोका ग्रोर न मछलीका। वह सूत्रर भी नहीं खाते, यद्यपि देशम सूत्ररोकी बहुतायत हैं। दिनमें वह दो बार भोजन करते हैं, ग्रौर रातम कुछ नहीं रााने। नह जराब नहीं पीते ग्रौर न दूसरा ही ऐसा पेय, जो नजा कर दे। वह मुसलमानोक भाथ नहीं खाते-पीते। उनका भोजन ग्रच्छा नहीं होता। यह ग्रापसमें भी एक दूसरेके साथ नहीं खाते पीते, ( यहातक कि ) अपनी पित्नयोंके साथ भी नहीं (खाते)। वह चावना ग्रौर रोगन (धी) मिली खिचडी ग्रोर श्रनेक प्रकारकी मिल्जिया खाते हैं, जिल्हें वह रोगन (घी) या दूधके साथ पकाने हैं। वह व्यक्ति गांते हैं, वात हों साथ पताते हैं। वह व्यक्ति गांते हैं, वात हों साथ पताते हैं। वह वात्र गांति हैं। वह वात्र गांति हैं। वह वात्र गांति हैं। वह वात्र गांति हैं। यह साथ हें पाते हैं। यह साथ हें साथ पताते। साथ पताते। साथ हें साथ हें साथ हैं। साथ हैं। साथ हैं। साथ वह प्रवाक कि हैं। साथ पताता है। भोजनके समय वह पदी कर लेते हैं, जिसम मरालगान जनका खाना न देख हैं। भलीभाति ढाक लेते हैं, जिसम कोई उन्हें देख न सके।

हरियाकी ही भाति हिन्दू भी पूर्वकी प्रोर मुह करके प्रार्थना करते हैं। वह दोनो हाथ ऊपर उठा हर सिरणर रखें छैते हैं, फिर जमीनिपर गड जाते हैं, यही उनका प्रणाम (साध्याप प्रणाम) करना है। भोजनके पहले उनमेरो कुछ (लोग) अपने हाथ-पाव धोते हैं और कुल्ला करते हैं। वेवालयोग कोई घरनाजा नहीं होता, उनका कल पूर्वकी और होता है—कुछ मृतियोका मुख उत्तरकी और भी होता ह। जब लिन्दुओं में कोई मर जाता है, तो उसके बारीरो जलाकर राखको गानीमें डाल देन है। जब किसी और तके बच्चा होता हे, तो पति उसे ले लेता है। जडकेका नामकरण पिता करना है और लडकी-का माता। उनके आचार-व्यवहार अच्छे नहीं है और न उनमें कोई शर्म है। मिलते और अलग होते समय वह शिक्ष जमीनकी और कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं।

दावलगे नालीकट २४ दिनका रास्ता है, कालीकटसे सिहल (लका) १५ दिनका । सिहलसे जावत (जाना) १ महीनेका, जाबतसे पेगू (बर्मा) २० दिनका, पेगूसे चीन और महाचीन फिर एक महीनेका। यह सारी यात्रा समद्रकी राह है। चीनसे खिताईकी यात्रा खुरकीसे छ महीनेकी और समुद्रसे चार दिनोकी हैं। भगवान् मेरी रक्षा करे।

बीदरम तीन दिना तक चाद प्रायः पूरा वमकता है। हिन्दुस्तानमें गर्मी बहुत नहीं है। ग्रोमुंज ग्रीर अहरैनम—जहां मोती निकलती है—बडी गर्मी गड़ती है, जहां, बाक्, श्ररब, मिस्र ग्रीर लारम भी। ख्रा-सानमें गर्मी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन चगताई (मध्य-एसिया) में बहुत है। शीराज, यज्द श्रीर कजानमें गर्मी हैं, पर बहां जोरकी हवा बलती है। गीलानमें बड़ी गर्मी हैं, बहुत गंसीना निकलता है। बानुल, खुम्स श्रीर दमस्क भी गरम है। श्रलेफ इतना गरम नहीं। घोबास्त श्रीर जाजियागे सभी कुछ बहुतायतंसे मिलता है। वैसे तुर्कीमें भी सब चीजोकी बहुतायत है। इसानियामें फल बहुत हैं श्रीर झानेंकी सभी चीजें

सस्ती हैं। पोदोलियामें फल सब जगहोंसे अधिक होते हैं। भगवान् रूसकी रक्षा करे, भगवान् उस बचाये। इस संसारमें रूसके समान (अच्छा) कोई दूसरा मुल्क नहीं, यद्यपि बहावे बायर अच्छे नहीं हैं। परन्तु रूसकी भूमि बनाई जा रही है, उससे बड़ी भलाई होगी। मेरे भगवान्, भगवान्, भगवान्, भगवान् (बोग् मोइ)।

हे मेरे भगवान्, मेरी आशायं तुझपर लगी हैं। मेरे भगवान्, मेरी रक्षा कर ले। मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तानसे कियरको जाऊं। ओर्मुजसे खुरासानको राह नहीं, नगताईके लिये रारता नहीं और बहरैन ग्रीर यज्दके लिये भी कोई मार्ग नहीं। सर्वत्र विद्रोह हो रहे हैं, सर्वत्र वातराह भगाये जा रहे हैं, मिर्जा जहान शाहको उजून (हसन) वेग ने मार डाला है, मुल्तान अतू-सईदको जहर दे दिया गया है। उजून (हसन) वेग श्रव शीराजमें है, पर उस मुल्कने उसको स्वीकार गहीं किया है। यादगार मोहम्मद उसके पास नहीं जाता, वहां जानेमें उसे खतरा मालूम होता है। श्रीर कोई राह नहीं। (मेरे) मक्का जानेका मतलब है मुसलमान हो जाता। ईशाई होनेकी वजहते मक्का जानेमें (मेरी) खैरियत नहीं, क्योंकि वहां जाते ही मुसलमान बना जिया जाऊंगा। हिन्दुस्तानमें रहनेका मतलब है, श्रपने पास जो कुछ है, सबको खर्च कर डालना, क्योंकि यहांका रहन-सहन महंगा है। मैं श्रकेला हूं, पर मेरा रोजाना खर्च ढाई अत्तीना (अश्वर्षी) है। यहां मन भरकर शराब मैने कभी नहीं पी।

हम मस्कत पहुंचे। वहीं मैंने पासख (ईस्टर)त्योहार मनाया। फिर तीन दिनोंमें स्रोमुंज पहुंचा। २० दिन स्रोमुंज ठहर मैं लार गया और वहां तीन दिन रहकर बारह दिनकी यात्राके बाद शीराज पहुंचा, जहां सात दिन रहा। शीराजासे पंद्रह दिनकी यात्रा कर स्रवस्कुन पहुंचा और वहां दस दिन ठहर, नी दिनमें येज्द पहुंचा, जहां द दिन रहा। येज्दसे पांच दिनमें अस्पहान पहुंचा, स्रीर वहां छ दिन ठहरा। वहांसे काशान जा पांच दिन रहा। काशानसे कुम गया। कुमसे सबा, सबासे सुल्तानिया और सुल्तानिया स्रीर तत्रीज। तत्रीजसे मैं हसनवेगके कवीलेमें पहुंच, उनके बीच १० दिन ठहरा। वहांसे कहीं जानका रास्ता न था, तड़ाई चल रही थी। हसनवेगने तुर्क सुल्तानके विद्यु स्थानी ४० हजार सेना भेजो थी। सेनाले सिवास और तकातपर कब्जा कर लिया, तकातमें स्थान लगा दी। उन्होंने समस्पर भी अधिकार कर लिया, स्रनेक गांव लूट लिये, फिर वह किरमानकी स्थोर बढ़े। मैंने सेनाका साथ छोड़ आरजित्जान (स्रजेंस्म) की राह ली स्थीर वहांसे त्रेपोजन्द जा पहुंचा।

पक्रोफ़के दिन ही में त्रेपोजन्द पहुंचा ग्रीर पांच दिन वहां ठहर, एक जहाजार जा कफाना किराया ठीक कर लिया, तथा कफामें जकात कर देनेके लिये कुछ सिक्के बदले।

त्रेपोजन्दमें फीजदार और शासकके भाईने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया । वह भेरा शारा सामान पहाड़के ऊपर अपने महलमें उठा ले गया, और चूंकि में हसनबेगके कबीलेकी योरसे गा रहा था, इस-लिये छिपी चिट्टियोंके लिये मेरी तलाशी लीं।

भगवान् की दयासे में अब तीसरे समुद्र (कालासागर) में दाखिल हुआ, जिसे ईरानी 'उस्तम्यूलका समुन्दर' कहते हैं। जहाजसे पांच दिन चलकर हम बोनद पहुंचे। वहां हमें तेज (दिक्खनी) हमा विची, जो हमें त्रेपोजन्दकी श्रोर ढकेल ले चली। मौसमकी परेशानी के कारण हमें प्लातानमें एक जाना पड़ा। बहासे दो बार हमने चलना चाहा, पर मौसमके कारण एकना पड़ा। भगवान् ही (सबका) मृल श्रीर रक्षक है, उसे छोड़ हम श्रीर किसी भगवान्कों नहीं जानते। श्रन्तमें (समुद्र) पारकर हम बालक्लोफ़ पहुंचे, फिर वहांसे गुरजोफ, जहां हम पांच दिन ठहरे।

भगवान्की दयासे हम समृद्र पारकर, फिलिपोफकी शामसे नी दिन पहिले कका पहुंच गये। भगवान् ही बनानेवाला हैं। उसकी मर्जीसे मैंने तीन समुन्दर पार किये, ग्रागेकी भगवान् जाने। दयाल् भगवान्के नामपर, महान् प्रभु श्रीर लघु प्रभु, ईसा श्रीर पवित्रात्मा शान्ति। भगवान् बड़ा है, प्रभु कहा-प्रभुके बरावर कोई दूसरा भगवान् नहीं। भगवान्की महिमा, उसका ग्राशील। उस जैसा दूसरा नहीं, वह सर्वत्र है, दूश्य-श्रदुष्य सबका वहीं राजा है, ज्योति है, रक्षक है श्रीर प्रभु है। वह श्रेष्ठ धौर महान् है, सन्दा ग्रोर चित्रकार है। यह सारे पापोका क्षमा करनेवाला है। वही सभी वस्तुग्रोको बढानेवाला है, हमारी ग्रन्तरात्माग्रोको जानने ग्रोर स्वीकार करनेवाला है। वही ग्राकाश ग्रोर पृथ्वीमे व्याप रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, वही सर्वोच्च, सर्वमहान्, सर्वदर्शी, सर्वश्रोता है। वह न्यायकारी, समीचीन ग्रोर शालीन है।



कान्स्तिनिपोलके तुकोंके हाथमें चले जानके बाद ग्रीर ग्रीक राजकुमारीरो ब्याह कर लेनेपर एवान अपनेको ग्रीक सम्राटोंका गीधा उत्तराधिकारी मानने लगा। उसने विजन्तीन राजमुद्रा-दो शिर-वाले बाज—को ग्रपनी राजमुद्रा बनाई। दरबारके समय वह रत्नजटित सिंहासनपर एक मुकुट धारण करके बैठता था, जिसे "मनोमाख" मुकुट कहते थे, ग्रीर जिसके बारेमें परम्परा कहती है, कि उसे ब्ला-विमिर मनोमाखने अपने नाना ग्रीकसम्राट् कन्स्तिन्तन मनोमाखसे पाया था।

इवानने ग्रंगनी राजधानीको भी श्रव राजसी ढंगसे सजाना शुरू किया। पहले मास्कोके सारे घर लकड़ीके होते थे, राजप्रासाद भी लकड़ीका था। इवानके समयसे पत्थरके मकानोंकी वृद्धि होने लगी। इतालियन वास्तुशास्त्री रिवाल्फो दि पगौरावेन्तेको बुलाकर उसने नये वास्तु-लाधनोंका प्रयोग कराया। विदेशी शिरुप-शास्त्रियोंने इवानके लिये जो इमारतें बनाई थीं, उनमेंसे कुछ-केमिलिनकी दीवारें भौर मीनार, पत्थरके निजें, पाषाण-प्रासाद तथा सुंदर ग्रानोवितया पलाता—श्रव भी मौजूद हैं। इवान श्रव श्रपनेको सचमुच ही ग्रामिसानी ग्रीक्सम्राट् मानता था। जरा भी श्रामा

उत्लघनपर वह बायरोको मृत्यु या निर्वासनका दं देता भा। बायर कहल थे- "जनसं महाराज ानी सोफिया प्रपने प्रीकोके साथ श्राई, तबसे सभी नाते उत्तट-पुलट गई।"

# २७. वासिली 111, इवान 111-पुत्र (१५०५-३३ ई०)

### २८. येलेना वासिली 111-पत्नी (१५३३-३८ ई०)

वासिलीने मरते बनत सिहासनका अधिकारी अपने तीन वर्षके पुरा उवानको छोटा था। उस के बाल्यकालमे शासनकी बागडोर उसकी मा रानी येलेना वासिलियेक-पुत्री फिल्सकी-वर्णना काम रही। वासिली 111 ने बायरोकी स्वेच्छाचारिताको बहुत दबाकर देशकी शिक्तको छिरा-भिन्न करना गाल इस वर्गको अधिकारच्युत कर डाला था। अब बायरोने फिरसे अपने स्थानको आपत करना चाहा, लेकिन येलेना गृडिया रानी नही थी। उसने बायरोके हर प्रयत्नको व्यर्थ किया। पर राजा और बायर (सामन्त) एक ही वर्गके हैं, दोनोके स्वार्थ एक तरहके हैं, आदी-व्याह आदि सम्बन्ध भी उनका आपमा होता है, इसिलिये उन्हें कहातक अलग रक्खा जा सकता था? रानी अभी गृष्टिकरकी पाप या वासन कर पाई थी, कि बायरोने उसे जहर देकर मार दिया।

### २९. इवान IV, वासिली III-पुत्र (१५३८-८४ ई०)

राजमाताको मारकर बाघरोने शक्ति श्रमने हाथमे ले ली श्रोर श्राठ वर्णका बाल क इवान विक्तीनंकी तरह गद्दीपर बिठा दिया गया। लेकिन बायरोमे भी निजी स्वायिन्धता इतनी थी, कि वह ग्रापराग बराबर लड़ते-झगडते रहे। पहले राजुल शुइस्की श्रोर वेल्स्कीके वीचमे भयकर राघर्ष हुग्रा प्रोर शुइरकी क्षा श्रायाययोने त्रेमलमे धुसकर प्रपने विरोधी राजुल वेल्स्कीको गिरफ्तार कर लिया। शुइस्की हाथ भी शिवत वेरतक नही रही। क्लिस्कीवशने—जिसकी पुत्री राजमाता येलेना थी—श्रन्द्रेड शुइस्की को १५४३ ई०मे मार हाला। बायर तीन वर्षतक शासन करने रहे। वह केन्द्रीकृत सरकारके विकद्ध श्रे श्रीर चाहते थे, कि देश फिर छोटे-छोटे राजुलोमे वट जागे। शारान न्या था, प्रगने भाई-भतीजो-भाजो श्रीर सहायकोमे नगरो श्रीर इलाकोको बाटना, जो जनसाधारणकी लूटका एक खुला तरीका था। घरके भीतरकी कमजोरी देखकर सुवर्ण-आर्द्रकी शाखाओ—क्रिमिया श्रीर कजानके तारतारो—ने फिर हसभूमिमे लूट-मार मचानी शुरू की। बायर श्रयनी स्वार्थ पूर्विगे इतने सलका थे, कि वह बहने महाराजुलके खाने-कपडेतकका भी ध्यान नही रखते थे। तरुण इयानने श्रपनी गाकै समयके दरबारको भी देखा था। उस समय राजसिहासनका कितना सम्मान था? श्रव उसके गालिक इस बहनेकी कोई पर्वाह नही करता था। केवल विशेष जत्सवोके समय उसकी सहसमपर बैठाकर सम्मान-प्रदर्शनका

स्रिभागय किया जाता था। बालक इवान मेधाबी था। छोटी उमरसे ही उसने लिखना-पढना सील लिया था। उसे किलाबोके पढनेका बड़ा बोक था। स्वय सुर्शिक्षत सघराज मकरीने इवान के उनर बहुत प्रभाव उाला था। लडकपनसे ही सपनी साखोके सामने बायरोको लूटते, खून-खराबी करते देख, स्वय उपेक्षित हो इनान के स्वभावमे कृग्ता भी सिक्षविष्ट हो गई थी।

ऐसे होनहार बाराकको बहुत दिनोतक गृष्धिया बनाके नहीं रचला जा सकता था, विशेष घर जब कि बाय रोमें स्नय आगसी खूनी समर्ष चल रहे थे। समह वर्ष की उगर (१५४७ ई०) में इवानने सिहारानको राभालते हुथे पूर्व जोकी "महाराजल" उपाधिसे सन्तुष्ट न हो जारकी उपाधि स्वीकार की। इवान । ए पहला स्सी जार था—जार-क्जार-कंजर-कंसर प्रयत् रोमक सम्राट्का ही बिगडा रू है।

वायरोने अगनी सामन्ती जागीरवारिया फिरसे स्थापित कर ती थी। उसके कारण लोगोकी नुरी हालत थी। उन्होंने १५४७ ई० म गास्कोमे जिनस्की वलके विषद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय भारी आग लग जानेसे नगरका नहुत-सा भाग जल गया था, जिसके कारण लोगोकी हालत प्रोर भी खराब हो गई और नह जितिस्कयोकी स्वेच्छाचारिताके खिलाफ उठ खंदे हुये। वह जारकी नानी अन्ना जिनस्कयोके ऊपर जादूसे नगरमे आग लगानेका दोष लगते थे। विद्रोहम ज्लिन्स्की व्यक्ती जान लेकर भाग गये। जार स्वय वोरोगोवो गाव (वर्गान लेकिन-पर्वत) में भागकर जा छिपा।

जब विद्रोह दवा दिया गया, तो साभारण जनताकी सतान एक चतुर म्रोर ईमानदार मक्सर मले-वसी भ्रवाशेफ शासनका मुखिया बना। मदाशेफने भ्रपने साथ एक प्रभावशाली दरबारी पानरी सेल्वे-स्तर तथा कुछ शक्तिशाली बायरोको मिला इज्यान्नय। रादा (वृत-पिक्त्द्) वनाई, जिमकी रायके विना तरण जार कोई निर्णय नहीं कर सकता था।

राज्य-विस्तार- ज्वान 1V के शासनारम्भके सगग उत्तर-पूर्वी रूस एकनान इ हो चुका था। अब हगका निस्तार प्रासपामकी जानियोको जीतकर ही किया जा सकता था। वासिनी III के समयमे किमियाके खानकी मददसे कजानके तारतारोने अपनेको स्वतंत्र कर लिया था, इसलिये इनान हो कजानके ज्वानसे सबसे पहले भुगतना था, जिसके लिये तारतारोने रूसी भूमिगर लूट-मार मचाकर बहाना भी पेदा कर दिया था। कजान मध्य-बोल्गाके ऊगर एक महत्त्रपूर्ण नगर था, जिसके विरोधी शांतनके हाथमें रहनेपर बोल्गा-कास्पियनका विणक्पथ खतरेमें पड जाता था और पूर्वमें उराल तथा प्रागेके विस्तारकी गुजाइश गही रह जानी थी। उघर तुर्कीने कानासागरको अपनी झील बनाकर काके-शरातक प्रपत्ती बाह फेला की थी। ग्रस्त्राखान ग्रोर कजानके खान भी हमेशा तुर्नी ही ग्रोर ग्राना नगाये रहने थे । एस प्रकार पूरवरी रूसको खतरा भी था। इनानने पहले कजानको खतम करने-वा निश्चय किया। १५५० ई० का महाभियान असफल रहा, इरापर उसने १५५१ ई० के बसंतमे मारियोकी भूमिमे बोल्गाके पहाडी किनारेपर स्वीयाजस्क नगर बनाया, जो कि कजानके सागने पडता था। गारी लोग प्रवतक कजानको कर देते थे, ग्रब वह जारको कर देने के लिये मजब्र हुये। स्वीयाजनकका दृढ दुर्गं बन जाने के बाद रूसी कजानको घेर सकते थे। कजानके तारतारोने जबर्दस्त प्रतिरोध किया, ऐभिन रुसियों के पास डेंढ़ लाख सेना थी, दूसरे उनके पास शन्तिशाली तोपखाना भी था। नगरके भीतर तीस हजार तारतार सेना थी। कुछ महीनेतर्क लारतारीने प्रतिरोध किया, लेकिन जब यानितवाली तोपोंने नगरके प्राकारको उड़ा दिया, तो वह कहातक प्रतिरोव करते ? ग्रन्तमें २ अनत्वर १५५२ ई०को रूमी कजानको दखल करनेमें गफल हुये। कजानके पतनके साथ सातारींका प्रतिरोध खतम नहीं हुआ। वह कई सालांतक जड़ते रहे, उनके सहायक तारतार ही नहीं, मारी, उदमुत, चुवाश श्रीर मोद्वी जैसी रूपीभिन्न जातिया भी थीं। कजानके उच्छेरके बाद पहलेके खान श्रीर सामन्तीं-की अविकांश सम्पत्तिको इवानने अपने अकसरों और पादिरयोंन बांट दिया और लोगोंको अर्ददास बना दिया। फिराने ही जारभक्त तारतार सामन्त ग्रभी भी ग्रानी भूमिक मालिक रहे। इस प्रकार वोल्गाकी जनता चक्किक दो पाटोके नीचे विसने लगी। कजानके विजयके बाद बाहिकरोंने भी इनान-

1

की अधीनता स्वीकार की। फिर उनसे भी पूर्व साइबेरियाके खान यादगारने १५५५ ई० म मारकोको कर देना स्वीकार किया। अगले साल १५५६ ई० मे अरत्राखानकी बारी आई। मास्कोकी रोनाको वहास खानको भगाने में कठिनाई नहीं हुई। अस्त्राखान नगर ले लेने के बाद सारी वोल्या गदी कराके हा अभे थी। वास्पियनके तटपर बसा अस्त्राखान अब मध्य-एसिया और ईरानके साथ होने वाले व्यापारका केंद्र बन गया। उत्तरी वाकेशसके छोटे-छोटे अभीर बराबर आगसमें लडते रहते थे, जिससे इतानको मोका मिला, और उसने तेरेक नदीके किनारे एक किला बनवाना चाहा। लेकिन दवान अभी तुर्कीसे अगडा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिये तुर्कीके दबाव देनेपर उसने नगर बनाने का ख्याल छोर दिया। तो भी कमी कसाक (स्वतत्र किसान) नहीं केंग्रीर वह तेरेकके तटपर बराबर नने रहे। तारतार सवार लूट-मारको आमदनीका एक वंध साधन मानते थे, खासकर काफिरो के निकद नैया करना तो पुण्यका काम था, इसलिये घोडोपर वहें वह नराबर इस ताकमें रहते थे, कि करी स्थिति प्रमाम घुसकर वहा लूट-मार मचाई जाये। इसके लिये मास्कोको मैदानी जगहोंगे अगह जगह फो जी वाकिया स्तानित्सा (थाना)—स्थापित करनी पडी। स्तानित्सामें एक ऊना मीनार या पृथा होता था, जिसपर बैठा एक सैनिक बराबर देखता रहता। जैसे ही दूर धूल उठनी दिलाई पउनी, नह उनर कर घोडे-पर चढ दूसरी स्तानित्सामें खबर देता, वहासे दूसरा सवार तीरकी तरह निकलता, उन पकार पहन जल्दी ही खबर मास्कोतक पहुंच जाती, और प्रतिरोधका उवित्र प्राथ कर दिया जाता।

कास्प्यिनतटको लेकर अब रूस केवरा स्थल शक्ति नहीं रह गया था, किन्तु कास्प्यिन वरन्त एक महास्त्रों रहें, जिसका महासमुद्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कमीको दूर करनेके निये बाल्तिक समाप्र तटपर प्रधिकार करना जरूरी था, जिसमें कि रूसका पश्चिमी युरोपके देशोंमे सीधा सबध हो जाय। जब बाल्तिकतट (लिबोनिया) की खोर इवानन हाथ बढाया, तो लिबोनिया के पढोगी विष्युवानिया, स्वीडन और डेन्मार्क चुप रहनेवाले नहीं थे। पर जारकी श्वित (धन खोर जनका बल) इतनी नह चुकी थी, कि समुद्रपारसे खाकर लिबोनियाको मदद देना मुश्किल था। जर्मन धर्मरोनान प्रकी तरह डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन बनेवाल्डमें उसे जो हार खानी पडी, उसके बाद नह फिर सभव नहीं सकी। जनवरी १५५६ ई० में इवानने लिबोनियाके विरुद्ध युद्ध छेड दिया। कितने ही महीनोकी लडाईके बाद लिबोनियाका बहुत ही महत्त्वपूर्ण बदरगाह रीगा स्थियोंके हाथमें चला गया। उपक बाद यूरियेफ नगरकी बारी आई और आगे १५६१ ई० तक सारी लिबोनिया इतानके हाथोंम थी। सामने खतरेको देखकर पडोसी राज्य रेवेल (तिल्लन) ने स्वीडन और डेनमार्कको अपना सरका बनाया और अवशिष्ट लिबोनियाने पोलराजा तथा लिथुवानियाके शाराककी अरणमे जाना पमन्द किया। इस तरह लिबोनिया कई राज्योंमें बट गया। अब क्सको पोलन्द, स्वीडन और डनमार्कने गाथ बीस वर्षतक लडना था।

लिवोनियामे बरावर सफलता ही नहीं होती रही, बल्कि कभी-कभी क्रिसयों वहा हानि भी उछानी पड़ी थी। ऐसे समयमे बायर फिर अपना सर उठाना चाहते थे। वह जारके हाथमे सारी शांनत नहीं रहने देता चाहते थे। इवान इस तरहके घरेलू झगड़े पसन्द नहीं कर सकता था, उसने १५६५ ई० में शांसग्य प्रविध्वास नहीं था। एक दिन अकायक वहां अपने विश्वास नहीं था। एक दिन अकायक हुं ने बढ़ अलेवसेन्द्रोवा-स्लवोदोवा गावमें चला गया। वहांसे उसने सनराजकों पत्र लिख बायरोंकी विश्वास धातकी तालिका बनाकर भेजते हुं ये सिहासन छोड़ देनेकी घोषणा की। इसपर मास्कोंके नागरिकों, पादिर्थो और कितनेही बायरोंने जारके पास जाकर मास्कों लोटचलनेके लिथे बड़ी प्रार्थनाकी। इयानने स्वीकार किया, और मास्कों लौटकर उसने विश्वासघाती बायरोंको देड दे राष्ट्रीय सभा (अंग्स्की सबीर) की बैठक बुलाई। उसके साथ ही उसने 'अपने विश्वास विश्वास रहनी विश्वास पात्रोका एक और सगठन तथार किया, जो जारके हुंगुमको बजा लानेके लिथे बराबर तथार रहनी थी। इवानने अपने सारे राज्यको दो भागोमे विभक्त किया— खेम्स्चिना (भूभिक) जिसका शासन बायरोंकी दूमा (संसद्) जारके अधीन रहकर करती थी और भोजच्निना, जो सीथे जारके अधीन

थी। श्रोप्रेच्निगावाली गूमिमे राज्यके सबसे अच्छे तथा केंद्रीय प्रदेश थे, जिनका सैनिक ग्रीर श्राधिक महत्त्व सबसे ज्यादा था। स्वयं मास्को नगरको भी इसी तरह दो हिस्सोमे बांट दिया गया था। जेम्स्निना भागमे बायर श्रोर श्रोप्रेच्निना भागमे वेवोद (राजपुरुष) दोनो साथ-साथ काम करते थे। श्रोप्रेच्निनाकी राजधानी अलेक्सेन्द्रोवा-स्लोबोदोवा थी, जहापर जार अपनेको श्रधिक सुरक्षित सगझता था। श्रोप्रेच्निनाका काग था सामन्तो (बायरों) की शक्तिको कमजोर करना श्रोर छोटे-छोटे भूमिगति-सरदारोंका एक वर्ग तैयार करना।

जार इवान निरकुशताको राजाका आवश्यक अधिकार समझता था। उसका कहना था—राजशक्ति भगवान्की आरसे मिली है। जारकी आज्ञाका उल्लंघन करना महापाप है। जारकी सभी प्रजा उसकी सेवक है, उसको अपनी प्रजाको क्षमा करने या मारनेका अधिकार है। जारकी शक्तिको सीमित करना अपनाध है, वयोंकि इसके कारण देशकी प्रतिरक्षा खतरेमें पड़ जाती है।

इवान अपनी शिवतको इस तरह दृढ़ करते हुये इसकी आधिक और सैनिक गिक्तको मजबूत करता जा रहा था। इसी समय १५७१ ई० मे किमियाके सान दोलत गिराईने एकाएक आक्रमण कर दिया और प्रतिरोधका मौका दिये बिना कैमिलन छोड़ सारे मास्कोको जलाकर भारी संख्यामें बंदियों-को दास बनाकर बेचनेके लिये पकड़ छे गया। दूसरे साल १५७२ ई० मे जब फिर उसने अपनी लूटगार-को इहराना चाहा, तो ओका नदीपर ही जेम्स्की बेबोदोंने रोककर मास्कोको बचा लिया। जेम्स्की बेबोव बायर थे। उनकी इस सेवाको देखकर जारको प्रब अप्रेच्निना की अवश्यकता नहीं मालूम हुई और उसी साल उसने उसे तोड़ दिया। इवानने इसमे एक धर्म, एक नाप-तोल और एक भूगि-नाप स्थापित कर इसकी एकताको और आगे बढाया।

१५७६ ई० में पोलन्दके राजा सिगिस्मंद अगस्तसके मरनेके बाद स्तिफन वथोरी राजा निर्धाचित हुआ। उसने जर्मन और हुगेरियन सैनिकोंकी भरती तथा तोपखानेके विकासद्वारा अपनी
शिवतको बढ़ाकर १५७६ ई०गे रूसके जीतनेके लियं प्रभियान किया। १५८१ ई०में एक लाख
सेनाके साथ उसने प्रकोफको घर लिया, लेकिन सारी शिक्त लगाकर भी वह उसे ले नहीं सका।
इवानको केवल पोलन्दसे ही लड़ना नहीं था, बिल्क स्वीडनने भी इसी समय लिबोनियाके लिय
उसपर आक्रमण कर दिया। स्वीडिश सेनाको आसानीसे सफलता मिली। यद्यपि इवान अपने राज्यकी
प्रतिरक्षामें सभी जगह असफल रहा, लेकिन प्रकोफके प्रतिरोधने उसे अवसर दे दिया, कि अच्छी शतोंके
साथ अपने शत्रुओसे समझोता कर ले। इवानने लिबोनियाको छोड़ दिया और बथोरीने रूसी नगरोंपरसे
अगना अधिकार हटा लिया। इसी तरह स्वीडनके सामने भी उसे समझौता करना पड़ा। इस प्रकार
उमका पचीस साल (१५५०-६३ ई०) का संघर्ष अधिकतर बेकार गया, जब कि १५८४ ई० में
इवान मरा।

हवान सुशिक्षित, दूरवर्शी श्रीर कुशल सासक था। वह अच्छा लिख छेता था। छेकिन, कभी-कभी उसपर सनक सवार हो जाती, तो वह कूरकर्मा सिद्ध होता, जिसके ही कारण लोगोंने उसका गाम ग्रीज्नी (कूर) रख दिया था। एक बार कोषांध हो उसने ग्रपने बेट राजकुमार इवानपर डंडा चला दिया, जिससे वह मर गया। इवानका शासन रूसके इतिहासके लिये बड़ा महत्त्व रखता है, श्रीर देशके शिक्तशाली श्रीर एकताबद्ध करनेमें उसकी सेवाश्रोंको श्राज भी बड़े श्रादरसे याद किया जाता है।

येरमकहारा साइबेरिया-विजय—इवानके शासनका एक महत्त्वपूर्ण काम है, रूसका साइबेरियाकी स्रोर विस्तार। हम कह साये हैं, कि वासिली LLI श्रीर उसके पिताके समय ही रूसका विस्तार उरालकी जनजातियोंकी छोर हो चुका था। साइबेरियाकी बहुमूल्य समूरी छालें सोना-जवाहरके दाम विकती स्रामा विशेष श्राकर्षण रखती थीं। इसलिये बहुतसे साहसी रूसी शिकारी श्रीर व्यापारी उरालकी छोर जा बसे थे, इन्होंमें नवोगोरदसे श्राया एक व्यापारिक परिवार स्त्रोगनोफ भी था। वस्तुतः स्त्रोगनोफका पूर्वज पहले सुवर्ण-श्रोद्का एक तारतार मिर्जा (राजपुरुष) था। ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर उसका नाण स्पीरिदोन पड़ा। चौकडेमें मंद्री गोलियों (श्रवक्स) द्वारा गिनती करनेका.

1.1

रवाज चीनमे पहिलेहीसे था, रूसमे इसका रवाज स्पीरिदोनने ही बलाया। मुसलमानसे ईपार होने-के कारण मंगोलोने उसे पीट-पीटकर मार डाला, इसी कारण उसके परिवारका नाम स्त्रोगीन (पीटन) पड़ा। रपीरिदोनके पोत्र तथा कोस्मेसके पुत्र लकराने जार वासिली ग्रंधकी कजानके खानसे छ ।।नेम गैसेसे सहायता की थी, इसलिये उसे नमककी खानोकी इजारादारी मिल गई; जिससे नह बहुत पनी हो गया। वासिलीने ग्रेगोरी ग्रोर याकृव दो स्त्रोगोनोफ-भाइयोको कामा नदीके पासवाल प्रदेशमें चुसोवयाके तटपर अपनी रक्षाके लिये दुर्ग बनानेका अधिकार दे दिया था, जिसमें कि जह साइबेरियनो स्रोर नोगाई तारतारोसे स्रमनी रक्षा कर राके। स्त्रोगोनोफ स्रमने पास गीनक पार तोपे रख जारकी क्रोरसे इलाकेका शासन-प्रबंध भी करते थे। उन्हें गाबोके नगाने, नगताही खानोको चलाने तथा कर देकर मछली ग्रीर नमकको बीस वर्षतक तैचने हा ठँछ। मिला थ। । स्त्रोगोनोफने १५५८ ई०मे चुसोवया नदीपर ककोरका करावा तथाया, १५५४ ५०म केरगेदानका किला और कुछ ही साल वाद सेल्बा नदीके किनारे किननी ही भीर विश्वाया वसाई । अभ्रेज रिस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह अनेक व्यापारियोकी कम्पनीकी जगह पता एक परिवारको द्यापार, राज्यशासन ग्रोर देश-पिजयका श्रीक्कार दे दिया गुणा था। ईस्ट र्राणा कम्पनीकी तरह कितने ही साहसी तरुण और गुड़े स्त्रोगीनोफके राज्यकी और भी पानित हुमें थे। १५७२ ई० में स्त्रोगोनोफोंने एक विद्रोहमें चेरीनसों, श्रोस्तियाकों मोर मारिकरों। जीतकर वहा जारका राज्य घोषित किया। स्त्रोगोनोफोंकी इस तरह साइबेरियामे प्रगतिको पहा का राजा कुचूम खान (१५५५–६५ ई०) ग्रगने तियं खनरेकी नात समप्रना था, मं। जारकी प्रधीनना स्वीकार करनेवाले यादगार खानको हटाकर शब स्पर्य खान बना था। उसने जुलाई १५७३ ५० में बहुतसी रूसी बस्तियोको नग्ट करनेके लिये अपने भाई अलताकुलके पुत्र महमेत्कुलको भंजा। महमेतकुल जारकी प्रजा बने स्रोरितयाकोको मार उनके बीबी-बच्चीको पकड़ के गया । उसने एक करी त्र याक वेबाकोफको भी मार डाला। नोगाई मिर्जा दीन श्रहगदकी पुत्रीसे श्रपने बेटे श्रलीका ब्याह करनेके कारण कुचुमको बहुत ग्रिथिमान हो गया था। स्त्रोगोनोफोंने जार इवानसे भ्राक्रमणकारियोंक। वंड देनेकी स्वीकृति पानेके साथ निम्न बातोंकी भी आज्ञा मागी--तीबोल नदीके तटपर अस्तिया वसा नगर स्रोर दुर्ग बनाना, तोपलानेका उपयोग तथा सैनिकोंकी भरती करना; एक सीमित समयतक र लिये लोहा, रांगा, सीसा, गंधककी खानोमें काम जारी करना। जारने प्रार्थनाको स्वीकृत करते हुने ३० मई १५७४ ई० को आज्ञा दी, कि वह हमारी प्रजा श्रीस्तयाकों ग्रोर वीगलोंकी रक्षा कर, ग्रीर इतिश-उपत्यकाके तारतार खानोंको प्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजव्र करे। राजामा र it-गोनोफोके लिये यह भी रियायत दी गई थी, कि वह बुखारावालों ग्रीर कजाकोंके साथ बिना जल्या विग व्यापार कर सकते हैं । जारने श्रधिकार तो मूंहमांगेसे भी श्रधिक दे दिया, लेकिन उसे कामम नानंकी दोनो भाई-स्त्रोगोनोफोमें शक्ति नहीं थी। ६ सालके भीतर ही दोनों माई गर गये ग्रोर उनकी भ्रापार सम्पत्तिका मालिक छोटा माई सिमायोन स्त्रोगीनोफ-परिवारका मुखिया हुया, जिसके सह।यक याक्ष पुत्र माखिम ग्रीर ग्रेगोरी-पुत्र निकितस् थे।

काकेशसके उत्तरमें दोन नदीके तटपर बसे स्वतंत्र लड़ाक् किसान—कसाय — ईरान और बुखारांके तरफते आने वाले व्यापारियों के कारवां को लूटना अपना अधिकार समझते थे। उनकी हिस्मत इतनी कह गई थी, कि एक वार उन्होंने ईरानी शाहके पास भेंट लेकर जाते जारके दूतमं उनकी शिक्स तिया। उनके मारे निम्न-वोल्गा-उपत्यकामें आतंक छाया हुआ था। १५७७ ई० में इवानने उनके विरुद्ध रांना भेजकर उन्हें तितर-वितर कर दिया। इस समयके भागनेवाले कसाकोंकी एक दुकड़ी अपने आरामन (सर्दार) येरमक तिमोवियेफके नेतृत्वमें कामा नदीकी और गई। येरमक (यंरमोलाई, हेरमोलीस) को माखिम स्त्रीगोनोफने अपने नये बसाये नगर थोरेलमें इस ख्यालसे नीकर रख विया, कि उसके यनका उपयोग साइवेरियाके खानके विरुद्ध करेंगे। स्वामीकी आशा पा येरमक अपने आदिमयोंके साथ प अक्तू-वर १५७० ई० में प्रस्थानकर चुसोवया नदीके किनारे-किनारे चल प अक्तूवर १५७० ई० को शिक्या तक पहुंचा। वहां उसने एक दुर्ग बनाया, जिसका नाम पीछे येरमकोवो-गोरोदिची पड़ा। जाड़ों में

येरगक वही ठहरा। उसने ग्रपने तीन सौ कसाकोंको बोगुलांके देशमें भेजा, जो कि साइबेरियन खानकी भीगातकका पता लगा लूटके मालसे लदे लौट श्राये। येरमकके साथ तीन ईसाई पुरोहित और एक गाध् भी थे, इगलिये उमे साधारण डाकू नहीं कहा जा सकता। येरमककी इन सफलताओं को देखकर स्त्रोगोनोफनं उसे तीन तोपें, प्रत्येक सैनिकके लिये डेढ़ सेर बारूद, डेढ़ सेर सीसा, तीन पुड (सनामन) श्राटा, दो पुड बकला, एक पुड बिस्कुट, एक पुड नमक, ढाई पुड गक्खन दिया—ग्रादमी पीछे नगक लगाया हुआ एक सूअर, हर सौ श्रादमीपर एक पित्रत्र सूपितके साथ एक झंडा भी दिया। सत-दिन तेगारी करनेके बाद कुछ रसदको वही छोड़ येरमकका दल चल पड़ा। येरमक श्रपने साथियोंक मनोविनोदके लिये बाजे छे जाना नहीं भूला। कसाक सेनाका मुख्य-सेनापित येरमक था श्रार दूसरे सेनापित थे इवान कोल्जोफ, इवान ग्रोसा तथा बोगदान ब्रियास्गा। इनके श्रतिरिक्त कुछ छोटे-छोट ग्रीर भी ग्रफसर थे। कसाक सैनिकोंका संगठन शितक ग्रोर दशकके रूपमे था। उस समय रूससे ग्रीव नदीकी श्रोरके रास्ते फमशा: निस्न प्रकार विभक्त होते थे:——

- (१) विम नदी-वुचेगदा-विश्चेरा नदी (कामकी शाला)-लोसवा नदी-तावदा नदी-तोबोल नदी-श्रोब।
- (२) यिम नदी-युत्तेगदा-इशमा नदी-पेचोरा नदी-शोकुर नदी-सिगवा (लिपना)-ग्रोय नदी ।
- (३) वुचेगदा-इशमा नदी-आलेस नदी-इलिश नदी-सोसवा नदी-ओब नदी।
- (४) वुनेगदा-इशमा नदी-बुनेगदा-इशमा नदी-उसा नदी-सोव नदी-ओब-नदी ।

इन रास्तोंमें राबसे अधिक प्रचलित था-सिगवा और सोसवा होकर जानेवाला रास्ता।

इतिहासकार मूलरके अनुसार येरमककी सेनामें पांच हजार आदमी थे, जब कि साइवेरियन पंपाड़ा उनकी संख्या आठ सो चालीस बतलाता है। इस सैनिक टुकड़ीने रूसके लिये उस विजयका आरम्भ किया, जिसने कुछ ही समयमें सारे साइवेरियाको जारके चरणोंमें डाल दिया।

५ जलाई १५७६ ई० (भारतमें भनवरके शासनकाल)में येरमक रोनाने प्रस्थान किया । कुछ जिरियानी लोग उनका पथप्रदर्शन कर रहे थे। चसोवया नदीकी ऊपरी धार उथली और धीमी थी। येरमक-दल अपनी छोटी नावें लेकर इसी घारसे उत्तरकी ओर बढा। सेराब्रेंकाके तटपर वह जानोंके लिये एक गये। यहांके निवासी योगलोंने रूसियोंके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन कसाकोंने उन्हें निष्ठ्रतापूर्वक लुटकर इसका बदला दिया। उनके इस अत्याचारके कारण आगेके सारे कवीलोंमें धातंक भीर घुणा पैदा हो गई। १५०० ई०के वसंतके आनेपर येरमक-दल फिर आगे चला। उरालकी नाटी पहाड़ियोंको पारकर वह वरंदाके पनढरपर पहुंचा, जो कि ध्रवीय महासागर तथा कास्पियनमें जानेवाले जलका विभाजक है। जहांपर वह जाड़ोंके लिये ठहरे, वहांसे दस वस्त (कोश) चलनेपर लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही बीमारीने भी शत्रुका काम किया; जिसके फलस्वरूप ग्रब केवल सोलह सौ छत्तीस मसाक बन रहे। लेकिन येरमक स्रोर उसके साथी हिम्मत हारकर पीछे लौटनेवाले नहीं थे। वह १२ गई १५५० ई० को रवाना हो जल्दी ही तिगल नदीके तटपर पहुंच गये। पहिलेकी नायोंको वह पीछे छोड श्राये थे, इसलिये कुछ सप्ताह ठहरकर यहां उन्होंने नई नावें बनाई, जिनपर चढ़कर वह तुरा नदीके तटपर पहुंचे। यहां एक तारतार सरदार पेपंच (पंस) रहताथा, जो पड़ोसी बोगलों-का भी शासन था। उसने तीर-धनुष चलाया, लेकिन बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुष क्या करते ? उसके श्रावमी भाग गये श्रीर येरमक-दलने उनके डेरोंको दखल करके लुट लिया। कसाक लुटते-पाटते त्राके किनारे-किनारे भागे बढ़े। विक्रमी (त्यू-मेन) नगरको उन्होंने बड़ी भासानीसे ले लिया। इस उपजाऊ इलाकेमें उन्होंने शरद्-निवास करके चारों स्रोर लूट और छालेके रूपमें कर वसूल किया। येरमकने एक ट्रकड़ीको कुचमखानके सीमांत तुरा-तोबोलके संगमपर बसे तुरखन किलातक भेजा। वहां एक तरखन (राजकुमार) रहता था। उस समय कुनुमलानका तहसीलदार कुतुगाई भी तरखनके पास श्राया हुआ था। कसाक श्राक्षमण कर कृतुगाईको अपने साथ पकड़ छे गये। येरमकने बहुत खातिर करके उससे बहुतसी बातोंका पता लगाया, और उसे इनाम तथा खान, उसकी खातूनों और कुमारोंके लिये भेंट देकर बिदा किया । येरमककी चालको कचुमने समझ लिया ग्रोर रूसी गोगाकमें लीटे कुत्-गाईकी बातोंपर विश्वास न कर सेना जमा करनी शुरू की ।

मई १५८१ ई० में येरमक-दलने तुरासे मार्ग प्रस्थान किया । थोडा ही ग्रागे जानेपर ६ तार-तार-राजकुमारोके अधीन आई सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। विजय कसाकोंके साथ रही। उन्होंने बड़ी निष्ठ्रतापूर्वक शत्रुमोंको कतल किया। लूटका जो गाल हाथ म्राया, उसे बाकी बने हजार कसाक साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने बचे मालको जमीनमें गाड़ दिया स्रोर फिर नावपर तोबोल नदीसे ग्रागे बढ़े। नदीके ऊँचे किनारोंपर भुर्ज वृक्षोंके जगल थे, जिसमे छिपकर तारतार ल हते, लेकिन बन्दुकोके सामने उन्हें भागना पड़ता । श्रामें बढनेपर तोबोलनदी जहां पतली हो गई वहां तारतारोंने जंजीर बांधकर नावोंको रोकनेकी कोशिश की । येरमक वहां १६ जुलाईको पहुंचा । तारतार यसा अव मलीशेरकी एक भी न चली और येरमक उन्हें मारता-पीटता आगे निकल गया। यन्तर्ग यह नोयोज ग्रीर तावदा नदीके संगमपर पहुंचे, जहांसे कि रूसका व्यापार-मार्ग जाता था। प्रस्थान गरते वनव येरमक-दलने यहीतक आनेका निश्चय किया था। लेकिन येरमक उतनेसे संतुष्ट होनेवाला नहीं था। म्राठ दिन वहां ठहरकर उसने कुचुमके राज्यके बारेमें म्रोर जानगेके वास्ते फिर प्रागिक लिये प्रस्थान किया । कुचुमने तारतारों, ग्रोस्तियाकों ग्रोर वोगुलोंकी एक सेना जमा कर उसे महमंत्र मुलक ग्रधीन प्रतिरोध करनेके लिये भेजा, राजवानी सिविरकी रक्षाके लिये नई खाई बनवाई प्रोर पास-पडोसके तारतार अमीरोंको भी अपने नगरोंको दुर्गबद्ध करनके लिये कहा । वृताग-गर्वतर्क गास प्रतिका नदीपर कुचुमने मोचबिंदी कराई। येरमक जब ताबदासे आगे बढ़ते गिजिताखाँग-गांव (आगानर ही-पूर्व) में पहुंचा, तो महमेतकूल वहां लड़नेके लिये नैयार था। यद्यपि महमेतकुलके पास दमगुने (दम ह नार) सबार थे, लेकिन पांच दिनके युद्धके बाद उसे बुरी तरहसे हारना पड़ा। यरमकके सार श्राभगानका यही सबसे बड़ा युद्ध था। बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुपकी क्या पेश जाती ? तारतारोंने कछ नीचे तरबाके संगमपर फिर असफल प्रतिरोधकी कोशिश की। इसके आगे तीबील आर इतिहासे संगमसे १६ वस्त पहले एक सरोवरपर फिर कुचुमके वर्वारी कराचिनके नेतृत्वमें तारतार जमा थे। उनकी संख्या देखकर कसाक कुछ भयभीत हो लौटनेकी सोचने लगे, लेकिन एक योगील गुहते तारतारोंकी कमजोरीको बतलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस प्रकार येरमक-दल लड़ने-लड़ने आगे बढता गया। १२ अगस्त १५८१ ई० तक अब उनके पास लटमें बहुत भारी परिमाणमें सीना, चायी, मोती, जवाहिर, पश्, अनाज और मधु आ गया था। इसी समय ग्रीक ईसाई राम्प्रदायके अनुसार वीदार दिनका वृत श्राया। येरमकने चौदह दिनकी जगह चालीस दिन वृत रखनेका हकम दिया।

२६ सितम्बरको फिर कसाकोंने प्रस्थान किया। श्रव वह इतिश नदीमें जा रहे थे। उन्होंने तारतार-कुमार श्रितिककी बस्ती (साउस्त्रोफनी) को आसानीसे ले लिया। सामान गावोंपर लदा था। संस्था भी कम हो गई थी। वह सोचने लगे लौटें या श्रागे बढ़ें। श्रन्तमें उन्होंने श्रागे बढ़नेका ही निश्चम किया। श्रव वह खानके राज्यके गर्भमें पहुंच रहे थे। कुचुम अपने लोगोंके साथ चुवामके दुर्गवद्ध प्रदेशमें श्रित्रियों के लिये तैयार था। कुचुमका श्राक्रमण इतना जबर्दस्त था, कि येरमक श्रोर कोल्जोफ भी "भगवान् बचाये" चिल्लाते श्रागे बढ़े। तारतार श्रपने (शायद श्रंथे) सरदार को घेरे हुथे खड़े थे, इमाम श्रीर मुल्लाह "या मुहम्मद" पुकार रहे थे। कसाक मोचेंके तीन खुले स्थानोंकी श्रोर दोड़े। महमेनजुल लड़ाईमें घायल हुसा था, जिसे इतिशपर नावद्वारा पहुंचाया गया, बाकी सेता हताश हो भागने लगी—मागनेवालोंमें सबसे पहले श्रोस्तियाक सरदार थे, उनके बाद तारतार। कुचुम फुछ खजानेके साथ इतिशकी शाखा इसिंग नवीकी श्रोर भागा। इस यद्धमें एक सो सत्तर छो। मारे गये, जिनके लिये बहुत पीछेतक तबोल्स्क नगरके गिजीमें विशेष प्रार्थना की जाती थी। कुचुमने कजान या बुखारासे लोहेकी दो तोपें मंगवाई थीं, जिन्हें भागते वक्त उसने इतिशमें फिक दिया था। कसाकोंने निकालकर उन्हें विजयकी सौगात बनाया। चुवाश, विजिक, सुसगन, श्रवालक नगरोंके तारतार-श्रमीर कुचुमके साथ भाग गये। कुचुम भागते समय थोड़ी देरतक तोबोल नदीके तटपर श्रविस्थत धालूतुरामें ठहरा था।

७ नम्बर १४६१ ६०को येरमक सदलवल राजधानी सिनिरमे दाखिल हुग्रा। वहाकी छोटी कोठरियोमें मुक्कितमे खान ग्रोर उसके ग्रनुचर रह सकने थे। राजधानीकी एक ग्रोर इतिश नदी ग्रौर दूसरी ग्रोर सिनिरका नामकी एक छोटी नदिका वह रही थी, बाकी दो तरफ धुस्सकी मोरचेवदी थी। मकान सारे लकड़ीके थे, इसलिये पोछे उनका कोई ग्रवक्ष नही रह गया। खानकी राजधानीमें समूरी छाल तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुये भारी परिमाणमें मिली, लेकिन ग्राहारकी कोई चीज नही प्राप्त हुई।

विजयके तीन दिन बाद देमियान्का नदीसे होते एक म्रोस्तिगाक सरदार येरमकके पास सम्मान प्रदर्शन करनेके लिये आया। वह अपने साथ समूर, मछली तथा दूसरी खाद्य वरतुये ले ग्राया था। येरमक ने थो हासा कर लेकर खालिर-सम्मान प्रदर्शन करके उसे लीटा दिया। धीरे-धीरे भय छूट गया ग्रीर इतिश तथा तोबोल-उपत्यकामोके म्रोर बहुतसे कबीले भेंट ले-लेकर पहुचने लगे। लेकिन, ग्रभी सिविरखानने हथियार रख नही दिया था। मन्तके मम्मान मछली क्सियोका प्रधान खाद्य थी। बीस क्सी मछली मारने गये थे। महमतकुलने एकाएक माक्रमण करके उन्हें मार डाला। येरमकने पीछा करके महमतजुल ग्रोर उसके मादमियोको इतिश नदीके तटपर प्रयस्थित शम्सिन्स्की गांवमे पकड़कर घोर बदला लिया। कुछ ही भादमी अपने सरदारके साथ वहांसे बच निकले। इस विजयके बाद प्रमीर इशवरदीने येस्केल्विनियान (तावदा) झीलसे भ्राकर भ्रधीनता ही नहीं स्वीकार की, बल्कि भ्रीर छोटे-छोटे राजाग्रोसे ग्रधीनता स्वीकार करानेमे क्सियोंकी सहायता की। सुकलेन (शायद वोगल) सरदारने भी छालोंके कपमे कर प्रवान किया।

सिविर-विजयकी खबर देनेके लिये येरमकने श्रपने साथी इवान कोल्जोफको मास्को भेजा, जिसके साथ कुनुमके श्रधीनता स्वीकार करनेका पत्र भी था। कोल्जोफ जाड़ेके मध्यमं बर्फवाला जूता पहने, समृरके कोटसे करीर ढाके लम्बी-पतली बेपहियेकी गाड़ीकी कुत्तों श्रीर बारहिंसगोंसे खिनवाते इरायरदीको पथप्रदर्शक बना तावदासे पहाड़ोंके रारते होते चेरदिन पहुंचा।

इससे कुछ पहले चेरिवनको एक बोगल सरदारने लूटा था। वहांके कमाडर वासिली पेलेपेलि-जिनने जारके पास शिकायत भेजी थी, कि स्त्रोगोनोफोंने दोनवाले विद्रोही कसाकोंको शरण दी है, जिन्होने बोगलोंको लूटा, उसीसे नाराज होकर उन्होने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इसपर जार इवानने नाराज हो २८ नवग्बर १५८२ ई० को स्त्रोगोनोफोंके पास सख्त पत्र लिखकर येरमक तथा उसके साथियोंको बुरा-भला कहा था। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद जब कोल्जोफन अपने साथियोंके साथ मास्को पहुंचकर सिविर-विजयकी खुशखबरी दी, तो जारने अपनी बातको वापस ले लिया और दो मूल्यवान् कवच, एक चांवीका प्याला, अपने पहननेका एक समूरी चोगा, तथा कितने ही और कपडे येरमकके लिये और दूसरे इनाम उसके साथियोंके लिये भेजकर कोल्जोफको लोटाया।

भहमतकुल प्रभी भी हाथ नही ग्राया था। १५६२ ई० के बुरूमें पता लगते ही येरमकने साठ सैनिकोंको उसपर ग्रचानक हमला करनेके लिये भेजा। इतिश्रके किनारेसे नातिहर तुलार झीलके पास, जहां पीछे कुलारेप्स्क्या स्लोबोदा गांव बसा, एक जगह डेरा डाले पड़े महमतकुलपर कसाक टूट पड़े। ग्रपने बहुतसे ग्रावमियोंको गरवाकर महमतकुल बंदी बना। कुचुमके विरुद्ध महमतकुल ग्रच्छा जामिन मिला, यह समझकर येरमक बहुत सुश हुगा, और उसने उसे बड़ी खातिरके साथ सिविर नगरमें अच्छी तरह रखा। कुचुम भागकर इशिस नदीको ग्रोर चला गया। वहीं सिविरके पुराने खान बेग-फुलातके पुत्र सैवियतने बुखारासे लीटते समय कसाकोंसे मेल करके ग्रपने पिताके शत्रुपर शाकमण कर दिया। तबतक सबसे शक्तिशाली ग्रमीर मिर्जा कराचा भी कुचुमका साथ छोड़ चूलिम्स्कोये सरोवर-पर चता गया था। सैवियतके ग्राकमणने कुचुमकी हालत श्रीर सुरी कर दी।

१५८२ ई० के बसंतमें येरमकने पवास सैनिकोंके साथ बोगदान त्रियास्थाको इतिशके तारतारीं तथा भीस्थियाकोंसे कर उगाहनेके लिये भेजा। तारतारींने प्रतिरोध किया। उनकी गढ़ी श्रस्टिक्

सियंकाके तटपर थी। कसाकोंने ब्राक्रमण करके उसे तोड़ दिया। यह तारतार ग्रभी भी मुसलमान नहीं थे। वह अपनी खून लगी तलवारको चूगते थे। सैनिकोंने वहांसे बहुतरो छाले ग्रोर रसद येरमकके पास भेजी। फिर ग्रागे बढ़ते हुये कितने ही ग्रीर कबीलोंको ग्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। तुरतेस नदीके तारतार तथा पड़ोसी उबाती तारतारोंने भी ग्रयीगता स्वीकार की। इतिशके किनारेके उग्रोंने भी कर देना स्वीकार किया। कसाक-टुकड़ी इतिशके साथ-साथ ग्रोब नदीतक जा फिर सिविरनगरमे लौट ग्राई। रास्तेमें उन्हें कितनी ही बार लड़ना पड़ा, लेकिन उनका एक भी ग्रादमी नुकसान नहीं हुग्रा।

१५८२ ई० की गर्मियोंको यरमकने सिविरमें बिताया। फिर महमत्तगुलके साथ बहुतमी भेंट भीर शुल्ककी वस्तुये देकर उसने मास्को दूतमंडल भेजा। १५६३ ई० में श्रियाजगाने जो रास्ता पकड़ा था, उसी रास्ते वह इतिशके नीचे श्रोबकी श्रोर चले। आगे तावदा नदीके तारतारोंसे भारी लड़ाई हुई, झील लाशोंके मारे गंदी हो गई, इसीलिंगे उसका नाम पगन्नुये ग्रोजेरी पड़ा।

जारने नविविजित सिविर (साइबेरिया) देशपर शासन करनेके लिये पांच सी कसाकों से साथ सेमिग्रोन विमित्र-पुत्र वोल्खोल्की ने २२ गई १४८३ ई० को मास्कोसे रयाना किया। यह ननावरमं सिविर पहुंचा। इसके बाद ही साइवेरियामें ग्रकाल पड़ गया। येरमकका अभियान इतना निष्ठर और इवंसकारी था, कि वहां ग्रन्न मिलना मुश्किल हो गया। कितने ही कसाक मूखके गारे मर गये। उसके बाद चर्मरोगने ग्राफत ढाई। वोल्खोल्की स्वयं मौतका शिकार हुग्रा। मिर्जा करणाने कार्जाकोंसे मुरक्षित रखनेके बहाने कोल्जोफ ग्रौर उसके चालीस साथियोंको बुलाकर गार डाला। तारतारों ग्रौर ग्रोस्तियाकोंने ग्रव ग्राम विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कितने ही कर उगाहनेवाले कसाक भार छोड़कर ग्रियो कराचाने ग्रन्तमें सिविर नगरको भी घेर लिया। येरमकके अपर नगरकी रक्षाका भार छोड़कर ग्रियो कराचाने ग्रन्तमें सिविर नगरको भी घेर लिया। येरमकके अपर नगरकी रक्षाका भार छोड़कर ग्रियो कराचाने वित्त वक्त सीसकानमें पड़े कराचाने डेरेगर छापा गारकर उसे दलल कर लिया। मारे जानेवालों में कराचाके दो पुत्र भी थे, लेकिन कराचा भाग निकलने में सफल हुग्रा। फिर सेना जमा करके तारतारोंने हमला किया। उस वक्त दुश्मनकी गाड़ियोंसे मोरचाबंदी करके रूसियोंने उनका मुकाबिला किया। काफी हानि उठानेके बाद तारतार भाग गये। ग्रव रुसियोंकी धाक चारों ग्रीर जग चुकी थी। पास-पड़ोसके तारतारों ग्रौर ग्रोस्तियाकोंने समझ लिया, कि प्रतिरोध क्रानेसे कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने अधीनता स्वीकार की, सिविरमें ग्रव खाने-पीनेकी चीजें काफी ग्राने लगीं।

साइवेरियाका नाम इसी सिविर नगरके कारण पड़ा, यद्यपि रूसी भाषामें सिविरका अर्थ उत्तर (विशा) भी है। सिविर नगर साइवेरियाके कीमती समूरोंके व्यापारका बड़ा केंद्र था, इसिवयं वहां बुखाराके व्यापारी भी आया करते थे। मुमिकन है, साइवेरियाके समूर और अल्ताईके सोनेके लिये मध्य-एसियासे यहां आनंवाला मार्ग वही पुराना विणक्पथ हो, जिससे बुखाराके वाण्ज्य-सार्थ यहां आया करते थे। बुखाराके कारवांके आनेका समय था। पता लगा, कुनुम उसपर हमला करना चाहता है। येरमकने कारवांके रक्षार्थ डेढ़ सौ सैनिक भेजे और स्वयं भी वगाई गवीके संगमतक गया। कारवां नहीं आया। येरमक अपने दलको लेकर वेगुइशेक्स्कोये सरोवरपर अवस्थित तारतार-राजकुमार वेगुद्याके गढ़पर आक्रमण किया, प्रतिरोध करनेमें प्रायः सारे तारतार मारे गये। इसके बाद येरमकने शमसा और कियाचिक, साला, कोर्वकपर चढ़ाई की। सालामें थोड़ा-सा प्रतिरोध हुआ। कोर्वकके आदिमयोंने भागकर जंगलमें शरण ली। तेबेन्दा (तुर्वेदा) के तारतार-राजा येलिगइने अपनी सुंदरी लड़कीका येरमकसे ब्याह करना चाहा, किन्तु येरमकने विवाहसे इन्कार करते हुये उसे अभय वचन दिया। कुनुम इसी लड़कीको अपने लड़केके लिये चाहता था। इशिमके संगमकी लड़ाईमें पांच कसाक मारे गये। बाकी दल इतिशके साथ-साथ आगे चला। अञ्चक्तकुल झीलके ऊपर प्रसिद्ध तारतार किला कुल्लरा था, जो कल्मक मंगोलोंसे सीमाकी रक्षाके लिये बनाया गया था। उसके ऊपर पांच रोज घेरा डाल लौटते वक्तके लिये खोड़े कसाक-दलने इतिशसे पूरव कुलारचीक झीलके ऊपर अवस्थित ताशवकान नगरपर आक्रमण किया, जो

बिना लड़ाईके ही सर हो गया । फिर शिस् ग्रोर इतिशके संगमपर बसे तारतारोंके ग्रन्तिम गांव शिगतमक्तपर पहुंचे । कसाक गरीबोरो कर नहीं थोड़ी-सी गेंट लेते थे, जिसका प्रभाव साधारण जनतापर ग्रन्छा पड़ रहा था। जब वह लोटनेके लिये ताशदकान पहुंचे, तो बुखाराके कारवांके ग्रानेकी राबर मिली। उससे मिले बिना ही कसाक-दल येरमकके नेतृत्वमें सिविरकी तरफ लौटा। वह श्रपने पहलेके एक डेरे-येरमकोवा पेरेकोफ-के पास एक भीटे (ज़रेवो गोरोदिची) पर पहुंचे, जिसके बारेमें तारतारोंका कहना था, कि यह उसी कूसिम-नुरा (कुमारी दुर्ग) का ग्रवशेष है, जिसको कि कुमारियोंने श्रपने लहंगेमें मिट्टी ढो-ढोकर बनाया था। दुश्मनसे ग्रव कसाक निश्चित हो गये थे, इसलिये बिना संतरी रखे ही उन्होंने वहां डेरा डाल दिया। कृचुमके चरने तीन बन्दूकों ग्रीर कितने ही कारतूसोंकों ले जा कसाकोंके बारेमें उसे खबर दे दी। वह ग्रपने ग्रादिमियोंके साथ ग्राकर उनपर टूट पड़ा। येरमक शत्रुश्रोंकी पातीको चीरता नदीके किनारे उस स्थानगर पहुंचा, जहांपर ग्रपनी नावोंके होनेकी उसे ग्राशा थी। नाव न पाकर वह नदीमें कूद पड़ा। जारने जिस कवचको उसकी रक्षाके लिये भेजा था, वहीं उसके मरनेका कारण बना-कवचके बोक्षके मारे १७ या १० ग्रगस्त १५०५ ई० को येरमक नदीमें इबकर मर गया। इस प्रकार एक कूर किन्दु साहसी पुरुषकी जीवन-यात्रा समाप्त हुई।

येरमकका राव अवालकसे १२ वस्तंपर २५ अगस्तको येपंचिन्स्की नामक तारतार गांवमें मिला। कवचका एक भाग और ओस्त्याकोंकी देवमूर्तिसे बेलोगोर्स्कंके लिये एक घंटा बनाया गया और दूसरे भागको मिर्जा कैदोलको दिया गया। येरमकका चोगा राजकुमार सैदियतको मिला, और तलवार तथा कमरबन्द मिर्जा कराचाको। मुल्लोंने पूजाके डरसे येरमककी कबरको छिपा दिया।

इस लड़ाईसे सिर्फ एक ग्रादमी बच निकला, जिसने सिविरमें जाकर खबर दी। तारतारोंसे भयभीत नेतानिहीन एक सो पचास भूखें कसाक २७ ग्रगस्त १५ ८५० को सिविर छोड़कर लौटनके लिये मजबूर हुये। कुचुमने उन्हें नहीं छेड़ा ग्रीर ग्रपने पुत्र ग्रलीको भेजकर सिविरणर फिरसे ग्रधिकार कर लिया। जल्दी ही पुराने खानवंशके राजकुमार सैवियतने ग्रलीको मार भगाया। साइबेरियाका श्रीमयान निष्फल नहीं हुगा, ग्रीर न क्सियोंका पैर तोवोल नदीके तटपर सिविर नगरतक ही आकर एक गया।

#### ३०. पयोदर, इवान IV-पुत्र (१५८४-९८ ई०)

इवान iv ने क्रोधांम हो श्रनजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र इवानको मार दिया। क्रूर इवानके मरनेके समय उसके वो पुत्र जीवित थे, जिनमेंसे प्योवर उसकी पहिली बीबी अनस्तासिया रोमनोवासे था और दूसरा शिशु विमित्रि उराकी अन्तिम स्त्री गरिया नागायासे । श्रनस्तासिया रोमनोफ वंशकी थी, जो कि जल्दी ही रूरिक-वंशका स्थान लेनेवाला रूसका श्रंतिम राजवंश वनने जा रहा था । प्योदर रूसका जार बना श्रीर जारकुगार दिमित्रि अपनी मां और नानावंश (नगाय) के साथ उगलिच नामके छोटेसे नगरमें एक छोटी-सी जागीर देकर निर्वासित कर दिया गया। दिमित्रि बहुत दिनोंतक नहीं जिया, श्रीर १५६१ ई०में मर गया। पयोदर चिररोगी, बहुत दुर्बलबुद्धि किंतु साधु स्वभावका आदमी था। वह अपना सारा समय भगवानकी भिवतमें बिताता । गिर्जें के घंटोंको बजाते उनकी इन-दनकी आवाज सुननेमें उसे बड़ा ग्रानंद आता था। लोग खुलेग्राम उसे मुर्ख कहते थे। राज्यका शासन जारके संबंधियों और उसके कृपापात्र बायरोंके हाथमें चला गया, जिनमें बायर बोरिस पयोदर-पुत्र गदुनोफ जल्दी ही सबसे अधिक प्रभात-शाली बन गया। गदुनोफ परिवार पुराने रूसी राजुल-वंशोंमेंसे नहीं था, इसलिये वह उच्चकुलीन होनेका दावा नहीं कर सकता था। लेकिन इवान iv वेर मन्तिम दिनोंमें बोरिसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जिसमें उसकी बहिन इरिनाका जार पयोदरसे ब्याह होना भी एक कारण था। वैसे बोरिस गदुनोफ बड़ा ही योग्य भीर गुणीपुरुष या, यश्चपि उसने ईसाई-धमँके भनुसार पुस्तकोंकी शिक्षा प्रज्छी तरह नहीं पाई थी। कुलीन बायर पुराने रीति-रवाजोंका पालन करना आवश्यक समझते थे, किंतु बोरिस जनकी पर्वाह नहीं करता था। वह विवेशियोंसे मिलने-जलनेमें जरा भी आनाकानी नहीं करता था। प्रपनं बहुनोईकी ग्रोरसे शासनका भार संभालते ही उसका पहला काम था, अपने काममें बाधा देनेवाले बायरोंको दरबारसे निकाल बाहर करना। वह स्वयं विदेशी राजदूनोंसे मुलाकात करता भीर अपने घरमें राजदरबार जैसा ठाट रखता था। गदुनोफ ग्रीक चर्चके गहर्चको समक्षता था। इस चर्चका सबसे बड़ा महन्त या महासंघराज कास्तिन्तिनोपोलमें रहता था, जो कि १४५३ ई० में सुटनान मुहम्मद उसमानग्रली तुर्कके हाथमे चला गया था। यह केसे पसद किया जा सकता था, कि ईसाई-धर्मके एक बड़े सम्प्रदायका महागुष ईसाई-विरोधी सुटतानके मातहत रहे। १६ वी सदीके प्रकार महासंघराज जब-तब मास्को आने लगा था, जहां उसे बहुत भेंट-पूजा मिलती थी। इगी तरहकी एक यात्रामे महासंघराज जरेमिया जब मास्को ग्राया, तो गदुनोफने उससे रूसी चर्चके लिये एक पृथम् संघराज होनेकी स्वीकृति ले ली। १५८६ ई० में इस प्रकार बना प्रथम रूसी संघराज गोन गदुनोफना अनुगामी था।

जार पयोदरके शासनके अन्तिम वर्षोमं सारा शासनयंथ बोरिस गद्दनोफके हाथमे चला गया। गद्दनोफकी सफलताओंने भी उसके प्रभावको बढ़ानेमें सहायता की । िलबोनियांक गृद्धमें क्लांक (इर खानेपर बालितक तटको स्वीडनने दखल कर लिया था, जिसके कारण पिच्यी। युरापसे क्लांका शीमा संबंध नहीं रह गया था। गद्दनोफने इसके लिये १५६० ई० में स्वीडनसे लड़ाई शुक्र की, बीर १५६५ ई० की संधिके अनुसार स्वीडनको मजबूर होकर फिनलन्द खाड़ी और लदोगा-सरोपरके उटके मुसाय (इवान-गोरद, याम, कोपोरये, करेला) को वे देना पड़ा। उस समय राज्यके सागने किसानंकि एक व किसान समय वी-हसी किसान सूमिपतियों के शोषण और अत्याचारके कारण आपने गांवोंको छोल पिक्षणपूर्व और उत्तरकी सीमांत-सूमिमें बसते जा रहे थे, जिसके कारण खेतोंका जोतना मुक्लिल हो गया था। उन्हें मजबूर करके रखनेके लिये स्वीडनसे युद्ध होते रामय (१५६२-६३ ई०) ही किसानोंकी गणना की गई थी। उस वक्त जो किसान जिस जगीदारके अधीन दर्ज किये गये थे, उन्हें १५६७ ई० की राजधोषणाके अनुसार वहीं रहनेके लिये मजबूर किया गया।

१५६८ ई॰ में जार पयोदरके मरनेके साथ प्राचीन रूरिक-राजवंश समाप्त हो गया। जेन्स्की सबोर (राष्ट्रीय परिषद्) ने १५६८ ई॰ में बैठक करके बोरिस गदुनोफको नया जार चुना।

करिक-बंशने क्सके लिये बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया। इसीके शासनकालमें जनयुगके अवशेणों को खतम करके क्समें एक शिवतशाली सामन्ती व्यवस्था कायम की गई, फिर क्सके शिश -िमन टूकड़ों-में बंटी रियासतोंको इकट्ठा करके बृहत्तर क्स देशके निर्माण करनेका प्रयत्न किया गया। इसमें गंगोंलों ने आकर वो शताब्दियोंतक कुछ बाधा जरूर डाली, लेकिन अन्तमें फिर एकीकारणका काम बहुत गोरसे शुरू हुआ और क्सकी सीमाएं उत्तरमें फिनलन्दकी खाड़ी, पिक्चममें बाल्तिक-समुद्र, विश्वणमें शास्तिम सागर और पूरवमें सिविर नगरतक फैल गई। विश्वणी सीमा कालासागरतक पहुंच जाती, लेकिन कान्स्तिनोपोलके तुर्कोने (१४७५ ई० में) किमियाके खानको अपने श्रधीन करके उधरका रास्ता रोक दिया। यद्यपि श्रागेकी पौन शताब्दी क्सके लिये बहुत श्रच्छी सावित नहीं हुई, लेकिन साथ ही एक बार जहांतक वह अपने पैरोंको रख चुका था और जहां जनतावा स्वार्थ सहायता देनेके लिये मौजूद था, वहांते उसे पीछे हटाया नहीं जा सकता था। क्सको और ग्रागे ले चलनेका काम ग्रध प्रथम पीतरको करना था, जो कि औरंगजेबका तरुण समकालीन था। श्रक्तवरकी मृत्युसे सात वर्ष पहुले पयोदरका देहान्त हुआ। देशके एकीकरण और वृद्धताके लिये जैसे श्रक्वरने भारतमें काम किया था, वही काम करिक-बंशके १६ वीं शताब्दीके जारीने किया। श्रक्वरके कामको श्रीरंगजेबन वेकार कर दिया, लेकिन क्सके सीभाग्यसे उसे जार पीतर जैसा दूरदर्शी शासक भौर चतुर सेनानायक मि ला, जिसने क्सके पिछड़ेपनको हटानेका काम बड़ी सफलतापूर्वक किया।

```
रूरिक-वंशवृक्ष
                           १ रूरिक ( .. ६११-<sup>7</sup> )
 ( .. ६११-१५६८ ई०)
                       २ ग्रोलेग
                                       ३ ईगर=४ म्रोलगा (१४४-५७)
                       (688 套0)
                                           ( E & X )
                                      ४. स्व्यातोस्लाव I (६५७-७३)
                                                    व्लादिमिर 1 (१७३-१०१५)
यारोपोलक
                        ग्रोलेग
७ स्व्यानोपोल्क (१०१५-१६)
                                                पारोस्लाव (१०१६-५४)

 इ. इल्यास्लाव (१०५४ ७३)

                            स्व्यातोस्लाव 11
                                                    व्सेवोलद
                            (मृष १०७६)
१० स्वातोपोल्क
                                          ११ व्लादिमिर 11 मनोमाख (१११२-१५)
(१०७३-१११३)
          म्रोलेग
                                 मिस्तस्लाव
                                                    १२ युरी I दीर्घबाहु (सुज्दल)
                                                                  (-११५७)
       (मृ० १११५)
       स्ध्यातोस्लाव
    (मृ० ११६४)
                        १३ ग्रन्द्रें (११५७-७४)
                                                 १४. ब्सेबोलद (११७६-१२१२)
    ईगर (वीर)
                    १५. युरी ११ (१२१२-३६)
                                                       १६ यारोस्लाव 11.
    (मृ० १२०२)
                                                           यारोस्लाव (त्वेर)
                १७. अलेक्साम्द्र नेव्स्की (-१२५३)
                                                             (मृ०१२७२)
                १८. दानियल (मास्को) (१२६३-१३०३)
                                २०. इवान र खलीता (१३२५-४१)
 १६. युरी III (१३०३-२५)
                                  २२ इवान 🛘 (१३४३-४६)
 २१. रामकोन (१३४१-५३)
                               २३. दिगित्रि (१३५६-८६)
                    यु री
                               २४. वासिली 1 (१३८६-१४२५)
                              २५ वासिकी प्राधंव (१४२५-६२)
                                २६. इवान III (१४६२-१५०५)
                    २७. वासिली 🎞 (१५०५-३३)== २८. मेलेना (१५३३-३८)
                               २६. इवान iv जार (१५३८-५४)
                                  ३०. पयोदर (१४८४-८६)
```

# भाग २

दक्षिणापथ ( १२२४-१७४७ ई० )



# चगताई-वंश

(१२२२-१३७० ई0)

छिड़िगस्के मरने के बाद उसका राज्य चार उनुसोमें विभक्त हुआ-(१) जू-छि-उनुस या सुवर्ण-प्रोर्द् (किएचक-राज्य), जिसके बारेमें अभी हम कह चुके हैं, (२) भ्रोगोताई-उनुस, चगताईके उत्तर-पूर्वमें था, जिगके बात एमिल प्रोर कुबानमें रहते थे, (३) तूनुइ-उनुस, जो कि ओगोताई उनुसके उत्तरमें था भ्रोर (४) गगताई (जगताई, जगदाई)-उनुग जिसके हाथमें प्रन्तवेंद, सप्तनद भ्रौर पूर्वी तुनिस्नान था। इन चारो उनुसोके मितिरक्त कुबिलेड बानके अनुज बुलाकूने ईरान, इराक, शाम भ्रोर आजरनारजानमें प्रपना एक ग्रन्य राज्य चार भागोमें विभवत करके नारो पुत्रोंकों दे दिया था, लेकिन साथ ही चारो उनुसोके खानोको एक कन्नान (गहाखान) के प्रधीन रहनंकी व्यवस्था भी कर दी थी। यह व्यवस्था बहुत-कुछ १३वी शताब्दिके भ्रन्त (कुनिलंके मृत्युके समय १२६४ ई०) तक चनती रही, जिसमें सबसे ग्रधिक बाधा ग्रोगोताइ भ्रीर चगताई-उनुसोंकी श्रोरमें दी गई।

### १. जगताई, छिब-गिस्-द्वितीय पुत्र (१२२७-४२ ई०)

छिडागिस्ने अपने हिंनीय पुत्र चगताई (जगताई, छगताई) को जो भूमाग विया था, उसमें अन्तर्वेद (अ। मू ओर सिर-वरियाके बीचका भाग), कार्श्यर, बदख्यां, बलख-अर्थात् उद्दग्र डाडे, ग्रल्ताई योर हिन्द्रुकुश पर्वतमालाओं बीचके देश शामित थे। चगताई-भूमिमें आजकल चीनी-तुर्किस्तान, सोवि-यत कजाकरतान-किंगिजरतान-उज्बेकिस्तान-ताजिकिस्तान-तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। चगताईवंशने ७७१ हि० (१३७० ई०) तक १४६ वर्ष राज्य किया, फिर उसका स्थान तेमूर और उसके वंशिजोंने लिया। लेकिन, तेमूरकी संतानोंने अबू-सईद (१४५१–६६ ई०) तक चगताई-वंशके किसी व्यक्तिको गुडिया खान बनाकर कायम रक्खा। जिस तरह अब्बासी खलीफोंकी राजशिक्त खतम हो जानेपर भी बगदादमें उन्हें कठपुतली खलीफा बनाकर कायम रक्खा जाता रहा, उसी तरह छिड़ा-गिस्के वंशकी पवित्रताका खयाल करके चगताई खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर रखा जाता रहा। चगताई-उलुस १२२७ ई० से १३१८ ई० तक रहा। उसके बाद राज्यशिक्तको हथियानेके लिये मगोल और अ-मंगोल, स्वदेशी और विदेशी दलोका झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जिसमें अन्तर्वेदमें स्वदेशी तुर्कोंका पलड़ा भारी हो गया और इस प्रकार अन्तर्वेद (भावरा-जन्न ह) और मुगोलिस्तानके दो राज्य पैता हो गये। चगताई खानकी राजधानी अस्मालिक इलि-उपत्यकामें वर्तमान कुलजा नगरके पास थी।

छिड़-गिस्के अन्तः पुरमें पांच सौ खातूनें (रानियां) श्रीर बेटियां थीं। हरेक बड़े विजयमें हाथ लग्ने सुंदर राजकन्याओं मेंसे एकको हरएक सेनापित अपने कशानके पास भेजना आवश्यक समझता था। बापकी तरह उसके लड़कों के भी बड़े-बड़ें रिनवास थे, तो भी अमुख रानियां (खातूने) मंगोल-वंशकी ही होती थीं।

चगताई आन अपने पिताके यस्सा (नीतिशास्त्र) का पेंडित तथा उसपर अक्षरशः चलनेवाला माना जाता था । यस्साके अनुसार घरेलू जानवरोंको जवह (हलाल) करना या दिनमें बहते पानीमें नहाना यिजत था । जगताईने यस्साके विरुद्ध आचरण करनेपर एक मुसलमानको मृत्युदंड दे विया था । उसका शासन वृद्ध किंतु ग्यायानुमोदित था । उसके राज्यमें डाकका बहुत अच्छा प्रवन्ध था । यद्यपि वह जबर्दस्त

樹

पियक्कड था, कितु राजवाजके देखनेमें गफलत नहीं करता था। तोग उसक वठार निगमा। भी माना, क्यों कि नह भरसक अन्याय नहीं होने देना था। उसके यहां सभी धर्मा गार जातिया के ताग समा। ने। समान वृष्टिसे देखें जानेना यह अर्थ नहीं था, कि मगोलों के समान ही दूसने तागों। भी भाना जाता था। उसकी प्रजाम प्रधिकाश मुसत्मान थे, इसलिंगे उसन गुसन्मानाको व ने अंड दर्ज विषेत्र, तो भी। पदापर मगोलों के बाद तुर्काको अधिक देखा जाता था। असा वारण भी मानक वर्त दिणाने ।। पत्रश्वको छोड कर उसकी प्रजा अधिकाश तुर्क थी। तुर्को प्रोर उनके गर तरारे तुर्क जाति है। त्यम प्रवेश करनेके समय (६ठो सदीके मध्य) से ही सैनिक जीवनका नहीं छाडा प्रोर वह पान में। जा ता धुमन्तू जीवनका भी अभिनय करते थ, क्योंकि मध्य-एसियाम घुमन्तू जीवनको सेनिक जीवना गापीय समझा जाता था। चगताई और जून्छिके उत्तुस तुर्कोंके ऊपर शासन करते में। यत्वे उत्तयाक मगोल भी इन्हीं तुर्कोंगे विलीन हो गये। लेकिन, चगताई खानके लिये गभी यह समय दूर था। सम ताईने यलजपुत्र मसूदवेगको अन्तवेदका शासक नियुवन किया था, जो कि दुर्क गसतमान था। मसूद पहले चीनमें भी शासक रह चुका था। उस बवत राज्यमें जीवत-कर पामवनी का मन्न पत्तीत था, जो सम्पत्तिक अनुसार प्रतिब्यवित एकसे सात तका (११० प्रानि) तो। ।। सभी धर्मों दे पुरोहित करसे मुक्त थे।

श्रपने गुरु तातानुमाकी शिक्षासे चगताईने फायदा उठाया था। गुरुने विधा री पी -- ॥ मान का न्यायपरायण श्रीर उत्साही होना चाहिये। समरकन्द तथा बखाराकी जगह अल्मानिक को राजधानी बनाना चगताईके बाद उसके बश्रजोको भी पसद आया, नगाकि यहा उनके बहुगरण पाना पी पशुद्रोके चरानेके लिये विभाज चरागाहे थी। अभी राजधानित मगोग तलवारोके ऋपर निमर को जो ऐसे खानको कभी नहीं पसन्द करते, जो पूर्वजोके जीवनको छोउछर नगरके निदासी जीवनम फस गया हो। मगोलोका शासन आर्थिक शोषणका या ही, हमानगे सारी नित्यक्षता दियलानगर भी मुल्ला मगोल काफिरोके विरुद्ध लोगोको भडका दिया करते थे, जिसके कारण विद्वाह हो जाना आसान था।

बुखारा-विद्रोह (१२३२ ई०) -- १२३२ ई० में बुखारागे गगोलों हे विरुद्ध जो विद्रात नपा उसका नेता एक छतनी बनानेवाला गहमृद था। नह नुखारांसे तीन लीम (योजन) पूर नारात्म पराने पहल १२३२-३३ ई० (६३० हि०) में प्रकट हुया। उसने बाबा किया-गच्लाने मंत्र बिन्त शी । ते । भेजा है। पहले शायद भूत भगानेका काम करके उसने अपने प्रति लोगोके मनमे बिलाय पेश किया। मनरामान हो जानेपर भी प्राने भूत-प्रेत लोगोंके मनसे गर्य थोडे ही थे--गुसरामान भी जिल, येताल श्रादिपर विश्वास करते थे। महमुदकी दिव्यक्षितिको पहले उसकी बहिनने स्वीकारा, फिर अस 6 दूसरे कितने ही अनुयायी वने । सब जगह हल्ला हो गया हे, कि सत महमुद्दे पास जा जाता. उस ही बीमारिया छट जाती है। फिर प्रधे-लूल-लगड बड़ी भारी सध्यागे उसके पास गुरुवर्त नगे। जा २०वी शताब्दीके मध्यमे उडीसाके नेपाराबाबाके पास लोग रेला-मोटरो-विमानोग दो उन लगे, ॥ माजमे सवा सात सो वर्ष पहलेके अतर्वेदके लोगोका ऐसा करना कौनसी धारवर्षकी तात थी ? मार-मूदका यश तारावसे चलकर राजधानीमे पहुचा। मूल्ला राग्शुद्दीन महमूदने पहुनं हीरा गिरमा गर्णा लिख छोडी थी, कि मुसलमानोका मुनितदाता ताराबमे पेदा होगा। घर्मीच महमदर्गे गर्भी ही देगा, कि उसके अनुयायियोकी सख्या बहुत अधिक हो गई है ग्रार वह मगोलोके विरुद्ध उठ लाडे होते के लिये उसकी माजा भर चाहते हैं। इस परिस्थितिको देखकर नुषायके राज्यवात मोर युगर अधिकारी घवडा उठे। उन्होंने उस समय खोजदमे अवस्थित मसूदर्वगंके पास संवाही विधे राजर मेजी आर इधर नये पैगम्बरको दुआ देनेके लिये भुकारा बुलवाया । मौका पाते ही उग पागना हो मरवा डालनेका निरुत्तय किया गया था, कितु महमूव उतना पागल नही था। उसे वर्ष्यत्रका गना लग गया। उसने साथ चलते रक्षी मगोलोकी ओर मुह करके एकाएक उनके विश्वासपातके लिय भरतंना करते कहा-में तुम सबको इसी समय यथा कर देता हूं। मगोन रिवयों के दिलमें इसका भारी भय छा गया। उन्होने इसे उसकी दिव्यक्षितका प्रमाण समझा। बुखारामें महमूदका स्वागत

राजसी ढगरे हुया। उरो मत्जनी मुल्तान सजरके वनवाये महलमे ठहराया गया। दर्शन करनेवालों की भारी भीड लगने लगी। लोग यह सोचकर प्राप्ती जीम निकाले खडे होते, कि महमूदके थुककी एक बद हमारे मुहणे गली जाये और हम सारे रोगो ग्रीर ग्राफ नोसे मुक्त हो जाये। बुखाराके मुल्लो ग्राँर प्रमी गेने उस गदभुत सतको प्राप्ती दूकानदारी जोर ग्राधिकारके लिय खतरनाक समझा। उन्होंने मगालोगो उसे मार उालने की मलाह दी। सब होने भी महमूदको उनके फदेसे निकलकर पडोसके पहाडमे भाग जानेम कोई ग्रडचन नहीं हुई। लोग पंगम्बरके पीछे-पीछे चले। किसानोने हल्ला उडामा, कि पंग ए हवाने उडकर उस पहाडमे चला गया। लागोकी भिन्त ग्रीर भी वढ गई। महमूदने जब देखा, कि शासक उसका प्राण जेनेके तिये तैयार है, तो उसने हथियार उठानेके लिये हुकुम देते हुए कहा "ग्रा साग ग्रा ग्रा ग्रा है, कि काफिरोको कतल कर दिया जाय।" थोडे ही समय बाद महमूद पंगम्बर ग्रीर सुरतानके रूपमे एक भारी प्रधविश्वामी भीडको लिये बुखारामे दाखिल हुग्रा। उसने मुल्ला सम्बुद्दीन गहमूदको तुसाराका सदरे-जहान नियुवत किया, ग्रीर लोगोको हुकुम दिया, कि घनियो तथा

१२३



श्रमीरोंको लूटो। श्रपने भक्तोंको जसने विश्वास दिलाया—"मेरे पास एक गृत्त सेना है, जो हवामें मेरे हुकुमकी प्रतीक्षा कर रही है। देखो उन हित्तवस्त्रधारियोंको ग्रीर उन दूसरे स्वेतवस्त्रधारियोंको; जैसे ही मैं संकेत करूंगा, वह हमारी मददके लिये उत्तर श्रायोंगे।" भीड़मेंसे एक श्रादमीन कहा, "हां, मैं देख रहा हूं।" फिर सभीने वही बात दुहराई। महमूदने श्रगले जुमा (शृक्षवार) को श्रपने नामका खुतबा पढ़वाया। उसने धनियोंकी राम्पत्ति जब्त कर ली। बुखाराकी युंदरियां बहुत भारी संख्यामें उसके घरमें चली ग्राई। बुखाराके धनी-मानी करमीनाकी ग्रोर भाग गयं, योग वहांसे मंगोल सैनिकोंको लेकर फिर बुखारा ग्राये। महमूद श्रपने एक शागिर्दके साथ निहत्या ही उनसे मिलने बला गया। श्रंधविश्वासियोंकी भारी भीड़ भी पीछे-पीछे थी। इसी सगन अवस्मान् धूल लिये ग्रांधी उठी, जिसमें श्रादमी एक-दूसरेको देख नहीं सकते थे। नमत्कारोंगर विश्वाग करने-वाले मंगोल डरके मारे भागने लगे। बुखारियोंने पीछा करके उनमेंसे बहुगोंको मारा, लेकिन इसी समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कि उनका पैगम्बर मारा जा नुका है। महमूदका स्थान उसके भाई ने लिया, लेकिन वह एक ही सप्ताह शासन कर सका। इसी समय मंगोल सेनागित इन्विर भोयन श्रोर जेडिंगिन कुरजी काफी सेना लेकर श्रा पहुंचे। पहले ही श्राक्रमणमें महमूदके श्रन्यायी भाग का हुए। मसूदबेगने मंगोलोको नगर लूटनेसे तबतक रोके रखा, जबतक कि खानके पागसे श्राञा न श्रा जाय। चगताईने लूटनेकी श्राज्ञा नहीं दी।

मंगोलों और उनके सरदारोंके बारेमें कितने ही लोग ख्याल करते हैं, कि वह वर्बर थं, लेकिन एक युरोपीय लेखक बम्बेरीका कहना है--"मंगोलोंका संबंध ऐसी जातिगोंसे हुमा था, जो सम्यताक उच्च तलपर थीं। अपनी जन्मभूमि ( मंगोलिया ) की तरहकी खुली जगहोंके लियं उनके दिलोंगें भारी प्रेम था। नगरों भ्रौर बस्तियोंको वह भ्रष्टाचार ग्रौर नामदीका स्रोत गानकर बड़ी पृणाकी दृष्टिने देखते थे।" उनके लिये म्रादर्श जीवन था पशुपालोंका-म्यर्थात् म्रपने पशुभोंको लिये सफेद नम्देके तम्मुग्री में खुली जगहों में रहना। बस्ती और नगरके वासियोंको वह तबतक छेड़ना नहीं चाहते थे, जबनक कि वह ब्राज्ञाकारी रहें। बल्कि, ऐसे लोगोंके लिये वह युद्ध वस्त नगरोंको फिरसे बसानेगे सहायता श्रोर प्रोत्साहन देतें थे। इराक के जैसे कितने ही शहर उनकी लड़ाइयों के कारण उजड़ गये थे, लंकिन मंगीलीं ने वहांके लोगोंको घुमन्तू जीवनकी भ्रोर लोटानेका प्रयत्न नहीं किया । काश्गर प्रदेशकी भ्रवस्थामें बुछ भेद था। मंगोलोंने जल्दी ही इस प्रदेशको अपने हाथमें कर लिया था। तरिम-उपत्यका उरा समय उइगुरोंकी थी, जो बौद्धधर्मी रह संस्कृतिमें ग्रधिक विकसित हो चुके थे। वह अब धुमन्तू नहीं बित्व बस्तीमें रहना गसन्द करते थे, श्रीर उन्होंने चीनी तुर्किस्तानके नागरिक जीवनको स्वीकार कर लिया था । उद्दगुरों (कराखानियों) के उत्तराधिकारी कराखिताई भी जल्दी ही नागरिक जीवनके प्रभावमें आ गये थे। लेकिन, जिस तरह पश्चिमी तुर्किस्तानमें नगरोंके जीवनको फिरसे स्थापित करनेमें चगताइयों नें सहायता की, वही बात पूर्वी तुर्किस्तानमें नहीं हुई। वहां उजड़े हुए नगर फिर नहीं बस सके, न टूटी नहरें फिरसे जारी की जा सकीं, जिसके कारण हरे-भरे गांव ग्रीर मुंदर नगर बालुकासमुद्रमें इब गये।

मंगीलोके शासनकालमें दूसरी विद्याओंका प्रचार और विकास एक गया, हां, इस्लामिक गर्म-शास्त्र और उससे भी ज्यादा सूफी-संतोंका प्रभाव अवश्य बढ़ा। इस समयसे सूफी मंतों (खोजों, शंखों) का प्रभाव इस मूमिमें इतना जबर्दस्त स्थापित हो गया, जितना किसी दूसरे इस्लामी देशमें देखा नहीं जा सकता। इसी समयसे इन संतोंके परिवारोंने स्थायी तौरसे देशका धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व अपने हाथोंमें ले लिया। संतों और सुफियोंकी ओर लोगोंका इतना झुकाव शायद इसीलिये हुआ कि मंगोलोंने विजयी इस्लामको धूलमें मिला दिया था। संसारमें किसी ओरसे आशा न रह जानेपर अब लोगोंका ध्यान सुफियोंके चमत्कारपूर्ण रहस्यवादी उपदेशों और विचित्र जीवनोंकी ओर खिच गया।

चगताईके शासनके आरम्भ होतें ही मंगीलोद्वारा व्यक्त नगरों और गांवोंको फिरसे आबाद करनेके लिये सबसे जरूरी बात थी, भयभीत किसानों और कारीगरोंको समझा-बुझाकर काममें लगाना। हम देख चुके हैं, नगरोंके भीषण नर-संहारके समय भी मंगीलोंने कारीगरोंको प्राण-दान देकर उनके दिलमे विश्वास कायम करनेकी कोशिश की थी। वगताई-शासकोंके सहान्भूतिपूर्ण भावने भी लोगोंके दिलमे विश्वास पेदा किया। मसूदबेग चगताई खानका परम विश्वासपात्र प्रधिकारी था, तो भी उसके ग्रनीनस्थ नगरोमें कितने ही मगोल शासक भी नियुवत थे, जैसे सगरकन्दका शासक जोड़-मान ताउ-फू प्रोर नुखाराका बुका-बोशा, जिनमे पहला जायद चीनी था। चगताईका वजीर हैजिर तुर्क था। मसूदने लोगोकी सहानुभृति प्राप्त करनेके लिये मदरसे भी कायम किये। १२३४ ई० में बुखाराके मसूदबेग ग्रोर शेरकुली गदरसोमें हजार विद्यार्थी गढ़ने थे।

गिमियोमे चगताई खानका निवास तूयाश (सूर्य) प्रलमालिकके पास कोक (नील) पर्वत म रहता था। जाडोमे वह मेरिडिरिक (मिराउजिक) न्हलामे रहता, जो इलिके तटपर था। कूयाशके पास चगताईने कुतुलुंग (पिवत्र) गाँव बसाया था। चीनी पर्यटक चान-वुनके प्रनुसार चगताई का प्रोर्द् इलि नदीके दक्षिणी किनारपर—शायद उभी जगह जहा कि उसके उत्तराधिकारीका छोर्दू उल्लुस-इक या उलुस-इकमे था। चगताईका इल-प्रलर्ग (सबसे बडा नगर) प्रलमालिक था। चगताईकी उह्नुर प्रजामे प्रब भी कुछ बोद्ध थे, और कुछ ईसाई। इन दोनो हीके साथ मुमलमानोंकी सक्त दुक्मनी थी। प्रभी सप्तनदके मुस्लिम जिलोमे भी काफी गेर-मुस्लिम रहने थे—उदाहरणार्य, चू-उप-त्यक्तो नेस्तोरी। १२५३ ई० मे जब कबरिक इधरसे गुजरा, तो कपालिकसे उत्तर तीन फासीसी मील (ल्यू, १३॥ वस्ने) पर उसने एक गांव देखा, जिसके सारे निवासी ईसाई थे ग्रोर बहापर उनका गिर्जा भी पा। इस्सिकुल सरोवरके तटपर भी इसी नामके एक नगरमे १४वी रादीमे ग्रमंनी साधुग्रोके मठ थे। मार्को पोलोके प्रनुसार चगताई स्वय ईसाई था। जो भी हो, मुसलमानोको जानवरोके हलाल बरने ग्रोर नहते पानीमे गहानेके लिये मृत्युवट देना, उन्हें भडकानेके लिये काफी था। इसी भावको प्रकट गरने चगताईकी मृत्युपर किसी मुसलमानने पद्य लिख। था—

"जिसकी डरमें कोई पानीमें नहीं उतरता था, वह डूब गया गहरे समुद्रमें।"

श्राज्ञाक। विशेष करनेके लिये चगताईके हुकुममे ६२६ हि० (३० XI १२२८-२१ X १२२६ ई०) में मुल्ला अधू-याजूब-यूसुफ सैकाकी गारा गया, जिसकी कब्र १६वी मदीमें भी तेकेस नदीके तटपर मांजूद थी। लेकिन, यह सब होते हुए भी चगताई मुसलमानोका हेवी नही था, यह इससे भी सिद्ध है, कि उसके बहुतसे राजियमागोंके प्रमुख मुसलमान थे। सबसे शिवतशाली छोर धनी व्याप्तारी कुतुबुद्दीन खवास-आमिद था। ख्वारेज्यशाह मुहग्मदकी एक कत्या कुतुबुद्दीनसे व्याही थी और इसरी चगताईके हरममे थी।

चगताई । प्रयने जीवनमे ही प्रोगोताई कग्रानकी सम्मितिसे ग्राने पोते करा हुलाकूको ग्रयना उत्तराधिकारी बनाया था । वह दिसम्बर १२४१ ई० मे मरा ।

चगताई-वंशमें निम्न खान हुये-

|     | tree day that will Bolom         |               |     |
|-----|----------------------------------|---------------|-----|
| ξ.  | चगताई, छिङ्गिस्-पुत्र            | १२२७-४२       | Š o |
| ₹.  | करा हुलान्, मोतुगान-पुत्र        | १२४२-४६       |     |
| gr. | येस्सू मझगू, चगताई-पुत्र         | 8586-48       |     |
|     | गर। हुलामू (पुनः)                | १२५१          | "   |
| ٧.  | श्रीरगाना खातून, कराहुलाकू-पत्नी | 8 7 4 9 - 4 E | 11  |
| ¥.  | मलगू, श्ररिकबुगा, बेदार-पुत्र    | १२५६-६५       | 11  |
| ξ,  | मुवारकशाह करा हुलाकू-पुत्र       | १२६६          | )†  |
| ų.  | बोरान इसुनदावा-पुत्र             | १२६६-७१       | 11  |
|     | नियापाई रारवान-पुत्र             | 8508-0x       | 1)  |
| €.  | तोका तेमूर कदमी-पुत्र            | १२७४-६२       | 1į  |
|     | . हुवा, बावा, बोरा-पुत्र         | थ्वह१-१३०७    |     |
|     |                                  |               |     |

| ११. हंजेक, कोन्चोग्, दुवा-पुत्र             | 8300m, So      |
|---------------------------------------------|----------------|
| १२. तलिकू, खिजिर, कदमी-पुत्र                | 8305-€"        |
| १३. केबेक, दुवा-पुत्र                       | 8308 "         |
| १८. एमेन्युका, ईमनशुका, दुवा-पुत्र          | 2308-82 11     |
| कंबेक (पुनः)                                | १३१५-२६ "      |
| १५. इलिकदई, इतिचिगिनई, दुवा-पुत्र           | १३२६ "         |
| १६. दुवा तेमूर, दुर्रा तेमूर, दुवा-पुत्र    | 872 °          |
| १७. तरमा शेरिन, सजर, दुवा-पुत्र             | 8244-31"       |
| १८. अजन, बोजन, दुवा-तेमूर पुत्र             | 8334"          |
| १६. जंडस्किस खलील, एबुगेन-पुत्र, दुवा-पोत्र | 227129         |
| २०. येस्युन तेगुर, एव्योन-पुत्र             | 2445-60        |
| २१. ग्रली सुल्तान, ग्रोगोताई-नंशज           | 8 3 40 40 "    |
| २२. मुहम्मद पुलाद, कोन्योग-पुत्र            |                |
| २३. काजान, गाजान, रासाउर-पुत्र              | 83 16 "        |
| २४. दानिशभन्द, भ्रोगोताई-पशज                | १३४ ४ , "      |
| २५. बागनकुली, सुरग् घोगलान-पुत्र            | 2 2 62, V1, 11 |
| २६. तेम्रशाह                                | 8412 - "       |
| २७. इलियास खोजा, तुगलक-नेम्र-पुत्र          | m ? d e d !!   |
| २ व काबिलशाह                                | १३६३ ६८ "      |
|                                             |                |

### २. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र (१२४२--४६ ई०)

खिडिंगिस् जिस वक्त हिन्दूकुडा-पर्वतमालाके अजेय दुर्ग नासियान पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय उसका अत्यन्त प्रिय पोत्र मोतुगान मारा गया। जायद बापके गारे जानेपर लि जीग् का मारी शोक करना करा हुलाकूके लिये चगतार्डके प्रेग और उत्तराधिकार पानेका कारण हुपा। गहीं पर बैठते समय करा हुलाकू छोटा था, इसिलये राजकाजका भार आंभभानिकाके रूपमें उसकी दादी एयु-सिकनने अपने हाथमें लिया। अभिभाविकाने पहिला काम यह किया, कि हकीग गजी दुद्दीन और अपने पतिके छुपापत्र वजीर हेजिरको हकीममें मिलकर चगताई खानको मरवानेके इल्जाममें मरवा टाला। उसने अपने बहनोई हबका अहमदको अपना वजीर बनाया। अभी अवस्था ठीक नहीं हुई थी, कि दुर्ग समय ओगोताई कआन मर गया और कूयुकने जवर्दस्ती कआनपदको ले लिया। उसने अपने सभी विराम्धियोंको उनके पदसे निकाल दिया, जिनमें एयुसकेन भी थी। कूयुकने ६४५ हि० (६ ४ १२४०---रााा १२४६) में इस्मुनको चगताई-उलुसका खान नियुक्त किया, जिमके कारण नेवल अलमालिकों ही नहीं, सारे चगताई-उलुसमें गडबड़ी फेल गई। मसूद्देगको भी भागकर बातृके पास शरण लेनी पृति। कआनका निर्वाचन १२४६ ई० तक नहीं हो सका था। चूरित्ताई (महासंगद) की बैठकों थोगोताईके पुत्र कूयुक (गूयुक) को कम्रान चुना गया। कूयुक ईमाई-पर्मका पक्षमाती तथा चगनाईकी तरह ही इस्लाम-विरोधी था। अब साम्प्राज्यमें ईसाईयोंका मान बहुत बढ़ गया था। गूयुक कथानने करा हुलाकूको हटाकर जगताई-पुत्र येस्सू-मुझखे (येसू-मझ्मू) को खान बनाया।

# ३. येस्सू मङ्गू, येसू-मुङ-खे (१२४६-५१ ई०)

येसू-मुझ-खे सदा शराबमें मस्त रहता था, राज गाजका काम उस भी रानी तुगाजी देवानी थी। सौभाग्यसे उसे खवास हवश जैसा योग्य खवास-अमिदा (वजीर) मिला था। खवास हवशने जगताई खानके हरएक पुत्रके साथ अपने एक-एक पुत्रको लगा रक्खा था। येसू-मुझकें दरवारमें विद्वान् वहा- उद्दीन मेर्गलानी रहता था। उसका पिता फरगानाका शेलुल्-इस्लाम भीर मां करालानी वंशजा थी। गूयुकके समय बातु भारी सेनाके साथ पिल्चममें दिग्विजयके लिगे भेजा गया था। इसी समय हुलाकू-

का दिलाण दिशा तप के िये भेजा गया। यह दिग्व तय गना कथालिक नगरसे पात दिन गर महिंदान (स्वत्त के विश्व में जाता के पर्वत है पार महिंदान (स्वत्त के विश्व में महान क्याता के पर्वत है पार महिंदान (स्वत्त के विश्व में महिंदान पर्वत होने स्वत्त होने पर्वत होने स्वत्त होने स्वत्त होने स्वत होने स्वत्त होने होने स्वत्त होने स्वत्त होने होने स्वत्त स्वत्त होने होने होने से स्वत्त स्वत्त स्वत्त स्वत्त स्वत्त होने होने से स्वत्त स्

# करा हुलाकू (पुनः १२४६ ई०)

करा हुलाक् के राज्य गभालनेपर ह्बक ग्रामिद फिर वजीर हो गया। उसने बहाउदीनको जेप-म डाल दिया। बहाउद्दोन ने कांवतामें तहुत स्तुति की, लेकिन सब बेफायदा। सनी एर्सेनाने नमदेमें लपेट ठोक के लगवाती उसकी हड्डी तुडवाई। करा हुलाक ग्रांबन दिन नहीं भी सका। उसके बाद उसका रानी ग्रारमाना (एर्सेना)ने गदी समाली।

#### ४. एरगेना, ओरगाना करा हुलाकूपत्नी

एरगेना गनुछता, भोदर्ग, स्रोर प्रतापभे प्रपत्ते समयकी तीन स्रितिश्य मगोल-राजकुमारी बहिनोमें भी, जिनके बारेगे वटा जावा था, कि दुनिया का कोई वित्रकार उनके ब्लाको स्रपनी तूलिकासे वित्रत नहीं कर राका--तीनो वटन नगनाई, बान्तु स्रार खुलाकू-वशी खानोंकी रानिया थी।

मृत्यं कश्वानद्वारा पश्चिमके दिगिजयार्थ भेजी गई सेनाश्रामसे कराकुरम श्रोर विश्वालिंगमें श्रानवालियों हो चगता - भिम्में गिलना था। वहामें क्यालिक श्रीर श्रोतरारके बीच गहुचने ए श्रोरवा (ज्छि-पुन)के पुन खिकरिन (खिकरान) को छरा भारी सेनाका मचालक बनना था। लेकिन श्रमे नातू श्रोर भृद्धले कश्राममें मतभेव हो गया था। मुख्यने इसी वातको सामु क्यारिक्से कहा था-- ''जेसे सूर्य श्रमनी किरणाको सर्वा फैताता हे, उसी तरह मेरी प्रार बातूकी राज्यवाति भी देश-देशमें पैती हुई है।' यह कहना उसी नातको सिद्ध करता हे, कि श्रव कश्रानका बातूपर कोई दबाव नहीं भा। बश्रान श्रोर बातूकी सीमा नलस (तरस) से थोडा पुरवमें मिनती थी।

प्रधान-वर्जीर हवका हमीद (प्रमीद) योर उसका पुत्र नारिक्हीन राजकाजमे योरगानाकी सहायता करत थ। रानीकी योग्थनासे कोई इन्कार नहीं करता । इतिहासकार वस्साफके अनुसार प्रारगाना करत थ। रानीकी योग्थनासे कोई इन्कार नहीं करता । इतिहासकार वस्साफके अनुसार प्रारगाना करने थीं । १२८४ ई० में योरगाना प्रत्माणिक ने ही थीं, इसी समय कथानका अनुज सथा रानीका बहनोई खुलाकू पिरचमी एरियाके दिग्विजयके लिये थाते हुए उससे मिला। वहासे खुलाकू की रोगा सा गद थीं र गिर-उपत्यवा होंने १२५५ ई० के वसनमें समरकत्व पहुंची । इससे दो साल पहले (१२५३ ई० में) साधु इवरिक सप्तवसे गुजरा था। उसने अगने योगा-विवरणमें इस प्रदेशका अच्छा वर्णन किया है। लडाईके व्यसके रूपमें उसने इलितदपर गिद्दीकी दीवारोवाले अनेक खडहर देखे थे। उससे कुछ दूरपर एक प्रसिद्ध नगर इलानबालिक था, जहांसे १२५५ ई० में अर्मनी राजा गयतोन गुजरा था। उसने लिखा है—पहाइसे निकलकर बहुतसी निद्यां बलकाथ झीलमें गरती है। यहीपर कयालिक गामका बड़ा नगर था। जहां बहुतसे व्यापारी रहते थें। यहाकी मेदानी भूमिन पहले बहुतरी। बस्तियां थीं, जिन्हे तारतारोंने व्यस्त कर दिया। सप्तवदेक उत्तरी भागमें अव

سع و درنوز مطاورات

मंगोल घुमन्तू रहा करते थे। इतिहासकार जुबेनीके अनुसार मुझ्ले कथानने उज्कन्दको करतुकवंशी अरसलनखानके पृत्रको प्रदान किया था।

हुलाकू (खुलाकू) ने ईरान पहुंच वहांसे चाछतेको किसी कागसे इलि और चूके बीचकी भृगि (सप्तनद) द्वारा कम्रानके पास भेजा। यह चीनी यात्री १२४६ ई० में सप्तनद होकर गया था। वह इस प्रदेशका नाम इ-तू (इ-दू) बतलाता है और कहता है, कि यहां बहुतगी जातियांकी बीस्तया है। उस समय इस प्रदेशमें बहुत वृक्ष थे।

भ्रोरगानाने सप्तनद ग्रौर ग्रन्तवेंदपर दम सालतक ग्रन्छी तरह शासन किया।

कम्रानके मरनेपर फिर जो उथल-पुथल हुई, उससे चगताई-उलुसमें भी गड़बड़ी मली । मुड़शे-कम्रान ६५० हि० (१० XII १२५६—७ XI १२६० ई०) में मरा । ग्रव तथानके मिहासनके लिये मुझ्खेके दो भाइयों कुबिले ग्रोर ग्रितकबुगाका झगड़ा हुग्रा। ग्रिरकबुगाने ग्रलग्को और ग्रुबिलं ने बुरी-पुत्र ग्रिबिक्काको चगताई खान बनाया। ग्रलग्की कित ज्यादा गजबूत थी । उसने ग्रारगानाको भगाकर ग्रलमालिकको गद्दी संभाल ली ।

### ५. अलगू, अरिकबुगा, बेदार-पुत्र (१२५९-६५ ई०)

कुबिलेद्वारा निर्वाचित चगताई खान अबिश्काको रास्तेमें ही कुबिलेके प्रतिद्वंदीने गंदी बना लिया, लेकिन पीछे अलगूने इसका बदला कुबिलेके प्रहारके समय सहायता देवेसे साफ प्रनार करके लिया। यही नहीं, उसने अरिकबुगाके तीन कर उगाहनेवालोंको पकड़कर उनके पासके पैमोंको दीलकर मरवा डाला, और इसके बाद वह खुल्लमखुल्ला कुबिलेका सगर्थक बन गया।

तुर्किस्तान सारा अलगूके राज्यमें सम्मिलित था। उसके पास डेढ़ लाख रावार-रेगा थी। आंग-गानाने अरिकबुगाका पक्ष लेते उसके पास संदेश भेजा, इसपर अलगूने पांच हजार सैनिकोंके साथ उना-चर और बिकी भ्रोगलान तथा अमीरोंमेंसे हबश अमीर-पुत्र सुलेमानको भी बितिकची श्रीर अधिकाको साथ समरकन्द, बुखारा तथा अन्तर्वेदके दूसरे इलाकोंमें सीमांगोंकी रक्षाके लिये भेजा। अलगूको सुवर्ण-ओर्द्के खिलाफ ख्वारेज्ममें भी सफलता मिली।

इस विश्वासघातसे नाराज होकर ग्रारिकबुगाने कुबिलेके संकटकी पर्वाह न कर भ्रलगूपर चढ़ाई कर दी। ऐसा अच्छा मौका पाकर कुबिलेने आक्रमण करके राजधानी कराकीरमको अरिकबुगामे छीन लिया। इधर ग्रारिकबुगाने भी ग्रलगूसे चगताईराजधानी ग्रलमालिक ले ली। ग्रलगू भागा, ग्रीर काशगर, खोजन्द होते समरकन्द पहुंचा। श्रारिकबुगाने ६६२ हि० (४ XI १२६३—-२४ X १२६४ ई०) के जाड़ोंको ग्रलमालिकमें बिताया। उसने ग्रलगूके ग्रनुयायियोंके साथ बड़ा निष्ठुर बर्ताव किया, और पास-पड़ोसके इलाकोंको इतना उजाड़ दिया, कि भयंकर ग्रकालके मारे हजारों ग्रादमी मर गये। ग्रारिकबुगाके इस कूर बर्तावसे उसके ग्रच्छे-श्रच्छे सेनापतियोंने साथ छोड़ दिया। तब उसे होश ग्राया ग्रीर समझौतेके लिये नैयार हुग्रा। ग्रीरगाना ग्रीर मसूदवेग बातचीत करनेके लिये नियुक्त किये गये। ग्रन्तमें चगताईका प्रदेश श्रलगूको दे देना पड़ा। खाली कोशको भरनेके लिये मसूदवेगने फिर प्रयत्न करना शुक्त किया। श्रलगूका एक ग्रीर भी दूसरा भयंकर प्रतिद्वंदी था ग्रीगोताईका पौत्र केंद्र (काइ-दूर), जिसने बातूकी सहायतासे श्रन्तवेंदके उत्तरी भाग—तुकिस्तान प्रदेश—को हड़पनेकी फोशिश की; लेकिन, ग्रारकबुगासे छुट्टी पाकर ग्रलगूने उसे मार भगाया। श्रीरगाना ग्रलगूकी प्रिया पत्नी थी, जिसकी मृत्युके थोड़े ही समय बाद ६६४ हि० (१३ X १२६५—३ IX १२६६ ई०) में श्रलगू भी गर गया। श्रातिम समयमें श्रलगूको संदेह हो गया था, कि ग्रोरगाना श्रन्तवेंदके मुसलमानोंका ग्राधिक प्रधात करती है, जिसके ही पापके कारण वह मरी।

अलगूका प्रतिद्वंद्वी केंद्र बहुत समयतक कुबिले खानका भी जबर्दरत प्रतिद्वंद्वी रहा। कुबिलेको क्यानका महासिंहासन और सभी तरहके भौतिक साधन प्राप्त थे, किंतु केंद्रको केवल अपने कौशल तथा वीरताके बलपर लड़ना था। उसने न कभी शराब पी और न कूमिस ही। पहले वह पहाड़ों के भीतर छिपकर कथान और अलगूसे लड़ता रहा। फिर उसने बेरेक खान (सुवर्ण-प्रोर्द्) और अलगूसे बीच्यमें

झगडा डलवा दिया। बेरेकने किमी ज्योतिपीमे सुना था, कि केंद्र बहुत भारी आदमी होगा, इसलिये वह उसकी सहायताके लिये तैयार होगया। जू-छि उलुशकी मददसे केंद्र काफी शिक्तवाली हो गया, प्रोर उसने अलग्की एक बडी सेनाको हराकर नाट कर दिया। अलगून दूसरी जवर्दस्त रोना भेजी, जिसने खोतरारके पास बेरेक खानको हराया—यह १२६४ ई० के अन्त या १२६६ ई० के प्रारम्भ की बात है। इन ग्रारम्भिक लड़ाइयोके बाद अलगूको सफलता मिलने लगी ग्रोर वह अपने सभी इलाकोको अपने हाथ में करनेमें राफल हुगा।

### ६. मुबारकशाह, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६ ई०)

उतिहासकार जगाल करकीके अनुसार स्रोरगाना-पुत्र मुवारकको १२६६ ई० में स्राहनगर उप-त्यकामे लान बनाया गया । चगताई खानोंमें वह पहला मुसलमान था, यद्यपि प्रभी खानोंका इस्लाम प्रधिकतर दिखावेके लिये था। सारी प्रजाके गुसलमान होनेके कारण ऐगा करनेमें लाभ था। मबा-रकको नहत कोमलप्रश्रित स्रोर न्यायिषय कहा जाता है। कुबिलेने उसको चगताई खान स्वीकार कर भी उराकं सोतेलं भाई वोराकको उसका उपराज बनाया, जिसमें कही मुवारककी गक्ति ज्यादा न वढ जाये। इस समय प्रव चनताई-राज्यके भीतर मुल्की,गैरमुल्की, मगोल-प्र-मंगोलका रावाल छिड ग्रा था, जिसके उठानेमें बोराकका भी हाथ था। निम्न सिर-उपत्यका भी अब केंद्रके हाथमें चली गई थी। कैंद्रके वालीस पुत्र ग्रावग-अलग सेना स्रोके सेनापति थे। लूटप्रेमी, घुमन्तू मगोल सीर तुर्क वडी संख्या में केंद्रके हांडे के नीचे चले गये थे। केंद्र अन्तर्वेद ही नहीं, कुबिलेंके राज्यकों भी लेना चाहता था। कुबिलेंने उसके विरुद्ध ग्रपने पक्षको मजबूत करनेके ख्यालसे बोराकको मुबारकका उपखान बगाकर ग्रहमालिक भेजा था, लेकिन बोराकने शुरूसे ही कैदूके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की। दोनोंने बुखारा प्रोर समरकन्दके हथियार बनानेवाले (वरसाफ) के अनुसार ६६१ हि० (१५ XI १२६२-६ X १२६३ ई०) में सोलह हजार कारीगरोको भेडोंकी तरह ग्रापरामें बांट लिया। इनमेंसे पाच हजार बालुको, तीन हजार हलाकृ को ग्रीर वाकी कन्नानको मिले। उज्जद भीर पूर्वी तुर्किस्तानमें भी बोराकको सफलता मिली। इन सफ-लताग्रोके बाद मब मुवारकको गद्दीपर बनाये रखनेकी जरूरत नही थी, इसलिये सितम्बर १२६६ ई० मं उसे बन्दी खाने में डाल दिया गया, श्रीर सौतेले भाई बोराकने गीघे गद्दी संभाल ली।

## ७. बोराक,:करा हुलाकू-पुत्र (१२६६-७१ ई०)

कैंद्र कुंबिलेके विरुद्ध सफल नहीं हो रहा था, जूछि-उलुस भी प्रबल था, इसलिये वह वगताई-राज्य से ही कुछ छीन सकता था, इसीलिये वोराक और कैंद्रमें पूर्वी सिर-उपत्यका और सप्तनदके लिये झगड़ा हो गया। १२६८ ई० में जूछि-उलुसके खान मझगू-तेमूरकी सहायतासे कैंद्रने सिर-उपत्यकाको अगने हाथमें कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद कैंद्र और मझगू तेमूरमें लड़ाई हो गई। इस अवसरसे फायवा उठाते हुए बोराक भी कैंद्रके ऊपर चढ़ दौड़ा, । दोनोंमें सेहून (सिर-दिर्या) के तटपर लड़ाई हुई। कैंद्र और किंपचक-सेनाकी हार हुई। बहुतसे लोग मारे गये या बन्दी बने, भारी सम्पत्ति लूटमें गिली। यह खबर सुनकर मझगू-तेगृरने प्रपत्ने चचा बेरकेचरको पांच तुमान (पचास हजार) सेना देकर भेजा। उसने बोराकको बुरी तरह हराया। वह समरकन्दकी और भी बढ़ना चाहता था, लेकिन कैंद्रने उसे मना कर दिया।

इस युद्धमें हारकर बोराक अन्तर्वेदकी स्रोर भागा। उसकी सेना बिना लूटका माल पाये ही लौट रही थी, इसिलये उसे संतुष्ट करना सावश्यक था। बोराकने इसके लिये बुखारा और समरकन्दके लोगोंको केवल शरीर ले नगरसे बाहर निकल जानेका हुकुम दिया, जिसमें कि सेना नगरको लूटकर अपना मनोरथ पूरा कर सके। लोगोंके बहुत रो-घोकर बिनती करने, भारी कर देने तथा हथियार बनाने वाले सिकलीगरोंके रात-दिन हथियार बनानेके लिये बचन देने पर बोराकने अपने इरादेको छोड़ दिया। बड़े जोरसे तथारी होने लगी और बोराक जल्बी ही फिर लड़नेके लिये तथार हो गया।

कैंद्र केवल योग्य सैनिक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। वह अरिकशुगा की गलतीको दुहरा नहीं सकता था। वह जानता था कि मेरा सबसे जबदैस्त जात्रु कुविले खान है, इसिलये उसने शान्तिसे काम लेना चाहा ग्रीर मेल करानेके लिये बोराकके लगोटियायार किंपचक ग्रीम-लानको उसके पास भेजा। बोरकने ग्रपने मित्रका खूब स्वागत किया। दोनोंने एक दूसरेको प्याला दिया; सलाह हुई, कि जूछि, चगताई ग्रोर कैंदूके उलुरोके बीच मित्रना स्थापित करनेके लिये एक क्रिरल्ताई (महापरिषद्) बुलाई जाय।

६६७ हि० (१० IX १२६५-१ VIII १२६६ ई०) के वसत (मार्च-अप्रैल १२६६ ई० म) तलस और केजककी मैदानी भूमिम क्रिल्लाई एकत्रित हुई। कैंदू और बोराक दोनों प्रपने-प्रपत रकत तथा सुवर्णसे मिश्रित मिदराको एक साथ शान्तिचषकमे पीकर एक-दूसरेके अदा (परम मित्र) बने। क्रिल्लाईमे केंद्रने कहाथा—"हमारे महान् पितामह (छिड़-गिस्) ने दुनियासे युद्ध किया. . तलवार प्रोर वाणके बलपर विशाल राज्य स्थापित किया।.....जब हम अपने पुरुखाकी प्रोर देखते है, तो हम सब भाई माई है। लेकिन हममे कुछ भी मेल नहीं।" इसके जवाबमें बोराकने कहा—"बात ठीक है। मैं भी उसी वृक्षका फल हू। मेरे पास भी थोडा-बहुत यूर्व (प्रोर्च्) है।... .चगताई प्रोर प्रोगोताई (केंद्रका पितामह) छिड़-गिस् खानके ही पुत्र थे। ग्रोगोताई कन्नानसे केंद्र, चगताईसे मै, जेठे भाई ज्लिसे बरने नर अरे पहलूने प्रार केंद्र सार केंद्र स्थार केंद्र सार केंद्र सा

"हमारे समयमें पश्चिमातका स्वामी मङ्गू-तेमूर खताई-गाचीनका राजा कुविले खाग है, जिसके राज्यकी लस्वाई-चौड़ाईको भगवान् ही जानता है। पश्चिमातमे आमूसे सिरिया और मिसतक विता-द्वारार्आजत राज्यका खान अवका है। दोनोंके बीचमे हमारा राज्य, पुकिस्तान और किपचक है। मुझे अपना कसूर नहीं मालूम होता। इसपर कैंदू और बोराक दोनोंने कहा—"सत्य पुम्हारी ओर है। अब यही निर्णय है, कि आजके बाद हम एक दूसरेके विरोधी नहीं बनेगे......।"

इस प्रकार गरमागरम भाषण करते और भावुकता दिखलाते हुए मंगोल-राजवंजियोंने आगममं मेल किया। उनके लाखों घोडों ओर पशुग्रोंके लिये चरागाहोकी श्रवश्यकता थी, जो गर्मीकी अलग ग्रीर जाड़ेकी श्रलग होती थी। गर्मीके दिनोंमे ग्रोर्च् उंची ठठी जगहोमे जाकर श्रपने तग्बू लगाता आर जाड़ेके दिलोंमे ऐसी जगहपर, जहा हवा और सर्दी कम होती तथा कुछ घास-चारा भी मिल सकता था। क्रिक्ताईने याइलक (गरम चरागाह) और किशलक (सर्द चरागाह) निश्चित कर दिये गये। कैंद्रके श्रोर्द्को सप्तनदमे स्थान दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार केंद्रकी न्यायप्रियताके बड़े प्रशंसक है--केंद्रने सफल युद्ध करके अपने राज्यमें व्यवस्था कायम की थी।

क्रिल्लाईके फैसलेका प्रभाव ज्यादा दिन नही रहा। जब आर्थिक स्वार्थ एक-दूसरेके विरोधी हों, तो स्थायी मेल कैरो हो सकता है ? बोराकको इस बंटवारेके कारण श्रन्तवेंदका एक-तिहाई हिस्सा---खोजंदसे समरकन्दके पासतककी भूमि-कैंदूको देना पड़ा। बोराक इस क्षतिको पूर्ण करनेके लिये ग्राम्के दक्षिण (हुलाकूके राज्य) खुरासानपर चढ़ा। ल्ट-पाटके मारे किसान मागने लगे। गांवीके उजङ् जाने पर भारी अकालका सामना करना पडता, इसलिये दोनों खानोंने वजीर मसऊदबेगको भेजकर किसानों को सान्त्वना देनेका प्रयत्न किया। वक्षुतष्ट इसवक्त बड़ी बूरी अवस्थामें था। बोराक अबका लान (ईरान) पर चढ़ दौड़नेके लिये उतावला हो रहा था। मसऊदने ऐसा न करनेकी रालाह दी, तो गुस्सेमे श्राकर बोराकने उसे सात कोड़े लगवाये, जिसके लिये पीछे उसे खेद हुया। तो भी उसने प्रपना संकल्प नहीं छोडा। रपये-पैसे का हिसाब करनेके बहाने मसऊदबंग अबका (इलखान) के पास गया, लेकिन उसका असली उद्देश्य था इलखानकी सैनिक स्थितिका पता लगाना । इलखानको पता लग गया । बड़ी मुक्किलरो मसऊदवंग जान बचाकर माग सका। इस तरह असफल होनेपर चगताई खानने ईरानमें रहते चगताई-राजकुमार निक्दरको फोड़र्नके लिये एक गुप्तचर भेजा । श्रंतमें श्रपने पुत्र बेंग-तेमूरको एक तुमान सेना के साथ राजरक्षाके लिये भेजा। कैंदूने भी कितने ही राजकुमारोंको सेना देकर बोराककी सहायताके लिये भेजा, जिनमें मोतूगन-पौत्र बुरी-पुत्र ग्रहमद, चगताई-पौत्र सरवान-पुत्र निकवेई ग्रोगुल, ग्रीर भ्रोगोताई -पौत्र केंदू-पुत्र बालिगू (यालगू) थे। सभी लोग वक्षु (भ्रामू वरिया) पार होनेके लिये तेरमिजकी श्रीर रवाना हुए। दूसरी सेना गू-युक कथ्रान-पौत्र, हुकुरखान-पुत्र चुबाद, तथा सेंदू-पुत्र किपचकके साथ सीवामें वक्षु नदी पार होनेके लियें भेजी गई। एक और भी सेना मझकिशालकसे होते कोकाणू

कुचुकके नेतृत्वमे रवाना हुई। प्रपने पुत्र बेक तेमूरको दस हजार सेना दे बोराक प्रन्तवेंदमें छोड़ नावों के पुल्से वक्षु पार हुप्या। उसका कैम्प मेर्न गड़ा, जहां से उसने प्रन सैनिकोको कुविने करान के मतीजे लुलाक्-पुत्र प्रवकाके सारे देशको लूटकर बरबाद करनेका हुकुम दिया। उप मनय खुरामान का राज्यपाल प्रवका-पुत्र प्ररगून था। बोराककी मेना खुरासानमे दाखिन हुई प्रोर उपने बरढ़ां, कीलिम, शापूरगान, तालिकान, मेर्व शायान, तथा नेशापोर (२८ प्रप्रैन १२६६ ई०) तकके प्रदेशको लूटा प्रोर जजाड़ा। थोडेसे प्रतिरोधके बाद सारे खुरासानपर बोराक हा प्रविकार हो गया। उपका मुकाबिला करनेके लिये प्रवका प्राजुरबाइजानसे चला। हेरातके पास दोनों सेनाप्रोमे लड़ाई हुई, जिनमें बोराकको हार खानी पड़ी। प्रवकाने पराजित सेनाका पीछा किया। शायद सारी चगताई सेना नब्द हो जाती, लेकिन सेनापित जलरताईने बड़े कोशलसे उसे नब्द नही होने दिया। प्रवकाने प्रत्वेंदके बहुत से इलाकोंको लूटा। उस वक्त मगोलोंके सामने मुसलमान चापलूसी करने कहातक गिर गये थे, इसका उदाहरण यह पटना है—प्रवकाने खाते समय एक बार प्रवने वजीर शम्श्रद्दीनकी ग्रोर चाकूके नाकपर सुग्ररका मास रखकर बढ़ाया। वजीरने जमीन च्याकर इस ग्रत्यन हराम गोजनको ला जिया। इस र खाने ग्रयना प्याला उठाकर उसकी तरफ किया। उसके न लेनेवर प्रवकाने कहा—''इसने प्याला लेते से इन्कार करके मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन यदि इसने गांसको लेनेसे इन्कार किया होना, तो मैं उसी चाकूसे इसकी ग्राखें निकाल लेता।'

जिस समय बोराकने खुरामानपर सफल प्राक्तमण किया, यदि उसी समय उसके मित्रोंमें फूट न हो गई होती, तो शायद प्रवकाको इतनी आसानीसे सफलता न मिलती। बोराक मा प्रदा (परम मित्र) किपचक प्रोगलान चगताई रोनापित जलेरताईके किसी वर्तावसे असनुष्ट हो साथ छीड़ कर चला गया। बोराकने उसे दंड देनेका वचन दिया भी, कितु कि उचक प्रोगलान नही कहा। गु-पुक कपान हे पुत्र जवात ने भी इसी समय साथ छोड़ दिया। प्रवकाने एक घोर चाल चली। उसने बोराकके तीन दूनों नो पकड़ सासत देकर उनसे यह स्वीकार करवाया, कि हम प्राने खानकी ओरसे गुप्तचरका काम करने प्राय है। वह मृत्युकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कि इसी सगय मूलियूसरित घावनने आकर खबर दी—"मेर स्वामी! दरवाद (कास्पियन) की धोरसे शत्रुप्रों (किपचकों) ने भारी संख्यामें प्राकर देशपर घाता बोल दिया है, पश्चिमी प्रदेश तलवार और आगसे व्यक्त किये जा रहे हैं।" अत्रक्त यह खत्र सुन कर आजुरवाइजानकी प्रोर चला गया प्रोर बोराकके दूर्तोंको भागनेका मोका मिज गया। बोराक विजयने कुछ निश्चित्सा हो गया; कितु, फिर प्रचानक लोटकर अवकाने हेरातके पास बोराकको जबईस्त हार दी। बोराक इस लड़ाईमें घायल हुप्रा। अपनेको खतरेमें डालकर सेनापित मेरणुल और जनेरताईने बोराकको निकालकर वक्षपार न कराय। होता, तो बोराककी जान न बवाी।

इस भीषण पराजय ग्रीर मित्रोंके विश्वासघातके बाद बोराक ६६६ हि० के वसत (मार्च-(अर्फ़ेल १२७१ ई० ) में मर गया।

८. निगपई, सरवान-पुत्र (१२७१-७४ ई०)

नये खानके शारानकालमें भी चगताई और श्रोमोताई उनुसोंका झाड़ा जारी रहा। कैंदूने निग-पईको खान बनाया, इस पर बोराक श्रौर श्रलपूके पुत्रोंने चिद्रोहकर दिया। इस संवर्भमें जरफ्ता-उपत्यका के सार नगर नष्ट हो गये। निगपई पीछे कैंदूके चिह्र हो गया श्रीर उसके साथ नड़ते हुए १२७४ ई० मे मारा गया।

९. तोका तेमूर, कदमी-पुत्र (१२७४-८२ ई०)

निकपाई ग्रीर तोका तेमूरका नाम कितनी ही वंशावित्रयोंमें नहीं मिलता, जिसका कारण यही हो सकता है, कि उनका शासन गृह-युद्धोंके समयका था, जिसमें एकसे अधिक राजकुमार तस्तके वावेदार थे।

१०. दुवा, तुवा, दावा, बोराक-पुत्र (१२८२-१३०७ ई०)

वगताइयोंने दुवा बहुत शक्तिशाली जान, और केंद्रका पक्का साथी था। उसके लिये इसने केंद्रसे जानोंसे बहुतसी लड़ाइयां लड़ीं। प्रसिद्ध इतिहासकार शम्युद्दीन जुवैनी इसका वजीर था। मुबका

की सेना लूट-पाट करते ६७१ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७३ ई०) में बुलारा पहुंच महान् नगरको लूट वहांके गागरिकोंमेसे पचास हजारको बन्दी बना जब लोट रही थी, तो सेनापित चापरने ग्राक्रमण करके उनमेंसे कितने ही बिन्दियोंको छुड़ा लिया। तीन साल बाद फिर अवकाने आकर देशको बरबाद किया, जिसका सुधार दुवाके जासनकालमें मगऊदबेगके योग्य प्रवन्नके कारण हो पाया। स्वेत-मोर्द् के बायन खानसे भी दुवाक। विशेष झगड़ा था, क्योंकि वह केंद्र और दुवाके विरोधियोंका पक्षपाती था। १३वीं सदीके प्रथम वर्षमें इन दोनों दलोंने प्रठारह लड़ाइयां लड़ी। वायनके पीठवर तेमूर कम्रान था, सुवर्ण-मोर्द् और इलखान (ईरान) भी बायनके दलमें सम्मिलित थे—दुविके पिकड़ उत्तर-पश्चिममें तोकताई (सुवर्ण-मोर्द्) भीर बायन (क्वेत-मोर्द्) की सेनायें थीं, दिशण-पश्चिममें गाजनखान (ईरान) ग्रोर दक्षिण-पूर्वमें बद्दख्यांका शासक भी चीन-सम्प्राट् (कुविले) के पक्षपाती थे। इतने जवर्दस्त शत्रुग्रोंसे घिरे रहने भी देशकी समृद्धि और राज्यकी शक्तिको बनाये रणना दुना की योग्यताका परिचायक था।

कँदूके वालीस पुत्र थे, यह हम कह आये हैं। उसने खिड़-गिस् खानकी तरह अपने राज्यकी अपने ४० लड़कों बांट दिया था—बड़को चीन सीमान्तपर, बेकेचेरको ज्ि सीमांनपर, सर्वातको अफगानिस्तानमें सर्वज्येष्ठ पुत्र वापरको सबसे अधिक संघर्षके स्थान सप्तादमें रविषा था। भैतुकी-पृत्री खुजुलुन चागा भी बड़ी ही बीर तरुणी थी। अपने पिताके अभियानोंमें भाग लेनके कारण उसने ब्याह नहीं करना चाहा। केंद्र उसे बेटी नहीं, बेटेकी तरह प्यार करता था। उसने उसे स्वयंवर नुननेके निषे कहा। जब कोई बर नहीं मिला, तो गाजन खान (ईरान) को देना नाहा, लेकिन खुनुनुन चागाने यह पसन्द नहीं किया और अपने पिताके बड़े दरबारी एक चीनीको अगना हाथ दिया। कैंद्र करशीके अनुसार १३०१ ई० में (दूसरोंके अनुसार १३०३ ई० के वसंतमें) लड़ाईमें मरा। उसका गृत जरीर न् योर इति निद्योंके बीचके उंचे पहाड़ सिवालिकमें दफनाया गया।

कैंदूके मरनेके बाद श्रव दुना सबसे प्रभावशाली खान था। उसने १३०३ ई० के यमंतर्भे जापर को कैंदूका उत्तराधिकारी बनाया, जिससे कैंदू-पुत्रोंमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ। बाहर भी सत्रुशोंका भय था ही। तोकताई (सुवर्ण-श्रोर्द् खान) ने बायनके शत्रु कुइलुकको समर्पण करनेकी मांग की। इन्हार करनेपर उसने दो तुमान सेना दे बायनकी पीठ ठोंकी। फर्वरी १३०३ ई० के आरम्भमें बायनका दून दुना श्रीर चापरके साथ मिलकर लड़ाई करनेकी बात तै करने बगदाद गया।

दुवा एक कुशल सैनिक ही नहीं था, बिल्क कैंद्रकी तरह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। यशिंग शिंक्त छिन्न-भिन्न करनेवाले विरोधी तत्त्वोंसे उसे लड़ना पड़ रहा था, लेकिन यह समझ रहा था, कि यदि लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो कुछ ही समयमें अन्तर्वेद , सप्तनद, किपचक और ईरान-इरा के से छिड़िंगस-वंशका नाम मिट जायेगा। इसीलिये वह सोच रहा था, कि कम्रानकी मधीलतामें सभी उलुसोंका एक संघ बनना चाहिये। उसने इसके लिये एक योजना बनाई—(१) सभी शापसमें शांतिसे रहने कम्रान (चीनके मंगील सम्प्राट्) को प्रपना प्रभु मानें, (२) सभी देशों में व्यापारकी स्वतन्त्रता हो। उसने इस योजनाको सबसे पहले कम्रान तोग्तोगूके पास भेजा, जिसने उसे बहुत पसन्द किया। इसके बाद अगस्त १३०४ ई० में चापर और दुवाके दूत योजनाको लेकर ईरान गये। यहां तथा पीछे जुछिके दरबारमें भी इस योजनाका स्वागत नहीं हुया, शायद उन्होंने इसे दुवाकी एक चाल समना।

चगताई राजकुमार ग्रपने युर्तीको लेकर चरागाहोंमें घूमा ही करते थे, जहां किसी छोटीसी बातको भी लेकर झगड़ा हो पड़ना स्वाभाविक था। १३०५ ई०में अन्तवंदमें चापरका कुछ चगताई राजकुमारोंके साथ झगड़ा हो गया। उसके लिये तहणोंके लड़कपनपर ग्रफसोंस प्रकट करने लोग समझीना करानेके लिये ताशकन्दमें जमा हुये। श्रोगोताईके राजकुमार जोभीकवालिकमें चापरके गाई शाहके युर्तपर टूट पड़े। उस समय दुवाका सेनापित दक्षिण-सप्तनदिक श्ररणा-उगत्यकामें हेमंत-वास कर रहा था। शाह श्रपने सात हजार श्रादमियोंके साथ भागकर श्रपने भाई विकेचरके पारा पहुंचा। विरोधी राजकुमारोंने तलस-दोणीके पासवाले नगरोंको लूटा। चापरको यह खबर कश्रानकी सेनासे लड़ते इतिश श्रन्ताईके पास मिली। वहाँसे हार खाकर वह तीन सवारोंके साथ भागकर दुधाके पास गया।

रशीदुदीनके यनुसार द्वा १३०६ ई० में मरा श्रोर वस्साफके यनुगार १३०७ ई० में ।

#### ११. क्जेंक, कुचोक, दुवा-पुत्र (१३०७-८ ई०)

द्वाके मरनेपर बरकुलसे वृताकर कुजेंकको प्रलम। लिकके पास सेवकुन स्थानमे गदीगर बिठाया गया । पह गुलदुजमे मरा । इसके समयमे भी गृह-युः जारी रहा, ग्रोर बुरीवाशीके पाम तथा सिर-उपत्यकाके पूर्वी भागोमें कई तडाइया हुई । ग्रपने प्रतिद्वद्वी प्रोगोताई राजकुमार कुरसेवेसे लडकर भागते समय कुजेंक मारा गया।

### १२. तलिकू, तलिक, खिजिर, कदमी-पुत्र (१३०८-१० ई०)

बुरीको १२५१ ई० में कतल किया गया था, गह हम बतला चुके हैं। उमीका पुन तिलक् अब गद्दीपर बेठा। इस समय जल्दी-जन्दी खानोवा बदलना यही बतला रहा था, कि अब सत्ता दरयारियोने हाथमें थी और खान उनके खेलके मुहरे थ। मुस्लिम दरबारियो और प्रजाको प्रसन्त करनेके लिये तिलक् ने गिजिरके नागसे अपनेको मुगलमान घोषित निया, जिसमे गगोल राजकुमार नाराज हो गये—प्रवतक मगोलोने बोद्ध धर्मको जानीय धर्मके तौरपर स्वीकार कर लिया था, इसियो वह नहीं पसन्द कर सकते थे, कि उनका खान मुसतमान बन जाये। इसी भावनासे प्रेरित हो तीन सो मवारोके साथ दुवापुत्र केंबैकचे रातको भोजके समय खेमेंचे घुसकर खानको मार उाला। वस्नाफके अनुसार तिलक् ७० इहि० (२१ VI १३०६-१२ V १३०६ ई०) में गद्दीपर बेठा, दूसर इतिहागवायोंके अनुसार ७० ६ हि० (११ VI १३०६-२ V १३१० ई०) में गद्दीपर बेठा, तथा ७१० हि० (३१ V १३१० ई०) में उसकी मृत्यु हर्न।

#### १३. केबेक, दुवा-पुत्र (१३१० ई०)

केथेक बहादुर प्रोर रणटवादी खान था। चापरने पिताकी समुताको उसके पुत्र केथेकतक कायम रक्षा, लिकन उसे हार खानी पड़ी। प्रव चगताई-उल्स ग्रात-व्यस्त हो चुका था। चापरने त्युकमे, बर्क्चर प्रोर उएस-पुत्रोके साथ मिलकर केलेकके ऊपर चढाई की, लेकिन उसे इलि नदीके पिश्यममें पराजित होना पड़ा। किर उलिके रास्ते जाकर उसने त्युकमेको हराकर उसके युर्तको छिन्न-भिन्न कर दिया। त्युकमेन पूरनमें भागकर कन्नानके पाम नीनमें जाना वाहा। भागते समय त्युकमेंनी भिड़त केंग्नेककी सेनासे हो गई, जिसमें वह मारा गया। राजकुमारोके इस घरेल सघपाँके कारण कृषि ग्रीर व्यापारको भारी वात हुई। केथेकन इस सघर्षको बन्द करनेके लिये ७०६ हि० (११ ४०६-२ ४ १३१० ई०) में कूरिल्ताई बुलाई ग्रीर उसके इस निर्णयको स्थीकार किया, कि गही उसके भाई एसेनबुकाको दी जाय, ग्रीर वह कन्नानके प्रधीन रहे।

#### १४. एसेनबुगा, ईसनबुका, दुवा-पुत्र (१३१०-१८ ई०)

केंद्रका विशास राज्य श्रव छिन्न-भिन्न हो गया था, और उसका प्रिपकाश चगताई-उलुसके हाथमें नला प्राया था। केंद्रके पृत्रामेंस शाहके पास कुछ इलाके रह गये थे। एसेनबुगाने राज्यके भीतर प्रोर बाहर शान्ति स्थापित करनेका प्रगरन किया। एमके लिये उसने १३१२ ई० में उज्वेक खान (सुवर्ण-ग्रोर्द्) के साथ मित्रता स्थापित की, जो १३१४ ई० सक रही, जबिक चगताई और ज्ित दोनो उलुमोने प्रपने शत्र उल्लेत् (ईरान) पर शाक्रमण किया। चगताई सेनाने इल्लानी सेनाको हराकर हेराल तक उसका पीछा किया। चार महीनेतक यह प्रदेश चगताइयोके हाथमे रहा और उनकी सेनाने यहा बहुत श्रास्थाचार किये।

कथान वयन्तुका थोर्द् जाडीमे कोबुक-तरपर थीर गर्मियोमे एमुन गोरान (इतिश-शाखा) पर रहता था। ऐसे ही समय एसुन मोरानके पास उसका चगताई उलुससे झगड़ा हो पडा। कथानकी दूसरी सेना उस समय चालीस दिनके रास्ते पर थी। तीकाजीके नेतृत्वमे कथानकी सेनाने एरानबुगाके हेमंत-वास (इस्सिकुलके समीण) और प्रीष्म्वास (तलसके समीण) को लूटा-पाटा । इस समय (१३१२ ई०) एसेनबुगाकी उज्बेक खानके साथ मित्रता थी। जब कन्नानकी सेनाके यान्नमणकी बात एसेनबुगाको मिली, तो वह सुरासान छोड़कर उत्तरकी और लौटा। लेकिन इल्खान उल्जेंद्र खुदाबन्दा

एसेनके अन्याचारोको कैसे भूल सकता था र एसेनबुगासे नाराज उसका गुसलमान हुम्रा भाई प्रशापर उम समय ईरानमे रहता था। उल्जैतूने उसे सेना देकर ७१६ हि॰ (२३ १११ १३१६-१४ ii १३१७५०) में वक्षुपार भेजा। एसेनबुगाकी भारी हार हुई स्रोर वह अन्तर्वेद छोडकर भाग गया। उल्जैतूनी सेना- ने देशमें लूट-मार मचाई, और उसने बुखारा, समरकन्द ग्रीर तेरिमजके निवासियोको नीच जाउमें जबदंरती दूसरे स्थानोमे भेज दिया, जिसके कारण उनमेसे हजारो मर गये।

एसेनबुगा १३१८ ई० मे मरा। प्रसिद्ध पर्यटक इब्न-बत्ताके प्रनुसार वह शामानी (ाोग्र) धर्मको मानता था, यद्यपि मुसलमानोके साथ उसका बर्नाव ग्रच्छा था।

#### केबेक पुनः (१३१८-२६ ई०)

केवेकने इसलिये गद्दी छोडी थी, कि चगताई-उलुसके ग्रापमी झगडे मिट जाये ग्रोर राजशितत मजबूत हो, लेकिन ऐसेनवुगाके ग्रत्याचारोने ग्रवस्था ग्रोर कोचनीय बना दी। केवंक फिर गद्दीपर नेटा, लेकिन वह एकता स्थापित करनेमं सफल नहीं हुया। चगताई-उलुस ग्रव दा भागीमे वह गया। ग्रन्तवेंदमे मुसलमान (तुर्क) ग्रमीरोका प्रभाव ग्रविक था ग्रोर पूर्वी पागमे मगोल ग्रमीरोका। पूर्वी भाग-सन्तव ग्रोर पूर्वी तुर्किस्तान-मुगोलिस्तान के नामसे इसी समग्र प्रलग होन लगे, जिसका प्रथम खान एसेनवुगा-पुत्र तुगलुक तेमूर हुग्रा। केवेकद्वारा गद्दीसे विचत होनेका बदला एसेनवुगाने पुत्रने इस खान खान स्वार्थ द्वारा लिया। ग्रव भी केवेकके शासनमे ग्रफगास्तान, ग्रन्तवेंद्र ग्रीर राज्यनदका बहुतगा भाग था। केवेकने ग्रपनी राजधानी नखशेबमे रक्खी, प्रोर वहासे ढाई फरमख पर ग्रपने लिये एक करशी (महल) बनवाया, जिसके ही कारण पीछे नकशेबका नाम करशी पड गया। इन्त-यतुताने ग्रनुगार केवेकको उसके भाई तरमाशेरिन (धर्म-छे-रिङ) न मार डाला।

# १५ . इलिकदई, इलचीगिदई, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

केवेकके बादके खान जल्दी-जल्दी बदलते रहे या वजीरोके हाथकी गुडिया बने रहे। इसी समय कैथिलिक मिरनिरयोने ईसाई-धर्मके प्रचारमे बडी सरगरमी दिखलाई।

# १६. तुवा-तेमूर, दुवा-तेमूर, दुरी तेमूर, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

खान बननेसे पहले यह एक पूर्वी जिलेका ठाकुर था। वही रहते १३१४ ई० में इसके पास चीत-से सहायता आई थी। गदीपर यह कुछ ही महीनी रह पाया, क्यों कि इसके भाईका हत्यारा तरगाशेरिन राज्यपर घात लगाये हुए था।

# १७ . तरमाशेरिन, धर्म-छे-रिङ, दुवा-पुत्र (१३२६-३४ ई०)

धर्म-छ-रिड सस्कृत वर्म श्रीर तिब्बली छेरिड (वीर्घाय) दो शब्दोसे मिलकर बना है। देशका नाम ही बतलाता है, कि चगताई-वशपर बोद्ध-धर्मका कितना प्रभाव था, लेकिन तरमाशेरिनने अपनेको कट्टर मुसलमान सिद्ध करनेकी कोशिश की। राजवशका इबता सितारा मुसलमान बनकर अवलम्ब ढूढ़ रहा था। तरमाशेरिन १३२६ ई० के अन्तमे गद्दीपर बैठा ओर खान बनते देर नही लभी, कि उसने मुसलमान बन श्रलाउद्दीन नाम धारणकर घामिक कर्नव्यपालन करनेके लिये अफगानिस्तान और गजाब तक जहाद (धर्मयुद्ध) शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय अलमालिक और राज्यका पूर्वी भाग हाथरे निकलकर मुगोलिस्तानके खानके हाथमे चला गया। मुगल-राजकुमारोका प्रभाव धव खतम हो चुका था। दरबारमें तुर्क मुसलमान अमीर सर्वेसर्वा थं। यह मगोलोकी सस्कृतिगर इस्लामकी विजय थी। लेकिन वहा केवल इस्लाम और गैर-इरलाम धर्मका ही झगड़ा नहीं था, बल्कि युद्धजीवी पुगन्तू और कृषि-व्यापार-जीवी स्थायी निवासियोका भी दृद्ध चल रहा था। युद्धजीवी मुमन्तुओंमे मगोन ही नहीं बल्कि भारी सख्यामे तुर्क भी शामिल थे।

खुरासानपर तरमाहोरितने ७२५ हि॰ (१८४४ १३२४--८४१ १३२५ ई०) में स्नाकमण किया था, लेकिन नये गाजीको गजनीमें जबदेसा हार खाकर वक्षुपार भागना पड़ा। इंडन-

<sup>\*</sup> १ फरसल = ६ वर्स = १२ ली = ३ मीलके करीब ।

बत्ता दो महीनेतक बुखारामें तरमाशेरिनका मेहमान रहा। वह इसे बड़ा ही पवका मुसलमान कहता है। ग्राप्तं समसामियक दिल्लीके सुल्तान गुहम्मद तुगलकके साथ इसका वहुत ग्रच्छा संबंध था ग्रीर तुगलककी इस्लाम-भित्तका वह ग्रनुकरण भी करना चाहता था। इन्न-बत्ताने लिखा है—एक बार किसी धार्मिक भूलके लिये मुल्लाने तरमाको लोगोके सामने फटकारा। खानने उसे बुरा न मान ग्रांसू बहाते हुए तोबा किया। इन्न-बत्ताके ग्रनुसार उसने ग्रप्ते सिहासन ग्रीर प्राण इस्लामके लिये न्योछावर कर दिये थे।

इस्लामकी इतनी ग्रंघभित्त देखकर मंगोल-राजकुमार चुप रहनेके लिये तैयार नहीं थे, श्राखिर उन्हें भी धर्म-भित्त करनेके लिये तिब्बतसे बौद्ध-धर्म मिल चुका था। १३३४ ई० में दुवा तेमूरके पुत्र बूजनके नेतृत्वमें विद्रोह हुश्रा—इन्त-बत्ताके श्रनुसार बूजन मुसलमान था, जो संदिग्ध है। तरमा हारकर भारतकी श्रोर भागा जा रहा था। बलखके राज्यपाल तथा केबेकके पुत्र यडागीने उसे पकड़कर बूजनके पास भेज विया, जिसने उसे सगरकन्दके पास कतल करवा विया।

### १८. बूजन, बोजन्द, दुवा तेमूर-पुत्र (१३३४ ई०)

श्रपना-श्रपना मतलब सिद्ध करनेके लिये दरबारमें श्रव इस्लामी श्रीर इस्लामिनरोधी दो दल हो गये थे। बूजन इस्लामिनरोधी दलका श्रगुवा था—इन्हें मंगोल श्रीर गैर-मंगोल दल कहना ज्यादा जगयुक्त होगा। बूजन ईसाइयों श्रीर यहूदियोंका श्रिवक पक्ष करता था—बौद्धोंका उसके राज्यमें श्रभाव-सा था। इसके श्रल्पकालीन शासन में ईसाइयों श्रीर यहूदियोंके गन्दिर श्रिवक बने, प्रचार भी बढ़ा। इससे पहले १३२६ ई० में ही दोमिनिकन साधु थामस मन्तजोला श्रन्तवेंदमें कैथिलिक धर्मका प्रचार करने द्याया था। मंगोल-शासक मुस्लिम धर्माधतासे भय खाते चाहते थे, कि उनकी प्रजापर मुल्लोंका एकाधिपत्य न रहे; इसीलिये वह बौद्ध-धर्मके साथ-साथ ईसाई धर्मको भी श्रोत्साहन देते थे। बूजन श्रपने प्रतिद्धंद्वी बहुतसे श्रमीरों ग्रीर राजकुमारोंको जरा-जरासे मंदेहपर बहुत क्र्र दंड देता था। इसके कटोर शासनसे लोग तिलमिलाकर विद्रोह कर बैठे, जिसमें प्रसिद्ध ताजिक नेता हुसेन कर्तने प्रमुख भाग लिया। श्ररपाखानसे रारासानको छीननेके लिये बूजन जब बुखारामें था, उसी समय श्रन्दखोई ग्रीर शापूरगान (सिबोरगान) के तुर्क कवीलोंने श्ररलत श्रीर एवरदीको लूटा। तुर्कोने ग्रपने सजातीय तथा श्रत्यन्त प्रभावदाली श्रमीर गजगनसे सहायता ली। हेरातके शासक मिलक हुसेन तथा वजीर श्रलाउलमुल्य खुदाबन्दजादा (तेरिमज)ने भी उनकी सहायता की। लड़ाईमें बूजन पकड़ा गया ग्रीर उसे उसके शत्रुकोंके हाथमें दे दिया गया। इब्न-बत्ताके श्रनुसार यसाउर-पुत्र खलीलने बूजनको मार डाला और १३३४ ई० में ही जेंकिश (चेगज) ने उसका स्थान लिया।

# १९. जेंकिश (जिंकशी), खलील, दुवा-पौत्र, एबुगेन-पुत्र (१३३४-३८ ई०)

यह भी इस्लामी पार्टीका नहीं बिल्क मुसैबीके अनुसार बौद्ध था। मंगोलोंने किसी दूसरेको खान बनाया, जिसपर जेंकिश ताराजमें मंगोलोंको हराते अलमालिक पहुंचकर गद्दीपर बैठा। फिर आगे बढ़ते उसने विशवालिग और कराकोरम (मंगोलिया) को ले लिया, जिसपर कथान (चीन-सम्राट्) को दब-कर सुलह करनी पड़ी। अलमालिकमें वजीर अलाउलमुल्क खुदाबंदजादाको शासनके लिये छोड़कर वह समरकद लौट आया, लेकिन पीछे संदेह हो जानेपर उसने अलाउलमुल्कको मरवा डाला। बिशवालिक और कराकोरमके विजयकी बात कहांतक ठीक हैं, इसे नहीं कहा जासकता, लेकिन १३३२ई०में जेंकिशने चीन-दरबारमें मेंट भेजी थी। यह अधिकतर अलमालिकमें रहता था। कैथलिक मिक्नरी वहां बड़े जोरसे धर्म-प्रचार कर रहे थे। कैथलिक चर्चने फ्रांसिस्कन साधु निकोलाई (मिखाइल) को चीनका आर्चेविशप (लाट-पादरी) बनाकर मेजा था। अलमालिकमें जेंकिशके दरबारमें उसका बड़ा सम्मान हुआ। कुछ ही समयमें राजधानीमें पादरियोंका भारी जमाव ही गया—बरगंडीका रिचार्ड, अलकसंदरियाका साधु फ्रांसिस्क, रायमुन्द और इसी तरह कितने ही और धर्म-प्रचारक वहां मीजूद थे। खानका सात वर्षका पुत्र बपितस्मा लेकर यौहन बना। स्पेनिश साधु पराखालिस १३३६ ई० में धर्म-प्रचार्य उरगंजसे असमालिक जा पांच महीने रहा।

ग्रागे जेकिश ग्रीर मलिक हुसेनमे लड़ाई हुई। हुरोनन उसे पकड़कर क्षमा कर दिया । उस समय जेकिश हेरातमे था, जबकि १३४७ ई० के वसंतमें बतूता बहासे भारतके लिये प्रस्थान कर रहा था।

२०. येस्मृन तेमूर, एसुन, एबुगेन-पुत्र (१३३८-४० ई०?)

थोड़े दिन राज्य करनेके बाद योगोताई-राजकुमार ग्रली सुन्तानने इसे हटाकर इसका स्थान लिया। इससे थोड़े समय पहले सप्तनदमें ईसाइयोंपर भारी ग्रत्याचार हुए ग्रोर ग्राठ जनाब्दियोंगे चला ग्राया नेस्नोरीय सम्प्रदाय वहासे सर्वदाके लिये उच्छित हो गया।

२१. अली-सुल्तान, ओगोताई-वंशज (१३४०-४२ ई०?)

ग्रमी-सुल्तान मुस्लिम पार्टीका था, किंतु इसके जुल्मरो ईसाई ही नही मुगलमान भी पनाह

२२. मुहम्मद पुलाद, पोलाद, कुंजेक-पुत्र (१३४२ ई० ?) ग्रजी-सुल्तानको हटाकर कुछ समयतक यह चगताई खान रहा।

२३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र (७३३-४७ हि०\*?)

यह भी बड़ा श्रत्याचारी था। इसके डरके मारे दरबारी पहले अपनी वसीयत करके तब खानके पास जाने थे। इसके १३-१४ तालके शासनमें वारों तरफ आतंक फैला रहा। प्रभावशाली वजीर कजगनने इससे पिड छुड़ानेके लिये विद्रोह कर दिया। पहली लड़ाई ७४४ हि० (२६ मई १३४३—१५ भ्रप्रैल १३४४ ई०) ग्रथवा भीरकोजन्दके अनुसार १३४५ ई० में हुई, जिसमें लान जीना श्रीर अमीर कजगन की एक श्रांख तीर लगनेसे फूट गई। सफल होनेपर भी खान श्रमुशांका पीरहा नहीं कर सका। उसने जाड़ा करशीमें बिताया। सब्त जाड़े श्रीर हिमवपिके कारण घोड़े श्रीर बोड़ा। लादनेके बहुतसे पशु मर गये। ७४७ हि० (२४ अप्रैल १३४६—१५ मार्च १३४७ ई०) में फिर लड़ाई हुई, जिसमें खानकी हार हुई श्रीर उसका श्रत्याचारी शासन खतम हुआ।।

२४. दानिशमन्द, ओगोताई-वंशज (१३४६-४८ ई०)

श्रमीर कजगनको एक गुड़िया खानकी जरूरत थी। उसने श्रोगोताई दानिशमन्द श्रोगनात (राजकुमार) को लाकर गद्दीपर बिठाया। दो साल बाद उससे मन ऊब गया, फिर उसने बायन कुल्लीको गद्दीपर बिठाया।

२५. बायन कुल्ली, सुरगू ओगलान-पुत्र, चगताई-वंशज (१३४८-५८ ई०)

कजगनके श्रमुकूल होनेसे यह दस सालतक खान बना रहा। श्रमीर कजगन एक तो स्नदेशी तुर्क था, दूसरे बड़ा ही चतुर और न्यायप्रिय भी, इसलिये वह बहुत जनप्रिय था। कजगनके मन्ने-पर उसका लड़का अब्दुल्ला वजीरआजम (महामंत्री) बना, जिसने बायनको कुंदुजमें शिकार कन्ते समय कतल करवा दिया—अब्दुल्ला बायनकी बीबीका यार था। श्रब गब्दुल्लाने तेगूरकाह श्रोगलानको गई।पर बिठाया।

२६. तेमूरशाह (१३५८—ई०)

छिज-गिस् वंजनी इतनी धान ग्रौर पिनत्रता स्थापित हो गई थी, कि खानके सिंहासनको कोई छैनेकी हिम्मत नहीं करता था। स्वयं तेमूरलंगने भी खान बनना नहीं चाहा ग्रौर पिश्विवज्यी होनेके बाद भी वह ''श्रमीर तेमूर'' या ''सुल्तान तेमूर'' ही बना रहा। ग्रब्दुल्लाका प्रभाव बागके बरा-बर नहीं था। तेमूरशाहको जिस तरह गद्दीपर बिठाया गया, उससे दरबारी नाराज हो गये। ग्रमीर बायग सुल्द्रज ग्रब्दुल्लाके विश्व चढ़ाई करनेके लिये जब समरकन्दकी ग्रीर जा रहा था, तो रास्ते में केश (ग्रह्रसब्ज) का शासक हाजी बिरलस भी उसके साथ हो लिया—यही हाजी सैफुद्दीन बिरलस तेगूर

<sup>\* 55</sup> IX 6525-63 AIII 6555 द्व से 58 IA '6588-68 III 6580 हैं

लगका चना था। अन्दुल्ला हार कर अन्दराब (अपआनिरतान) की ओर भागा, प्रोर उसने अपना बाकी जीवन वही जिनाया। चगताई-शारानकी बागडोर प्रब अस्यन्त अयोग्य भारी पियक्कड़ सेलदूज तथा हाजी जिरतासके हाणां भे थी। सारे राज्यको अमीरोने अपनी-प्रगनी रियासनोर्गे बांट लिया, जिसमे केल (लहरसज्ज) प्रोर प्रागणामका इलाका बिरतामको मिला। चारों प्रोर गृहयुद्ध श्रीर अराजकताका दोरबोरा था।

#### २७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमूर-पुत्र (-१३६३ ई०)

तेमुरशाहकी जगह इलियाम गद्दीपर विठाया गया । नगताई-वंशकी पश्चिमी शाखाकी जहा यह अनरथा थो, वहां उत्तर-पूर्वी शाखावाले गुगोलिस्तानके खान अभी इतने शक्तिहीन नही हुए थे। श्रन्तर्वेदकी अवस्थाके वारेगे सुनकर अलमालिकका खान तुगलक तेमूर एक बड़ी सेना लेकर सम (कन्दकी मोर चला। भापसमें लड़ते छोटे-छोटे प्रमीर भला उसका मुकाबिला कँसे कर सकते थे? हाजी सैफ़ुद्दीन विरलरा (तेमुरका नवा) बिना लड़ ही खुरासानकी मोर भाग निकला । उसके भाई लूरगाई बिरलसके तरुण पत्र तेगुर लंगने ननासे राय लेकर तुगलक तेमूररो भेंट की । तरुणसे खान इतना पभावित हुआ, कि उसने केशके निवासियोंपर अत्याचार नहीं किया। तुगलक तेमूरने अन्तर्वेदको जीत कर मधने पुत्र इलियारा खोजाको समरकन्दर्गे उपराज घोषित कर तेम्र लंग बिरलसको विश्वास-पान जान वजीर (ग्रमात्य) नियुवत किया। तुगलक तेमूर काश्गरकी ग्रीर लौट गया। श्रमीरोंके आगसी प्रगानीं में पड़ना संगुरने पसन्द न कर बुखारा तथा खीवा होते कास्पियनतटवर्सी रेगिस्तानोंका रास्ता लिया । इस निर्जन भूमिमें वह कितने ही समयतक भारा-मारा फिरता रहा । अन्तमें वह अपने केंग लोटे कुछ साथियोंको लेकर वक्षु नदीके दक्षिण चला गया। ७६५ हि० (१० ग्रक्तुबर १३६३-३० अगस्त १६४६ ई०) में सुंदुजके पास दानियालकी सेनाको हराकर तेमुर उसका पीछा कर रहा था, इसी रामय तुगलक तेगर खानके मरनेकी खबर आई और इलियारा खोजा समरकन्द छोडकर बागकी गद्दी रांभालने अलमालिक चला गया। तेमूर लंगने तुरंत अन्तर्वेद लौट सरदारोंकी कुरिस्ताई ब्लाकर काबिलकाहको खान घोषित किया।

#### २८. काबिलगाह (१३६३-६९ ई०)

काबिलको छिद्र-गिग्-यंगका यन्तिम चगताई लाग तो नहीं कह सकते, क्योंकि तेमूरके वंशने भी प्रबू-सईविके समय (१४६७-६४ ई०) तक छिद्ध-गिसी राजकुमारोंको बराबर समरकन्दकी गद्दीपर गुन्या लाग बनागे रक्खा। म अप्रैल १३६७ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) तक काबिलशाह नहुत कुछ अपने पूर्वजों जैसा ही खान रहा। उसके बाद तेमूरने बाकायदा अगनेको शासक घोषित किया, गद्धिग उसने खान-परंगराका उच्छेद नहीं किया।

चगताई-अर्थनीति—मंगोल-शासन घुगन्तू सैनिक सामन्तोंका शासन था, जो अपनेरो भिन्न जातिगांके लिये निरंपुरा था, किन्तु जहांतक भंगोल सामन्तों और राजकुमारोंका संबंध था, खानके लिये बहुमतकी इक्त्राका उल्लंघन करना आसान काम नहीं था, क्योंकि रोना उनकी थी। संगोल शासक नागरिकों और आमीणोंकी गाउंकी कगाईको उड़ाना अपना हक समझते थे। पहले कितने ही समयतक इनके भीतर सैनिक जीवन कावम रहा, किंतु आगे विलासिता बढ़नेके कारण उसका हास होने लगा। उसके साथ ही राजपरिवार और सामन्त-परिवारोंकी संख्या बढ़नेके कारण प्रजाका शोषण-उत्पीड़न और भी भयंकर होने लगा। उनके सहकारी तुर्क घुमन्तू थे, जो देशमें शताब्दियों पहलेसे अपना प्रभाव जमाये हुए थे, और छिड़-गिस्की सेनामें दूध-गानीकी तरह मिल गये थे। वह अब अपने स्वार्थोंको हाथ से जाने देनेके लिये तैयार नहीं थे। मंगोल-राजपरिवार और मंगोल अमीर-परिवारोंकी निर्वलताके सगय वृक्तीने शासनकी बागडोर भी अपने हाथमें संभाल ली। प्रजाका घोषण पूर्ववत् जारी रहा, तो भी अन्तवेंदकी सम्पत्तिका महाकोस—अन्तर्राट्टीय वाणिज्य और संदर दस्तकारी—सूला नहीं था।

साहित्य-मंगोलोंके सर्वसंहारी प्रहारके बाद साहित्यकी श्रीर धाराएं रुकसी गई, लेकिन । धर्मशास्त्र (शरीयत), धार्मिक साहित्य, सूफी साहित्य, मिदरानाव फूलता-फलता रहा । मुल्लों ग्रीर सूफियोकी मगोल-दरबारमे बडी इज्जत थी। जिसके कारण इस्लामिक शरीयतका पभाव भी घढ चला । कहना चाहिये शरीयत श्रोर सूफीमतव। इतना प्रभाव गध्य-णृसियाकी जनतापर पहिन कभी नहीं पड़ा था। कुछ परिवारोने शरीयत ग्रोर सूफीवाद के लिये प्रथनी पुश्तेनी गद्दी तना तो, प्रोर उनका सम्मान पैगम्बरोकी तरह होन लगा। इन परिवारोम मिताजी प्रोर खावन्द बहुत प्रसिद्ध थे। जमानुद्दीन मिताजी--मृत्यु ६४० हि० (१ VII १२४२-२२ V १२४३ ई०)--एक सूफी किव था, जो ६२८ हि॰ (E XI १२३०-३० IX १२३१ ई०) में खोजन्दमें प्राक्तर वस गया था, ग्रोर मगोलोके ग्राक्रमणके समय ६४० हि० मे मरा। बुखाराके खावन्द-गरिनारका ग्रागीर भग्नीन-पुत्र कमालुद्दीन ग्रच्छा कविथा, जिसके कई दीवान (किवता-मग्रह) मोजूद है। इसने ''गिन्हाजुल्-मुजनकरीन" के नामसे भनतमाल जेसा एक जीवनचरितात्मक ग्रन्थ लिखा। इलखान ग्रवगानी रोगा-द्वारा ६७१ हि॰ (२६ VII १२७२-१६ VII १२७३ ई॰) में बुखाराकी ल्टकं पहले ही दिन कमा-लुद्दीन मर गया। शाह फलरद्दीन, मुल्ला ताजुद्दीन इस रागयके दूसरे साहित्यकार थ। मुल्ला ताजुद्दीन ७३० हि० (२५ x १३२६-१५ Ix १३३० ई०) में मरा। इसने "वोस्ताने-मुजवक रीन" लिखा। तरमाशेरिनके बाद मगोल-राजवश जल्दी-जल्दी मुसलमान होने लगा। मगोलोके लिपे ३स्लामके समुद्रमे डेढ ईंटकी अलग मरिजद बनाकर रहना आसान नही था। गगील-राजवश वोद्ध-सती धोर लामायों की अधभक्ति सीख बुका था, अब वही अन्धभक्ति उनकी सूफियोंके प्रति हो गई। मानित बढ़नेके साथ सूफियोंकी सख्या भी बहुत बढी। मुल्लाफ्रोका गढ गुलारा ग्रब सुफियोका भी गढ बन गया, इसीलिये उस समय किसी कविने लिखा था--

> "बुखारा मीरवी ...दीवाना। लायक जजीरे-जिदानखाना।"

(बुखारा जा रहा है पागल, वह तो जेलखानेकी जजीर जेसा है।) चगताई-वंशवृक्ष---छिङ-गिस् (१२२२-१३७० ई0) स्रोगोताई १. चगताई (१२२७-४२ ई०) मोतुगान ३. येस्सुमगू बेदार सरवान द्रमुनदावा (१२४६-५१) ५. निकबइ ५. श्रलगू ७. वोर्गा २. कराहुलाक् = ४. भ्रोरगाना (१२५६-६५)(१२६६-७१) (१२७१-७४) (१२४२-४६) | (१२५१-५६) ६. मुबारक कदमी यहमद १०. दुवा (१२६६) (१२५२-१३०७) ६. तोकतमूर १२. तलिक् (१२७४-=२) (१३०५-६ 88. १५. १६. ₹ U. केबंक इलिगदई दुवालेम्र एसनबुका तरगाशेरिन (23-3053) (3053) (2-6053) (१३२६) (१३२६) (१३२६-३४) २२. मु० पूलाद १८. बूजन 8828 मुहम्मद २१. अली-सुल्तान १६. जेड किश २०. येरसुन (6180-85) (\$\$\$&-\$#) (08-463)

#### अध्याय २

# हुलाकू-वंश

#### (१२५६-१३४७ ई०)

हुलाकूने ईरान-इराक तथा दूसरे देशोंको निजय करके प्रपने वंशकी स्थापना की थी। हुलाकून के बाद इसकी राजधानी नवीज हो गई। सभी मगोल खानोंके उत्पर कप्रान (खाकान, हागान) माना जाता था। उसके नीचे भिन्न-भिन्न उथयोंके खानोको इललान कहते थे। इल या एल जन (कबीले) का पर्याय है। इयीसे एलनी अब्द निकला, जिसका अर्थ है जनदूत था राजदून। पीछे "इलखान" ईरानी मंगोल-राजवशके लिये रह हो गया।

इलखानोंकी नामाधली निम्न प्रकार हे---

| ۶.          | हुनाक्, त्लुइ-पुभ             | १२४६-६४   | £ 0 |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----|
| ₹.          | अवना, अरिकवृगा, हुलाकू-पुत्र  | १२६४द२    | 12  |
| £,          | श्रहमभ तगूदर, हुलार्-पुत      | १२८२-८४   | 73  |
| ٧.          | श्ररणूत, श्रवका-पृत्र         | 85=8-85   | 23  |
| ų.          | गेलातू, अवका-पुत्र            | x3-5358   | 1)  |
| ٤,          | बंदू, तरगर-पुत्र              | १२६५      | 13  |
| ७.          | गाजन, श्ररपून-'5्व            | 8568-8308 | "   |
| ₽,          | उपजीत्, अरग्न-पुत्र           | 6308-60   | 13  |
| ξ.          | अब्राईव जलनेत्-पुन            | メチーシタギタ   | 33  |
| <b>१०</b> , | अरवगोत, सूमू-पुत्र            | 833X-38   | 11  |
| ११.         | म्सा, श्रनी-पृत्र             | १३३६-३७   | 23  |
|             | मुह्म्मद येल, कुनुलग-पुत्र    | १३३७-३८   | 22  |
|             | सानीबेग, उलगैत्-पुत्र         | 633=-80   | "   |
|             | शाहजहां तैमूर, प्रलाफेफ-पुत्र | 8480      | 22  |
|             | स्लेगान, गुसुकशाह-पुत्र       | 6480-28   | 11  |
|             | नी <b>चे र</b> यां            | १३४४      | 11  |
|             |                               |           |     |

### १. हुलाकू, खूलागू, तूलुइ-पुत्र (१२५६-६४ ई०)

हुलाकू (जन्म १२१६ ६०) छिड-गिस्के पुत्र तुलुदका बेटा चीनके प्रसिद्ध कथानों मुझ्ले गौर कृतिलंदका अनुज था। मुझ्लेने १२५२ ई०में जो कूरिल्ताई बुलाई थी, उसमें ईरान-इराकके विजयका भार हुलाकू के ऊपर दिया गया। हुलाकू कृच करते हुए १२५३ ई०के मार्चमें अलमालिकके पूर्वके पहाड़ों में पहुंचा। फर्बरी १२५४ ई०में चगलाईकी राजधानी अलमालिकमें उसकी साली रानी कोरगानाने उसका स्वागत किया। सितम्बर १२५५ ई० में अपनी सेनासहित वह समरकन्द पहुंचा और २ जनवरीको उसने वक्ष पार कर लिया। फिर कुरासान होते मध्य-ईरानमें पहुंच हसन बिन-सब्बाहके गढ़ अल्मीतको विजय करके व्वस्त कर दिया। किंव खैयाम और इस्लामी बाणभ्य निजामुल्मके सहपादी तथा इस्माईली सम्प्रदायके गृह्या हसन बिन-सब्बाह (सब्बाह-पुत्र) ने शिष्योंको जीते-जी स्वर्गकी सैर करानेका प्रबन्ध करते हुये अल्मीत नामका नगर और दुर्ग स्थापित किया था। हसनके चैलोंसे राजाओं और राजामंत्रियोंको भी प्राणोंका डर बना रहता था, इंगीलिये कोई उसे छेड़ता नहीं था। हुलाकूने

इस गढ़को लोडकर उमें हमेलाके लिये नव्ट-ग्रब्ट पर दिया, गोर उत्तके ॥६ १६मा<sup>६</sup> ी पिर गार लिये बेसा सुदृढ़ दुर्ग नही बना सके। इसी इस्माई ती सम्पदायके गुरु हमार यहा के प्रागासान कामा वहिसे, हुलावनी आ मेस उने पत्तोगेसे एक है । मार्च १२५७ ई० को हुलानून हम्दानके विधे परधान किया। छिड-गिस्की दिग्विजयम उसके सेनापति हम्बाननक ही प्रापाये से। यहास हलाव ही उस राम्सेपर जाना था, जिसपर गंगाल घोडोकी टाप नहीं पटी थीं। हैरानके जिस भागरा िर गिराक सेना पतियोने जीता या, उसपर भी अभीत हमगोल शासन पक्षा नहीं हो पाना ना । हुलारू प्राहर नाग-को बड़े दृढतासे करता चल रहा था । १८ जनवरी १२५८ वह गुळीकाकी राजाानो बगदादके पूर्वमे था। ४ फर्वरीको उसने बुर्जेंग्ररी क्लिको तस्त िया। खतीका पूरी तोररे पराणि। हो १० फर्वरीको हुलाक्के शिविरम कोरनिश करने गया। यापि सामिकारी राजापि। तीन शताब्दियो पहले ही खत्म हो ब्री थी, लेकिन इस्तामके पोपके तोरपर उसका सम्मान पन तो तटा मधित था। देश-देशके स्वतत्त्र सुन्तान उसके पास बची-स पै भेरे भेजन एउसके विस् । । र पानरा वे नामोको बदे स्मिमानपूर्वक पपने नामके साम जोडने था रानीफाला हनाम रे उस्तारम सनाम बजान जाना चैसा ही था, जसा कि टालगे सर्घने तिके पुत्र जागान है गितावारा अमेरियन हे स्र मोनप्रार्थरके सामन द उन्त करना । लिन हुलार सायको पालनेके लिपे तथा गरी था। । भग का भा, खलीका मुसलमानो हो जडता सकता है, इसीलिये बण सबते के गाण कामिताहो उसन "० फवरी का मरवा दिया।

बगदाक्यर प्राक्तार करके विजित देग ि व्यवस्था े लिगे बुद्ध समयता हुनाक गता, पितर वह पिर्यमकी विजय-गानाके लिथे निकला, पोर २५ जनवरी १०६० ई० को जा र उसने हान (प्रलेखी) पर अधिवार किया। ज्ञाम (सिरिया) की राज मनी (यि क) ही प्रारंभकतार उसने हान युक्ताविला मिस्रके मण्यक युक्तान सफुद्दीन फीरोजसे पडा। हुनाक्के गेमणित की एनमल मिथिया। पास निम्न अब्दोमे प्रक्तिमेत्थम् भेजा—

"तुमने सुना होगा, कसे हमने एक विज्ञात गाम्त्राज्यको जीता, केस हगने पशिकीकी गर्रागया । हटाकर शुढ़ किया, और अविकाश लोगोको करल कर नला। त्रहारा काग है, भागना पोर हमारा काम हे पीछा करना--जहां भी तुम जाम्रो, जिस रास्तेसे भी जाम्रो, वहा तुम्हारा पीरा परना । नुम वैसे हमरी बन सकते हो ? हमारे घोडे बने तेज है, हमारे वाण बने तोक्षण है, हमारी तरानार नि जैसी है, हमारे हृदय पहाडकी तरह कठोर है, हमार सेनिक नालके कणोवी नवह प्रसर्थ है। किंग्र हमे रोक नहीं सकते, न हथियार ही। हगारे विरुद्ध त्रहारी प्रार्थना पोनी भगवान नहीं सर्वेगा । त्रा ,ीन उपायोसे अपनेको नचाना चाहते हो ओर शपय-पूर्वक की हुई प्रतिज्ञाधोको नोड़ने हो। निद्रोह श्रोर म-यवस्था तुम्हारे भीतर फेली हु<sup>ई</sup> है। प्रपने यभिमानके लिये तुम्हे अब भगवर कड भिगन गना है। मन्यायी अपने भाग्यसे जिला लेने जा रहे है। हमारे साथ गढ़का मसुबा रखनेवाते यह प्रवस्तिवार है। में हमारी गरणम आना चाहते हैं, केवल उन्हींकी रक्षा होगी। प्रगर तम हमारी आता आर पेन की हुई शर्तीकी मानोगे, तो हमारे वैभवमे भागीदार बनोगे; यदि प्रतिरोग करोगे, तो नत्ट हो जाश्रोगे । आत्महत्या मत करो । जिसे १ हु रेसे सजग कर दिया गया है, उसे अपने लिये सावधान रहना चाहिये। तुमसे कहा गया है, कि हम काफर है, पर हम तुमको पापी समझते है। जिस भगवान् ही आजाए अभिट है, जिसका फैसला पूर्णतया न्यायानुमीदित हे, वही प्रहारे ऊपर हमें विजयी बना रहा हैं। हमारी प्राखोमे तुम्हारी सबसे जबर्दस्त सेनाये भी प्राद्यामिशोंकी एक छोटीसी दक्षी है। तुम्हारे प्रसिद्ध वीरोको भी हुम तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे राजाश्रोको हम घुणाकी दिप्ति देखते है। जवाब देवेसे जादी करना। ऐसा न हो, कि युद्ध तुम्हारे ऊपर प्राग तमा दे ग्रीर तुम्हारे ऊपर प्रानी चिनगारिया फकने लगे। हमारा कहा न करोगे, तो जो भयकर सत्यानारा तुम्हारा होनेवाता है, उससे कही त्राण नही पा नकोगे श्रीर तुम प्रमने देशको रेगिस्तान बना दोगे। हम पहलेमें चेतावनी देशर सुम्हारी भरा ह करना चाहते है, तुम्हें तुम्हारी नीचतासे डराना चाहते हैं। श्रब तुम ही एकमात्र (हनारे) शत्रु रह गये हो, जिसने विख्द हमें कुच करता है। तुम्हारे और जो जोग भी देवी आदेशका अनुगमन करते हैं, मीतमें

उरते हैं; उनके लिये भी गुरक्षाका यही राम्ना है, कि वह कम्रानकी प्राजाको माने। मिस्रको कहो— हुंसाकृ इस स्मिने वडोको प्रयमानित करने पा रहा है, वह वचनोको वटा मेंज देगा, जहा बृढे गये है ।"

इसका जनाव गुल्तान फीरोजने उस प्रकार दिया-

"गो तस्ण, त्मने सभी सभी सपना जीवन स्नारम्भ किया है, ह्मीनिये तुम जीवनकी प्रोर इपना कम 'यान देते हो। तुमने प्रभी दम दिनोबी ही समित ग्रीग सोभाग्यका उपभोग किया है। ऐसा होनेपर भी तुम सारी दनियारो अपनको ब । समझते हो फ्रोर प्रपनी आझाको भवितत्यता ही याजा मानकर उसे प्रनिवार्य समझते हो। तुम बयो सुझसे ऐसी गांग कर रहे हो, जिसे कि तूम पा नहीं सकते ? वया तम अपनी चालाकी, यपनी सेनिक ज्ञाल और अपनी हिम्मलसे एक भी तारेको इन्दी बना मकते हो ? तुम शायद नही जानते, कि पुरबसे पश्चिमतक प्रत्नाके नन्दे, धर्मात्मा पुरुष, राजा-र म, ब जने- नृढे, सभी इस (भेरे) तरवारके वास है, यह मेरी सेना है। जब मे प्रलग-स्रलग पनिराधियो को ३ व्हुठा हो जानकी माजा दुगा, तो पहले रिरानके मागलेको ठीक करुगा, पिर तरान (तुकिस्तान) पर चढ्ना मोर वहा तरए ह प्रादमी हो उन हे पदार स्वाधित करना । इसमे पदेह नहीं, कि गेरे इस कागके परिणाग-स्वरूप पृथिजीपर प्रतानि योर भड़बड़ी फैनगी, लेकिन यह गव में बढ़ला लेनेके तोभसे नहीं करता और नहीं लोगोंकी बाहबाही लटना चाहता है। में इसके लिये उत्सूक नहीं, कि रोनाके बजते बाजीने साथ आदमी मारे जांय। ... मैं दशा या शापको भी नहीं गसन्द करता। मेरे, कम्रान म्रोर हला कु-सबके पारा एक-सा ही दिल है, एक-सी ही भाषा है। अगर मेरी तरह तुम भी मित्रताका बीज बीता चाहते हो, तो मेरे सेवकोंकी खाइयों ग्रोर मोर्चावन्दिगोरी तुम्हारा क्या काम हे ? भलाईके रास्तेको पकडो स्रोर स्रामान लोट जास्रो। यदि तुम ल बना ही चाहते हो, तो भेरे पाम हजारो सेनाये ह, जी कि बदला लेनेके समय आनेपर समुद्रको सुखा देगी।"

३ गिनानर १२६० ई० को गगोल ग्रीर समलूक सेनाग्रोमे भीषण लगाई हुई। यद्याप मास्क गुन्सान-खनीफाने ग्रामे लिखे प्रनुसार ईरान ग्रीर त्रान (मध्य-एमिया) की ग्रोर पैर नही बढाया, लिक हुनाकूकी सेनाको उपने प्री तोरसे हराकर ग्रफीकामे बढनका रास्ता बन्द कर दिया। हुलाकूकी विजयनी गेनाको ही गिल्यिने नही रोका, निल्क तेगुरतानकी विजयमात्रा भी यही आकर जन्म हो गई। तील-उपत्यका एक लोटामा देश हे। नह कसे निज्यविजेताग्रोकी सेनाग्रोको रोक सका, दनका कारण उननी जनकी ग्रपनी शक्ति नही थी, जितनी कि बडीये वडी तेनिक शक्तिका गारी विजयनिक कारण ग्रन्तमे भीण हो जाना—तरिम, च, गुरगाब, अरफां (गोग्द) ग्रोर खुद हमारे यहा की प्रानीन गुर्स्वती (-घन्दर) भारी जलप्रवाहको लेकर चलती है, ऐकिन अन्तमे उनके पानीको गोगते हुए रेगस्तान नहे ग्रथमे तीन कर लेता है।

गिसकी श्रीर ग्रागे त बढ सक्तेपर हुलाकू लोट पडा। तश्रेजको लेकर १२ सितम्बर (१२६० ०)को उसने ग्रागेकी विजयवाना शुरू की, ग्रीर दियारवेकर, जंजीरा, रोहा (एदेस्सा), ग्रार्तन शीर निस्तिको नगरोंपर प्राप्तिकार किया। रोहाके पास हुलाक्ने भंगोल सेनिक शायतका एक बहुत बडा प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिये रोम ग्रीर धर्मनीके राजा भी उपस्थित थे। दिसक्तिर शिक्षकार करनेके बाद हुलाकूने दुनियाका सनसे पहला कागजी नोट (चाछ) जारी किया, दूसरे इतिहानकारीना गत है, कि वह पहलेपहल १२ श्रपेल १२६४ ६० को तश्रेजगे जारी किया गया।

जिज्ञानोंके बाद हुलाकूने गरमा हो प्रपनी राजधानी बनाया, जिसे जनका लड़वा तक्षेजमें ले गया।

हुनाक् और उसके चनेरे भाई बरका खान (१२४५-६५ ई०) का पहले मेल था, उसके बाद दोनोंमें झगड़ा होनेका कारण बरकाले हुलाकूके इस्लाम और खिलाफतके ध्वंस करनेकी बात बतलाई, रुकिन वस्नूत धगड़ा काकेशसपर अधिकारका था।

काकेशमकी श्रीर बढ़ने हुए श्रव जूखि-उलुसकी सीमा नजदीक या गई तो श्रनिविवत विजित देगोंके लिये दोनोमें अगड़ा गुरू हो गया। यह बतला आये हैं, कैसे ११ नवम्बर १२६२ ई० को जूखि-उलुसके खान बेरंकसे मुकाबिला करनेके लिये हुलाक्की सेना वरवन्य पहुची, कैकिन वही बरकाके सेनापिल नोगाईने उसे हराकर पीछे हटा दिया। बरका श्रीर मिल-युक्तान फीरोज दोनों हुलाक्के शत्र थे । ''तत्रुका बत्रु मित्र''की नोतिके प्रसुमार सृवर्ण-स्रोर्द् श्रोर मिसम मेल-घोल करनका पगल्न हंग रागा । १२९३ ई० के अरद्मे बरकाता दूतमदल मिसके सृत्तानके पास पहुचा ।

मिस ग्रोर दरबन्दकी हारोके बाद हुराक्ने समझ लिया, कि हमार राज्यका जितना विस्तार हो भकता है, उतना हो चुका। इसीलिये ग्रब वह शासन-प्रबन्धमें लग गया। १२६४ ई० में उसने कई शासन-मुझार किये। १९ रबी 11 ६६३ हि० ( = फर्वरी १२६४ ई०)को हुलाकू जगान (मेरगाम) में मर गया।

हुलाकूकी पर गानी श्रोइ रोत (मगोल)-राजकुमारी क्बेक (श्रोलेज) खातून थी।

हुलाकू के प्रलमोत्तके किलेके घ्यस्न करते समय इस्माईली पोप धलाटहोन मुहम्मदन मुहन्किक नामिक्हीन तुमी (१२०१-७४ ई०)को प्रपन बन्दीस्पानेगे धल रखा था। तुमी बहुपुनी पितभाका घनी था। हुलाक्ने उसकी कदर की। तुमी हुलाकू प्रोर उसके पटे प्रवक्षा खानके झामनकातमें बहुत सम्मानित रहा। उसन ''गिजे इलखानी'' नामसे एक प्रचाग बनाया।



## २. अवका, अरिकबुगा, हुलाकू-पुत्र (१८६४-८२ ई०)

श्रवका बापरी तरह ही एक बुशत सेनिक गोर भाभक था। बापके समय बेरवा मानस जो अगडा हुआ था, यह इंगके समयभे भी जारी रहा। नेरक्तके उत्तराधिकारी बातू-पुत्र मध्य तेम्र (१२६५-८०ई०) के साथ भी इलाी लडाइया होती रही। नोगाई-द्वारा पिताकी हारका बदला लेनेके लिय अबकान राजकुमार यशमुतके अधीन एक बजा सेना ते १६ जुलाई १२६५ई०नो प्रस्थान किया। कुरा-तरपर परुचकर दोती प्रार्थी सनामें बाव पे गढ्ढो नगी, प्रोर यहाई नहीं हो पाई।

२६ तवार १२७० ६०१) कुबिलेका भेजा बारिलक (जामन-पन) जगातमे मिला। प्रजन। बराबर प्रपत्ने बचा कुबिलेका पक्षणा रिट्रा, जन नि नगताई योर ग्रोगोता -वनके खान उ कि प्रति-द्विती थ। जगताई-खान बोरक अनकारों खुरारान को छीनकर बहुत दिनोतक अपने ग्रामिकारमें नहीं रक्ष सवा। अनकान स्थानकान तथा ६७२ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७२ रे०)में अन्तर्वद तथा ब्याराको स्टबर लिया।

फारसीका महान् कित (म्यां रिकुद्दीन) साबी (११८४-१२६२ई०) हुलाक प्रौर अवका-के समगमे ही हुआ था, जिसने प्राप्त दो गहान गन्थों "नोसता" प्रोर "गुलिस्ता" को १२५७-५८ई० में लिखा था। रिकिन, सा शि-जैसा स्वतन्त्र नेता पुष्य मगोलोका दरवारी नहीं ही सकता था। सर्वथे रठ पूफी कित मौलाना जलालुद्दीन कमी (१२०७-७३ ६०) भी हुलाकू ग्रौर अवकाके समयमें ही हुप्रा था। कभी वस्तुत रमम नहों बिट्न १२०७६० म बलखमें पैदा हुप्रा था, जहासे वह अपने बापके साथ नेशापोर (जुरामान) गथा ग्रीर प्रत्या मक्ता ग्रीर दूसरी जगहोकी थाना। बरते बापने साथ क्षुत-एसियाके बोन्या (इकोनियम्) नगरमें रहने जगा। इसनी प्रसिद्ध कृति "मस्तवी" (क्याकाव्य) में सलाईग हजार बोर हैं, जिसका स्थान दुनियाके महान वाव्योमे हैं। सादी ग्रीर हमी हुलाकू-ग्रतकाके कालकी उपज है, इसलियं उनकी कित्ताग्रापर उस समयकी स्थितिका प्रभाव पडना जहरी है। सादीने वैरागियो ग्रीर दरनेशोकी जिदमी पसन्द की, गीर मोलाना हमीने नेदान्ती। रहस्यवाद स्वीवार किया, इसका कारण मगोलोकी व्यसलीनासे पैदा हुआ निराक्षावाद था।

## ३. अहमद तगूदर, निकोदर, हुलाकू-पुत्र (१२८२-८४ ई०)

स्वकाके मरनेंपर उसके भाईने गद्दी सभाली। उसने स्रपनी ध्योग्यताको ढकनेके लिय उस्लाम स्वीपार किया, जिसपर मगोल बिगड गय स्रीर स्वकाके पुत्र सरगृतन उसे मार दाता।

## ४. अरगून, अरगोन, अबका-पुत्र (१२८४-९२ ई०)

हुलाकृके समयमे ही राज्यका वजीर-गाजम ख्वाजा शम्शुदीन चला श्राता था। उसके प्रभावको न सहकर अरग्नने ६८३ हि० (२० III १२८४-६ II १२८४ ६०) मे उसे मरवा दिया। अरग्नको परेशान करने के लिये वाप-दादों के समयसे ही किएच को के साथ अगदा चला प्रा रहा था। २१ तिनम्बर १२८६ ई० हो अरग्नका जिविर मेरागमे पढ़ा था। छिटपुट झह्प होनी ही रहती थी। इसो बीच २६ मार्च १२६० ई० को हुतोने शाकर खबर दी, कि किपवक-सेना ग्रागे बढ़नी ६२वन्द 'आ पहुची है। विपचक प्रोर इन्खानके अगडों सरवन्दका ज्यादा महत्त्व था। किपवकों के शाने की खबर पाकर अरग्नने नुकाल, शिकतुर नोयन शौर कुजुकबलके नेतृत्वमे एक बड़ी सेना २७ मार्चको रवाना की। इस सेनामे तुमानार और दूसरे मगोल समीर भी थे। २१ अप्रैन (१२६० ई०) को सेनाका हरावल करासू नदीपर पहुचा। भेगलान बुका भारिके नतृत्वमे उत्तरसे दो तुमान (वीस हजार) किपचक-सेना ग्रा रही थी। इलखानियोंने नदी पारकर उमपर श्राक्रमण किया। दुइमनके तीन सौ सवार मारे गये प्रौर कितने ही बन्दी बने। ३ मई १२६० ई० को अरगून विनियासुवरमें पहुंचा। श्रन्तमे राजकुमार बैहूने विश्रोह करके इसे मार डाला।

१ दरबन्द (द्वारयन्य) दो से, जिनमें एक मध्य-एसियामें तैमिजके उत्तरके पहाडीका जीहद्वार था, श्रीर दूसरा बाक्से उत्तर काकेशस पर्वत तथा कास्प्यिन समुद्रके मिलनस्थानपर।

सादी शाराजी इसीके सगय (६६१ हि०) गरा। सादीने हिन्दुस्तान, काश्यर प्रोर पश्चिमम मिस्रतककी यात्रा की थी। हुलाकूके बीराजके राज्यपाल अलाउद्दीन और उसके भाई दोनों वजीरप्राजम शब्बुद्दीन सादीके बड़े भवत थे, जिनके कारण सादीका परिचय शबकासे हुप्रा था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि प्ररम्नसे भी उसका परिचय था। सादीका बादशाहोरी ज्यादा मेल-बोल ग भा, तो भी उसने लिखा है——

वादगह सायये-मुदा वाशद् । साया बा-जात भ्राहना वाशद् ।

(राजा भगवान्की छाया है। छाया है यन वह भगवान्मे परिचित हो।)

ग्रत्लामा मृतुबुद्दीन (मृत्यु १३११ ई०) तक्षेजी प्राने समयका वहा विद्वान् या। गरमूनका कृपापात्र किल्लामा मृतुबुद्दीन (मृत्यु १३३७ ई०) इसी समय हुप्रा था। यही समय था, जय कि भारतमें यमीर खुसरो-जैसा फारसीका महान् किल्ल पैदा हुग्रा। खुसरोका वाप छिडिंगरी हमछेके मारे बहुतमें दुसरे पुर्कीकी तरह मध्य-एसियासे भागकर भारत चला प्राया था। अभीर लुसरो जब मृत्यानके हाकिम सुत्तान मुहम्मदके दरवारमें था, उसी समय ६८३ हि० (२० 111 १२८४-६ 11 १२८५ ६०) अरम् सुत्तान किल्ला के एक सेनापित तेमूर खानने बीस हजार सवार छेकर पंजावपर हमला किया, अरि लाहीर, दीपालपुरको लूटने-मारते वह मुज्तानकी और वढ़ा। मुकाविलेके लिये गया सुत्तान मृत्याद गंगीतों के सामने हारा और मारा गया। ग्रमीर खुसरो और उनके साथी दूसरे किल हसन वेउलवी भी अपर स्वामीके साथ इस संवर्षमें जरीक थे। मंगान दोनोंको बन्दी बनाकर बलख छे गये। ग्रमीर खुमरो दो सालतक बलखमें रहा, जिसके बाद उसे छट्टी मिली और वह लोटकर दिल्ली बला ग्राया। उस घटनाका बड़ा ही कहणापूर्ण वर्णन ग्रमीर खुमरोने ग्रमनी किल्लामें किया है, जिसको हम पिलं उद्धृत कर चुके हैं।

५. गैखातू, अबका-पुत्र (१२९२-९५ ई०)

अरणूनके काद वेटेको वंचित कर भाईको गद्दी भिलना यही बतलाता है, कि ग्रभी सैनिय जग-तन्त्रताका मंगोलोंमें बिलकुल उच्छेद नहीं हुआ था। गैसातूका समकालीन किपचक खान तोकताई बड़ा ही शिवतशाली था, लेकिन पीढ़ियोंगे लड़ते-लड़ते तंग ग्राकर ग्रव वह चाहता था, कि काकेश्यको लिये चलती रहनेवाली लड़ाई बन्द की जाय। उसने कोनिचि ग्रोगलान (राजपुत्र) को शांतिदृत बनाकर १३ जुलाई १२६३ ई० को भेजा। २८ मार्च १२६४ ई० (२८ एदी II ६६३ हि०) को तोकताईका भेजा दूसरा दूतमंडल भी ग्राया, जिसके मुखिया राजपुत्रार कलिनतई ग्रोर उलाय थे। यलननोरमें उनमें बातचीत कर २ ग्रप्रैल १२६४ ई०को गैसातूने बड़े सम्मानके साथ उन्हें विदा किया। किपचकोंकी ग्रोरसे ग्रव इलसानको कुछ निश्चितता-सी थी।

६. बैद्र, तरगई-पुत्र (१२९५ ई०)

वैद्व अधिक दिनोतिक शासन नहीं कर पाथा और जल्दी ही उसे हटाकर गांत्रनने भिहासन ध्यल कर लिया।

७. गाजन, अरगून-पुत्र (१२९५-१३०४ ई०)

गाजन इस्लामका धर्मराज कहा जाता था। इसमें शक नहीं कि उसके समगरी ईरानके मंगोल-राजवंशपर इस्लामका प्रभाव बहुत जोरसे पड़ने लगा। किपचक खानसे फिर इगट़ा शुक हो गया। ३ मई १३०१ ई०को तोकताई खानका दूत आया, लेकिन सुलह नहीं हो सभी। इसपर गाजन एक बड़ी सेना ले शिरवान और गुजिस्तान होते दरबन्द पहुंचा। तोकताईको उसकी सेनाके सामने हारकर भागना पड़ा। इलखानके प्रतिद्वंद्वी भिस्नके सुल्तान-खलीफाके साथ किपचक खानका संअंध अच्छा था, यह बतला चुके हैं। मिस्रका सुल्तान केवल राजा ही नहीं बल्कि खलीफा (धर्मगुरु) भी था। किपचक खान ने उसे अपनी लड़की दी थी। गाजनने अर्रानसे काजी नासिस्हीन तबीजी और काजी कमालुद्दीन मोसली को दूत बनाकर सोकताईके पास भेजा। मिस्री दुतमंडल हिल्लामें आकर गाजनसे बातकीत कर रहा था। इसी समय २१ जनवरी १३०२ ई०को लोकताईके भी दूत तीन सौ सवारोंके साथ आ पहुंच। गाजन किप नक-दूतमउलसे वहत ग्रच्छी तरह मिता। तोकता श्रमने प्रभावकाली वृद्ध सेनापित नोगाई के हागउंगे नियट चुका ता, प्रार अब अर्रान आर आजुर्नाई जानको छेना चाहता था। उसका कहना था-पितागह न्द्रिः नियह प्रदेश बातू स्थानको वे दिया था। छेनि न, गाजन तत्तवारसे जीते इताकेको बातसे कमे तोटा गकता था ? उसने भमकी दी—पित हमारी बात नही मानोगे, तो तुम्हारे विष्ट कराकोरमसे किमियानककी गागी शक्ति तथा दम तुमान (एक लाख) सेना हेरोमें तथार खड़ी है। गाजनने यह भी कठा-दुता हुके समयभे ही यह भूमि हगारी है। भूमि लीटानेकी बात तलवारकी भाषामें ही हो गकनी है।

३० जनगरी १३०३ ई०को नववर्षका पर्व आया। राज्यके वजीर, अमीर, गुरजी (जाजिया) अर्धानी, रोमके राजा एव खुरासान-मिस्न-सिरिया आदिके लोग भी भेट तेवर आये। तीन दिन तीन रात बड़े धूमनाममे महोत्सय गनाया गया। दान-इनाममे इस्लामके सुल्तान ने बड़ी उदारता दिखलाई। इतिहासकार वस्साफ गाजनको इस्लामका सुल्तान कहता है, लेकिन इस्लामका सुल्तान प्रतान नहता है, लेकिन इस्लामका सुल्तान प्रतान पर्ते गाजनके ईरानमे एक बड़ा बोद्ध निहार बनवाया था। पर, जब उसने देखा, चीन अरे मगोलिया यहाँसे बहुत दूर है, इसलिये वहा सर्वत्र प्रचलित योद्ध-धर्म इस्लामी ईरान-इराकमें कोई सहायता नहीं दे सकता, तो वह मुमलमान हो गया।

गाजनके गमय रशीदुद्दीन फर्ज्लुल्ला (१२४७-१३२ च ई०) गणित, दर्शन प्रोर चिकिन्सा-शास्त्रका उच्च कोटिका विद्वान् था। प्रयक्ताका वह विश्वासपान दरवारी था। गाजनने उसे प्रपना वजीर बनाया। प्रवृत्त ६६ने थोडे विनोके लियं उसे हटा दिया था, पीछे उल्जैत्को विरेचनमे जहर देकर मारनेका गपराध गगा, उल्जैत्के पुत्र इक्राहिमने उमे मरवा पिया। रशीदुद्दीन प्रपने समयका बहुत बडा इतिहास-कार भी है। उसकी पुस्तक "जाम-उन्-तवारीख" एक विशाल ग्रीर बहुमृत्य इतिहासग्रथ है।

### ८. उल्जैतू, मुहम्मद खुदाबन्दा, अरगून-पुत्र (१३०४-१७ ई०)

एलखानोंने बगवादके खलीफाको खतम किया, लेकिन मिस्रके खलीफाका वह कुछ बिगाइ नहीं सके। बगवादका खलीफा गुनियोंका घमंगुर था, और मिस्रका खलीफा शियोंका। उल्जैत्ने इस्लाम- प्रेग विख्वलानेके लिये अगना नाम मुहम्मद खुवाबन्दा रखा। ईरान अभी शियोंका नहीं हुआ था, लेकिन उल्जैत्ने अपने ही शिया विख्वलानेके लिये शियोंके बारह इमामोंके नामवाले सिन्के चलाये। उल्जैत्का अपने प्रतिद्वद्धी किपचकखानो तोकताई और उज्बेक (१३३२-४०ई०)से मुकाबिता था। ३१६ ई०मे किपचक-राज्युमार वावा श्रीगलान भागकर उल्जैत्की शरणमे आया। उसने उसे राहारा विया। वावा तुरंत ही अपनी सेना लेकर ख्वारेजमपर चढ़ गया, जो उज्बेकक्षानके राज्यमे था। इसके लिये उज्बेकने दूत भेजा और किस तरह बाबा श्रोगलान ख्वारेजमने गारकर भगाया गया, यह इम पहले कह आये है।

मगोलोके सारानकालमें जिस तरह गरीयनके विद्वानों और गुक्ती कवियोकी छितिया अधिक अचितित हुई थी, उसी तरह फारसी गद्य-कथासाहित्यके विकासका भी यही समय था। तुगराई (मृत्यु १३२४ई०) मशहदी इस समयका बहुत बड़ा कथाकार था, जिसके "मिरातुल्-मफतूह", "कुजुल् मश्रानी", "चव्मगं फैंज" आदि कितने ही कथाग्रन्थोका बहुत मान हुआ।

९. अब्सईद, उल्जैतू-पुत्र (१३१७-३५ ई०)

प्रव्यक्षित कम उमरमे ही गद्दीपर बैठा था, इसीलिये शासनका सारा प्रबन्ध उसके सेनापित प्रमीर चोबानके हाथमे था। नोबानने उज्बेक खानकी सेनाको खदेडकर दरवन्दके पार तेरेक नदीतकके प्रदेशको लूटा था, इमिलिये उसका प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। उसके नी पुत्रोंमें सबसे बड़ा अमीर हमन खुरासान ग्रोर गाजदरानका राज्यपाल था, और हसनका बड़ा पुत्र तालिश अस्पहान पारस-केरमानका। हसन ग्रोर तालिश बापसे झगड़ा हो गया, जिससे चीबानने उनपर श्राक्तमण कर दिया। हसन ग्रीर तालिश दहिस्तानके रास्ते ख्वारेजम भागे। वहांके राज्यपाल श्रमीर कृतुलुक तेमूरने उनका स्वागत करते उज्बेकखानके पास भेज दिया। उज्बेकने उनकी बड़ी खातिर की। वेरकासियोंके खिलाफ उज्बेक खानकी ग्रोरसे जड़ते हुए हसन घायल हो गया। उज्बेकने बड़ी चिकित्सा कराई, लेकिन वह न बचा। उसका लड़का बहुत दिनोंतक जीता रहा।

७३५ हि॰ (१ सितम्बर १३३४-२३ जुना १३३५ हि॰) म र जनसात में सनाने फिर दश्तेषाजार—कास्पियनके उत्तर-पिर्वमतट में ग्रानी प्रश्न —के रास्त प्रश्नित पार पा जिहिलानगर प्राक्रमण करनेके लिये प्रस्थान किया। मतूसर्व्य भी खनर सुन कर मकाति के तिथे तला, किन पु बराधागमें ३१ प्रवतूबर १३३५ ई० (१० रवी १७३६ हि॰) को इस "दीनदार नेकि किदीर बादशाह के प्राणप्यदीने तरीरके पिजडेसे उडकर उत्तम स्वर्गको घर बनाया।" उपनेत प्राप्त प्राप्ती सामाहित आग बढ कुरा नदी तकके सारे इल्लानी प्रतेशका बरवाय कर दिया। नारीफ यह कि मुगानमान इति सामाहित आग बढ कुरा नदी तकके सारे इल्लानी प्रतेशका बरवाय कर दिया। नारीफ यह कि मुगानमान इति सामाहित आग प्राप्त स्वर्ग रामी सारीफ अपनी मस्नवी "जामजम"में लिखा है——

दो जहा रासिलय-ईद जदन्द।
भिक्क नर-नाम वूसईद जदन्द।।
दर्-चमन गुफ्त बुलवुल स्रो कुमरी।
मदहि-गुरा गुली उराुरा-प्रमरे।।

(दोनों लोकोकी खुशीका पारिनोगिक किया, अब्-सर्टन में नामपर सिनना पताया। उपानमें बुलब्ल और कुमरीने इस फूलकी तारीफ की।)

श्रव्सईदके मरनेपर भारी शोक मनाया गया । मिल्जदोके मीनारो हो शोक-प्रकाशक कपटीश ढाक दिया गया था ।

श्रबूसईदके बाद हुलाकू-वशका पतन बहुत जत्दो-जल्दी होने लगा पार स्थारह वपिक भीतर ६ खान गद्दीगर बेठे ।

स्वसर्वके समय "तारीके गुजीदा" नामक इतिहासके वहुत सुदर प्रथक। लेख । हादुत्वा मुस्तौफी (मृत्यु १३४६ ई०) हुम्रा था । मुस्ताफीने अपने ग्राको प्रसिद्ध इतिहास कर रणीयुद्दी तके लेहे गयासुद्दीनको समर्पित किया था । इस ग्रन्थके उद्धरण फज्लल्ला-गुन अन्दुल्ला जीराजी (मृत्यु १३६६६०) ने श्रमने ग्रथ "तारीके वस्साफ" मे दिये हैं । दिल्लीके फारगी किब समीर स्वरो (१२५३--१३५५६०)

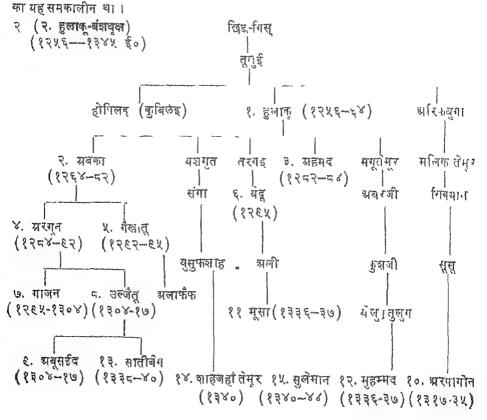

यनुसर्हदके बाद अव खिक्रगियी राजनुमार पूरी नोरसे मुगलगान थे। सगोत अब सस्कृतिहीन नहीं थे, तिन धार्मिन सिंहण्णूता, न्यायप्रियता यादि गुणोके कारण उननी सस्कृति उच्च स्तरकी थी; किन्तु इरलामके गमुदमे उनका नोई बस नहीं चला। दरवारियोने जब गियन हथिया ली, तो गुनिया खानकों कभी अपने शिक्त-माली वजीरों हो प्रयास करने के लिये और कभी प्रजाके प्रभावशाली वर्णको अपनी और करने के लिये इस्ताम नाना जरूरी था। अन्तमं मगोल-वंशकी समाधित होकर इसकी अगह पाच छोटे-छोटे राजवध कायम हुये, जिनका अन्त नेमूरलगने अपने दिग्वजगमें किया। यह पाचा खानदान थे--(१) जलायर, (२) मुजफ्फरी, (२) सर्वदारी, (४) बनीकर्त्त और (४) चोवानी। जलायर सुत्तान अविगवें बाद सुत्तान अहमद हुआ, जिसे १३८० ई०में तेमूरने लता किया।

हजारा—मगोलोके जायनकालगे जो गगोल एधर आकर रह गर्थ थे, उनमेरी कुछ तो माधारण लुक जन-समूहमें विलीव हो गये, किन्तु कुछ धुमन्तु हिन्दू कुन (हिन्दुकोह)की उपत्यकाग्रोमं जाकर उपक प्रोर पशु-पालका जीवन तिलाने लगे। इनके पनीस कवीले थे, जो आजकल हजाराके नामसे प्रणामानी-साजिकों और वतु-उत्तयकाके दिखणनाले तुकींक बीचमे रहते हैं। इनकी भाषा तुकीं नहीं, एक तर्यक्षी धारमी है, के किन नावरके समयतक यह गगोल-भाषा बोलते थे। प्रवृत्तफजल (अकवरके प्रमान-भगी) ने उन्ह वद्य गानका वश्य कहा है, प्रोर यह भी उन्लेख किया है, कि इनकी स्थिया पृष्यों जैसी ही राउनमें बहादुर हो है। अफगानिस्तान प्रार सोवियत मध्य-एसियाके सुनी मुसल-मानाके महानम् होने वीनमें अपवेको शिया बनाये रखना हजारोकी विशेषना है। विकानोनं इनकी सामाने कितने ही मगोल गर्व भी दुई निकाले हैं।

साहित्य—इनगानियोके समयमे फारभी गद्य-साहित्यकी रचनायें बढी, यद्यपि इस साहित्यमे तिराजा तायकी ही प्रभानता है। इस कालकी कितता तीय अणियोमे बाटी जा सकती है—सूफी रचन्याद, गजरा (प्रेम-प्रम), कभीदा (ग्तृशिप्रशंसा) प्रोर उपदेश।

इनमें स्फी कित ये--फरीवृद्दीन प्रतार (१११६-१२२६६०)-जिसे प्रथम मंगोल आक्रमणमें एक मगील सेनिकने मार डाला, नादी, प्रोहदी, इराकी ग्रोर मगरदी ।

गजलके कर्व पं—मोलाना रूमी, सादी प्रोर हाफिज । कसीदाके कवि—कमाल इस्मार्थल ग्रीर सुलेगान सावजी । उपदेशास्मन एचना करनेयानामं निषुण ये—सादी प्रोर इब्ल-यमीन ।

# तेमूर-वंश

( १३७0-१५०0 ई0 )

# १. तेमूरलंग (१३७०-१४०५ ई०)

तेम्रके पिता तुराई बरलमको अमीर कजगनने केश (शहरसक्ज) और नरशेव (वरशी) के इलाके दिये थे। अपने स्वरचित जीवनचरित्र "तुजुकाते- तेम्रर" में तेम्रने लिला है—"वारह वर्षकी उमरमें ही मुझे अपनी असाधारण वृद्धि और दिमागी अपितका पता लगने लगा, और मेने अपने अध्ययन और आहमसंग्रमका अध्यासी बनाया। ....अठारह सालकी उगरमें में खेलों और वहादुरीके विनोत-कार्योमें अपनी चनुराईके लिये कम अभिमान नहीं रखता था। में अपना मगय कुरान पहले, शतरंज खेलने तथा वहादुरोंके अनुक्ष दूसरे खेलोंमें बिताता था। "१३५६ ई० में तेम्रके पितानं उसे अमीर कजगनके पास दूत बनाकर भेजा। कजगन उससे इतना प्रसंस हुआ, कि उसने अपने लड़के सेना-खानकी बेटी श्रोलजे तुरकान खातूनमें उसका व्याह कर दिया और "मिगवाशी" (सटलपित)का पद दे हुसेन कर्त (खुरासान) के विरुद्ध अभियानमें जाते समय तेम्रको अपने साथ के गया। अभियान सफल रहा, किंतु इसी समय कजगनकी हत्या कर दी गई और थोड़े ही समय वाद तेम्रका किंग मी मर गया। अमीर कजगनके पीत्र अमीर हुसेनके साथ तेम्रकी भित्रता हो गई। अभी वह अभी र कजगनकी हत्याका बदला लेनेकी क्षोच रहे थे, कि मुगोलिस्तानका खान तुगलक (क्ष्रजाधारी) अन्तवें थर चढ़ दीड़ा।

हम कह ग्राये हैं, कैसे भ्रन्तर्वेदके नगताई-राज्यकी टांवाडोल स्थितिकी देखकर जाते (सीगांनी) मुगोलिस्तानके खान तुगलक ( ध्वजाधारी ) तेमूर ने ७६१ हि० ( २३ XI १३४६--१३ X १३६० ई० ) में काश्गरके रास्ते आकर आक्रमण किया । खोजन्द नदी पार कर लेनेपर अगीर वायजीद जलायर उससे आ मिला। दोनों शहरमञ्ज (केश) की शोर बढ़े। तेग्रलंगके चचा हाजी बिरलसने पहले मुकाबिला करनेका ख्याल किया, लेकिन फिर उसे ध्यर्थ सगझकर खुरा-सानकी और भागना ही अञ्छा समझा। चचाकी सलाहमे तेम्रलंग किस तरह लीटकर समरकन्दर्गे प्रधान बना, इसके बारेमें हमने अन्यत्र बतलाया है। तेमूर ग्रीर उराके वंशज प्रपनिकी छिझ-पिस्-वंशी सिद्ध करनेकी बहुत कोशिश करते हैं। भारतमें तो उसके नंशजोंने ग्रपने खानदानका गाम ही मुगल रख दिया। लेकिन, वस्तुतः वह छिडिंगिस्-वंशज नहीं थे। कुछ इतिहासकारोंने उन्हें चगताई-सेनापति कराचार नोयनके वंशका बतलाकर संगोल सिद्ध करनेकी कोशिश की है, लेकिन बस्तुतः बिरलस तुर्क थे। हां,वह उन तुर्कोंमेंसे थे, जो कि मंगोलोंके मध्य-एसियाकी योर बढ़तेके समय उनकी सेनामें बहुत भारी संस्थामें शामिल हो गये। वह मंगोलोंके विश्वासपात्र गरदारोंमेंसे थे, लेकिन जब मंगोल-शक्ति निर्वल हो गई, तो वह उनके तुर्क-प्रतिद्वंदी बन गये। भ्रमीर कअगनवे बाद इनका जोर अन्तर्वेद और तुर्किस्तान (मध्य-सिर-उपत्यका)में बढ़ा । मंगोल-राज्यकी बंधर-बांटके समय तेमुरका पिता हाजी तुगाई बिरलस तुर्कोंकी कोरकान (गुरगान) शाखाका मखिया और केश (शहरसब्ज) इलाकेका स्वामी वन गया, जिसके मरनेपर उसका उत्तराधिकारी उसका भाई हाजी विरलस हुआ--

१. "जुजुकाते-तेमूर" (तेमूरके नियम) तुर्कीमें लुप्त तथा फारसी अनुवादमें ही प्राप्य है।

२. जन्म ७३० हि॰ (२५ x १३२६—१४ Ix १३३० ई०), गही ७४८ हि॰ (१३ IV १३४७—३ III १३४८ ई०), मुसलमान ७८४ हि॰ और मृत्यु ७६४ हि॰ (२१ x १३६२—११ IX १३६३ ई०)

हाजी विरलसको किन्ही-किन्ही इनिहासकारोने तेमूरलगका भाई भी लिखा है। तेमूरलगके बापका स्थान हाजो विरलसने किया, इसम कोई गतभेद नहीं हैं। यहीं केश नगरमें ४ शावान ७३६ हिं० (१६ गार्च १३३६ ई०)को तेमूर पैदा हुया। बनपनसे ही उसमे नेतृत्वके लग्नण दिखलाई पड़ने लगे। लदकों भी पनायत ग्रीर शिकारमे निपुणता दिखलाकर साबित कर रहा था, कि वह एक कुशल शासक ग्रीर सैनिक होगा। तुगतक तमूरने तेमूरलगके ग्रानेपर उससे प्रभावित हो ७मे केशका हाकिम बना दिया। जब खान काश्मर लीट गया, तो ग्रमीरों में झगड़ा बढ चला। ग्रगले साल ७६२ हि० (११ प्र1 १३६०---२ प्र १३६१ ई०)में लान फिर ग्रन्तर्वेद याया ग्रीर ग्रमीरोन्को भगाकर उसने समरकन्दपर फिर प्रधिकार कर बहाका शासन ग्रमने पुत्र इलियास खोजा श्रोगरानके हाथमें दिया ग्रीर तेमूरलंगको उसका मुख्य-पारिषद् (ग्रतालीक) नियुक्त किया। लेकिन तेमूरकी दूसरे ग्रमीरोसे नहीं पटी ग्रीर वह गमीर कजनके पौत्र तथा ग्रपने साले ग्रमीर हुसेनकी राजिमें भाग निकला।

समरकन्दसे भागनेके बाद तेमूर कराकृमके उसी रेगिस्तानकी पोर गया, जो कि उत्तराभिमुख वश्सें कास्पियन समुद्रतक फेला हुआ है। यहा उसे बहुन तकलीफ उठानी पडी। निर्जन मरुभूमिमें सानेका भी ठिकाना नही था। तेमुर अपने तुजुकातमें जिन्तता है--मै मौर मेरी पति-परायणा पत्नी श्रोतजाई श्रमीर हुमेनसे मण्भूमिमे भिले श्रोर फिर महीनं भर रात-दिन रेगिस्तानमे भटकते रहे। कितानी ही बार हमें अन और जल भी मुयस्सर नहीं हुआ। अन्तमे एक तुर्कमानने हमें पकड़कर बन्दी बना जिया और मोल्जाईको एक ऐसी पश्जालामें ले जाकर बन्द कर दिया, जो पिस्मुमों मीर बट-मलोसे भरी थी। तेमूर किसी तरह साले ब्रोर बीबीके साथ वहासे भागकर केश पहुना। थोड़े ही दिनों-में उराके पुराने साथी उसके पारा जमा हो गये, जिनके साथ वक्ष पार हो वह दक्षिणके इलाके (पुराने याह् लीक) में चक्कर काटता रहा। अन्तमं लट-पाट करने के लिये भीम्लानके ऊपर आक्रमण किया गोर बल्चियोसे एक किला छीन लिया। लेकिन जल्दी ही लोगोंने उसके ऊपर ग्राक्रमण किया, जिसमें उसके पेरमें चोट लग गई ग्रीर वह जिन्दगीभरके लिये लंग (लंगडा) हो गया। मगोलों ग्रोर नुकीं-में तेमूर नाम बहुत अधिक पाये जाते है, जिनसे प्रलग करनेके लिये वह इतिहासमें नेमूर-लंग (तेमूर लगडा) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। नेमुरके साले हसेनने इसी समय बलखपर श्रिषकार कर लिया। तेमर भी वही चला गया। धीरे-धीरे तेमुरके पंद्रह रा अनुगायी हो गये। ७६५ हि० (१० अक्तूबर १३६३--३० अगरत १३६८ ई०) में इलियास खोजानी सेनाके साथ उसकी प्रथम भिडंत वक्षके बाये तटपर कुदुजके गजदीक हुई। यद्यपि इलियासकी सेना पानगुनी थी, लेकिन तेमुरने उसपर पूर्णतया विजय प्राप्त करके सेनाको नदी पार भगा दिया। इसी समय पिताके मरनेकी लबर मुनकर इलियास बापकी गदी संभालने यलमालिककी योर दौड़ा, और तेमूर बहुत यासानी-से जेनों (मंगोलिस्तानियों)को अन्तर्वेदसे निकालनेमे सफल हुआ। अब तेमूर अपनी जन्मभूमि-का स्वामी था, लेकिन प्रतिद्वं हिथी और वाधाओं की कमी नहीं थी; इसलिये उसने प्रभावशाली सरदारों की एक क्रिल्लाई ब्लाई, जिसगे रिक्त मिहासनपर काबिलवाहके बैठानेका निर्णय हुन्ना। ने मूर-वशने श्रव्मदिवने समय (१४५१-५२ ई०)तक मंगील खानोंकी समरकन्दकी गद्दीपर अनाये रक्खा, जो यही बतलाता है, कि अन्तर्वेदके लोगोंमें खिडागिसी राजवंशके साथ एक विशेष तरहका लगाप स्थापित हो गया था। यानकी जगह संभालनेपर तेम्रको भारी विरोधका सामना करना पड़ता।

जाड़ा बीतते ही दिलयास खोजा एक बड़ी सेना लेकर फिर अन्तर्वेदकी थोर आया। तेम्रका शिविर उस समय चिनास और ताशकन्दके बीचमें था। हुसेनने सिर-विरियाको पार कर लिया। लड़ाईमें दो हजार आविभियोंको मरवाकर हुसेन अपनी राजधानी सालीसराय (नदीके परले तट-पर) चला गया और तेम्र करवीकी और भागा। जेतोंने फिर समरकन्दको ले लिया। इसीं समय तेम्रकी मदके लिये जेतोंके घोड़ोंमें महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे घोड़े मर गये और उन्हें अपना सामान वीठपर ढोनेके लिये मज्यूर होना पड़ा। वह अन्तर्वेद छोड़कर चले गये। तेम्रके लिये यह बहुत अन्तर्था अवसर मिला था, किन्तु इसी समय हुसेनसे उसका, विगाइ ही गया, जिसके

A STATE OF THE STA

कारण उसरो पूरा फाउटा नहीं उठा सका। हुसेनने पहले धोम्में तेमूरको सन्म करवाता नाडा, जब उममें सफलना नहीं गिती, नो 'मके खिलाफ प्रमीर मूसाओ सेना देकर भेजा। युसा ता खरा बजु पार हो उत्तरवी प्रोर वका, लेतिन तेग्रने उसे हरा दिया। फिर हुमेन स्तय सातीगरायरो एक पारो सवा लेकर चला। तेमूर करकी होते पुतारा तोटा फिर प्रत्नवेंद छोड र प्रारेज्मकी पोर भाग गया। दुसेन प्रत्न सारे प्रन्तवंदका स्तामी था। तेपूरने जाडे भर तेयारी की। तमत सुर कोने पी एक छोटी किन्तु वहुत ही सुधि ति प्रोर वहा दूर सेनाके साथ प्राक्रमण कर उमन ताप्तक र ले लिया, फिर नमरक अर करकी प्राप्त प्रतिहिदीकी सेनाको चीरने वह जलागर प्रमीर करारांगे जा निमा। केपुसरोने प्रानी लडकीका नेमूरके पुत्र जहागीगरे ज्याह कर गारी सेनाणे उमकी सदद वी। नेमूरने पीछे गुडकर हुसेनको । भूपार भार मगा दिया। जेनोके सामन्त प्रमीर जलागरसे तमरना मिन हुमेनके निये बहुत भयकर था प्रार प्रति उमने वहनोईसे गिध वर भी। हुमाको तेम्र न उनके ि सेने सामन्त व खाने हाकिमको दवाने सन्तयता भी दी। छेकिन, जब तेमरके उपर जैनोने प्रहार किया, तो हुमेनने विद्यासघात किया, और प्रन्तम हारकर तेमूरके हाथमें बन्ती हुआ। तेमर उसे सारना नही चाहता था, लेकिन उपके प्रमीरोने बहत जोर दिया प्रीर प्रन्तम छन्ता था, लेकिन उपके प्रमीरोने बहत जोर दिया प्रीर प्रन्तम एवा। विभार केप १९०० ई०) में उसे प्रपत्न वहनोईनो मरनान प्रा।

पान तेमूरका कोई पतिद्वद्वी नहीं रह गया था। दमी समय १३६६ ई० में बतानम उसन ए । । व्रिल्लाई ब्लाई, त्रिममें चगता ई-राज्यके सभी प्रमीर, तेग्रके गाढे दिनों प्रीर तकणाईके सभी तथा उसने प्रतान प्रतिद्वि भी शामिल हुए। सनने तेमूरको गपना आसक स्वीवार कि । धार गगोना तथा उनके पूर्वजोके समागे चली गाई प्रथाके प्रनुसार न गप्रेत १३६६ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) को तेम्रलगको एक गफद गम्देपर किताकर उसे चारों प्रोरसे पकडकर उधारा, श्रीर धांग्र शैयद बरकाहारा प्रत्ताहकी हुआ पढे जानेके बाद प्रमीर घोषित किया। बक्षके दिशापकाक परिणार अपना दक शासन स्थापित कर तेमूरने समरक दको अपनी राजधानी बनाया।

७६२ हि० (७ IV १३६०—२६ II १३५१ ई०) म तेम्रने श्राने पुत्र भीराशाहको न्रा सानवर प्रिवनार करने के लिये पहरे भेज किर रवय भी वहा पहुना। इस समय ईरान के राजवनी में वा हुआ पा। जनरमें सर्वे शर-वज पा, जिसके—(१) यव्दुर्रजाक (ए। वर्ष वो मास), (४) समझद (७०६), (३) शन्युद्दीन, (४) तोगान तेम्र, (४) कस्साव हैवर, (६) प्रिता करनी, (७) हसन दमगानी, (८) प्रती मोवेयद प्रवद्रां गक—प्राठ गासकोने उत्तरी ईरानपर पेतोस साल जासन किया। प्रित्तम जासक प्रत्दुर्रजाक वेम्रकी प्रधीनना स्नीकार कर ली। जरासानमं हिरातको राजधानी तना कावश शासन कर रहा था। तेम्र इगी व गके खिलाफ वहा। राजधानी ने पास भारी लटाई हुई। कर्तीके नगर कायूबान, तुन, नेरापोर, सञ्जवार ध्वस्त होकर देंगे प्रीर मिट्टीने हेर रह गय। स्रामानके बाद तेम्रने सीरतान, बतोचिस्तान प्रोर प्रप्तानस्तानपर प्राक्रमण किया। इस प्रकार १३६६ ई० (७६६ हि०)में वह ईरानपर प्राक्रमण करने के लिये स्थांत्र था। प्रस्पहानका सारा इलाका और पारस मुज्जफरी-वशके हाथमे था। इराक और प्राजुरबाइ-जानके इलाके प्रव भी इलाकानी प्रमीर चोवानके वशके हाथमे थे। वगदावने विना प्रहारके ही प्रधीनगा रवीकार कर ली, इस प्रकार दिलाफत नी राजधानी तेम्रके हाथमें या गई।

ईरानपर विजय पाष्त करनेके बाद तेमूर समरकन्द लोटा। समरकन्दका भाग्य जाग उठा। तेमूरने अपने दरवारकी बड़े ही स्वद्यके साथ सजाया। समरकन्दमे एक गुवर महल, मस्जिदे और मदरसे बनवाये, जिनके बनानेके लिये रोम, ईरान और भारततकके वास्तु-पास्त्री और शिल्पी बुलावे गये। लाग्वोंकी सख्यामें देश-विदेशोंके दास-दासियोंमेरी काफी समरकन्दमें लावे गये, जिनके कारण समरकन्दके शिल्प और उद्योगको यागे बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली।

त्तोकतामिद्यपर आक्रमण—हमी ावन पहलेके आध्यय-प्राप्त किपचक खान तोकतामिदासे तेमूरका हागड़ा हो गया और उसे अंपने उत्तरी अनुकी शिवितको नोडनेकी श्रवश्यकता गडी। नोकतामिदा लिएद-रियाके रास्ते सफल न होनेपर १३ मध् ई०में काकेशसके रास्ते तन्नेजपर जा पड़ा, और इलखानियोंके समयसे चले थाते इस समृद्ध नगरको लूटकर वर्बाद कर दिया। इसका बदला लेनेके लियं १३८७ ई० में तेमूरने काकेशसके रास्ते दरबन्द पहुंच तोकतामिश्तको बुरी तरह हराया। १३८८ ई० (७६० हि०)में तोकतामिशने सिरदियाकी भ्रोरसे भारी बाकमण किया। तेमूरको उसके लियं ७६२ हि० (२० XII १३८६—१० XI १३६० ई०)में प्रथम महाभियान करना पड़ा। वह सिर-दिरयाके पार हो उत्तरमें बढ़ते-बढ़ते ६ ग्रप्रैलको बोल्गारोंकी भूमिमें अवस्थित कूचुकताग (लघु-पर्वत) में पहुंचा। फिर उल्नताग (महापर्वत)पर चढ़कर उसने आसपासकी भूमिका अवलोकन किया। यहींपर उसने २० ग्रप्रैल १३६१ ई०को एक शिलालेख लिखकर स्थापित किया।

श्रामें तोकतामिशको तेमूरने कैसे हराया, इसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं \*।

उस करारी हारके बाद भी तेमूरके हटते ही तोकतामिश फिर सबल हो उटा, जिसके लिये तेमूरको २५ फर्वरी १३६३ ई०में दूसरा महाभियान काकेशसके रास्ते काल्पियनसे पश्चिम-पश्चिम करना पड़ा। १३ अप्रैलको वह लेराक नदीपर पहुंच गया। तोकतामिशको हारकर पीछे भागना पड़ा। तेमूर उसका पीछा करके आगे वोल्गाके किनारे-किनारे सराय पहुंचा। नगरवासियोंको धर छोड़ बाहर निकल जानेका हुकुम दे उसे खूब लुटवाया। फिर मास्कोकी ओर जाना चाहता था, जिसके लिये अगवान्की मां (मिर्यम)का वड़ा जुलूस निकाला गया, बड़ी पूजा-प्रार्थना की गईं, और भगवान्की मांने मास्कोको बचा लिया। तेमूरने किमियाके बड़े नगर अजाकको भी लूटा। सोना, चांदी और रतन लदवाये तथा सुंदर दास-दासियोंके समूहको लिये वह दरवन्दके रास्ते लीटा। तेमूरकी विजय-यात्राओंमें खिड़िश्चिम्सकी विजय-यात्राने प्रेरणा दी थी, लेकिन जहां छिड़िशिस् हर एक विजयपर अपना दृढ़ शासन स्थापित करता था, वहां तेमूरके बहुतसे अभियान केवल लूटमारके लिये होते थे।

७६६ हि॰ (५ x १३६६-२६ VIII १३६७ ई०) में पांच सालकी अनुपस्थितिके बाद तमूर राजधानी समरकन्द लौटा । वक्षु-तटपर अपनी खातूनों, पुत्रियों-पौत्रियों तथा राज-कुमारोंके साथ पहुंचनेपर लोगोंने उसका अपार स्वागत किया। खुतीमें उसने सोना और जवाहर लुटाये। तेमूर साठ वर्षका हो चुका था। इसी समय उसने तौकेल खानमसे बादी करके उसे "दिलकुशा" प्रासाद प्रदान किया। अभी भी उसकी लूटसे तृष्ति नहीं हुई थी, और अब उसकी नजर सिंधु और गंगकी और थी।

भारतपर आक्रमण—=०० हि० (२४ IX १३६७—१५ VIII १३६८ ई०)को उसने भारतके लिये प्रस्थान किया। उसका पीत्र पीर मुहम्मद पहुले ही ब्राकर मुल्तानका महासिरा किये हुये था। तेमूर बलख ग्रीर हिन्दूकीहके रास्ते कावल पहुंचा। ५०१ हि०के पहले दिन (१३ सितम्बर १३८ = शुक्र) उसने सिंघ नदीको पार किया । रास्तेमें नगरोंको लुटता और लोगोंकी जागों-से सङ्कोंको पाटला जब सतलजके किनारे पहुंचा, तो पीर मुहम्मद भी उससे या मिला। फिर भारतकी राजधानी दिल्लीकी वारी शाई। बंदियोंके मारे जल्दी चलनेमें उकावट हो रही थी, इसलिये उनसे छट्टी पानेके लिये उसने एक जास बंदियोंको कतल करता डाला। यह इतना ग्रमान्षिक कार्य था, जिसे करनेकी हिम्मत कुछ जल्लाद नहीं कर सकते थे, इसलिये सारो सेनाको हुकुम हुआ, कि हर एक भारमी इस काममें सह।यता करे। इतिहासकार नासिक्टीन इसका बड़ा करणापूर्ण वर्णन करता है। उसके लिये श्रपने पंद्रह हिन्दी दासोंका मारना बहुत मुश्किल हो गया था। जो जरा भी दिलाई करता, उसे पीटा जाता। श्रपने ध्यापार ग्रीर राजसी वैभवके लिये प्रसिद्ध दिल्लीने श्रपना खजाना तेमरके लिये लोल दिया, छेकिन तेमरने दया नहीं विकलाई। वही हालत मशराकी हर्द--वहांके मंदिर ध्वस्त कर दिथे गये और मृतियां तोड़ दी गई। रास्तेमें हर एक ग्रादमीको मारते शीर लटनेसे बची हर एक चीजको नव्ट करते तेम्र हरिद्वारकी और पहाडके भीतस्तक वस गया। उसके इतिहासनारोंने गढ़वालके पर्वतवासियोंने भीषण प्रतिरोधका वर्णन किया है, लेकिन तब भी वहांकी राजधानी तेमूरके हाथसे बच त सकी। कुछ लोगोंका अत है, कि तेमूर देहरादूत-

विशिषके लिये देखो पृष्ठ ५६-६२

की तरफ गया था, लेकिन उस समयंक प्रत्यकनग्दा प्रोर भागीरथीके प्रविशोका के ब दुवनी उपर्यका नहीं, विल्क भीनगरके श्रासपास नहींगर था। वहारी उने लूटमें वहुतसा धन गिला था।

यह कटनेनी अवस्यकता नहीं, कि नेमूरकी भारतगर चढाई के गण सृष्ट पार्टक लिये हुई थी। भारतमे अपार सम्पत्ति फ्रांर तालो दास-दामी लेकर तेम्र उसी साल (१३६० ई०) समरक द लोट गया।

सिरिया-विजय करते समय वहाके ज्ञामक गिमके ममलूकोको हुवाकृकी रारह तेग्र भी नही दबा पाया। दुवारा हुग्ला करके यह उनके हाथमे दिमस्कको ही छीन गका।

सिरिया-निजयके बाद प्रथ हि० (१४०३ ई०)के वसतम शुद्ध-एसियाकी निजयके निये तेम्र सिवारा घोर कराकहर होते यनतु छ (अगोरा)के मेदानम पहुच सुस्तान वाय भीतरे भिया। उसमान अली तुकंसेना तेमूरके सामने पूरी नोरसे पराजित हुई। सुन्यान वाय भीद अपने रिनियासके गाथ सेग्रका बदी बना। अव सारे धुद्ध-एसिया (भूगध्य-गागरसे काला-सागरके नटतक)का स्वामी तेमूर था। महाभे तोटकर जब तेम्र सगरकन्द गयाथा, उसी समय स्पेनके राजा तृतीय हेगरीका द्वत योग ६४ गानका-



राज द बलानियो सगरकन्दमे उसके दरबारमे पहुचा । क्लाबियोने अपनी यात्राका बहुत सुन्द ८ वर्णन किया है । तेमूरका दरनार उस समय एक बड़े ही निज्ञाल ओर कीमती तर्मके भीनर लगा हथा था । उसकी रानिया बिना किसी परदेके तेम् रके पाम तस्तपर मेठी थी । यही नहीं, तेमूरकी खातूनो (पानियो)ने अपनी मद्य-गोष्ठीमे क्लावियोको अलग निमित्रत करके सम्मानित किया था । इगस स्पाद है, कि तेमरके समयतक अभी मध्य एसियाके तुर्क राजपरिवारमे परदा-प्रथा जारी नहीं हुई थी, कि किन उसके बराजोने भारतमे पहुनकर जल्दी ही उसे अपना लिया ।

जनवरी १४०५ ई० (८०७ हि०—१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०)मे ितर तेमूर अपनेको जिला-गात्रासे रोक नहीं सका। पश्चिममे उसके घोडोकी टाप रूमकी भूगितक पहुच नुकी भी; लेकिन जबतक पुरबमें चीन-विजय न कर ले, तजतक वह छिड्भिस्के समकक्ष केसे हो सफता जा है इसी छिये जाडेमें ही उसने अभियान कर दिया। लेकिन, फरनरीमें सिरतटपर ओत-रारमें पहुचकर बीमार हो १७ फरवरीको वही मर गया। चरित्रलेखक अहमद अरबआह-पुनने जाडेके महरो तेमुरके नारेमें कहलवाया है—

"जो कृर अत्याचारी, अपनी गतिको रोक ! कवतक तू दु.की दुनियाको अपनी तलवार विर आगमे निष्ट करता रहेगा ? अगर तू शैतान है, तो यह भी समझ छ, कि से भी एक शेतान ह । हम दोनों गूढे है, हग दोनोंके सामने एक ही लक्ष्य है, और वह है दासोको अपने जूए के नीचे लाना। अगर तू सानन-जातिका उच्छेद करना जारी रक्खेगा ओर दुनियाको निर्जन और ठंडी तनाएगा, तो ममझ छे मेरी सास उससे भी कही अधिक ठंडी और ध्वंसकारी है। तू अभिमान करता है अपनी उस असंख्य सेनापर, जो कि नेरा हुकुम बजा लानेके लिये दोड़ पहनी है और जिसके द्वारा तू मभी चीजोंको नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है; तो मेरे इन जाड़ेके दिनोको भी याद कर, जो कि सर्वशक्ति-भान्के स्वासोंकी मददमे हर बीजके नष्ट करनेकी क्षमता रखते है।....मे किसी बातमे तुझसे कम नही। जरा देर ठहर ! बदला छेनेके लिये मे अभी पहुच रही हू और तेरी सारी आग ओर क्रोंध मेरी वर्फीली आधी द्वारा लाई ठडी मोतरो तुझे नही बचा सकते।"

तेमूर अपने बारेमे "मन् निङ्री-कुली तेमूर" (मै भगवान्का दारा तेमूर) लिखता था; लेकिन जिस भगवान्का दारा तेमूर शा, वह अवश्य ही निष्ठुर रहा होगा। छिङ्गिस् और उसके उत्तरा-धिकारियोने भी तलवार और आगसे दुनियाको जीता था, लेकिन अनावश्यक हत्याके वह इतने पक्षपाती नहीं थे, जितना कि खूनका प्यासा तेमूर। ईराजी शियोको दासके तौरपर बेचना, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुसलगानको दास नहीं बनाया जा सकता। इस समस्याको मुल्ला शमश्दीनके इस फलवाने हल कर दिया—शिया मुसलमान नहीं है, बल्कि काफिरोंसे भी बदतर है।

यदि तेमूर चाहता, तो अपनेको खान (बादशाह) क्या खलीफा घोषित कर सकता था। तेमूर-की सेना उसके कोशल और सार्विक विजयोक कारण उसपर इतना विश्वास रखती थी, और उसके हुकुमकी इतनी पावन्द थी, कि अपार सम्प्रत्तिके छूटनेमे छनी होनेपर भी तेमूरके ना करनेपर अपने हाथोको तुरंत रोक देती थी। ऐसी अंघभकत सेनाके बछगर पैगम्बर बनना उसके छिये विल्कुल आसाग था। कियाोके प्रति तेमूरकी विशेष सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह दरबारमे कियों, गायकों, सुफियोंका सत्कार करता था। नकशबन्दी दरवेशोके सम्प्रदायका संस्थापक ख्वाजा वहीउदीन [मृत्यु ७९१ हि० (३१ अा १३८८—२१ अा १३८९ ई०)], ख्वाजा अहरार, ईशान मखदूम कासानी और सुफी अल्लामदारपर उसकी बड़ी आस्था थी। किययों और सुफियोंने उसके खूलार सैनिकोंके मनको नरम करनेमे शायद ही कुछ काम किया हो।

चोल्फिके अनुसार तेमूर "लम्बे-चौड़ें कदका आदमी था। उसका सिर असाधारण तौरसे बड़ा तथा ललाट चौड़ा था। रंग उसका बहुत ही सुन्दर लाली लिये हुये गीरा था। उसके लम्बे बाल जन्मसे ही (ईरानी) पुराण-प्रसिद्ध जालकी तरह सफेद (ब्लौड) थे। अपने कानों में वह दो बहुमूल्य हीरे पहना करता था। उसके चेहरेपर हमेशा गंभीरता और एक तरह की उदासी छाई रहती थी। उसे हान-परिहास और चुहल बिल्कुल पसन्द नहीं थी, खास करके भू उका तो वह नहुत भारों ।। ।। इति की जगह वह अपनी रायके विरत्न गचका ज्यादा पसन्द करता था। तेमर जिंग पात या उद्या। पन लेता या आता दे दता, उने फिर उलटता नहीं था। अतीतके िव्य उने कभी अफरोस करों हु। और न अनासन्ति आशामें उसने कभी आनन्द मनाया। उसे किन और बिहुन मनद करता या स्वाप करता। सन्प प्रिय में विदिन्तक, ज्यातिनी पर्भशास्त्री। वह अवसर अपने सामने आशार्य कराया करता। सन्प ज्यादा भित्त उसकी दरवेशों (माधु-मतो) के ऊपर थी, जिनक आशोर्यात्में कराया करता। सन्प ज्यादा भित्त उसकी दरवेशों (माधु-मतो) के ऊपर थी, जिनक आशोर्यात्में नह अपनी (जियानी सकता। समझता पा। लिखना-पढ़ना नह जानता था और जीयन-घटनाआपर उसने अमने रामने क्रांची कराया करता। समझता पा। लिखना-पढ़ना नह जानता था और जीयन-घटनाआपर उसने अमने प्रांची भाषाय अच्छी तरह जानता था। वह कट्टर मुसलमान नहीं ना, नयाणि वह विद्वित्त ने यासा (तुरा) को कुरानके ऊपर मानता था। उसने अपने कान्न (तुर्क) को यासामें कार वनापा। बाबर और अकबरने भी अपने पुरखा तेमूरका ही अनुकरण किया। प्रीयद्व हो है, कि भारतीय पुरल राजकुमारोका खतना नहीं होता था। तेमूर यातियों और दरवेशोंस दूसने मनकोंके ।रिमें विप आता पाद करनेकी कोशिश करता था, वहां इस कामके लिये उसने खुव भी जपने जादमी दुम देशींस मेज रखें थे।

तेम् रके उत्तराधिकारी—अर बातोगे छिड्गिस्का अनुकरण करते भा तेगरते नगन राज्यको नही बादा । उसने अपने जीवनमे ही अपने पोत्र (जहागीर पुन) पीर गढमा अपना उत्तराधिकारी चुना था। तेम् रकी मृत्युके सगय वह कथारमे था। उसके आतो पह अतो द्रार पुत्र खलील सुल्तानने सेनाके बलपर अगनेको अभीर मोषित कर दिया। नेगर पुन आत्म्या दिराव (खुरासान) वा गामक था, सिहासनके लिये उसका भी दावा था। उसे प्राणान, सीराव ओर माजन्दरानका राज्य मिल गया, तो भी वह नुप न हुआ। खलील सुन्तानको राजगही । घोषणा सुनकर शाहरूव भी अपने एक सेनापतिको हिरातम छो। बज़की ओर चला। गार्थाल और पीर मुहम्मदने समझोता कर लिया, कि खलीलके बाद पीर मुहम्मद उत्तराधिकारो हामा। दोनोकी सयुक्त गिनिके सामने शाहरूव उस पक्त कुछ नही कर सका, लेकिन हो शाल नार उसने अन्तर्वेदको खलीलके छीन लिया, ओर ८१७ हि० (२३ ।।। १४१४—११।। १४१५ १०) तक अस्पहान आर शीराजनक बढकर नेमूरके प्राय सारे राज्यका गामक यन गया। समस्तर सुखारा, हिरात, मेबे, सब्जवार, शुस्तर, अरवाबाद ओर शीराज-जैसे नगर उसके हाथम थे।

साहित्य और कला—यद्यपि तेमूरने लिलत कलाओं के लिये सहृदय हत्य नहीं पाया था, लेकि। वृत्तियां के दूरारे बादशाहों के दरबारी ठाटकों बहुत परान्द करता था, इसीलिये अनिच्छापूर्वक भो उसके द्वारा कलाको प्रेरणा मिली। वास्तुकलां किये विशेष तौरसे, क्यों कि उमे महलों, मिर्ग्या और अच्छी-अच्छी इमारतों के बनानेका बड़ा शौक था। समरकन्दमें अब भी उसकी बननाई पुल इमारत पीजूद हैं। उसके समय इस दिशामें जो कार्य आरम्भ हुआ, उसकी पूर्णता उपके लखे शाहरूख और पोते उलुगबेगके समय हुई। तैमूरने १३७१ ई०में तुरकान आकाका रोजा सगरकन्दम बननाया था, जो शाहिजवां के नाममें अब भी एक सुन्दर इमारत हैं। बीबी खानगकी मस्जिद (समरकन्द ग) १३९९-१४१ ई०में तैयार हुई थी, जो आज यद्यपि बहुत टूटी-फूटी अवस्थामें पहुंच गई है, किन्द्र हैं एक सुन्दर इमारन। तेमूरकी अपनी समाधि "गोरे-अमीर" जिमे उसके लाके शाहरूखने बन्दाया, अब भी समरकन्दकी भव्य इमारत हैं।

तेमूरके कालकी एक बहुत बड़ी देन है अरबी लिपिकी नस्तालीक गैली। अरबके आरस्भिक खिलीफोंके समय अरबी भाषा कूफी लिपिमें लिखी जाती थी जिसका स्थान जल्दी ही टेढी-मेढ़ी नम्ख लिपिने लिया। आज भी कुरान और अरबीकी पुस्तके इसी लिपिमें छणी गिलती है। लेकिन तेमूरिके दरवारी मीरअली तब्रेजी जिन्म ७८१ हि० (१९ IV १३७९—९ 111 १३८० है०) भृत्यु-८०७ हि० (१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०) | ने नस्ख लिपिके टेढे-मेढ़े कूब गोंको तोज-वर सीधा कर दिया, और उससे एक बहुत ही सुन्वर लिपि "नस्तालीक" निकल आई। अरबी-भिन्न

फारमी आदि भाषाओं के लिए नरतालीक लिप नहुन पसन्द की गई। भारतमें भी उर्द् इसी लिपिन में किसी आती है। छापेके जमानेम टाइपकी सुविधाके कारण "नस्ल" फिर आगे गढ़ गई— ईंगनम उसी में पुस्तक और असबार छपते हैं। लोगोको बहुत अफमोस है, कि टाइपोके ननानेम मुविधा न हालेके कारण मुद्रण-कलाने नरतालीकां उमेक्षित कर दिया। लेकिन हमारे यहा उर्देशे लिये टाइपोमें अधिक लियोका प्रनार है, जिसके कारण उर्देसे अब भी तेम्रके समयकी दन 'नरतालीक'का बहुत प्रचार है। नस्तालीक प्रचारमें सबसे अधिक हाथ हिरानके मुलेखकोना ह, जिन्होने लेखन-कलाका मान इतना ऊचा कर दिया, जहापर उसके बाद फिर वह नहीं पहुंच गका।

#### राजापिल-तेगर-वज्ञे निम्न सुल्तान हुए --

| Ş   | रोम् र-लग                        | १३७०-१४०५ ई० |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 2   | खलीठ सुल्तान, तेमूर-पुत्र        | १४०५-६ ,,    |
| Ä   | गाहरूख, तेमूर-पुत                | १४०६-४७ ,,   |
| 6   | उत्पुगनग, बाह्मस्य-पुत्र         | १४४७-४९,,    |
| ц.  | अब्रुल्लतीक, जलुग-पुत्र          | १४४९-५१,,    |
| Ģ,  | अव्युल्ला, चाहरून-पुन            | १४५१-५२ ,,   |
| (3  | अ (स ईद, को राजाह-पुत            | १४५२-६९ "    |
| 6   | अहगद अन्सर्द-गुन                 | १४६९-९३ "    |
| 3   | सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र | १४९३–९४ ,,   |
| 80. | बेगुनार, मुहम्मद-पुत             | १४९४९७ "     |
| ११. | मुल्तानअर्छा, मुहम्मद-पुत्र      | १८९७-१५०० ,, |
| १२. | नाबर, उमराम्ब पुन                | १५००-१,,     |

### २. खलील गुल्तान, तेमूर-पुत्र (१४०५-६ ई०)

खालीत्व सुल्तानमे बहुनसे गुण थे, लेकिन वह सीमासे अधिक साखर्चथा, जिसके कारण खजाना खाली होते देर नहीं लगी । उनमें दूसरी कमजोरी यह थी, कि वह भी न्रजहा-प्रेमी जहागीरकी रास्त खाबमुल्कका गुलाग था। इन कारणीरों जल्दी ही उसके बड़े-बड़े समर्थंक उदासीन या अलग हा गर्म। १४०६ ई०में खुदादाद और शेख न्र्रहीनने स्वामीरी विद्रोह करके समरकन्दगर आक्रमण कर दिया। उस समय नो किसी तरह उसे बचाकर अगले साल न्र्रहीनके साथ मुलह नर ली, लिकिन, फिर खुदादादने दूसरे अमीरोकों मिलाकर समरकन्दगर आक्रमण कर दिया। बानचीतिक बहाने विद्रोहियोंने गुल्तानको बहकाकर उसे केंद्र कर लिया और नगरपर उनका अधिकार हो गया। यह खबर सुनकर शाहरखने अपने सेनापित शादमुल्कको खुदादादको दड देनेके लिये भेजा। खुदादाद समरकन्द छो अन्य भाग गया। शादमुल्क खुले दरवाओ रामरकन्दके भीतर चुसा। उसने रानी शादमुल्कके साथ बड़ा ही गुणाजनक दुर्व्यवहार किया, जो शाहरखके लिये अच्छा नही था। शाहरुख अगने तरण पुत्र उलुगवेगको राज्यपाल बना समरकन्दमे रख हिरात लोट गया। खलील उरा समयनक भागकर मुगोलिस्तानमे चला गया था, कितु शादमुल्कका वियोग वह नही सह सका और हिरातमें जाकर उसने अपने भाईको आत्मसमर्पण कर दिया। शाहरुखने उसे सम्मानपूर्वक हिरातका राज्यपाल बना दिया, लेकिन वह उसी साल मर गया।

# ३. शाहरुख, तेमूर-पुत्र (१४०६-४७ ई०)

तेमूर खानदानका यह सबसे बड़ा और प्रतापी बादशाह था। बहुत दिनोंने हिरातमे रह जानेके कारण उस नगरके साथ इसका इतना प्रेम हो गया था, कि तेमूरकी गद्दी सभालनेपर भी उसने अगनी राजधानी समरकन्दमें नहीं बदली। तेमूरी-वंश और मध्य-एसियाकी कला और साहित्यका चरम उत्सर्व साहरुखके समय हुआ। उसने अपने बडे पुत्र उल्वुगनेगको सगरकन्द (अन्तर्वेद) का शासक यना दिया था, जिसने नहा अपनी सुरुचि और तिद्याप्रेमका परिचय दिया।

अन्दुर्रजाक सगरकन्दी आहम्खका बहुत कृपापात्र इतिहासकार था। इसने "वकाया" लिसना गुरू किया, जिसकी परिपाटी भारतमें भी मृगलवशने जारी की । तत्कालीन इतिहासके लिख सभी महर्रपूर्ण घटनाओं वे दरबारी अभिलेख बहुत ही उपयोगी ह। समरकन्दीने ग्रथ "गतलब्दादन" म प्रतिनर्वकी घटनाओं ता उल्लेख है। ८१२ हि० (१६ मई १४०९-६ अप्रैल १४१० ई०) की "वकाया" लिखते समय वह कहता ह— 'उज्जेकमुल्क (किपवक) के स्वामी पुलाद खानका अभीर अदिकू बहादुर ओर अमीर ईसाके नोकर (अफसर) दूत बनकर आये। उन्होंने शिकारी जानवर ओर पूर्वरी चीजे भेट की। मिर्जा (राजकुमार) गृहम्मद जोकी के लिये लड़कीकी खाम्यागर करते हुये शाहरुखने खानके लिये बहुतमी भेटे और दूतों के लिये बहुतमें उनाम निये।" अगल साल भी राजवानी हिरातमें "वलायत-उज्बेक" और "दस्ते-किपचक्क" समीर अमीर अविकू दरजन्मके राज्यो गरिर अभीर शेख इक्षाहीम शरवानके रास्ते दूतमंउल लेकर आये।

८१५ हि० (१३ अप्रैल १४१२ ई०—४ मार्च १४१३ ई०) में सगरकन्दी लिसता ते — स्वारित्य को लिकर शाहरखका किपचकों के साथ संवर्ष हो गया। ८२२ हि० (२८ जनवरी-—१९ दिमम्बर १४१९ ई०) में किपचक खान नुराकने उलुगबेगके ऊपर आक्रमण किया। तेगूरने जैसे ताकतामिश-की संरक्षण देकर आगे बढाया ओर अन्तमें वह भस्मासुर बनने लगा, वहीं बात बुगक खानने अपस भूतपूर्व सहायक और सरक्षक उलुगबेगके साथ की। ८३० हि० (२ नवम्बर १४२६—२३ शिनम्बर १४२७ ई०) में बुराक आंगलानने अन्तवेंदपर भीषण आक्रमण किया। समरकन्दमें लोग उत्तने अप गये, कि उन्होंने नगरका दरवाजा बन्द करनेका विचार शुरू किया। उलुगवेगके हारकर भागनकी खगर मुनकर शाहरूब स्वयं एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी ओर आया और बुराकको अन्तर्भ छोड़कर भागना पड़ा।

शाहरुखने थोडे ही समयमें नेमूरहारा विजित प्रायः सारे साम्राज्यको अपने हाथमें कर लिया। उसके बाद जब-तब ख्वारेज्य या सिर-दिर्याकी ओर किपचकों (उज्बेको)के आक्रमणका मुकाबिला करना पहता था, नहीं तो वह अपने समयको साहित्य, सगीत और कलाके विकासमें लगाता था। संगीतका वह प्रेमी ही नहीं था, बल्कि उसने इसके लिये स्पयं बहुतमें गीत बनाये थे। ८२०-२३ हि० (१४१७-२० ई०) में शाहरुखके दरबारमें चीनरों एक दूतमंडल आया, जिसके उत्तरमें ८२३ हि० (१७ 1-७ XII १४२० ई०)में शाहरुखने अपना दूतमंडल चीन भेजा। शाहरुखना ना तल्या उल्पावन क्योतिय और गणितका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान् तथा भारी सरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लाका विद्वान परकार विद्वान स्वर्यान विद्वान सरक्षक छोटा लाका था। इसी तरह सक्षक छोटा लाका विद्वान सरक्षक छोटा लाका था। सरक्षक छोटा लाका विद्वान सरक्षक छोटा लाका विद्वान सरक्षक छोटा लाका था। सरक्षक छोटा लाका सरक्षक छोटा लाका छोटा लाका विद्वान सरक्षक छोटा लाका सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा लाका है स्वान सरक्षक छोटा लाका छोटा लाका है स्वान सरक्षक छोटा लाका सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा है सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा सरक्षक छोटा है स्वान सरक्षक छोटा सरक्षक छोटा है स्वा

८३९ हि० (२७ जुलाई १४३५-१६ जून १४३६ ई०) में ख्वारेज्मकी ओरसे दूतने खबर दी कि किपचक शासक अबुल्बैर ओगलानने अवानक दश्त (निपचक-मैदान)की ओरसे ख्वारेजा-पर आक्रमण कर दिया है और वहांका राज्यपाल सुल्तान दब्राहीम शादमुल्क-पुत्र भाग गया है। शहर-को सर करके किपचकोने उसे लूटा बरवाद किया, फिर अपने देश लौट गये। ८४४ हि० (२ जून १४४०-२३ अप्रेल १४४१ ई०) में अस्त्राबादकी ओरसे खबर आई, कि दश्तकी ओरगे आकर उज्वेक-सेना मुल्कमें लूट-पाट मचा रही है। वहांका शासक अभीर हाजी यूसुफ जागल कुतलग गुल नहीं कर सका। "बकायानिगार" (घटना-लेखक) समरक्त्वीने लिखा है- "कही-कही उज्वेक-सेनिक कजाक होकर (उज्वेक कजाक बुता ) माजन्दरान प्रदेशमें भी घुस आये और वहांसे लौट गये।" १४४० ई० में अभी "कजाक" शब्द एक विशेष जातिका वाचक नहीं हुआ था, बल्कि उज्वेक (गिपचक)

तु प्रिक्ति एक भागको कजाक कहा जान लगा, जिनके ही नामपण आज सोनियन सबका दूसर नवरके सन्ते न के गणगाज्यका नाम कजाकस्तान है और आज कजाप सब्द लुटरेका पर्यायवादी नहीं समझा जाना ।

अन् विद्युर ित्पाप को (उज्जर्भ) का आक्रमण १४१२ ई०से ही होने लगा था। उसके बादके जटटाईस वर्षाम उनक साथ नहुत्तमें सघर्ष हुमें। पहले वह मन्य-सिर-उपत्यका ओर स्वारेज्मतक ल्ट-पाट मनात थे, पीछे अब भाजन्दरानतक हाथ बढाने लगे। यद्याप अभी अन्तवेदके उज्वेकोंके हाथोन्य जानेमें ताठ गंकी दरी थी, कितु उनका आतक अभीये छा गया था ओर १४४० ई०में शाहरूखने हुमुम दिया पा—"हर साल दसहजारी अमीरोमेरों कुछ बलायत-माजन्दरानमें जा सजग रहते बास करें।" इसके जाद भिजी बेस्कर, फिर मिर्जा अलाउदीन दोनों राजकुमारोने भी वहा जाकर डेग उपता । ज्यी साल अभीर हाजी स्मुफ जलील, उसका भाई अमीर शंख हाजी ओर दूसरे दसहजारी समीर अपनी सेना लेकर वहा पहुने, कितु यकायक उज्नेक सेना उनके उपर दूट पडी आर अमीर राजी सुसुफ मारा गया।

८४५ हि० (२२ मई १४४१ ई०-१२ यप्रल १४४२)म बाहम्सने इतिहासकार अब्दुर्रजाक के तताराम एक दूसमाइल भारत भेजा। तेमृरियोके किनने उदार विचार थ, यह इसीस मालूम त्याम, कि ग्रहम्सन अपन दूसमाइलको दिल्ही या बहुमनी रियासनके पास न भेजकर उस समयके दिख्याके साथ व्यक्तियाली हिद्दुराज्य विजयनगरमे भेजा, जिसमे एक सुभीता यह भी था—ईरान ताउक्तिके राज्यमे था, जिसका समुद्रके रास्ते भारतके साथ ब्यापारिक समध विजयनगरके समुद्रक्ति राह्मारा स्थापित था। यह दूसमाइल हिरानसे चलकर केरमानके रास्ते ओरमुज्य बदरमाहुपर पहुचा, जहांगे जहांचम नेटकर भारत आया। अब्दुर्रजाकने निजयनगरका बहुत ही सुदर वर्णन् विकार कारान्य किया है।

राज्याण हानके मगय भी आहरुवने हिरातको बहुत तो समृद्ध और अलकृत किया था, कितिन जन उसने उसे तमूरी राज्यकी राजवानी बना दिया, तो हिरात सारे इस्लामिक जगन्का ए। बना सास्कृतिक केन्द्र बन गया। निद्धानो और कला-विवारदोक्ता वहा बडा सम्मान था। नाजरा अपने पंथमें जिला हो, कि हिरात-जैसा जहर दुनियामें नहीं है। हिरातम चित्रकलाकी कृत खाम कल्या— सूदमचित्र—का आरम्भ किया गया, जो कि बायद पहिले समरकन्दसे वहां आई। हिरात नगरक पश्चिमोत्तरमें बाहुक्खने १०१८-३० ई०में अपनी रानी मोहरसादका रोजा मिलवने साथ बनवाया। यह वहांकी सबसे सुदर इमारत है। गाहजहां भी एक समय खुरासान गया था, जिमका ही प्रजान नगर हिरात है। ही सकता है ताजमहल बनानमें उसे यहांके मोहरशादके रोजेंगे प्रेरणा मिली हो। इस रोजका निर्माण कवामुदीन बीराजी नामक एक कुञल वास्तुशास्ती- ने किया था। यही मोहरगाद उलुगबेंग और वैस्करकी मा थी, जिसमें जाहक्व बहुत प्रेम फरता था। बेत्करने हिरानमें एक कितावलाना बनवाया था, जिसकी इमारत अत्यन्त सुदर ही नहीं थी, बिल्क गहापर पुरानी पुस्तकोंका बहुत अच्छा समृह था, ओर कितने ही सुलेखक पुस्तकोंको लिखने रहते थे। हुरोन बैस्करने १४३० ई०में "शाहनामा" की एक बहुत ही सुदर प्रति लिखन वार्ड, जो कि आजकल तेहरानके समृहालय में है।

#### ४. उलुगबेग, शाहरुख-पुत्र (१४४७-४९ ई०)

उलुगबेगने अगने पिताके उपराजके तौरपर एकतालीस वर्ष (१४०६-४७) तक समरकत्द-गं रतने अन्तर्भेदका शागन किया। ज्योतिश्र और गणितके विकागमे उसने खासतौरमे सहायता की। । गारां और ग्रहोके ठीक-ठीक वेषके लिए उसने एक बहुत बड़ी वेधशाला समरकन्दके पाम कोहक । नदीके उपर बनवाई, जिसका आरम्भ ८३२ हि० (११ अक्तूबर १४२८—१ सितम्बर १४२९ ई०) पे हुआ था। इसके दरवारमे तथा वेशशालाके विद्वान् काजी आदरूम गयासुहीन, जमशीद मोहीजदीन काशानी, इसराईली (यहूदी) सलाहुदीन थे। यहीपर प्रसिद्ध सारणी ८१४ हि० (५ जुलाई १४३७२६ मई १४३८ ई० )में तैयार हुई। उलुगबंगका वेधशालाके व्ययावर्षेय नगरके पूर्वी उपान्तम चोपान-अता पहाडीपर अब भी भोजूद है। उसकी ज्योतिए सारणी — 'जीज उठमाम''—सित्योन्तक गृरोपमें भी मान्य रहीं। पूर्वके देशोमें बनी सभी ग्रह-सारणियाग गह सनस अधि ह पूर्ण योग गृह थी। इसमें — (१) समय और युग, (२) समय-गाप, (३) ग्रह-कता, (४) नधान तारा के स्थान दिये गये है। इसका बहुत ही सुदर पहला सस्करण प्रोफेंगर ग्रीफ्सन १६४२ –४८ई०म आस्यफा में छपबाया था। डाक्टर टामस हाइडने १६६५ ई०में इनका लानिनी अनुवाद पकाणित कराया। उलुगबंगकी नक्षत्र (तारा)-सूची इतनी पूर्ण है कि आज भी खुली आखोसे दिखलाई देनेवाले उत्तन ही (उँढ हजार) नारोकी सूची बन पाई है समरकन्दको उलुगोगने मध्य-एसियाका उज्जितिना विद्या था।

उन्तुगरेगके बनवाये महल , मस्जिद, मदरमे वास्तु-कलाके जत्यन्त गुदर नगन १ । अगर उसके विनाने हिरातको भव्य बनाया, तो उन्तुगबेगन सगरनन्दको भी उससे पीछ नती रहन दिया । उसके महलोको सजानेके लिप्र चीनके सुदर चित्रकारो और कत्याकारोने भागर नगि काम किया था। चीनी बरननोका उसके पास बहुत ही सुदर सथह था।

८५० हि० (२९ III १४४६—१७ II १४४७ ६०) में पिताके मरनेपर तेमरी नितासन का अब उलुगबेग उत्तराधिकारी था, इसलिये उसे समरकन्द छोउकर हिराग जाना प्रा। उल्गाबंग मेनिक योग्यता नहीं रखता था, न कूटनीतिका पित ही पा, स्मीलिये वह दो नालसे अभिक जामन नहीं कर सका। जल्दी ही उसके प्रतिद्वहीं अलाउद्दोलाने समरकन्दका किला उमम हीन उलुगबेगके पुत्र अब्दुल्लतीफको बदी बनाया। उलुगवेगने जाकाण करके गुलहकी सबसे पहल। वर्न यह रक्खी, कि अब्दुल्लतीफको भेज दिया जाय। दूसरी दार्ने अलाउद्दोलाने पुरी नहीं की, जिनम फिर लड़ाई गुरू हुई। अलाउद्दौला हारकर मशहद (खुरामान)की ओर भागा। इसो समय तुर्कनानोने हिरातको और उज्बेकोने समरकन्दको लूटा। उलुगबेगने वर्षो लगाकर ''चीनीखाना'' को चीनी कलाकारो हारा अलकृत करवाया था और सुदर चीनी वर्तनोका अद्मुत सम्रह करणाया था। उन मबको पल मारते-गारते उज्बेकोने नष्ट कर दिया। जल्दी ही पुत्रवत्सल निताके निर्म अब्दुल्लनीफने विदोह कर दिया और आक्रमण करके उसे बन्दी बना दिया। उसन इतनी ही नशमना नहीं दिखलाई, बल्कि चुफकेरे एक ईरानी गुलाम भेजकर बापको मरवा दिया।

उल्लग्बेग बहुत ही कोमल स्वभावका आदमी था, कला और विश्वानके पीठे तो यह पागल था। उसकी कोमलहृदयताने तोकतामिशकी कहानियोको जानते हुये भी बोराक ओगलावा गरक्ष । वनवाया। उसके विद्या-प्रेमकी प्रतीकके रूपमे बुखारामे उसके हुकुमसे बने एक मदरसेमे बड़ा गदर अक्षरोमे अब भी एक छोटासा अभिलेख मौजृद है। "तलबल्-इल्म फरीजन अला-बुल्ले गुप स्टेम्न्ब मुस्लेमात" (विद्या पढ़ना हरएक मुसलमान स्वी-पुरुपका कर्तव्य है)।

साहित्य—खोजा इस्मत बुसारी उलुगबेगका राजकि था। उसके अतिरिक्त खिथाली, नुन्नद्यः, रुस्तम खूरियानी आदि भी दरबारके पारसी किव थे—अभी तुर्कीको साहित्यकी भाषा नहीं स्वीकार किया गया था, तो भी उलुगबेगके पिता शाहरुखने तुर्की गीत बनाये थे। उमरकोख-पुत्र सुल्तान इस्कत्वर और खलील मिर्जा दोना राजकुमार फारसीके किव थे। शाहरुखके लडके बैसुकरका पुत्र बाबर मिर्जा सुदर प्रतिभाशाली किव था जो नरुणाईमे ही मर गया। यह भारतके मुगल-सम्प्राट् बाबरसे भिन्न था। तुर्कीके किव सिद्दी अहमद मिर्जाने "लताफतनामा"के नाममे एक मसनवी (कथाकाव्य) लिखी थी। इसी वंशमे आगे पैदा होनेवाला जहीरुद्दीन बाबर तलवारका ही धनी नहीं, बल्कि सरस्वतीका वर-पुत्र भी था।

## ५. अब्दुल्लतीफ, उलुग-पुत्र (१४४९-५१ ई०)

पिताके हत्यारे गृंशंस अब्दुल्लतीफको निश्चित हो राज्य भोगनेका मौका न मिला। पिता तथा अपने प्यारे सम्बन्धियोंकी निर्मम हत्या सामन्तोंके लिये कोई असाधारण बात नहीं समझी जातो, ज्योजिये संस्कृतम कहावत गंगहर हे—"जनकभक्षा राजपुत्रा" (पिताके भतक होते हे राज-पुः) । अब्दुरुठतोफका एक वा प्रतिद्वद्वी तेगृर-पोत्र मीराशाहपुत्र अवृशर्षेद (सम्प्राट् वावरका दादा) था। उसे अन्दुरुठतीफने हरा दिया। किंतु अब्दुरुठतीफके महापापको प्रधिक दिनोतक वर्दाण नही किया जा सकता था। उन्तुगवेगके एक स्वामिभवत वेवकने इस आततायीको ८४५ हि० (१४ फंगरी १४५०-५ जनवरी १४५१ ६०)मे मार डाला।

#### ६ अब्दुल्ला, साहरुख-पुत्र (१४५१-५२ ई०)

गाल-माल दो-दा सालके लिये गदीपर बैठनेवाले तेमूरी जासकोने अब बतला दिया, कि बशकी नेया अवाशिल हो रही ह । अब्दुल्लाने उन्ही उच्बेफोकी महायतारो समरकन्दको प्राप्त किया, जो कि तेगरी-नज्ञ रक्षा रेगाल लेगाले थे । "बजायानिगार" समरकन्दिने ८५५ हि० (३ फर्वरी १८५१-५५ दिमम्नर १८५३ ०)मे लिखते हुए बतलाया हे—"इसी बीच राजसेवकोने लवर दी, कि उजने स बादशाह अगल्पेर खान (१४२८-६८ ६०)—जा बहुत दिनोसे अपने दरबारका दोस्त और सुभेच्छ हे—आजा पानपर मेवामे आना वाहता हे । सुरतानकी स्वीकृति पाकर अबुल्खैर जल्दी-जरदी अब्दुल्लाके ओर्दूमे आया । सुरतानने उसका ब अ स्वागत किया । (पीछे) अबुल्खैरने समरकन्दिन जगकी तदवीर अव्यादिको बतलाई । किर दोनो यस्सी नगरके सीगातसे ताशकन्द आर खोजन्दिक इलाकेम आय । जब अब्दुल्लाको पता लगा, कि अबूसईद उज्बेक खानकी सेनाके साथ आ रहा है, तो वह एक ब नी मेना ले कोहरू नदी पार हो आगे बढा । दोनो सेनाए आमन-मामने खडी हुई और दोनाथ २० जन १४५१ ई० गनिवार (२२ जमादी १६ ८५० हि०)को भयकर लडाई हुई जिसम अब्दुल्ला मारा गया और भारतीय मुगल-यश-सस्थापक बाबरका पितामह, अबुमईद विजगी हुआ।

## ७ अब्सईद, मीराशाह-पुत्र (१४५२-६९ ई०)

अवल्रोरको उनकी सहायताके लिये अबूसईदने बहुतगी भेट दे कृतज्ञता प्रगट की, ओर अब्दुल्लिगिफकी हरयाम हाथ रक्नेवालोको भी दब दिया । शाहरुक्के मरनेके बादसे ही जो गृह-फलह चल रहा था, उमे दबानेम अब्सईद राफल हुआ । तेमूरी वशका यह अन्तिम शिवतगाली सुल्नान था । जेसा कि पहले बतला चुके हैं, अभी भी छिड्-गिस्वंशी खान समरकन्दकी गृहीपर बेठा अश्ने में । अन्तर्वेद, पूर्वी ईरान ओर अफगानिस्तान अबूसईदके राज्यमे थे। वह चतुर रौनिक और कुशल गासक था । इसका समकालीन तुर्कीका सुल्तान मुहम्मद । था, जिसमें १४५३ ई०में काररान्तिनोपल लेकर बलकान (युरोप)में ३स्लामी राज्यकी स्थापना की ।

रबी I ८६४ हि० (२६ विसग्बर—२५ जनवरी १४४९—६० ई०) के आरममे इसके दरबार में कलमको (मगोलो) ओर किपवकों के दूत आये, जिनका अबूसईदने बहुत सम्मान किया। लेकिन उत्तरके घृमन्तुओं मित्रता बादलके छांहसे बढ़कर नहीं होती। ८६९ हि० के जमादी II (फर्वरी १४६५ ई०) के मध्यमे खबर मिली, कि किपचक खान अबुल्बैरके भाई सैयद यक्का सुल्तानकों अमीरों (उच्च अफरारों) ने ख्वारेजममें पकड़कर हिरात भेज दिया, जहां वह बन्दीखानेमें पड़ा है। अनुसईदने जमें अपने पास ब्लाया, ओर ''उस सदाचारी सुभक्त तरुण''को बहुत सम्मानपूर्वक घोड़ा, सोना, कृताह ओर इनग्म प्रदान कर वलायत उज्बेकमें भेज दिया। लेकिन उज्बेक घुमन्त् इन उपकारोकों देरतक केसे याद एख सकते थे, जब कि दक्षिणके समृद्ध नगरोंकों लूटकर ही वह मौजका जीवन बिताते अपन सेनिकोंमें अनुगारान कायम रख सकते थे। ८७२ हि० (२ अगरत १४६७—२२ जून ६८ ई०) की घटनाके बारेमें समरकन्दीने लिखा है—मरदुमें उज्बेक (उज्बेक लोगों) के प्रहारसे अन्तर्वेदकों हरसाल जहमत और बर्बादी उठानी पड़ती रही, लेकिन इस साल वहास एसी खबर नहीं आई। इसी समय स्थारेजमसे दूतने आकर कहा, कि किणचकोंकों भूमसे देरसे कजाक हुये मिर्जा मुल्तान हुसेनने ख्वारेजमपर आक्रमण किया। तेमूरी अभीर उसके सामने नहीं टिक सके, और मिर्जाने ख्वारेजम की पामाल किया। यह खबर सुनकर अबूसईदने अपने सभी उच्च सेनापतियोंको ख्वारेजम ज्ञानेका

आदश दिया, ठेकिन उधर आजुर्ना ज्ञानमा भी उभा त्सन मन सनसा पता पता कर ति । ता ता ति सित्र पत्ती माल अव्मर्विद सेना लेकर त्यर गया ओर ला एक क्वि ह्या । उजा हराव (१८५० ० ०) न अपूर्विद ने बाहरूनकी नेगम मोहरकादने प्रा गारमार मिर्चाक । सम दे िमा, जिसन अपना माने हत्याका नदल। लेने अनसर्विक। मार जाला। जासज्वके स्थारह मुक्तम एक उस असर्विक। मार जाला। जासज्वके स्थारह मुक्तम एक उस असर्विक। मार जाला मानज्यको स्थारा हो।

अवसर्दिना भी सुन्दर "मारताके तनाने हा बजा योक था। जाज मा असरी जारा सताति स्नाबिन्द जिल्लोके राजेकी मुन्दर हमारत समरकन्दम "इजराखाना के नाम (माजर रा

## ८ अहमद, अबूसईद-पुत्र (१४,९ -९२ ई०)

जहमद एक माणूजी बृद्धिका आदमी या, फ्रारमे वह कभी अराम महासात रहा। मेर कभी भिवत और खुदाके उठकम गर्क। इसके समयम दरवारी अभीर जारार निवाह उरका रहा। खरामान लिक्कुल स्वतन्त्र हो गया, जिसपर तेमर-वशी सुल्तान हुगेन (१४६० -१५०, ६०) हिरानसे बासन करता रहा। अहमदने अपने भार्य उधरायको फरगाना देवर उप प्राराके हा।। म जाने बचा लिया। उभरशेखके फरगानाम शासन वरते समय । उधरा पालाम मार्य । हुजा। अहमदके सत्ताईम सालके जासनम समयकन्दको फिर तरा।) वरनका गोका भिन्ना।

किया नवाई--हिरातने स्वतन्त्र होबर अपने गोराको फिर लोटा लिया। हसैन मिर्जा (१ ५८ १५०६ ई० )के शासनकालमे हिरावक साहित्य और कलाम चरम सन्नित की, जिनका व. । कुछ श्रेप तुर्की साहित्यके कालिदास अली कोर नवा कि है । नवाई १४४१ ई०म रिसत्म पता गा था। उसके बचपन ओर जीवनका भी अधिकतर भाग हिसलम गीता। वह शिक्षा पाप्त करन है जिन मगरकन्द भेजा गया। वहावा सवने वडा धनी दरोश महम्मद तरलन उसका सरक्षर या। मृतान अहमद मिर्जाके समय नवाई तमारा आर समरान्दका सबसे यहा अमीदार था। शिरालम रहत बचपनमें हुसेन मिर्जा नवाईका सहपाठी था। जब हुसेन मिर्जा हिरातका गद्दीपर बैठा, ता उसन समर कर से सुल्तान अहमद मिर्जाको नवाईको भेजनेके लिये छिखा। समरकन्दम रहते वक्त वक्त कार्रिका जिल लोगोंके सम्पर्कमें अधिक आना पड़ा था, उनमें सुफी सत लोजा उबेदल्ला अहरार गरुप था। सन महत्व होनेके साथ खोजा अहरारकी जमीदारीका ठिकाना नहीं था। कहावत हे-का आदमी अपन गदहेपर चढा अन्तर्वदमे उत्तरसे दक्षिणकी यात्रा कर रहा था। सेकडो मील नत्था गया, व्यक्तिन जब भी किसी छहलहाते खेतके बारेमे पूछता, तो लोग कहते-'यह खोजा अहरारका है।' ,शार मुमाफिरने अपने गवहेको भी खेतकी तरफ हाकते हुए कह दिया--''जा तू भी गोजा अहराज्या हा जा।" लोजा अहरारकी महिमा सबसे अधिक इमलिये फेली कि नह अपनी अपार सम्मिता उपयोग परोपकारमें करता था। नवाई भी बहुत मारी जमीदार था, अहरारकी प्रेरणारे उसन भी जपनी सम्पत्तिको वैसे ही कामोमे खर्च करनेका निश्चय किया।

सुल्तान हुसेन सूक्ष्मित्र, मुलेखनकला, वास्तुकला और मगीतका यदा प्रेगी था। अर्छा गर गवाई तो विद्वानो और कलाकारोका अपने सुल्तानसे भो वदा सरक्षक था। हिरातम णिगाने ही भिन्न-भिन्न देशों के व्यापरी नहीं आते थे, बल्कि १४९४ ई० थे एक फामीमी कारवा भी आया था। भारत, चीन आदि के व्यापारी तो सदा ही आते रहते, इमिल्ये यहापर विद्वानो और कलाकारोके लिये विचार-चिनिमयका अच्छा अवसर मिलता था।

१४६९ ई०में समरकन्दसे छौटनेके बाद १४८७ ई०नक नवाई सुल्तान हुसेगके दरवारका एक बहुत ही शक्तिशाली अमात्य था। दरवार छोडनेके बाद उसने अपने बिन्ध निर्माण-कार्य आरम्भ करके पूरे किये। उसकी बनवाई सबसे बडी इमारत "इखलास" (स्पेष्ठ) बीस साल-में तैयार हुई, जो हिरात नगरके बाहर यंजील नहरके किनारे अवस्थित थी। कितने ही हजार आदमी इसके बनानेके लिये रोज काम करते थे। कितनी ही बार नवाई स्तय मजबूरोकी तरह वाम करता। "इखलास" के भीतर सुन्दर मदरसा, खानकाह तथा मस्जिद बनी हुई थी। खानकाहसे परिचम

"लागकाह-शफादया" (सार्वजिनक अस्पताल) था, जहापर अपने समयके प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम गगासुद्दीन मृहम्मद चिकित्सा करने थे। यहाकी बहतसी इमारतोमे "मदरमा निजामिया" भी था, जिसम अच्छे-अच्छे अध्यापक नियुक्त थे। नवाईने और जगहोपर भी खानकाहे और मदरमे बनवाये, जिनम "मदरमा-खसरविया" मेर्चके अब्दुरलाखान-किलेम अवस्थित था। खुरासान ओर ईरानके दूसरे स्थानोमे मुमाफिरोके आरामके लिय नवाईने एचास रबात (धर्मशात्माए) बनवाई थी। उसके आश्रित इतिहासकार खोन्दमीरके अनुसार नवाईने हम्माम (स्नानागार) और नोदह मस्जिद इस्तिखर रोरक्म और अस्त्राबादमें बनवाई थी।

नपार्शको जहा अपने परोपकारी कामोके लिये खोजा अहरारसे प्रेरणा मिली थी, वहा उसकी कालाप्रतिभाको निजामी (११६१—१२०३ ई०) और जामी (१४१४—९२ ई०) की कविताओं से भारी प्रेरणा मिली थी। जागी नवाईका रामकालीन था, ओर हिरातके पास हीम रहता था। फारसी गापाका वह अन्तिम महाकवि था। यद्यपि नवाईने "फानी" (नाशमान) के नामसे फारसी में में किताए, की है, लेकिन वह अमर हें अपनी तुर्की कविताओं के कारण। आजकल मध्य-एसियाकी राबसे प्रगतिप्राप्त उज्बेक जातिका वह परम श्रद्धाभाजन कि है। उज्बेक राजधानी ताशकन्द म नवाई नाट्यशालाके नामसे एक बडी ही विशाल और मुन्दर रगशाला स्थापित की गई है। नवाई-की जीवनीको लेकर उज्बेक-लेखक ऐसकने एक उपन्यास "नवाई" लिखा है, जिसपर उसे स्तालिन पुरस्कार प्राप्ता हुआ। नवाईने गत्तरसे अधिक पुस्तके लिखी है, जिनमे उसका "खमसा" (पचक) मबसे अधिक प्रसिद्ध है। जिन विषयोको लेकर नवाईने अपने पाच काव्य लिखे, उन्हीपर पहले निजामीने और उसके बाद खमरो देहलवी (१२५३—१३२५ ई०)ने भी सुन्दर काव्य लिखे है—

| निजार्म | ो ( ११६१–१२०३)   | खुसरो (१२५३-१३२५) | नवाई (१४४१-१५०१)     |
|---------|------------------|-------------------|----------------------|
| ξ.      | मल्जनुल् - असरार | मत्लउल्-अनवार     | <b>खैरतुल्-अबरार</b> |
| ₹.      | खुसरो-व-शीरी     | शीरी-खुसरो        | फरहाद शीरी           |
| 平       | सिकदरनामा        | आईने-सिकन्दरी     | सद्दे-सिकन्दरी       |
| ర.      | लैला-ब-मजन्      | मजनू-लैला         | लैला-मजनू            |
| ц       | हपत-पैकर         | हरत-बहिरत         | हफ्त-किश्वर          |

नवाईमे पहले तुर्की भाषाने साहित्यमे ऊचा स्थान नहीं प्राप्त किया था। यश्चिष नवाईने अपनी कृतियों को हिरातमें बैठकर लिखा था, लेकिन हिरातमें तुर्कों की काफी सख्या रहते भी, वह बुरासानी ईरानी भाषाका प्रदेश था। पूर्वी तुर्की भाषा (चगुताई तुर्की)में भी स्थानों के अनुसार भेद ही गया था, और सबसे शिष्ट अन्दिजान (फरगाना)की तुर्की समझी जाती थी। बाबर स्वय वही पैदा हुआ था। उसने बाबरनामामे नवाईकी भाषांके बारेंगे लिखा है \*——

"अन्दिजान ऐले नयग लफ्जे कलम बेरल रास्ते तोर हानी हो जू केम नीर अली शेर नवाई नयग मुसक्रिफाते बावजूद हरेया नशो-नुमा तापेव तोर बोतेल बेल दो।"

( अन्विजानके लोगोकी भाषा मीर अली शेर नवाईके प्रत्योकी भाषासे मिलती है, जिसे कि उसने हिरातमे लिखा था ।)

अन्दिजान काइगरसे दूर नहीं है। तुर्की साहित्यकी सबसे पहिली पुस्तक "कुतदगु-बिलिक" काश्गरमें नवाईसे तीन शताब्दी पहिले लिखी गई थी। "कुतदगु-बिलिक" की भाषा प्राचीन उद्देगुर भाषासे बहुत घनिष्ठ सबध रखती है। हम कह आये है, कि उद्देगुर और तुर्क पहले एक ही जातिका गाम था। प्राचीन उद्देगुर भाषाके नमूने कितने ही बौद्ध सूत्रीके अनुवादके रूपमें अब भी प्राप्त हैं। छिङ्गिस् और उसके बेटो-पोतोंके राज्यमें किपचक, ईरान और अन्तर्वेदके सभी जगहके जिसके वार्षित अप अप किपचक हैं। जिसके कौरण

<sup>\* &</sup>quot;बाबरनामा" पृष्ठ २ ख (लन्दन १९०६ ई०)

उनको यक्तमा (भिश्चका उडगुर अपभ्रम हहा जाने लगा। इसी पाचा। उत्पर भाषा और विभय का प्रचार सार चगलाई राज्यमें दुवा और पीछे इसे चगताई भाषा कहा। जान लगा। भव जेन्यविध उच्चेकोका ज्ञान साणित हुआ, तो वहाके सभी तुर्ण उज्बक्त कहे जाने लगे, नवसे स भाषाका नाम उज्बक्त पर गया। आजकल वह उसी नामसे पचित्रत तथा। उज्बिक्तिन सणस्यव्यक्त राज्यभाषा है। मगोल चगताई तुर्कोमे बिलीन हो गये, इसीलिय पीछ बता ज्ञान लगा--"तुक कोम लारो नजी दण्दार युग व जगताई" ( जुनिल चगताई तुर्क कौमके थ )।

नवाईका काम सुन्दर इमारतो आर उपकारी संस्थाओं के निर्माण तथा कांच्योनक ती सोमित नहीं था, वह निहालों और कलांकारों के लिये कल्पवृद्ध था। एसियाका एक अदिवीय विकास कमालुहीन बहजाद (मृत्य १५२१ ई०) नवाईके ही सरक्षणमें आगे वढा, जिंगे कि "नजांकत कलम निजीर" (तूलिकाकी कोमलतामें अगुपम), "सूरतेहालका संगिवत्" (यथारण विकास कर्ना) आर "द्वितीय मानी" कहा जाता है। मानी ईरानका पैगम्तर (२१६--२७५ कि) जिन्तिकामें भी अदिलीय समझा जाना था। मानीको चित्रकलांके नम्ने अब प्राप्त नहीं है। जिंगिकी विकास सदीके बाद चित्रकलांके एकमे एक दुश्मन दुनियामें आये, जिनक हाथस गानीके विकास संग्रहालयोम मिलते है।

सुल्तान अली मजहदी, मीर अली मजन्, मुहम्मद शिकाबी जैसे सब समयके लिसे अन्यम सुलेखक त्याईके दरबारमे थे। गुल्तान अलीने नवाईके "अम्में"की एक प्रति १४९२-९ ई०में लिसी भी, जो कि आजकल लेनिनयादके राजकीय लोक-गुस्सकालय (प्राच्य ५६०)में मोजूद है, जिसम लेख ने लिखा है—"अम्सा मीर अली शेर नवाई ब-खने किब्लटल्कुनाब मोलाना सुल्तान अली भगाता" ( गीरअली शेर नवाईका पचक, लेखकशिरोमणि मोलाना सुल्तान जली मधारांभें अहाराम ) सुत्तान अलीका बुढामेमें भी अपनी लेखनीपर कितना अभिमान था, यह उसकी प्रतिलिय का है। एक पुस्तक के अन्तमं मौजूद निम्न पद्यसे मालूम होगा—

मरा उम्म गस्त व-से शुद वेगकम् । हतोजम् जवानस्त मुश्की करुम् ॥ तवानम् हनोज अज खफी-बो-जलं। । नविश्तन् कि अल्-अब्द भुल्तान् अली !॥

(गेरी उम कम-वेशी तिरसठ हो गई, किन्तु अभी भी मेरी काली कलम भवान है। अब भी में सूक्ष्म ओर स्पूल हस्ताक्षर मुल्तान अलीके साथ लिख सकता ह।) नवाईका देहान्त २ जनवरी १५०१ ई०को हुआ।

#### ९. मुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र (१४९३-९४ ई०)

भाईके मरनेके बाद पाच तरुण भतीजोको मारकर भुहम्मद समरकन्दकी गद्दीगर बैठा। गाउँ बात कूर, पियककः और व्यभिचारी या, जिसके कारण उसके अमीर विभद्ध हो गय और भो ती समय बाद इसकी शायद अकाल-मृत्यु हो गई।

# १०. बैसुकर, गुहम्मद-पुत्र (१४९४-९७ ई०)

बापके मरनेपर मसऊद, सुल्तान अली और वैसुकरमें तस्तके लिय अगण हुआ, और अन्तमें अठारह सालकी उम्में वैसुकर मुल्तान बना। अहमदके समयसे ही उत्तरके उज्जेक और देशके भीतर अमीर बहुत शिवतशाली होने लगे। वैसुंकरकी तरुणाईसे उनको और भी आगे बहनेना मौका मिला, जिसमें आपित्त करनेपर अमीरोने करशीसे उसके भाई सुल्तान अलीको बुलाया। वैसुंकर भाग गया, किनु पीछे फिर अमीरोने उसे ही बुलाकर गद्दीपर रहने दिया। सुल्तान अली बुखाराकी ओर भागा और फिर युद्धकी तैयारी करनेके बाद बुखारासे समरकन्द आया। दूसरा भाई मराऊद भी उसकी

गतानार्ग दक्षिणसे जाना । उगरशेख-पुत्र बाबर मिर्जा इस समय खोकन्द (फरणाना)का स्वतन्त्र शासक था। उसकी भी नजर सगरकन्दपर थी। वारो जोरने निराश होकर नेसुकर अपने भाई गन- ऊसकी गरणमें [ ९०३ हि० ( ३० VIII १४९७—२१ VII १४९८ ई० ) | भागा, जिसके पान ही रहते ९०५ हि० ( ८ VIII १४९९—२८ VI १५०० ई० )में वह गुननाम मरा।

### ११. गुल्तान अली, मुहम्मद-पुत्र (१४९७-१५०० ई०)

तमरी राज्यको बावर ओर सल्तान अलीने आपममे बाट लिया। दोनो ही नग उमरके थे, र्गालयं सासनकी बागक्षोर अमीरोके हाथमें थी। सुल्तान अली तीन साल ही राज्य कर पाया, कि एक सो नालीग वर्ष पुराने तेमरी वशके दीपकको उज्येकोके खान शैबानीने बुझा दिया। बावरने यशकी नेगाको दूबनेसे बचानकी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।

#### १२. जही महीन याबर, उमरकोल-पुत्र (१५००-१ ई०)

हम कह वके । कि अहमदके समरकन्दकी गदी सभालनेके समय उसका भाई उगरशेख फरगानाका ज्ञानक रहा। बाबर वहीपर १४८१ ई०मे पैदा हुआ ओर वापके बाद फरगानाका गासक बना । ग्रेबानीके समरकन्दपर पेर जमानेसे पहले बाबरने भी ममरकन्दर्भा और हाथ फेलाया था, लेकिन उज्बेक रोनाने उसे हरा दिया। सगरकन्द लेकर मुहामद जैबानी निश्चित नहीं रह सका। एक बार बाबरने समरकन्द, मियानकुल और करकीरो उसे भगा दिया, लिका व्यारासे उज्वेकतक भी चिपटे रहे । अगले साल ९०७ हि० (१७ VII १५०१--७ 11 १५०२ हैं० )में शैंबानीने बडे जोरका आक्रमण किया, और बाबरके पैर उखड गये। समरकन्द-ने भगाग जानेपर वक्षुपार हो बायरने कुंदुज ले लिया। ईरानी शाह इस्माईलकी मदद लेकर आर किय तरह बाबरने तारह सालतक तेमुरकी भूमि लेनेका प्रयत्न किया, इसे हम आगे बनलायंगे। कद जसे ही बीस हजार गंना जमा करके वाबरने ९०९ हि० (२६ VI १५०३—१६ Y १५०४ ई०) गे काबुलको दल्वल कर लिया ओर वहासे भारतपर आक्रमण करके १५२६ई०मे लोदियोसे विन्लीका तरत छीनकर मुगल-बंजका सस्थापक बन गया। जो बाबर मुट्ठीभर उज्बेक धुमन्तुओके सागने सारे प्रयत्न करनेके बाद भी टिक नही सका, वही बाबर हिंदुस्तानको जीतनेमें सफल हुआ ; यह यही बनायाता है कि उस समयकी परिस्थितिमें सैनिक तौरसे घुमन्त्र जितने मजनूत थे, उतने रियर अस्तीवाले नहीं । साथ ही हिंदुस्तानकी लड़ाईने कभी लोकबद्धका रूप नहीं लिया, लडने-वाल मुहुठीभर सामन्त और उनके अनुचर थे, अधिकाश जनता शासकोके अत्याचार और स्वेच्छा-बारने तम होकर इतनी निराश थी कि वह यही कहती थी-"कोड नुप होय हमिंद का हानी।"

गाहित्य और संस्कृति—अब भी तेम्रवशी छिटगिस्के "यासा" (विधान) और तेम्रके "तुण्क" (व्यवस्था)को मानते थे, और मुसलमान होते हुये भी धर्माध नहीं थे। तेम्रवशके रूपमें गम्य-एसियागे तुर्कजाति गोरवके शिखरपर पहुंची। इस समय ब दे-ब दे विद्वान् और कला-कार पेदा हुए। तेम्रर स्वय कलग चलाना जानता था। उसका पुत्र शाहरूव सुन्दर गीतोका लेखक था। उल्लावेग गाणत और ज्योतिपका विद्वान् तथा संरक्षक था। उसका छोटा भाई बैसुकर पुस्तकों आर चित्रकलाका प्रेमी था। बाबर किव-लेखक, शासक-योद्धा था। इस कालमें बुखारा, समरकत्व ओर गेर्वग बड़े-ब हे भर्मशास्त्री (फकीह, वार्शिवक और किव हुये, जिनमें फारसीका किय जामी (१४१४-१४९२ ई०) और तुर्की साहित्यका सर्वश्रेष्ट किव नवाई (१४४१-१५०१ ई०) भी थ। युर्की भाषाका मान सबसे अधिक इसी समय हुआ। अरब खलीकों समय अरबी भाषा सरकारी भाषा थी। ताहिरियोने अरबीकी जगह फारसीको दी, तबसे फारसी ही राजकाज और साहित्यको भाषा समझी जाने लगी। तेम्रियोने यद्यपि फारसीको स्थानच्युत नहीं किया, लेकिन तुर्कीका सम्मान जरूर बढ़ाया; जिसमें नवाई और बाबरका हाथ बहुत अधिक था। बाबरकी देसादेखी जहांगीरने भी तुर्कीमें "तुजुक जहांगीरी" लिखी, लेकिन शायद वह आखिरी मुगल था, जिति भारतमें अच्छी तुर्की बील-लिख सबता था। तुर्की बैसे सभी मध्य-एसियाके तुर्कीकी भाषा थी,

लेकिन जेसा कि हमने पहले कहा, अन्दिजान ओर काश्गरमें बोली जानेवाली तुर्कीको ही साहित्य-की भाषा गाना गया। तुर्की भाषाके सब बमें यह कहा जा सकता है कि जितना ही पूरब जागे, उत्तरा ही यह अधिक जिल्ट रूपमें मिलती है। यहां तुर्की भाषासे हमारा मतलब पूर्वी तुर्कीस है, जिसे पहले चगताई और आजकल उन्बेंकी कहा जाता है। यारकन्द काश्गरकी भाषाका भी एसी भाषा-में संबंध है। पिश्चमी तुर्कीमें तुर्कमानी, आजुरबाईजानी और उसमान अली (तुर्की राज्यकी) भाषाम सिम्मिलत हे, जो आपसभे भेद रखते हुये भी एक दूसरेंगे बहुत समानता रखती है।

तेस्री-वंशवृक्ष— (१३७०-१५०० ई०)

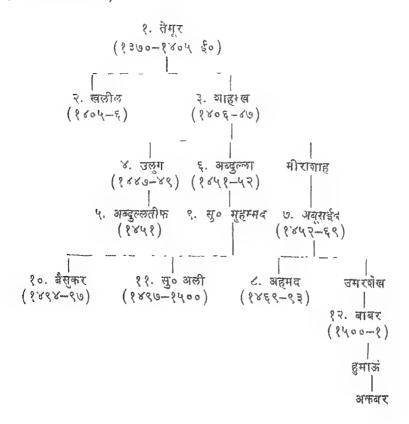

## शैनानी-वंश

अब्देखर —तोकतामियके सुवर्ण-ओर्यूके गोरवको पुन जागृत करनेका प्रयत्न विफल होनपर त्राग-अधित्यका (किर्गाज-स्तेषी)का स्वामी वुराक खान हुआ, जिसने तेम्रियोको नहुत तम किया। उसके बाद अनुल्खर | जाम १४१३ ई० (८१६ हि०) | का प्रनाप बढा। इसका पौत्र तथा अन्तर्वेद-विजेता प्रवानीके नामने मजहर है। वह जु-छिके पुत्र शेवानके वशका था।

शैवानी-वन यद्यपि छिड्गिस्-पुत्र जू-छिके पाचवे लडके शैवानके नामसे प्रख्यात हुआ, लेकिन वह सहर भद शैनानीकं अन्तवेद जीतनेसे पहले किपचक या उज्वेक नामसे प्रसिद्ध था। उज्वेक खान (१३१३-४० ६०) सुवर्ण-ओर्दका एक जित्तशाली जासक तथा इस्लामका धार्मिक धर्मराजा था, इसीलिये जू-छिका उल्ह्स. विशेषकर बा-तू-बशकी प्रजा पीछे उज्बेकके नामसे प्रसिद्ध हुई है, यह हम बनला चके है। ज्-छि-उलग आरम्भ हीमे बा-तू और ओर्दाके उलुमोगे विभक्त हो गया था, जिसमे बा-तूका उल्स सुनर्ण-ओर्द् और ओर्दाका व्वेत-ओर्द्के नामसे पुकारा जाता था। उज्बेक सुवर्ण-ओर्द्का स्मान था, इमालिये मुवर्ण-ओर्दवालोका ही नाम उज्बेक पडना चाहिए, लेकिन पीछे इसका उतना न्यान नहीं रखा जाना रहा, और सारे जुनिछ-उल्स या किपचक-जातिको उज्बेक कहा जाने लगा। हम यह भो देख नके है, कि इन्ही उज्बेको या किपचकोको लट-मार करनेके कारण अन्तर्वेदी कजाक कहन लगे, जिससे आगे किपचकोकी एक शाखा कजाक नामने प्रसिद्ध हई । जु-छिकी सातथी पीहोमें अनुरुक्षेर किपचकोका जबर्दस्त खान हुआ, जिसने अन्तर्येदकी राजनीतिमें दखल दिया । बाबरको दावा अबुसईदको तख्तपर बैठानेमे उसका मुख्य हाथ था । उज्बेक-राज्यका सम्धापक वस्तृत यही अबुल्खेर था । अभी बोस सालका भी नही हुआ था, कि उसने तेग्र-पुत्र शाहरुखके कुछ इलाकोको छीन लिया । उज्बेक गदीका मालिक बननेसे पहले उसे सुगर्ण-आर्वृके मुखिया मुस्तफा लानको हराना पडा, जिसम गिली भारी लूटकी सम्पत्तिको अपने अमोरो और सैनिकोम बाटकर वह सर्वप्रिय हो गया । निम्न-सिर-दरियाके तटपर अवस्थित सिगनक किपचकोके हाथसे निकल गया था। अबुल्लैरने उसके ऊपर आक्रमण किया ओर शाहरुलके स्थानीय राज्यगालको आत्मसमर्पण करना पटा । फिर अब्ल्बैर आगे बढकर अककूरगान, अरक, सुजक ओर उजकन्द ले गुजकपर बिख्तयार मुख्तान, सिगनकपर मनाहदान ओगलान और उजकन्दपर बग्गरामकी भगतको भासक नियुक्त किया । उसने जाड़ा सिर-उपत्यकामे बिलाते १४४८ ई०के बसतमे इलाककी ओर बढनेकी तैयारी की । इसी समय पता लगा, कि शाहरुख मर गया, और उल्गवग गदी राभालन खुरासानकी ओर गया है । समरकन्दको अरक्षित-सा देख अबुल्खैरने उधर कूच कर दिया। समरकन्दके राज्यपाल जलालुद्दीन वायजीदने बहुत-सी भेट देकर अवुल्खैरके पास कहळवाया-- "उल्पावंग सदा खानके साथ अच्छा संबंध रखता था, इसलिये यही अच्छा है, कि खान हमारी भेट स्वीकार करके छीट जाय।" अबुल्खैर बिना समरकन्दको छुटे ऐसा करके अपने अभीरों और सेनिकों को सन्तुष्ट नहीं रख सकता था। समरकन्दपर अधिकार कर विशेष तौरसे "चीनी-लाना"की चित्रशालाकी दीवारोपर सुन्दर-सुन्दर पच्चीकारी किये चित्रोको उज्येकीने अपती गदासे मारकर तोड़ दिया। शोनेके कामको जन्होंने सीनेके लोमसे कुरेदकर निकाल लिया। इस प्रकार "कई वर्षांके परिश्रमके बाद बने हुये कलाके कामोंको कुछ घंटोमे उन्होंने नष्ट कर दिया।"

शाहराक्षके उत्तराधिकारियोंमे उसका पौत्र अब्दुल्ला मिर्जीने आपसी झगड़ोंमें हारकर वुकिंस्तानकी ओर भाग ग्रस्सी ( तुकिंस्तान शहर)के किलेपर अधिकार कर लिया । अबुल्बैर

" 1 mal

भारी सेना ठिये अबुसईदको गद्दी दिलानेके वास्ते समरकन्द आया । गर्मियोंकी गर्भीमें उसे भागनेके लिये मजबर होना पड़ रहा था। इसी समय उसने येदेची ( मंत्रहारा वर्षा क्षारानेवाले)को वर्षा वरसानेके लिये कहा। कहते हैं, वर्षा हुई, और अबुल्खैरकी सेना जीजक-के रेगिस्तानके रास्ते आसानीसे पार हो गई। अब्दुल्ला उस समय तुर्किस्तान, अन्तर्वेद, बदस्यां और काबुलका स्वामी था । बुलालगरके तटपर कनवानके मैदानमें अवस्थित शीराजमें अवसईद-समर्थक अवल्खरकी उज्बेक-सेना और अब्दुल्लासे १४५२ ई० (८५५ हि०)में लड़ाई हुई । अब्दुल्लाने राज्य और प्राण दोनों गंवाये । अबुल्खैरने पकड़े हुये वंदियोंको छोड़ दिया और अपने सैनिकोंको लूटनेसे मना किया । समरकन्दमें उसने स्वयं वागे-मैदानमें छेरा छाला, और उसके अमीर कंगुलमें ठहरे। एक बड़ा दरबार रचाकर अवुल्लैरने अव्सर्ददको गद्दीपर बैठाया । फिर वह अपनी इस्लाम-भिनंत और शास्त्रोंके ज्ञानका परिचय देता अन्तर्वेदके शेखुल्इस्लाम ( इस्लामिक-धर्मराज )से कितने ही समयतक सत्संग करता रहा । अवसर्ददन रोज उसके पास भेंट और सौगात भेजी, तथा उल्पाबंगकी पुत्री राविया सुन्तान बेगमको अबुल्-खेरको प्रदान किया । शांति स्थापित करके अबुल्खेर दश्तेकिपचककी ओर लीट ही रहा था, कि जगारियांके कलमक राजा उजतेमर थैशीकी जीभमें पानी भर आया, और उसने अन्तर्वेदकी ओर बढ़ना चाहा । इसपर अबुल्बैर और कलमकोंकी सेनाएं न्रतुकाईके इलाकेमं चिर नदीके पास कोक-काशानामें एक-दूसरेसे भिड़ीं । कलमकोंने उज्बेकोंकी करारी हार दी । उज्बेक और कलमक दोनों ही चुमन्तू लड़ाकू जातियां थीं, जिनमें उज्वेक जहां तुर्क मुसलमान थे, वहां कलमक मंगोल बौद्ध । १५वीं सदीके मध्यमें जो बौद्ध मंगोलोंने किपचक भूमि और अन्तर्वेदकी जार पैर बढ़ाना शुरू किया, तो अपली तीन शताब्दियोंतक वह रुके नहीं; और जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक समय उनकी सफलताओंको देखकर सम्भावना होने लगी थी, कि अपने पूर्वज छिड़-गिसकी तरह शायद वह भी सारे पूर्वी-पश्चिमी तुकिस्तान, किपचक-मंगोलियाके मालिक वर्ने । कोक-काशानामें हारकर अबुल्बैर सिगनककी ओर भागा। कलमकोने ताशकन्वके प्रदेश तथा वृक्तिस्तान और शाहक खिया आदि नगरों को खुटा, फिर वह सैराम होते च-उपत्यका के रास्ते छोट गये। शायद यह तेमर थैशी ओइरोद मंगोलोंके दक्षिणपक्ष (सेगोन-गर)का चिड्-साङ् (उपराज) तथा एसेन खानका उत्तराधिकारी था। कलमक परम्परामें अबल्खैरको बोल्गारी खान कहा गया है। अपने इसी अभियानमें लोशोत मंगोलीने सबसे पहले नाम पैदा किया। लोशोत कयीलेके प्रमेख अखस गलदनके दो पत्र अराक तेम्र और बर्राक तेम्र संयुक्त शासक थे।

इस युद्धके बाद अबुल्खैरका ध्यान अब दक्तिकिपचककी ओर ज्यादा हुआ, जिसके कारण यह भूमि अधिक समृद्ध हुई। १४५५ ई०में एक बार फिर अबुल्खैरने तेमूरी लतीफ-पुत्र मोहम्मद मिर्जी को गदीपर विटानेके लिये अपनी सेना भेजी, मगर अबुल्ईदसे हारकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अबुल्खैरके घन और प्रतापको बढ़ते देख उसके संबंधियोंने ईच्या करके विद्वोह कर दिया, जिसमें ८७४ हि० (१४८९ ई०) में अबुल्खैर मारा गया। अबुल्खैरका राज्य किरिगज स्तेपीके पिक्सिमी भागपर था। १४६५ ई० (८७० हि०) के आसपास कुछ उज्बेक अबुल्खैरसे असन्तुष्ट हो जू-छि-बंशकी एक दूसरी बाखाके सुल्तान गिराई और जानीबेगके साथ मुगोस्लिस्तानमें भागग्ये, जिनको वहांके खान इसानबुगाने स्वागत कर चू-नदीके पास अपने राज्यके पिक्सिमी भागमें स्थान दिया। इन्हींको पीछे उज्बेक-कजाक और अन्तमें कजाक कहा जाने लगा। कजाक सुल्तानोंका राज्य इस प्रकार १४६५ ई०में शुरू हुआ, और १५३३ ई० (९४० हि०) तक वह पुरानी उज्बेक-भूमिके अधिकांश भागके शासक हो गये। १४६९ ई० (८७४ हि०) तक वह पुरानी उज्बेक-भूमिके अधिकांश भागके शासक हो गये। १४६९ ई० (८७४ हि०) से अबुल्खेरके मरनेपर कितने ही उज्बेक फिर मुगोलिस्तानसे अपनी भूमिमें लौट आये। अबुल्खैरके पुत्र थे—सुद्दम् या शाह बूदग, खोजा मुहम्मद, अबुल्ससूर मुहम्मद, हैदर, संजर, इब्राहीम, कूचुनजी, सुइज्निच, अकसूत और संयद बाढा। पिताके मरनेपर पुत्रीमें झगडा उठ खडा हुआ। ख्वारेकम शासक यावगारकी संतानोंसे खास-बाढा। पिताके मरनेपर पुत्रीमें झगडा उठ खडा हुआ। ख्वारेकम शासक यावगारकी संतानोंसे खास-बाढा। पिताके मरनेपर पुत्रीमें झगडा उठ खडा हुआ।

नर जलर्न्स्त । पर्ध हुना । वृदगको कजाकोक सानो-- निराई आर जानीनेग्गे भी बहुन प्रिन्दित्त । जो कि सिर-उपत्यकामे रहते ने । कजाकाकी मदरके लिये मुगोलिंग्तानका सान ग्ना । । । यह । वृदगने हास्वर अपना जिर कड्वाया । इसी वृदग (बदाग) ना पून पा अवृद्ध-पाह मुहम्मद जवानी जिसने अन्तर्वदमे जेवानी वजना ज्ञासन स्थापित विया । जिस गमय उपोक्त विधाम मन्य-एसियानी और बढ रहे थ, उसी समय मन्स, तास्तारो (मगोले) के जृयना फक्तकर मजवत हा रहा था । मुहम्मदन पहले-पहल १५०० ई० (९०५ हि०) में अन्तवदको जीता, विन्तु सी गगय उन्नीस वर्षकी आयुम नाबरने आकर उसे बुलाग हो इसब जगहोंने खदे दिया। अगले साट १५०१ ई० (९०७ हि०) में बाबरको मुहम्मद शैवानीने सारे अन्तर्वदमे भगा दिया और १५०५ ई० (९११ हि०) तक फरगाना भी बानरके हायसे जाता रहा, यही नही, स्वारेजम, िन्सर (तानिकिस्तान) और मेर्बको भी शैवानीने ले लिया।

#### राजाबाल--शवानी-नन के खानोकी नामावली निम्न प्रकार ह --

| þ   | मुहम्भद थेबानी, बूदग (जदाग)-पुत्र | १५००-१२ ५०  |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| <   | म्चुनजी, अबुत्खेर-पुत             | १५१२३० ,,   |
| 3   | अन्सईद, कृचुनजी-पृत्र             | १५३०-३६ ,,  |
| 6   | उवेदुल्ला, महसूद-पुत्र            | १५३२-४० ,,  |
| 1   | अब्दुल्ला १, क्चुनजी-पुन          | 8460,       |
| Ę   | अब्दुल्लतीफ, कृचुनजी-पुत्र        | १५४०-५१ ,,  |
| Q   | नोरोज अहमद, स्युनजी-पुा           | १५५१-५६ ,,  |
| 1   | पीर मुहरमद, जानीबेग-पृत्र         | १५५६-६१ ,,  |
| 9,1 | इस्अन्दर, जानीवश पुत्र            | १५६१ -८३ ,, |
| ęο. | अब्दुरला 11, रस्नान्दर-पुत्र      | १५८३-९६ ,,  |
| 88  | अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला 11-पुत्र  | १५८६-९७ "   |
| १२  | पोर मृहम्मद, जानीबेग-पुत्र        | १५९७ -९९ ,, |

## १. मुहम्मद जेबानी, बदाग-पुत्र (१५००-१२ ई०)

महम्मादका जन्म १४५१ ई०में हुआ था। बापके मारे जानेपर उसके नाना उइगर शंख हदरने उराना पालन-पोपण किया था। उस समय किंपचक-भूमिकी शक्ति निर्मल थी। उसके शासक थे-सैदिक, एंवक (शैंवानी अदिके खान हाजी मुहम्मदका पुत्र), अरबशाहकी सताने, स्वेत-अदिके खाग वीराकके पत्र जानीवेग ओर गिराईवेग उसके बाद गगित या नोगाई खान या यमगरची, अब्बास ओर मुमा। नाना-के मरनेपर महम्मद और उसके भाई महमूदको अगीर कराचिनबेगने अपने रारक्षणमे ले लिया। हैदर-को ऐंगकने हुरा दिया, इसपर अमीर कराचिन अस्त्राखानी कासिमखानके दरवारमे भाग गया, जहा उसक मा । महस्मद और महमुद दोनो भाई भी गयं। कासिमखानने अपने अमीरल्जमरा तेमूरवेग नोगाईके गरक्षणमें दोनो भाइयोको दे दिया । जिस समय सूवर्ण-अदिके ऐवक खानने अस्त्राखानको भी आ पेरा उस सगय महरमद और महमूद तरुण थे। दोनोंने कराचिनके साथ छउते हुये शत्रुओकी पांती तो 'कर निकल भागनेम सफलता पाई। फिर मृहम्मद अपने पुराने देश निम्न-सिर-उपत्यकामे लौटा। लोग खान-पुत्रोंके झड़ेके नीचे आकर खड़े होने लगे। मुहम्मद कजाकोंके खान जानीबेंग-पुत्र इराचीके साथ सावरान के पास लड़ा, किन्तू असफल हो उसे बुखाराकी और भागना पड़ा। तेमुरी अहमद मिर्जाके राज्यपाल अमीर अब्दूछ अली तरलनने उसे नुखारामं बडे सम्मानके साथ रक्खा । फिर अहमद मिजीने अपने पास बलाकर उसका बहुत अच्छी तरहसे आतिथ्य किया। दोनी भाई दो सालतक बुलारामें रहे। इस बीचमें वह अन्तर्वेदसे अच्छी तरह परिचित हो गये। इसके बाद अब्दुल अलीको साथ लिये दोनो सानजादे अपनी जन्मभूमिकी और बढे। अरतक किलेके पास जानेपर लोजा बेगचिकने--जो कि अपने कबीलेका मुखिया तथा किपचकोंके सबसे प्राने अमीरोमेसे था-- किलेकी कुजी लाकर

मुहम्मदके हाथम दे दी । इस आर्राभिक सफलताके बाद मुहम्मद सिगन ह सहर ही और वजा । वहा उसे मिंगत (नोगाई) सरदार मसाका दूत मिला, जिसन उसे दश्तेकिपचकका सान बनन किय अपने स्वामीकी ओरसं निमत्रण दिया । महरमद उसके पास गया और मूसाके प्रतिद्व ी उजा र यान बरदकको हरानेम मुहम्मदने सहायता की, पर अन मसा बहानवाजी करते कहन उसा, मि समित लोग राजा नहीं है। निरास होकर महम्मद शेबानीन दश्तेिकपचक्रमें लोड पूजकपर अभिनार कर जानीबेग-पुत्र मुहम्मद सुल्तान (कजाक)से कई लडाइया लडी, लेकिन अतग हारकर उस मणिशलक (कास्पियनतट) होते ख्तारेज्यकी ओर भागना पडा। खुराशानके शासक सुल्तान हुसेन मि गि के राज्यपाठ अमीर नासिरदीन अब्दुल खालिक फीरोजशाहन उसे बहुत-मी मूल्यवान् भट प्रदान ही। स्वारेज्यरा कराकुल होते महम्मद बखारा पहचा और फिर अली गरखनके साथ रामरकाद । अन्तर्वेदक बादजाह अहमद मिर्जाकी मगोलिस्तानके खान महमद खानसे ताशकन्द-आहम्खियांके लिय छ । ई हा रही थी, जिसमे अहमद मिर्जाके साथ १४८८ ई०मे महम्मद शेतानी भी सामिल हुआ। सिर-दिरयाकी शाखा चिर (चिरचिक )के तटपर दोनो रोनाओकी भिउत हुई । रोबानीन अपन उपकारमे विश्वासवात करते शत्रुके साथ चपके-चपके सलाह कर ली थी, कि यदि मञ अपना सिहासन मिल जाय, तो मे अपने सपक्षियोमे गडबडी पैदा करके उनका साथ छोड दगा। अगले दिन भगालिस्ताना रोना चिर (चिरचिक) नदी पार हुई-पेदल सेना आगे-आग थी, ओर रिसाला पीछे-पीछे। शेबानीन अपनी योजना पूरी को। सुल्तान अहमद मिर्जा हारा और उसके बहुतसे आदगी भागते हुये नदीग नवकर मर गये । मुगोि लरतानी खानने पारितोषिकके ६पमे मुहम्मद भेबानीको तुर्किस्नान कहर दे दिया । लेकिन तुर्किरतान शहर व्वेत-ओर्द्के खानोका था, इसलिंग कजाक खान जानीबेग और गिराईका मगालिस्तान-के खान महम्दके माथ झगडा होना जरूरी था। महमूदने शैबानीकी महायता की, अनल्लारक पूराने सैनिक भी मुहम्मद श्रीबानीके झडेके नीचे आ जुटे थे। मुहम्मदके उच्चकान जानी ना और गिराईके कजाकोसे लोहा लिया। आसपासके कई किलोको हाथम करके शेवानी सिगनकपर चढा, जहां कजाक खान बेरेदकसे भिडत हुई। इसी समय पता लगा कि फीरोजशाह ख्वारेज्यसे खरागान गया हुआ है। फिर नया, मुहम्मद सेवानी ख्वारेज्मपर चढ दौडा। कई दिनोने आक्रमणके बाद भी वह राफल नहीं हुआ। इसी समय फीरोजशाह लौट आया। श्रेबानीने ख्वारेज्य छोडकर ब्लन्सके किले-पर आक्रमण किया, जिसका ध्वसावशेष खीवासे ८८ वर्स्त (२४३ फरसख) पर अब भी माजूद है। इसके बाद बेजिर (बेसिर) शहरको जा लिया, किन्तु ख्रासानी सेनाने आकर उसे नहाने भगा दिया । फिर मुहम्मद शैबानी कितने ही नगरोको लृटते-पाटते इलाक और अस्त्राबादनक गया । इसी समय मुगोलिरतानके खान महम्दका निमत्रण मिला और वह ओतरार (उतरार) चला गया।

मावरानके लोगोका बहाके दारोगा (राज्यपाल) कुल मुहम्मद तरखनके साथ झगडा है। गया। उन्होंने उसे निकाल बाहर कर नगरकी कुंजी मुहम्मदके भाई महमूद शेबानीको दे दी, और गारे तुर्किस्तान (मध्यसिर-उपत्यका)के लोगोने दोनो शैबानी भाइयोको अपना शासक मान लिगा। इसी समय कजाकोने आक्रमण करके गहमूदको पकडकर कजाकसरदार कासिग—जो कि गहमूदका मौसेरा भाई था—के हाथमे दे दिया। कासिमने कुछ दिन रखकर सैनिक पहरेगे उसे सूजकके लिय रवाना किया, किन्तु रास्तेसे महमूद भाग निकला, और उसने उगुजमान पहाडगर जाकर भाईसे भलकी। फिर दोनो भाई ओनरार गये। थोडे ही समय बाद कजाक खान बेरेदकने ओनरारपर आक्रमण किया लेकिन कुछ दिनो बाद सुलह हो गई।

मृहम्मद इधरसे छुट्टी पा यस्सी (तुर्किस्तान) जा वहाके दारोगा मुहग्मद मजीद तरखन \* को कैंद कर ओतरार लाया, लेकिन मुगोलिस्तानके खान महमूदने आकर उसे छुटाकर समरकृत्द भेज दिया। अभीतक महमूद खान (मुगोलिस्तानी) मुहम्मद शैंबानीपर बहुत विश्वास रखता था; लेकिन अब उसे मालुम हो गया, कि वह बडा ही अविश्वतानीय और खतरनाक आदमी है, इसीलिये वह

<sup>\*</sup> तरखन=राजकुमार (तुकी)

उज्येकाका साथ अंड कजाकाको ओर हो गया। कजाकों यस्तीको छेना सम्भव नहीं समझा, र्यान्थि ओनरारपर आक्रमण करके महमूद मुल्तानको घेरना वाहा, छेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये। फिर दोनों बलोमें गुलह हुई और कजाक खान पेरेदकने अपनी दो बहिनोमें गुलको महम्मद सेबानी आर दूसरीको उनके पुत्र महम्मद तेमूरका दिया। मुहम्मद बैबानी जेसे भी हो तमे जपना मतलब सिद्ध करनवाला आदमी था, उसे वचन, जपथ या उनकारका कोई ख्याल नहीं था। अपने राज्यविस्तारमें उसने किसी भी नरीकेको इस्तेमाल करना उठा नहीं रक्खा। ईमानदारी तो उसे छू नहीं गई थी। महम् द खानने उसकी बहुत सहायना की थी, लेकिन उसके मनमें भी उसने सदेह पेदा कर दिया। तो भी भुगोलिस्तानी लान समरकत्व ओर नुखाराके जीतनेकी अपनी योजनामें बोबानीका उपयोग करना चाहना था। लेकिन उससे बैबानीकी जिन्तके बढनेमें ही सहायता मिली।

१४९७ ६०म बाबरने समरकन्दको लेनेके लिये आक्रमण किया, उस समय महमूद बोबानी बागरके प्रतिद्विधी सुल्तान बेराकर मिजिक बुळानेपर ओतरारसे गया । सुल्तान गहमृद दोबानीको जीजकर्ग पहुनकर हार खानी पडी, तब उसका भाई मुहम्मद शैबानी मदद करने आया। अबकी बार एक हजार जेतो (मुगोलिस्तानी खानकी सेना)न धोखा दिया, और मुहम्मदको भी मुहकी खानी पडी। जैबानीके लिये ईमान-धर्मकी पाबन्दी जरूरी नहीं थी, लेकिन सुफियो और शेखोकी करामातपर उसका बहुत विश्वास था। एक बार उसने शेल मंसूरको भोजन कराया। जब वह दरतरखानके कपड ो बीचसे उठा रहा था, तो शेखने कहा-"तुश मालूम नही, कि इस कगडंको बीचसे खीचकर नही, विलक्ष चारो कोनोंसे मोडकर उठाया जाता है। इसी तरह देशको उसकी राजवानीपर दखल करके गही, बल्कि उसके सीमान्तोपर अधिकार करके जीता जाता है।" इस गुक्मन्त्रके बाद मुहम्मद शंवानी अपने अनुयायियोको छेकर अंतर्थेदके समृद्ध और मुखी इलाकोके ऊपर चढ़ दोड़ा जिसका कि कोना-कोना वह अपन भगोड़े जीवनमें देख चुका था। लुटका माल मिल रहा था; इसिलये घूमन्तु रोनिकोकी क्या कमी हो सकती थी ? शैवानीकी सेनाम दश्तेकिपचकके सभी इलाकोंके उज्लेक शामिल थे, पीछे खीवासे भी कितने ही मंगित आ गिले। तुकिस्तान और ओतरारके जासक उसके यो पचा कूचुनजी और सुईउनिच थे, जो अपने सबंधी हमजा सुन्तान और महबुव सुल्तानके साथ एक बड़ी भेना लेकर भतीजोंके दलमें शामिल हो गये। उत्तरमं घुमन्तुओंकी इतनी जबदंस्त शिवत तैयार हो रही थी, और उधर दक्षिणमें तेमूरी सुल्तान आपसमें दंगल लड रहे थे। गृह-युद्धके भड़कानेमे बाबरका मुख्य हाथ था। बापसे मिले फरगानापर सतुष्ट न रहकर उसने १४९७ ई०मे समरकन्दको आकर हो लिया; लेकिन थोड़े ही दिनो बाद उसे छोडना पडा आर पहांका गारान महम्द मिर्जा-पुत्र सुल्तान अलीके हाथमे चला गया। एक उज्बेक रखेली जूरे-वंगी आगा सुल्तान अलीकी मा थी, शायद इस कारण भी दूसरे शाहजादे उसे गद्दीपर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तेम्री मुल्तान दरबारियोके हाथके कठपुतली भर रह गये थे, इसलिये असली राक्ति सुल्तान अलीके हाथमें नहीं थी, बल्कि चार सो सालोसे शेखुल इस्लाम होते आये वंशके मुलिया खोजा अहिया सर्वेसर्वा था।

मुह्माद भैजानीको तेम्रियोकी भीतरी कमजोरिया अच्छी तरह मालूम थी। अन्तर्वेदके और स्थानीभी लूट-मारसे शिक्तशाली बन वह १५०० ६० (९०६ हि०)मे समरकन्दपर पहुंचा। दस दिनतक उसने नगरको घेरे रक्वा। शेखके पुत्रने दरवाजेसे निकलकर शैबानी सेनाको हरा पीछे इक्तेल दिया, लेकिन शैबानीने मौका पा चहार-राह दरवाजेसे नगरमें घुसनेम सफलता पाई और बिना प्रतिरोधके ही वह बागेनौके ग्रीष्मप्रासादमें पहुंच गया। अब उसे गगरके भीतर रह गये शतुओसे लडना था। युद्ध मध्याह्ममें शुरू हो आधी राततक जारी रहा। मुहम्मद शैबानीने बीरता दिखलाने-मे खारिकी बिलकुल परवाह नहीं की। दूसरे दिन खबर मिली, कि अब्दुल अली तरखनका पुत्र और कितने ही और तरखन ( राजकुमार) बुखारासे सहायताके लिये आते दब्सियाका मुहासिरा किये हुये हैं। यह खबर सुन, उज्वेकोने समरकन्दके मुहासिरेके लिये थोड़ीसी सेना छोड़ पहले तरखनोंकी और मह मोड़ और उन्हें हराकर वे बुखाराके अपर जा धमके, जिसके सर करनेमें बहुत किनाई नहीं

हुई । शैबानीने वहा कुछ मेना ओर अपने अन्त पुरको रखकर कराकुछपर आक्रमण किया । उसी समस बलाराबालोने उज्वेक-सेनाको मार डाला । खबर मिलते ही श्रेबागीने तुरन्त लोटकर गुखारा शहर-पर अधिकार करके वहाके नागरिकोरी बहुत सन्त बदला लिया। फिर वह सगरकन्द्रपर आया, जिसके विजयमें अली मिजीकी अपनी भा-जीकि उज्बेक जातिको शी-ने विश्वासणात किया। बाबर उसके बारेमे लिखता है-''अपनो जडता ओर मुखंताके कारण उसने गेबानी खानके पास गुप्त रीतिसे सद्य भेजकर प्रस्ताव किया, कि यदि तुम मेरे साथ ब्याह करो, तो गेरा छडका इस अर्तपर गमरकन्दको समर्पण कर सकता है, कि जब तुम अपने पैतक राज्यको प्राप्त कर लोगे, तो इस नगरको मेरे बेरे मुल्तान अली को दे दोगे।" इसी कारण चहार-राह दरवाजा अरक्षित मिला। जल जीवानी बागे-मैदानमें पहचा, तो सुल्तान अली मिर्जा बिना किसीसे कुछ कहे गूछ अनुचरोके साथ चहार-राह दरवाजेंमे निकलकर श्रेबानीस गिला। श्रेबानीने उसकी कोई इज्जत न कर उसे निचले आसन पर बेठाया । सुन्तान अलीके जानेकी खबर सुनकर खोजा अहिया भी पहुना, रेजिन शेबानीने चार मो वर्षोंके गेखल-इस्लाम-बंशका कुछ भी ख्याल न कर उठकर उसका स्यागत भी नही किया, और एव क दे-कड़ शब्दोंसे उसे फटकारा-"अभागी दुर्बल स्त्रीने पति पानके लालवंगे अपने सानदान अ।र ल उनेकी इज्जतको धलमें मिला दिया, लेकिन उसके साथ भी अच्छा बर्तीय नर्ता हुआ, वर्याकि शैबानी उसको अपनी रखेलिनोने बराबर भी नही समझता था।" १५०० ६० (९०६ हि०)मे समरकन्दको सर करनेके बादसे शैवानीका सन जलूस (अभिषेक-सवत्) चला । तीन-चार दिस बाद सुन्तान अलीको उसने मरवा डाला, फिर खुरासानकी ओर यात्रा करने समग तूरन्त ही उसने विश्वासधाती खोजा अहिया और उसके दो पुरोको करल करवा दिया।

शैबानी ओर उसके अभीरोको समरकन्द जैसा समृद्ध-सुन्दर नगर मिला, "छेकिन उसके सैनिका-का नागरिक जीवनसे प्रेम नही था। नगरमे कुछ दिनों रहनेके बाद शैबानीने अपन सात-आठ हजार सैनिकोंके साथ खोजा-दीदारके पास जा डेरा लगाया।" दो हजार सैनिक शहरके आसपासमे छावनी डाले पड़े रहे और नगरके भीतर सिर्फ छ: सौ सैनिक रह गये थे। १९ सालके बाबरकी जब यह पना लगा, तो उसने दो सौ वालीस आदिमयोको लेकर बर्ने साहसका काम करना चाहा । नगरके सेनिकोका सजग देखकर उसे कितनी ही बार अपने इरादेको रोकना पडा। लेकिन एक रात खोजा अब्दल गकरम सत्तर या अस्ती आदिमयोंको लिये मोगाकपूल होते प्रेभियोंकी गुफाके सामनेसे नगर-प्राकार फादनेम सफल हुआ और पीछेमे जा फीरोजा दरवाजाने रक्षक सिपाहियोंने ऊपर टूट परा। इस आ नगणग वरवाजेके गारवका कमाडर फाजिल तरबन मारा गया। गकरमके आदिमयोने कुल्हा देशे ताला तोड दरवाजा खोल दिया। अब बाबर भी शहरके भीतर दाखिल हुआ। इस समयके बारेमें बाबर लिखता हे-"नागरिक गहरी नीदमे थे, लेकिन दूकानदारोंने जब अपनी दूकानोसे झांककर दखा और उन्हें असली बातका पता लग गया, तो उन्होंने बुक्तिया अदा करनेके लियं भगवान्से प्रार्थना की । नगरके बाकी लोग भी जल्दी जाग उठे और अपने लोगोकी सहायता पा हमने पागल कुलेकी तरह उज्बेकोकी हर एक कुचे और सडकमें पत्थरों और लकडियोंसे पीट-पीटकर मारा।" चार-पांच सी उज्वेक सीनक मारे गये । उज्बेकोंकी ओरमे नियुक्त नगर-कोतवाल जानेवफा जान बचाकर भैबानीके पास भागा । बाबर मदरमा-उल्पर्बेगकी ओरसे होते मेहराबोंवाली शाला (उल्प्राताक)मे जाकर बैठा। नागरिकोन नये तेमूरी बादशाहको बधाई दी। दूसरे दिन मालूम हुआ, कि आहनीदरवाजा (लौहहार) अब भी शत्ओं के हाथमें है। बाबर पन्द्रह-बीस आदिमयों के माथ उधर दौ हा, लेकिन उसके पहुंचनेसे पहले ही नगरके गुडोंने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब मुहम्मद शैबानीको यह खबर मिली, तो इंढ़ सौ सवारोंके साथ आकर उसने दरवाजा आहुनीपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसे व्यर्थ सगझकर वह छोट गया । समरकन्दपर अधिकार हो जानेके बाद आसपासके बहुतसे इलाकोसे उज्बेक मार भगाये गये। सोग्द और मियानकुलपर बाबरका अधिकार था, और खोजार तथा करशीपर बाकी तरखन (बुखारा-राज्यपाल)का । मेर्बसे लौटकर शैबानी-सेनाने सिर्फ बुखाराको अपने हाथमें लौटा पाया ।

उस माल तो यही मालूम हो रहा था, कि बाबर फिर तेम्रकी कीर्निको जगाके रहेगा, लेकिन शेबानी भी चुप रहनेवाला आदमी नही था। उसने तेयारी करके १५०१ ई०के बमन्तमे कराकुल ओर दब्सिया ले लिया। अप्रेल या मई १५०१ ई०म शैबानीसे लड़नेक लिये बारवने सरेपुलके पास जाकर मोर्चीबन्दी की। उसके शिविरमे शैबानीका शिविर चार मीलपर था। चार-पाच दिनोतक दोनो दलों मामूली झड़प होती रही। यद्यपि अभी मददके लिये आनेवाली सेनाका प्रतीक्षा करनेकी जरूरत थी, लेकिन ज्योतिषियोका बनलाया मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिये सहायता आनेसे पहले ही बाबरने युद्ध छेड़ दिया। उज्येकोकी युद्धविद्यामे एक ज्यादा प्रचलित चाल थी "तुलुगमेह" अर्थात् शत्रुके पाव्यक्ता प्रहार करके मोड़ देना, दूसरी चाल थी सरपट दौड़ते वाण-वर्षा करना, इसके लिये सेनानाथक ओर सिपाही दोनो पीछा किये जानेपर सरपट लौट पडते। शैबानीकी सेना बाबरसे कही अधिक थी। इसी समय मुगोलिस्तानकी सेनाने बाबरके साथ घोषा दे दिया। बाबरकी पूरी हार हुई। वह अपने दस-पन्द्रह अनुयायियोके साथ कोहक नदीकी धारमे कूद पड़ा। सवार और घोडे दोनों बख़्तरदार थे, जिसके कारण उनके शरीरपर भारी बोझा था, तो भी किमी तरह भागकर वह रानसे पहले ही समरकन्द पहुंचे। बाबरने उस समथके अपने उतावलेपनके ऊपर एक शेर लिखा—

"जो उतावला होकर जल्दीमें अपनी तलयारपर हाथ रखेगा, वह उस हाथको अफसोस करने हुये अपने दातोंसे काटेगा।"

उल्ग-मदरसेमं चादर-मफेदके नीचे ठहरकर बाबर शहरके बनानेकी तैयारी करने लगा। नगरके बहुतसे निकम्मे और फजूलके "गाजी" हर मुहल्ले और कुचेंसे बड़ी संख्यामें आकर मदरसेके फाटक-पर "पेगम्बरकी जय" करने उतावलापन दिखला रहे थे। तजर्बेकार लोग रोकनेकी कोशिश करते, तो उन्हें वह गाली सुनाते। बात न मानकर वह गये और उज्बेकोरों खूब पिटे। बाबरने पीछे हुटते समय रक्षा करनेके लिये सेना भेजी, लेकिन तबतक गाजियोंकी भीड पिटकर तितर-बितर हो चुकी थी। अब सिपाहियोंको नगरके मुहासिरेकी लडाई लड़नी थी। बीच-बीचमे सैनिक बाहर निकल छापा मार-कर कितने ही किर काट लाते। मुहासिरेके कारण नगरमे बाहरसे खुराक आनी बन्द हो गई, जिसके कारण भीषण भूखमरी और अकाल पड़ा । गरीब लोग कुत्तों और गदहींका मास खाने लगे। घोडोंको वृक्षोंका पत्ता खिलाया जाता। ऐसी स्थितिमे कितने दिनोंतक अपनेको राके रखता, सगरकत्वको आत्गसमर्पण करना पडा । बाबरकी बड़ी बहित खानजादा विदेशी छुटेरे शैवानीके हाथ-में परी। अपनी मां और कुछ दूसरी औरतोंको साथ लिये बाबर आधी रातको नदीको पारकर सगरकन्दसे भाग निकलनेगं सफल हुआ। जीजकमें पहुंचनेपर उसे एक नई दुनिया जान परी, जब समरकन्दकी भुलमरीके बाद उसे बढ़िया मोटा मांस, बारीक आटेकी अच्छी तरह पकी हुई रोटी, मीठे रारबूजे और स्वादिष्ठ अंग्र भारी परिमाणमें मिले-चरम अकालसे वह चरम मुकालमें पहुंच गया था। अब सोग्द (अन्तर्वेद)का स्वामी शैबानी था। उसने मुगोलिस्तानी खान महमुदको अगूठा दिखला विया, जिसनं जाकर ताशकन्द-शाहरुखियाको हाथमे किया । जाड़ोंने सिर नदीके जम जानेपर उसे आराानीसे पार हो बौबानीने ताशकन्द शाहरुखियाको छूटा । १५०२ ई०में मुगोलिस्तानी राज्यपाल मुल्तान अहगद तम्बोलने अपने मालिकसे विद्रोह करके शैबानीको सहायताके लिये बुलाया। शैबानीने पहुंचकर महमूद खानको बुरी तरहसे हराया, और उसके साथ आया बाबर मिर्जा जान बचाकर फरगानाके दक्षिणवाले पहाडोंमें भाग गया। मुगोलिस्तानी खानको दौलत सुल्तान खानम (अपनी बहिन), तथा अम्बा सुल्तान खानम, कुरुज खानम आदि कई राजकुमारियोंकी जून १५०३ ई०में भेंट देनी पड़ी । बौबानी फरगानाके मुख्य नगरोंमें उज्बेक छावनियां रखकर लौट आया ।

१५०५ ई०तक सारा फरगाना, ख्वारेण्म और हिसार (ताजिकिस्तान) आदिके इलाकोपर भी शैवानीका अधिकार हो गया। अब वह अपनी सारी सेना ले तेमूरके दितीय पुत्र उमरकेखके वंशज हुरोन बेकरासे खुरासान छीननेके लिये दक्षिणकी और बढ़ा। पहले साल वह बलख नगरतक अपना अधिकार करके समरकन्द लौट गया। हुसेनने अपने पड़ोसी ईरानी शाह इस्माईल और बाबरसे भी

गदद गानी । बाबर ९०९ हि० (१५०३-४ ई०)में काबुलका राजा बन नुका था। नह भी एसेनकी मददकें लिये ख्रासान आया, लेकिन तनतक हुसेन गर चुका था, आर उसके दोनो जेटों से राज्यके बटनार को लेकर भयकर फूट पैदा हो गई थो। बोबानी जेमे गयकर श्रृको जिरपर देखकर भी ऐसा करना नापर को बहुत बुरा लगा—"दम फकीर एक चट्टानगर बेठ सकते हे, किन्तु दो राजाओं के लिये गारा भूमंडल छोट। हे।" बाबर निराश होकर लोट गया। ९१२ हि० (१५०७ ई०)के बसन्तम संबानी फिर सेना ले क्यू गार हुआ, ओर रारतेंके इलाकाको जीनते ज्नमे मुरगाब नदी भी पार हो गया। सुरासानकी राजधानी हिरात नगरी तुरन्त उसके हाथमें आ गई। बहाका किला कुछ देरनक प्रतिरोध करना रहा, लेकिन दो-तीन सप्ताह बाद किलेने भी आरगरामपंण किया। शैबानीने हिरातक प्राप्त लेकि साथ इतनी मेहरनानी की, कि एक लाख तका कर लेकर कला ओर विज्ञानके इस महान् केन्द्रका अपने लुटरे उज्वेकोंके हाथो बरबाद होने नहो दिया। शैबानीने अपनी मेनाके साथ शहरके बाहर हेरा डाला। हुसेन बेकराके बेटे मुजफ्फर हुसेन गिर्जाकी बीबीके सोदर्गको सुनकर अट्ठावन वर्षका शेवानी उमपर मुख हो गया। उगने उसे अपने हरममें दाखिल किया। हिरातके राजभवनसे उसे भारी परिसाणमें मोने-चादीके बर्तन, बहुगूल्य लाल होरे, मोतिया तथा दूसरे रत्न प्राप्त हुये।

उसकी सेनाने बाकी तेम्री राजकुमारोको हराते सारे सुरासानको अपने हाथमे कर िया। बाबर शैवानीसे हारा ओर जला-भुना हुआ था, इसिटये उसे अपने शत्रुभे केवल दोप ही दोप दिसलाई पड़ने थे। शेनानी किव था, ओर उसकी किवतायं बुरी नहीं होती थी, लेकिन "नाबरनामा"में नानर लिखता हे— "बिल्कुल अज्ञ होते भी उसने ढिटाई दिखलाते हुये काजी अस्तियार ओर मुहम्मद भीर युपुफ (खुरासाने प्रसिद्ध मुल्ला) जैसे विद्वानोंके सामने कुरानकी ज्याख्या करते ज्याख्यान दिया। उसने कलम उठाकर सुलेखक मुल्ला सुल्तान अली और चित्रकार बेहजादके लेखों ओर निनोका संशोधन किया। ...... यह अपने उचा देनेवाले शरोंको मेम्बरसे पढ़कर सुनाता था, ओर उन्हें उसने लिखनाकर चारसूमें टगवा दिया था।" आधुनिक कालके तुर्की गाहित्यके एक यिद्वान् वाम्नेनीन रोवानीकी किवताके बारेगे लिखा हे— "शब्द और अर्थ दोनोकी वृष्टिसे शैवानीकी किवता पूर्वी गुर्की साहित्यकी सर्वश्रंब्ठ कृतियोंमें हे, और उससे पता लगता हे, कि शैवानीको तुर्की, फारमी और अरबीका ज्ञान बहुत अच्छा था।"

शेबानीने बाबरका पीछा भी करना चाहा, लेकिन कंघार नगरके मुहासिरेमे अराफल रहनेके कारण वह नगबुलकी ओर नहीं बढा। १५०८ ई०में उसने गुगोलिस्तानके खान महगूदको ताश कन्दम जाकर हराया। खानने फरगानाके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अपने पांच पुत्रीके साथ प्राण खोनेके सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगा।

पूर्वी और दक्षिणी प्रतिद्वंद्वियोसे निपटनेके बाद भी अभी उत्तरमें कजाक खान कारिमके वं। लाख सैनिक मौजूद थें। जाडोंमें दोनोके ओर्द् घाम-चारेके सुभीतेवाले स्थानमें डेग डाला करते थें। जैशानीका ओर्द् उस समय कुरुकमे था । १५०९-१०ई०के जाडोमें एक दिन कासिम खान अपनी सेनाके साथ आ पहुंचा। उज्येकोंने अपने लूटके मालको छोड दौड़कर घोबानीको खबर थीं। शैबानीने तुरन्त पीछे हटनेके लिये नगारा बजवाया और जाडोंके अन्ततक उज्येक बडी अस्तव्यन्त अवस्थामें ममरकत्व पहुंचे।

यह कह चुके हैं कि मंगोल कबीलोके अवशेष हजाराके नामरो अपगानिस्तानके पश्चिमी पहाड़ोंमें रहते थे। श्रैबानी १५१० ई०मे उनपर आक्रमण करनेके लिये हिंदूकोहके भीतर घुस गया। लेकिन लौटते वक्त हेलमन्दकी उपत्यका में उसे आदिमयों और पशुओंकी बड़ी शित उठानी पड़ी। खुरा-सानमें पहुंचनेपर उसके पास दो सेनाएं आ गई और उसने क्षतिग्रस्त सेनाको तुकिस्तान जानेकी छुट्टी दे दी।

शैवानीका प्रतिद्वंदी ईरानी शाह इस्माईल सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने आजुरवाइजानी तुर्क-वंश (क्वेल-मेश)का उच्छेद करके सारे ईरानपर अधिकार करते हुये सफावी-वंश (१४९९--१५२४ ई०)की स्थापना की थी। वह कैसे देख सकता था, कि पूर्वी ईरान-खुरासानपर उज्वेकींका

अधिकार हो । ९१६ हि० ( १० 1४ १५१०-१ 111 १५११ ई० )मे उसने खरासानपर आक्रमण किया। उस समय उज्बेकोकी सेना हिरातमे एकत्रित हुई थी। शैबानीकी सेना इस्माईलकी अपेक्षा कम थी । वह हिरातमं छावनी छोड मेर्वकी ओर लोटा । मशहदकी तीर्थयात्रा समाप्त कर गाह इस्माईलन उज्वंकोका पीछा किया । तुकेराबादके पारा दोनो सेनाओमे जबर्दस्त लड़ाई हुई, श्रेबानी हारा और शाहकी सेना उसे मेर्बकी दीवारोतक खदेड ले गई। शैंबानी मेर्वमें दुर्गबद्ध हो गया और शहरके जाग-पास ज्ञाह इस्माईलने घिरावा डाल दिया। इस तरहकी कायरता दिखलानेके लिये शाहने शैवानीका फटकारते हये विट्ठी लिखी। यद्यपि शैबानी इस तरहकी व्यर्थकी वीरता दिखलानेका नहीं, बल्कि कल-बल-छलका पक्षपाती था, लेकिन उस वक्त अपने वीस हजार घडमवारोंको लिये इस्माईलकी वालीस हजार रोनाके साथ लडनेके वास्ते मैदानमें चला आया। लोगोने उसे प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी. अकिन उसने नहीं गाना ओर सामने और पीछे दोनों तरफसे आक्रमण कर दिया। इसमें शक नहीं, उज्बेकोने युद्धमें बड़ी बहादूरी दिखलाई, लेकिन संख्यामें दुने संफाबी भी लड़नेमें निर्वल नहीं थे। उज्बेक-रोना छिन्न-भिन्न हो गई, श्रोबानी पाच सो भवारोके साथ भागकर पश्चाके एक हातेमें जा छिपा। दूसरी तरफ द्वार न होनेरा नदी-तटकी ओर प्राकारने उज्बेक सैनिक एक दूसरेके उपर कृदे, खानका क्यनंमें चोट आई। दुश्मनोने उसके गरीरको आदिमयांके हेरमेसे निकालकर मार डाला, ओर भैवानीका शिर काटकर शाहको भेंट किया। उसने आज्ञा दी, कि शैवानीके शरीरको ट्कडे-ट्कडे करके राज्यके भिन्न-भिन्न भागोमे प्रदर्शित किया जाय । इस्माईलने उसके चमड़ेमे भूसा भरकर नुर्फ-सुल्तान वायजीयके पास भेज दिया । वायजीद सूचियोका सबसे वडा नेता था, और इस्माईल शियोंका, उपलिये उसने तुर्क-सुल्तानके पारा सूत्री भाई तथा महान् उज्बेक-नेताकी इस दुर्गतिको दिखलाना बाहा । ग्रेनानीकी खोग डीमे सोना महबाकर इस्माईलने गराबके प्यालेके तारपर प्रदर्शन कराया ।

इसमें राज नहीं, बैबानी उत्तरी घुमन्तुओंका अन्तिम सबसे ब 31 विजेता था, जिसने मध्य-एसियामें एक व डे राज्यकी रथापना की । लेकिन इसी समय ईरानमें सफावी जैंगा बिवाशोली वंश स्थापित हो गया, जिसने ईरानको शिया धोपिन करके पूर्वी ओर पश्चिमी सुन्नी देशोंके वीचमें पच्चरका काम किया। वक्ष (आम् वरिया)तक इस्माईलने बढकर फिर उसे एक बार ईरान और तुरानके बीचकी सीमा वनाई।

## २. कूचुनजी (१५१२-३० ई०)

शैशानी घुमन्तू राजवंश था, इर्सालये हगारों वर्षसे स्थापित अपनी पुरानी व्यवस्थाके अनुसार उसके हरएक राजकुमारको छोटे-छोटे प्रदेशका राजा बनाया जाता था। वह अपने ऊपर एकको खान मागते थे। खानके मरनेपर वशके सभी कुमार मिलकर उसका उत्तराधिकारी खान तथा आवश्यकता होनेपर कलगा (युवराज) चुनने थे, इसमें योग्यतासे अधिक रिश्ते और उमरमें सर्वज्येष्टका ख्याल काम करता था।

मंबंगे शेवानीकी जो दशा हुई, उसकी खबर सुनकर बाबर काबुलमे अपने पूर्वजोंके देशकी ओर बला; लेकिन नेताके मर जानेरो शैवानी-सेना नष्ट नहीं हो गई थी। जानीबेग सुल्तान उस समय उपराज था, जिसके झड़ेके नीचे फिर बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। इसी सेनाने मुगोलिस्तानका कत्ले-आम किया था, जिसमे "तारीक रशीदी"का लेखक इतिहासकार हैदर बाल-बाल बचा था। बाबर अपनी सेगा ले आमू पारकर खुत्तलके प्रधान शहर दक्तेकुलाकमें पहुंचा। यहां वक्षुके पास फिर दीनों सेनाओमें झड़प हुई, लेकिन शक्ति आजमा लेनेपर दोनोंने लड़नेकी हिम्मत नहीं दिखलाई। बाबर वक्षु पार हो कुंदुज लौट गया और शैवानी-सेनापति हगजा सुल्तान हिसारको। मेपेसे शाह इस्माईलने शैवानीकी बीबी खानजादा बेगमको मेज दिया था, जो अपने भाई बाबरसे जा मिली। बाबरने इसके लिये इस्माईलको बहत धन्यवाद देते हुये अन्तर्वेंद जीतनेके लिये उससे सैनिक सहायता मांगी।

शाह इस्माईलकी भेजी सेनाको भी साथ ले बाबर फिर पहाड़ी रास्तेसे आमू दरिया पारकर उसैरकी

आर बढा। आमुकी एक शाखा सुरम्नावपर पुलेसगीनको हमजा सुल्तान उन्नल किये हुये था। बावरको मालग हो गया, कि दुश्मन बहुत शिवतशाली है, तो भी साहम करके पुल ही आशा छो। नदी पार करनेकी कोशिय की । लेकिन, जल्दी ही उसे एक दुर्गम रास्तेसे आबदराको ओर लोटना पडा। उज्बन उसका पीछा कर रहे थे। आधी रातको खबर लगी, कि उउवेक नजदीक आ गये है। बाबरने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया ओर हमजा मुल्तान तथा मेहदी मुल्तान बाबरके बन्दी बने। बाबर चगताइयोकी पूर्वी गाखावाले मुगोलिस्तानके खानका नाती था, दसलिय चगताई-वशज होनका दावा करता था। उसने इम सफलताके बाद और भी आगे बढकर दरबन्दे-आहनी (लोहद्वार)तक उज्बेकोका पोछा किया। यार मुहरगढ नज्म-शानी (दिनीय तारा)ने करशी हो लटा ओर लोगोको करल किया। अब पामीरमें हिसार ओर खुत्तलान, खोजर तथा आमुके दक्षिण कुद्जके प्रदेश वाबरके हायमे आ गर्ग। दर्रा खंबरमे दरजन्दतकके प्रदेशको कुछ समयके निये अपने हाथमं करके बाबरको प्रमन्नता होनी ही चाहिये थी, लेकिन वह जबतक समरकन्दम पहचकर तेमूरके तस्तपर नहीं बैठता, त्यतक अपनी सफलतासे मन्तुष्ट नहीं हो सकता था। उसके इस मनोरथको पूरा करनेके लिये शाह 'स्मार्डलन भारी सेना भेजी । उज्बेक सेनापति उबेदूरलाने करणीमें मोर्चीबन्दी कर रखी थी, बाकी उज्बंक सगरकन्द भाग गये थे। बाबरने माठ हजार मयुक्त सेनाके माथ आक्रमण करके उनेद्रल्लाका हराकर बाकी उज्बेकोको भी किजिलकुमके रेगिस्तानमें भगा दिया। दूसरे उज्बेक सुल्तानोक। गा पता लगा, तो सामने होकर लड़नेकी जगह उन्होने तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका)की आर भागना ही अच्छा समझा । बावर अब सारे अन्तर्वेदका स्वामी था ।

८ अक्तूबर १५११ ई०को समरकन्दमें बाबर तेमूरके सिहासनपर बेठा। इस बनत उम कितनो प्रसन्नता हुई होगी, उसे कहनेकी अवश्यकता नहीं। उसे क्या पता था, कि यह आठ महीगोकी चादनी हैं। हा, उसके बाद उसे एक और भी विशाल और वेभवशाली साम्राज्यको भारत में स्थापित करनेका मौका मिलेगा। इस समय "बाबरका राज्य" तारतारी रेगिस्तानोसे गजनी और काबुलसक था, जिसमें कुदुज, हिसार, समरकन्द, बुखारा ताशकन्द, सेरम, खाकन्द (फरगाना) आदि नगर मिमिलित थें। यह कहनेकी अवश्यकता गही, कि खुरासान अब शाह इस्माईलका था।

लेकिन शाहकी मदद बाबरके लिये बहुत महुगी पड़ी। उसने शाहके नामका व्युववा पढ़वाया। एक जिया बादशाहके नामका खुतबा पढ़े जाते देख सुन्नी अन्तर्वेद गैसे सन्तुष्ट हो सकता था ? बाबपने स्वयं ईरानी पोशाक भारण की, और अपनी सेनाको भी वैसा ही करनेका हवम विया। खाराकर ईरानी टोपी धारण करनी अनिवार्य कर दी, जिसमें शियोंके बारह इमामोंके चिह्न बने हुये थे, और पोशाकम एक लग्बी लाल पड़ीको लगानेके लिये कहा, जो कि बीचसे होकर पीठके पीछे लटकती थी. जिसके कारण ईरानियोको किजिल-वास (रक्त-केश) कहा जाने लगा। बाबर जरूर समझता होगा, कि शिया-धर्म, शियोंकी वेश-भूपा तथा शिया इस्माईलको अपना प्रभु स्वीकारकर वह सुनियोका कांप-भाजन बनेगा, लेकिन उसके लिये और कोई रास्ता नही था। प्रजाके असन्तोषकी खबर उज्बेकीकी लगी, और १५१२ ई०के वसन्तमे एक उज्वेक-सेना ताशकन्दकी ओर बढ़ी, दूसरी रीगरतानके रास्ते उबैदुल्लाके नेतृत्वमे यतीकुदुप (राष्तकूप) होती बुखाराकी ओर । ताज्ञकन्दमे मुकाबिला करनेके लिये बाबरने सेना भेज दी, और स्वय उबैदुल्लाकी ओर चला। कुलमलिकमे दोनोंमें जबर्दस्त रागर्प हुआ, लेकिन यह चमत्कारसे कम नहीं था, जो कि १८ अप्रैल १५१२ ई०में बाबरकी चालीस हजार सेनाकी तीन हजार उज्बेकोंने हरा दिया-अर्थात् एक उज्बेक दस बाबरी रौनिकोरी भी अधिक युद्धक्षमता रखता था। पीछे भारतपर विजय प्राप्त करनेके समय हर एक बाबरी सैनिक शायद हिंदुस्तानी सेनिकोसे दसगुणीसे अधिककी क्षमता रखता था। इसमे कारण नागरिक विलासितापूर्ण जीवन तथा गारस्गरिक फूट हो सकती थी।

कुलमलिकमे हारनेके बाद बाबरके लिये समरकन्दमें भी शरण नहीं थी। अब यह शाह इस्माईलके पास जानेके लिये दरबन्दकी बोर चला। दरबन्दमें भी गोर्चाबन्दी हो चुकी थी। शाह इस्माईलके यार म्हग्याके नेतृत्तम साठ हजार तुर्कमान भेजे, जिन्होन उन्नेक मेनापीत हमजाको हरावर छाहरार (दरनन्द) पार हो खोजार (गुजार), करशीको छृटा। करशीमे पन्द्रह हजार नागरिकोको बिना यह रयाल किसे कत्ल कर डाला गया, कि वह उज्लेव हे या स्थानीय नागरिक, बृढे-बब्ने ह, या स्थी। इसी कत्ले-आगम विविचोनाई भी मारा गया। जिया अपनी धर्मान्धताका परिचय दे रहे थे। बाबर समस गया, ि अत उमे अन्तर्वद क्षमा नही कर सकता , इसिलये अपनेको उसने अलग कर लिया। इसके बारेम हदरने लिला है—"इस्लाम (गुन्नी-धर्म)का प्रभाव कुफ और अविश्वासके ऊपर विजय पाने रज्ञा, राच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। आक्रमणकारी बुरी तरहसे हारे, और उनमेमे अधिकाज युद्धक्षेत्रम मारे गये। गिज्दुवानके वाणोने करशीके खूनका बदला लिया। मीर नजीम तथा दूसरे सभी नुर्कनगानोके गुख्य सनानाथक नगरमे भेज दिये गये।"

मीर नजीमके दबदबके बारेमें वही इतिहासकार लिखता है—उसके रसोईखानेमें प्रतिदिन सो भड़, असल्य गुर्गे-मुगिया, हस, बतकं और वालीस क्वातं (५६० मेर ?) दालचीनी, केसर ओर दूरारे ममारे उस्तेमाल हाने थे। उसके खानेकी तस्तरिया या तो विलकुल सोनेकी थी या बहुत मूल्यवान् चानी मिन्तीकी। अब बाबरगे रादाके लिये अन्तर्वेदसे विदाई ली, और वह काबुल लौट गया।

जिस वक्त दक्षिणमे बाबर-इस्माईल और उज्बेकोका इस तग्ह सवर्ष हो रहा था, उसी समय गुगोलिस्तानके खानन पूरवर्स अन्दिजानके रास्त प्रधान उज्बेक-सुल्तान सुयुन्जिक खानके ऊपर आधमण किया और जरफ्शा-उपत्यकामें सगरकन्दसे चालीस मील पूर्व विशकन्द (पजकन्द) म उसे पूरी तारसे हरा दिया। यह वह समय था, जब कि वाबर ईरानी सेना लेकर समरकन्दकी और बढ रहा था।



बुखारासे उत्तर गिज्दुधानमे शाह इस्माईलके रीनिकोंका जानीबेग-मुख्तानने किस तरह मुकाबिला किया, इसे ''तारीख रक्षीदी''में मिर्जा हैवरके शब्दोमे मुजिये—

"उज्येक मुन्तान उमा रातका किलेन भीतर प्रांति हुन्य, जिम रात पुर्कमान (रमाह कि मिनि) और बागर घुमे व । तुर्कमान आर नाबर महलके सामने शक्ती उत्थिक मोर्नाब की व मार्को हो । ति हो । ति करने खड़ा किया । दूसरे पक्षान भी लगईका त्यारी की । उज्येत के उपनगर में होनेंग मुद्धा । बहुत सकरा था। उज्येक-पेद करोनने चारा आरसे वाणांकी वर्षा हरना। शुरू की, और जब्दो तो उत्थामकी ताकतने कुछ और नास्तिकताके हाथको तोड़ दिया, मञ्च धर्मकी विजय घाषित हुई । उत्थामकी विजय विवास सारे गये । करकीमें तलवारम जो पाव हुये थे, उनको बदेरेके वाणाकी गिलाईने की दिया । विजनाओंने मीर नजीम और सभी तुर्कमानोको नरकम भेज दिया, बादशाह (तावर) निया और वृक्षी हो हिसारकी और लोटा ।"

बाबरका यह अस्तिम प्रयन्त था। उसने बाबुल छोटबर अब अपनी भिषत का हिन्दराति जी।त म लगाया।

गिज्युवानके यृद्ध ९१८ हि० (१९ 111 १५१२-७ 11 १५१२ ५०)के बाद येवानी सुन्तानीन अपने सुन् और यास्माक (कानून)के अनुमार मुन्त्रमद भेबानीके चवा क्चनजोका अपना बनाना और सूयुन्जिक कलना (युवराज)के पहले ही मर जानेके कारण जानीयम कलमा बनाया गया। जिकित वह भी पहले ही मर गया। जानीबेगने शैवानी मुल्तानो (राजकुमारो)मे इलाके बाद दिय, जिनम क् बुनजीको सगरकन्द, सूयुन्जिकको नाशकन्द, उबदुत्लाको कराकुल-करकी-नुमारा और जाना ।।।।। सगरकन्द-मियानकुल-कर्मीना मिना।

तागकन्दपर आक्रमण करनवाली सेनाका सवालक सूयुन्जिक था। उसने नगरपर अवि।।र ।र लिया। १५१२ ई० में सुन्तान सईद बान मगोलिस्तानीने पाच हजार सेना ल फरगानारे हो हर सूय्निज है कपर आक्रमण किया। विश्वकन्दमें हार खाकर सुल्तान सईद अन्दिजान पहुचा। गिज्द्रवानम भागी विजय प्राप्त करनके बाद सूयुन्जिकने सईदकी और मृह किया, लेकिन सईदने अन्दिजान, अनसी आर मरिगनानमें मजबूत सैनिक छावनिया रख दक्षिणके पहाडोका रास्ता लिया। सईदने कजाकोक शिक्ताकाली खान कासिमको सहायनाके लिये बुलाया, जो कि श्रीनानियोका भी अनु था। दरते विभाग है है गर्भमें रहनेवाले इस खानके पास बड़ी भारी सेना थी। वह सईद खानकी मदनके लिये दिवालको और चला। सैरामके राज्यपालने बिना लड़े ही किलेकी कुजी कासिमके हाथम है दी। फिर नजाकसना रास्तेके नगरो और गावोको लूटती-पाटती ताशकन्दकी और चली। १५१३-१४ ई०मे सुर्गाजक कजाक खानके प्रतिरोधमें ही लगा रहा। १५१५ ई०में काशिमने किसी दूसरी दिशामें लट-पाट करने के लिये अभियान किया, तब कजाकोसे छुट्टी पा उज्बेक फरगानाकी और मुर्ग। सुल्ताम सईद लान जिना मुकाबिला किये ही काश्वरकी और भाग गया, जहा उसने कई साछ शासन किया। फरगानापर फिर उज्बेकोका अधिकार हो गया।

गिज्बुनानकी विजयमे शाह इस्माईलकी सेनाकी जो पति हुई थी, उससे उज्बकोकी हिम्मत 45 गई और उन्होंने एक बार बलखतक घुसकर खुरासानमे लूट-पाट की, ठेकिन जब शाह इस्माई कर्श सेनाके प्रहारका भय लगा, तो वह पीछे हट आये। शाह इस्माईल १५२३ ई०में भर गया, और उसार वालकपुत्र तहमास्प (१५२४—७६ ई०) तख्तपर बैठा। इस समय फिर उज्बेकोको मोका गिला और १५२५ ई०में उवैदुल्ला एक बडी सेना ले मेर्य जीनते खुरासानकी ओर बढा। अप्रतिरक्षित मणहर नगरने आत्मसमर्पण किया। जबैदुल्ला तूसको भी लेते अस्त्राबाद पहुना, और अगने पुत्र अद्वुल अभीजको वहाका शासक बना बलखकी ओर लीटा। आजुरबाईजानसे सेना आई, लेकिन उस उज्वेकान वोस्ताममें हरा दिया, और अस्त्राबाद अब्दुल अजीजको ही हाथोमें रहा।

उबैदुल्लाने जाडीको गोरियान (गोरी सुल्तानोंकी मूलभूमि)मे विनाया। ९३४ हि॰ (२७ सितम्बर १५२७-१७ अगस्त १५२८ ई॰)मे उसने सात मासतक हिरातका मुहासिरा किया। शाह तहमास्प एक बड़ी सेना ले उसके मुकाबिलेके लिये आया, जिसे देख धवैदुल्ला हट गया।

फिर उसन दिरानी पाठरें। सुराविता करनेके तिय भारी तयारो पुरू हो, पार उंट ताय सेना लेकर दिभणकी पोर नता—मंछ --गिस् के भाद इतनी बड़ी सेना वजु पार नहीं हुई थी। सर्वाप रेरानी सेना-म पनाप हंगार दी भादमो ये, ठेविन वह बडे तजर्बवार ग्रार ग्रनवासन-सपन्न घे। उन्होंने (टर्किके) उम्मानी तुर्को रेसा । भनेज १५८० लगण्या तडी थी । यरोपने मगालीसे सीराक्कर बाह्दके हिंययारोमे वहत तरवकी नर ती यो । उस्मानी तुर्वान उनसे तोष ग्रोर पातिकी बन्दू होता स्टरोमाल सीखा भा। उरमानी तुर्वाक प्रतिहाती पकावी इन नय जनिवद्यानी हिन्यारोके निना वेसे पकलता पा सकते र ? प्राप्तिप्कारोने इतिहाससे मालम ह, कि युद्ध-सम्बन्दो गाविष्कार सबसे जन्दी प्रवलित हो जाते ह। तहमाराकी रोतामं दा त्वार नोपनी श्रीर छ हजार नन्द्रकवी थे। उज्बेकोकी सेना यद्यपि तीनगनो भी, ठेबिन उनके तीमार वती पुराने - तीर-धनुष और ततवार-भान्त्र थे। बाह तहमास्प १-। ह्व प्रोर हिन्ति के रास्ते जाग के भगीप पहुचा--मरय सना मशहदपे उंग उछि पद्यी थी । गीस एजार देशनी सवारा हो ुक्सनकी हावनोका पता लगानेक लिये भेजवे हुये हिदायत दी गई, कि कोई भादमा गपने हो साम्यास ताहर न दिखलाये । उधर पत्रशास्त्रियोको तमा दिया गया त्रा, कि वह बाह्र रुपके गर्का एमा बना इ, कि उनमें भे एक भी तच निक्रतने न पाये। असी तैयारी पृत्री नहीं हुई था, हि आर नहसास्पन युष्ट करने ही ठान ली। २४ सिताबर १४२८ ई० का जाममे दोनो सेनागे एक ूर्यात्य भिन्नी । सह ६ मृहरेम करबनामे उमाभ हुसेनकी महादलका दिन था, उर्यालये शिया शाहने हुनी पवि । दिन सद्ध छुन्ना प्राच्छ। समझा । बीचमें तोषोको रक्ख बीम हजार चुनी हुई सेना वडी धी, जिनके माथ साह भी था। उज्बेक पाइवॉपर मात्रमण वर दोनो छोरोको पीछ ढकेल पीछेमे भी उंगेको सूटने लगे। लेकिन पार्श्वोके इस प्रकार ढकेल दिय जानेपर भी केंद्र मजनत रहा। ठीक समय-पर तोपोको बाधनेवालो जजोरे गिरा दी गई ओर वह आग और गोले उगलने तमी। तिगुना जनबल रखते दुयं भी उज्येक घास-मुलीकी तरह कटने लगे । युद्धांत्रमे उनके पचास हजार आदमी काम स्राये, लेकिन उन्होते बीस हजार श्रपने रात्रुशोका भी सहार किया। उज्बेकोकी भारी हार हुई।

तहमाराके विजयसे बाबर प्रगप नहीं शिकत हो उठा । उसे दर लगा, कही वह सुरासानसे हमारे राज्यकी धोर भी न नह प्राये । बाबरके अपने बेटे हुमायूको पंचास हजार सेना देकर प्रागे बढनेका हुवम दिया—हुमायू उस वनन पिताकी प्रोरसे बडक्शाका राज्यपाल था । बेटेको इस तरह रणाना करके बाबर स्वय भुगोलिस्तानी राजकुमार सुन्तान वेपके साथ रामरकन्दकी प्रोर चला । वेगके भाई गाह कुरलीन हिसारको छे तिया । तुरसुन मृहम्मद मुन्तानने तिमिज प्रोर कर्वादयानपर हाथ राप फिया । जिस सगय हुमायू इस प्रकार, कूच्नजी खानको तहम-नहम करनेमे व्यस्त था उसी समय बाबर आगरामे क्च्नजीके दूत ग्रमीन मिर्जाकी बडी आगभगत कर रहा था । भोजके बाद सिरकमादा गलमलका जामा, प्रोर बहुमल्य बटन, सीना तथा दूसरी नीज भेटमे पा ३१ जनवरी १५२६ ई०को उज्वेक-दूत बानररो बिदा हुमा । दूत प्रमीन मिर्जाको एक खाडा, एक कमरवन्द, एक हाथीका अनुश तथा कई हजार तका इनाम मिला था । इनी तरह दूतकी बीवी मेहरखान खानम यार उसके पुत्र पूनादको भी बाबरने भेट-इनाम दनेमे बडी उदारता दिखलाई । दूतको क्या पता था, कि जिस समय पिता उसकी इतनी खातिर कर रहा हे, उसी समय उसका वेटा (हुमायू) उज्वेकोके राज्यमे आग और तलवारका जौहर दिखला रहा है ।

लेकिन इस भीषण सम्रासके खतम करनेका समय यकायक मा गया, जब कि १५३० ई०मे क्लुनजी मर गया मोर उसी सालके दिसम्बरमें बाबरकी भार्थना रवीकृत हुई—हुमायू बीमारीसे बच गया, लेकिन उसके बदलेमें मल्लाने बाबरको ब्ला लिया।

## ३. अब्सईद खान (१५३०-३२ ई०)

कृचुनजी (श्रबुट्खेर-पुत्र)के राज्यकालमें ही उसके उत्तराधिकारी (कलगा) चुने गये सूयुन्जिक तथा जानीवेग खोजा (मुहम्मद-पुत्र) मर गये, इसपर कूचुनजीके पुत्र श्रवूसईदको खान चुना गया। पिताकी भाति इसने भी अपनी राजधानी समरकत्वमे रक्खी। लेकिन, उज्बेक सैनिक-

शिक्तिका सवालक प्रव उर्बेदुत्ता था, जो तखाराम रहता था। रिशितियारी एक बार रिशे तरहसे हार रातिक बाद भी उर्बेदुत्ता फिर खरासानकी प्रोर जहना चाहता था मगर अं। ति प्रोर दूगरे सुन्तान (राजकुगार) हमने सहमत नहीं थे। बारूदके हिष्यारान इन घरान्तु गकी हिम्मत तान दी थी। ईरानका मट्तीलाला गडा एक बार फिर मार खरासानपर फहरान गमा। तहगास्पन प्रपन भाई बहराथ मिर्जाको प्रपना उपरांग बनाक खरासानका लासक तनाया। उत्दुत्ता सेनाना प्रधान-सेनापित था इसलिय उपन राय न रानगर भी १४०१ ई०म मशहदकी प्रार प्रभियान किया, लेकिन वहास हार खावर भागनके सिगाय कुछ हाथ नहां लगा। घुमन्त् हिड्डी दोकी तरह हारसे भय खाकर रादाके लिये पीछ नहीं भाग सकते। १५३२ ई०म उज्बक-मेनान हिरात, मशहद, पस्त्राबाद प्रोर सद्बारतकके सारे प्रदेशको डेढ मालनक नटा बरबाद किया। पिरावेम पर्व हिरात शहरके तोगोन प्रभाभावम कुल-निर्त्विभाग खावर स्ततम कर दिया। यहर प्राप्त-सम्भणंण नरभेकी सोच रहा था, उसी समय तहसारपका पश्चिमम रसानो पुक्रिन छट्टी मिरा गई प्रोर ह खुरासानकी प्रोर बढा, जिसपर उत्रहृत्ता लोग गया। ६४६ हि० (३ एसा १४२२-२४ १) १५३३ ई०) म प्रतृस ६ मर गया।

### ४ उबेद्रुल्ला, गहमूद-पुत्र (१५३२-४० ई०)

विजता महम्मद जेनानीका भनीजा उपदृत्ना सान बन एर अरेर भी निरकृत हो गया। १५३५ ई० में उसन फिर कामानम तह-मार करने हे लिय मेना भजी, योर यगले सान खद स्रुग्सानकी प्रार बढ़ा हिचार मामतक्त हिरानपर उसन अधिकार रहा, जिसम उसन जियोपर बहुत मरमानार किया वाह तहमारणका पूर्वम ही जबदरन बजु नहीं था, पिल्नममें उस्सान यती तुकसि उसका सम्बं नता रहता था, जिसम राजनीतिक साथ-मार्थ शिया-मुक्रीका अगदा भी गामिल हा जान स्व यहका मण बहुत भीषण होता था। बत वह सपनी प्रधिकाय सेना ले पूर्वको मार बढ़ता, ता पिल्नमका शब् प्रहार करन नगता, योर जब वह पिल्मको तरफ मह करता, तो पूरवको मोरसे प्रहार होत लगता। जब बाह तहमारण खुरामानम उबेदुत्नाके खिलाफ सेना लेकर याया, ता वादता वण नाट गया। तोणो छोर बहुकोके उरके गारे शब उव्वेक जमकर लहनेकी हिम्म। नहीं करते प्र लिक खुरासानम लूट-गार करनके लिये वह दो-तीन नार मोर जाते रहे।

उसी बीच बीबा (ख्वारेजम) म उच्बेकोका एक फोर स्यात्र राज्य कायम हा गरा, जिसके कारण वहा गडबडी फेल गई। उसमे फायदा उठा उबैद्ल्ला ग्रपन ग्रमीरोके गांग उरग के ऊपर वढा। ख्वारज्मके राजकुमार मटगिजलककी ग्रीर भाग गये। उरगज पह वकर उनेदृतसान उन्हें प्रवन्तेके लिये सेना भेजो सीर सवानेक खान अपने सारे लोगोके साथ वेजिरसे उत्तर बेमार्ता करी स्थानमें पक्षा गया। उबैद्रुल्लान अवानेकको उगरगाजीके हाथमे द दिया, जिसने उसे मारकर अप। बापकी हत्याका बदला लिया। उबेदुल्लाने ख्वारेजमको प्रयने पुत्र अब्दुल प्रजीजके हाथमे दे दिया। यहाके निवासी सरतो (फारसी भाषाभाषियो) ग्रार तुकोंको उबैदुल्लान नही छोडा। उज्बेकोको बार भागोम बाटकर उसने बखारा (उनेदुल्ला), समरकन्द, ताशकन्द प्रोर हिसारके सुल्तानोका दे दिया। लेकिन प्रवानेक खानका पुत्र दीन मुहम्मद प्रव भी अपनी रियामत देव्यनका स्वामी था। उसके पास उरग जसे भी कितन ही भगोडे या गये थे। दीन महरूमदने खीवागर घावा कर दारोगा (राज्यपाल) श्रोर उसके खादांमया को हराकर मार दिया। हजारास्प्रका दारोगा भी जान लेकर भागा। प्रब्दुल ग्रजी जकी भी हिस्मन उरगजमे रहनेकी नहीं हुई, और वह भी वहासे खिसका। खबर सुनकर उमेदुल्ला चार हजार सेना लेकर पहुचा, जिसके मुकाबिलेके लिये दीन मुहग्मट भी श्रपने तीन हजार सैनिकोके साथ तैयार था। ग्रमीरोने मना किया, लेकिन दीन मुहम्मदने नहीं माना। घोडरी उत्तरकर उसने श्रपने कुर्तेगर मिट्टी फेंकते हुये कहा-"मेरे अल्लाह, में अपना आत्मा-प्राण तेरे हाथोमे देना ह और अपना शरीर धरतीको ।" फिर उसने पीछे मुह फेरकर कहा—"मै ग्रपनेको गरा हुन्ना गमझता ह । तुममेमे जिसको अपना प्राण मुझसे ज्यादा प्यारा हो, वह मेरे साथ ग्रागे न बढ़े, जिसको नही वह ग्राये।"

यह कहकर दीन गृहम्मद फिर घोटेपर व 311 उसके मनिक भी उत्साहमें भरे उसके पाछे-पीछे चले। पहली भिन्नतमें ही उन्होंने दुश्मनोंको भारी जित पहुंचाई। दोना उपनक जातिके ही लोग थे, इसित्य समयोंनेकी बात चराने लगी। इसी बीच ६४६ हि० (१८ ४१३६-५ 1४१४० ई०)म उबैदुत्ला गर गया। इतिहासकार हदरके अनुसार पिछले सो मालोगे उबेदुल्ता जसा बादशाह नहीं हुआ था। वह बटा ही मदाचारी, नभ, धामिक, सथमी, त्यायपरायण, उदार और वीर पृष्ट था। उसके अपने हाथसे कई वुरानकी अतिया लिखी। नुकी-अरबी-फारसीका वह किन तथा सगीनज्ञ था। उसके सगयम राजधानी नलारा हुसेन मिजिके हिरातकी याद दिलानी थी।

#### ५. अब्दुल्ला 1, कूचुनजी-पुत्र (१५४० ई०)

यह थोड़े ही समय गाद मर गया, श्रीर फिर उसका भाई गदीपर बंठा।

#### ः अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र (१५४० ५१ ई०)

१५.६ ई० में बलाव जीतने के बाद उमें जानी बेगके पुत्र पीर मुहम्मद के बंटेकों दे दिया गया था। प्रव्रहुल्लि फिके समय १५४७ ई० में अपने भाई हुमायसे विद्रोह करके बाबर-पुत्र कामगान काबुल से बलावकी प्रोर भागा। पीर मुहग्मदन उसवा स्वागन किया और उसे मेना देकर लोटाया। कामरानन गारी और बकलानपर अधिकार कर लिया। इस समय पीर महम्मद उसके साथ था और यहीं से सेना देकर लोट गया। प्रतिहन्दी भाईकी इस तरह सहायता करने के लिय बादणाह हुमाय बहुत कुछ हुशा और उसने बलावको विरुद्ध अभियान किया। हुमाय इस वक्त अन्दराब, तालिकान होने नारी डाइको पार हा निलंबरको सुन्दर उपत्यकाय होत बचनान पहुचा और सेनाको ऐबक के उपर आक्तमण करने का हुनम दिया- व्याप्त राज्यम ऐबक एक बहुत ही उर्वर और समुद्ध इलाका है। ऐबक् के केने के बाद खालम होते हुमायकी सेना आग बही, के किन आकृतिक और मानवी प्रतिराध इनन करे हुए, कि उसे प्रोटना पड़ा। हुमायकी सेना आग बही, के किन आकृतिक और मानवी प्रतिराध इनन करे हुए, कि उसे प्रोटना पड़ा। हुमायकी लोट जानेपर कामरानन बदख्वापर असफल आक्रमण किया। अब्दुल्लतीफ श्रामवर कामरानन बदख्वापर असफल आक्रमण किया। अब्दुल्लतीफ श्रामवर की पही एक महत्वपूर्ण घटना है। ६५६ हि० (२६ दिस वर १५४१ -१८ नशम्बर १५५२ ई०) में अब्दुल्लतीफ भर गया।

### ७. नौरोज मुहम्मद, सूयुनजी-पुत्र (१५५१-५६ ई०)

उज्बेक ग्रोर उस्मानग्रली तुर्क-राज्योके बीचमे सुन्नियोकी घृणाके पात्र सफावी शियोका राज्य था, जिनसे दोनो लड़ने रहने थे। इसके कारण दोनो सुन्नी तुर्क-जासकोक बीचमे श्रव बहुत प्रनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी, जिसे ब्याह-शादीदारा भी दृढ करनेकी कोशिश की जाती थी। नोरोजके सासन कालम दोनो राज्योभे दुनोका बहुत दानादान होत। रहा।

### ८. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५५६ -६१ ई०)

पीरमुहम्मदके शासनके बारेमे यहीं कहा जा सकता है, कि ग्रभी शैवानियोंकी शक्तिका हारा होना शरू नहीं हुआ था।

#### ९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र (१५६१-८३ ई०)

इस्कन्दरके शासनकालमे राज्यका सर्वेसर्वा उसका पुत्र अब्दुल्ला था। अब्दुल्लाने १४५६ ई० में बुखाराकी शासनकालमें राज्यका सर्वेसर्वा उसका पुत्र अब्दुल्ला था। अब्दुल्लाने १४५६ ई० में बुखाराकी शासाकों खतम कर दिया। फिर ६६० हि० (२२ IX १५६०-१३ VII १५६१ ई०) में उसने खाकों राजा) घोषित किया। ६८६ हि० (१० III १४७६-२६ I १५७६ ई०) में उसने समरकन्दकी शाखाकों भी खतम कर दिया, जिससे पहिले १५६१

ई०में बाबाजान मुत्तानपर उसने विजय पाप्त कर ली थी। यञ्चला अयापारण यादमो जा, उसम सन्देह नहीं। जीजकसे समयकन्द की प्रोर प्रानेताले रास्त्रेमें जीलान उति उत्ति एक लक्ष्माने उत्पर उसने एक प्रिमलें प्राप्त होना निह्म सुद्धाया है—"रेगिस्तानको पार जर्गवेशन। यार जाशलके या स्थि को मान्य होना नाहिय, कि ६७६ हि० (२६ गई १५७१-१५ अपेत २५७२ ६०)में रानाफतके यहायक, महाखाना सर्वेशिक्तमान् नहावान उस्तन्दरखान-पुत्र यहनुत्लाके तीस हजार सेनिका, और तारका खानके पुत्रो दरवेशिखान-बाबाखान प्रादिकी सेनाग्रोक विचय यद हुप्ता। उपकी सेनामें सुत्ताक प्रचास सम्बन्धी प्रोर तुकिस्तान-ताजकन्द-फरगाना-दरते। एच मवे नालिय हजार योद्धा थे। वारोक सोभाग्यसूचक प्रमायोगरी शाहकी सेनाको विजय प्राप्त हुई। उपर्युक्त सुत्तानाय यहत-स गारे गये, प्रोर बहुतसे बन्दी हुये। इस एक महीनेके भीतर इतना खून बहा, कि पीजा नदिके पाणीके उपर खून नैरता रहा।

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि चट्टानोपर प्रिकिश्म खदवानेवारे मध्य-एपियामे वहुन कम हो खान स्रोर मुस्तान हुये ।

६ प्रष्ठ हि० (२ द 11 १४७६-१६ 1 १४ द० ६०) में बााामानने तानास्व के मणन भाई दरवेशको मार होला। अब्दुल्लाको यह खबर प्रोमन्दिक इताके में पिती। उसने पत्रचर ताल-कर्म पास वायाको लगकर भगा दिया। अब्दुल्लाको सूचना जिती, कि १६ कजानोने बीम जाकर छिपा हो। उमार उसने उसे पकडनके लिये तलस भ्रोर भेरामता सेना भेजी। १४७६-६० ई०म कजाकोने यस्सी और सरवान के लिया, फिर सरवान सुल्तानके नेवत्यमे ग्वारातक मोर बादम समरकन्दतक इलाकेको तूल। उसी बीच बाबाका वजाकोक गांध अगला हो नमा गोर वह उनके कई सरदारोको मार, उनके सान सिगाईको हराकर भारी लूटने मानके मार ताशकन्द लोटा।

बाबाने फिर प्रब्दुल्लाकी नीव हराग कर दी श्रोर १५८१ ई०मे यह उसके । १६ इ. उन ६०त क पहुचा । अब उसका डेरा करानाउमे पड़ा हुआ था, उसी समय सिगाई सान उसके पास आगा, जिसे उसने खाजन्द शहर पदान निया । कजाकोसे और घनि ६ पि तो करनेके लिये नव्यासम ए ६ बहुत बड़ा जन्सा मनाया गया, जिसमें अब्दुत्नाके पुत्र सद्धा-मोमिन श्रार भिगाईके पुत्र तानकातान सितामें प्रानी सिद्धहरतता दिखलाई। १५६३ ई०मे अब्दुत्नाने फर्याना और मिन्द्रभानका जीता, जिसमें कजाक नवकत्त खान उसका सहायक रहा । बाता सुल्लानके पतनके नाद एकि स्थान श्रीर लाजकन्दन श्रब्दुल्लाकी प्रधीनता स्वीकार की । इसी साम पिताके स स्वीपर शब्दुत्या । वानी तरतपर वैठा ।

### १०. अब्दुला ११, इस्कन्दर-पुत्र (१५८३-९६ ई०)

श्रुब्हुल्ला स्रक्वरका समकालीन था। बापके समयमे भी सारा राजकाज तथा दिल्लाय श्रुब्हुल्ला ही करता रहा। अब्दुल्लाकी सबसे बडी इच्छा थी, मुहम्पद भेवानीके साम्राज्यकी सीमानेतक प्रयने राज्यकी पहुचाना, जिसमे वह बहुत कुछ सफल भी हुगा। भेवानियोका यह सबसे यहा खान था। इस्कृत्दरके मरनेके वक्त वह खोजन्दमे था। वहीं श्रेबानी मुत्तानोने उने प्रयना खाकात वृता, और ममकाके जमजमके पानीमें भिगोकर पिवत किये गये सफद नम्देके उपर तेडाकर उसे गपने कंधोपर उठाया। इस प्रकार जिल्ल-निभ् श्रोर उसके पहलेसे चली ग्राई नग्दारोहण (सिहासनारोहण) की रसम प्रवा की गई। यमीर वहासे जगीन गये, जहासे गदी पानेकी शबर दी गई। प्रपने पिताके समयमे ही श्रुब्हुल्लाने कजाक-मरुभूमिसे काबुलकी सीमातकके बहुतसे प्रतिहृद्धियो श्रीर शत्रुश्रीको परास्त किया, श्रीर छोटी-छोटी रियामनोमें बंटे उज्बेक-राज्यको एकतावृद्ध किया था। उसके राज्यकी सीमा उत्तरमें सिर नदीसे प्रानेकी मरुभूमितक तथा पूरवमें बाक्शर श्रीर खोतनतक थी।

दिदाणमें भक्तवर आर सफाबी ॥हंक माधाज्य उसके आग बढनेमें गधन थ, लेविन बताख आर नदरवाको उससे दिल्लीचे जीन निया था।

भार तहमास्पके भरनेपर प्र दत्ताकी जीवत मार भी अविक बढ़ी। स्वारेज्य आपसी फटसे मन्त-स्परत सा, जिसका अन्त रचनाता बाह प्रवास (१४० ७-१६२६ ई०) ईरानके अत्यन्त अतिन-शाली शाह।मेरं ।।। १४०५ रेवा शाह अन्वासको उस्मानी नुर्वाकी नटाईम फमा देखकर उज्येको-ने हिरानपर मा भगण वर दिया प्रोर नो महीनके गहामिरेक बाद उमपर प्रधिकार कर लिया। इस ल उदिम राज्यपात अलीकुरती जान शामल और वितने ही दूसरे ईरानी सेनापित वाम आये । सन्ती-उज्यव भियोको काफिरोसे भी यदतर मानते ये, इसलियं उन्हाने हिरातियोके भाथ बहुत कठार बतां विकया। सिवां में शिया-सूरती मलना नरामकी राजाई लड रहे थे, श्रार उनके सूरतान प्रपत्ती तल-यारो द्वारा एकको मिटाकर उस सेदको भिटाना बाहते थे। तच्य शाह अब्बास जब बजबीनसे अपनी सेना लकार खुरासानकी भीर बढा, तो प्रव्यूला च्यक्ते मेर्व होते तखारा गोट गया। भगहद पहचने-पर अब्वासको पता लगा, कि तुर्होंने गुरजी (जाजिया)पर श्राक्तमण कर दिया है। यव्यास जत्दी-जल्दी उधर तोटा, लेनिन लडाईमे उसकी हार हुई। उसकी लबर पाते ही अत्दुरना गशहदपर चढ दौडा। उमके हरावताका नताव मब्दल-मोमिनके हाथमे था, जिसन गशहदगर भारी प्रत्याचार किया। मब्दुत-मोगिन वजा ही नर्नर, क्र, महत्वाकाक्षी मादमी था। यह एक वडी सेना तिये दीन मुहम्मदके मान जल्दी-जन्दो प्रापे बढा। हिरातका राज्यपाल तथा प्रब्दुरलाका विग्वासपात्र सेवक कुलबावा कोकलतारा भी उसके साथ था। इस रानाने पहले नेशापारपर प्राक्रमण किया। कुछ थोडेस प्रादमो प्याप्त र छोड़ दिय गये। नेशापोरको नाटकर यह शियोके पवित्र गगर गणहदपर चढे-लट-मारके भयते बहतमें गान है भोग भी मसहदकों स्रक्षित सगय वहां बले प्राये थे। इतने आदिमयोके लिये ब्राय वहारों भिराता ? अकाल पर गया। पहले ही प्रहारमें नगरपर उज्वेकीका अधिकार हो गया, म्रोर नहाके राज्यपारा उम्मत बान उस्ताजनुका सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। मृब्द्ल-मोमिनके सैनिकाने शहरके भीतर जाकर देखा, कि "बहसस्यक स्त्री-पुरुष, सत स्रोर विद्वान्, सभी इमाम रजाके रोजेके भहरी मागनमं उस आशारो जमा हो गरों है, कि रथानकी पवित्रताके कारण शायद उन्हें प्राणदान मिल जाय। लेकिन, उज्जेन शिया-पनि नस्थानको अब माननेयाले थे ? उन्होने बिना किसी विचारके जो भी चीज सामने प्रार्ड, उसे काटा फोर गव्ट कर दिया।" पैगवरके नातीकी सतान इमामरजाके यशाजीकी भी उन्होंने नहीं हो । - यह बेचारे अपने पूर्वज शहीदकी कबसे लिपटे हमें थे। कहा जाता हे, महदूल-मोमिन रवय उरा समय भीर भलीशेखके महलरो तमाशा देख रहा था, जब कि उसके स्रायमी सपनी तलवारीको उन निरंपराध स्त्री-पुरुषोके सुनसे रग रहे थे। न जाने कितने सच्छे-सच्छे विद्वान स्नोर धर्मशास्त्री भी इस इत्या गांडमें मारे गये। हजारी साविभगोके करण ऋतनसे भी उज्येको का दिल नहीं पमीजा। सिर्फ सह को प्रोर श्रागनोंको ही नहीं, बल्कि पविश्रतम स्थानो श्रार मस्जिदो-को भी उन्होंन खुनमें रग दिया । मशहदके हत्यागाउगे आ निके वराजीकी कप्रोको भी अब्दल मोगिन ने नहीं छोजा, श्रोर उन्ह गोड-फोउकर गण्ट कर दिया। तीन शलाब्दियोसे तीर्थयानी श्रोर दूसरे वामिक लोगोने जो गुल्यवान भेटे--म्रातिविधाल मोने म्रोर एवंके दोक्लम्भ, बहुमुल्य भावस्रो भीर रतोसे जटित कवच, दुर्वभ रतन, तथा दूसरी कितनी ही प्रतमोन बीजें-इमामरजाकी समाधिपर चढाई पी, उन मबका विजेताम्रोने लूट लिया। यही नहीं, उन्होंने वहाके विशाल प्रस्तकालयको भी ध्वस्त कर दिया, जिसमे पुराने सुन्तानोके दान दिये कितने ही प्रसिद्ध क्रुरानके ग्रत्यन्त सुन्दर कलापूर्ण हस्तलेख थ । "जियोकी प्रतके" कहवार उन सबको घसीटकर सडकोगर ले गये ग्रौर फाइकर उन्हें पूरी तोरसे गण्ट कर दिया। सुन्नी विजेताओंने मुदेंकि ऊपर भी रहम नही किया। इमाम रजाके पास सीये शाह तहमास्पनी लाशको जलाकर उन्होंने हवामें उडा दिया।

गाह ग्रद्धाम उस समय बीमार था, इसलिये तेहरानसे नहीं या सका। जैसे ही स्वस्थ हुया, यह तेयारी करने नगा। लेकन ग्रधिकाश खुरासान—हिरात, मशहद, सेरब्स, मैर्व, खाप, जाम, फ्सज, गोरियान—ग्रद्धुल्लाके हाथमें करीब-करीब उसकी मृत्युके समयतक रहा।

१५=६ ई० में ही प्रब्दुत्वाको खुरासानकी धीर गया जानकर उत्तरणे कजाकान वररोके धर-को व्यवका निज्यम विया पोर तबवरल खान तथा उसक भाई इसिमक नेतन्वम वह मन्तनदेपर चढ प्राये। व्यवस् जन वह रेगिस्तानकी मार भोड रहेन, तब प्रन्दुत्ताक भाई उपदृत्तासे उनका मुकाबिला हुआ।

जिदगीभर सवर्ष करत हुए भी सब्दुल्लाका जीवन असफत रहा, ऊपरसे मन्तम पुत्र अब्दुल मोमिनके बत्तिवित्त उसे और दुःखी बना दिया। उत्तरके कजाक उसे दम नहीं लग ते रह थे। १५६६ ई कम उनके खान तत्त्वकलन फिर चढ़ाई की, ओर ताज क्वकी लहा, फिर ताज्ञतन्त्व एवं समरकत्व के बीचमें अब्दुल्लाको बुरी संग्ह हराया। उधर शाह अल्गास ख्लारेज्यक उज्वेकांसे दोस्ली कर उनकी मददसे मेर्ब, मशहूद ओर हिरातका छीनने के तिय तगार था। इस अकार अब्दुल्लान अन्तम अपनी आसीके सामने ही अपने कियेपर पानी फिरत देखा और ६ फर्नेरी १५६७ किये गर्यात प्रकार में वर्ष पहले बेटके हाथो आण लोगा।

## ११ अन्दुल मोमिन, अब्दुल्ला ११-पुत्र (१५५६--९७ ई०)

श्रुव्ह लाके गरत ही दक्षम प्रराजकण फोल गई। पिताको भारक र तब्त लेनकी इन्छ। रसनवाल पृत्रने गद्दी समालते ही पहरे पिताके विश्वासणान संवितीको मरवाण शुरू किया, जिसके कारण दरनारी उसके लाके प्यास हो गय । उसे चारो स्रार षड्यत्र ही पडणंत्र दिखाई देता था । जलाई १४६७ ई०म गमीसे पवनके लिये एह रात्तप सात्रा कर रहा था। मशालती भार कितल ही सवार उसके साथ त । उरातिष्या श्रीर जमीतके तो नम एक राकरा दर्ग प्राया, जिसम मजालती के साथ सिर्फ दो सवार एव माथ गुजर सकत थे। इसी समय इरा श्राततायोके ऊपर वाणोको वर्णा होत लगी । मोमिन घासल होकर गिर पडा, श्रीर हत्यारोने तुरका उसका शिर काट निया। दूसर दिन पीछिमे श्रानेवालोने पाशाकम उसके धडको पहचाना । इस प्रकार छ महीना भारता करनके बाद इस राक्षमने सवगुन हो नरकका रास्ता पकडा।

## १२ भीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९७-९९ ई०)

अब्दुल मोमिनके मरनेपर तख्नके बहुतमे दविदार उठ खर हुय, ले। तन शे शनी-घरा है प्रान्तम लान बननेका सोभाग्य पीर महस्मदको हुन्न। जुलाई १५६८ ई०मे बाह प्रशासन हिरानक पास क्लमालारमे उल्तेकोको करारी हार दी, प्रोर उनसे सकाबार, मगहद प्रार हिरात छीन लिगा। देशकी इस अवस्थाकी खबर कजाकोकों भी मिले बिना नहीं रही, और नारकाल असा सत्तर-अस्मी हजार सवारोक साथ तुर्किस्तान-शहर, श्रवमी, श्रदिजान, ताशकन्द, ममरकन्दको ल्टते श्रविकार करत बुखारा पहुना। पीर मुहस्मद पद्रह हजार सेनिकों ने साथ नगरभे विर गया। बारहने दिन फाटकमे बाहर निकल उसने कजाकोको बुरी तरह हराया। ल्टेरोके त्रिक व लोग एक हो गय थ। गियानकुलके उजुनसकालमे दुञ्मनोसे फिर मुकाबला हुआ। बाकी मुहस्मद भी युद्धके श्रारमिके समय भाग ले रहा था, लेकिन इसी समय लुरासानमे अब्बासद्वारा उज्बेक-सेनाके घोर पराजयकी खबर पहनी। कजाकोसे महीनेभर केवल अब-तब झड़प करले रहनेके नाद युद्ध हुआ, जिसमें योनोकी बहुत क्षांत हुई। तवक्कल घायल न हो जाता, ता शायद उज्बेकोका उमी समय सातमा हो जाता। तवक्कल ताशकन्द लौटकर मर गया, प्रोर एक नख्शबन्दी शंख (साध्)ने बीचम पडकर कजाको ग्रीर उज्बको-में सुलह करवा दीं। बाकी मुहम्मदको सगरकन्द मिला, लेकिन वह तो पीर मुहम्मदमे तस्त स्त्रीनना चाहता था। पीर मुहम्मद समरकन्दमें लडते ववत मारा गया, ओर बाबी महम्मदकी इच्छा पूर्ण हुई। बाकी मुहम्मद भ्रब्दुल्ला गा की बहिन जोहरा खानम तथा जानी बेग सुल्तानका बेटा था। गीर मुहम्मद-के साथ शैबानी-वशका अन्त हुआ।।

इतिहास लेखक नावरीके सन्मार शेवानियोंके कालमें पूर्वी आर पिश्चमी इरलाम प्री तारसे सला हो गया, और उसन वह रण लिया, जो उसका याज भी माजद ह। ईरान, चीन (सिट-स्याग) ग्रोर हिन्दुस्तान पूर्वी दरलामके प्रत्तांत हुय ग्रोर पिष्मिक देन पिश्चमी 'स्लाममें। चीन ग्रार मध्य-ए सियाके म्सलमानोमें साध-सतो, जादूगरा श्रोर ज्यानिषियाना नहुत ज्याने मान था। यदा-तामी (जादूके प्रथर) में वह वाय-जल-नियत्रण, रोगम्बित भार गृहम जियप्राण्त वरना चाहा, दस्लाममें भी ग्रीधक उसक मतो पोर सूफियापर विख्यास रखते थे। मगानोके ग्रामनकालम मट्ठीभर मत्तों श्रोर पिष्मोक खानदानोन धर्मकी ज्ञारावारी ग्रुपन हाथमें लेली थी, जिनके सामने एत्यन्त शिवत्राली ग्रोर स्वेच्छाचारी गुत्तान भी श्रिर शुक्तानेके लिये तेगार थ। गह तोग राजा गार प्रजा दोनोंके भिवतभाजन थे—माभारण जनता समझती थो, कि उनके पाम दिव्य गवित है। उसके प्रति मुत्तान श्रीर खान केवल भारी सम्मान ठी नही दिल्लात थ, विक्त पाना उनका तुन्छ सेत्रक सावित करनकी कोश्चित करने थ। मखदूम ग्राजम भोलाना खोजकी काशानी—अपिड खोना ग्रहरारमा शिव्य—प्रपत्त क्यान क्या ग्रोर वेराग्यपूर्ण जीवनके तिये बहुत माननीय समना जाना था, प्रार प्रपत्ती दिल्य जितके कारण लोगोमें गम्मान ही नही भगकी वृत्ति में विश्व जाना था। वह २० महर्ग १४६ हि० (७ मई १५४२ ई०) में गरा। उसकी गमापि वेहबिद्य है, जहापर हालतक तोग भारी परयामें तीर्थयात्राके लिये जान था।

साहित्य-संस्कृति— - शेवानी-कालम त्की मापा स्रोर गाहित्य हा गर्वत्र प्रचार हुमा। कितने हो कित प्रव के तल तुर्की (उज्येकी) म ही बितान करन भ, यद्यपि प्रन्तवेदेके गाम-गानम भी नाजिकोक रहनेसे पुरागी भाषा फारसीका इनना प्रचार था, कि प्राथ सभी तुर्क रची-पुरुष दिमाधी थ। इन कित्योमे सबसे प्रसिद्ध उज्यक-राजकृमार महरमद सालह था, जिसके निनाका तमरियाने स्वारेजम् के राज्यसे तिवत कर दिया था वह नरुणार्टम ही शेवानियोके दरवारमें चला प्राया। प्रपने महाकाव्य ''शेवानीनामा' द्वारा किसी-किसीके मतमे वह नयार्टमें भी बड़ा कित है। इस गमयके दूसरे वह कित स्मारित प्राणित कियातिय, प्रथम त्रेजानी राजकृति मृत्ला नीरक, मृत्ला मृत्निकी (मृत्य १५६५ ई०), काजी पायचा, जमीनी, वजीर। पायप्दाने कुनवाबा को फलताशको प्रश्माम एक काव्य लिखा, जिसमें बिधीवाल प्रक्षरों (ने, ने, जीम, च, ख़े, जाल, ज, भीन, ज्वाद, जोस, गैन, फ, काफ प्रोर न्स) का प्रयाग नहीं किया। शीरी स्वोजा उवैदुल्लाकालीन, प्रोर स्वेर हाफिज मृत्य ६६१ हि० (१५७३-७४ ई०) | इस कालके मक्तरूर समीतकार योर गायक थे—स्वेर हाफिज प्रव्युल्लाके दरबारम् था।

शंवानीकालमे लान, राानजानो तथा यमीरोने मरिजदों, मदरमा प्रोर रोजोको बनाने में होए-सी लगा रक्की थी। वजीर कोकलताजने १५२७ ई० (६३४ हि०)में समरकन्दमें प्रगने नामकी विशाल मिस्जद बनवाई, जिसके सगमगं रके सेगबर (बेदी) को क बृनजी लानने प्रदान किया। प्रब्दुल्ला लानका बनवाया मदरसा बोन्शेविक कातिक पहलेतक मोजूद था। उसके निशाल फाटकपर गुरानकी प्रायते लिखी हुई है जिसके एक-एक प्रकार दो फिट लग्बे है। श्रव्दुल प्रजीज लानने प्ररक्षोंके वक्तकी बनवाई गोगक मस्जद (पारसी मदिर)की मरम्मत करवाई प्रोर बजारामे थोडी दूरपर श्रवस्थित खोजा बहाउद्दीनके सुन्दर मकबरेको बनवाया। श्रवूसईदने समरकन्दमें एक बडा मदरसा बनवाया। करोड़पित मीर श्ररवने बुखारामें एक मदरसा स्थापित किया, जिसके बारमें हालके लेखकोने लिखा है—"यह मारे मध्य-एसियाका सबसे प्रधिन वर्मस्थ-मपत्ति रखनेवाला मदरसा है।"

इस समयके मुल्तानोंगे सभी जगह कवि होनेकी बडी लालसा थी, और उनमेंसे कुछको कविकर्ममें सफलता भी मिली। इस्माईल, तहमास्प, अब्बाम फारमीके कवि थे। महामद श्रोबानी, उबैहुल्ला, अञ्चुल्ला 11 भी कवि थे। बाबर, हुमाम् और अकबरने भी कविता की, जिसमें बाबर तो तुर्की भाषा का आज भी एक थेन्ड कवि माना जाता हैं।

\* \* \* \* \* \* \* \* \*



#### अध्याय ५

# अस्त्राखानी (१५९९-१७४७ ई०)

## १. दीन मुहरमद (१५९८ ई०)

स्वर्ण-प्रोर्द्की राजगानी सरायवरका जन ध्नस्त हो गई, स्रोर ज्-छिक। उतुस कई दुकटीम बट गया। उस वक्त उनके एक खानकी राजवानी वोत्गा ग्रोर वास्पियन हे गगगपर ग्रस्ताबान थी । सूवर्ण-प्रोर्द्के प्रसिद्ध खान क्चून म्हम्मदका पुत्र प्रहमद उसना उत्तराविकारी बना । क्चुकना दूसरा पुत्र चुनाक सुत्तान था, जिसका पुत्र मगिरालक स्रोर पीत यार मुहम्मद थे। जब रुसियोने ग्रस्तामानको भी छीन लिया, तो यार मुहम्मद यानन भागकर बुयारामे इसा ६र खान के पास जरण ती। पस्त्राखानो स्रोर भेवानी दोनो ही ज-स्त्रिके वक्षण थे। इस्फेर्वरचे यार मुहम्मदका बहुत सम्भाग किया ग्रार उसके लडके जानीनेग सुतानके साथ ग्रामी ता नी जोहरा सानगका व्याह कर दिया । जानी रेग ६७४ हि० (= जुलाई १४६७-२= मई १४६= की विजय-पाताश्राम पाने गाले अब्दुल्लाके साथ रहा । अब्दल्लाके समय उसके भागे दीन महम्मदने खरागानके कई शहरोपर मारान किया, प्रन्तमे वह निसा ग्रोर म विदेश राज्यपाल बना। म्रत्दल गामिनने उसके पिता जानीयेगको जेलम उात दिया था, इसपर विद्रोह करके दीन मुहम्मदने हिरात तनका प्रताफल प्रयत्न किया। प्रब्दुल गोमिनके मरनके बाद ईरानी फिर खुरासानको जीननेका प्रगत्न ारने लगे। उसन भी हाथ-पेर फैलानेकी कोशिश की। प्रब्दूल मोगिनके वाद शहर-शहरमे पान (राजा) बनाने जा रहे थे । दीन मुहा मदने भी मक्का-मदीनारी तोटे प्रपने दादा सुल्तान यार महम्मद-के नामसे रातवा और भिक्का चनाना चाहा। मेर्बमे कासिम मुत्तानने श्राना राज्य कायम क्रिया, लेकिन जल्शी ही नह मार हाला गया। मेर्वको भी दीन मुहरमदके छोटे भाई वली मुहम्मदने बटे भाईके नाभरी वसल गर लिया। जुनाई १५६८ ई०मे न्र मुहम्मदको हराकर गाह प्रव्यासने हिरात ले लिया। दीन मुहम्मद हारकर भागा जा रहा था, लेशिन शाही हाओं के कारण पहनाना गया प्रीर काराई षुमन्पुस्रोने उसे गार डाला । बाकी मृहरमदने तबनकलसे लड़कर पराजित होने समय खबर दी स्रीर उते समरकन्दका राज्य मिता।

गायद हिरातमे कुलेरातारके निर्णागि युद्ध के ममय ही यार मुहम्मद श्रोर जानी गे मारे गये, यस्ति इरारी पहले ही हिरातम यार मुहम्मदने अपनेको खान घोषित कर दिया था। दीन मुहम्मदके गरनगर उसके स्वामिभवत नोकर खाकी गराउन् ले खानम् आर उसके दान। बच्चो इगामकुरशी और नादिर (नासिर)को अपने घोडेकी पीठपर दोनो ओर रखकर सरपट भागते हुये उनकी जान बचाई। नादिर मुहम्मदके पेरमे गोली लग गई, जिससे वह जनमभरके लिये लगडा हो गया। बाकी मुहम्मद श्रीर वली मुहम्मदके पेरमे गोली लग गई, जिससे वह जनमभरके लिये लगडा हो गया। बाकी मुहम्मद श्रीर वली मुहम्मदके गई। बाकी मुहम्मदने राज्य मभाता। इतना कहनेसे यह मालूम होगा, कि यद्यपि वाकी मुहम्मदके गई। संभालनेके बाद एक नये अस्त्राखानी राजवशकी स्थापना हुई, किन्तु बस्तुत, दोनो ही राजवश उज्बेक जातिके ही थे। सुवर्ण-ओर्दूके प्रतापी मुसलभान खान उज्बेकके नामसे किपचकोकी यह मजा हुई, यह हम कह प्राय है। श्रीवानी और अस्त्राखानी ही नही, बल्कि दोनोंके उत्तरिकारी तथा अन्तिम राजवश मगीत भी उज्बेक ही था। बोल्शेविक क्रांतिने मगीत-प्राका उच्छेद करके वहा सोवियत गणराज्य काथम कर देशको उच्बेकिस्तान नाम दिया।

a specific some

| राजा | विलि-—इस विषय स्थित यात - १ —            |               |
|------|------------------------------------------|---------------|
| 8    | दोन महामद, जानावेग पुर                   | 278 20        |
| ٠    | वाकी गहम्मद, नानी रेग-पा, उस्फल्दर ना ।। | 825 8 od "    |
| 33   | वर्ती मसम्बद, जातीग-गर                   | 1 04-2 "      |
|      | मयद नमामहुना, दीन गत्मम त्पा             | quanta"       |
| ų    | नारिर महश्मद, भीन गरम्पराम               | 8+65-60 "     |
| Ę    | म्रत्य अजीज, नारिर पत्रमस्याः            | 1 19-50 '     |
| છ    | सुभानकृत्ली, नादिर मत्यमस्यात            | 85-11-81004 " |
| 4    | मुकीम, सुभागकुरली गुन                    | 2 20 2 mg ''  |
| 3    | उ।दुत्ता ।, सुगानदृत्ती-पुर              | १ 300- 90 "   |
| 20   | प्रकृतिका महस्याद, स्थाना, नामा          | 21361-13 "    |
| ११   | म्बद्स पामिन, प्रतप्राप्तान              | 213319 "      |
| 62   | उर््ला ११, सवर्फतपुर                     | १ ७ ४ १ "     |
| 23   | अवसमानी, इप्राह्मेग-पुन व्यासकृतनी व गण  |               |

## २ बाकी मृहम्भद, जानीबेग-पुत्र (१५९९-१६०५ ई०)

हम ।तला चक ८, वि । से शेन यहारदन पह १ ही सरासानम अपनको रवनन खान पापित विया । स्र दत्त मामिन हे गारे जानवे ताद उसन अन्तर्वदर्शन और पर वहाया और व । हा भासक वन गया । करत्व नाको । हो पर सलानी जगही नो र स्वरी । ज्ञान हिसरक पराजी , लान (तार्जिविरतान)का सर्किया भार "सक भाइ तलो महस्तदन बललका के विभा, जिस कि वीर महत्मदके भाई इप्राक्षीगन उसनमें साहर ही तया लिया पा। इवा, रेमके विमा तास लाग नाग नाराज या साज ही वह पियलके - ग्रोर बहा कर भी या। उसे हता उबदुल्याका दिया गया, जिल्ला ही गहरमहन हिसारमें प्राक्तर श्रमा विषा । काराई तुर्धनानीन उसके भारी हार महस्मरका माराजा, उसका तद ना हैनेके लिये बार्चा महस्मदन १६०२ े०म कुबुजपर हगा। किया । उच्यकीन पपन पुरान (तथा) (तर्कमाना) में वहा भी निष्ठर बदला विगा। अनुतन्से नु ईमान भागकर कृत्व के फिलमें बन र ही गग। किला बास मजरत था। अजनेकान जानद समारि वीवारके एक वर भागको है। दिया, जिसके साथ सक्छो तुर्कमान भी निशन नियन हो रच उर गय । किर या क्यण करके किंकों ले उरकोत किसीको जीवित बन्दी नही बनाया । तुर्वपानाके वाराई कबीलेको इस लाईमें निर्माल नर अन्ह कर दिया गया, जिसके बाद वह फिर प्रवनेको सभाव वही गा। -काराई कुर्वात साह प्रव्यानके सहास । से । उज्यकोने सामुरगान धार मन्दर्किया है जिल्हा प्रान्तीयक वेशको लूट मारकर अजान दिसा । इंगली इनके मुकान्तिके निय आपे, लेकिन पतानके पास बातर प्रबद्धके सकतरे 6 तजहो है जनम महामारी फरा गई। ऊपरसे उजनेकीन दाली प्रारमें हमला कर दिया। शाह ग्रहास नहीं मुक्तिसे कुछ हजार आदिगियोके साथ जान तथाकर भौग स्वा।

१६०५ ई०मे वाकी चीमार पा प्रोर प्रसाध्य रागणे मृत्ति पाने लिय एक प्रसिद्ध सत क्षेप प्राणिम अलीजानकी दारणम गया । शेनने जग क्या (यामुन्दिरणा) की वाजी हता सेवन करनका सलाह दी । वाकी मृहम्मदको सटालेगे लिटा नावपर ले गया । नह कि कि कि नवील के व्यक्ति हवा स्थाना भूगता रहा । प्रन्तम रजब १०१४ हि० (१२ नवरवर -१२ दियम्बर १५०५ ई०) मे प्रवित् अकवरकी मृहयु-महीने रजब १०१४ हि० मे मरा ।

# ३. वली मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१६०५-८ ई०)

यह बड़ा ही शरावी और व्यक्तिवारी था, उत्पर्ध लोग इसके वजीर शाहबंग कोक तताज्ञ हे जुल्मींस भी परेशान थे, इसलिये इसके भतीजे सैयद स्मामकुल्लीके नेतृत्वमे विक्षोह हो गया। वली ईरानकी स्नोर भागा। बाह पवशापने सस्मी हजार सेनानी मदर ले वह फिर वक्षकी मार चता। मखदूम आजमके वहाज पोजा गठमाद प्रमीनने हमामकुल्ली हो गहायता प्राप्त हुई। लाजा (यत) ते प्रान न्फियों हे नोगेक ऊपर वित्व-भाग लट सर्पर पहणा नार होड़ा, किर वस पह हुए गुट्ठी स्राप्त वात्राही और फक्त दी—जिसवा प्रयोग, तमु पण्डे राजाय। तुम्ण यह तुमा पानियान परोगर के किनारे इप युद्धमें वशी महम्मदन वन्त गा प्राप्त हो भी ने के हा स्य पदी पाया। दावर भी महम्मदन करना श्राप्त हिमा था, इसिन्य करना प्राप्त हो स्व प्रमा श्राप्त हो महम्मदन करनम श्रार रहीम रिगन भाग गया।

### ४. सँगद इमामकुण्यी बहादुर, दीन मुहागर-पुन (१६०८-४२ ई०)

यह जहागीर प्रोर नाहजहाका समकालीन था, प्रोर भारतीय गुना पान्त्राज्यस इसकी सीगा मिली हुर्ने थी । रिस ननत बब्दुत गोमिनने गशक्षक हत्येगाम विचा था, उत्ती समय व्यामणजाके वदाजांके म्लिया अनुतारिकने दीन मुहायक घोतेन । त्याम पर्का पारे परिवार के ताम है पाणोकी भिक्षा भागी। दोन गुहरमद उनके बचानक लिए उमी गह गा उल्लासी गान प्रातालिक की बटी जोहरा बानूसे ब्याह हिया। इसी जोहरा बान्से दगालकृत्लो भीर नजर (नादिर गहस्मद, नासिर) मुहम्मद पेदा हुये। प्रापि वापकी स्रोरसे यह उजो ए या खिट-गिस्के वशज होनेका स्रीममान कर सकते थे, रुशकन पेगवर मुहम्मदकी बेटीकी सतान जीनेके कारण प्रागे प्रव अस्वाखानी गानीने अपने नामके साथ संयद लगाना शुष्ट कर दिया। इमामकूलवीका तीवकातीन जामन अन्तर्वेदका उर्वान श्रोर समिद्धिका समय था। उसके जासनकी बड एक प्रोर भी विशेषना थी, कि इसते विवाकिमी यह श्रीर विजयकी न्ट-पाटके अपने राज्यको पराठा बनाया । अगर भाई नादिर (नवर) को त्यने वलायका राज्याव बनाकर म्गल गांचा ज्या की मीमापर रख दिया। उमासकूला दह शासक होते हुये भी बदा ही धामिक, शिक्षित, सन्मत-श्रेमो श्रोर स्पष्ट वनता था । राजधानी बुखारा इस समय बन जन, वला मोदर्यसे भरी फच फत रही थी। उनारा मृतनो हा पनीपी साह अब्बास शक्तिशाली होत हुये भी एए बार भागे भुति छ। चुका या। हा, उत्तरके कबाय प्रोर कत्मक प्रब भी खतरनाम थे, जिसके निये उमामकुल्ली हा १६१२ िसे अजा हो। प्रोर व स्मरी ही हराने है लिये पिर-दरियाके उत्तरमे अवगरा प्रार करालाग-तक जागा पता । अभगे भाने उक्तो पत इस्कन्दरको तारायन्दका राज्यपाल तनाया । कुछ ही समय बाद वहा विहोह हा गया, जिसमे पुत्र गारा गया। विद्रीहको दयाने हे लिया इमामकृत्लोने सान गार्ट नादिरहा मा नन तस बला किया, योग सारी सेना फेकर ताशकन्दको बेर लिया। तालकव्दियोने प्रतिरोध करन का निक्लय किया। इकलारे बेटेकी मत्यसे पागल इमामकुल्लीने नामध करता थी, कि भी तयत कहत्याकाडको बन्द नही कहना, जबतक कि ताकाकान्दियोका खन मेरी रिवाबनक न पहुंच जाये। नगर सर हो रे ए ल उ-मार सक हुई। कुछ घटाके करलक बाद गोगोने खानको बहुत समञ्चाया, उकित वह नो प्रतिज्ञा कर चुका था। तब मानवरवत-से भरे एक होजमें भी देपर चढकर वह खड़ा हुआ। खन क्किन्यक पहुच गया, खानकी प्रतिका पूरी हुई, ग्रार सिर्मम हत्या बन्द हुई। लेकि। यह निजा स्वापी तत्री थी। कृत्र ही नाला बाद कजाकोने ताशकन्यको फिर प्राने हायम कर लिया। इमामकुन्तीने भी गध्य हा ने छार समन कर कजाकखान पुरस्नसं स्वह करके १६२१ ई०मे ताशक-३की उसके हाथमे दे दिया।

इमामकुरुलीके ऊपर इक् ओमे पुत्रकी मृत्यु प्रोर ताझकन्दमें बही ख्नकी नदीका, जान पडता है, बडा भारी प्रभाव पटा था। वह कितगी हो बार बाही लिबानको छोट फागरोंका चोगों पहिन बुखारामें घ्मता था। उग समय उस मा वजीर नजर दोनानवेगी थार उसका भवत प्रबद्धन वसी भी साथ रहता था। इस प्रकार वह प्रपनी प्राखो प्रजाकी देशा देखना चाहता था। कि "नुराबी" ग्रोर मुल्ला "नखली" उसके बड़े कुपापात्र थे। खान खुद भी किव था। एक तरुण मुल्ला किसी सुन्दरीपर मुग्य हो गया। त्योहारके लिये प्रेमिकाक पास सुन्दर पौद्याक भजकर उसने धाने प्रेमका परिषय देना चाहा, लेकिन मुल्लाके पास इतना वन नहीं था। सीवा "माले-काफिरां हस्त बर-मोर्मिन

हलाल" (फाफिरोका माल मुसलमानोक निसे हलात है) । उस समय त्या नोटजेनि के किनि होनेन हिन्दू जोहरियो अर महाजनोको कितनी ही दूकाने नुधारामे थेनि मन्दाने हिन्दू जाहरीकी द्वान निज्य किया और अपने दो चो हरीके साथ वहा पहुच हर आमानीने दराको हो रोत लिया। फिर रत्नोकी एक पिटारीके साथ निकत हर सन हार प्राथा। उसी तीय आहट पा हिन्दू जोहरी जास उठा और हत्ना मनान हुये लाकर उसने मुहलाकी गरदन पक है। उनर मनाल हारमें लिय पहरेदार भी पहुच गया। मृहलाने तुरन्त मार हर मशालको गिरा दिया, सीर अ किम नान इतान "आह, नजर दोवाननेगी, तुमने वहा सर्थतापूण गजाक रिया।" जवाब मिता—"प्राना हजरन (परमभट्टारक), में नही, यह प्रज्वल नसी कुरबी था।" पहरेताने हो जस भाराम हुया, कि खान हा दश भेग बदले आ पहुना है, तो वह उरकर भाग निकता। हिन्दू जोहरीने सानसे प्राप्ता करों पहरेवालेने कर्त्तत्य च पालन करनेकी जिकागत की। पूल-ताछ करनपर पल्लाके प्रेम प्रोर साहमको सारी वातका पता लग गया। सानने जाहरीके मालको लोटना दिया, लेकिन मल्लानी दिवकतोको देखकर उसे दह न दे इतना पारिनोगिस दिया, जिसमे नह स्पनी प्रेमिकाको अन भेन सके।

१६२० उ०मे क्यी जार मिलाइल फ्योदर-पुत्र (मृत्यु १६४५ उ०)ने उमायकु लीके पास यह सिखताकर अपना दूतम्डत भेजा, कि कियीको भेट-नराशीय न देना, कानके तम्सके पास नतानेपर ही जाना, यदि दूसरा दूत हो, तो उथके आसनके नीचा होनेपर ही अपने प्रास्तपर हेना। जारका दूत ब्खारा पहुचा। महलके एक प्रकारन जारके पत्र हो लेना नाहा, लेकिन स्यी दुतन उसे देनेसे इंगकार किया। जारकी योगम अभिनन्दन भेट करते हुये जब जारका नाम लिया गया, तो खान उठकर खड़ा नहीं हुया। उसपर दूतने कहा—"गभी राजायोका कायदा है, जारका नाम हेन्यार भरे हो जानेका।" उमायकुरीन इस ढिठाईका जवाब नरमीसे दिपा—"बहुन दिन कादा गी राजदूत श्राया है, इसलिये भे तैसा करना भूत गया, मेरी गया श्रादर करनेकी नहीं भी।"

इमामकुल्नीने जहां जारके साध दोला-मान्यव स्थापित किया था, वहा उसने प्राने सिलासना-रोहणकी सूचना देनेके लिये जहागीरके पास भी ग्रपना दूर भेजा था। रसीत्र जताभीरत उधाग-कुल्लीकी बेगमका भी कुशल-मंगल पूर्वा, जो कि मुस्लिम जिल्हाचारके विवह शा कि कि जहाबीर मरिलम शिष्टाचारका उतना पेमी नहीं था, उसका बग म्हिनम शोगतम ज्यादा हि भागी भाग्या हा मानता था । उसने मुस्लिम सुन्तानो प्रोर्टेस्नोमिक रवाची हो धना बवाव हुने अपने सिरानपर ग्रिया म्रिकत कराई भी। जहागीरको बुयारावे दूतने दलना ही जाता दिया, कि भेरा मालिए सामारिक इश्कसे मनत है, वह इस दुनियाकी चीजोरी प्रेम नहीं करता। इसपर जहागीरने तुरन्त जापन दिया--"तुम्हारे खानने कब इस दुनियाको देखा, जो कि उसे उतना नेरास्य हो गया ?" इमानकुल्ली म दूत बैद्य था । परिहास करनेके बाद भी जहामीरके उसे बहुत सा भोगा, प्राप्तर तथा जरीके काम किये हुये एक नम्बूको देकर बिदा किया। बहुत जोर देनेपर शिकारके समाम कान दुतरा मिलते है लिये राजी हुन्ना। इतने सुनहले तम्यमे गारी भेटोबो गजा दिया। इसामने शिकारसे लोटत वस्त एक नजर डाली, फिर रहीम परवानेजोंकी प्रोर मृह करके बोला-"के जा, इस सबको हमने तुन दे दिया।" दूरारे दिन भारतीय दूतने दरबारमे एक तलनार पैश करते हुने खानसे एउ --- "ग्राव-बर जाहको दो बढिया तलवारे मिनी थी, जिनमेंसे एकको सम्राट्ने अपने लिये रहा लिया है, श्रीर दूसरेको उसने अपने भाईके पास भित्रताके चिह्नके तौरपर भेजा है।" लागी असमें ऊहर तलतार-को मियानसे निकालना चाहा, किन्तु वह नही निकली, इसगर उसने कहा-"त्रहारी तल ॥राका निकालना बहुत मुहिकल है।"

दूतने जवाब दिया—''वेत्तल यही ऐसी हे, त्योफि गह शासिकी नरावार है, पगर यह मुद्धका हिष्यार होती, तो अपने मियानसे गुरुता निकल पड़ती।''

"नखली" योर "तुराबी" दोनों दरवारी कवियोंमें प्रतिद्वन्द्विता रहा करती थी। खानने जनके बारेमे हिन्दी दूतकी राय पूछी, जिसने तुरन्त जवाब दिया—"भ्रो खान, तुराव (मिट्टी)से ही

नस्ल (लजूर) उगती है।" इस तरह उसने दोनों किविगोंको प्रमन्न रखनेकी कोशिश की। जहांगीर-का दूत १०३६ हि० (२२ मिनाधर १६२६ ई०—१३ ख्राम्न १६२७ ई०) में वुखारामें लौटा। उगके वाद ही जहांगीर मर गया और साहजहां गदीपर वेटा। मुगल वावरके समयमें ही अपने पूर्वजोंकी भूमिकी और नाहभरी वृष्टिमें देखा करते थे। उसी इच्छाको पूरी करनेके लियं शाहजहां एक वड़ी सेना ले काबुलसे आगे वढ़ा। खबर पाकर इसामकुल्ली भी गगने माई नादिर, दम भनीजों-के साथ एक बड़ी सेना ले वलख पहुचा। सभी पैदल थे, सिर्फ इमामकुल्ली घोड़ेपर सवार था। लोग भेंट करनेके तिये याये। इमामके लिये रास्तेमें पावड़े बिछा दिये गये। बड़ा स्वागत हुआ। फौजी तैयारी करते इमामकुल्लीने दादखा हाजी मसूरको दूत बनाकर आहजहांके पास काबुल भेजा। शाहजहांने कहा—"मैं तो सिर्फ सूर्योंको देखनंके लिये आया हूं।" नादिर की शियोंसे मित्रना थी, जिससे ईरानके साथ उगका अच्छा सम्बन्ध रहा, तो भी मेर्बके लिये एक बार उसने अनफल कोशिश की। १६२१ ई०में भी नादिरने पायन्दा मिर्जाको दूत बनाकर उसके द्वारा पनास तुर्किस्तानी घोड़े मुगल-दरवारमें भेजे थे। खड़तीस सालके शासनके बाद इमामकुल्लीन आने भाई नादिरको बलखसे बुलाकर राज्य सौप दिया। इस समय वह बीमारीके कारण अन्धा हो गथा था। जुमाकी नमाजके बाद उसने खपने मार्गन भाईके नामका खुतबा पढ़वाया और फिर अन्तिम जीवन बितानेके लिये मदीनेका राम्ता लिया। सारे लोग यह दुव्य देखकर रो रहे थे।

## ५. सैयद नादिर मुहम्मद, नाजिर, नासिर, दीन मुहम्मद-पुत्र(१६४२-४७ ई०)

नादिरके राजानेमें अपार घन था, जो याठ हजार ऊंटोंका भार (चालीम हजार मन) आंका जाता था। उमकी घोड़मालमें याठ हजार घोड़े थे। उसके पास कीमती छालों पैदा करनेवाली प्रस्ती हजार कराकुल भेंड़े थी, कीमती गुलाबी माटनसे भरी वार मौ सन्दूकों थी। इतनी सम्मिन उसे मिली थी। वह उसे बांटकर नाम कमाना चाहना था, लेकिन भाईने प्रजारंजनद्वारा जितनी कीर्ति अजित की थी, वह उसे मिलनी संभव नहीं हुई।

नादिर-पुत्र ग्रब्दल ग्रजीजने पिताके रुब्ट होनेपर उसे मनानेके लिये धामापत्र लिखा । दूसरा भाई गुभानकुल्ली सभझाने गया । विद्रोह दयानेके लिपे भेजा गया पुत्र कुनुलक मुल्तान विद्रोह करके क्रुंज़को किलेमें दुर्गबद्ध हो गया। पिताकी याजा पा किला सर करके सुभानने उसे भरवा ठाला । इसपर नाविरने कहा, कि मंते गारनेके जिये नहीं कहा था । मुभान महत्त्वाकांशी था । वह चाहता था कि मुझे "कलाखान" (महारोनापित) की पदवी प्राप्त हो। न मिलनेपर बापसे वागी हो उसने बापके खिलाफ दिल्लीके बादशाह शाहजहांसे मदद मांगी । शाहजहांने अपने दोनों भूत्रों मरादबस्य स्रोर स्रीरंगजेवको एक बड़ी सेना देकर भेजा। खसक सुल्तानने वलखारें प्रतिरोध करना चाहा, रुकिन उसे वन्दी बनाकर भारत भेज दिया गया। किसीने इसी बीच नादिरकी वतालागा, कि हिन्दी सेना तुम्हारी मददके लिये नहीं, बल्कि बललगर अधिकार करने आई है । इमगर नादिर रातको ही अपने खजानेको जमा करके बापूरगान स्रोर अन्दख्दकी स्रोर से भागकर बाह यव्यास Il के पास चला गया। उसकी मां इमामरजाकी संतान थी, इसलिये श्रव्यासने उसका बड़ा सम्मान विधा। उधर चगताई (शाहजहांकी) सेना आगे बढ़ती गई, और उसने वक्षके दक्षिणके नगरों में अपने शासक निय्कत किये। सारे उज्बेक आगकर वशुपार चले गये। दो सालतक ग्राम वरिया (वक्षु) ग्रीर हिन्दुकीहके बीचके प्रदेशपर शाहजहांका शासन रहा । भारत जैसे गरम मुल्कावे सैनिक यहांकी सर्विक मारे परेशान थे। मुगल इतिहासकारने जिखा है--"जो घरसे बाहर नियलने, वह ठंडा होकर गर जाते, ग्रौर जो भीतर रहते, वह अपनेको गरम करनेके लिये ग्राग्के सामने झुलसते रहते।" भारतीय सेनाने, इसमें शक नहीं, हिन्दूकोंह पार करके इस इलाकेको बहत यरवाद कर विया, जिसके कारण बलखमें ग्रकाल पड़ गया। १०६० हि० (४ जनवरी १६५० ई०-२५ नवरवर १६५० ई०)के जाड़ोंमें एक खरबार (गदहेका बोझ) अनाजका वाम हजार फुलोरिन (रुपये) था। जाड़ा बहुत ही सख्त था। अन्तमें जब हिन्दी सेनाको लीटनेके लिये मंजबूर होना पड़ा,

तो एक ओर हिन्दूकीह (हिद्कुश)के ऊबे दर्शी ती सर्दनि भारी गण्यामें पति लेनी शरू ही ओर हमरी ओर उजार मैनि होने उ हे गिद्की पर्य नोचना शुर्शिता। हजाराकी पर्व्यामें तोग रासीमें मर गया अगठ नाल 'तारीम प्रतोमसानी''या लेगा जा दून पनार उसी सारति श्रीर आ रहाया, पा उसने मा जगह भारामिके क्यापिते उस्दर्ध।

मेता लोटावरी पट्टे आट्याप्रवादिका प्रवात राज्य सभाग केवेबे निये कहा। नादिर योग, केकिन उपके नटाय पर्या होगया, जिसपर पास कहो नादिरत राज्यको नाटकर सदोनका सम्बा तिया। वह रास्ते ही में भर गया, पर उसकी लाग मदीनेय उसके भाईके पास दकताई गई।

साविर सानके प्रिय पुत्र काशिम स्तानके बारेमे उतिहासकारोका कहना है, कि मस्तादानियों से कोई उत्ता अतादुर, तुद्धिमार उदार शोर साहसी नहीं हुआ। वह अ अ कि वि प्रौर सर्र महान्तिका शा। एक हजार रोशका उसका दीवान (अधिका-सगह) मोगइ है, जिपमें उसने साम इसने साम (अपहानीका अनुसरण अरने (हुनसो रमनाये की है। "सुरावी" गोर "नगत। दीना उस समयके वि ये, इसे हम बतला आग है।

## ६. मैयद अब्दुल अजीज, नादिर-पुत्र (१६४७--८० ई०)

गही समालनेके पाद प्रबद्ध प्रजीजने यपन भारी राजाय गायक स्मानकृतीको समारा गाय समझ हटाना चाहा । इस नगमके लिये उसने प्रात इसरे भाई (काय) कारिया गहाम । को भगा । रुंकिन कासिको हारकर हिसारकी योग भागना पना, प्रोर सुभान करतीका यास्पत्र हाल करक समजीता बन्ना गणा । ज्यारज्य महत समयस अस्मातानियाके अयोग रहता वला असा ॥ ता लीता १६६३ ई०मे अबलगाजीने रातन्य हारिका निय्वा कर विया । यह निया नका-अस्य स्वे ब्खारियोको भगाने हुवे अन्तर्वदके भीतर घम प्राया । करमीनाम अ दुल अजीजन उम हराया। अबलगाजीन मायलकी हालतम नदी तेरकर अपनी जान बनाई। लाग मा मा एक हारम हार माननेवाले थोडे ही होते हु ? या लगाजीने दूसरो नार नेवारी की, भार या लातने पाटत वह ब्याराके दरवाजेतक पहुच गया। उसवा उत्तराधिकारी ग्रोर प्रत अनुधा भाग प्रोर भा साहभी निकला। उसने १०७६ हि० (१४ VII १६२५-४ VI १६६६ ई०)म एम जर्गी मेना रेका बलाई की। उस यक्त अब्दूल अजीज करमीना गया हुआ था। उसकी अन्।स्थितिमे अन्।ति यन्।रा अधिकार कर लिया। अब्दुल अजीज भी कम साहसी नही था। वह केंगन चालीग आपपायियाले साथ बुखाराके प्रकं (किले) में बुस गया श्रोर लोगों हो युद्ध करनेके लिय नेपार किया। ब्लारेजम वालोके सभी विरुष्ट हो गये ग्रोर सामृहिक शक्तिके बनपर प्रबद्धल ग्रजीजन अनशाको नरी तारसे हराया । ग्रब्दल मजीज सरीरमे महाकाय था, लेकिन जुना उनके पैरामे चार मालके व न्व जैमा लगताथा। यद्धमे वह बडा ही साहसी प्रार काममें तत्पर रहताथा। अपन पूर्व गोरे उसने भी गला और सुफियोकी आदत सीख ली थी, और कितनी ही बार दूसरे मागारिक कामोको छोउनर एउतिये ध्यान ग्रोर भजन करने लगता। उसने भी श्रन्तमे ग्रपने भार्व ग्रुभानकूल्लो हो तब्त देकर मदीने हा रास्ता लिया।

बांटमें सुमानकुल्लीको बलस ग्रीर खोजा साल्को ऊपरो-वक्षु-प्रदेश मिला ।

प्रसिद्ध सुलेखक मृल्या हाभी इमके यहा सान सारानक उहा, ग्रार उसने खानके लिये ''हाफिज'' का दीवान उतारा ।

#### ७. सेयद सुभानकुल्ली, नादिर-पुत्र (१६८०-१७०२ ई०)

गःीपर बेठनके बाद इसने आपन पुत्र इस्तन्दरको "कलाखान" बनाया, लेकिन हो वर्ष बाद उसके भाई सस्यन जहर देकर उस मरवा दिया। पिताने फिर तीसरे पुत्र उतैदुरलाको बनाया, उसे भी दूसर हेने करल करवा दिया। बटोके उस विद्रोहसे वह बहुन परेशान था। उसके मत्री म्कीम खानने त्यापारियो सार कारीगरोपर भारी टेक्स लगाकर चीन अरि युरोपके कारोगरोद्वार। बनाई मुन्दर कराकी चीजो प्रोर गोटवाले मख्मल लिये। चार गहीने वाद वह भी ष्डयत्रका विकार हुआ। फिर नाथ पुत्र सम्रको राज्यपाल बनाया।

्रा पमय कीवामें भी वगण उठ खड़ा हुमा। खीताके प्रगीरने १०६४ हि० (२० XII १६०३-१ XI १६०३ र०) म बुलारापर चढ़ाई की। सुमानकुल्तीके मेनापित मुह्माद बीने उमें मार भगाया, छिकिन दूसरे साल फिर उसने जाकमण किया। इनके बाद ११०० हि० (२० X १८००-१६ 1X १६०८ ५०) में खीताजा खान बुखाराके दस्ताजेतक पहुच मामा था। प्रत भी महामद बीने उसे बुर्ग नरहरी हराकर पी है भगाया। हुछ समयके लिये बीवाने सुभानकुल्ली की अधीनता भी स्वीकार की।

ल्वार नाता खान अनुया बड़ा शिवनियानी शागा था। उस समानेमें साउद देते के निये सुधान कुल्लीने अपने बट साहितको ब्लाया, लेकिन उस बात उसके आसिन ज्लाके (बलरा) में भी भीतरी बाहरो बगड़े थे, इसिन तह बहा लाट गया। इस बेह्दमीके तिये सुधानने अपने जेटेको देउता चारा, इसपर उसन तमावताम झड़ा लाड़ा गर दिया। उसने इससे पहले अपने दो भाइयो अब्दुल मनी प्रार अब्दुल क्यायन मार कर प्रोरगजेवके पास मेवी करनेका प्रस्ताव किया। यह खबर सुनरर १६८५ ई०मे सुधानकुल्ली यगने पुनके विश्व खानाबाद पहुचा, जहासे उसने बहुत स्नहा प्रंपय रोजकर उसे क्षमा कर देनेका वचन दिया, फिन्तु जब एव याया, तो उसके पेश में बेडी राल्या कालकोठरीमें बद कर दिया, जहाबह तीन महीने वार (१६८६ ई०मे) मर गया।

्म समय मुखारिस्तानके दो कवीलो गैमना-यन्द्रश्व्वाले विमा, य्रार बलयके पासके विपचनोमं व ो लगाई थी । स्मानकुल्लीने ममहदकी तीर्लयात्रा वर्णकी संखी । इसी वर्ग व्यावके खान यानुष्ठाके नुगाराकी गोर लूटगाट करनेकी लगर प्राई । भुमान हुल्ली आया श्रोर उसके सेनापित महुम्भद बीने लीपाकी सेनाको वृगी तरह हराया । प्रनृश्चा अपने ही लोगोद्वारा मारा गया, श्रीर उसका पुत्र एरंग मृहतान क्वारेजनकी गड़ीपर लेटा।

प्राण्णंबकी दिये बननके अनुगार पुभान प्रन्ताने गहाद नान भीके नेतानमें गुरामानार एक रोना भंजी, जा देशकी लृटकर बहुतमें रिशी-बच्चो की बदी बना जाट याई। इसी बीचमें एरेंगकी सेनाने फिर मुखारागर धार्था किया। दस दिनतक पुर्वाराधानीने मुक्ता जा किया, ठेकिन जबतक बद्धका-बव्यक्का राज्यनान महगृद की अनानीक नेता गृहुवा, नक्षक एकारिज्यमंकी प्रवासा नहीं जा सका। शतालीकके अनंगर कार्यकांकी हार हुई और जीवाक अदिम भेने पड्मव करके एरेग खानकों गार डाला। सुभानका शासन खीवाबालोंने स्वीकार किया। १६८७ ई० में वहा उपके नामका खुतवा और मिनका चला शार सुभानने बाहिनायां इजिक आकान । बहाका राज्यनान निगुक्त किया। सुभानका तुर्वीके सुन्तान शहमद II (१६९१-९५ ई०) के साथ भी दौत्य-मद्या था, जिसके पास प्रवासा करते हुये उसने अपन पत्रमें लिखा था-- "फेक काफिरों और प्रभागे अर्थीमयों (किजिलबासों) को भूतलसे नष्ट कर देने-जैसे अल्लाहके महान् काममें श्राप लगे हैं।" मुस्तिम जगन्मे इस समय बुखाराका नाम बड़े गोरवसे लिया जाता था। ओरगजेबने सुभानकुल्लीके पास दूतके साथ एक हाथी श्रीर फितनी ही और मूल्यवान् भेटें भेजी। नुर्कीका मुल्तान शहमद II उमें प्रशंसापूर्ण पत्र लिखते समय "भाई"के नामसे संबंधित करना नहीं मुलता था।

ग्रस्मो भाराकी उमर हो जानेपर उपन पाने पुत्र मुहीमका बतापसे बुलाहर पाना उनगामानी घाषित हिया, ओर १११४ हि० (२६ V १७०२-१६ IV १७०३ ई०) में गर गया।

## ८ मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०२-७ ई०)

मुकीम खानको गही सभालते ही अगने बडे भाई उबेदु लाके निरोधना सामना करना प्रा। मगीत बातिलाग ज्ञाबितशालो सरदार धरीम बा बडे भाईका पमर्थक या, इसलिय पान सा ।।।के बड सम्बद्धे बाद मकीमको अगने हाथमे शक्ति लेोमे सफनता मित्री।

## ९ उबैदुल्ला ।, गुभानकुल्ली-पुत्र (१७०७-१७ ई०)

अब अरपारानी वस्य भी गडिया सुन्तान हान लगे। उबदुत्ला, सगो।-गरशर रतीम बो। उस-का गठपुनली था।

१११५ हि० (१७ ४ १७०३-४) ४ १७०४ १०) म न कुरत मी श्वाता अवाता अवात कर यानाबाद र आगमण किया। अताती महम्द ति उनमें ताउन गया, जियम उमार भाई प्रदुत्ता मारा गया। महम्द ति इस बनरना ति ति का परी तरिने द अति विध आजा आगो, वयोति उसन बजुकी शृतिम नृट-मार मशा रक्यों थी। महोम खानकी आना पा महपद तो न ती जत्वी वन्न करने हुये नीन दिनग न गादियान कि देवर पहुंची, जिता कि कहुर ति स्वायक पुरसन कबीलेने दखत कर रक्षा था। महम्द वीके सामने उहीने आत्मसमर्थण किया। का विभाग एक सेना रख महमद वी कहुरता के विध इन्ता, जो आने उन्हें प्रीर नीज-तरनुआको छोड़ तर भाग गय। महमदने नहीं को मारा, लेबिन दुरमनोके पामीरने पहाउीय भागकर दिश जानेपर पीत्र करना आमान नहीं था। अतालीक महमद बीने पत्र के तह का-बन्चोका छोड़ दिया। किर उसन तिम दिश्वान शोर बदेन्हरमकी और उनका पीठा किया। प्रार किया पार सेना भाजकर कहुरन कशीलेको निव्याय कर दिया। जा पह बनाय तीना, तामकीमने उस पीण अपक सारियाको बन्त मृत्यवान् गिलयत तिया दूसरी भार पहान का।

#### १० अबुल्फेज, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७१७-४७ ई०)

उनेषुत्या मान प्रतातीक रहीम बीसे-जगड पडा, जिगके लिये उसे प्राने प्राणाग हान प्रोना पडा। रहीमले उपकी जगह प्रनुत्केजको त्यान बनाया। उन्नकोर इसके समय भी र्युरामानगर प्राक्रमण करना जारी राया। ऐसे ही एक ब्राक्रमण में उन्होंने नातिर (पीछे दिल्नी ल्व्या र यहातृ विजेना नाविर्यात) की पवड तिया या। १७१६ ईक्से उन्नकान प्रवत्ति प्रक्रणानोके सरग्रर प्राजाबुल्लासे मेल करके खुरामानको ल्वा। से के कृती पानके प्रजीन सीस हमार देशनी सेना पाइ, जिसने खुरामानमे वारह हजार उज्बेक मैनाको हराया, लिकन उसे युद उज्वेकोंके मित प्रक्रणानाय हारना पडा।

१७३६ ई०मे ईरानी सेनापित नादिरगाहने गुरजी (जाजिया)में उसमासी तुर्का बुरी तरहरें हराकर उत्तर-पूर्वकी और नजर फेरी, श्रीर उसके पुत्र रजाकुल्लो खान रे समुर्केजको नेनागर श्राक्रमण किया, लेकिन इसी समय इलबर्स खीबासे प्रान उज्लेक भार्योकी सहायताके लिय सा गया, जिससे उनकी जान बन गई।

१२३६-३८ ई०मे नादिरने कघारका मुहासिरा करते समय प्रपने पुत्र रजाकुल्लीको बादिगियो ग्रीर मरचो ( मरवेचको )के रास्ते प्रफागनोके दोस्त प्रलीमरदाला ( प्रन्दखुद )के खिलाफ भेजा । पडोसी मुसन्तुओं ने अनीमरदांका साथ छोउ दिया और रजाकुल्लीने उसे बन्दो बनाकर नापके पास भेज दिया । रजा ठुल्तीने झापूरणान पोर पनसी छे बसलको भी जीत निया, फिर पक्षार हो अनुल्केजकी अस्तिको नष्ट करना चाहा, छेकिन इसी समय बनारेज्मके खान इसलमें साकर पिर अपने भाई उज्जाको बना निया। हार खानेके बाद नादिरने रजाकुल्लीको इस वहानेमें बला तिथा—"उच्च तुर्कतान कुनो तथा छिड-पिस् धानकी सनानोके पेतृक-देशोपर हाथ नही मारना चाहिय।"—यह सग्र पहु-जेसी बात थी।

नादिर दिल्ली स्टोके तिये यसा गया ग्रोर लोटले समय पेजावरमे उसे अबुल्फेजका पत्र मिला, जिसमें सिसा था— ''म पुराने काकी ग्रन्तिम सतान हूं। में तुरहारे जैसे मिलतालो बादमाहका विराध करने की काफी शक्ति नहीं रखता, इसीलिय में ग्रलम रहकर तुम्हारी भलाईके लिये दुग्रा करता रहता हूं। तो भी, यदि तुम मुलाकात करके मुझे सम्मानित करना चाहते हो, यो में एक प्रतिथिके तोरपर तुम्हारा उन्ति सत्कार कर गा।'' अनुल्फेजने श्रपने दोस्त खीवाके खानको भी वैसा ही करनेको कहा। छेकिन नादिरशाहने इस नापन्धीभरी बातको बडी पृणाकी दृष्टिसे देला। दिल्लीसे तीन मो हाथियो, मोनी-हीस-जटिन तम्नू, बहुत-मी मम्मित ग्रार साहजहाके प्रसिद्ध पिहासन तख्त-लाउसके साथ मोटकर नादिर कुछ मिनो हिस्तिके पूर्व के पहाडो (कोहिम्तान) में ठउरा। यहीसे उसने स्पी साम्राजो एलिजाबेथ (१७४१–६१ ई०) तथा अनुल्फेजके पास कुछ भेंटे भेंजी।

नादिरने प्रव इन्तर्गंके सत्यानाश करनेका निक्ष्मय किया। वह बुखाराके सीमान्तपर वध्नुतहके करकी रथानगे पहुचा, जहापर अस्त्राखानियोका सर्वेमची रहीम वी भेट लिये उपस्थित था। वहारे नादिर चारज्य गया। तीन दिनमें बक्षुपर नावोका पुल बनवाकर बहुत्ती रोनाको खजानेकी रक्षाके लिये छोड वह बुखारासे एक मिजल पहले कराकुलमें पहुचा। यनल्फेजने सुन्दर प्ररव घोड़ोंकी भेट लिये अपने अमीरो छोर मुल्लाओंके साथ स्पागत किया। नादिरज्ञाहने खानको बैठनेके लिये स्थान देने उने "शाह" के नागसे सम्बोधित किया। श्रृ लुफेजने अपनी बेटीको नादिरज्ञाहसे ब्याहा अरि नादिरने प्रमानी बहिनको अबुल्पैजके भनीजेके तिथे दिया। रहीम बीको नादिरज्ञाहने खानकी उपाधि देनर छ सो तुर्करीनाका नायक यनाया। इस तरह बुखाराको अपने अधीन कर वह खीवाकी ओर बढा। दलबर्गने अधीनता स्वीकार करानेके लिये आये नादिरके दूतको मरवा दिया था। नादिर श्रव उसके ऊपर चहा। इलबर्स खानकाहके किलेमे घर गया। तीन दिनकी गोलाबारीके बाद दलबर्मने अपनेको नादिरके रहमपर छोड़ दिया, और खुनमार नादिरने जनीस प्रधान अफसरोके साथ उसे कत्ल करवा दिया। चारजूय छौटकर नादिरने यगनी नव-विवाहिता बीबीको उसके पिताके पास भेज दिया। मेवंके रास्ते जब वह खुगसानमें पहुचा, तो वही २३ जून १७४७ ई०को उसके एक श्रमुचरने उसे मार टाला।

नादिरशाहकी मृत्युवी खबर पाकर प्रब रहीम बीने प्रमुख्नीजको गद्दीपर बैठाये रखनेकी जरूरत नहीं रामभी, प्रोर उसे पेमनारमें मीर श्ररवके मदरसेमें कैंद कर दिया। ईरानी इसपर क्षुब्ध हुये, तो रहीमने कहा—"मैं नो मामूली उज्बक हूं। निदरशाहने तो न जाने कितने बड़े-बड़े खानदानी राजाग्रोको लूटा-मारा।" ईरानी सेना जब रहीम खानको घरनेका मंसूबा बाधने लगी, तो रहीमने गिलजई प्रफगानोंका कान भरा—नादिरने तुम्हारे देश कन्धारको श्रव्दालियोंके हाथमे दे उन्हों भूमि, रशी ग्रीर बेतन देनेका बचन दिया है। उन्होंने उसको बात मान ली। रहीम बीने उसी रात ग्रबुल्फ जको मार डाला। दूसरे दिन ईरानियोंने रहीम बीने उन्हें श्रेष्ठी भेट देश देश लीट जानेकी छुट्टी देदी। इस प्रकार कुछ ही महीनों एहीम बीने इरानियोंके प्रभुत्वको बुखारासे खतम कर दिया।

# ११. सैयद अब्दुल् मोमिन मुहम्मद, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

अबुल्फैंजको मारकर अभी रहीम बी सीधं गद्दीपर बैठनेके बारेमें निश्चय नहीं कर पाया था। उसने अपने दामाद तथा निहत खानके पुत्र अब्दुल् मोमिनको गद्दीपर बैठा दिया। एक दिन मीठे खरबूजें कपड़ेसे ढांककर खानके पास आयें थे। बीबीने पूछा—"क्या है?" उसने जवाब दिया—"तुम्हारे बापका शिर है, जिसने मेरे बापको मारकर देशपर अधिकार कर लिया है।" बीबीने यह बात बापसे कह दी और रहीमने अब्दुल् मोमिनको कुंयेमें ढकेलकर मरवा दिया।

# १२.सैयद उबैदुल्ला 11, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

अफगान--अफगानोंका उत्कर्ष इमी समय होने लगा । महमूद बीके समय सुलेमान पर्वत-श्रेणीमें उनका एक छोटा-सा कबीला था, जिसने अपनी शक्ति बढ़ाते-बढ़ाते एक समय वधुसे सिन्ध-तटतककी भिम ले ली। जातिकी तौरपर सिन्ध-तटतक ग्रंब भी पस्तून (ग्रफगान) रहते हैं, लेकिन परिचममें काबुलके पासकी कोहदामन-उपत्यकासे ही ताजिकों, फिर हजारों भ्रीर श्रन्तमें उज्बेकोके इलाके या जाते हैं। तो भी वक्षु (याम्)के तटतक यब भी यमगानिस्तानकी राज्यसीमा है। १५वीं सदीके ब्रारम्भमें ब्रथित् ब्रौरगजेव ब्रौर उसके कुछ उत्तराधिकारियोके समयतक उजवेकोसे बचनेने लिये ग्रफगान भारत ग्रौर ईरानके बादशाहोंकी प्रजा बनकर उन्हें कर देते थे। लेकिन जब सफावी-बंश (१४६६-१७२२ ई०)का मितारा डूब गया, तो गिलजई कबीलेके सरदार महम्दके नेतृत्वमें अफगानोने ग्रस्पहानतकपर आक्रमण करनेका प्रयत्न किया, जहासे नाविरने उन्हें मार भगाया । इस अन्तिम एसियाई महान् विजेताके पतन, भारतीय "मुगल"-साम्राज्यके क्षीण होने एवं उत्तरमें बुखाराके उज्बेकोमें फैली गड़यड़ीसे फायदा उठाकर अफगानोंने वक्षु और सिवके बीचके नादिरके जीते हुये देशको हड़प लिया। श्रहमदशाह दुर्रानी (श्रफगान-सरदार)ने नादिर-यंगज तथा तेमूरके पौत्र ज्ञाहरख मिर्जासे मेल करके ११६६ हि० (द XI १७५२-२६ 1x १७५३ ई०) में वक्षुसे दक्षिणवाले इलाकको बुखारासे छीन लिया, जिसमें मैमना, भ्रन्दल्ई, आकचा, शापुरगान, भेरपुल, खुल्म, बलख, बदस्कां भ्रीर बामियान अवस्थित है। विजेता अफगान सेनापित बेगीखान पीछे सदर-म्राजम महमदका उत्तराधिकारी बना। १२०३ हि० (२ x १७८८-२३ VIII १७८६ई०) में तेमूरणाहको बहावलपुरके ग्रभियानमें फंसा देख उज्बेकोंने वक्षु पार हो ग्रपने बहुतसे इलाकोंको फिर ले लिया। १२०८ हि॰ (६ VIII १७६३-३० VI १७६४ ई०) में तेमूरशाह मर गया, जिसकी जगहपर उसका पुत्र शाहजमां काबुलकी गद्दीपर बैठा। इसीके समय बुखाराके मंगीत अमीर मासूम-ने हमला किया, और बलल घिरा रहा। शाहजमां उस समय भारत श्रीर खुरासानके श्रभियानों में ध्यस्त था, किन्तु जब उससे उसने छट्टी पा ली, तो मासूमने लड़नेकी जगह उससे सुलह करना ही अच्छा समझा । शाहजमाके प्रतिद्वन्द्वी भाई शाह महमृदको स्रमीर मासूमने १२१४ हि० ( VI १७६६-२६ IV १८०० ई०)में बखारामें शरण दी।

बेगीखानको वक्षके दक्षिणवाले प्रदेशके जीतनेके उपलक्षमें रादर-याजमकी उपाधि मिली। श्रमीर मासूम श्रीर बेगीखान मंगीती श्रमीर शाह मुरादकी भी उपाधि थी, जो कि रहीग बीका भतीजा था।

श्रस्त्राखानी कालकी इमारतोंमें भदरसा-शेरदिल भी है, जो १६१० ई०में बना था।

# १३. सैयद अबुल्गाजी, इब्राहीम-पुत्र (१७४७ ई०)

रहींम बीके हाथका यह अन्तिम अस्त्राखानी कठपुतली खान था, जिसके बाद रहीसने स्वयं गद्दी संभाल ली।



#### खोवा-खान

(१५१५-१७१४ ई०)

स्वारेजम श्रव अपनी राजवानी स्वीताक नामसे प्रसिद्ध होने लगा था। स्वारेजमकी भिन पश्चिममें काल्यिन ग्रोर दक्षिणमें जुरासानमें अलग करनेवाले रेगिरतान कराजुम श्रोर पूर्वमें बुखारांगे अलग करनेवाले रेगिरतान किजिलकुमसे घिरी हुई वालुका-सगुद्धमें द्वीपकी तरह है—उत्तरमें श्ररात समुद्धके दोनों तरफ भी मक्सूमि है। इस अपार वालुका-राजिके भीतर रहों भी स्वारेजम हमेंगाने वडा ही उर्वर ग्रौर समृद्ध देश, तथा गुरोपके गाथके व्यापारका केद रहा। रेगिस्तानों के कारण ही दक्षिण और पूर्वके राज्यों की श्रपेक्षा इसका सम्बन्ध बोल्गा-उपत्यकारों अलिक रहा। सदियोंतक जू-छि उलुसने इसपर जायन किया। बहुन पीछे सफ्युवियोंने मोका पाकर स्वीताकों प्रपने हाजग कर लिया। लेकिन, जब उज्वेकोने मुहम्मद श्रवानीके नेनृत्वमें ग्रन्तवेद को जीता, तत्रसे उज्वकोनी ही प्रधानना स्वीवापर भी हो गई। १४१० ई०में द्वोबानीको उर्गकर जाह रम्मार्जिने कारिज्ञाको ही प्रधानना स्वीवापर भी हो गई। १४१० ई०में द्वोबानीको उर्गकर जाह रम्मार्जिने कारिज्ञाको ही प्रधानना स्वीवापर भी हो गई। १४१० ई०में द्वोबानीको उर्गकर जाह रम्मार्जिने कारिज्ञाको ही प्रधानना स्वीवापर भी हो गई। १४१० ई०में द्वोबानीको उर्गकर जाह रम्मार्जिने कारिज्ञाको ही प्रधानना स्वीवाप प्रको ग्राचना नियुद्ध किये — (१) खीवा-हजारास्प, (२) प्रमाज, (३) विशिर (वेजिर)। रचारेज्ञममें सुन्नी धर्मकी प्रधानना थी, ग्रोर सफावियोंने जिया सर्पको राज्या गृक्ष किया स्वारेद स्वरो साल बाद ही हुणामुहीन कनरा नामक एक धार्मिक नेताने नेशिरके लोगो हो समाजानः उत्ते हे स्वार बरमाके पुत्र इल्बर्मको लाकर गहीं पर बैठा दिया।

बरका चान जु-छि-पुत्र जैवानके प्रपोत्र पुलाद खानके पुत्र अरवदाहिकी संनानोंमें से था। अनलसे एक दादा इब्राहीम ओगलानका भाई यही अरबजाह स्वर्ण-मोर्द्गे क्लिन-भिन्न ट्राडोगेमें एकका गान था--अरबज्ञाह कोर इब्राहीम दोनांने वापकी समात्तिको श्रापसमे वाँए तिया, उस प्रकार अरबजाह भी एक छोटामा लान (राजा) बन गया । इब्राहीमके पोने अवुल्धेरने अपनी शांका जिल्ली बढाई, इसका नर्णन हम तेमुरी-बशके वर्णनमें कर श्राये हैं। अरवशाहके बेटे हाजी तुनी (तुन्तक हाजी) का एक ही पुत्र तेमूरवाह था, जो कि बल्पकोंके युद्रमें मारा गया। उड्गुरांके गरवारने तेमुर-शंककी जानमंसे विदार्ध देने समय पूछा, तो पानसने कहा--"महो तीन महीनेना गर्ग है।" उगपर उद्देगर घमन्तु थग गये। यह खबर पाकर कुछ दूर चले गये नेभन कबीलेगां जिसे भी ठहरकार बच्चें के पैदा होनेकी प्रतीक्षा करने तगे। छिद्र-गिग्के पवित्र खुनकी इतनी महिमा भी, कि प्रपने भागी खानकी स्राशामें उन्होंने अपने लागों पश्-प्राणियोंके गाथ वहां ठहर जाना स्रावश्य ह शमला । ह्य महीने बाद खानमको बच्चा पैदा हुम्रा, जिसका नाम यादगार रक्सा गया। उरगरांने पूसर गाबीकांक पास स्थानजी (मेंट) भेजनेके लिये व्योता भेजा । नेमन काला घोठा भेजकर यादगारके स्रोईसं लीट ग्राये। उनके ग्रानेपर मांने गोदमें ले बागके तम्बमें खानके ग्रामनपर नम्बेकी विठा विया। उइगुरोनं श्रधिक सम्मान दिखलानेके लिये अपने स्थानको खानके दरबारमें नेमनोंको दे दिया । इसी तरह योर भी कितने ही कवी छे खबर पाकर अपने बानके पास लीट याये, लेकिन उद्देगर सीर नेमन यही दोनों उज्बेक कवीले खानके कराची (बिपत-संपतके साथी) रहें।

वड़ा हो यादगारने प्राने उनुसका अन्छा नेतृत्व किया। उसके चार पुत्र हुये—बरका (बरेका), अबलेक, अमीनेक और अलक। १५वीं रादीका समय था, लेकिन अभी भी मंगोल भाषा बित्युल विस्मृत नहीं हुई थी, यह खानजादोंके नामसे पता लगता है। अमीन अरबी नहीं मंगोल-भाषाका शब्द है, जिसे अरबीमे जान, फारसीमें होश, और उज्बेकी तुर्कीमें तिन कहते हैं। "शैवानीनामा"में चारों पुत्रोंको बरका, अबलक, अबका और इलवानेक कहा गया है। बरका शरीरमें बहुत ही शक्ति-

शानी था । उसके रामयमे यवलरोर दश्ते-किपचकका सबसे शिवतशानी सान था । उसने १४५५ 5०मे वरकाके नेतृत्वमे एक रोना ब्याराके खान प्रव्हुल्लनीफके पुत्रकी मददके लिये भेजी । उज्लेक प्रपने सहयोगी बुखारियोसे झगड पड़े, श्रोर सोग्द इनाकेके गुटके मातको जटोगर लाहे लोट गये। युद्ध समय बाद दो नोगाई खानो मुसाबेग प्रोर कुजान मिर्जाके बीचमें लडाई हो गई। कुजारके जीतनेपर मुसाने बरकासे सहायता मागी--नोगाई-वश ज्यादा सम्माननीय समझा जाता था। वरकाने इस क्विपर महायता देती स्वीकर की, कि मेरा पिता पादगार खान बनाया जाये ग्रोर मुमा उसका प्रधान वेक (अगीर) बने । मुमाने स्वीकार विया । सफलताके बाद यादगारको सफेद नग्देके अपर उठाकर वाकायदा खान घोषित किया गया। यादगार खान प्रभियानपर चता। उसके हरावलका नायक मुसावेग था। जाडके दिन थे। जमीन वर्फी ढंकी थी। घाम-चारेका ठिकाना नहीं था। योटे द्वले होते गर्य ग्रोर रणद सतम हो गई। गाट चलने ही तात कहनेपर बरकाने उन्हार कर दिया । एव पहाडीपर नटकर देखा, तो ( उरुतउर्न ) के परे एक उपत्यकामें कृजाब मिजिके तरव दिलाई पडे। यरवाने त्रन्त प्राक्रमण कर दिया। कूजान पमडमर मारा गया, स्रोर उसके डेरे तुट तिये गये। बरका मुत्तानने कृजायकी लटकी मताई खानजादाके गाय व्याह किया। इस घटनाके बुछ ही समय बाद यादगार मर गया। प्रमुल्यैरकी मृत्यु भी इसरा पोडा ही पहले हुई थी। प्रवृत्येषकी मृत्युके नाद उसके उज्येक जहा-तहा बिखर गये। उज्येक नहावत हे-"'प्रगर तुम दरमनको म्रापने नापके घरकी भोर दाइने देखी, तो तुम्हे उसके गाथ होकर तटमे भागीदार बनना चाहिये।" वरका भता अनुत्थरके धन अरि शक्तिकी लुटमे क्यो पीछे रहता ?

कुछ सालो नाद प्रबुक्षेरक। पोत्र प्रसिद्ध विजेता गृहम्मद शैवानीका डेरा निम्न सिर-उनत्यकाम यरका सुत्तानके पास पढा था। उसने प्रपने प्रादिगयोको हाम दिया-"रातको घोडोपर चढकर जायो, यार सुर्गोदयके ननत वरकाके तम्युपर टुट पड़ो, दूगरी किसी नीजका ध्यान न करके सिर्फ उसको पकड लाम्रो।" बरका अपने तरपूर्म था। उसने वोडोके टापकी मावाज सुनी, मोर उसी समय कथेपर एक समुरी चोगा डालकर नगे पेर सम्कडेके जगलोमे घुस गया । वर्ष पडी हुई थी । एक सरकडने उसके पेरको घायरा कर दिया, लेकिन वह उसकी परवा न कर सिर-दरियाके किनारे जगने गले जन्ही सरकड़ोके घने जगतांगे खिगा रहा । ज्ञेनानी के सादगी इ रर-उसर गुळ-नाळ करने लगे, जिसपर उद्गुर कवीरोके एक ईनक (सरदार) ग्याने कह दिया, कि में ही वरका है। उमे पकड़ कर महम्गद बोबानीके पास ले गये। जेगानी बरकाको अच्छी तरह पहचानता था। उसने म्गासे पूछा, कि तुमने हुठ वया कहा । इसपर भृगाने जवाब दिया-"भी उसका नहुत नमक खाया है। में उसकी विपत्ति-सपत्तिमें साथी रहा ह। मेने गोचा, यदि में उसका पीछा बारने रालोमेरी गुद्धको इस तरह फमा रवण्, तो उसे भागनेका प्रच्छा गोका मिलेगा। बाकी, श्रव जो तुम्हारी मर्जी हो, गेरे साथ करो।" शेबानीने प्रसन्न हो उसे इनाम दकर छोड दिया। उधर सैवानीके ग्रुख श्रादमी जुनरो पता पा बरकाको पणड लाये। श्रेतानीने उसे गार टाला, श्रोर उनके श्रितिरको लुट लिया । यरकाकी निधवा खातून प्रवृल्खेरके द्विनीय पुत्र खोजा मुहम्मद सुल्तानकी बीबी बनी । उसे पहले ही गर्भ था, जिससे जानीवेग (अञ्चलता गानका दादा) पेदा हुमा। बरकाके पहले हीके दो पुत्र उलबर्म प्रोर बलनर्स थे, जिनमे बलबर्स दोनां परोसे लुज था। इन्ही दोनों भाइयोगेसे एक इलवर्गको हुशामुहीनने वेसिरकी गहीपर बैठाया।

राजाविल-- बरका-वशी खीवा-खान निम्न प्रकार हुये--

- १. इलबर्ग, बरका-पुत्र
- २. मुल्तान हाजी, बलवर्स-पुत्र
- ३. हसनकुल्ली, अबलेक-पुत्र
- ४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र
- बुजुगा, भ्रमीनेक-पुत्र
- ६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र

१प्र१५ ई०

| છ.  | काल, ग्रमीनेक-पुत                 | 38-3 <i>6</i> 78 | \$0 |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----|
|     | स्रक्तार्ड, स्रमीनेक-पुत्र        | १५४६             | 1)  |
| ٤.  | दोस्त, बुजुगा-पुत्र               | १५५६             | ";  |
| 20. | हाजी मृहम्मद, ग्रकनाई-पुत्र       | १५५६–१६०२        | 31  |
| ११. | ग्ररव मुहम्मद, हाजी मुहम्मद-पुत्र | १६०२–२१          | 11  |
| १२. | इमफिन्दियार, अरव-पुत्र            | १६२२-४२          | "   |
| १३. | भ्रवुल्गाजी, भ्ररब-पुत्र          | 8683-63          | "   |
| १४. | मनुशा, मबुरगाजी-पुत्र             | <b>१</b> ६६३—६६  | 11  |
| १५. | एरेग, ग्रनुजा-गुत्र               | १६८६-८७          | 37  |
| १६. | <b>गाह</b> नियांज                 | १६=७-१७०२        | "   |
| १७. | यरब मुहम्मद, अनुगा-पुत्र          | १७०२             | 11  |
| १८, | हाजी मृहम्मद, अनुशा-पुत           | 8,868            | 11  |
|     |                                   |                  |     |



#### १. इलबर्स, बरका-पुत्र (१५१५ ई०)

इलवर्सको जुलाकर इधर छिपा रक्या गया और उधर पड्यंत्रियोंने घणास्पद शिया ईरानियोंके ऊपर श्राक्रमण करके उन्हें सार टाला, केवल एक ईरानी भागकर जान बचा पाया। दूसरे दिन ईरानी राज्यनालके महलमें लाकर इलार्म हो खान घोषिन किया गया। अज्ञेक खोर सरत (फारमीभाषी) दोनों ही सुन्नी होनेसे शियोंके साथ घुणा करने थे। उन्होंने इस समय वडा उत्सव मनाया। इसके बाद यंगी शहर और तेरमेकने भी इलबर्मकी मेनाके सामने शिर झकाया। इलबर्मने प्रपने भाई बलबर्सकी "विल-किच"की उपाधि दे यंगी शहरका शासक बनाया। उरगंजमें ग्रभी ईरानी राज्यपाल मृत्तानकृत्ली श्ररव शासन कर रहा था, लेकिन तीन ही महीने बाद इलबर्मने सुल्तानकुल्लीको भी महलमें पकड़कर सभी नौकरोंके साथ मार डाला। हजारास्य ग्रीर खीयाकी छावनियोंने वहाके सरतोंसे राय पछी. तो उन्होंने रहनेके लिये जोर दिया। दश्तेकियचकसे मब इत्यर्पने मगई-वंशोंको बलाया ग्रोर बढे उडगुरकी वात नहीं मानी--"उज्येकोंमें बादशाहकी गहिमा यपने स्रवीनोंके प्रेमनर निर्भर करती है।" यादगारके सभी पुत्र मर चुने थे, किन्तु प्रबलेक खानका एक पुत्र श्रोर प्रमीतेक खानके छ पुत्र श्रपने परिवारों ग्रीर श्रोर्द्के साथ ग्राकर उरगंजमे वस गये। इलवर्ष स्वयं वेजिरमें रहता था। उसके भाई-बंधोंने खीव। स्रोर हजारास्पको इतना लूटा प्रौर बरबाद किया, कि इन सहरोंको स्रौर कातको भी ईरानी छोड़ गये। १४२३ ई०में शाह इस्माईल मर चुका था। खुरासान पर्वतथेणीके उत्तरवाक्ष महीने ग्रोर देरूननक उसके शभी राज्यपाल ग्रपने स्थानोंको छोउकर भाग गये। उज्येकोंके लिये खुरा-सानियों और तुर्कमानांके ऊपर लुटके अभियान करनेकी छुट भिल गई। इन प्रभियानों में लंज बलबर्म रथपर चढ़कर अगुवा बनता था। किजिल-बासोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें इलबर्सके सात पुत्र गाजी (धर्मयोद्धा) कहलाये।

#### २. सुल्तान हाजी, बलवर्स-पुत्र

इलावर्गके मरनेगर दोनों भाइयोंके पुत्रोंसे सबसे बड़ा सुल्तान हाजी गद्दीपर बँठा, किन्तु राज्यकी सारी जावत उसके चेनरे भाई सुल्तान गाजीके हायमे रही । सुल्तान गाजी बहुत ही धनी ग्रीर स्वेच्छाचारी था। एक साल राज्य करनेके बाद सुल्तान हाजी मर गया, श्रीर उसके बाद यादगार-बंशकी ज्येष्ट्याम संतान होनेसे हमनकुल्लीको खान बनाया गया।

#### ३. हसनकुल्ली, अबलेक-पुत्र

उरगजको इसने अगनी राजवानी बनाया। इलबर्स और ध्रवानेकके पुत्रोंने इसके ऊपर आक्रमण किया, ओर मुहासिरेके कारण उरगंजमें भुष्मरी शुरू हो गई। चार महीने बाद उसने आत्म-समर्पण किया। हसनकुल्लीपर अगयनाईके विवका दोप लगाया गया था, जिसके लिये उसके ज्येष्ठ पुत्र बलाल सुल्लानको मारकर बदला लिया गया। हसनकी विववा और दूसरे पुत्र समरकंद भेज दिये गये।

#### ४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र

श्रमीनेक (श्रवानेक) का पुत्र सोफियान उरगंजमें खान बना । खानजादोंमें रियासतोंका फिरसे वितरण किया गया, जिसमें बरका सुक्तानके पौत्रोंको वेजिर, यंगीशहर, तेरसेक, देखन, खुरासान श्रीर मंगिशलक तुर्कमान मिले । अवानेक खानके चार पुत्रोंको खीवा, हजारास्प, कात, बलदुमाज, नीकीची सूत्रुई (नदी-तटका इलाका), बगाबाद, निसा, अबीबद, चिहारदेः, मेहीनेः, जेजेः तागबुई (पहाड़ी इलाका), श्रीर साथ ही श्राम्, बलखान श्रीर देहिस्तानके तुर्कमान भी मिले । उस समय अबुल्गाजीके अनुसार वक्षु नदी बलखानमें कास्पियन सगुद्रमें गिरती थी, श्रीर श्राजकल जहां विकराल रेगिस्तान खड़ा है, वहां बहुतरो समृद्ध ग्राम श्रीर नगर बसे हुये थे । पांच शताब्दियों बाद, श्रव फिर कास्पियन समुद्रकी श्रीर वक्षुकी एक धारा मनुष्योंके हाथोंद्वारा मोड़ी जा रही है, जिसके कारण फिर इस मृत भूमिमें जीवन संचार होनेवाला है । बलखानके नजदीक रहनेवाले इरसारी तुर्कमानोंने कुछ

Mara

समयतक गोफियानकों कर दिया, इसके बाद गानकी प्रोरमें कर उगाहने के विये जब गादमी भे ने गये, तो उन्ह इन घुमन्तुप्राने बार उत्तर । इसकर साफियान एक बड़ो राना के इरलारियों ता ए लेगो प्रुत्सानके पन्धित है। इसक प्राक्षण करक तूट-मार करते बहुतमें रती-पन्चा प्रोर गम्पिता। प्रपन्त साथ के क्या। उप गमय ितने ही तुर्कमानोते प्-तटकों निर्जन ति (ए ठटों) में शरण पी भी। उन्हें चारा प्रारमें घेर निया गया, जिसके कारण बहुतमें प्याम के नारे मर गये। प्रवाप क-गुन प्रगता का उन्हों निर्मन दिया, कि हम तुम्हारी मनानके मदा भात रहेगे। प्रगताईन बीचम प्रकार प्रत्येक मारे गये पर-उगाह करे निवे नजार भेड प्रयीत् कुल चालीग हजार भेड ब देने पर समझीता करा दिया। इरलारियोंन सो तह हजार, ख्रासानों मलिरियोंन मोलह सां, प्रार ते के-सारिक-यामूल—एन तीग का निर्मे प्राट हजार भेड़ दी। कुछ समय बाद तुर्कमानोकी जनगणना करके उनके उगर निम्ल प्रार कर लगान हा निश्चय हुग्रा—

इनजकी सन्तर (भीतरी मरा्र) १६०००, तथा उसके ऊपर १६०० खानकी रसार्क विमे। 28000 मोर हसन कवीनाः म्रोर 600 संग्वाजी (भीतरी मन्र) 2200 22000 ग्रार गाननाग इन तीनो प्रज्ञ-तट मसी १५४ क्योग्सका अपनी उपन ग्रदक्ती (खिजिर) यार भेजमसे कुछ कर प्रोर यवाला (गालिक) भी वन प्रती तीवजी

साफियानके गरनपर लीवा उसके पुत्राको स्वोरिजके रूपमां भना।

# ५. बुजुगा, अमीनेक-पुत्र

भार्का स्थान जिस वक्त वृजुगाने लिया, उग वयन वृताराके उरेदुल्ला खान योर र्शनी शाह तहमास्पके बीचमे नवर्ष हो रहा था। बारिज्यी भा ६गी फायदा उटालेके लिये पीत-कृतकीत का लोजन्द ग्रोर प्रस्पेराई (अप्तानादके समीप) पर ट्ट पड़े। जाह तहमास्पके कार परिनगी उसमान भाली तुर्क भी प्रहार कर रहे थे। द्रम्तोमे फूट डालने के निर्ये वाह तत्माराने द्रिज्नीम् गानके खूनसे मान जोउने किये बुजुगा पानसे पुत्री मागो। पानने अपनी पुत्री न होतें। प्रमान भागे न । साफियान पानको पुत्री प्राइवाको देना चाहा। विवाहतत्र लिप्यवाने के लिय जाकीका। सार्व आविग सुत्तान गया। जाहने उसका कजवीन में सागत-मत्कार किया प्रोर बोजन्द-वाहर (उरान) हो उस जागीर में दिया। उसने मोनेके ना डले, चादीके नो इले, प्रबद्धी जानिके सुम्बज्जित नो वाज, रामिक क्ष्य मोनेके काम किय नो तम्बू तथा समुचित कालीन प्रोर तकिये, एक हजार थान रेजम, प्रावि वृज्या खानके लिये भी भेट भेजे। इसके फलस्तका कुछ समयके पिये खारेज्यी उसकी प्रमु स्थान किया प्रावि उसकी प्रमु खानके लिये भी भेट भेजे। इसके फलस्तका कुछ समयके पिये खारेज्यी उसकी प्रमु सीमापर लूट-मार बन्द कर दी। काफी दिनीतक राज्य करनेके वाद बुजुगा सर प्रधा थार उसकी प्रमु उसकी प्रमु अवनंक खान बना।

#### ६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र

बुजगाके नीनो पुत्रो दोस्त मुहम्मद, ईस मुहम्मद श्रोर बक्षममेरी पहले दानोको कानकी जागीर मिली। श्रवानेककी दो बीबिया मगीत कबीलेकी थी, श्रीर एक दासी थी। दासीग उसका पुत्र दोन मुहम्मद हुआ, जो लडकपनसे ही युद्धके खेल खेला करता था। उस सगय प्रस्त्राबादके पामका दलाका उरगजके उज्बेकोंके हाथमें था। दीन मुहम्मद वीस सालका हो गया। उसने इस इलाकेको प्रपने लिये मांगा। न देनेपर उसने चालीस महायकोंके साथ जाकर एक तुर्कमान बेक (रारदार) के ऊटो शार में डोको तूट लिया। तुर्कमान बेकने अपने स्वामी मुहम्मद गाजी सुल्तान इलवर्स-गुत्रको एसकी खबर दी। मुहम्मद गाजीकी बहिनकी बादी हाल हीमे प्रवानेक खानसे हुई थी। उराने छापा मारकर दीन मुहम्मदको पकड़, लूटे मालको छीन, कुछ दिनों बंदी रख उसे हाथ पैर बाधके घाड़ेपर सवार करके बापके

पास भेज दिया। ठेकिन दीन् (दीन मुहम्मद) ऐसा-प्रैसा शप्दमी नही था। उनके लिये उसके साथी प्रपना खून-पर्मीना एक करने के लिये तैयार थे। उन्हान रासे हीये दोन् को छुड़ा लिया। दोन्ने वाप प्रोर सोतेनी गा ताथाज पुराको झुड़ी चिट्ठी लिखा, कि तमगाजको बहिन बहुन बीकार है। बहिन प्रोर बहनोईको निट्ठी पाकर मुह पद पानी प्राया, तो पता लगा, विट्ठी जानि में। बहिनने भाईको बहुन सावधान कर दिया। इयो समय दीन् के आविधाने हैं रिको प्राहट मुन कर मुहम्मद गाजी प्रस्तवलमें रविधान कर दिया। इयो समय दीन् के आविधाने उसे पकत निया और उसकी गर्दन काट दी। यह खबर वेजिएमे भई। निहत मुन्तानके भाई मुन्तान गाजीरो मिलने प्रती मुन्तान गया था। उसने भाईके वनका गुरसा अली मुन्तानको गारकर निकाला—"प्रनात नदला खून" घुमन्तू कबीलोंका एक सर्वोपिर विधान है। इलवर्गका प्रोर्दू र्वाजरमे रहता था प्रोर प्रतानेक का शोर्दू उरगजमे। खानने प्राने किशिलेयोंको मना किया, लेकिन वह प्रती मुन्तान है खाना नदला लेके लिये प्रीर थे। दोनो का किश-मिश्शलकके छारगर प्रवर्शन वह प्रती मुन्तान है खाना नदला लेके लिये प्रीर थे। दोनो का किश-मिश्शलकके छारगर प्रवर्शन चुमकदमे युद्ध हुपा, जिसमे प्रवानेककी जीत हुई। इलवर्शके खानदानको निरक्त सामानको तूट लिया गया। मुन्तानको ने ता उत्तर्श तूने प्राने लडको प्रोर ताडिकयंको गया नुखारा जानेके निये च्रीत दी गई, जावर बलवर्श पुल्तानका भी परितार पहरेशे ही रहताथा। प्रव नुखारा जानेके तिये च्रीत खानके लव्कोंका था। सान पाने विधे उरगज रख बाको अने बेटे-पो। मे नाड दिया। दीन मुहम्मदको स्वता गाजी। स्वा देव्य इलाका मिला। सिला

ुल्लान गाजीके दो पुत्र उमर गाजी प्रोर शंर गाजी बुवारागे रहने लगे थे। उमरने बापके खूनका बदता लेनेके लिये अनेबुल्ला खानरी रोनिक सहायता के अवानेकार प्राप्तमण किया, श्रीर उसे मारकर पितृ-ऋण चुकानेंगे सफल हुआ।

इय प्रापानिक बाद भी देलन का इलाका दोन मुहम्मदके हाजमे रहा, जहा अवाने क्वे दो बेट भी ख्वारेजमी भागकर आगये थे। दीन मुहम्मदने खिजिर कवी के की शाखा अइकालोंके बेक (सरदार) को मैनिक सहायता देनेके बढिं तरल्न (राजकुगार) की पदवी और सेनामे वामपक्षमं स्थान पानेका सम्मान प्रदान किया, नथा अवकालियों को उठो कोमें भिने जानेका प्रलोभन दे आती और कर लिया। इस प्रकार एक हजार अवकाली सैनिक मिले। तीन हजार और सेनिकोंको जमाकर दीन मुहम्मदने खोवापर चढ़ाई कर दी, और बुखारासे आई उभे दुल्लाकी सेना को हराकर १५३६ ई०के आसपास परिवारकी एठी लक्ष्मीको मना लिया।

# ७. काल, अमीनेक-पुत्र (१५३९-४६ ई०)

लेकिन ख्वारेज्मका खान अब भी अवानेकका भाई काल खान हुया, जिसने मात वर्षतक शासन किया। उसके समयमें ख्वारेज्म कितना धनधान्यपूर्णथा, वह इस कहात्रनमें सिद्ध है—"काले खानने गद्दी पकड़ी, एक पैसेमें रोटी तगरी।"

# ८. अकताई खान, अमीनेक-पुत्र (१५४६ ई०)

नयं नानने वेजिरको ग्रपनी राजनानी बनाया। काल खानके पुत्रोंको कात नगरकी, उभी तरह सोफियार खानके पुत्रों यूनस योर पहलवान-पुल्लोको मो जागीर मिर्ती थी। लेकिन, बुजुग खान, अवानेक खान और अकताई खानके बेटोंने मिलकर ग्रपने इन सम्भियोंको भगा दिया और वह बुखारामें शरण लेनेके लिये मजबूर हुये। छिने हुये इजाकेकी बांटमें ययानेक खानके पुत्र भ्रली सुल्तानको देखन दिया गया, उसके भाई महमूदको उरगंज, हाजिमको बगावाद, दीन मुहम्मदको निसा और अबीबर्द, और बुजुगाके दोनों पुत्रों ईम और दोस्तको खोवा-हजारास्य मिले। सोफिगानके पुत्र यूनसने नोगाइगाक प्रसिद्ध सुल्तान इस्माईलकी लड़कीसे ब्याह किया। वह अपने चालीस भनुवरोके साथ बुखारा जा रहा था। तुत्रक उस सगय निर्जन या और लोग उरगंजके पास डेरा डाले हुये थे। इसी समय यूनसकी श्रपने पूर्वजोंकी सम्मित्तको लौटानेका ख्याल ग्राथा, और रातमें अपने साथियोंके साथ महलमें घुसकर उसने राज्यपाल सरी मुहुम्मद सुल्तानको पकड़ पहुरेमें सकताई खानके पास बेजिरमें भेज दिया। गैनिक स्रोर नागरिक महण्दसे परेकान थे, इमलिए उन्होंने सूनसमा स्वागत करते हुए उमे खान भोविन कर दिया। अकनाई सेना लेकर स्राया, लेकिन उसे हारकर आगता पड़ा। सूनस स्रार सकनाईको पुनी है वेदे काणिम मुल्यासने पीछा करके नामको पकन्तर उत्पाद लेका चुनके सकनाईको हम तरह गार डाला, कि उपके सरीरपर कोई धावका चिह्न नहीं दिखाई पड़ता था—माल्म पड़ता था, जैसे वह स्तागाविक मृत्युंभ मरा हो। निहनकी लाजको उसके परिवारके गास बेचिरमें भेज दिया गया। मृत खानके पुत्रोंने बदला लेनके लिये उरगंजगर चहाई की, शोर बूननको बुबारा भाग जाना पड़ा, लेकिन किसी अनुवरने खिये हुमें काणिम मुल्यानको पकड़ा दिना। उरगंज बाबुमोंके हाथमें गया, और कारिम कल्य कर दिया गया। गोफियान खान और काल खामके बंगका उच्छेड हो गया और स्वाने क खानके लड़े खुरगान भाग गर्थ। फिर बंदबारा हुसा, सकताई खान है पश्चिरको वेजिर धोर उरगंज मिले, सोर बुनगा सानने पुत्रों ईस, दांस्त शोर बहमको सीवा, हजारास्त प्रोर कातके इलाये।

# ९. दोस्त खान, तुजुगा-पुत्र (१५५६ ई०)

दोस्त बहे ही नरम स्म मानका आदमो था। मार्ट ईसने उत्यंज मांगा, और अपने लिये सिर्फ खीवा-को रखनेके लिये कहा। दोस्तके देनेपर भी हाजिमो इत्कार कर दिया। इमपर ईसने हाजिमको यहांसे हटानेके लिये हमला कर दिया। सात दिनतक मुत्तिसा करतेपर भी सफाता नहीं गिली। इसपर खिमियाकर उमने उद्देश और नेमन कवीलेके आदिमियोंको छोड़ वाकी सभी गंवियोंको बही निष्ठुरतारो मार डाला, और फिर खीवा जांकर दन कबीलोंक उन्वेकांको बहांस भगाकर उनका स्थान दुरुगन कविलेकां दे दिया। कुछ समय बाद १४५६ ई०में वह फिर उर्गजपर नहां, और सात दिनके असफल मुहासिरेके बाद धोखेंसे सरतोंके मुहल्लोमें घुम गया। अकतार्का पृथ नेमन उद्देश कवीलेवालंकि साथ बेजिरकी योर हट गया। कुछ समय बाद हाजिम मुहम्मको अपने भाइयों तथा अवानेक-पुत्र अती सुल्तान एवं दीन मुहम्मक-पुत्र अवुल्सुल्तानकी सहागतारो उरगंजपर आकमण विया। चार महोनेके मुहासिरेके बाद किला तोड़नेके लिये आकाण करने समय ईम सुल्तान मारा गया। कुछ सैनिकोंने खीवामें जा दोस्त सुहम्मदको भी मार डाला। ईसके दो लड़के यहारी भागकर बुखारा जा वहीं मरे। खीवा-राजवंशमें राजपरिवारोंका कल्लेशम और उन्छेक आम बात थी। अब बुजुमा खानका वंश समाप्त हो गया। यह घटना १६५ हि० (२४ ४ १५५७-१४ १४ १४५० की है।

# १०. हाजी मुहम्मद, हाजिम, अकताई-पुत्र (१५५६-१६०२ ई०)

हाजिम अकबरका समकालीन था। खान चोधित होने समय इसकी उमर उन्तालीस सालकी थी। इसने वेजिरको अपनी राजवानी बनाया, और अली मुल्तानको उरणंज, हजारास्य एथा कात मिले। हाजिमके माई महमूचको आवा खीवा, उलुग-तूबे-ताज्ञ-कूनिज्ञके तुर्कमान, पुरारे भाई तेमूरको आवा खीवा मिला। दीन मुहम्मदके पोते नृर मुहम्मदके इलाके मेवीपर हमला किया करने थे। दीन मुहम्मदको निसा और अबीवर्द मिला था, यह हम बतला आये है, जहांसे वह बराबर ईरान के शियोंपर जहाद किया करता था। शाह तहमास्पने सेना मेजकर अवीवर्दको छीन लिया। दीन मुहम्मद इसपर सीधे कजबीन चला गया। वह साहसका मुतला था। शत्रुके हाथ मारे जानेका उसे कोई डर नहीं था। फिर शाहकी जाली चिट्ठी लाकर उसने अबीवर्दको खाली करवा लिया। फिर एक-एक करके किजिल-वास (शिया) बादबाहके अनुयायियोंको मारा। तहमास्प उसे वंड देनेके लिये आया, तो दीन मुहम्मदने चालीस-पचास आदिमयोंके साथ सीधे शाहके पास जा उसके सास को चूमा। शाहने अपना एक हाथ उसकी गर्दनपर और दूसरा हाथ छातीपर रखकर देखा, उसकी सांस बिटकुल स्वामविक-को चल रही है। इसपर उसने आदवर्ष करते हुने कहा—"जरूर यह (हृदय) परवरको है।"

फिर दीन् के तस्मानमें जाहने एक नहीं दानन की प्रार क्षमा करके प्रजीनहें भी उसे प्रदान कर दिया। बुनाराके खान उपेहुलाने गेवंमें योलुम वीको रामा राज्यपाल नियुत्त किया था। लोगोने विद्रोह कर दिया, इसपर तीस हजार सेना छेकर उनैदुन्ता प्राया। योलुमने दीन सुहम्मद से मदद मागी। दीन मुहम्मद प्रपने सवारों के साथ उप जगह पहुचा, जहापर मुरगाय नदी बालुका-राजिमें प्रन्तर्थान हो जाति। उपने पपने सवारों को दोना बगलों में वृक्षकी डानिया वावकर धोरे-धीरे चलनेके नियं कहा। धूलसे प्राममान छा गया। बुनारी सेना उसे दगकर डर गई। एक प्रोरसे दीन मुहम्मद की भारी सेना पार दूपरी नरफ पोतुमकी फोज, दोनों के बीवम पडकर मरनेकी जगह बुलारियोन पर लोट जाना ही अनिक पसन्द किया। दीन पुहम्मदने इस पकार मेर्बंपर प्रधिकार करके अपनेको बहाका खान पोषित किया, प्रोर गही रहो चानीस वर्षकी उसरगे ६६०हि० (१८ १४ १५ ६०) में मरा। उसने प्रपने हि। य पुन प्रभुल मुहम्मद को ब्राना कलखान (युतराज) बनाया था, जा उनके बाद भेवेंको गदीपर बेठा।

एक समय अपूत गुहामद हे पुर जलातने खुरामानपर आक्रमण किया। प्रतिरोवके लिये ईरानियोने माहदमें सेना जमा की। दोनो स्रोरफी सेनास्रोम लडाई हुई, जितमें स्रपने दम हजार उज्लेकोके साथ जलाल मारा गया। त्रांत मुहम्मदको ग्राने इकलोने पुत्रके मारे जाने हा भारी सदमा हुना, जिसका इनाज हकीपोने दूसरा पुत्र पान्त करना वतलाया। मेर्वती एक लोली (डोम या रोगनी) स्त्री ती जिंह तम्पुरिन जजा फोर वित्र सी चार जीविका कमाती थी। उसने ब्याह भती किया था, किन्त उसके पास चार सातका लडका था। उसी लडकेको नाकर घोषित कर विया गया कि, यह प्रान्त गुरुम्मदका लडका है। प्रमुल गुरुमदने उसका नाम न्र मुहम्मद रखा। यही नूर गुहमाद श्रीहारे मरने हे बाद भेवते गहोपर तैठा। किनने ही सालो बाद हाजिमके पत्रोने यह कहते हुये असगर प्राक्रगण किया-"हम लोजी (बरया) के लडक को नहीं मान सको।" उमपरन्र गुहम्मदो तुमारानानाके पास सदेश मेजा-"म तुम्हारी ग्रोरसे राज्यपाल होनेके लिये तेगार हु।" प्रव्हल्ला खानने प्राप्तर भेर्यको तो ले लिया, लेकिन साथ ही नुर मुहम्मदको म्रगठा दिखला दिया। नुर प्रव उरगजमे हाजिमकी सरणमे गया। स्रताने ग्रन्थ भूली सल्लानको उरगज-हजारास्य-कानके प्रतिरिक्त निया, भाविद प्रोर तागबुई भी निले थे। वहाने नह बसन प्रोर गर्मियोमे तरावर खुरासानपर आक्रमण करके पील हु कि की, तरशीज, तरमेन, जाम और लारकारगे लट-मार मनाया करता था। अती सुल्तानसे नुर मुहम्मदमे जुरजान, जार्जरून, कराइलु श्रोर ग्रह्मा-बादको जीत लिया। स्रब उसके पास वालीस हजार सेना थी। यह स्पने प्रत्ये ह उन्नेक हो प्रतिनर्व सोलह भें देता था, जिसके लिये तुर्कमानीसे कुछ कर लेगा, कुछ ईरान ही लुडनेसे, प्रोर एक पचमास भाग अपने पाससे भी देता था। एक बार उपने ईरानियोकी पहर हजार सेना ही हराकर पांच हजार घोडे पकडे थे। ईरानको इन्ही चढाइयोंभे ६७६ हि० (२६ VI १४६८-१७ V१५६६ ई०) मे अली सुल्तानके मारे जानेके बाद उसका पुत्र सजर निसागे उनका उत्तराधिकारी हुआ, किन्तू परचीस वर्षकी म्रायमे ही निस्पतान मर गया। मली सुल्तानके गरनेपर हाजिम खानने वेजिरको माने भाई मुहम्मद स्रतानका ये दिया और स्वय जाकर उरगजगे रहने लगा। तुर्जीके सुन्तान-- यो मुन्नियोंका खलीका भी था---का दूत मिलकर शियोपर हमला करनेकी प्रेरणा देनेके लिये हिन्दुरतान गया था। अब वह उसी वातके लियं वृशारा भाषा। ब्रायासी वह उरगज ग्रीर मिगशनकके रास्ने जब लोट रहा था, उसी समय हाजिमके पुत्र मुहम्मद इवाहीमने उरगजमे उसे लूट लिया भीर मुक्किलो यात्रा भरके लिये थोड़ासा पैसा छोड़ विया। बुखाराका खान मब्दुहला इरापर नाराज हो गया। उधर कास्गियनके पश्चिमी तटका इलाका शिरवान तुर्कीके मुत्तानके हाथमे था। अन्तवेंदके व्यापरियोंको उरगजमे ग्रागे मगिज्ञलक पहुंच जहाजसे कास्पियन पार कर विरवानके रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी, नयों कि कास्पियनका दक्षिणी तट शियों के हायमें था, जहां सूत्री ज्यापारियों के जान-मालकी खैरियत नहीं थी। उक्त घटनासे एक साल पहले हाजी किरतास एक वह कारवा भीर मनकाके तीर्थयात्रियोंके साथ उरगज पहुचा। उसे भी पुलाव सुल्तानके पुत्र बाबा सुल्तानने लूटकर

1 - 2

बुखाराकी ओर खदेड दिया। नुर महम्मदने गेर्वको लेकर प्रव्हुल्लाके मनोरलको ग्रमफल कर दिया था, इसलिये प्रव्हुल्लाने वही तैयारी की। हाजिम लान अपने उठाकोंपर विश्वास गही करता था। वह ग्रपने पुत्र महम्मद इताहीगके हाथमें उरगजको छोड़ प्रपने दूसरे पुत्र अरव मृहम्मद सुल्तानकी जागीरमे बेकन चला गया। तुखारी तेनाके प्रानेपर ख्वारेजमी-उच्चेक खीवा और टजारास्प आदि नगरोंको छोड़ वेजिर के भाग गये।

खीवासे निकला दो हजार परिवारोंका विज्ञाल गिरोह कियी उत्सवके जलूपकी तरह मालूम होता था। पानीसे खड़ा होनेमें उन्हें साधा दिन तमा था। उन्होने सपनी माड़ियोपर घरकी मुर्गियों, वटाइयों मोर सभी चीजोंको लटका रक्या था। बुलारी सेनाने खीवापर मितकार कर गागरिकां-के साथ मित्रतातूर्ण घोषणा करके वेजिरका रास्ता पकड़ा । रास्तेमं उसने पुलाद सुल्तानके भनुचरोको तिनर-विनर करते हुये उनका सामान लूट लिया। वेजिरमें भ्रागसमें फूट थी, इगिलियं वह गत्रुगे केंसे मुकाबिता करते ? एक गामतक नगरका मुहागिरा रहा। बुलारी अब्दुल्ला खानने मांग की थी--"म केवल बाबा सुन्तानको दड देनेके लिये आया हूं, तुम मेरे पास निर्भय पाने प्राक्षी।" खान स्वयं ग्रटदुल्लाके जिविरमे चला गया, श्रोर इस प्रकार श्रापसी फूटके कारण नारा ख्वारेउम विना एक भी प्रहारके अब्दुल्लाके हाथमें चला गया। अब्दुल्ला वहांके भिन्न-भिन्न शहरोंमें अगने राज्यपाल नियुक्त करके १००२ हि० (१७ IX१५६३-१८ VIII १५६४ ई०) में बुखारा लोट गया । पीछे श्रपनी श्रपथकी कोई पर्वा न करके श्रव्दुल्लाने बीम-बाईम राजनुमारीको अनसूमें खुवाकर मरना दिया भ्रोर लोगोंके ऊर भारी कर लगाया । हाजिम खान अगने बचे-खुवे सुल्तानोंके साथ भागकर शाह ग्रब्बाम I के पास चला गया, ग्रीर उसका पुत्र मुईउनिच मुहम्गद ग्रंगने दो पुत्रोक्ते साथ काफिर नियोंके पास जाना पसंद न कर तुर्कीमें नरणार्थी हुया । इस रामय प्रब्द्रन्ताका खूनखार पुत्र बलखका राज्यपाल यञ्चल मोमिन मफावियों (ईरानियों) से लड़ रहा था। स्वारेजममें सेना कम रह गई थी, यह खबर पाकर हाजिमके पुत्र अरव पुहुग्मदने चुपचाप अस्त्रानाद है लिये प्रस्थान कर दिया। पीछे हार्गिम भी भ्रापहचा। तुर्कमान मदद करनेके लिये तैयार ही थे। इस प्रकार ग्ररव मुहम्मदने २००४ हि० (६ XI १५६६-२७ V11१५६६ ई०) में कई शहरोंको ले जिया । लेकिन जब अब्दुल्लाने भारी सेना भेजी, ती दू-मन तितर-बितर हो गये। हाजिम अस्त्राबाद होने शाहके दरवारमें पहुंचा । अब्दुल्लाको बात्रा मुल्तानसे मुकाबिला करनेके लिये हजारास्पाता चार मासतक मुद्दासिरा करना पड़ा। अन्तमें बाबा सुल्तान पकड़कर मारा गया प्रीर स्वारेज्यपर फिर वखाराका शासन स्थापित हो गया।

१००५ हि० (२५ VIII १५६६-१६ VII १५६७ ई०)में अब्दुल्लाके मरतेवर शाहने रवपं सेना लेकर बोस्तामपर चढ़ाई की, और हाजिम तथा उसके पुन अरब मुहम्मदको ख्वारंजम जाने हे लिसे आदेश दिया। हाजिम उस ममय पंद्रह आदिमियोंके साथ कुरेन पहारती एक ने हे कि मिलेके डिरेमें था। अब्दुल्लाके बाद उसके उत्तराधिकारी अब्दुल्ल मोमिनके भी करलकी खबर मुन हर यह गाठ दितमें चलकर उरगंज पहुंच गया, और उसका शासन फिरमे स्वारेजमार स्थापित हो। गथा। उसने अपने पुत्र अरब मुहम्मदको खीबा और कात दिया, पोत्र इसकिन्द्रधारको हजारास्य, और अपने लिये उरगंज तथा वेजिरको रक्खा। जिन उज्वेकोंको जबदंस्ती युखारा ले जागा गया था, बह भी लीट आये। इसी समय नूर मुहम्मद भी ईरानसे अपनी पुरानी जागीरमें लोट आया था। नूर मुहम्मद उज्वेकोंको सताता और तुर्कमानों तथा सरतोंका पक्षपात करता था। यह लबर सुन शाह अब्बासने एक मासके मुहासिरेके बाद मेर्बको उससे छीन लिया। अबीवर्द, निसा आर देखन भी शाहके हाथमें चले गये, जहांपर उसने अपने राज्यपाल नियुवत किये। नूर मुहम्मदको वह पकड़कर अपने साथ ईरान ले गया, जहां वह बन्दीखानेमें मरा।

<sup>\*</sup> बर्तात्विक अनुसार इसका व्वसावशेष उस्तर्ज्यकी अधित्यकामें विकक नजदीयका देवविसकेन हैं, अथवा कुन्या-उरगंजके विक्षण-पश्चिम २४ मीलपर अवस्थित शेरवानका व्वसावशेष हैं, जो वसु-कास्पियन नहरके बननेकी प्रशिक्षामें सोया हुआ है।

हाजिम मुहम्मद १०११ हि॰ (२१ VI १६०२-१२ V १६०३ ई०) में मरा।

कोन्जिनानकी वात्रा-- ठाजिंग महम्मदके शासनकालमें अंग्रेज व्यापारी जेन्जिन्सन खीवासे गजरा था। उनके यात्रा-विवरणमे उस समय की बहुतसी बातोंपर प्रकाश पड़ना है। जेन्किन्यनने १३ प्रप्रेल १५५८ ई०को अपने मालके साथ मास्को छोडा ग्रोर १४ जुलाईको वह ग्रस्त्राखान पहचा। प्रथने गालो ढोनेके लिये वहां उसने बनी-बनाई नाव लरीदी, ग्रोर कास्मियन समद्रके उत्तरी तटसे होते यायिक (उराल) ग्रोर यम्बा निदयोंके मुहानोंको बाई ग्रोर छोडो वह २७ शगस्तको मगिरानकमं उतरा। उसके साथ योर भी कितने ही ईरानी तथा तारतार व्यापारी ग्रपनी नावोंगें वल रहे थे । पंगिशल एके राज्यपालने ऊंटोंगा इन्तिजाम कर दिया। यह कहने मो ग्रयव्यकता नहीं, कि उसे काफी भेंट-पूजा देनी पड़ी । जेन्किन्सन यत्र श्रपता माल ले स्थत-मार्गेस बेजिर पहचा। वह जिखता है--नोग वड़े नोवनेवाले हैं। मुक्ते प्रत्येक ऊंटके लिये तीन कमी चमडे धीर चार लवाडी के वर्त्तन देने पड़े, राज्यपालको अलग नौ चमड़े स्रोर चोदह दूसरी चीजें भेंट देनी पड़ीं। जिस कारवांमें जेक्किन्सन चल रहा था, उसमें हजार ऊंट थे। पांच दिनकी यात्राके बाद वह गंगिशलको उस इलाकेपर पहुंचा, जिसपर तेगूर सुल्नानका अतिकार था। स्रानाने बड़ा ग्रन्का बर्ताव किया प्रोर जेन्किन्सनको मांस ग्रोर घोडीका दुध दिया। उसने उससे पंद्रह रूबन ही ची जं लीं, लेकिन उसके बदलेमें एक घोड़ा इनाम दे अपने नम्बूमें अंब्रेज व्यापारी की जियाफन भी की । बहांसे रेगित्सान के भीतर बीम दिनका रास्ता चलना पड़ा। खाने के लिये एक घोड़ा ग्रीर एक ऊंट मारना पड़ा। पानी कभी दो दिनपर मिलता था, सो भी खारा-सा। स्रव कारव, कास्पियनकी एक ताडीवर पहुंचा, जहांके तुर्कमान सरवारने धमकाकर पैसा बसूल किया। जेन्किन्सन लिखता है कि, इस समय (१४५८ ई०) वधु (यान्-विरया) यहीं गर कास्यिन-समुद्रमें निरती है।

६ अनत्वरको रवाना होकर तीन विनकी यात्राके बाद वह शहर वेजिर (सेलीजर)में गहुंचा। अजीग (हाजिम) खान अपने तीन भाइयों के साथ यहीं रहता था। जेन्किन्सनने ६ अक्तूबर (१५५६ ई०)को खानसे भेंट की, ओर भेटके अतिरिक्त इसके जारका पत्र भी उसें दिया। खाने घोड़के मांस और दूबसे दानत कर, रास्तेके लिये मुरक्षा-पत्र भी दिया। वेजिरका दुर्ग एक अंवे पहाइपर था। खानका घर बहुत अत्रड़-खाय इ और दूबल मिट्टीका था। नीग वहुत गरीब थे। दिक्षण का इलाका अधिक उर्यरथा। उसने लिखा है—"यहा एक बहुता फन दीनी (तर्म्जा) होना है, जो बहुत बड़ा और उसमें पानी भरा होता है। लोग खाने के बाद पेयकी जगह इसे खां हैं। एक और भी फल है, जिसे खरब्जा कहते हैं, ओर वह खीरेके जैसा बड़ा पी ठ रंगाका तथा मो अहोना है। एक और भी अनाज जेगुर (बाजरा) होता है, जिसके इंडल बेंतकी तरह अंवे होते हैं और उसके सिरेपर चावलकी तरह दोनोंके गुच्छे लगते हैं, मानो छोहारोंके लच्छे हैं। सिचाईके लिये बक्षुसे इतना पानी छे लिया गया है, कि नदी अब कास्पियनतक नहीं पहुंचती।"

वेजिरसे दो दिन चलनेके बाद जेन्किन्सन उरगंज पहुंचा। यहां भी कर देना पड़ा। जेन्किन्सनने हाजिमके भाई अली सुल्तानमें भेंट की, जिसने गृहयुद्ध करते सात नवीं में चार शहर लिये और खोये। युद्धके कारण यहां बहुत कम व्यापारी आते थे, इसलिये मालकी बिकी अच्छी नहीं थी। जेन्किन्सन केवल चार केरसियों को बेंच सका। यहांसे कास्प्यिनतकका प्रदेश तुर्कमानों का देश कहा जाता था, और शासक थे हाजिम खान और उसके भाई। "जो भिन्न-भिन्न माताओं और मुख दासियों के पुत्र होने से एक-दूसरे वे ईव्या करते, एक-दूसरेको खतम करने की कीशश करते हैं।" आपसके युद्धमें उनमें से हारकर कोई बच निकलता, तो आमतौरसे साथ ही उसके अनुचर भी रेगिस्तानमें चि जाते, और रास्ते के पानी छेने के पड़ावों पर छापा गारते। इसी प्रकार वह कारवां को लूटते रहने, जबतक कि फिर वह घरेलू संघर्ष कि जिये अपनेको काफी मजबूत न कर छेतें।

उरगंज छोड़कर वधुके विनार-किनारे सी मील चलनेपर जेन्किन्सन एक स्थानपर पहुंचा, जिसकी वह प्रारदोक कहता है—यहां तेज प्रवाहनाजी धारा थी, जो कि वसुको छोड़नेके बाव हजार मीलपर उत्तरमें जा भूमिमें विलोग हो जाती है, फिर प्रकट होकर खिताई समुद्रमें जागर

पिताती है। आगे जेन्कि मनको कात गयर पिला। वहाके नोग हाजिमके भाई रारामेत सुर तानकी प्रवा थे। जेन्किन्यनने मुत्तानको अपन प्रचेक क्र मानके लिये एक हा ताल वमना यार दूगर कर हिये। सुन्तानो उपके मान वितरती भेज दिये। "प्रतिरक्षी भी खाळगरा थे। तीन दिन जानके बाद उन्होंने आर प्रांगे जानके तिथ भारी राम मार्गा योर न देनेपर वह तात गय। फिर कारवाके खाजे (स्वामी) वहो मुनास नारापर जोर देकर भेड़ ती परा गिको हड़ी से अभागभ समुन विचायने तथ। वह दम हड़ीको जलातर उसकी रायकी रयाही बनाकर कुछ अतर लिख रहे थे। इसी समय एम निर्वासित राजकुमारने अपने कुछ अनुयायियोके साथ जवर्दस्त प्रांतमण किया, छिन्त व्यापियोने भी उसका मुकाबिला तिया।" जेन्किन्समके पास कुछ यन्द्रके थी, जिन्होंन इम समय बड़ा काम दिया। नोगोंने अपन पज्या। प्रोर सन्द्रकोंका मोर्चा बना लिया, छोर उनके पीछ से गोलिया दानी जाने त्रांग। रातके वक्तमे अपने पुरतानने सदेश भेजा, कि हम शुगलमानोपो छोर देगे, यित तुम अपने किस्तान माथियोको हमारे हाथमे दे दो। लेकिन उसका कोई फल नही हुगा अन्तम कुछ भेट प्रोर एक ऊद देगर जान हाड़ानी पड़ी। यात्री फिर वहारो बुलारा गये। जब जापार कर्म मिन्हेन उसका लोटा, तो र मके आरके पार जानेवाले हाजिम खानके नार दूत भी उसके साथ हो लिये। १५८५ ई०में जार प्रोदर हे पाम खीवासे नये राजदूत भेजे गये थे।

# ११. अरव मुहम्मद, हाजिम-पुत्र (१६०२-२१ ई०)

यरब महम्मद जहागीरका समकालीन था। इसने प्रपने पुत्र प्रस्कन्दशासकी हजारास्पकी जगह कानका द्वाका दिया। कुछ समय ताद १६०२ ई०में यागिक-गटिनागि हजार स्ती क्लाकाने प्राच्च हजार। यश्वक नागरिकोको मार डाता। यह लूटे गाताको हजार गाडियोपर के चले। प्ररव महम्मदने उनके रास्तेको काट दिया, जिससे कगाक रिगरतानमें भटक गये, जहा पानीके अमावके कारण उन्होन पशुप्रोंका खून पी यास पुत्राई। पाच दिनतम उन्हें सून भी नहीं निली ग्रोर ऊनरमें उज्बेक चारो ग्रोरमें ग्राकमण कर रहे थे। एक वार उजाक पी क्लें उनकी गाडियोको मोचेके भीतर घुन गये आर उन्हें दुकडे-टुक वर उालन में पफत हुये। सिर्फ एक मो कसाक निमी नरह बचकर ग्रालको कितार पहुंचे। उन्होंने तूनके किलेंके पास अपना किया गनाया ग्रोर कुछ समयतक तह मछनी खाकर जीने रहे। श्रन्तमें ग्रंथ मुहम्भद्रये उनके किलेंको दक्षण कर विगा।

पूर्वमे कल्मक-मगोल प्ररालकी योर पेर फैलातें हुंधे यव यहां भी य्राकर या कमण करने लग । वह खोजाकुल धार शेंख जलील पर्वतके जीचमें पहुचकर तुकतक उज्वेक जेंगेको तटकर पृरोची के राम्त लोट गये। यरव मुहम्मदने पीछा करके माल योर निवयोको छुंडा छिया, लेकिन कल्मक हाथ नहीं आये। कुछ समय बाद नेमन कवीलेवालोने इलबर्स लानकी सनान स्मरी सुल्गानको अपना खान नननेके लिये बुलाया, जिसने गड्यत्र किया, लेकिन परदा खुल जानेपर खुगरों यार पड्यत्री नेता मारे गये। दो साल बाद फिर पड्यत्र हुआ। इसके दम साल बाद (१६११ई०) कल्म होने आकर यज़ी लूट-मार मचाई। मोलह साल राज्य करनेके बाद १६१० ई०में ह्वश इलन्मके दो मोलह योर चादह साल हे पुत्र यरव मुहम्मदसे विद्रोह कर खीवासे उरगजगर चढ आये। छो गरे भना इतने। हिम्मत केसे करने, यसलमें यह काय उनके अनचरोंका था, जिनकी राख्या लूटकी लालावसे बहुत बढ़ गई थी।

खीनाके खानोमे इस तरहका विद्रोह मोर वशोन्छेद मसाधारण पटना नहीं समझी जाती थी, यह हम देख बुके हैं।

१०१३ हि॰ (३० V १६०४-२० IV १६०५ ई०)में (इतिहासकार प्रवुलगा जीके जन्मके एक साल पहले) अरव मुहम्मदने एक नहर खुदवाई, जो तूक, उरगज होती प्रराल समुद्रमें गिरनी थी। तुना (अक्तूबर-नवम्बर)मासके आने ही इस नहर को बन्द कर दिया जाता, श्रीर फसलके कट जानेपर फिर खोल दिया जाता था। कुछ साली बाद यह एक तीरकी मारसे अधिक चौड़ी कर दी गई।

इस नहरके बारण खतीको इतना फायदा हुआ, ि गेठ वहत सस्ता हो गया। शारे इ ॥केबे गेठकी फसत खड़ी दिखताई पउती थीं। दोनो खान-पुत्र,ने अब-भटाराध सोतरर प्रतान हा गरी होम बाटना नरू किया। उन्तये उन्हें नेजिस गाए श्रीर उस काकिये रहनेवा के नुर्कमानाका देकर नम-झाता रिया गया । दाना चार हजार अनुवायियाके साथ अपी मिनकर वेजिनमे जा पान सान तक दातिपूर्वक रहे । छठे साल (१६२० ई०) जब खान उरगजमे था, उसी समय इक्तर्नने म्राक्तमण वरके खीवा ले अपने पाच सो म्रादिमयोका भेज र बापका भी बन्दी बना तिया। खजाता लटकर उसने "क्राो ओर विडियोभ लियेर दिया, ओर बगोको विकाल बाहर विया।" इनके बाद वह वेजिर तोट गया। या अस्फन्दयार प्रोर अनुलगाजी (त्रिनिद्व इतिहासकार) वापके महायक्त लन गया, प्रोर दोनोने मिलकर दलवर्स सुल्यानके ऊपर पाकमण विया। हावर्ग किर (उर्त-उर्त )की ओर भागा, प्रीर उसका माल-ग्रमवाब सूट सिया गया। पार्तमाजीने वापको वहन समझाया, कि जिद्धोहियोका ३पी यवन नष्ट कर देना चाहिये, लेकिन बापन। पहालकार प्रता-तीक हमा हाजा भीतरसे विद्रोहियोंके पक्षमे था। उपने वसा नहीं होन दिया। अस्फादधार भी वहत गागे बढ़ना नहीं चाहता था। हबका यार दलामं दोनो सब्लगाजीके भारी दल थे। इस प्रपूर्ण प्रशियानके बार प्रस्व महस्मद यान खी। नोटा, प्रस्कृत्यार हजारास्य नया श्रोर अबरागाजी हा कान मिला। पाच महीने-नाद यब खान हो यक्त चार्, और उसने अपने प्राक्त खंळ तरिसं भाममण वरके वन बना चाहा। सली सुचानकी खुदवाई नहर तस्वी-गानिशके तरपर राडाई हुई। लान हाराज्य तदी बना। हवशाने वापका पना वर तीन वीवियो आर दो छोटे पूत्रा-के साथ उसे छोड़ दिया। अन हवन अस्फन्दयारके पाछ पत्ता अनुपताजी छरके मारे नात होने बुगारा भाग गया। अस्फल्यार अपने दूसरे दो भाइया वारीफ अरि न।रिज्मशाहके साथ हजारा-स्पर्मे क्तिवन्द हो गया--यह १०३० हि० (२६ XI १९७०-१७ X १६२१ ई०)की बात है। चालीरा दिनके मुहासिरेके बाद दोना पशीम समजाता ह्या--यस्कत्दयार मका। चता जाये, शरीफ महम्मदको बात मिल श्रोर व्वारेज्यसाह तथा प्रफगान दोनो छोटे भाई वाप-मात साप बोवामे रहे। यगरें गाल (१६२२ ई०) इताबर्धने वाप, शाने नाई क्यारेज्मशाह योग अस्क द्यारके दो पुरोको गरवा डाला प्रोर दूसरे भाई अफगानको धरवान हे लिये हवशके पास मेज दिया--लेकिन हत्याने उने रूस भेज दिया, जहा वह १६४५ ई०मे मरा। हाजिम सुन्तानकी लाकी प्रलादन खानिम-ग्रफगानकी विधवा--ने वासिमोफमे अपनी बनवाई तिक्यामे पतिके शत्रकी दफनाया ।

#### १२. इस्फन्दयार, (अस्फ०) अरब-पुत्र (१६२२-४२ ई०)

यह शाहजहाका रागकालीन था। ख्वारेज्ममे तुर्क छोर मरत दो जातिया बसनी थी। सरत पुराने बाशिन्दे ईरानी जातिके थे, प्रोर तुर्क जातिमे तुर्कगान गृराने कगलिया या गूजोकी सतान थे, जिनका सल्लूको प्रोर उरामान्यली तुर्कोंने निकटका सग्नन्थ था। उज्येक वहा मुहम्मद श्रेंगानिके साथ छाय थे। सरतोका शासन उठे युग बीत गये थे, लेकिन तुर्कमानाके पूर्वज सल्जूक बहुत दिनोसे इस म्मिके शासक थे, इसलिये वह छब भी अपनेको स्वामी रामश्रते थे। इमोलिये उनसे तथा नये स्यामी उज्यकोंने बरावर गर्था छोता रहता था। यदि जान तुर्कमानोका पश्र करता, तो उज्येक नाराज होते, उज्येकोका करता, तो तुर्कमान थत्रु बन जाते। प्राय मुहम्मदने यही गलनी की थी, कि उसने दोनोको सभाराकर नही रक्खा। बापकी पराजयके जाद अस्कन्दयार शाह अब्बासके पास ईरान भाग गया छोर उरासे सहायता लेकर देखन छोर बलखान पर्यंतको लेनेने सफल हुगा। यही तेके, सारिक श्रीर यामूत तुर्कमान कबीलोके तीन सौ गवान उससे भा मिले। उसने रातके वनत वक्षु-तटपर तुक किलेके सामन पड़े हुबशके डरेपर छागा मारा। लेकिन हुबश प्राण बचाकर इस्त्रसंके पास जानेमें सफल हुगा। इलाकोका फिरसे बटवारा हुछा, जिसमे हुबशको उरगज और वेजिर (यजीर) छोर इलबर्सको खीवा-हुआरस्य मिला। शरीफ धीर प्रबुत्नगाजीके अनुचरीने भी मदद दी थी, किल्लु हुरकर अस्कन्द्यारको मिश्राक्षक भागना पड़ा। अपने सहायक तीन हुआर

तुर्कसानोंको लेकर फिर वह उरगंज पहुंचा, जहां बीग दिनतक लड़ाई होती रही । इलवर्ग प्रन्तमें पकड़कर मार टालागया। हवज पहले कराकल्पकोंमे भागा, फिर यम्वाके नोगाइगोंमें पहुंचा, जिन्होंने उसे पकटकर प्रस्कृत्वयारके पास भेज दिया प्रोर उसने भाईके खूनसे हाथ रण लिया । अस्कृत्वयार उज्जेकोंके विरुद्ध तथा सरतों और तुर्कमानोंका पक्षपानी था। सरतोसे लड़ाईमे मदद नहीं मिल साली थी, किन्तु बड़े-बड़े बनी ब्यापारी इन्होंमें थे, जिनसे धनकी बड़ी मदद मिलती थी।

# १३. अबुलगाजी, अरब-पुत्र (१६४३-६३ ई०)

प्रसिद्ध इनिहास-लेखक अव्लगाजी १०१४ हि० (१६ V १६०६--६ IV १६०५ ई०) में पैदा हुआ था। उसके वाप अरब गुहम्मद खानने उसी साल उरालके काफिर कमाल-क्रिसयोंकी हराया था, इमीलिये वच्चेका नाम अबुल-गाजी (काफिरोंसे लड़नेवाला) रचला गया। इलबर्गके साथ बापकी लड़ाईमें वह दक्षिणपक्षका कमांडर था, जिसमें एकके बाद एक उसके तीन बोड़े मारे गये। बापकी हार होनेपर वह एक ग्रत्चरके साथ भाग निकला। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे। श्राकर एक गाण मुहुमें लगा, जिसमे जबड़ेकी हड्डी टूट गई। लेकिन वक्षु-तटके घने फराग (लाळ)के जंगलोंमें बह छिपनेमें सफल हुआ। फिर प्रपने कवच और हथियारोंको फेंककर घोलेपर नहींगें कर पन्न। प्यासा बोड़ा पानी पीनेके लिये जरा रुकना चाहता था, छेकिन पीछा करनेवाले गय याण छो । रहे थे। कोडा नहीं था, कि घोड़ेकों मारकर आगे बढ़ाये। घावके कारण महमें खून भर। हमा भा, अपने भारी कवचके कारण घोड़ा पानीमें डूबने लगा अोर नाक-कान ही थोते-थोड़े बाहर निकले हमें थे। इसी ममय अवुलगाजीको वृद्धे सैनिककी बात याद आई—"चारजामेसे उसर एक पैरको रिकालमे श्रीर दूसरेको घोडेकी पूछपर डाल चारणायेके पिछले छोरको एक हाथस पकरे--दूसरे हाथमे लगामका इशारा करते चले, तो पानीसे भी बोझ हलका करनेमें राहारा मिलता है।" उसने ऐसा ही किया और वह सहीमलामत नदी पार हो गया। वह कात पहुंचा। वहांसे किनने ही आदमी. नये घोड़े और रसद ले वह सगरकन्द पहुंचा, जहां इसामकुन्ली खानने उसका धच्छा रवागत किया। इसके दो साल बाद भाई अस्फन्दयार लान घोषिन हमा। खबुलगाजी और शरीफ फिर देश लोट याये। मुझलगाजीको उरगंज मोर शरीफको बजीरके इलाके मिले। मस्फादयारने मपने पास खीया, हजारासा ग्रीर कानको रक्खा। लेकिन देरतक शांति कहां रह सकती थी ? जल्दी ही भाइयोंमें फिर छगड़ा उठा ! श्रस्फन्दयार सरतों श्रौर तुर्कमानोंका पक्षपाती था, श्रौर उसके दोनों भाई उज्बेकोंके । फसल कट जानेके बाद १६२४ ई०में अबुलगाजी अस्फन्दयारसे मिलने खीवा गया। तीन दिन रहनेके बाद घोड़े कस लिये थे, इसी समय खानने हुक्म दिया, कि सभी नेमनों भ्रोर उइगुरोंको कल्ल कर दिया जाय। वातकी बातमे सो उज्बेक मार डाले गये। इतना ही नहीं हजारास्प योर अस्तमीन।रेसीमं हेरा डाले सभी खानभवत उज्बेक बूढ़े-बच्चोंतक मार डाले गये, किसी नैगन ग्रोर जर्ग्यको जीता नहीं छोडा गया। शरीफको इन दोनों कबीलोंको कत्ल करनेके लिये उरगंज भेजा गया, भीर प्रवल-गाजीको मार डालनेकी गरजसे खीवामें रोक लिया गया। इसी समय उज्वेकींने धमको दी, कि यीव अवलगाजीको नहीं छोड़ा गया, तो हम राज्य छोड़कर चले जायेंगे। छोड़ दिगे जानेपर अवुलगाजीने उरगंज पहचकर उसे जनगुन्य-सा पाया। वक्षु नदी पहले पाससे वहती थी, अब उसने अपनी पुरानी धार छोड़कर नई बारा पकड़ ली थी। श्रवुलगाजी तुकके किलेमें ठहरा, जहां शरीफ भी उससे ग्रा मिला। दोनों भाइयोंके ग्रासपास भारी संख्यामें उज्बेक जमा हो गये। उन्होंने तुर्कमानीपर आक्रमण करनेका विचार किया, छेकिन इसका पता तुर्कमानवेक मुहम्मद हसेनको लग गया, और वह भ्रमने भ्रनुयायियों के साथ अस्फन्दयार के पास चला गया। अब दोनों भाई उज्येकों को लिये खीवापर चढ़े। खाईकानाक नहरके ऊपर वने ताशकुपुरक (पाषाणपुल) पर कितने ही भुखसे प्रथमरे तुर्कमान मिले, जिन्हें उन्होंने मार डाला। लेकिन इसी समय कल्मक-मंगील उनके ऊगर आ पर्छ भीर यह कितने ही उज्बेकोंको पकड़ ले गये। कल्मकोंका यातंक इतना छाया हुआ था, कि प्रबुलगाजीके कितनेही सहायक साथ छोड़ गये। खीवाके तुर्कमानोंको हिम्मत और मदद मिल गई। उन्होंने चरमीके पास

छ दिनतक युद्ध किया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुया, इसपर घर लौट जानेकी सलाह हुई। इसी समय अस्फन्दयारने तुर्कमानोंको बढ़ावा दिया। यद्यपि नुर्कमानोंको संख्या उज्वेकोंसे दसगुनी थी, लेकिन तो भी युद्धका परिणाम यनिश्चित ही रहा। ग्रस्फन्दयारने गर्मियां खीवामें विताई, ग्रबुलगाजी ग्रौर शरीफ उरगंजमें रहे। १६२६-२६ ई०में एक पुच्छलतारा निकल रहा था, जिसे भारी ग्रसगुन माना जाता था। उज्वेकोंमेसे कुछ श्रन्तवेदिकी ग्रोर भाग गये ग्रोर कुछ तुर्किस्तानमें, इस प्रकार उनके निम्न तीन बड़े-बड़े भाग हुये—(१) बुखाराकी ग्रोर जानेवाले, (२) मगीनों (नोगाइयों)में जानेवाले, (३) कजाकोमें जानेवाले । श्रबुलगाजी उज्वेकोंके उस गिरोहके साथ था, जो कजाकोंकी भूमिमें गया ग्रीर शरीफ बुखारावालोंके साथ। तीन साल बाद (१६३१-३२ ई०) उनमेंसे दो हजार परिवार फिर ख्वारेजम लोट ग्राये, जिनमें ग्राठ सो बुखारावाले परिवार भी ग्राकर मिल गये। ग्रव यह लोग प्ररालमें सिर के गिरनेवाले इलाकेगें पगुचारण करने लगे। ग्रस्फन्दयारने उन्हें चैनसे नहीं रहने दिया ग्रौर ग्राकमण करके उनका नाम-निजान मिटा दिया।

प्रवृत्तगाजी कजाकस्थान दक्षिमके पास जाकर रहने लगा। वहां उसका परिचय राजकुमार तुरमुनसे हुआ, जिसके साथ वह दो साल नाजकन्दमें जाकर रहा। इशिमने तुरसुनको उसी समय मार खाला, लिकिन अबुलगाजीको इमामकुल्लीके पास बुखारा जाने दिया। यहां उसे अस्फन्दयारके अत्याचारोंसे ऊव गये ख्वारेज्मी तुर्कमानोंका निमंत्रण मिला ग्रोर वह खीवा पहुंचा। श्रस्फन्दयार हजारास्प लीट गया था। इसी बीच शरीफ भी अवुलगाजीमें आ मिला प्रोर दोनोंने मिलकर ग्रस्फन्दयारपर ग्राकमण करके उरो हरा दिया। लेकिन इतनेसे संघर्ष खतम नही हुगा। फिर कितनी ही लड़ाइयां म्रोर ल्टपाट होती रहीं। एक बार म्रबुलगाजीको खुरासानमे बेगलरबेगने पकड़कर हमदानमें शाह ग्रव्यास । के पोत्र शाह शफीके पास भेज दिया, जिसने उसे प्रस्पहानमें नजरवन्द कर दिया-- अवलगाजीको दस हजार तंका पेंशन और रहनेके लिये मकान मिला था। १६३०-४० ई०तम अयुलगाजी इस तरह ईरानमें बंदी रहा। उसने भीरे-भीरे ग्राठ घोड़े खरीदकर भिन्न-भिन्न जगहोंमें छिया रवले। यहीं उसके कुछ विश्वासपात्र नौकर भी आ मिले। अबुलगाजी स्वयं एक नौकर-का साईस यना। घोड़े तैयार कर लिये गये थे। नगाड़खानेमें जिस वक्त मध्य-रात्रिका नगाड़ा बज रहा था, उसी वनत वह सड़कसे होकर निकल पड़ा। द्वारगर पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा-"लोलो दरवाजा"। दरयाजा खुल गया और अबुलगाजी अपने साथियोंके साथ चलता बना। बोस्तामके पास जब वह एक किन्सतानसे गुजर रहा था, तो वहां कोई मुर्दा दफन किया जा रहा था। प्रबुलगाजीने वही एक गरीब रौयदसे बातचीन करके रमद तथा तीन घोड़ोंके बदलनेका प्रबन्ध किया। गलतीसे उसने मन्जका रास्ता पूछ लिया, जिससे लोगोंको संदेह हो गया, कि यह भगोड़े उज्वेक कैदी है। प्रत्यत्पन्नमति अव्लगाजीने झट बहाना कर दिया, कि हम शाहके चिरकासी मुहम्मद कुल्लीवेग हैं-और एक प्रसिद्ध मुल्ला—से मिलने जा रहे हैं। इस तरह चिरकामी मुहम्मद कुल्लीबेग बनकर श्रयुल गाजीकी जान बची। ग्रागे जाकर जब वह रेगिस्तानके छोरपर पहुंचे, तो मंगिशलकके कितने ही भगोड़ तुर्कमान या मिल । उनसे मालूम हुआ, कि वोल्गाकी ग्रोरके कल्मकोंने याक्रमण किया था, वह बहुतसे पश्यांको लूट ले गये। प्रबुलगाजीने अपना परिचय दिया। तुर्कमानोंने उसे अपने पास जाड़ा बितानेके लिये निमंत्रित किया। जाड़ोंके बाद वसंतमें अयुलगाजीको तेकके (तुर्कमान) कबीले-जो कास्पियनके पूर्वी तटके पासके बलखान पहाड़में रहते थे—के पास जानेको कहा । वहां जाकर श्रव्लगाजीने दो साल बिताये। फिर वह मंगिशलक पहुंचा, जो कि श्रव कल्मकोंके अधीन था। कल्मक सरदारको जब बात मालुम हुई, तो उसने अबुलगाजीको बुलाकर सालभर नजरबन्द रक्खा। प्रन्तमें १६४२ ई०में वह उरगंज लीटनेमें सफल हुआ। इसके छ महीने बाद अस्फन्दयार मर गया, शरीफ मुहम्मद दो साल पहले ही मर चुका था, इसलिये ख्वारेज्मकी गद्दी अब अबुलगाजी बहादुरके लिये हाजिर थी।

जहां खूनखराबी और लूट-मारको खेल समझा जाता हो, और हर एक बातका फैसला केवल तलवारसे किया जाता हो, वहां जीवन कैसे व्यवस्थित रह सकता है ? आक्चर्य तो यह हैं, कि इतनी मारकाट रहनेपर भी रूसके साथ होनेवाला व्यापार ग्रव भी वन्द नही था। व्यापार राचमुच ही बड़ी-बड़ी लड़ाइयोंके भीनरमे भी ख़गना रास्ता निकाल लेता है। दोनों लड़नेवाले सरदार मेंट-पूजा लेकर व्यापारीका रास्ता छोड़ देते हैं। ख्वारेज्ममें बड़ी श्रशान्ति थी, जब कि श्रस्फन्दयारकी मौतके सालभर बाद ग्रबुलगाजी ग्ररालके उसी इलाकेमें खान घोषित हुग्रा, जहांपर वक्षु ग्रराल-समुद्रमें गिरती है । इस इलाकेमें प्रायः सारे ही उज्बेक बसते थे । ख्वारेज्मके बाकी भागोंमें प्रस्फन्दयारके दो पत्री यंजन ग्रीर ग्रदारफके ग्रनुयायी तुर्कमान रहते थे। खुतवा उस समय वुखाराके खान नादिर महम्मदके नामसे पहा जाता था, जिसके पास अराफ जामिनके तौरपर रहता था। अबुलगाजीने दो वार चढाई करके खीवाके उपनगरको लूटा । नादिर मुहम्मदने खीवा योर हजारास्पमें अपने राज्यपाल नियुक्त किये थे मोर ग्रस्फन्दयारकी विधवाको उसके एक पुत्र ग्रौर कन्याके साथ करशीमें रहनेके लिये भेज दिया था। बुखारी राज्यपाल वस्तुतः सैनिक कमांडर था, नागरिक शासन अस्फन्दथारद्वारा नियुक्त नुर्फमान ग्रभलोंके हाथमें था। इसी समय बुखारासे खानका पोत्र तथा खुसरो सुल्तानका पूत्र कालिम सुन्तान निगरानीके लिये ख्वारेज्म श्राया, किन्तु यह तुर्कमान श्रमलोंसे छेड़खानी नहीं करता था। कासिमके आनेकी खबर सुनकर अबुलगाजीने श्रीर सेना जमाकर खीवापर चढाई की। ब्यारी सेना बहुत श्रधिक थी, जिसमे लड़नेके लिये अबुलगाजीकी सेना कई टुकड़ियोंमें बंट गई। मीबाके हजार सैनिकोंमें भाट सो कवच-शिरस्त्राणसे इस तरह ढंकेहुये थे, कि उनकी सिर्फ ग्रांखें दिखलाई पडनी थी। अबुलगाजीके आदिमियोंमेसे केवल पांच कवचधारी थे। लेकिन अबुलगाजीने यहत अपछी तरहसे व्यृह-रचना की । लड़ाईका फैसला होनेसे पहले ही याकूब तुपितको भेजकर कासिमको बुखारा बला लिया गया। थोड़े समय बाद नादिर स्वयं बुखाराका खान नहीं रहा ग्रोर उसके बेकों (ग्रमीरों) ने उसके बंटे श्रब्दुल श्रजीजको तस्तपर वैठाया। खीवामें नियुक्त बुखारी सेना भी श्रव भाग गई म्रोर १६४४ ई०में भ्रराल-तटसे म्राकर म्रबुलगाजीने खीवापर मधिकार कर लिया। प्रबलगाजीने सार्वजितक क्षमादानकी घोषणा करतेहुये भगोड़े तुर्कमानोंको लोटनेके लिये कहा। भगोड़े तुर्कगानोंके सरदार गुलाम बहादुर, दीन मुहम्मद, उनउनवेगी श्रीर उक्सवेगीने हजारास्पये पासी रंगिरलागमें इरा डालकर अपने अक-जनकालों (जेठों)को भेज आत्म-समर्पण किया । खानके वचन देशर व्लागेपर वह श्रायं थे, तिकिन जियाफतमें साना शुरू करनेके समय ही श्रवुलगाजीके हुकासे उनका करलेशाम शह हमा। तुर्वमान भारी संख्यामें मारे गये, माल-असवाब लुट लिया गया स्रोर उनके बीबी-अच्नी दास बना दिये गये । इस हत्याकांडके वाद अबुलगाजी खीवा लौटा, और थोड़े रामय बाद उसने तेवेनमें तुर्कमानोंके एक दूसरे समूहपर आक्रमण करके उन्हें लूटा-मारा। यहीं खीवा और बलखके भगोड़ोंने बामे-वुरनियामें पनाह लेनेके लिये एक पत्थरका किला पनाया था। उन्होंने अपने परिवारको कराकदती भेज दिया। उनपर भी श्राक्रमण करके श्रवलगाजीने एक-एक श्रादमीको मार डाला, और लगे हाथों कराकरतीमें पड़े उनके डेरोंको भी जुट लिया। लेकिन मंगील कोकोन (कलमक) ख्वारेज्मके लिये अब एक भारी समस्या हो उठे थे। १६४५ ई०में अवलगाजीने उन्हें हराया, तो भी व्यापार करनेके लिये आये तोरगुत (मंगोल) सरदार वायनको गुरक्षित घर जाने दिया। १६५१ ई०में अबुलगाजी उनके सरदारके साथ बैराज तुर्कमानोंको नष्ट कर श्रीरतों-बच्चोंको पकड़ ले गया। अगले साल तूजके श्रमीरों और सारिक तुर्कमानोंकी बारी श्राई, इसी साल तोरगुत (बोल्गा) कल्मकोंने हजारास्पके पास लूट-मार की, जिन्हें अबुलगाजीने भगाकर बहुत दूरतक पीछा किया।

इस प्रकार कुछ मालोंकी सरगरमीके बाद यबुलगाजीने सभी तुर्कगानोंको दवाकर कितने ही सगय तक शांतिपूर्वक राज्य किया । १०४६ हि० (५ VI १६३६ –२६ VI १६३७ ई०)में उसके भाई शर्रीफके दामाद सुभानकुल्लीने अपने भाई अब्दुल अजीज खान (बुखारा)के खिलाफ मदद मांगी । वत्तीस ख्वारेज्मी कुमारोंके खूनका बदला लेनेका यह अच्छा मौका था । अबुलगाजीने मदद दी और उसके सेनापित बेककुली इरनेकने कराकुलके इलाकेको लूट-मारकर उजाड़ दिया और वह बुखाराके पासके गांव सुइउनिचबालातक जाकर कुकेर्देलिक जीट आया । फिर उसी साल बुखारी सेताको

हराकर कराकुलको जला चारज्यके इलाकेको भी उसने बरबाद किया। कुछ महीन बाद (१६४८- १५ ई०) वह याइजी उलाकेको नेरेजेमतक तृटने कराकुत होन भारी सक्यामे युद्धियको निये खीवालाटा। यह सब देखन हुन भी अन्दुल प्रजीज खानका नामने प्रानेकी हिम्मत नहीं हुई। १०६५ हि० (११ XI १६५४-२ X १६५५ ई०) में ही ख्वारित्मयान करमीनापर अधिनार करके लूटा। इन लडाइयोम प्रवृत्तमाजी स्वय शामिल होता था। एक बार खतरेस बचानके उपलक्षमे प्रवृत्तमाजीने अपने पुत्र अनुशा (अनुशाह) का एक झडा, एक सेना तना हजारास्पकी कमाड प्रवान की। अनुत्तमाजीने १६५६ ई०में वरवा इलाकेको तृटा, जिसमें कि बुखारा शहर है। १६६१ ई०में उसने फिर बुखारा इलाकेको तृटा। इस तरह अपने महधामयोको अनेक वार तृटने-मारनेके बाद उसका ख्याल काफिरोको लूटकर पुण्य बमानेका हुन्न। इसके लिय उसकी नजर ईगर्ना किजिल-वासो प्रोर बोल्गाके पासवाले बल्मकोपर पडी। उसने दूनहारा पब्दुल प्रजीज लानको पास मुनाहका प्रस्ताव भेजा, और शासनका काम अनुशाको गाप दिया। लेकिन उसे पुण्य-अर्जनना प्रयसर नहीं मिला और घोर युद्ध तथा प्रशातिके बीम सालके शासनक बाद बह १०७४ हि० (४ VIII १६६३ – १५ VI १६६४ ई०) में मर गया। एक तरफ नह खूनका प्यासा निपट श्वापद था, तो दूसरी तरफ उसकी लेखनीन एक बडे ही सुन्दर इतिहास-प्रथको हमारे लिये छोडा। यपने समकालीन प्रारंगजेबके कितने ही अवगुण उसमें भी थे।

#### १४. अनुशा मुहम्मद बहादुर, अब्लगाजी-पुत्र (१८६३-८६ ई०)

बापने बुलाराके सा । गे नी कर ली थी, लेकिन बेटा उसे माननेक लिये नैयार नहीं था। उसने बुलाराके नवदीक जूयेबारके खोजोको जाकर लूटा। उस समय अब्बुल-अजीज खान करमीनामे था। खबर मुनते ही वह दोडा। आ । रातको जब नहा पहुना, उस समय नगर ख्वारेज्मियोके हाथमे था। केवल नालीक दानोंको निये उमने रिक्ष-मैनिकोके ऊपर पड अपने लिये रास्ता बनाया, और लडतेलडते वह आर्क (किले) में जा पहुना। उसने खारेज्मियोके कत्ले-आमका हुक्म दे दिया। उजोकों, ताजिको या विदेशी व्यापारियोमे जिनके हाथमें भी हथियार था, सभी अनुअंके ऊपर टूट पड—नगर के बाहर जानेवाले सारे रास्ते बाडे खडी करके बन्द कर दिये गये थे। ख्वारेज्मयोका भीवण सहार हुआ, लेकिन अनुजा एक छोटी-सी दुकडीके साथ भागकर ख्वारेज्म पहुननेमें सफल हुआ। इस मारके कारण थोडी देरके लिये अनुजाकी हिम्मत टूट गई।

यद्यि श्रब्दुल अजीज खानने ख्वारेजिमयोके आक्रमणका सफल प्रतिरोध किया, लेकिन तब भी १६ द० ई०मे अब्दुल यजीजको सुभानकुल्लीके लिये गद्दी खाली करनी पढ़ी। सुभानका धारम्भिक चासन बेटोके विद्रोहके कारण कमजोर था, इसलिये अनुवाको फिर हिम्मत हुई, श्रोर जसने १६ द ई०मे आक्रमण करके नगरो और गावोको बुखारा शहरके आसपासतक ध्वस्त कर दिया योर बहुत से माल श्रीर युद्धबदियोके साथ तोट गया। सुभानने हाल हीमे विद्रोह करनेवाले अपने पुत्र सादिकको सहायताके लिये बुलाया, लेकिन रास्तेमे जसने सुना, कि अनुवाने खुरासानपर आक्रमण करके वहा अपने नामका सिक्ना श्रीर खुतबा चलाया है। हिसार (ताजिकिस्तान) श्रीर खोजन्दके श्रमीर भी श्रव खुली तौरसे सुभानकुल्लीसे विद्रोही बन गये और उसके कितने ही दरवारी भी अनुवाके पक्षमें हो गये। यह स्थित देखकर सादिकने बुखारा जानेकी जगह लोटकर बलखकी रक्षा करना श्रीक पसन्द किया। इसपर खानने बदख्वाके राज्यपाल महमद बी अतालिकको बुलाया, जिसने गिज्दुवानमे अनुवाको सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया, यह हम पहले बतला चुके है। अगले साल (१६ ६ १ ई०) खानको बलखके बाउडेमें फंसा देखकर बुखाराके द्वारपर अनुवाकि एक श्रामा किन्तु मुहम्मदजान अतालीकने बलखके बाउडेमें फंसा देखकर बुखाराके द्वारपर अनुवाकि एक श्रामा किन्तु मुहम्मदजान अतालीकने बलखके बाउडेमें फंसा देखकर बुखाराके द्वारपर अनुवाकि जब सुभानकुल्ली महाहदभे तीर्थ-यात्राके लिये गया था, तो अनुवाने फिर अन्तर्वेदपर आक्रमण किया, लेकिन लोगोने एक होकर भयंकर हत्याके साथ खार हिरा देवा। इसके जुछ समयबाद जब सुभानकुल्ली महाहदभे तीर्थ-यात्राके हियो गया था, तो अनुवाने छिर अन्तर्वेदपर आक्रमण किया, लेकिन लोगोने एक होकर भयंकर हत्याके साथ खार हिया। इसके मुख समयबाद

ĺ,

इस सवर्षमें बहुतसे रवारेज्मी नेना भी मारे गये। अनुवा फिर चढाई करनेकी सोन रहा था, लेकिन अमीरोने मना करते हुए कहा, कि कत्मक बडी सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनने लडनेके लिये एरेक (आरग) को सेनाका सचातक बनाकर भेजो। सेना हाथभे आत ही एर हने बापको पकड़ लिया आर लाल लोहेसे दागकर उसे अधा बना तख्नसे उतार दिया।

# १५ मुहम्मद एरेक, औरग, अनुशा-पुत्र (१६८६-८७ ई०)

ग्वारेज्मके दरबारमे भी वितने ही ग्रमीर सुभानकुरलीके पक्षमे थे । एरेवने सुभान-कुरलीके पक्षवाले ग्रमीरोको ६ण-निकाला दे दिया, फिर बुगारी सेनाको ख्रासानमे ग० जानकर बुखारापर चढाई की। सुभानकुरलीन दस दिनतक नगरकी रक्षा की, फिर महगृद बी सतानी कथा गया, जिसने बुखाराके नगर-प्राप्तारके नीचे ल्यारेजिमयोको हरा उनगेसे बहुतोको बन्दी नना निथा। इस बीच सुभानपक्षी ग्रमीरोने उग्गजमे पड्यत्र कर राखा ग्रार नोटने हो एरेकिको जहर देकर मार डाला।

#### १६. शाहनियाज खान (१६८७-१७०२ ई०)

स्वारेज्यके खानोका वय गोत्र-बधके लिये हदसे अधिक बदनाय हो गया था, जिगके कारण बहाके प्रमीर उन्हें पमन्द नहीं करते थे, इगिलये एरेकके भरनेक बाद विद्रोहियोंने सुभानकुरलीने पाम कोई शासक प्रदान करनेके लिये प्रपना जिन्दमंडल भेजा। सुभानकुल्लीने शाहिनियाज अनि प्राक्तको राज्यपाल बनाकर भेज मिक्का तथा गुनवा अपने नामसे जारी कराया। मुभाना। गासन कई सालोंतक रहा। उसने १७०० ई०में रूमी जार पीतर 1 के पास दून भेजकर प्रााना की, कि हमारे देशको अपन सरक्षणमें ले लो। उसी माल ३० जुलाईको प्रदार पीतरन उसकी प्रान्त स्वीकार की। १७०२ ई०में सुभानकी मृत्युके बाद, जान पडता है, शाहिन्याजका आगन भो खतम हो गया।

#### १७. अरब मुहम्मद 11 ,अनुशा-पुत्र (१७०२ ई०)

१७०२ ई॰में पीनर I ने एक मित्रतापूर्ण सदेश भेजकर प्रारव मुहामद ग्रीर उसके लोगोंको ग्रपनी प्रजाके तौरपर स्वीकार किया, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रीरगजेनके शासनके ग्रन्तिम समयमें रूसी जारकी वाह ख्वारेज्मतक पहुच चुकी थी।

# १८. हाजी मुहम्मद वहादुर, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

इसके बारेमे इतना ही मालूम है, कि १७१४ ई०मे इसका दूत पीतरनुर्गमे पीतर I के दरबारमें पहुचा था।

# १९. यादगार, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

यह १७१४ ई० मे मरा था। जान पड़ता है, यह अधिक समयतक राज्य नही कर पाया। इसके साथ बेरेका खानकी संतानोका शासन ख्वारेज्यमे खतम हो गया, और उनका स्थान बाहरसे नये-नये आते खानोंने जिया।

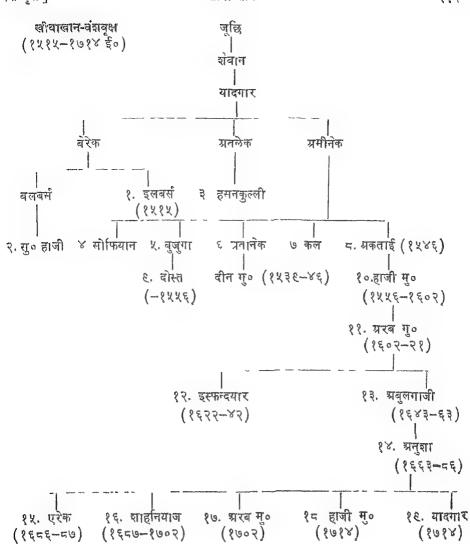

e 4 1

# भाग ३

उत्तरापथ

#### लसका प्रसार

(といろくーとくのと まの)

#### १. बीचके जार

१. बोरिस गडुनोफ (१५९८-१६०५ ई०)

१६वी सदीके अन्ततक रोरिक-वंशके नेतृत्वमे रूराका किस तरहरो एकीकरण और प्रसार हुआ, इसके वारेमे हम वह आये हैं। रूरिकवंशी अन्तिम जार पयोदोर इवान-पुत्रके मरनेके साथ १५९८ ई०में रूरिक-वशके खतम होनेपर बोरिस गदुनोफ जार बना। विवाह-सबंध तथा पयोदोर-के समय शासनकी बागडोर हाथमें रखनेके कारण गदुनोफको कठिनाई नहीं हुई और १५९८ ई० में ''जम्स्की सबोर'' (राष्ट्रीय परिषद्)में एकितन सामन्तो और व्यापारियोके बहुमतने बोरिस गदुनोफको मास्कोका जार निर्वाचित किया। बोरिसने इवानध्यकी नीतिपर चलते हुये देशमें व्यवस्था कायम रखनेकी सफल कोशिश की। पुराने राजुलों और सामन्तोके परिवार हमेशा देशको विकेल्द्रित करनेकी कोशिश करते थे, इसलिये इवानध्यकी तरह गदुनोफको भी उन्हें कड़ाईसे दबाना पडा। निकितारोगन-पुत्र और उसके परिवारवाले—जो पीछे रोमनोफके नामसे प्रसिद्ध हुये—गदुनोफके लिये सबसे अधिक चिताके कारण थे। रोमनोफोंका सबंध जार पयोदोरसे था, और नागरिकोंम उनके गुल्या पयोदोर निकित-पुत्रके बहुतसे अनुयायी थे। गदुनोफने गुल्त सूचनाओके बलपर जनपर पड्यंत्र करनेका आरोप लगाया, और सभी भाइयोंको उत्तरकी ओर निर्वासित कर दिया। पयोदोर रोमनोफ इसी समय पापा फिलारेतके नामसे साधु बन गया। अपने भूमिपित शत्रुओंको गदुनोफने दवा दिया, लेकिन इसी समय किसान विद्रोहके रूपमें दूसरा भारी खतरा उठ खड़ा हुआ।

१६०१ ई०मे रूसमे अकाल पड़ गया-पहले बहुत वर्पा हुई, फिर शरद्के आरंभ हीमें पाला पड़ा, जिसके कारण सारी फसल बरबाद हो गई और वसतमे खेतोमें कोई अनाज नहीं पैदा हुआ। वसंतकी बोआईके लिये किसानोंके पास बीजतक नही रह गया। लोग भूखके मारे घास और भोजपत्रकी छाल खा रहे थे। कोई-कोई गांव तो सारा-का-सारा मर गया। मास्कोकी सङ्कोंपर भी बिना दफनाई लाशे पड़ी हुई थीं। यह भयंकर अकाल तीन वर्ष (१६०१-१६०३ ई०)तक रहा। तालुक-दारों, मठों और व्यापारियोक पास भारी परिमाणमे गल्ला था, लेकिन उन्होंने उसे महंगे भावीं-पर बेचकर धन जमा करना पराव किया। सामंतों और जमीं बारोने उस समय खाना देनेसे इन्कार वारके अपने सेवकोंतकको भी भगा दिया । भुखमरोंके विद्रोहका भय देखकर गदुनोफने हुक्म दिया, कि सरकारी बखारोंको खोलकर लोगोंमें अनाज बांटा जाय, लेकिन बांटने वालोंने उसमें भी अपने लिये खूब पैसे बनाये। सरकारके पास इतना गल्ला भी नही था, और जिनके पास बहुत गल्ला था, वह मुल्यके और भी अधिक बढ़नेकी आशासे अपनी बखारोंको खोलना नहीं चाहते थे। "मरता क्या न करता"के अनुसार अब भूखसे मरते किसानों और अर्धदासीने अपनी दुकड़ियां बना जमीदारों और बनियोंको लूटना शुरू किया। उनमेसे कुछ दोन-उपत्यका और क्रचारकके जंगलों-में चले गये। १६३० ई०में खलीपको कसलीपके नेतृत्वमें किसानोंकी एक बड़ी टुकड़ी राज-धानी (मास्को)के पारा पहुंची, जिसकी जारकी सेनासे एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जारका वीयवद (राज्यपाल) इवान बसमानोफ मारा गया। बड़ी मुस्किलसे जारकी सेनाने राजधानीसे विद्रो-

हियोंको भगा पाना । खलोगको करालोप आहत होकर पकड़ा गया, लेकिन जर्ल्या ही भर गया । बहुतमें किसान और अर्थ-दासोंको जारके बीयबदोने मास्कोकी और आनेवाली संकोके किनारेके वृक्षीं- पर लटकाकर फांसी दे दी।

इसी समय प्रतिद्वंद्वी पोलन्यन रूसकी इस हालतरी फायदा उठाया और पील राजा सिगिरमद 111 ने एक मिथ्या दिमित्रिम को अपने हाथका हिथयार बनाना नाहा । रोगन केथिलिक धर्मराज पीपको जब यह खबर मिली, तो उसने भी दिमित्रका समर्थन किया । अफबाइ फैलाई गई, कि जार-पुत्र दिमित्र उगलिवमे मारा नही गया, बल्कि वह भागकर पोलन्य चला गया। बोरिस गहुनोफ जिस समय गद्दीपर नैठा, उसी समय उन्नइनने पान (सामन्त) आदम विम्नियोन्विक्कीके गढमे एक आदमी प्रकट हुआ, जिसने अपनेको इवान IVका पुत्र दिमित्र घोपित किया। मास्को-मरकारको जब यह पता लगा, तो उसने उसके बारेमें कहा—यह दिगित्र एक भूतपूर्व धान ग्रिगोरी बोतरेपयेफ हैं, जो कि कस्त्रोमाके एक छोटेसे सामग्ती घरानेमें पैदा हुआ। शिगोरी जवानीमें कितने ही मठोंमे धूमता रहा, फिर उसने अपना कुल समय मार्थामे विदाया, और अंतमें दूसरे तीन साधुओंके साथ पोलन्द भाग गया। आधुनिक इतिहासकारोंका कहना है, कि गि-या दिमित्र कीन था, इसका पता लगाना मुश्कल हैं।

पोल अमीरोंने मिथ्या दिमित्रिके प्रकट होनेकी खबरका बड़ा स्वागत किया। उसे विरा-नियोवियेक्कीके एक संबंधी तथा सम्बोरके वोयवोद युरी मिनस्जेफके पास पहुंचाया गया । १६०४ ई०के वसतमे राजा सिगिस्मंदारा ने राजधानी काकोमें दिमित्रिका स्वागत किया । उस रागय तरंत इसके साथ खली लड़ाई करना पसंद नहीं किया गया, लेकिन इस बातकी कोशिश की गर् कि दिमित्रिके पक्षपाती उसकी सेनामें आकर शामिल हों। पोल अमीरोंको इसके धनका लोभ था, इसलिये वह दिमित्रिकी हर तरहरी सहायता करनेके लिये तैयार थे। दिमितिने गांप, पोलन्दके राजा तथा अमीरोंको बहुत बड़े-बड़े बचन दिये। पोपको खुश करनेके लिये उसने कैथिल हन धर्म स्वीकार किया और सभी क्सियोंको कैथलिक बनानेका बीड़ा उठाया। गोल-राजाति उसने स्मोलेन्स्क नगर तथा चेनिगोफके इलाके (सेवेर्स्क)को देनेका वचन दिया। गिनरजंक परिवारको उसने नवगोरद और पुस्कोफ प्रदेशका शासक बनानेका वादा करते कहा, कि जारके खजानेंगे जो कुछ भी पैसा और रतन-जवाहर मिलेगा, वह तुम्हारा होगा। इस शर्तपर यूरी भिनरजेफने अगनी ळड़की मरीनाका ब्याह मिथ्या दिमित्रिसे करना कब्ल किया—मरीना रूसी जारित्सा (जारानी) बनती । दिमित्रिके लिये सारी तैयारी सम्बोरमें होने लगी । तैयारीके बाद १६०४ ६०के भरदके अन्तमें चार हजार पोल-सेना तथा कई सौ रूसी कसाकोंके साथ दिमित्रिने कियेफके पास द्वियेपर नदी पार किया । बिना प्रतिरोध किये ही कितने ही नगरोंने दिमित्रिकी अधीनता स्वीकार की । बोदिस गबुनोफके शासनसे असंतुष्ट अकालके मारे कितने ही भगोड़े किसान, अर्ध-दास तथा छाटं-छोटे सैनिक भी उसके झंडेके नीचे जा खड़े हुये। बहुतसे किसान सचमुच ही उसे इवाना भा पुत्र समझने लगे । उनको यह भी विश्वास था, कि वह हमें अर्ध-दारातासे मुक्त कर देगा । १६०४ ई०के अन्तमें मास्कोकी सेना दिमित्रि द्वारा घेरे गये नवगोरद-सेवेर्स्कको मुक्त करनेके लिये पहुंची। मिण्या दिमित्रिने चाहा, कि बिना छड़े सेवेर्स्ककी ओर चला जाय। जनवरी १६०५ ई०मे वह सेवेर्स्कके पास दोबरोनीची गांवमें हारकर अपने बचे-खुचे आदिमियोंके साथ प्रतिवलकी और भाग गया। विजय प्राप्त करनेके बाद भी गदुनोफकी हाल बेहतर नहीं हुई। विद्रोहियोंके नये-नये दल आकर आक्रमण करते रहे। जारकी सेना कोमीके किलेको घेरे हुई थी। दोनके कसाक दिमित्रिकी ओर होकर लड़ने लगे। इसी समय जारकी सेनाने भी दिमित्रिके विरुद्ध लड़नेसे इन्कार कर दिया और बहुतरी सिपाही मैवान छोड़कर घर चले गये। इसी अवस्थामें अप्रेल १६०५ ई०में गवुनोफ एकाएक मर गया । सामन्तोंने तुरन्त उसके सोलह वर्षके पुत्र पयोदोरको जार घोषित कर दिया ।

गदुनोफके शासन-कालमें ही १५९८ ई०में साइवेरियामें जाकर रूसी प्रमासियोंके बसने-का पहिला उल्लेख मिलता है। जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेके बाद ये लोग उगलिनसे भागकर पूर्वमें चले गयं थे । साइवेरियामे रूसियोकी कुछ बस्तिया बल्कि पहले ही १५८७ ई०म ननोत्रक नगरकी स्थापाके समयमे वसने लगी थी । १६०४ ई०म नोप्का नगर भी स्थापिन हो गया।

#### २. पषोदोर, गोरिस-पुत्र (१३ अप्रेल-१ जून १६०५ ई०)

पयांदोरको गद्दी नहीं बल्कि थोडे दिनांके लिये खाली सिहासनपर बैठकर रूसकी राजाप्रतिमें नाम लिख्नानेका मोका मिला । गदुनोफके हटते ही मिथ्या दिमित्रिका रास्ता खुल गया।
कोमाम जो बनी-खुनी सरकारी सेना रह गई थी, वह भी पीतर वसमानोफकी अधीनतामें
दिमित्रिकी जोर चली गई । सामन्त पहिले हीसे गदुनोफमें घृणा करते थे, क्योंकि वह राजुलोके
अस्तित्वको खतरेमें डाले हुये था । राजुल बासिली इवान-पुत्र शुइरकीने पहले उगलियमें
जार-पुत्र विभित्रिके मरनेकी गताही दी थी। अब उसने अपनी बातसे इन्कार करते कहा, कि गदुनोफ
जार-पुत्रको मारना चाहता था, कितु वह जान बचाकर भाग गया। वह जिदा है और अब राजधानीकी
ओर अ। रहा है। दिमित्रिके दूलोके मास्को पहुंचनेपर अभीरोने जार प्योदोर ओर उसकी मांको मार
डाला । दिमित्रिने बिना किसी विरोधके जून १६०५ ई०ग अपने सहायक पोलोंके साथ रूसी राजशानीमें प्रनेश किया—यह अकबरकी मृत्युका साल था।

#### ३. दिमित्रि, मिथ्या (१६०५-६ ई०)

दिमित्रिने जारके पुराने सिहासनपर वैठते ही अपने असली रूपको दिखलाना शुरू किया। पहले उगने असतुर्ट किसानोको विश्वास दिलाया था, कि हम त्र्रहारी हालत बेहतर बनायगे, लेकिन अय उराने पिर जमीदारो और सागन्तोकी पूर्व-स्थितिको मजबूत करना गुरू किया । ऊपरसे जो पोल अमीर ओर दूसरे अनुचर आये थे, वह अपनेको रूसियोका विधाता समझते उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते दोनो हाथोसे नोच-खमोट कर रहे थे। दिमित्रिके चारों तरफ भाडेके विदेशी नोकर भरे हुगे थे। दिमित्रि स्वय बहुत भारी परिमाणमें पैसा पोलन्द भेज रहा था। अब लोगोंकी आखे खली ओर मारकोके नागरिकोने खल्लमखल्ला शिकायत करनी शुरू की । १६०६ ई०के वसतमें दिमित्रिकी बीबी मरीना आई, जिसके साथ पोल अमीरोका एक वड़ा दल वहतसे अनु-चरोको लिये आया । मरीनाके साथ दिमित्रिका विवाह-महोत्सव बड़े ठाट-बाटसे मनाया गया, कई दिनोतक मौज होते रहे। शराबमे गस्त उसके विदेशी सहायकोने इस समय ओर भी गजब ढाया, जिससे जनता को में पागल हो गई। राजल वासिली शहरकीने इस अवस्थाने फायदा उठा पड्यत्र रचा ओर १७ गई १६०६ २०को घण्टेकी आवाजके सभेतको सुनते ही लोग गुकाबिले के लिये खड़े हो विल्ला उठे--"वलो लितवो पर ! लितवोंकी क्षय !!"-- हसी उस समय पोलोंको लितना कहतं थे। मिथ्या विभिन्निको जब खतरेकी खबर मिली, तो महलके सामने नाफी भी इ जमा हो चुकी थी। जान बचानेके लिये खिडकीसे कदा, जिसके कारण वह बरी तरह पायल हो गया। लोगोने पहुचकर उसे तुरन्त ही मार डाला। कुछ दिनों बाद मिथ्या दिमित्रिके शरीरको जला उसकी राख एक तोपमें भरकर उसे उसी ओर मंह करके दाग दिया गया, जिधरसे वह आया था। सारे नागरिक शहरमे ढुढ-ढ़ढ़कर पोल अमीरों और दरबारियोंको मारने लगे। पत्थर, छुरा, उडा जो कुछ भी हाथ आया, उसीरो उन्होने हथियारबंद पोलोंपर आक्रमण किया। दो हजार पोल मारे गये और बाकियोने मोर्चाबदी छोड़े आत्म-समर्पण कर दिया। बायरोंको डर लगा, कि विद्रोही जनसाधारण कही उनके विरुद्धभी कूल न कर बैठे, इसलिये उन्होंने सबसे पहले सिहासनपर किसीको बैठाकर राजयानितको मजबत करना जरूरी समझा । उन्हे राष्ट्रीय परिपद (जैम्स्की संबोर)की बुलाने, की हिम्मरा नहीं हुई। डर रहे थे, शायद अधिकांश नागरिक और अमीर भी विरोध करें, इसिलये पुराने राजुलबंशी वासिली इवान-पुत्र शुद्दस्कीका नाम बिमा निर्वाचनके ही १९ मईको केमिलनके सामने जमा हये लोगोंके बीच जारके तौरपर घोषित कर विया।

The same of the sa

इस गड़बड़ीके समयके जार निम्न थे--

१. बोरिस गदुनोफ

२. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र

३. दिमित्रि (मिथ्या)

४. वासिली, इवान-पुत्र शुइस्की ५. व्लादिस्लाव, सिगिस्मंद-पुत्र १५९५-१६०५ ई०

१३ अप्रेल-१ जून १६०५"

१६०५-६ " १६०६-१०"

१६१०-१३ "

४. वासिली गुइस्की, इवान-पुत्र (१६०६-१० ई०)

शृहस्कीने बायरोंको वचन दे दिया था, कि मै तुम्हारी सम्मतिसे राज्य करूंगा, और कास (सलेत) के उत्तर कसम खाई थी, कि विना वायरोंकी दूगा (संसद)की रागके मृत्युदंड नही दूगा, न दिहा-पुरुपके संविधियोंकी सम्पत्ति जब्द करूंगा। रूसके मिन्न-भिन्न नगरोंमे उसके जार होनेकी घोषणा की गई। धनी बायरोंने सबसे अधिक लाभके पदोंपर झपट्टा मारा, और उन्होंने फिर मनगानी करनी गुरू की। पुराने राजुलवंशों और नये जमीदार-धनियों—बागरों—के स्वार्थ एक नहीं थे। सामन्त कब बरदाइत करने लगे, कि सभी बड़े-बड़े पदों को बायर दखल कर ले। जल्दी ही बिडोह उठ खड़े होनेकी चंका होने लगी। वायरोंने प्रतिरक्षाके लिये केमिलनमें तैयारी शुरू की, उसकी दीवारोंपर तोने लगा दी, और खाइयोंके उपरके पुलोंको हटा दिया।

किसात-विद्रोह (१६०६-८ ई०) -- किसानोंने विद्रोह किया, लेकिन वह संगठित नहीं था। जहां-तहां छिटपट लोग सरकारके विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे, जिसरो सरकारी सेनाको अच्छा मौका मिला, और एक जगहके विद्रोहको दबा देनेपर दूसरी जगहके विद्रोहको दवाना आसान था। सबसे ज्यादा खतरनाक और जबदेंस्त विद्रोह था मजदूरों, अर्ध-दासों और कसाकोंका, जिसका नेता इवान बलो-त्निकोफ (१६०६-७ ई०) था। अपनी जवानीके रागय अलोत्निकोफ एक बायरका अर्ध-दाग शा, जिसके अत्याचारोंसे परेशान हो वह दोन-उपत्यकाके कसाकोंमे भाग गया, जहां वह तार-तारोंके हाथमे पड गया । उन्होंने उसे दास बनाकर तुर्कोंके हाथमें बेच दिया । कुछ दिनों तक बलोत्निकोफ दूसरे बंदियोंकी तरह पैरोंमें बेड़ी पहने नावकी पतवार चलाता रहा, लेनिन थोड़े ही समय बाद वह तुर्कोकी दासतासे मुक्त होनेमें सफल हुआ । तुर्कीसे युरोपके भिन्न-भिन्न देशोंमें कितने ही साल घूमनेके बाद रूसी सीमांतके भीतर लौट आया। इसी सगय शुइस्कीके विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हुआ था । बलोत्निकोफने विद्रोही सेनाका नेतृत्व स्वीकार फिया । सम-सामयिक लेखक उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति, तीक्ष्ण बृद्धि और बहादुरीकी प्रशंसा करते हैं। विदेशी लेखक उसे "युद्धवीर" कहते थे। युद्धोंमें उसने अपनी सैनिक प्रतिभाका अच्छा परिचय दिया था । जहां-कहीं भी बलोरिनकोफकी सेना जाती, किसान अपने जमींदारोंके विरुद्ध होकर उसकी सेनामें आ मिलते। शहरके गरीब भी उसकी तरफ हो जाते। बलोत्तिकोफकी सेना पुतिबलसे जल्दी-जल्दी कोमी, सेरपुखोफ और कलोम्ना होती मास्कोकी ओर बढ़ी। अनतूबर (१६०६ ई०)के मध्यमें बलोत्निकोफ मास्कोके सामने पहुंचा । राजधानीके चारों तरफ प्रतिरक्षाके लिये तहरी पत्थरकी दीवार तैयार की गई थी। बलोलिकोफ उसे सर नहीं कर सका, फिर मुहासिरा करके बैठ रहा । उसने नागरिकोंसे अपील करते पत्र लिखकर लोगोंमें बंटवाया, किसानों और अर्ध-दासोंको कहा-अपने बायरों और जमीदारोंको खतम कर बालों, मैं तुम्हें राज्लोंकी भूमि प्रदान करूंगा । बलोत्निकोफकी सेनामें कुछ असंतृष्ट राजुल भी थे, जिन्होंने इरा खतरेको देखा । रधाजनके सामंत तथा ल्यापुनोफ-भ्रात्युगल बलोत्निकोफका साथ छोड़कर शहरकीकी ओर हो गये। इसपर जारकी सेनाकी हिम्मत और शक्ति वढ़ी, जिसके साथ ही कितने ही और अभीर जारकी ओर हो गये। बलोत्निकोफको बची-लुची सेना लेकर दक्षिणकी और हटना पडा। उसने जावार कलूगामें छायनी डाली । १६०७ ई०के वसंतमें जारकी सेनाने कलूगाको घेर लिया, लेकिन इसी समय विद्रोहियोंकी एक नई सेना बलोत्निकोफकी मददके लिये आ गई और शुइस्कीकी सेनाको ब्री तरहसे हार घेरा उठाकर भागना पड़ा।

बलोत्निकोफ आगे बढ़कर तुला पहुंचा, जहां कमाकोका एक नया दल उमसे आ मिला। इसी दलमें पीतर नामक एक आदमी था, जो अपनेको जार पगोदोर (इवान-पुत्र)का बेटा कहना था, यद्यपि वस्तुत. फ्योदोरका कोई बेटा नही था। गिमयोमें शुइस्की एक बड़ी सेना जगाकर चार महीनेतक तुलामें बलोत्निकोफपर आक्रमण करता रहा। जारके सेनापित्योने देखा, िक बलोत्निकोफको जल्दी हराया नहीं जा सकता और जाड़ोमें घेरा रखना मुश्किल होगा, इसिलये उन्होने पासकी उपा नदीके ऊपर एक ऊंचा बांध बांध दिया, जिससे नदीका पानी इकट्ठा होकर जोरसे शहरके भीतर बढ़ा, जिससे बलोत्निकोफकी रसद और बाख्द बह गई। इमपर समर्पणकी बात होने लगी। जार वासिलीने वचन दिया, िक में सभी विद्रोहियोंको क्षमा कर दूगा, लेकिन उसने अपनी वचनका पालन नहीं किया। इनान बलोत्निकोफको उत्तरमें करगोपोलकी ओर भेजकर अंधा करके डुवा दिया गया, और बहुतसे दूसरे विद्रोहियोंको खलोपी (गृहदास) और अर्धदास बनाकर अमीरोंको दे दिया गया। बलोत्निकोफ मारा गया, उसके मैनिक तितर-वितर हो गये, लेकिन शृहस्वीके विद्राह विद्रोह नहीं दबा। बोल्गा-उपत्यकाके गोद्दिन और मारी (चेरेमिसी) विद्रोही बने और उन्होने इनी किसानो और अर्ध-वासोको साथ लेकर निज्नी-नवोगोरदको घेर लिया। उस सगय तो जारकी सेना उन्हें हटानेमें सफल हुई, लेकिन १६०८ ई०की शरद्में सारी मध्य-बोलगा उपत्यका विद्रोही बन गई।

इधर देशके भीतर इस तरहकी विद्रोहाग्नि जल रही थी, उधर पोल भी चप नहीं वेठे थे। उन्होंने यह अफवाह फैलाई, कि मास्कोगे खिड़कीसे कुदकर गरनेवाला आदमी वस्तूत: दिमित्रि नही था, वल्कि दूसरे आदमीने अपनी जान देकर जार दिमित्रिके भागनेमें सहायता की। यह अफवाह यद्यपि दिमित्रिके मरनेके दिनसे ही उडाई जाने लगी थी, लेकिन उसका प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड़ा । १६०८ ई०के वसंतमें एक नया जार-पुत्र मिथ्या दिमित्रि 11 मास्कोके सीमांनपर प्रकट हुआ। उसके साथ पोलंदकी सरकारी सेना और दूसरे बहुतसे सैनिक थे। लिथुवानी सामन्त यान सिपएहा ७५०० पैदल और सवार सेना लेकर आया, हेतमन रोजिन्सकी भी चार हजार आदिमियो के साथ पहुंचा। इसी तरह दोन और जापोरोज्ये कसाक भी मिथ्या दिमिति 11के साथ आ मिले। बोल्झोफके पास १६०८ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने हार खाई और दिमित्र 11की मुख्य सेना कलूगा ओर मोजाइस्कके रास्ते मास्कोकी ओर बढी। उन्होने मास्कोपर अधिकार करनेकी विफल कोशिंग की । इसके बाद पोलोंने राजधानीसे थोड़ी दूरपर मास्त्रया नदीके ऊंचे तटपर अवस्थित त्विनी गांवमं भोर्चाबंदी करके डेरा डाला, जिसके ही कारण लोगोने मिध्या विगित्रि । को "तुनिनी जार" अथवा "तुशिनोका चोर" कहना शुरू किया । मास्कोकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। नगरमें आहारका अकाल था। कितने ही बायर और राज्ल सुइस्कीके पतनको निश्चित समझकर मिथ्या दिमित्रिके पास चले गये। गास्कोपर घेरा डालकर मिथ्या दिमित्रिकी सेनाने आसपास-के महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर अधिकार करना शुरू किया। राजधानीसे सत्तर किलोमीतरपर अवस्थित प्रोइत्स्क-सेर्गियेफ मठ (आध्निक जागोर्रक)को पोलोंने लेना चाहा । लेकिन रक्षाके लिये पासके किसान भी मठकी ऊंची दीवारोंके भीतर पहुंचे हुये थे। मठने अपनी तोपों और सैनिकोंके बलपर पोलों और दिमित्रिकी सेनाको मार गगाया । ऊपरी वोल्गाके नगरोंमे उस जरूर सफलता मिली, क्योंकि वहाके लोग जार और बायरोंसे इतनी घृणा करते थे, कि उन्हें मिथ्या दिमित्रि सच्चा दिमित्रि मालुम होता था।

लेकिन दिमित्रिको जितनी सफलता होती जाती थी, उतना ही उसके सहायक पोलोंका अत्याचार और अपमानजनक वर्ताय बढ़ता जाता था। वह नगरोंमें पहुंचकर व्यापारियोंके मालको छीनते, किसानों और कारीगरोंपर भारी कर लगाते, जरा भी आनाकानी करनेपर उनके घरों और खेतोंकी फसलको जला देते। कितने ही रूसी बायरों और जमींदारोंकी सम्पतिको क्षति-पूर्तिके तौरपर उन्होंने छीन लिया। लोग उनके विरुद्ध खड़े होनेके लिये मजबूर हुये। छिटफुट होते विद्रोह १६०८ ई०में देशव्यापी गोरिल्ला-युद्धके रूपमें परिणत हो गये।

ग्टरकीने देखा, कि वह अकेला दोनो ओरकी मारको नहीं बर्वात कर सकता इमिलये उमने स्वीडेनके राजा चार्ल्स नवममे मददके बदलेमे सिंघ द्वारा करेला (केखहोला)के नगर और आसपासके प्रदेशको स्वीडेनको दे दिया । चार्र्सने इसके बदलेगे पोलोको भगाने तथा पारवी गिनिनको मजन्त करनेके लिये सहायता देनेका वचन दिया । स्वीडेनने १६०९ ई०के बसतम पदह हजार सेनाके साथ जेकन देलागारदीको भेजा। इस सेनामे स्वीड, जर्मन, अप्रेज, फेच आर दूसरे ितनने ही देशोंके भाडेके सैनिक थे। शहरकीका भतीजा राजकुमार रकोणिन-शहरकी भी अपने ल्सी सेनिकोको लिये इस सेनाके साथ हो गया। रोना रास्तेमे कितने ही नगरी और करबोको मक्त करती त्रितानोकी ओर बढी। पोल भी आखिरी दाव लगानेके लिगे तेयार थे। १६०९ ६०के ग्रीव्ममं भिन्न-भिन्न पोल सेनाओने जगह-जगहपर आक्रमण करके लूट-मार की, और इसी साल को गरदमें पोल राजा सिगिस्मदाताने एक बडी सेना ले ध्यके भीतर धुराकर स्मोलेन्स्क नगरपर घेरा नाल दिया। सीधे रूस और पोलन्दके बीच खुलकर लटाई होने लगी। सिगिरगदको अब मिण्या दिमित्रि।की अवव्यकता नही थी। जनवरी १६१० ई०मे मिथ्या दिमित्रि।। पोल सहायसाय विचत होकर तुश्चिनोसे कळुगाकी ओर भागा । उसके साथ अव भी फुछ पोल इस बाशास नल रह थे, कि शायद मास्कोका मिहासन आखिरमे उसको ही गिले । दिमित्रिका पक्ष लेतेनारे स्सी वायरो ओर राजुलोने आशा छोडकर सिगिस्मदके साथ सगझीता करना चाहा, और पीछ राजाके पुत्र व्लादिस्लावको मास्कोका जार स्वीकार करते हुये ४ फर्वरी १६१० ई०मे सिध की। मिगिस्मदने अपने पुत्रकी ओरमे वचन दिया, कि वह अमीरो और जमीदारोके अधिकारोपर प्रहार नहीं होने देगा और भगोडे किसानोको उनके पास लोट जानेके लिये मजबूर करेगा।

# ५. ब्लादिस्लाव सिगिस्मंद-पुत्र (१६१०-१३ ई०)

मार्च १६१० ई०में रूसी-स्वीडिश सेना मास्कोके भीतर दाखिल हुई। उधर मास्कोपर अधि-कार करनेके लिये एक पोल सेना पहुची, जिसके विरुद्ध शुइस्कीने अपने भाई दिमित्रि शुइस्कीके नेनृत्वमे एक सेना भेजी । जून १६१० ई०मे क्लुशिनो गावके पास दोनो रोनाओमे लडाई हुई, लेगिन लड़न समय जर्मन और स्वीड भाडेंके सैनिक रूसियोका साथ छोड़कर पोलोकी ओर मिल गर्ने--उन्हें तो पैसेसे काम था। पोलोने स्वीडोको स्वतन्त्रता-पूर्वक लोट जानेकी दजाजत दे दी। जुलाई १६१० ई ॰ में मास्कोके नागरिकोमें भूखें मरनेकी और शक्ति नहीं रह गई, ओर उन्होंने वासिली शुद्रस्कीके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बायरों और राजुलोने वासिलीको पकडकर उसे साभू बननेक लिये मजवृर किया, जिसमे कि वह राजकाजमे दखल न दे सके। शासन-भार अब सात बडे-बडे बायरोकी बनी सरकारके हाथमें चला गया, इसीलिये इस सरकारको सेमी-बायर्-श्चिना (सात नायर शासन) कहा जाता था। बायरोमे अपनी स्थितिको मजबूत नही देखी, इसलिये उन्होने इस नार्लपर व्लादिस्लावको मास्कोका जार बनना स्वीकार किया, कि वह बायरोके साथ गिलकर शारान करे। विश्वासधातियोने समझौता करके पोल-सेनाको मास्कोके भीतर आने दिया। मधराज फिलारेत तथा कुछ ओर बायरोका एक प्रतिनिधि-मंडल स्मीलेन्स्ककी दीवारोके बाहर सिगिश्मद।।। से मिलकर सिंघ करनेके लिये गया । लेकिन, पोलोने इन देशद्रोहियोको उनके कियेका अच्छा मजा चलाया और सबको पकड़कर पोलन्द भेज दिया। इन प्रतिनिधियोने भास्कोम गृप्त रीतिस चिट्टियां भेजकर अपनी हीन स्थिति और पोलोके विस्वासघातके बारेमे सूचित करते कहा, कि पोलोकी अधीनता स्वीकार मत करो, आपसमे इसके बारेमें राय करो तथा हमारे पत्रको "नवो-गोरद, वलोव्दा और निजनीमें भेज दो, जिसमें सब इस बातको जान लें।" पोल राजाकी मंशा वस्तुत. रवय मास्कोका जार बननेकी थी।

मास्कोंके मीतर पहुंचकर फिर पीलोंने मनमानी शुरू कर दी, और जरा भी विरोध करगेपर लोगोंको तुरत गिरफ्तार करके बंदीखानेमें डाल दिया जाता। पोल असीरोने क्रेमिलनमें जार-के खजानेको लूट लिया। उधर अपने राजांके नेतृत्वमें एक पोल सेना स्मोलेन्स्यको घेरे रही। उतरमें रवी डोने फिनलन्द-पाउीके दक्षिणी तटपर अधिकार करके नवीगोरदको खतरमे डाल दिया। व्यापारियों ओर कारीगरोकी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि नगरोके भीतर आपमी व्यापार विल्कुल बंद हो गया था। जमीदारों और अमीरोकी हालत भी खराब थी, क्योंकि उनके लेतोंमें काम करनेके लिये आदमी नहीं रह गये थे।

मास्कोमे पोलोने बहुत कोशिश की, कि लोग पोल-राजाकी राजभितत स्वीकार करे, लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं थे। जिन बायरोने विश्वासघात करके पोलोंको बुलाया था, उसके खिलाफ घृणाजनक पत्रप्रसारित हो रहे थे। रूसी चर्चका प्रधान सघराज हमोंगेनने भी इसी समय पोलोके विरुद्ध अपने विवार प्रकट किये और १६१० ई०के अन्तमे उसने भिन्न-भिन्न नगरोमे अपनी घोषणा भिजवाकर कहा, कि राजधानीकी मुक्तिके लिये रूसी जनताको आगे बढना चाहिये। सगराजकी घोषणाने लोगोंको और भी उत्तेजित कर दिया। जब इसकी खबर पोलोंको मिली, तो उन्होंने राध-राजको जेलमे डालकर तरह-तरहकी यातना देनी शुरू की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोडी।

व्लादिस्लावको जारका सिंहासन तो मिला, लेकिन उसे और उसके बापको कसियोने चैनसे रहने नहीं दिया । मास्कोको मुक्त करनेके लिये सारे देशमें तैयारी होने लगी । जनवरी १६११ र्ट०मे र्याजनके वोयवोद (राज्यपाल) प्रोक्रोपी ल्यापुनोफने मास्कोकी मुक्तिके लिये स्वयसेवकों-का सगठन शुरू किया, जिसमे पहिले मुख्यतः दक्षिणी जिलोंके अमीरोंकी सेनिक ट्कड़ियां शामिल हुई। ल्यापुनोफने कसाकों और अर्धदासोंको भी पैसे और मुक्तिका लोभ देकर अपनी ओर खीचा। गनित बढ़ाकर एक सैनिक ट्कड़ी राजकूमार दिमित्रि मिखाइल-पुत्र पजास्कीके नेतृत्वमें पोलोंके ऊपर प्रहार करने लगी । इस सेनाका हरावल ठीक समयपर मास्कोके पास पहचा, और पोल तथा देशद्रोही बायरोंने मास्कोमे आग लगा दी। जलते हुये घरोंके बीच लड़ाई जारी रही, पर अंतमें धूये और आग-की ज्वालाने इसी सेनाको शहरसे बाहर निकलनेके लिये बाध्य किया। राजकुमार पंजास्की इसी लड़ाईमें पायल हुआ। कुछ महीनेतक मास्कोके बाहर रहकर फिर कोशिश की, लेकिन वह राज-धानीको मुक्त नहीं करा सके। ३० जूनको सेना-संगठनके बारेमें कसाकों और सामन्तोंने आपसमें समझौता किया, जिसमे सामन्तोंका प्रतिनिधि ल्यापुनोफ था और राजकुमार विमित्रि ग्रवेश्स्की तथा अतमन इवान जारुत्स्की कसाकोंके प्रतिनिधि थे। समझौता ठीकसे चला नही, दोनों पक्षों में जब-तब झगडा हो उठता। ३० जूनको वह यहांतक बढ़ा, कि कसाकोंन प्रोक्रोपी ल्यापुनो फको मार डाला, जिसके बाद स्वयंसेवक-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया । सामन्त अपने सैनिकोंको लेकर चले गये और शिर्फ कसाक सैनिकोंका एक भाग मास्कोंके सामने रह गया।

उधर स्मोलेन्स्कके प्रतिरक्षियोंने करीब-करीब दो सालतक पोलन्दकी भारी सेनाका मुका-बिला किया । पोल राजाने तोपोंके गोलोंसे सफलता न पाकर बड़े-बड़े वादोंसे फुसलाना चाहा, लेकिन स्मोलेन्स्कके नागरिक इसके लिये तैयार नहीं थे । जून १६११ ई०के आरम्भमें पोल किलेकी दीवारको एक जगह उड़ानेमें सफल हुये, नागरिकोंने जलते हुये नगरकी राड़कोंमें आखिरी लड़ाई लड़ी । बहुतोंने शत्रुके हाथमें पड़नेकी जगह आगकी ज्वालामें कूदकर जान देवी । सत्तर गन बारूदके एक बेरमें आग लगा दी गई, जिससे रूसियोंके साथ बहुतसे पोल भी चिथड़े-चिथड़े उड़ गये । बहुत थोड़ेसे प्रतिरक्षी पोलोंके हाथ बंदी हुये । जिस समय स्मोलेन्स्कको पोलोंने लिया, उसी समय स्वेडोंने उत्तरमें नवोगोरद नगरपर अधिकार किया ।

कसाकों और सामन्तोंके झगडेंके कारण यद्यपि सैनिक स्वयंसेवकोंका संगठन छिन्न-भिन्न हो गया था, लेकिन रूसियोंने पोलोंके विरुद्ध अपनी तलवार मियानमें नहीं रक्खी । निजनी-नवोगोरदने फिरसे स्वयंसेवकोंके संगठनमें आगे बढ़कर काम किया और मास्कोकी छड़ाईमें घायल प्रसिद्ध वीर राजकुमार दिमित्रि पजास्कींको सेनाका संचालक बननेके लिये निमंत्रित किया । चारों ओर फिर एक नया उत्साह दिखाई देने लगा । मास्कोमें पोलोंकी जब पता लगा, कि हमारे विरुद्ध एक बड़ी भारी सेना जमा हो रही हैं, तो उनमें घबराहट मच गई। उनसे भी ज्यादा

भयभीत थे देवडोड़ी बायर । उन्होंने लोगोसे बहुत कहा, कि पोल राजकुगार व्लादिरलावकी अधीगता स्त्रीकार करो, लेकिन लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये ।

१६१२ ई०के वसंतमे स्वयसेवक-सेना निजनी-नवोगोरदसे यारोस्लाब्ल पहुंची। सव जगह लोग वड़ उत्माहके माथ स्वागन करते आ-आकर उसमें भर्ती हो रहे थे। यारोस्लाब्लमें सेना चार महीने रही। यहांवर उन्होंने राष्ट्रीय सरकार संगठित की और शासन-प्रबंधके भिन्न-भिन्न विभाग कायम किये। स्वयंसेवकों में भिन्न-भिन्न नगरोंके अमीर, तथा सभी वर्गोंके आदमी, कसाक, किसान और स्वेलेसी (धनुर्धर) ही नहीं, बल्कि तारतार, मारी और चुवाश जैसे अ-रूसी जातियोंके भी लोग सिमिलित थे। सेनाने अपना केंद्र यारोस्लाब्लमे रफ्या, लेकिन उसकी टुकड़ियां चारों तरफ फंलकर देशको पोलोंसे स्वतन्त्र करने लगी। पोल आकर रूसके भिन्न-भिन्न इलाकों में पैल नो गये थे, लेकिन उनको देशका परिचय कम था, इसलिये हर जगह ग्रामीणोंको पथ-प्रदर्शनके लिये मजबूर करते। कितने ही पथ-प्रदर्शकोंने उन्हें ऐसी जगह पहुचा दिया, जहा वह रूसी स्वयंसेयकों के हाथमें पड़कर नष्ट हो गये। ऐसे ही पथ-प्रदर्शकोंने कस्त्रोमाका एक किसान इवान सुसानिन था। उसने पोलोंका पथप्रदर्शन करते उन्हें इसुपोन्स्कोयके दलदलमें डाल दिया। पोलोंने गुसानिनको मार डाला, लेकिन वह स्वयं दलदलमें गरनेसे नहीं बचे। पीछे इवान सुसानिनका पद्य-नाटक (अंपेरा) वना, जो आज भी हसियोंमें वहुत जनप्रिय है।

१६१२ ई०के अगस्तके अंतमें स्वयंसेवक-सेनाका मुख्य अंग मास्कोकी दीवारोंके नीचे पहुंना। यद्यपि उसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, लेकिन वह मास्को नदीके तटपर पहुंचे बिना नहीं रहा। स्वयंसेवकोंका एक मुख्य सेनापित कुजमा मीनिन चार सौ आदिमयोंके साथ नदीके पार हो पोलोंके पक्षपर प्रहार करने लगा। पोल इसकी आशा नहीं रखते थे, इसलिये पहली ही चोटने भागकर अपने डेरोमें वुस गये। चार सौ गाड़ियोंमें भरी उनकी रसद कुजमाके आदिमयोंके हाथमें पड़ी। मास्कोमें डेरा डालं पड़ी पोलसेनाको अब न कहीसे अन्न मिलता और न बाहरते सहायता आनेकी आशा थी। अन्तमे लड़ाई और भूखकी मारसे परेशान हो २६ अक्तूबर १६१२ ६० को केमिलनके फाटककर लड़ाई करते उन्होंने आत्म-समर्पण किया और गास्को मुक्त हो गया।

#### २. रोमनो फ-वंश (१६१३ १९१७ ई०)

मास्कोको मुक्त करनेके बाद जारके निर्वाचनके लिये राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की राबोर)को वुलाया गया। सभामें सबसे ज्यादा जनप्रिय बायर रोमनोफ थे, जिनकी लड़कियां जार इवान 1V और पयोदोरको ब्याही थीं। सामन्तों और बायरोंको उनसे भूमि, किसान तथा दूरारी चीजों के मिलनेकी आशा थी। रोमनोफ-परिवारका प्रधान व्यक्ति फिलारेत था, जो कि रस्तोफका संघराज किन्तु अय पोलंदमें बंदी होकर चला गया था। वह साधु भी था, इसलिये जार नहीं बन सकता था। १६१३ ई०के आरम्भमें राष्ट्रीय सभाने उसके सोलह वर्षके पुत्र मिखाइलको जार निर्वाचित किया, जो बुद्धि और आचरण दोनोंमें दुर्बल था।

रोमनोफ-वंश रूसका अन्तिम राजवंश था, जो कि अकबरकी मृत्युके सात साल बाद अस्तित्व-में आ १९१७ ई०की वोल्शेविक क्रान्तितक शासन करता रहा। इस वंशके अन्तिग आठ जार नागमात्र के ही रोमनोफ थे, वह वस्तुतः जर्मन थे, जिसके कारण दरबारमें हमेशा जर्मनोंकी तूती बोलती रही। इस वंशमें निम्न जार हुये—

| रहा | । ६स वशम निम्त जार हुय       |                  |    |
|-----|------------------------------|------------------|----|
| ₹.  | मिखाइल, फिलारेत-पुत्र        | १६१३४५           | ę, |
| 7.  | अलेक्सान्द्र1, मिखाइल-पुत्र  | १ <i>६</i> %५-७६ | H  |
| ₹.  | प्योदोर, अलेक्सान्द्रा-पुत्र | १६७६-८२          | 21 |
| γ,  | इवान ४, अलेक्सान्द्रा-पुत्र  | १६८२-९६          | 7. |
|     | पीतरा, अलेक्सान्द्रा-पुत्र   | १६९६-१७२५        | 7) |
| €.  | एकातेरिनार, पीतर र-पत्नी     | 8034-70          | j  |

| ૭   | पीतर 11, अठेक्सान्द्र-पुत्र             | १७२७–३०   | ई० |
|-----|-----------------------------------------|-----------|----|
| 2   | अन्ना, इवान ए-पुनी                      | १७३०-४०   | 11 |
| 9   | इवान 🛚 🗓 अन्ना-पुत्र                    | १७४०-४१   | 11 |
| १०  | एलिजाबेथ, पीतर 1-9ुत्री                 | १७४१–६१   | 1) |
| ११. | पीतर 111, पीतर 1-नाती                   | १७६१–६२   | 11 |
| १२  | एकातेरिना 11, पीतर 111-पत्नी            | १७६२-९६   | 1) |
| १३. | पाबल 1, पीतर 111-पुत्र                  | १७९६-१८०१ | 11 |
| १४. | अलेक्सान्द्र 1, पावल 1-पुत्र            | १८०१-२५   | 13 |
| १५  | निकोलाइ 1, पावल 1-पुन                   | १८२५-५५   | 27 |
| १६. | अलेक्सान्द्र 11, निकोलाइ 1-पुत्र        | १८५५-८१   | "  |
| १७. | अलेक्सान्द्र 111, अलेक्सान्द्र 11-पुत्र | १८८१–९४   | 11 |
| १८  | निकोलाइ 11, अलेक्सान्द्र 111-पुत्र      | १८९४-१९१७ | 17 |

# १. मिखाइल, फिलारेत-पुत्र (१६१३-४५ ई०)

वस्तृत शासनसूत्र मिखाइलके नामसे अन उसकी मा ओर सवधियोके हाथमे था । नई सरका को देशमे व्यवस्था कायम करनमे काफी दिक्कतका सामना करना पटा । अस्त्राखानमे भागे हुथे जारुत्स्कीने अपनेको जार दिमित्रि घोषित किया, लेकिन उसको सहायता नही मिली ओर अन्तमे लोगोने उसे ओर उसकी स्त्री मरीनाको पकडकर सरकारके हवाले कर दिया । जारुत्स्भीको मास्कोमे फासी हुई, मरीना जेलमे मरी ओर उसका बच्चा भी फासीपर चढा दिया गया । यद्यपि पोलन्दसे सघर्ष कम हो गया, लेकिन रूसकी भीतरी कमजोरियोंको देखकर स्वीडों-ने नवोगोरदपर अधिकार करके सवर्ष जारी रक्खा। उनसे छुटकारा १६१५ ई०मे प्स्कोफमे उनके प्रसिद्ध योद्धा राजा गस्ताय अदल्फसको हराकर ही हुआ। रूसी भी लहाई बहाना नहीं चाहते थें, क्योंकि उसके कारण देशका व्यापार तथा सारा आर्थिक जीवन चोपट हो गया था. लोगोकी हालत बुरी थी। इगलेण्ड ओर हालेडको बीचमे डालकर १६१७ ई०के आरम्भमे, स्तोल्वोबोकी सिंघ हुई, जिसके अनुसार स्वीड सेनाने यद्यपि नवोगोरद ओर उसके इलाकेको खाली कर दिया, लेकिन फिनलन्द खाडीका सारा तट तथा कितने ही नगर अपने हाथमें ही रखे, इस प्रकार रूस बाल्तिक समुद्रसे विचत रहा। क्लादिस्लाव अभी भी रूसी सिहासनकी आशा नही छोडे था। १६१८ ई०मे वह एक बार मास्कोतक पहुंचा, लेकिन वहासे मार भगाया गया। आखिर उसने भी १६१८ ई०के अन्त में साढे वौदह मालके लिये मास्कोके साथ सिंघ कर ली, लेकिन स्मोलेन्स्क ओर आसपासके इलाके तया सेवेर्स्क (चेरगीनोफ) के इलाकेको पोलोने नही छोडा। इस सधिके बाद जारका पिता फिलारेत रोमनोफ बंदीखानेरी मुक्त हुआ। मास्को पहुवनेके तुरन्त ही बाद उसे सारे रूसी चर्चका महा-सघराज बना दिया गया और अबसे जीवनभर (१६१९-३५ ई०) वही रूसका वास्तविक शासक था। सभी राजादेश जार ओर उसके बापके नामसे निकाले जाते थे। फिलारेतको महास्वामी (''बेलीकी गस्वार'')की उपाधि मिली थी। वह अब धर्म और राज्य दोनोका कर्णधार था। इस असीम शक्तिको इस्तेमाल करके उसने केन्द्रीय सरकारको बहुत मजबूत किया । मारकोने १६३२ ई०में स्मोलेन्स्कको लौटानेकी कोशिश की, लेकिन पोलन्दने राजनीतिक चौलसे किमियाके तारतारोंको मास्कोसे उलझा दिया, और इस प्रकार उस साल स्मोलेन्स्कका अभियान व्यर्थ गया । १६३३ ई०में महासघराज फिलारेत मर गया।

इस समय पोलन्दके षड्यन्त्रके कारण मास्कोंके विक्षणी सीमांतको किमियाके तारतारोंसे बहुत खतरा पैदा हो गया था। वह जब-तब रूसके भीतर घुसकर गावी और शहरीमें छूड्साट मचाते थे। प्रतिरक्षाके लिये दिक्षणी सीमांतकी मोचिबंदी अब आवक्षक हो गई थी। तारतार दीचके कसाको-पर भी हमला करते थे, इसलिये वह भी उनको दबानेके लिये सब तरहसे तैयार थे। किमियाके

पारतारोकी पीउपर उधर तुर्कीका सुरतान भी था, जिसका अधिकार काके ससरो अजोफ समुद्रके तट तक था। १६३७ ई०मे दोनके कसाकोने अजोफके किलेपर आक्रमण किया। दोन नदी दारा अजाफ-समुद्रके भीतर पहुचनेमें तुकाका यह किला भारी बाधक था। दो महीनेके मृहासिरेके बाद कसाकोने किलेको मर कर लिया। तुर्की मुत्तान इमे केमे तरदाकत कर सकता जा? उसने १६४१ ई०म शिवाबाली तोपरानिके साथ एक भारी सेना उनके विश्व भेजी। मृट्ठी भर कसाक सेनाने चोबीस बार तुर्कीके आक्रमणको विफल कर दिया। अन्तमें एक और बंदे आक्रमणके समय उन्हें मास्कोसे सहायता मिली। मिखाउलकी सरकार बिना जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)की मम्मति लिने तुर्कीके साथ युद्ध नहीं छेउना चाहती थी। सभाने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी, इसपर सरकारने कसाकोको अजोफ छोउकर चले आनेकी आजा दी।

यह १७वी सदीका मध्य या शाहजहाका समय था। उस समय भारतके किमानोकी भी हालत हराके किमानोमे बेहतर नही थी। जमीन बड़े-बड़े जमीदारो और सामनोकी थी, जो अपने विला-सितापूर्णं जीवनके लिये उनका अधिकसे अधिक शोपण करते थे। किसानोके लिये अपन गागोगे अब आया नहीं रह गई थी। उनमेंसे कितने ही किसानी छोडकर व्यापारी बन गये और कछ वूसरी जगहो में भाग गये। १७वी शताब्दीके ये जमीदार अपने किसानो, अर्धदासो ओर कारीगरोके हाथके कामा में मनुष्ट नहीं थे। राजधानीके धनी अमीर और वायर इतालीके मखमल, इगलेण्डके ऊनी कपा ओर विदेशी समुरी टोपियोको पहनते थे। उनको बहुमूल्य आभूषणो और विदेशी शरायोका चसका लग गया था। उनके घरोमे बहुत तरहकी विदेशी चीजे इस्तेमालमे आती थी और यह सारी विलास-सामगी किसानोकी कमाईरी मिले पैसेके बलपर ही खरीदी जा सकती थी। उदाहरणके लिय उस समयके एक वहन बड़े बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफको ले लीजिये। उसके पास तीत भो गाव थे, जिनम चालीस हजार अर्नदास रहते थे, जिनमे उसे दस हजार रूबल मासिन की आनदनो भी, जो आजकलके हिसाबसे लाखो रुपया होगा। उराकी बहुतसी बखारे थी, जिनमे लाख पूद (१ पूद=१८ सेर) अनाज भरा रहता था। पोलन्दके साथकी लडाईमे अनाजका भाव महना हो गया । उस समय अपने अनाजको बेचकर मोरोजोफने बहुत पैसा जमा किया । उसकी जमीबारोगे सात मौ नौकर थे, जो किसानोकी अलग नोच-खसूट करते रहते थे। मोरोजोफके पास इतना पैसा जमा हो गया था, कि उसने उससे लोहेका कारखाना, पोटाश-कारखाना कायम किये ओर अपने किसानोको वहा जाकर काम करनेके लिये मजबुर किया । उसके पोटाशको विदेशी व्यापारी खरीद ले जाते थे।

अब कारग्वानोंके बढानेकी अवश्यकता समझी जाने लगी थी। लडाईके लिये लेहिकी सनमें अधिक अवश्यकता होती है, इसलिये लोहेकी उपज बढाने के लिये एक डच व्यापारी एटक जिनियस को लोह-धूनो (ओर) में काम करनेका ठेका दिया गया और उसने तुलामें पहला लोहेका कारखाना खोला, जिससे आगे चलकर तुला रूसका लौह-केन्द्र बन गया। उसके कुछ समय बाद एक म्बीडने मास्कोंके पास कांचका कारखाना खोला।

कारखानेका रवाज यद्यपि बढने लगा, लेकिन अब भी व्यापार रूसके आर्थिण जीवनमें खास स्थान रखता था, जिसके कारण कितने ही विदेशी राज्योसे उसका घनिष्ठ संबध स्थापित हुआ। इसी समय पश्चिमी युरोपसे व्यापार करनेके लिये अर्खनोल्स्क प्रधान बंदरगाह बन गया। गिमयोमें जब समुद वर्फसे मुक्त रहता, तो बहुत-से अग्रेज, डच और जर्मन जहाज अपना-अपना माल लेकर वहा पहुचते—जिसमें ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मूल्यवान् बर्तन तथा दूसरी विलासिताकी चीजे होती। रूसी व्यापारी नावोंमें साइबेरियाके समूर, चमड़े, भागके कपड़े, पोटाश, शूकरमांस तथा गावो और नगरोके कारीगरोंकी बनाई और भी कितनी ही चीजे भरकर उत्तरी द्विना नदीसे हो अर्खनोल्स्क पहुंचते। वहा दोनों ओरसे क्य-विकंय होता। एसियाके साथ व्यापार मुख्यतः अस्त्रा-खानद्वारा होता था, जहांपर बुखारी और ईरानी व्यापारी पूर्वी देशोके मालको लेकर पहुंचते थे। इस व्यापारसे लाभ उठानेके लिये हमारे भारतीय व्यापारी और कुछ कारीगर भी अस्त्राखानमें

जा पहुंचे थे। इवान 11ने भारतीय कारीगरोंको वहांसे मास्को बुलवा गंगवाया था। व्यापारके बढ़ानेके कारण अब नगरोंकी संस्या और समृद्धि बढ़ने लगी और धनी व्यापारियोका एक अलग वर्ग स्थापित होने लगा। देशकी शांति और केन्द्रीकरणने इस काममें बढ़ी सहायता की।

चीननक प्रधार--- रूसका विस्तार साइबेरियामें पूर्वकी ओर हो रहा था । ऐगी अवस्थामे चीनके वारेमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक था। ब्खाराके व्यापारी जहां एक ओर अपने कारवाको लेकर चीनमें पहुंचते थे, वहां दूसरी ओर वह अस्त्राखान भी आते थे। सम्भव है, उनके गाय कुछ चीनी भी रूसमें पहंचे हों, लेकिन रूस अब पेकिङ्से ज्यादा नजदीकका संबंध स्थापित करना चाहता था। १५६७ ई०में ही पेत्रोफ और यालीसेफ नागक दो कसाकोंको इगलिये भेजा गया, कि वह पडोशी लोगोंकी भाषा, रीति-रवाज आदिके बारेमे जानकारी प्राप्त करें। उन्हें विशेषकर नीन-राज्य, मंगोलोंकी भूमि ओर ओव महानदीके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी थी। यह पेकिङ्-की ओर बढ़ो हुये कलगनतक पहुंचे। लेकिन देवपुत्र सम्राट्के लिये वह कोई भेंट नहीं लाये थे, इसलिये राम्राट् म-चङ् (१५६६-७२ ई०)के दरबारमें गये विना ही उन्हें लौटा दिया गया । १६०८ ई०में फिर इसके लिये कोणिश की गई, जिसमें मंगोल राजा अल्तनखांकी फिर सहायता ली गई, लेकिन इराका भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद जार मिखाइलके समय १६१६ ई०में तुमे-नेत और पेत्रोफ नामक दो कसाकोंको तोबोल्स्करो इसी कामके लिये भेजा गया। वह चीन तो नहीं पहुंच राके, लेकिन अल्तन खानके दरबारमें कुछ समयतक रहे और खानने रूसी जारके अधीन होना स्वीकार किया। १६१९ ई०में पेंतलिन और मंदोफ भेजे गये। वह भी अपने साथ भेंट नही लाये थे, उसलिये चीनी सम्राट्के दर्शनसे बंचित रहे। हां, उन्हें चीनकी ओरसे एक चिट्ठी दी गई, जिसे लेकर वह तोबोल्स्क लोटे, लेकिन उस चिट्ठीको उस समय कोई नहीं पढ सका, और डेढ़ सौ साल बाद १७७६ ई०रो ऐतिङ्में लाकर एक जेमुइत पादरीकी राहायतासे उस चिट्ठीका अनुवाद कराया गया।

इस प्रकार मिलाइलके सगयमें चीनके साथ कोई बाकायदा दौत्य-संबंध स्थापित नहीं किया जा सका।

भिखाइलके गरनेके बाद उसका पुत्र अलेक्गी सोलह वर्षकी आयुगें गद्दीपर बैठा।

#### २. अलेक्सी, मिखाइल-पुत्र (१६४५ - ७६ ई०)

छ ३के जारको बाज उ ग़ने और दूसरे खेलोंका बड़ा शौक था और राज्यकी सारी शक्ति एक थनी बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफके हाथमें थी, जिसने सभी ऊंचे पदोंपर अपने भाई-भनीजे-भांजोंको भर दिया। जारके वंशसे और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये उसने एक साधारण बायर मिलोस्लाब्स्कीकी एक लड़कीका ज्याह जार अलेक्सीसे करवा उसकी दूसरी लड़कीको स्वयं ब्याह लिया । पोलन्दके युद्धके कारण देशकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई, और रााथ ही युद्धमे असफलता भी रही । मोरोजोफको सबसे पहले राजकोषकी स्थिति सुधारनी थी, इसके लिये उसने जहां सैनिकोंका वेतन कम किया, वहां कई कर लगाये, जिनमें सबसे भारी नमकपर था। नमक इतना महंगा हो गया, कि छोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये उसे खरीदकर नहीं लगा सकते थे, जिसके कारण हजारों मन गछलियां सड़ने लगीं, और मोरोजोफ-को जल्दी ही इस करको उठा देना पटा। इन सब कारणोंसे लोगोंकी हालतपर इतना बुरा असर पड़ा, कि अलेक्सीके आरम्भिक शासनकालमें कितने ही विद्रोह हुये। १ जुन १६४८ ई०की तीर्थ-यात्रासे लौटकर जार मास्को आया, तो लोगोंने उसके पास जाकर मोरोजोफकी लूट-खसूदके बारे-में शिकायत की। उस दिन आवेदन-पत्र देनेवालोंको कोड़ोंकी मारसे भगा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन एक जन-समुहने कॅमिलिनके दरवाजेंसे राजमहरूमें पहुंचकर मांग की, कि नगर-कोतवाल ल्योग्ति प्लेश्चेयेफको हमारे हवाले किया जाय । त्योग्ति वड़ा ही कुर और पार्शविक अत्याचारी था । बायर शान्त करनेके लिये आये, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। इसके बाद जनसाने बायरों और सरकारी अफसरोंके घरोंपर आक्रमण किया। एक बड़ा अफ़सर मार डाला गया, नगरमें जगह-जगह आग लगा दी गई, सन्त्रस्त जारने प्लेक्नेयेफ और त्रलानियोतोफ दो जालिम दरबारियोंको जनता के हाथमें दे दिया, जो उसी समय मार डाले गये। फिर लोगोंने मोरोजोफके शिरकी गांग की। लाल मैदान में भारी भी उत्तर आई थी। जारने लोगोंके सामने कसम खाकर अपने आदिमियों हारा कहलवाया; कि मोरोजोफको सरकारमे निकाल दिया जायगा। उसी रानको उसे गास्कोंसे निकालकर एक दूरके मठम भेज भी दिया गया। इसी समय किनने ही असतुष्ट सामन्त भी आ गये और नागरिकों तथा सामन्तोंने मिलकर जारके पास आवेदन भेजा, कि एक नई विधान-संहिताके बनानेके लिये जेम्स्की सवीर (राष्ट्रीय सभा)को बुलाया जाय।

मास्कोंके अतिरिक्त दूसरे शहरोंमें भी विद्रोह उठ खडे हुये थे, इसिलये जारको राष्ट्रीय सभा जल्दी-जल्दी बुलानी पड़ी। सभाके सदरगोमें बहुसत नागरिकों और जनपदीय सामन्तोंका था। सभी मांगोंको मान लिया गया और जनवरी १६४९ ई०में नई विधान-संहिता स्वीकार की गई। शाहजहांके कालमें बनी इम विधान-संहिताद्वारा किसानोंके ऊपर सामन्तोंका पूरा अधिकार स्थापित करके उन्हें शर्ध-दास बना दिया गया। नागरिकोंको यह अधिकार मिला, कि सभी वायरों और चर्चकी जायदाद दीहान नहीं नगरोंकी मानी जाय, और उन्हें सामन्तों और अमीरोकी तरह कर उगाहने और राजसेवाओंका अधिकार मिले। १६५० ई०में नवोगोरद और प्रकोफमें थिद्रोह हो गये, जिनमे प्रकोफका विद्रोह विशेष तौरसे खतरनाक था। लोगोंने जारके वोयवद (राज्य-पाल)को हटाकर वहां स्वायत्तशामन स्थापित कर लिया और जाररो मांग की, कि बोयवदकी अदालतमें हमारे अपने प्रतिनिधियोंको बैठनेकी इजाजत होनी चाहिये। मास्कोने इसका जवाब दिया—"कभी ऐसा नहीं हुआ, कि बायरों और वाययदोंके साथ अदालतमें कमेरे (मृजिक) बैठें।" प्रकोफके विकद्ध सरकारी सेना गई, लेकिन उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा। पीछे जब वहांके धनियों और अमीरोंने देखा, कि इस संघर्षमें उनका भी ठौर-ठिकाना नही रहेगा, तो उन्होंने विद्याराघात करके जारके निरकुश अधिकारको फिरसे स्थापित करनेमें मदद दी—-१६५० ई०के विद्रोहोको दमन वरनेमें भावी महासंघराज निकोनका खास हाथ था।

शासन-पंत्र — जारका अधिकार असीम था। जो कानून और नियम बनाये गये थे, उनका जिन्तम लक्ष्य यही था, कि अर्घ-दासों और किसानोंके ऊपर बायरोंका पूरा अधिकार रहे। जार सबके ऊपर स्वेच्छाचारी शासक ही नहीं था, बिल्क देशका वह सबसे बजा बायर (जगींदार) भी था। अमीरों और दूसरे जमींदारोंके लिये यह जरूरी था, कि जारकी शिन्त खूब दृढ़ हो, जिसमें बह उनके वर्ग-स्वार्थकी रक्षा कर सके। जारकी इच्छा ही सारे देशके लिये विधान थी। सामन्ती कुलोंके बायर भी अपनेको जारका सेवक कहते थे और गांव या नगरके साधार ग लोग तो अपनेको वह भी नहीं कह सकते थे। वह जारके "नन्हेंसे अनाथ" थे। जारको मम्बोधित करनेपर बहु अपनेको छोटा बनाते हुये पीतरकी जगह पेतळ्शका (पीतरवा), इवानकी जगह इवागका (इवनवा) कहते थे। जारको वह देवता मानते हुये धरतीपर ललाट रखकर उसे प्रणाम करते।

राज्यके महत्वपूर्ण विषयोंपर निर्णय करनेका काम जारके दरबारी वायरोंकी दूमा (परिषद्) करती थी। इस परिपद्में केवल सामन्त (राजुल) और बायर ही सम्मिलित होते थे, लेकिन १७वीं शताब्दीमें साधारण कुलके प्रभावशाली नये धनी भी उसमें सम्मिलित कर लिये गये।

सरकारी वपतरोंके कई दर्जे और विभाग थे। एक विभागका नाम "प्रिकाजी" था, जिसका मुखिया एक वायर और जिसके एक-दो सहायक-लेखक (दाकी) होते। आफिसके साधारण कामोंको पद्याचिये (निम्न-लेखक) करते। सैनिक काम-काजकी व्यवस्था अलग थी। रज्र्याद्नी-प्रिकाज (सैनिक आफिस) सेना-संचालन विभागका काम करता था। स्त्रेलेत्स्की आफिसका काम था, स्त्रेलेत्स्की सैनिकोंके कामको देखना, पसील्स्की प्रिकाज (दूत-कार्यालय) विदेश-विभागका काम देखता। स्थानीय शासन-प्रबंधके मुखिया वोयवोद (राज्यपाल) होते, जो राज्यके नगरोंके शासनके लिये

<sup>ै</sup>लाल या 'कास्ती'' रूसी शब्दका अर्थ सुंदर और रक्त दोनों है, पहिले इसका अर्थ "सुंदर मैद्यान" लिया जाता था, किन्तु बोल्सेविक क्रांतिके बादमें क्रांतिके प्रिय रंग लालको माना जाने लगा ।

बायरो आर सामन्तोमेपे नियुक्त किये जाते । वायवोद नगरके सेनिक और अर्सनिक सभी अधिकारा का प्रमुख था। वही न्याय प्रबन्ध करता, नगर और उसके इलाकेके लोगासे कर उगाहता, एक तरहसे वह अपने इलाकेका स्वच्छद जार था।

वर्च स्पार-म्म सदियोमे प्रीक चर्चका पक्का अनुवायी था। वर्चके साधुओ-पुराहितो एव मठो-गिर्जीका जाल गानोमें भी बिछा हुआ था, लेकिन तबतक अभी उसका पूरी तौरसे केन्द्रीकर। नहीं हुआ था--यही नहीं कितने ही कर्मकाड ओर रीति-रवाजको छेकर चर्चकी कई गालाये हो गई थी । एस्होक्तम लोगोके आन्दोलनको दवानेमे मदद देनेनाला निकोन अव गहास्थराज था । निकोन मठोकी जायदादके साथ अपनी इच्छानुसार जेसा चाहता वैसा करता । उसके पास बहुत भारी निजी सम्पत्ति थी । वह वर्चके भीतर अपनेको सर्वशक्तिमान जार समझता था । उसके अत्यावारोके कार माध्-पूरोहित उसे "जगली जानवर" कहते थे। निकोनने चाहा, कि भेदोको मिटाकर सार चर्चको एक कर दिया जाय। इसके लिये उसने पूजा-पद्धतियो और रीति-रवाजोगे परिवर्तन करनेकी आज्ञा दी । निकोनके सामने पश्चिमी चर्चके रोमन-गोपका उदाहर ग मोजूद था। उसने अपनेको पूर्वी चर्वका पोप बनाना चाहा। ग्रीक ओर कियेफके सुशिक्षित साधुआ-ने पद्धतियों और किया-कलापीके संशोधनका काम किया। निकोनने आज्ञा दी, कि पहले जैसे दो अगुलियोसे रालेब बोब पूजाकी मुद्रा की जाती थी, अब उसे तीन अगुलियोसे करना चाहिए। बढते-बढते उसने इस मिद्धान्तको भी चलागा चाहा, कि आध्यात्मिक (धार्मिक) गासन सास।रिक शासनसे ऊपर है "आध्यात्मिक शामन मूर्यकी तरह हे, जब कि सासारिक शामन चन्दमा जैसा है—चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्यमे पाप्त करना हे।" निकोन "महास्वामी" (बैलीकी गसूदर) की उपाधि धारण कर राजकाजमें भी दखल देने लगा--सैनिक अभियानो तकके लिये भी आता निकालने लगा । उसकी इस अनिधकार चेष्टारी साम तो और अमीरोम भारी असतीय पैदा हो गया। यद्यपि वह चर्चको मजबूत करनेके निकोनके प्रयत्नको पसद करते थे, लेकिन नहीं चाहते थे, कि महासघराजके सागने जार अकिवन हो जाये । होते-होते इस वैमनस्यने भथकर रूप धारण किया, जिसपर निकोन एकाएक अपने पदको छोट एक मठमे एकांतवासी बन बैठा । उसने समझा था, कि दरवारी खुशागद करते उसे फिरसे पद सभालनेके लिये प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसे निराश होता पडा। निकोनके कामोकी जाच करनेके लिए जारने १६६६ ई०मे दो ग्रीक सघ-राजोकी सिमिति बनाई । समितिने अपना निर्णय दिया, कि निकोनने राजशक्ति हथियानेका प्रयत्न किया। तो भी उसके वर्च-सबधी सुधारोको स्वीकार किया गया। निकोनको एक साधारण साधु बनाकर उत्तरके एक मठमे निर्वासित कर दिया गया।

निकीनने जो सुधार किये थे, उससे यद्यपि रूसी चर्चमे एकता स्थापित हुई, लेकिन किनने ही मनातिनयोने इन सुधारोको माननेसे इन्कार कर दिया। उन्होने "रस्कोल्निकी" (मतभेदी) अथवा पुराणविश्वासी नामसे अलग सम्प्रदाय बना लिया। आज भी रस्कोल्निकी कितनी ही जगहो- मे काफी सख्यामे मिलते हैं। इन विरोधियोमे एक मास्कोका अत्वाकुम था, जिसे उसके विरोधके लिये पूर्वी साइवेरियामे निर्वासित कर दिया गया, जहा प्राय. दस वर्षोतक जारके वोयवोदाने उसके साथ बड़ा कठोर वर्ताव किया। निर्वासनके बाद अव्वाकुमने रूस लौटकर फिर अपने कामको शुरू किया। अब उसे उत्तरमे पुस्तोजेस्क स्थानमे बदी बनाकर एक अमेरे तहखानेसे डाल दिया गया। राज्यको इतने हीरो सतोप नही हुआ, बल्कि १६८१ ई॰मे अव्वाकुमकी होली जलाई गई। बहुत दिनोतक रस्कोल्निकी सम्प्रदायका मुख्य केद्र रूससे बाहर रूमानियामे था। क्रान्तिक बाद ही उनके साथका भेदभाव दूर हुआ, और उनका केन्द्र रूसकी भूमिमे चला आया।

उन्नहनका मिलन—१५६९ ई०में लिथुवानिया और पोलन्दमे एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों एक हो गये। उसी समयसे उन्नहनका बहुत बड़ा भाग पोलन्दके हाथमें चला गया। उन्नहनी लोग पोल जमींदारो और सामन्तीके जूयेके नीचे कराह रहे थे। सबसे अच्छी भूमिको लेते बढ़ते-बढ़ते द्नियेपर नदीके बार्ये तटके गावोंके भी स्वासी पोल बन गये। ऐसे आर्थिक शोषण, राज-

नीतिक अन्याचार और दर्व्यवहारको उन्नइनी लोग कबतक चपनाप बर्दाश्त करते ? रलाव जाति-के होनेपर भी पोल जहां कैथलिक होनेसे रोमके पापाको भगवानका अवतार मानते, वहां उकदनी ग्रीक चर्चक अनुवायी थे। पोल अमीर और जमींदार चाहते थे, कि उनके किसान भी रोमके पागाको माने, ताकि विना चुं-चिराके हमारे जुयेको उठाते रहें। इसके लिये भी कोशिश की जाने लगी, कि कैथलिक और ग्रीक चर्चको एक संघमें मिला दिया जाये। योजना यह थी, कि दोनों चर्च पूजा-पद्धति अपनी-अपनी रक्खें, लेकिन रोमके पापाको अपना प्रमख मानें। इस कामके लिये १५०६ ई०में अस्त नगरमें एक वर्च-सभा बलाई गई। सभाका वहमत इसे नहीं पसंद करता था. कि ग्रीक चर्च रोम-वर्चके अधीन हो जाये, तो भी अल्पमतके निश्चयको स्वीकार करते पोल राजा-ने वैसा राजादेश निकाल दिया। इसपर असंतोष बढना ही था। धार्मिक एकताकी आउमें अमल उद्देश्य तो था, किसानों और कमेरोंपर अमीरोंका निर्वाध अधिकार स्थापित करना। अत्याचारों के मारे कितने ही उन्नइनी और बेलोरूसी किसान भागकर निम्न-द्नियेपर-उगत्यकाकी खाली जगहों में चले गये. जो जापरोजे कसाकके नामसे प्रशिष्ट हुये। इसी रामय रूसी जमीं दारों के अत्याचारों ने वचनेके लिए बहतरी किसान दोन-उपत्यकामें भाग गये, जो दोन-कमाया कहलाये। उकद्दनके भगी है किसानोंने द्नियेपरके जल-प्रपानके पास खोर्तिन्सा द्वीपमे अपना एक दुर्ग बनाया। अवतक तुर्व और किमियाके तारतार उकदनकी भूमिमें वसकर लूट-मार करना अपना हक रामधले थे, लेकिन अब जापरोने का कि कालासागरके तटकी उनकी मुमिमें हाथ साफ करने लगे। इनका कोई एक निश्चित निवासस्थान नहीं था। जब लूट-मारसे काफी माल प्राप्त हो जाय, और थो देशे पश्-पालनसे काम चल जाये, तो स्थायी बस्ती बांधनेकी क्या अवश्यकता ? कहीं-कहीं उनके मोर्ची इंदी किये डेरे होने थे, जिन्हें सेव कहा जाता था। बसंतके आरंभगें कसाक सेचगर जमा होते। उस समय गह द्वीप जनसंकल हो उठता। इसी समय कसाक अपना गिल्या (अतमन) तथा दूसरे सेनानायक निर्वाचित करते। सैक में कसाक बीरी (वेद) की लक दीकी नावें बनाने था मरम्मत करनेमें लग जाते, हथियारोंको ठीक करते। सब तैयारी हो जानेक बाद इन्हीं नापोंपर चढ़कर वह वडी तेजीसे कालासागरमें पहुंच जाते, और फिर तट-भूमिपर लूट-मार ज्राह कर देते । कभी-कभी तो वह सुल्तानकी राजधानी कान्स्तन्तिनोपोलतक भी धावा मारते । उनकी नानींकी गति इतनी तीव होती, कि तुर्क संतरी खतरेकी खबर भी नहीं दे पाते थे। जा में कसाकोंकी राव जनसून्य हो जानी। उस समय वह अपने लूटके मालको ले जाकर उकड्न और गोलन्दके नगरों में वेंच दसरी चीजें खरीदते।

१६वी शताब्दीके अन्तमें जापरोजे कसाकोंकी संख्या काफी बढ़ गई। पोल राजा स्तंफन वाथोरीने उनकी सैनिक क्षमताको देखकर उन्हें अपना संचिकाबद्ध (रिजस्टरबद्ध) सैनिक बनाना शुरू किया—िजसके कार ग ऐसे कसाक "रिजस्टरबद्ध कसाक" कहे जाने लगे। उनको राज्य-की ओरते शुछ वेतन तथा शहरोंमें रहनेके लिये मकान मिलते थे। रिजस्टरमें नाम लिखे कसाकोंकी संख्या बहुत कम थी। १६वीं सदीके अन्तमें जापरोजे कसाकोंमें भी धनी-गरीबका भेद स्थापित हो गया। राजा उनके सरवार (हेतमन, अतमन) को अपना अफसर बनाता।

धनी-गरीवके भेदने उक्तइन और बेलोरुसियामें जनसाधारणको विद्रोह करनेके लिये मजकूर किया। इन विद्रोहोंमें जापरोजे कसाक प्रायः किसान-विद्रोहियोंका साथ देते—कभी-कभी रिजस्टर-बद्ध कसाक भी उनके सहायक बन जाते। विद्रोहीं किसान पोल जमींदारोंकी गाड़ियोंमें आग लगा देते, और हाथ लगनेपर उन्हें मार भी डालते। पोल फिर सेना लेकर आते और किसानोंसे बड़ी क्रूरताके साथ बदला लेते। इस वक्त भी कितने ही विद्रोही किसान अपने गावोंको छोड़कर मध्य-वृतियेपर-के धने जंगलोंमें भाग जाते, जहांसे अपने शत्रुओंपर छापामारी करते।

१६३० ई०के आसपास जापरोजेकी सेच पोलोंके खिलाफ एक बार फिर उठी, जिसे आसानीसे दबा दिया गया, क्योंकि उनके घनी मुखिया और सरदार विश्वासघात करनेके लिये तैयार थे। पौलोंने जापरोजे कसाकोंको उकदनमें घुसनेसे शैकनेके लिये द्नियेपरके प्रपातके उपर कोदकमें फेंच

इ जोनीयरके तत्तावधानमे एक किला बनवाया, जिसके तैयार हो जानेपर पोल हेतमनने कसाकोके साथ मजाक करते हुये कहा—"कोदकके बारेमें तुम क्या सोचते हो ?"

"मानव हाथोने जिसे बनाया, वह मानव हाथोंद्वारा नष्ट किया जायेगा।"—-यह जवाव कयाक रारदार बगदान रुमेळ्नित्रकीका था।

कुछ वर्षो बाद सचमुच ही कसाकोने कोदक दुर्गको नष्ट कर दिया, और १६३८ ई॰से पहले पोल सेना उन्नदनके विद्रोहको नही दबा सकी।

१६४८ ई०के बसतमे फिर लोगोने पोलन्दके खिलाफ विद्रोह कर दिया । इस विद्रोहके आरम्भक जापरोजे कसाक और उनका नेता बगदान (भग-दत्त) ख्मेल्नित्स्की था। बगदान उन्नहन्मे बहुत जनप्रिय था। वह शिक्षित था। कियेफकी अकदमीमे उसने पढ़ा था, और लातीनी भाषा भी जानता था। कसाकोंके कितने ही साहसपूर्ण अभियानों में उसने भाग लिया था। अभी वह बीस वर्षसे कुछ ही बडा था, कि गोलोके साथ मिलकर उसने तुर्कीके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस नमय तुर्कीकी सीमा पोलन्दरो मिलती थी, और कितने ही उन्नइनी गांव तुर्कोके हाथमे थे, जिनके साथ तुर्क व ा दुर्व्यवहार करते थे। बगदानका बाप चेचोरा जासीके पास तुर्कोकी लडाईमे मारा गुगा ओर बगदान स्वयं तुर्कोंका बंदी बना, जहां उसे दो सालतक रहनेके बाद म्वित मिली। बगदान एक अच्छा खाता-पीता समृद्ध जमीदार था, और पोल राजकीय सेनाके रजिस्टरमं भी उसका नाम था। लेकिन, उसके देशभाइयों (उक्रइनियों) के साथ पोलोंका जैसा दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके कारण बगदान अपनेको रोक नही सका। पोलोंका शासन मनमानी था। एक दिन एक पोल जमीदारने दखल करनेका सरकारी परवाना ला एकाएक बगदानकी जमींदारीपर अधिकार कर लिया, और सारे परिवारको जजीरोमं बांध दिया। वगदानने जब न्याय करनेकी बात कही, नो पोल जमीदारने बगदानके दम वर्षके लडकेको कोडेसे पीटते हये गार डाला। बगदानने राजाके दरबारमे जाकर न्याय पानेकी कोशिश की, लेकिन वहांसे भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जो भी थोडीसी धन-दौलत-जमींदारी उसके पास थी, वह खतम हो चुकी, साथ ही उसके बेटेकी निर्मम हत्या की गई, उसे भी वह भल नहीं सकता था। उसने अच्छी तरह समझ लिया, कि इन सारे अत्याचारोका कारण देशकी परतन्त्रता-- उक्रइनका पोलन्दके हाथमें रहना है। उसने अपने कसाक-मित्रोंको जमा करके उनका एक दल बनाया, और फिर उनसे पूछा-

"क्या हम अपने भाइयोंको इस हालतमें छोड़ दें? देशमें सभी जगह मैने अपनी आंखों भयंकर अत्याचार होते देखा है। हमारे अभागे भाई हमसे सहायता मांग रहे हैं।"

इराके जवाबमे एक बूढ़ कसाकने कहा—"अब तलवार उठानेका समय आ गया है, पोलोंके ज्येको उतार फेंकनेका समय आ गया है।" पोल जमींदारोंको भी इसकी भनक लग गई, और उन्होंने बगदानको जेलमें डाल दिया, लेकिन वह भागकर जापरोजे पहुंचनेमें सफल हुआ। अब उसने संगठित रूपसे पोल जमींदारोंपर धावा बोलना शुरू किया। पोल अपना सब कुछ छोड़ जान लेकर भागने लगे। यह खबर सुन उकइनमें और जगहोंमें भी विद्रोह होने लगे। बगदानने सोचा, हमारी शक्ति और भी मजबूत हो सकती है, यदि किमियाके तारतार खानसे मित्रता हो जाये। इसके लिये वह स्वयं किमियाकी राजधानी बक्सीसराय गया। खान उस समय पोल-राजासे बहुत नाराजधा, क्योंकि कितने ही वर्षोंसे उसने मेंट नहीं भेजी थी। खानकी ओरसे बगदानका बड़ा स्वागत हुआ, और अपने उद्देश्यमें सफल होकर लौटा। खानने बगदानकी मददके लिये अपने एक राजकुमारके नेतृत्वमें तारतार सैनिक भी भेजे। कसाकोंने बगदानका भारी सम्मान कन्ते अपनी सभामें उसे कसाक सेनाका हेतमन (मुखिया) घोषित किया और हेतमनके दर्जेका चिह्न एक बुलवा (गदा) भेंट की।

१६४८ ई०के बसंतरो कसाकोंने पोलोपर खूब जीरके साथ आक्रमण करना शुरू किया। मईके आरम्भमें बगदानने एक बड़ी पोल सेनाको हराया, जिसमें कसाकों और तारतारोंको बहुत-सा लूट-का माल मिला। सफलताके साथ-साथ अब बगदानके अभियानोंने उक्रइनी जनताके मुक्ति-युद्धका कर लिया। १२४८ ई० हे सिनम्नरमे पीठ सेनाकी नियाजा न रीके तटार और भी भयं हर हार हुई। इस हार हे बाद बगदानके लिये पोल-राजवानी वारमा हा रारता खुल गया था। नगरान उकरन-से पोलोको त्वोफ और जागोस्तयेतक खंदडकर कियेफ लाटा। लोगोने उकरनके गत्तिराना हे लोरार उत्तहा स्वागत किया। तीत सो वर्षोतक पोठोकी गुलामीम रहनेके नाद िष्टेक अब रचतन्त्र हुआ था। पोल सरकारने उकडनकी शक्तिको समझ लिया और मधि कर छेउम हा भठाई राम हो। वगदानने मान या प्रतित्ता की—-"मे मारी उकड़नी जनताको पोलोकी गुलागीम मृत्रन करके ही दम लूगा।" पोल दूतोके साथ बातचीतका कोई फल नहीं हुआ, इसपर १६४९ ई०के ग्रीब्मम बगदानने नया अभियान जुड़ किया। किमियाके तारनार अब भी उसके साथ थे, लेकिन पोलोने प्रलोभन देकर खानको जलग कर दिया और पगदानने अपनी शक्तिको देखते हुये सिथ करना ही पसद किया। इस सिथिक अनुसार उकड़नका स्वतन्त्र शासन स्थापित हुजा, जिसका हेतमन बगदान गाना गया। रिजस्टरब इक्सकोको सेख्या छ हजारसे चालीस हजार कर दी गई।

१६४९ ई०की ज्वोरोफकी यह जान्ति-सिंग भी उक्रहनको पूरी स्वतन्त्रता नही दिला सिंग। पोल इस स्थिको अपनी आगेकी नैयारीके लिये सिर्फ बहाना बनाना चाहते थे। १६५१ ई०के आरम्भगे उन्होने फिर पश्चिमी उन्नइनपर आक्रमण कर दिया। उसी सालके बसतमे एक बडी सेना लेकर पाल-राजा स्वम चढ आया । पोपने अपने पोल-अनुयायियोको इस धर्मयुद्धमे भाग लेनेके लिये घोषणा की-- उक्तइनियोके साथ युद्ध करनेमें जो भी पाप होगा, हम उसको क्षमा करते हैं। बगदानके साथ किमियाके खानकी सेना थी, लेकिन ऐन-माकेपर जून १६५१ को बेरेस्तमे तारतारोने धोखा दे दिया । बगदानने जन्दीसे खानके पाम जाकर सेनाकी लीटनेके लिये कहा, लेकिन खानन रोना लोटानेकी जगह बगदानको ही अपने पास पकड रक्वा । बिना नेताके भी कसाक ओर उक्रइनी किसान कितने ही दिनोतक गोर्चा वाधे पोलोसे लड़ने रहे। उन्होंने एक असाधारण चिन्त ओर हिम्मतके धनी पूरव बोगनको अपना नेता चना । कसाकोने अपने पराक्रमका खूब परिचय दिया । एक चिरी कसाक-टोलीके पास पोलोंने आत्मसमर्पण करनेके बदले प्राणदान देनेका ववन दिया, जिरावा जवाव था-"हमे अपने प्राग प्यारे नहीं है। हम शत्रुकी दयाको घुणकी दृष्टिसे देखते है।" यह कहकर वह एक-दूसरेने गले मिल पोलोके ऊपर टूट पड़े। तीन सो कसाकोमें मे एक-एक बीर-गतिको प्राप्त हुआ। इतनी बीरता दिखलानेके बाद भी पोल सेनाको रोका नहीं जा सका। महीने भर बाद जब बानने बगदानको छोडा, नो कियेफ पोलोके हाथमे चला गया था और तारतारोने देशको लुटकर बरबाद कर दिया था। १६५१ ई० की शरदमें जो सिंध करनी पडी, उसके अनुसार सारे संघर्षमें प्राप्त सभी चीजोंको हाथसे खो देना पडा। पोल जमीदार फिर उकड़न लौटे ओर विद्रोहमे शागिल होनंके द इस्वरूप किसानोंके ऊपर अकथनीय अत्याचार करने लगे। किसान अपने गानोको छो उ-छो ३ दिन्येपरके बार्ये तटपर जमा हो वहासे रूसी राज्यके भीतर जाकर बसने लगे। पोलोके अधीनकी जनइन-भूमि जन्दी ही जन-शृग्य होने लगी, भगोडे जनइनी जाकर उत्तरी दोनेत्सकी ऊगरी उपत्य-काकी उर्वर-भूमिको आबाद करने लगे। पोल राजाने त्रिमियाके खानके साथ शाति रथापित फर उसे चालीस दिनके लिये उक्रइनी जनताको ल्टनेकी खुली इजाजत दी थी। क्रिमियाके तार-तारीने लृटते-पीटते हजारों स्त्री-पुरुषोको ले जा जिन्दगीभर दास रहने के लिये बेन दिया। इन्होंके बारेमें एक उकद्दनी लोकगीतमें कहा गया है:---

> "उन्नहनी लोग दु ल भुगत रहे है, उन्हें कही छिपनेकी जगह नहीं, घुमन्तू सवारोंके ओर्दू बच्चोंके शरीरपर दौड़ रहे हैं, कोमल शिशुओंको रौदते,

> उनके पीछे हथियार-जजीरमे बधे जालिम खानके शिकार।"

१६४८-५१ ई०की लड़ाइयोंसे उकड़ितयोको इस बातका पता लग गया, कि बिना बाहरी सहायताके पोलोके हाथसे अपने देशको मुक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिये जब १६५२ ई० में उकड़ितके किसान और कसाक दूसरी बार विद्रोह करनैके लिये तैयार हुये, तो बगदानने



उक्रइनको रूरामें मिला लेनेके जिये मास्की-सरकारसे बातचीत शुरू की । १६५३ ई०के शारद् में मास्कोमें "जेम्स्की सबोर"के अधिवेशनमें निश्चय हुआ, कि उक्रइनको अपने संरक्षणमें ले लिया जाय, और पोलन्दके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की जाय। ८ जनवरी १६५४ ई०में उक्रइनी कसाकोंके प्रति-निधियोंका सम्गेलन—रादा—पेरेयास्लाक्लमें हुआ, जिसमें मास्कोंके दूत भी शामिल हुये थे। रादाको सम्बोधित करते बंगदानने अपने लोगोंकी दयनीय अवस्थाका चित्र खींचते हुये कहा था—

"तुम सब जानते हो, कि हमारा शत्रु हमें पूरी तौरसे मिटा देना चाहता है, जिसमें हमारी भूमिमें रूस (उजड़नी) नाम फिर कभी न लिया जा सके। इसीलिये तुम चार शासकों में से किसी एकको अपने लिये चुन लो: पहला है तुर्झीका सुल्तान, जो कि ग्रीकों पर जुल्म हा रहा है, दूसरा है किमियाका खान, जिसने हमारे भाइयोंके खूनसे अनेक बार अपने हाथोंकों रंगा है, तीसरा है पील-राजा, जिसके अमीरोंके अत्याचारके बारेमें कहनेकी अवश्यकता नहीं और चौथा है महारूसका पूर्वी जार।"

हजारों कंठोंने एक जवाब दिया :-- "हम पूर्वी जारके अधीन रहना चाहने है ।" इसके बाद मास्कासे समझौता हुआ, ओर रूसने उकदनके स्वायत्त-शासनके अधिकारको स्वीकार किया—उकइनी सरकारके लिये लोकनिर्वाचित हेतमन (प्रधान) बनाना स्वीकार किया गया। उकडनके लिये स्वेच्छाचारी जारका शासन भी पोलोंसे कम कठार नहीं था, पर उकड़नी और बेलोहसी भाषा, धर्म और संस्कृतिमें रूसियोंके संगे भाई थे, इसिलये उनको यही रास्ता अच्छा लगा। फिर १६५४ ई० में पोलोसे लडाई शुरू हुई, जो बीच-बीचमे रकती हुई तेरह वर्ष (१६५४–६७ ई०)तक चली । इसी युद्धमें प्रायः सारी बेलोहिसया भी पोलोंसे मुक्त हो गई। रूसकी विजयिनी सेना लिथुवानियाके मुख्य नगर विलनोमें दाखिल हुई। उघर सारी उकदन-भूमिको मुक्त करते हुये बगदान और मास्को के बोयबोद पोलन्दकी सीमाको पार हो लबलिन नगरको लेनेमें सफल हुये। इसी बीच १६५६ ई० में स्वीडनके राजा दशम चार्लाने भी पोलन्दके ऊपर आक्रमण करके वारसा (वरसावा), काको और दूसरे पोल-नगरोंपर अधिकार कर लिया। इस अचानक प्रहारके कारण पोल मास्कोके साथ शांति-भिक्षा मांगनेके लिए तैयार हो गये। पर, शांति अस्थायी ही हो पाई, क्योंकि पोलन्द सारे उकदन और बेलोक्सियापर अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार नही था । बाल्तिक समुद्रतट रूसके लिये इस समय खतरनाक था-जबतक स्वीडनको समुद्रतटसे भगाया न जाय, तबतक रूस अपनेको-सुरक्षित नहीं समझ सकता था। इसके लिये १६५६ ई०में स्वीडनसे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ सफलता होनेपर भी युद्ध कई वर्षोतक अनिर्णायक रूपमें चलता रहा। अन्तमें १६६१ ई०मे रूसने अपनी असफलता स्वीकार करते यथापूर्व-स्थितिको मानते करसिकी-संघि-पत्रपर हस्ताक्षर कर दिया। बगदान १६५७ ई०में मरा। वह यह देखकर प्रसन्न था, कि उन्नद्दन अब जालिम पोलोंसे मुक्त है।

वोल्गाकी जातियां—१७वीं सदीमें अब भी वोल्गाके दोनों तटोंके घने जंगलों और गैदानोंमें उराल-अल्ताई-वंशकी अ-क्सी जातियां रहती थी। व्यत्का नदीकी पूर्वी वनभूमिमे उदमुर्त (वीत्याक), रहते थे। बोलगाके बायें तटपर ज्यत्का और वेत्रुलगा निदयोंके बीचमें तथा वोलगाके दक्षिणी तटपर, बोल्गा और सूरा निदयोंके बीचमें मारी (चेरेगिसी) लोग रहते थे। मारियोंके पडोसमें चुवास और मोद्विनी रहते थे, जिनकी बस्तियां निम्न ओका और ऊपरी सुराकी भूगिमे थी। निम्न कामाके दोनों तटोंपर तातारों (तारतारों) की बस्तियां थीं। बाशकिर (तुर्क) कामाके दक्षिणी-पूर्वकी भूमि एवं ऊफा नदीके किनारे बसते थे। कुछ बाशिकर उरालके परे तबोल नदीके अपरी भागमें भी रहते थे। इन सभी जातियोंको इवान Ivने कजानके खानपर विजय प्राप्त करनेके बाद अपनी प्रजा बना लिया था । जारकी सरकार १५५२ ई०तक वोल्गा-भिमके अपने पराजित लोगोंसे वही कर वसल करती थी, जो कजानके खान तथा उसके सामन्त उनसे लिया करते थे। जारके कर उगाहनेवालोंका बर्ताव भी इन लोगोंके साथ अच्छा नही था, कितनी ही बार वह लोगोंके पश्ओं और अन्नको जब्त कर लेते । रूसी महन्तों और जमींदारोने भी वहांकी बहत-सी उर्वर भिम और जंगलोंपर अधि-कार कर लिया था-इन जंगलोंमें भारी संख्यामें कीमती समरी खालवाले जानवर रहते थे। ग्रीक चर्चने यहांके लोगोंको निकोनके समय जबरदस्ती ईसाई बनानेमें बड़ी सरगरमी दिखलाई। ईसाई पुरोहित मोर्हिनी गांवोंके किसानोंको जमाकर बपितस्मा दे उन्हें बाध्य करते, कि वह अपने पिवत्र वनों-उपवनों और पितरोंकी कब्रोंपर बने लकड़ीके ढांचोंको जला दें।

बाशिकर लोग मुख्यतः पशुपाल थे। वह समूरी जानवरोंका शिकार, जंगली मधुका संचय और मछुवाही भी किया करते थे। १७वी सदीमें अब वह कहीं-कहीं खेती करने लगे थे, और जहां-तहां लकड़ीके बने उनके झोपड़े भी खड़े होने लगे थे। प्रीष्ममें वह अपने ढोरों और घोड़ोंको चराने-के लिये चरागाहोंमें और शरद्के अन्तमें अपने जाड़ेके निवास-स्थानोंमें चले जाते। पहले उनमें अपने छोटे-छोटे कबीलोंका जनसत्ताक संगठन था, लेकिन अब वह पुराने समयसे चला आता संगठन द्दने लगा था। भूमिपर कबीलेका साझी अधिकार हदकर अब उसके बड़े और अच्छे भागपर तरखनों (राजकुमारों) और बातुरों (बहादुरों)का अधिकार हो गया था। इस प्रकार धनी-गरीब-

का वर्ग-भेद उनम स्थापित हो चुका था। बाशिकर रूरी सरकारको कई तरहके मूल्यवान् समूरी खालोको करके रूपमे देते थे। १७वी सदीमे अब रूसी महत ओर जमीदार भी इनकी भूमिगे पहच-कर घने जगलो, मछलीभरी निदयो, नमककी खानो, हरे-भरे वरागाहो, तथा खेतीके लिये उपयुक्त बजर भूमिको अपने हाथमे करने लगे। इसके कारण पशुपाल बाशिकरोको बडी बाधा होने लगी, जिसके लिये असतोप और विद्रोह करनेका परिणाम यही हुआ, कि वहापर ऊफा जैसे कितने ही दुगर्बद्ध नगर रूसियोने स्थापित कर दिये।

वोल्गा-प्रदेशकी अ-रूसी जातियोमे कलमक (कल्मख) भी थे। कलमक मगोलोकी एक शाखा थी, इसे हम आगे बतलायेंगे । वह १६३० ई०के आसपास निम्न-बोल्गाकी भूमिमे आये । पहले यह घगन्त जाइसन सरोवरके उत्तरकी पहाडियोमे विचरते थे, जिसे जुर्गारिया भी कहा जाता है। कलमकोके कई भिन्न-भिन्न कबीले थे, जिनका अलग-अलग राजा होता था। वैसे सभी कबीले एक-दुसरेसे स्वतन्त्र थे, लेकिन जब सारी जातिके ऊपर कोई खतरा आता, तो सबसे शवितशाली जानिके राजाके अधीन वह अपना लडाकूसव स्थापित कर लेते। १७वी सदीके आरम्भमे कलमकोके एक बहुसख्यक कबीलेका डेरा इतिश नदीके उपरी भागमे था। इतिशके किनारे येग्मककी विजयके बाद रुसियोकी बहुतसी बस्तिया बस गई थी। इतिशके इन कलमकोने रूसी कसवीपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसका बदला भी लिया जाने लगा । फिर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बढते १६३० ई०के आसपास उन्होने यायिक (उराल) और बोल्गाके बीचकी भूमिको दखल कर लिया। १६५६ ई०मे कलमकोने रूसकी अधीनता स्वीकार की। १७वी सदीके अन्त तथा १८वी सदीके आरभमे वोल्गा-कलमकोका शासक आयुका बडा शक्तिशाली खान था। यद्यपि उसने जारकी अधीनतासे इन्कार नही किया, लेकिन वह अपनेको स्वतन्त्र समझता था, ओर वोल्गाके किनारेके रूपी नगरोपर आक्रमण करनेसे भी बाज नहीं आता था। जो कलमक जुगारियामे रह गये थे, उन्होंने १७वी सदीके अन्ततक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जो धीरे-धीरे साम्राज्य-का रूप लेने लगा।

क्सी शासकोके अत्याचारके कारण वोल्गाके लोग जब-तब विब्रोह कर बैठते थे, लेकिन १६६२ ई०मे इस विद्रोहने स्वतरनाक रूप लिया। उस साल एक ही समय बाशिकर भूमि और पिक्सि राइवेरियाके बहुत मागोमें बगावत हो गई। येरमकद्वारा पराजित सिबिरके कूचुम खानके एक वशजने तातारो, बाशिकरों और पिक्सि साइबेरियाके बोगुलों (मिसयों)के विद्रोहका नेतृत्व किया। विद्रोहियोने क्सियोके किलेबद नगरोपर त्राक्रमण किया, उनके मठो और विद्राहका नेतृत्व कर दिया। यह विद्रोह कई सालतक चलता रहा। विद्रोहके दमन कर देनेके बाद जारशाही सरकार ने बाशिकरोंकी और कितनी ही भूमि छीन ली, बाशिकर जवानोको जबरदस्ती सेनामे भर्ती करके त्रिमियामे लड़नेके लिये भेजा। इसके कारण १६७५ ई०के आसपास फिर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। छिटपुट होने विद्रोहोको १६८२ ई०मे सैयद सादिर जैसा नेता मिल गया। कलमकोका प्रधान आयुक्ता खान भी बाशिकरोंकी सहायना करने लगा। लेकिन, अन्तमे बौद्ध कलमको और मुसलमान बाशिकरोंकी प्रतिद्विद्वता इतनी बढ़ी, कि कलमक जारकी ओर हो गये, और विद्रोहको कुचल विया गया।

राजिन-विद्वोह—जार अलेक्सी (अलेक्सान्द्र)के कालमं इसकी राजधावित और सीमा बहुत बढी, लेकिन देशमें सधर्षों और विद्रोहोंके भीतरसे ही। इन विद्रोहोंमें स्तेपन राजिनके नेतृत्व-में हुआ किसानोका विद्वोह बडा भयकर था। भूखें गरीब कसाकोमें अशातिका होना स्वाभाविक या। इसी अशातिका नेता येरमक था, जिसने साइबेरियामें इसकी सीमाको बढ़ाया। कसाक स्व-भावतः स्वन्छन्दताप्रेमी तथा लड़ाकू होते हैं। इसी वोयवोद उनको नाराज होनेका बहुत मौका दे देते थे। १६६६ ई०में कसाक आतमन (सरदार) पासिलीने बोनके गरीब कसाकोको मास्को-के विरुद्ध भड़काया और एक बड़ी कसाक सेना ले तुलावक पहुच गया। उसके साथ दिवाणी जमीवारोके कितने ही अर्थ-दास किसान भी शामिल हो गयें। इसी समय दोनके गरीब किसान विद्रोहियीको

आतमन स्तेपन तिमोफेयेफ-पुत्र राजिन-जैसा नेता मिल गया। १६६७ ई०के वसंतगे राजिन अपने सैनिकोंको लिये दोनसे बोल्गाकी ओर बढ़ा। उसके कसाकोंने जार, महासंघराज और धनी ध्या-पारियोंकी अनाज तथा दूसरी पण्य वस्तुओंसे लदी बहुत-सी नावोंको पकड़ लिया, जिनमे देश-निकाला पाये पैरोंमें बेडी पड़े कितने ही बंदी भी थे। उन्हें मुक्त करके राजिनने बिदयों, स्त्रेलेत्सी (राज-सैनिकों) और मल्लाहोंसे कहा—"अब तुम सब स्वतन्त्र हो, जहां इच्छा हो वहां जाओं। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूगा। जो कोई मेरे साथ रहना चाहता है, वह स्वतन्त्र कराक गाना जायगा। मैं केवल बायरों और घनी जमींदारोंसे लड़नेके लिये आया हू, गरीबों और सीधी-सादी जनताकों भाईके तौरपर मैं अपना भागीदार बनानेके लिये तैयार हू।"

इसके बाद राजिनके कसाक नावोंपर चढकर अस्त्राखानके किलेरो बचते कास्पियनमे भये। फिर अपने पच्चीस नावोंसे जा उन्होंने यायिक (उराल) नदीके तटपर बसे यायित्सक नामक दुर्गबद्ध नगरपर अधिकार कर लिया। राजिनने जाडोंको यायिकके तटपर बिताया। अगले साल वह समृद्रसे होकर ईरानके तटपर पहुंचा । उसके पास कई हजार कसाक थे । उसने कारिपयन-तटवर्ती काकेशसकी भूमिको लुटा, और ईरानके शाहके पास कई आदमी भेजकर कहलवाया, कि में और मेरे कसाक नुम्हारे देशमें सदा रहनेके लिये तैयार है, क्योंकि हम गारफोके बायरोके अध्या-चारको गही सह सकते । शाहने राजिनके दुतोंको पकड़कर मरवा दिया । इसपर कराकोंने ईरान-के नगरोंने लूट-पाट करनी शुरू की। शाहने पचास नावोंने सैनिक भरकर भेजे, लेकिन राजिनने उनमेसे अधिकांशको इबा दिया । सफलता होनेपर भी इन लडाइयोंमें कसाकोंको बहुत शति उठाणी पड़ी, जिससे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। बचे हओंमें वीमारी फैलने लगी, इसलिये राजिन बायरोंके राज्यसे बाहर ईरानमें रहनेका ख्याल छोड़कर १६६९ ई०की शरह्भे फिर अस्त्राखान पहुंचा । उसकी अनुपस्थितिके समय अस्त्राखानकी छावनी और मोर्चावंदीको बहुत मजबूत कर लिया गया था । राजिनने दोनकी ओर जानेके लिये इजाजत मांगी । अस्त्राखानके नोयनोद जानते थे, कि नगरके अधिकांश लोगोंकी सहानभूति राजिनके साथ है, इसलिये उन्होंने इस शर्न-पर उन्हें जानेकी इजाजत दी, कि वह अपने लूटके माल और हथियार रामपित कर दे। अस्त्राखानके गरीबोंने बड़े उत्साहके साथ राजिनका स्वागत किया। वह उसे बत्का (वापू) कहते थे। राजिनके कसाक पहले फटे-चीयड़ोमें गये थे, लेकिन अब वह गोटेंदार रेशमी कपडे पहने हुये थे। राजिनने खब विल खोलकर सोनेकी मुहरों और दूसरी चीजोंको लोगोमें वांटा। हथियार रखनेसे इनकार करके अपनी हिथियारवंद सेनाके साथ राजिन दोनकी ओर चल पडा। अस्त्राखानके निवासियोंमेसे भी कितने ही उसके साथ हो लिये।

नारों ओरसे दोन-कसाक राजिनके झंडेके नीचे आने लगे। इसके बाद कई बार जार-शाही सेनासे उसने सफल मुकाबिला किया। जारित्सन (आधुनिक स्तालिनग्राद)के नियासियोंने उसे शहरपर अधिकार करनेमें मदद दी। १६७० ई०के बसंतमे राजिन दूसरी बार वोल्गाके किनारे पहुंचा। पहले वह साधारण लुटेरेके तौरपर आया था, यद्यपि उसकी उदारताकी खगांति उसी समय चारों ओर फैल गई थी; लेकिन अब वह कई हजार अनुगासन-सम्पन्न सेनाका कमांडर था। वह वोयवोदों, अभीरों और धनी व्यापारियोंका दुश्मन था, लेकिन गरीबोंका पक्षणाती और दासोंका हर जगह मुन्तिदाता। राजिनकी दानशीलता, उदारता और गरीबोंके प्रति प्रेम ऐसी आकर्षणकी चीज थी, जिससे वह चारों तरफ मशहूर हो गया। जारित्सिन लेनेके बाद उसने अब स्सके भीतर बढ़नेका निश्चय किया, लेकिन इससे पहले उसने अस्त्राखानपर अधिकार करके निम्न-बोलगामें अपनी सत्ता जमा लेना आवश्यक समझा। अस्त्राखानके वोयनौदने स्त्रेल्सीकी एक सेना राजिग-के विख्य भेजी, लेकिन सैनिक अपने अफसरोंको मारकर विद्रोहियोंमें जो मिले। जून १६७० ई०में राजिन अस्त्राखानके पास पहुंचा। पत्थरकी दीचारोसे घेरकर नगरको बहुत मजबूत कर लिया गया था, दीबारों और मीनारोंपर तोपें लगी थीं, लेकिन बहुतसे स्त्रेल्सी तथा नगरके लोग राजिनके स्वागतके लिये अधीर थे। गोधूलीके समय धंट बजने लगे, यह इस बातका संकेत था. कि कसाकों-

ने आत्रमण कर दिया है। कसाक अधेरेमे पुषचाप किलेके पास आ सीढिया लगाकर दीवार फाद नगरके भीतर कृद पड़े। नागरिक भी उनकी गददके लिये दीवारके पाम प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर-के समर्पण करनेकी सूचना तोषोकी पाच आवाजसे दी गई। राजिनके कसाकोके साथ अग्जाखानके गरीय भी शामिल हो गये और उन्होंने वहाके अमीरो तथा प्रतिरोधकोको मार डाला। सबेरा होते-होते अस्त्राखानपर राजिनका प्रा अधिकार था।

राजिनकी निजय-यात्रा अब शुरू हुई । जारके स्थेल्त्यी और साधारण लोग राजिनकी सहायता करनेके लिये हर जगह तैयार थे। उसने मरातोफ (पराना सरातोफ वोल्गाके बाये तटपर था), समारा (आधुनिक कुइविशेफ)को आसानीसे अपने हाथमे कर लिया, लेकिन सिम्बिस्क (आधुनिक उलियानोव्स्क)को लेनेमे बडे जबरव्स्त प्रतिरोधका सामना करना पटा। उसके आदमी गाव-गावमे घुमकर राजिनके नामसे कह रहे भे-- "राभी उत्पीवितो आर गरीबोको विद्रोहके लिये खडा हो जाना चाहिंगे।" राजिन यह भी कहता था- "मै महाप्रच (जार)के लिये देगद्रोही बायरो और अमीरोरो छड रहा हू।" वह नही जानता था, कि जार उसी वर्गका सबसे शक्तिशाली आदमी है, जिसके विरद्ध उसने जहाद छेउी है। प्राय-एक महीनेतक राजिनने सिम्बिस्कं नगरका महासिरा किया । १६७० ई०के अक्तवरके आरम्भ-में नई सेना आ गई, ओर एक धनघोर छडाई हुई। तळवारोंकी खपाखपमें बीर राजिन निश्चक लडता दिखाई पडता । उसके मिरपर एक गोली लग गई थी, एक पेर भी गोलीसे घायल हो गया था, तो भी वह लड़ रहा था। सारी वीरता दिखलानेपर भी स्विक्षित स्वस्थित वहसस्यक जार-मेनाके सामने राजिनको हार खानी पडी। वह थोउसे कसाकोके साथ दोनकी ओर निकल भागा । राजिनके हारनेके बाद भी वोल्गाकी भिन्न-शिक्ष जातियो--कलमक, तातार, मोर्द्धिनी, मारी, चवाश और बाशिकर--तथा दाहिने तटके प्रदेशोके एसी किसानोने विद्रोहको बहत समयतक जारी रक्खा। जारकी सेना इन विद्रोहियोसे खुनी बदला लेने लगी। बदी किसानोको वह पकदकर अर्जमस नगरमे ले गये, जहां उन्हे बडी सासत देकर मारा गया। नगरके चारो ओर फासीकी टिकटियां खडी कर दी गई थी। एक विदेशी प्रत्यक्षदर्शीने लिखा है, कि तीन महीनेके भीतर अर्जमसमे य्यारह हजार आविभयोको फासीपर चढाया गया। किसानोके नेताओने अन्तिम समयतक बनी निर्भयताका परिचय दिया। जल्लादने एकसे पूछा---

"तुम क्या करना चाहते थे ?"

"हम मास्कोको लेना और तुम्हारे सभी बायरो, अमीरो और लिखनीचर्बोको मार डालना चाहते थे ।"

एक किसान स्त्री-नेता अल्योनाको जलाकर मारनेका दह दिया गया। वह दडाका सुनकर जरा भी न घवड़ाई और मरते समय बोली—

"जैसे में लड़ी, यदि वैसे ही दूसरे भी लड़े होते, तो राजुल यूरी (सेनापित)को हमारे सामनेसे जान लेकर भागना पडता ।"

१६७१ ई०के आरम्भमें बोल्गाके दक्षिण-तटके विद्रोहियोंको दबानेमें गफलता मिली। अब जारशाही राजिनके पीछे पड़ी थी। अप्रैल १६७१ ई०में उसे पकडकर मास्को ले गये, जहा राजिन को भीषण सासत दी जाने लगी, लेकिन तब भी उसने मुहसे एक बार भी आह नहीं निकाली। जून १८७१ ई०में उसको मारनेसे पूर्व जल्लादोने पहले हाथों और पैरोको काट दिया, फिर सिरका घड़से अलग कर दिया। जारकी सरकारने राजिनको मारकर सतोषकी सास ली, लेकिन साधारण जनताके लिये राजिन मरा नहीं। वह संमझती थी, कि वायरोने किसी दूसरेको मारा है, राजिन तो अब भी बचकर कही छिपा हुआ है। वह फिर एक बार हम बुखियोकी मददके लिये आयेगा।

जगताका राजिनके प्रति कितना सद्भाव था, वह लोकगीलोकी निम्न पंक्तियोरी मालूम होगा— उठ हे सूर्य, है मैले-कुचैले,
तू जो कि पहाड़ोंके ऊपर इस प्रकार छाया है,
जो कि हरे उमे हुये पौघोंपर छाया है,
हमारी हिंहुयोंको गरमाओ । हम ईमानदार जन है।
यद्यपि हम गरीब है, किन्तु हम किसीका जूआ नहीं उठायेंगे,
चोर हम नहीं हैं, और न भयंकर डाकू,
स्तेपान राजिन हमारा नेता है।

रूसी भाषाका कालिदास पुशकिन स्तेषन राजिनको रूसी इतिहासका अत्यन्त काव्यमय पुरुष कहता है ।

साइबेरियामे प्रसार-हम पहले कह चुके हैं, कि कैसे येरमकने सिबिरके खानको हराकर रूसी सीमाको ओव और इतिश नदीके तटतक पहुंचा दिया। साइबेरियाके जंगलोंसे मिलनेवाली सगरी साल सोनेके भाव विकती थीं, और साथ ही वहांके लोगोंको पकड़कर दास बनाकर बेंचना भी आमदनी-का एक अच्छा खासा स्रोत था; इसिलये रूसी व्यापारियों और साहसियोंका उधर खिचना स्वाभाविक था। समरी खालोंको पहले वह वहांके स्थानीय शिकारियोंके हाथसे खरीदते थे। फिर रूसी शिकारियोंने स्वयं जंगलों में दूर-दूर तक धुसकर शिकार करना शुरू किया। यह शिकारी कभी-कभी ऐसे स्थानों-में पहुंचने लगे, जहांपर जारके सैनिक कभी नहीं पहुंच पाये थे। इसी तरह बूछ पीढ़ियोंमें रूसी येनि-सेइसे अखोत्स्क समद्रतक अपना अधिकार स्थापित करनेमें सफल हुये। जहां नदियोंका सहारा था, वहां शिकारियों और व्यापारियोंकी टोली नावोंपर चढ़कर जाती, फिर नावोंको आदिमियोंके कंघों-पर उठाकर एक नदीसे दूसरी नदीमें परिवर्तित कर लेते । जार गदुनोफके कालमें रूसी व्यापारी और शिकारी मंगोलियामें पहुंच चुके थे। गदुनोफके समय वहां एक बड़ा सैनिक अभियान भेजा गया था । स्थानीय शिकारी (नेन्त्सी) इसे बर्दान्त कैसे करते, लेकिन अपने पूराने हथियारों और बिखरी हुई अल्प-संख्याके बलपर बेचारे सफल प्रतिरोध कैसे करते ? रूसी दूर-दूर जंगलों में लकड़ीके किले बनाकर जम जाते। इस प्रकार उन्होंने निम्न-येनिसेइ-उपत्यकाके मार्गपर अधिकार कर लिया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने मध्य-ओब और मध्य-येनिसेइमें भी पहुंच १६१९ ई०में येनीसेइस्क नगरकी स्थापना की। यहासे अब वह येवेंकी, बुर्यत तथा उस प्रदेशके दूसरे लोगोंकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजवर करने लगे। दस वर्ष बाद येनिसेइ नदीके तटपर कास्नोयास्कं नगर स्थापिरा हुआ, लेकिन यहां किरगिजोंने उनसे जबरदस्त मुकाबिला किया । पर, मुकाबिलेसे डरकर रूसी अपने आगेके प्रसारको रोक नहीं सकते थे। यनिसेइस्क नगरसे अंगारा नदीके किनारे चलते हुये रूसी बैकाल महासरीवरपर पहुंच गये। १७वीं शताब्दीके मध्यमें उन्होंने अंगाराके बैकालसे निकलनेके स्थानके पास ही इर्कुत्स्कका शरदकालीन निवास-स्थान बनाया। बुर्यत मंगील अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी भूमिपर हस्तक्षेप करते देखकर रूसियोंके साथ जबरदस्त संघर्ष किया, जिसमें असफल होकर कितने ही मंगोलिया चले गये, लेकिन वहांके मंगोल-सामन्तोंके अत्याचारके कारण कितनों हीने फिर लौटकर जारके जुयेको अपने कंधेपर रक्खा। इसी समय येनिसेइसे लेना नदीकी ओर जानेवाला महत्त्वपूर्ण रास्ता स्थापित किया गया । रूसियोंने अफवाह सुनी थी, कि लेनाके किनारे समूरी खालोंकी खानें भरी पड़ी हैं, जिसे सुनकर येनिसेइस्क और मंगजेया दोनों जगहोंसे रूसी साहसियोंकी भीड़ टूट पड़ी। उन्होंने लेना-उपत्यकाके निवासी याकतोंके ऊपर प्रहार करके उनकी समूरी खालों, पशुओं (बारहसिंगों)पर ही हाथ नहीं साफ किया, बल्कि स्त्री-बच्चोंको भी बेंचनेके लिये बंदी बनाया। व्यापारियों और शिकारियोंकी पहुंच स्थापित होते ही येनिभेइस्कके सैनिक अविकारियोंने लेनाके तटपर याकृत्स्क नामका गढ़ स्थापित किया। कुछ ही समय बाद जारने याकुत्स्कके लिये वीयवीद (राज्यपाल) भेजना शुरू किया । याकुत्स्कमें जम जानेके बाद सैनिक, व्यापारी और शिकारी और भी आगेके अज्ञात इलाकोंकी खोजमें लग पड़े, और उत्तर-पूर्वमें ध्रुवक-क्षीय समुद्रके तट तक याक्षिरों (ओद्लियों) के प्रदेशमें पहुंच करके उनसे कर लेने लगे।

रूमी शिकारी पहाडोमें जब लेनाके उद्गमकी ओर पहुचे, तो उन्हें खबर लगी, कि शित्का और जेयामें अन्न ओर चादी भरी पड़ी हैं। तुगुस लोगोने भी इस खबरकी पुष्टि की। इसपर साइबेरियाके योयवोद गोलोविनने १६४३ ई०में अपने एक क्लर्क बाच्तेयारोफकी अधीनतामें सात आदिमियोको पता लगानेके लिये उक्त दोनों निदयोकी उपत्यकाओकी ओर भेजा। बाच्तेयारोफ इस कामके योग्य नहीं था, इसलिये वह खाली हाथ लौट आया। फिर उसी साल गोलोविनने पोयाकोंफके नेतृत्वमें एक बडी टोली यह कहकर भेजी, कि वहांके लोगोसे जाकर कर उगाहों, और जो देनेसे इन्कार करें,



उनसे लक्ष करो । जेयाके तटवर पहुचनेपर पोयाकाफको अद्यक्षे लिये निरास होना पना । वहा हे लोग अधिकहार बीनरो आये अनाजपर गुजारा करते थे । पोयाकिफ ने अपने सत्तर आदिवानका पाममें रहनेवाले दोगी लोगों विस्तियोम भेजा, लेकिन उन्होंने इसियोका अपन गावों के भीतर आने नहीं दिया । खालो हाथ लाटनेपर अपने लोगोंन उन्हें रसद देनेसे इन्कार कर दिया । इसका पिर्णाम यह हुआ, कि उन्हें अत स्थानीय लोगोंको लूट-मारकर जीवन-यापन करनेके लिय अजबूर होना पड़ा । वसनके आनेपर यह टुकड़ी नावपर दसेयानदीके नीचेकी और बढ़ी । स्थानीय लागोंको खूनखार क्सियोका पता पहले हीसे लग गया था, इसलिये वह उनको आते सुनकर भाग निकले । तो भी तीन गिलियक पकड़े गये, जिनके द्वारा इसियोने कर उगाहनमें मफलता पाई । आगे बढ़ते-बढ़ने क्सियोने आमर नदीके मुहानेपर पहुच जाड़ा बितानेके लिये वहा डेरा डाल दिया। मडली जून १६४६ ई०में यानुस्का लोटी । अभियान सफल रहा, क्योंक उन्होंने एक नई भूमिका पता लगाया, लेकिन सागही उनकी याताहारा लोगोंमें बड़ा भयसचार हो गया। अज्ञात कालसे पूर्वी साइबेरियाकी यह जातियां चीनको कर दिया करती थी, इसलिये अय उन्होंन चीन सरकारतक अपनी गुहार पहचाई।

१६४८ ईंं क्सो व्यापारियों एक समूहने कोलुमा गदीके मुहाने के पूर्व ध्रुवीय समृद्ध-तटकी भूमिक बारे में पता लगानेका निश्चय किया। उन्हें मालूम हुआ, कि समुद्री जानवर वाल्प्स वहीं जाकर बच्चे देता है। वाल्प्सका दात बहुन महगा बिकता था, इसिलयं वह उस अज्ञात भूमिकी ओर खिचे। इसके लिये याकुत्स्कके न्यापारियोंने कसाक सिमाओन देझन्येफके नेतृत्वमें सात नावों के साथ एक अभियान भेजा। यह लोग कोलुमाके मुहानेसे समुद्रके किनारे-किनारे आगे बढें। नावं मजबूत नहीं थीं, इसिलये अधिकतर टूट-फूट गई, तो भी देझन्येफकी कुछ नावोंको एक त्फान वहांकर अमेरिका और एसियाको मिलानेवाली समुद्रकी उरा पतली धारमें ले गया, जिसका नाम पीछे नेरिजकी खाडी पड़ा। उस समय युरोपमें कोई नहीं जानता था, कि एसिया और अमेरिकाकी सीमाओको केवल एक पतलीसी सामुद्रिक प्रगाली अलग करती हैं। आजकल एसियाके उत्तर-पूर्वीय अन्तिम अन्तरीपको देझन्येफ अन्तरीप कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, शाहजहाके शासनके अन्तिम वर्षोंमें ही इसी माइबेरियाके पूर्वी छोरतक पहुंच गये। जाच-पडताल करनेवालोंने लेनाकी शाखा अलवल नदीसे होते अखोत्स्क समुद्रके तटपर पहुंचकर वहा अखोत्स्क (शिकारवाला) गढ स्थापित किया, ओर बेचारे एवंकी छोगोन बारूदी हिथारोंके सामने प्रतिरोधको व्यर्थ समझकर अधीनता स्वीकार की।

पि चर्मी संस्कृतिका प्रभाप-१७वीं सदीके रूसमे अभी शिक्षाका प्रसार केवल अमीरो और व्यापारियोमे था। स्त्रिया सिर नही ढेंकती थीं, किन्तु जबतक विवाहित नही हो जाती, तबतक पूरपोरी अलग रहती । वह अपरिचितकी ओर देखनेकी हिम्मत नही कर सकती थी। धनियोकी स्त्रिया अगना समय पूजा-पाठ या गोटा बनानेमें लगाती। अमीरोकी पोशाक बहुत भारी होती थी। बाहरी चोगा ए डीतक पहुचता था, और लम्बी आस्तीन भी छोड़ देनेपर घरतीको छूनेसी लगती थी। उत्सवके समय बहुत भूल्यवान् उती या रेशमी कपडे पहने जाते थे। हीरा-मोती-जटित सोने या चादीके बडे-बडे बटन चोगोंमे लगते थे। सामन्त लोग समूरकी बडी लम्बी टोपी पहिनते थे, जो नीचेकी अपेक्षा ऊपर अधिक बौडी होती जाती और इतनी भारी होती थी, कि आदमी सिरको आसानीसे धमा नहीं सकता था। पुरुष बालोको काटकर रखते थे, लेकिन दाढ़ीको बडी सावधानीसे बढाते थे। विना दाढीके आदमीको समझा जाता था, कि वह हर तरहके पाप कर सकता है। दाढी मुझना स्वयं भी पाप-कर्म था । लेकिन, १७वी सदीमे ही पश्चिमी यूरोपका प्रभाव धीरे-धीरे रूसके उच्च वर्गपर पडने लगा । व्यापारने पश्चिमी यूरोपके व्यापारियोसे रूसका संबंध बहुत घनिषठताके साथ स्थापित कर दिया था। अब कितने ही युरोपी रूसमें छोहे, काच आदिके कारखाने स्थापित करने लगे थे । मास्को और दूसरे नगरोमें बहुतसे ग्रीक, अग्रेज, जर्मन, इच और पोल व्यापारी तथा शिल्पी रहने लगे थे। उनमेसे कुछ चंद दिनोंके लिए आते और कितने ही रूसी नगरीके वासी हो गये थे। मास्कोकी सरकार विदेशियोंको-विशेषकर शिक्षितों, सैनिक विशेपश्चों, डाक्टरों, चित्रकारों तथा

दूसरे कलाकारां-िशिंदिपयोको — अपने यहा आकृष्ट करनेकी कोशिश करती थी। सभी विदेशी कामके नहीं थे। उनमेसे कितने ही मोज उडाने, या गुप्तनरी करनेके लिये आते थे, पर इसमें भी शक नहीं, कि कितने ही अपनी विद्या और अनुभारते हिस्योको लाभ पहुचाते थे। १६वी सदीके अन्तमें ही मास्कोमे विदेशियोके रहनेके मुहल्ले बन गये थे, जिन्हें पीछे "जर्गन (मह) बस्ती" कहा जाता था। १७वी सदीके मध्यमे उन्हें यौजा नदीके किनारे प्रेयोग्नजेन्स्कोये गावके पासमें परिवर्तित कर दिया गया। कितने ही इसी इनके सम्पर्कमें आकर युरोपीय सस्कृतिसे प्रभातित होते रहे— यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि आजकी तरह उस समय भी इसियोके लिये "यूरोपा" एक दूसरा ही महाद्वीप था। पश्चिमी युरोप सस्कृतिके साथ-साथ विलासितामें भी बहुत अगो बढ़ा हुआ था। मास्कोके अमीर पुस्प-स्त्री भी इगलैण्ड, जर्मनी, फारा और दूसरे युरोपीय तथा पूर्वी देशोमें राजदूत बनकर जाने थे। इसी व्यापारी भी कोशिश कर रहे थे, कि अपनी पण्य-वरन्अोको सीधे युरोपके नगरोमें जाकर बेचे, लेकिन विदेशी व्यापारी इसमें हर तरहकी बाधा उपस्थित करते थ।

उच्च वर्ग ही नही रूसी शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्गपर भी पश्चिमी युरोपका प्रभाव पडने लगा था। जार अलेक्सी मिलाइल-पृत्रके समयका एक प्रभावशाली बायर ओरिदन-नाज्योकिन यरोपके नमुनेपर शासन-प्रबन्ध सगिठित करनेका पक्षपाती था। उकड्नके रूसमे मिल जानेसे, पोलन्द और पूर्वी युरोपके साथ सास्कृतिक सभाकं स्थापित होनेमे ब ा स्थीता हुआ । शताब्दियोके सिद्धहस्त कियेफके मृत्तिकार, चित्रकार तथा दूसरे कलाकार मास्कोगे आकर काम करने लगे। बायरोके घरोमे उनइनी विद्वान् शिक्षकका काम करते थे। एक स्विधित बेलोरूसी साधु सिमेओन पोलोरस्की जार अलेक्सीके परिवारमें शिक्षक था। पोलोत्स्कीने नाटन ओर कविताये लिखी। उसके पद्म बहुत प्रसिद्ध थे। वह साहित्य और काव्यशास्त्रकी भी जिसा देता था। बहतसे विदेशी विद्वानोने इतिहास. युद्धविज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिप, गणित, भुगोल, प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरे विज्ञानोंकी पुस्तके १७वी सदीमे रूसी भाषागे अनुवादित की। यह याद रखना चाहिये, कि यही हमारे यहां औरगजेवके शासन-का समय था, जिसमे जहादी लडाइया छोड विद्या-विज्ञानकी चीजोकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। रूसी शिक्षित अब सिर्फ धार्मिक साहित्य हीसे सतुष्ट नही थे, वह पश्चिमकी धर्मनिरपेक्ष कहानियों और उपन्यासोको अपनी भाषामे पढने लगे थे। अमीरो तथा व्यापारियोके दैनिक जीवन और वेश-भूपापर भी पश्चिमका प्रभाव पडने लगा था। १७वी शताब्दीके उत्तरार्थमं शराबी साधुओ, लोभी न्यायाधीशो, और वृराखोर अमलों, तथा मुर्ख अगीरोके ऊपर व्यय्य करते कितने ही प्रहसन लिखे गये थे। सक्षेपमे कहा जा सकता है, कि अब साहित्यमे वास्तविक जीवन-वस्तुवाद-के लानेकी कोणिश की जाने लगी थी। साहित्य हीमें नहीं, रूसी चित्रमें भी वस्तुवाद घुसने लगा था। प्रसिद्ध कलाकार सिम्भोन उशाकोफकी कला वास्तविकताका दर्पंग-सी थी, जिसमे तत्का-लीन जीवनकी झांकी मिलती थी। उस वक्त भी आजकी तरह बहतसे कलाकार ऊटपटांग-बंढंगी टेढी-मेढी रेखाओं और रंगोंके पीछे इतने पागल थे, जिन्हे कलाका वास्तविकताके पास जाना फोटोग्राफी मालूम होता है। १७वी शताब्दीमे पहले-पहल मास्कोके दरबारियोको नाट्यकलाका परिचय मिला, जब महाबस्तीके एक प्रोहित गटफिड ग्रेग्रोरीने जार अलेक्सीके ग्रासनकालमे रूसी विद्यार्थियों और जर्मन नटोरी एक नाटकमंडली बनाई, और ऐतिहासिक कहानियोंको लेकर रंगमचपर नाटक खेले। पीछे एक खास मकान बनाकर रूसी भाषामे लिखे नाटकोका भी अभिनय होने लगा। अभिनयके समय एक खास आसनपर बैठकर जार भी उसे देखता था. लेकिन जारानी अलग एक परदेमें बैठकर ही देख पाती थी । नवीनताकी तरफ अभिरुचि इतनी बढ गई थी, कि महासघराज निकोनने जल-भूनकर सभी देशी वाद्ययंत्रोकी होली जला डालनेकी आजा दी।

चीनसे संबंध जार अलेक्सीने अपना पत्र देकर पैफिलियेफकी १६५९ ई०में चीन-सम्राट् शी-चू (१६४४-१६६१ ई०) के पास मेजा। सम्राट्ने उससे मुलाकात की। इसे कहनेकी आवश्यकता नही, कि रूसी दूतको दरबारमें कोतौ (साष्टांग प्रणिपात) करना पड़ा। रूसी दूतको दस पूड (४ मन) चाय देकर विदा किया गया। चाय शायद यह पहुली बार स्थलमागैसे मास्को पहुची। इसके बाद १६६९ ई०में अबलिनके अधीन और १६७५ ई०में यरशेक्षिकोफके नेनृत्वमें रूसी कारवां (वाणिज्य-

सार्ग) उत्मान्तर नाक सहा ची। कि गा । असर्ज राजकार दूतराउठ १६७५ ई० मे यया, जय कि विकाराउ पानिक्षा जार । अस्ता दूत बनाकर चान इस्वारम भजा । पयाट्ने उमका जच्छी तरह रवागत विया, समीतिके साथ द्व मन्यानमे बनाई नामनो दावत की । नीती दस्तार-के प्रत्या व्यवहा जाद्विन नापूर्ण की नहीं अपमानपूर्ण भी जाते स्त तिसी गलनीमे नासाज होकर समार्थने जास्की भेटको करके स्पम स्वीकार कर स्वार्थीका हटा दिया।

जामूर-जिजयत व्यापारियाका भागि लाभ हुआ था। उसे देखकर १६४९ ई०म एक व्यापारी असेकेड ख्याराफन अपना पमय आर धन एक अभियानक सगठनम लगाया। वोयवोद फाम-वेकोकन भी पेते और पहानुभृतिमें उपान उत्माह बढाया। उढ मो स्वयसेवक तैयार किये गये, जिनके लिये हिययार, भाजन-सामयी खाराफने पस्तुत वी। आमूर-निवासियोपर विजय आप करनेके लिये प्रस्थान पर पहल वह ऑलकमाके रास्ते चले, जो तथा रास्ता था। आगे पहाउ पार करनेगे लोगोने कोई किटनाई नहीं उपस्थित की, लेकिन उन्हें र सियोकी क्र्रताका पता लग गया था, इरालिये जहा-कहीं भी वह पहुचा, लोग अपन भागोंको छो वर भाग जाते। पहली दो वस्तियोग उन्हें एक भी आदमी का पूत नहीं मिला, तीम पि मनीम पहुचनपर तीन सवार मिले। सवारोफन बहुत समझानेकी कोशिश की, कि हम केवल जानिक साथ व्यापार करनेले लिये आमें हा, लेकिन जरों ही सवार लोगको पता लगा, कि यत उन्ही सन्यानाकी वर्षरीगय है, तो वह भाग चलें। खबारोफके आवमी तीन दिनतक वर्ष ही उनका पीछा उरने रहे। पाचव जर्मूच्य गावम एक विद्या मिली। पता लगाने लिये उमे बहुत सासत दी, लेकि। वृद्धित जो बाने वन्छा त, बहु पीछे स्ट निकला। अन्तमें खबारोफको खाली हा में ह कुत्स लेकि। यता लगाने लिये जाता हो। में कहान पीछा उरने एक विद्या पता लगाने लिये जाता लाग, तो वहाने कार्या वहान साम सका, कि यदि आमूर-प्रदेशका जीता जाय, तो वहाने कार्या मिल सका मिल सकता है।

सगरिक इर्नुत्मको उतने ती गमय ता ठहरा, जितने म रसद आर हियार-सिंहन एक जच्छे दलको सगठित करके वह किर अपने कामको गुरू कर सके। अवकी वार वह आगे बढते तुथे अलबाजीन पहुचा। वहाके दोरी लोगोने एक दिन दोगहरने शामतक लडाई की, लेकिन तोपो ओर बन्दूकों के सामने तीर-धनुप गया कर सकते थे विवार प्रकार अल्याजीनको अपना केन्द्र बना जल्दी-जल्दी उस किलावन्द किया और प्राप्तके गान गृद्गुदा एर एकाएक आक्रम ग करके लोगोनो इसका करद बनाया। गृद्गुदारोकी अवस्था देखकर दूसरे लोगोने भी अधीनता स्वीकार करनेमे ही भलाई समझी। एक एक आदमीने कई-कई वार कर बपूल किया गया। इसकी शिकायत करनेपर खबारोफने लोगोनो इकट्ठा होकर बात करनेके लिये बुलाया। तीन गो आदमियोकी सभामे खबारोफने उनगे मारी बाते पूछी। इसके बात कुछ समयतक इसियोका बनीव वहाके लोगोके साथ मित्रतापूर्ण रहा। दोरी इसियोके डेरोमे आने, इसियोको भी अपने घरोमे निमित्रत करके काफी रसद-पानी देते। खबारोफको अब उनपर विश्वास हो गया था, लेकिन एक दिन सबेरे ही उठनेपर उसने देखा, कि सभी दोरी अपना गाव छोडकर भाग गये ह। जाडेका मोसिम था, बहुत दूरतक दो इ-धूप नहीं की जा सकती थी, आहार भी काफी नहीं था। खबारोफके दलके लिये आगे बढनेके सिया दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी नावोमे चढ आमूरके नीचेको और चलते अचनी नामक मछुओं इलाकेमें पहुचकर उन्होंने डेरा टाल दिया। स्थानीय लोगोका पतिरोध व्यर्थ था।

चीन-दरवारमे की गई पुकारकी अब सुनवाई हुई, और एक चीनी सेना रूसियोक तिरद्ध भेजी गई। आरम्भमे चीनियोने सफलता पाई, लेकिन सम्राट्ने अपने जेनेरलको हुक्म दिया था, कि रूसियोको बिना मारे बंदी बनाना चाहिये। इससे सबारोफके आदिमयोको सुविधा मिल गई, और उन्होने चीनियोको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। खबारोफके मुट्ठीभर आदमी कितने दिनोतक लडते रहते? अन्तमे चीनियोने अलबाजीनके किलेको सर करके उसे नष्ट कर दिया, जिसे सालभर बाद रूसियोन फिर बना लिया, और नब चीनियोकी तोपोने प्रायः सालभर तक व्यर्थ ही उसे सर करनेका प्रयस्त किया।

१६५४ ई॰ में खबारोफकी जगह स्तेपानोफ नियुक्त किया गया । वह सुंगरी नदीके नीचेकी ओर बढ़ते हुये उसी सालके मई महीनेमें एक चीनी सैनिक हुकडीसे मिला। दीनो ओरसे गोला-गोली

चले। चीनियोंने जबरदस्त प्रहारसे रूसी नावोगर गढ़ कर नी नेकी और आगे। चीनियाने नदीत टके निवासियोंको गाव छोड़कर देशके भीतर चले आने के लिय कहा, जिसमें गरी। विनक्त उन्हें तकली कन दे सके, और स्वयं आहारणे विचत हो एके मर। ती नके समयमें नी नें। उपरी उर्जा को तेयारी करते रहे। इ० जन १६५८ ई०में मगारी नदींके गुहानेपर फिर लड़ाई हुई। इम युद्धम दो सा मन्तर आदिमयोंके साथ रतेपानोफका पता नहीं लगा, और करीब उनने ही बमान पहानामें भाग गये। अब उनका काम चोरी-इकेनी (कजाकी) करना रह गया। इम लड़ाई के याद निविच्यतक आमकी भाग सब्बें खतरेसे मृतत हो गई। चोनियोग निश्चित हो अपनी सेना लोटा ली। लिकन इसी समय नेचिन्स्कको गदद मिली। इलिग्स्कके कसाक अपने बोगबोदको गारकर भाग गये और उन्होंने पहाइके परले पार सखालिन और यालम नदियोंके सगमपर जलबाजीनका किला बनाया, जिसे चीनी और तातार याकमा कहते थे। अल्डबाजीनके ये कसाक अपनी जिन्न और बलाकेको गरा प्रवहाने जगह-जगह गढ़ियोंको कायम करके दोरी और दुवेरी लोगोंमें कर उगाहन छगे।

१६८३ ई०मे अल्याजीनके कसाकोने बीस बीनी शिकारिगोनो जीते-जी गाउ दिया। यह खबर सुनकर बीन सरकार बहुत नाराज हुई। उसन एक चीनी सेना भेजी, जिगन १२ जन १६८५ ई०मे अल्बाजीनको घरकर वहा चीनका गडा गाउ दिया। बद ही दिनोके प्रतिगेधके बार अल्याजीनियोने आत्म-समपंग किया। किलंको बिल्नुल तोड दिया गगा। चीनो सेना गहामे अगहन गई। उनके जानेके बाद कपाकोने लोटकर जाडामें अल्याजीन को फिरने तैयार कर लिया। चीनो सेना पहामें अगहन गई। उनके जानेके बाद कपाकोने लोटकर जाडामें अल्याजीन को फिरने तैयार कर लिया। चीनो सेना फिर अयहनमें आई, और उपने ७ जुलाई १६८६ ई०म दूसरी बार अल्वाजीनका मुहागिना किया। इसी समय क्ससे एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिगने मझाट् खाड्-सी (तेर्-वू १६६१-१७२३ ई०) से जारकी ओरसे निवेदन किया, कि जार युद्धसे नहीं शांतिके साथ मामलेका फेन्छा करना पाहते हैं। खाड्-सीने निवेदनको रवीकार करके मुहासिरेको उठा लेनेका दुक्स दे दिया। वहीं समय था, जब कि एलियोत (ओयरोत) ओर खलखा मगोलोके बीचमें क्सी सीमातके पास लगाई हो रही वी। चीनियोने कसी अधिकारियोके पास पत्र भेजकर शिकायत की, कि कमी सीमातके लोग हगारे यकमा और चूनिपचूको लूटने-मारते, तथा चीनी शिकारियोके साथ बुरा वर्ताय करते हैं। उन्होने यकमाके बोयबोद अलेक्सीपर इल्जाम लगाया, कि उसके दुर्जवहारोंगे मजबूर होकर जैनेरलको यकसा गृहामिरा करना पटा, जिसमें यकसाको अन्तमें आत्मसमर्थण करना पटा। पत्रमें आगे लिखा गया था:—

"तो भी परमभट्टारकने यह समसकर रूसियोंके साथ उनके पदके अनुसार बर्तात करनेके लिये आज्ञा दी, कि रूसी राजुल बोयबोदके कामको नहीं गसद करेंगे। यही वजह है, जो यकसाके एक हजार रूसी सैनिकोको बदी बनानेके याद उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया, बिल्क जिनके पास घोडे, हथियार या रसद नहीं थी, उन्हें यह चीजे दकर इस पोगणांके साथ लोटा दिया, गया, कि हमारे सम्राट् युद्ध पसंद नहीं करते, वह अपने प शिंगगोंके साथ बातिपूर्वक रहना बाहते हैं। परमभट्टारककी इस उदारतामें अलेक्सीको बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने आखों से आसू भरकर कृतज्ञता प्रकट की।"

कुछ समयतण बातचीत करनेके बाद सम्राट् खाड्-सीने च्ही ओर चीनी प्रतिनिधियों में मिल-कर बात करनेके लिये स्थान निश्चित किया। ३१ जून १६७९ ई०को चीनी प्रतिनिधियों को स्थान सेना-मडल निपचू पहुचा, जिनमें अफसर, सिपाही ओर नौकर-चाकर लेकर गो-दस हजार आदमी, तीन-चार हजार ऊट और कम-से-कम पद्मह हजार यो गे थे। बोयवादने शिकायत की, कि चीनी सुलह नहीं लगई करनेके लिये आगे है और रूपी दूतमडलने १८ जुलाईतक यह कहते हुय आते-से इन्कार कर दिया, कि दोनो तरफके आदमी समान सख्यामे होने चाहिये। अंतमे चीनियोंने निम्नवातें कहकर समझौता किया । इसी भी उतनी ही मंख्यामे आ राकते हैं, लेकिन बैठकके समय प्रतिनिधियोंको तलवार छो कर दूसरा कोई हथियार साथ नहीं लाना चाहिये। घोला न किया जाय, इसके लिये करियोंकी तलाशी चीनी, और चीनियोंकी तलाशी कसी लेवे। चर्डे-छोटेका ख्याल हटानेके लिये दोनो राजदूतोंका तम्बू एक दूसरेरी सटा रहें, जिसमें यह अपने-अपने तम्बूमें बैठकर बातचीत कर सकें।

सभज्ञीतेके लिये एकिन्ति यह सम्मेलन वस्तुन दोनो राज्योके वेभवका प्रदर्शन था। रूसी तम्बू बहुन साफ-सुथरा था। उनके भीतर तुर्वी कालीन विछा हुआ था। चीनी तम्बू अपेक्षाछत सादा था, जिसके नीचमे एक लग्वी नच रक्ष्वी हुई थी। जब दोनो राजद्त अपने तम्बुओमे पहुचे, तो रगीन घ्वजा-पतावाये फहरा रही थी, नगारे वज रहे थे। म्मी दूतने पहले वो उसे उनरकर कुछ कदम आगे बढ़कर चीनी राजद्तने पहले तान्मे पथारनेके लिथे प्रार्थना की। बीचमे एक मेज रखकर दोनो राजदूत आमने-सामने बचापर बेठ गये। अनुचर खड़े रहे, ओर दुभापिये मेजके छोरपर बैठे। बैठनेके बाद बातचीत गुरू हुई। दोना ओरसे इतनी बढ़-चढ़कर मागे पेश की गई, कि उनमेसे कोई उन्हें मान नहीं सक्ता था। गरविलोन चीनी दूतमठल हु दुभापिया था। उसके कहनेके मुताबिक "बस इतना ही बढ़े कि दो कदम पीछे हुटे।" कई दिनोतक मोल-भाव होता रहा। ऐसा मालूम होने लगा, कि सधि-बार्ता भग हो जायगी, लेकिन अन्तम किसी तरह समझौता हुआ। ६ सितम्बरको सधिपत्रका अन्तिम ममौदा तयार करके उन्ते स्वरमे पढ़ा गया, ओर फिर मुहर ओर हस्ताक्षर करके दोनो पक्षोको एक-एक प्रति दो गई। ९ सितम्बर १६८० ई०को अन्तमे "दोनो पक्षोके एक्य प्रतिनिधयोने खड़े होकर सधिपत्रकी प्रतिको हा के अपने-अपने प्रभुओके नामसे, सारे समारके प्रभु सर्वशक्तिमान् भगवान्की शपथ लेकर अपने मनकी ईमानदारीका प्रदर्शन किया।" इमके बाद दोनो ओरमे भटे दी गई। युरोपके किसी राज्यमे वित्कुल समाननाके तलपर की गई गीन री यह पहली सिध थी।

साइबेरियामे विद्रोह—बहुत थां उसायके भीतर ही मियोने उराठसे अखोत्स्क समुद्र तककी भूमिपर अधिकार कर लिया था। स्मी अफसर माइबेरियाके निवासियोपर भारी कर लगाने लगे, उधर रूसी व्यागारी सस्ती जराब पिलाक गिर्हाके मोल बहुमृल्य समूरी छालोको लोगोमे छीनने लगे। लोग विद्रोह करनेके लिये मजनर होते, दवाये जाते, लेकिन कुछ वर्षो नाद फिर उठ खडे होते। एक बार वह याकुत्स्क नगरको नष्ट करनमे करीव-करीब सफल हो गये थे। वुर्यंत मगोल और एवंकी हिथियार रखनेके लिये तैयार नहीं थ। जार अलेक्सीके जासनकालमे पिक्चमी साइबेरियामे भी एक जबरदस्त विद्रोह हुआ था।

साइबेरियामे कती बिस्तयां-- रूमसे अवोत्स्क पहचनेमे एसियाके सबसे चौडे उत्तरी भागको आरपार करना पडना है। यह प्रदेश इतना मर्द है, जिसके सामने रूसकी सर्दी लाउकोका खिलवाड है : लेकिन तो भी १७वी मदीमें व्यापार ओर शिकार एिमयोको उधर खीच ले गये। सरकार सैनिकोंके साथ कितने ही दूसरे लोगोंको भी वहा भेजने लगी। 'रो है ही समय बाद सरकारने समझा. कैंदियोंको वहा भेजकर बमाना अच्छा है। हमें मालूम है, आरट्रेलियाको भी बसानेके लिये पहले अग्रेज फैदी ही भेजे गये थे—वह अग्रेज कैदियों के लिये कालापानी बना था। बायरी और अमीरोंके लिये विद्रोही गरीवोसे पिड छुडानेका यह अच्छा मोना था। दूसरी तरफ अपने प्रभुओंके अत्याचारोसे पीडित कितने ही किसानोने भी मुक्त हवाम सास लेनेके ख्यालसे साइवेरियामे प्रवास करना शरू किया। पहले वह उरालतक पहुचे, फिर आगे बढने लगे। साइवेरियामे जगह-जगह किलाबदी करके बहुतसे सैनिकोको रखना पडता था। उनके लिये अन्न भी एक समस्या थी, क्योंकि साइबेरियाके अधि-काश कवीले अभी शिकारी अवस्थामे थे, लेतीको एक तरह वहा नये तौरपर शरू करना था। जो किसान साइबेरिया जाते, उन्हें मफ्त भिम मिलती, और बीज-रुपया उधार दिया जाता। इसके बदलेमें वह "प्रभुके लिये" एक निश्चित मात्रामें खेती करके अनाज सरकारका दे देते। रूसके किसानो और साइवेरियाके किसानोम यही अन्तर था, कि यहां वह किसी जमीदारके लिये नहीं, बल्कि जारके लिये काम करते थे। किसानोके अतिरिक्त बहुतसे रूसी व्यापारी भी आकर साइबेरियामे बस गये, जिनमेसे कितनोने अपनी खेती-बारी कायम कर ली और कुछ मैनिक सेवामे भी दाखिल हो गये । इस तरह १७वी सदीके अन्ततक अर्थात् औरगजेबके अन्तिम वर्षौतक साइयेरियामे जगह-जगह रूसी वस्तियां और गाव वस गये थे। रूसियोंने साइवेरियामे उत्पादनको बढाकर औरोंको भी बहुत प्रोत्साहन दिया। घीरे-घीरे खेतीका प्रसार बढा और १७वी सदीके अन्ततक पश्चिमी साइवेरियाके दक्षिणी जिले कृषिप्रधान हो गये। रूसी प्रवासियोने एसियाके उत्तरी भागकी खोज-पडतालमें बहुत काम किया। उन्होने वहा लोहेकी घ्नों, और नमककी खानोंका प्रतालगाकर काम शक

किया। रूगी यात्रियोंने अपने यात्रा-निवरण तथा साइवेरियाके नक्को प्रकाशित किये। रूमी सरकारके लिये साइवेरिया अर्थागमका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण जोत था। वहाकी बहुमृत्य गमूरी छालोंकी पिरुचमी युगेप, चीन और ईरानमें बडी मांग थी। उस आमदनींसे सरकार अपने सेनिक खर्च और नौकरोके वेतगोको देनेसे समर्थ थी।

#### ३. फ्योदोर, अलेक्सी-पुत्र (१६७६-८२ ई०)

जार अलेनसीके मरनेके बाद उसका पुत्र पयोदोर गद्दीपर बैठा। इसने दो बार ब्याह किया, जिसमे पहली स्त्री गीलोस्लाव्स्की-कुलकी कन्यासे उसकी रोफिया आदि कई लडिकयां तथा दो पुत्र पयोदोर और इवान हुये। मरनेसे थो जा सगय पहले जार अलेनसीने नाचिक्कन कुलकी कन्या नतालिया किरिलोन्नासे ब्याह किया। नतालिया जारके एक कृपापात्र बायर अर्नमान मन्ययेफ परिवारमे पाली-पोमी गई थी, जहां उसे पित्वमी संस्कृतिके बनिष्ठ संबंधमे आनेका मोका मिला था। मत्वयेफका घर युरोपीय ढंगने सजा रहता था। उसके पास युरोपीय अभिनेताओकी एक मडली थी। १६७२ ई० मे नतालियाको एक पुत्र पैदा हुआ, यही गीछे महान् जार पीतर 1 हुआ। अलेक्सीके मरनेके वाद पयोदोर जब गद्दीपर बेठा, तो उसकी उम्र चौदह वर्षकी थी। वह मितष्क और शरीरका वड़ा ही दुर्वल वालक था। जारके अन्तिम समयमें नतालियाके संबंधके कारण नाकिकनोंका प्रभाव वढ गया था, लेकिन पर्यादोरके मातृ-कुलके होनेसे मीलोस्लाब्स्कियोंने अधिकार अपने हाथमें संभाल लिया। पित्वमी युरोप और बाहरी देशोंके प्रथम प्रभावके परिणामस्वरूप १६८७ ई०में मास्कोम प्रथम स्थायी शिक्षण-सस्था "स्लावानिक-ग्रीक-लातिन-अकदमी"के नामसे स्थापिन हुई।

नारुविकन इसे बर्दावत करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि भीलोस्लाव्स्की दरबारमं सर्वेमर्गा हो जायं। आखिर उनका भी नाती जार-पृत्र पीतर था। जार पयोदोर १६८२ ई० मे निस्सतान मर गया, उसके उत्तराधिकारी उसके दो गाई-सहोदर इवान तथा मौतेला पीतर थे। इवान यद्यपि उमरमें बड़ा, लेकिन दिमागसे बहुन कमजोर था। प्यादोरके ज्ञामनकालमे मीलोस्लाव्स्कियोने जो मनमानी की थी, उसके कारण वह अधिय-से हो गये थे, इसलिये जारके जीवित-कालमें ही उन्होंने नारुरिकनोंके साथ मैत्री स्थापित की । जैसे ही जार पयोदोर मरा, महामंत्र राज और बायरोने छोटे जारकुमार पीतरको जार घोषित कर दिया। महलके सामने जमा हुई भीउने ब ी हुर्व-ध्वित्से इमका स्वागत किया, लेकिन मीलांस्लाव्स्की कुल इसे माननेके लिये तैयार नही हुआ। उन्होंने स्वेल्त्सी (सैनिको)को भड़काया, जिनको कि काफी समयसे वेतन नही मिला था। ५ मई १६८२ ई० को स्वेल्त्सी बहुतसी तोपें अपने अधिकारमें कर झड़ा लिये नगाड़ा बजाते केमिलनके भीतर घस गये। लोगोंने हल्ला उडाया, कि नारुविकनोंने इवानको मार डाला, इसपर पीतरकी मां नतालियाने दोनों भाइयों--इवान और पीतरको लाकर खिडकीपर खड़ा किया। लेकिन स्त्रेल्सियोंका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह महलके भीतर घस गये, और सबसे पहले जिस आदमीको उन्होंने खतम किया, वह था नारुश्किनोंका मिखया राजल दोल्गोरकी। शामलक बायरोंको पकड-पकडकर वह मारते रहे। वह बायरोंको घसीटते हये सैनिक मजान उड़ाते थे- "यह बायर लरमोदानोक्स्की है, दुमाके सदस्यके लिये रास्ता दीजिये।" मारे गये आदिमयोमें बायर अर्तमान मत्वयेफ और जारानीके दो बडे भाई भी थे। अन्तमें जारानीने स्त्रेल्तियोंके पैतीस वर्षके बाकी वेतनको देनेका वचन दिया और उनके आग्रहपर इवान और पीतर दोनोंको संयुक्त जार घोषित किया गया—इवानको प्रथम जार माना गया । उनकी नाबालिगीके समय राजभगिनी सौफिया संरक्षिका घोषित की गई।

सोकियाका शासन—सोफियाका सबसे घनिष्ठ मित्र "प्रथम मंत्री" राज्ळ वासिली गोलित्सिन उस कालके सबसे सुशिक्षित बायरोंमें से था। वह चाहता था, कि देशमें नये सुधार किये जायं। लेकिन, अभी रूसको पोलंदसे निबटना था। इसी समय तुर्कीके साथ पोलदका वैमनस्य बढ़ा, जिससे उसे रूसके साथ समझौता करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। तुर्कीके विष्छ पोलंद और वेनिस (इताली) को मदद देनेके लिये आस्ट्रियाने सिंघ की थी। तुर्कीके साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। मित्र-शक्तियोंने वीनामें तुर्कीकी सेनाको हराया, और सुल्तानको आस्त्रियन राजधानीका मुहा- तिरा उठाना पड़ा। अभी भी तुर्कीको पूरी तरह दवाया नही जा सका था, इसिलये मित्र-णिवतयोंको क्सिकी गहायताकी अवश्यकता पड़ी। इस प्रकार १६८६ ई० मे पोल-राजाने मास्को अपना दूतमंडल भेजा, और कुछ समयकी वात्तनीतके बाद दोनों देशोंमें "मनातन" संधि हो गई। पोलंदने कियेफ ओर उसके पामके थोड़ेने इलाकेको रूसको देना स्वीकार किया और रूमने तुर्की सुल्तानके सागना किमियाके खानसे तुरंत लड़ाई छेड़नेका बचन दिया। १६८७ ई० में राजुल वासिली गोलित्सिनके अधीन पहली कसी मेनाने किमियापर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूर्णतया असफल होकर लौटना पड़ा। पितर १६८९ ई० के बसंतमें और भी बड़ी मेनाके साथ गोलित्सिन तातारोंके किले पेरकोफ पर पहुंचा, जिये तातारोंने किमियाके स्थलडमरूमध्यके सबसे संकरे स्थानपर बनाया था। गोलित्सिन इस किलेको नहीं ले सका, और फिर उसे लौटना पड़ा। इतना थन और प्राण गंवाकर असफल होनेका परिणाग गोफियाकी सरकारके लिये अच्छा नहीं हुआ। लोगोंने खुलकर असंतोष प्रकट करना गुरू किया।

#### ४. इवान VI, अलेक्सी-पुत्र (१६८२-९६ ई०)

यद्यपि इवान और पीतर दोनों संयक्त जार घोषित हुये थे, लेकिन संरक्षिका सोफिया इवानकी सहोदरा थी. इसलिये एक तरहरे शक्ति उसके हाथमें होनेसे पीतर उपेक्षितसाथ। अपनी मांके साथ उपनगरमें पीतरका समय अधिकतर प्रेयोञ्जलेन्स्कीयके महलमें बीतता था। वहां जंगलोंमें वह अपने लंगोटिया यारोके साथ सिपाहिथोंका खेल खेला करता। वह मिट्टीके छोटे-छोटे किले बनाते, फिर उसपर आन्न.मण करनेका दाव-पंच लगाते । कुछ सालों वाद पीतरने अपने साथियोंकी दो नकली पलटनें बनाई, जिनमेरी एकका नाम उसने प्रेयोन्नजेन्स्की रक्खा और दूसरेका नाम सेमओनोःस्की--ये दोनों गांव पास-पासमें थे। एक बार अपने दादाकी चीजोंगें पीतरको एक पाछवाली विदेशी नाव मिली। पीतरने अब उसे लेकर नीचालनका खेल शुरू कर दिया। मास्कोके एक विदेशी निवासी ब्रांटने उसे नी-संचालन-की शिक्षा दी। ब्रांट पहले नौसेनामें रह चका था। मास्कोके पास बहनेवाली नदी यउजा (गौजा) छोटी थी, इसलिये पीतर अपनी नावको लेकर इज्माइलोवोके तालावमें पहुंचा । लेकिन वह भी नावके मोडने-माडनेके लिये पर्याप्त नहीं था, इसलिये पीतर अब मांकी आजा लेकर पेरेया-स्लाब्लके बड़े सरोवरमें गया। उसकी बहिन सोफिया पीतरि इन सैनिक खेलोंमें लगे रहनेको पहले पसंद करती थी, क्योंकि इस प्रकार वह दरबारके षड्यंत्रोंकी ओर व्यान नहीं दे सकता था; लेकिन आयके बढनेके साथ-साथ पीतरके नकली मैनिक असली होते जा रहे थे। पीतर रात्रह वर्षका हो गया था । उसके लड़कपनके खेलकी दोनों पलटनें अब यूरोपीय ढंगपर शिक्षित मास्कोकी पलटन वन गई थीं। सोफियाको जब खतरेका पता लगा, तो उसने रास्तेके इस कांटेको अलग करना नाहा। उसने अपनेको कागज-पत्रोंमें "परमशासक" लिखना करू किया। वह स्त्रेल्सियोंको अपनी और मिलानेके छिये उनको भोज-भाज देने लगी । पीतर और सोफियाके संबंध विगृहते गये । अन्तर्मे अगस्त १६८९ ई॰ वी एक रातको पीनरको खबर लगी, कि मोफिया आक्रमण करनेके लिये स्वेल्तियोंको तैयार कर रही है । पीतर तुरत घीड़ेपर सवार हो त्रोयत्स्क सेशियेफके दुर्गबढ मठमें पहंचा । वहींपर उसकी "नकली" पलटन जमा हो गई और एक स्त्रेल्त्सी पलटनके साथ कितने ही अगीर और कुछ बायर भी आ मिले। स्वेलित्सयोंके भड़कानेका सोफियाका सारा प्रयत्न विफल हुआ। पीतरके समर्थकोंकी संख्या दिनगर दिन बढ़ती गई, और महीने बाद शक्ति पीतरके हाथमें आ गई। सोफियाको मठमें साधुनी बनके रहनेके लिये मजबूर होना पड़ा, और उसके सहायक राजुल वासिली गोलिस्सिनको उत्तरमें निर्वासित कर दिया गया।

### ५. पीतर् I, अलेक्सी-पुत्र (१६९६-१७२५ ई०)

औरंगजेयके शासनके अन्तके साथ हम भारतके इतिहासको आधुनिक इतिहासके रूपमें बदलते वहीं देखते, लेकिन पीतरके शासनके साथ रूस आधुनिक जगन्में प्रवेश करता है। जैसा कि पहले कहा गया, १६८२ ई० में अपने भाई इवानके साथ पीतर भी संयुक्त जार घोषित हुआ। असली राजशक्ति

को हाशम लेगेग वह १६८९ ई० में सफल हो गया था. तो भी अभी उसका भाई इवान १६९६ ई० तक जारके तोरपर माज़द रहा । पीतरकी मा ऐसे परिवारकी कन्या थी, जिसमे पश्चिमी युरोपके केगन गहत कुछ स्वीकृत कियं जा बुके थे। मास्कोमं कितने ही पश्चिमी युरोपके व्यापारी, विद्वान् आर जिल्पी रहते थे. जिनके मुहल्लोगे भी पीतर जाया करता था। पश्चिमी यूरोपमे उस समय ज्ञान-विज्ञानकी रोशनी फेंटने लगी थी, आधुनिक युद्धकला तथा सामरिक यत्रोका विकास हो रहा था। पोतर जैसे प्रतिभाजाली तम्णको साफ मालम होने लगा, कि रूसको महान् बनानेके लिये हमे पश्चिमी यरोपसे बहतरी बात सीखनी होगी। उनके सीखनेके लिये सिर्फ बादगाही हक्ससे काम लेना बंकार समहा, वह स्वय आस्तीन समेटकर सीखनेके लिये दिलोजानमे कद पटा। पीतरके जासनके प्रथम अठारह वर्ष औरगजेबके अन्तिग वर्ष थे। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि पीतरका इत भारत आकर ओरगजेबसे सुरतमे मिला था। पीतर रूराको जहां एक सुसगठित जीवनगाली राष्ट्रिक रूप में बड़े तेजीसे परिणत कर रहा था, यहा हिन्द्रतानी औरगजेवका काम उससे बिल्कल उलटा या । पीतर ज्ञान-विज्ञान ओर सहिष्णता द्वारा रसका एकीकरण कर रहा था, ओर ओरंगजेब धर्मान्यता द्वारा मस्लिम साम्राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमं राष्ट्रको छिन्न-भिन्न कर रहा था । ओरंगजेवकी अदूरदर्शिताका फल भारतने १७०७ से १९४७ ई० तक भोगा। यही समय है, जब कि पीतरकी जमार्ह नीवपर रूस द्नियाका अत्यन्त रावितशाली राष्ट्र बन गया। यह आश्वर्ग करनेकी वात नही है, यदि बोह्योबिक पीतरकी प्रशसा करते नहीं थकते। बस्तुतः वह रूसके मर्बश्रेष्ठ राष्ट्र-निर्माताओमे मे था।

वित्र गोपियाके पासनके खत्म होनंके बाद पीतरकी मा नतालिया अभिभाविका बनी । पीतरने माके कागमे दखल देना प्रभद नहीं किया। वह अपने सेनिक खेलको और गम्भीरताके साथ खेलना रहा । अपने सहायकोर्फा मददमे एक गृद्धपोत बनाकर उसने गेरेयास्टाब्ट गरोवरमे उतारा । थोडे ही दिनो बाद यह उसे लेकर ध्रुवकक्षीय अर्खगल्स्कमं गया, जहापर पश्चिमी यूरोगके वडे-बडे जहाज अध्या बरते थे। यहां पहलेपहल उसने उन जहाजोको देखा, जो कि महासमुद्रांको चीरते दुनियाके दूर-दूरके देशोम जाया करते थे। उसका जिल्लाम् हृदय उन्हे देखकर न जाने किन-किन कल्पनाओमे लीन हो गया । वहीपर एक प्राने स्वाट जैनरल पेट्व गोर्डनरे उसने परिचय प्राप्त किया । गोर्डनने उसे अपने मामद्रिक यहोकी बाते सुनाई । उच टिमरमानसे वह यही गणित और तोप चलानेका ज्ञान प्राप्त करने लगा। प्रतिभाशाली होनेके कारण थोडे ही दिनोंगे वह अपने शिक्षककी भी गलतियां निकालने लगा । पीतरकी यह प्रथम तयारी थी । वह किभियासे गोलित्सिनकी असफलनाओका बदछा लेना चाहता था । इसने आस्टिया और पोलदके साथ हो त्रकींने लडनेके लिये संधि की थी, किन्तू उसने अभी त्समे पूरा मनोयोग नहीं दिया था। अजोफके किलेके बारेगे किमियाके खानसे बातचीत चली, क्षेकिन उसने उसे देनेसे साफ इन्कार कर दिया। अजोफ किलेमे इस समय तुर्कीकी सेना रहती थी। उसपर बिना अधिकार किये हसी दोन द्वारा कालासागरमें नहीं पहुच सकते थे। पीतरने अब अपने खेलोंको छोड़कर वास्तविक यद्धमें उतरनेका निश्चय किया। १६९५ ई० के वसंतमे नीस हजार सेना लेकर नावीं द्वारा वह ओका नदीसे बोल्गा होकर जहां वोल्गा और दोन एक दूसरेके बहुत नजदीक होती है, (जहां पर १९५२ ई० में वोल्गो-बोन नहर जारी की गई है) वहा नाबोको कंघोंपर जठाकर दोन नदीमे पहुचाया गया। इसी समय पीतरने अपने एक पत्रमें लिखा था-"कोजुकोफमें हमे वडा आनन्द आया था (यहीं मास्कोंके उपनगरम पीतरने सैनिक प्रदर्शन किये थे), और अब हम खेलके लिये अजोफ जा रहे हैं।" अभी पीतरके पास युद्धपीत नहीं थे. इसिलये वह समृद्रकी ओरसे किलेकी नहीं घेर सकता था। तुर्की सेनाको कुमक भिलनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने शरद् आरम्भ होते-होते रूसियोंपर इतने जोरका प्रहार किया, कि उन्हे अजोफका मुहासिरा उठा लेना पड़ा।

इस हारने पीतरके लिये बड़ी शिक्षाका काम दिया। उसने अनुभव किया, कि बिना नीसेना के काम नहीं चल सकता, इसलिये सारे जाड़ोंमें वह सैनिक पोतोंके निर्माण करनेमें दिलोजानसे पिल पड़ा। बोरोनेज नदीके किनारे दीनके संगमसे नातिदूर बंज, देवदारके जंगलोंके नजदीक रहनेसे वहीं पोतोंका निर्माण किया जाने लगा। इस कामने पीतर स्वयं अपने हाथसे आरे खींचने और बसूला चलानेमें भी पीछे नहीं रहना था। जारकी इतनी नत्परता देशकर दूसरोये क्यों न उत्साह होता? जाडा खतम हो १६९६ ई० का बसत आया। उसी ममय अजोफ के पास स्सियोका एक बहुत वटा जहाजी येडा देखकर तुर्कोंको बहुत आङ नर्य आर उसमें भी अधिक परेणानी हुई। यह कहने की अवश्यकता नहीं, कि अभी बाप्य-इजनोका युग नहीं था। तुर्की सैनिक व में छड़नेकी हिग्मत नहीं थी। पीतरने जल आर स्थल दोनो मार्गोंसे अजोफ के किलेको घर लिया। काल्स्तिन्तनोपोलसे कोई मदद नहीं मिली, इसलिये ग्रीष्म के अन्ततक तुर्कोंने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पीतर जानता था, कि अजोफ के लेनेंसे ही काम नहीं चलेगा। कालामागरके तटपर तुर्कोंके ओर भी कितने ही सैनिक अड्डे थे। अभी तक अधकचरा ज्ञान एक्नेवाले गुरोपीय लोगोसे पीतरने पश्चिमी युरोपकी बाते सीखी थी, इसलिये वह स्वय वहां जाकर गोस्पनेके लिये तैयार हो गया।

मा राजकाज सभाले हुई थी, इमलिये देशमें पीतरकी उतनी अवश्यकता नही थी। मुस्लिग तुर्कीके विरुद्ध परिवागी गुरोपके राज्योमे वनिष्ठ सबध स्थापित करनेके उद्देश्यसे मास्कोने एक महादूत-मडल भेजा, जिसमें भेस वदलकर पीनर स्वय शामिल हो गया। वह वहासे अपने साथ विशेषज्ञों, इजीनियरो, तोपचियों आदिको लाना चाहना था। १६९७ ई० में दूनमङ्क गास्कोसे चला था, जिसके साथ पीतर मिखाइलोफके नाममे एक साधारण जहाजी भी था। उसकी मशा युरोपकी सभी बातोंको गभीरतासे सीखनेकी थी। पीतरने पीछे अपनी मुहरमे खुदवा रक्खा था—"मे गुरुओकी खोजमे रहने वाला विद्यार्थी हु।" ओरगजेव ओर पीतरके अन्तरको यहा हम साफ देख सकते है। दूतगंडलके पहले ही पीतरने कोइनिग्मवर्ग नगरमे पहच तोप चलानेकी कला सीखी। वहासे फिर वह हालैण्डके सारडम नगरमे पहचा, जो कि अपने पोन-निर्माणके कामके लियं बहुत प्रसिद्ध था। पीनर एक साधारण लोहारके घरमे बसकर मामूली बढईकी तरह जहाजी कारखानेमें काम करने लगा, लेकिन वह अधिक दिनोतक अपनेको छिपा नहीं मका। बहुतसे डच-व्यापारी इस गयं हुये थे, उनकी आखे साढे छ फुटके तगडे जवानको देखकर केसे चक सकती थी ? लोगोसे बचनेके लिये पीतर वहामे आम्स्टर्डम चला गया, और वहा एक सबसे वड़े जहाजी कारखानेमें काम करने लगा। यह एक-दो दिनके दिखावेका काम नही था। पीतर चार महीनेत्रक आम्स्टर्डममे काम करता रहा, नवतक जबतक कि जिस जहाज के निर्माणने वह स्वय भी काम कर रहा था, वह पानी से नही उतार दिया गया। जहाजमे काम करनेके समयके बाद वह दूसरे कारखानो, मिस्त्रीखानो और म्युजियमोमे जाता, डच वैज्ञानिका और कलाकारो के साथ बातचीत करता । हालैण्डमे पीतर इगलैण्ड गया । वहा उसने वहाकी शासन-व्यवस्थाका अध्ययन किया । वह एक बार पाल्यमिटके अधिवेदान को भी देखने गया । दो महीनेतक टेम्सतटपर डेप्टफर्डके कारम्वानेमे पोत-निर्माणकी कलाको व्यवहारिक तोरमे सीखता रहा।

समकालीन भारतमे क्या हम किसी ऐसे मृगल युवराज या शाहजादेको देख सकते थे ? पीतर अपने और अपने देशके बारेमे 'होनहार विरवानके होत चीकने पात' की कहावतको सिद्ध कर रहा था।

इंगलैण्डसे पीतर आस्ट्रियाके सम्राट्के साथ सेनिक सिषके बारेमे बातचीत करनेके लिये आस्ट्रिया गया। इस सारे पर्यटनसे महादूतमडलको मालूम हो गया, कि तुर्कीके विरुद्ध कोई बहुत बडा रमझौता नहीं हो सकता। युरोपसे स्पेनके उत्तराधिकारको लेकर अलग ही विरोध शुरू हो गया था, जो कि अन्तम तेरह साल (१७०१—१७१४ ई०) के युद्धके रूपमे परिणत हो गया। आस्ट्रियाके राजवंशका साराध्यान स्पेनकी ओर था। वह तुर्कीके विरुद्ध रूसके साथ समझौता कैसे करता? उलटे उसने तुरंत तुर्कीके साथ संघि कर ली, जिसमे कि स्पेनकी ओर पूरा ध्यान दे सके। अपनी यात्रामे जहां पीतरने पश्चिमी देशोंकी नई-नई प्रगतिको देखा और उनसे कितनी ही बाते सीखी, वहां उसके दिलमे यह देखकर सुई चुभ रही थी, कि स्वीडनने अब भी बाल्तिक-तटसे रूसको वंचित कर रक्खा है। समुद्रका रास्ता रूसके लिये कहीसे नहीं था। पीतरकी दूरदर्शी आंखों देख रही थी, कि कोई भी राष्ट्र बिना समुद्रके सहारे—बिना समुद्रपर विजय किये—अपनेको सुरक्षित ओर शक्तिशाली नहीं बना सकता। युरोपीय शिवतयोंको तुर्कीके विरुद्ध कुछ करनेके लिये नहीं तैयार देख, पीतरने पहले स्वीडनमे बाल्तिक-तटको छीननेका निश्चय किया। तुर्कीकी अपेक्षा स्वीडन ही उस वक्त अधिक निर्वंक शत्रु भी था। उसने झेट तुर्की और किमियाके खानसे संधि कर ली।

शायद पीतर अभी ओर कुछ समयतक विद्यार्थी वनकर पश्चिमी युरोपसे धुमता, लेकिन इसी समय स्त्रेल्त्सियों (गारद सैनिकों) के विद्रोहकी खबर मिली। रत्रेल्सी मास्कोमे गारदका ही काम नहीं करते थे, बल्कि वह अपना अधिक समय छोटे-छोटे व्यापारों और दरतकारीके कामोमे भी लगात ये। पीतरने राजधानीमें लौटकर उनसे गाग की, कि तुम्हे अपना सारा सगय सैनिक सेवामें देना होगा । इस विद्रोहसे फायदा उठानेके लिये राज्य-वंचिता साधनी सोफिया चपके-चपके स्वेल्त्मियोंन मिलकर पड्यंत्र करने लगी। १६९८ ई०के ग्रीष्ममें तोरोपेन नगरकी छावनीम रहनेवाले स्त्रेत्तियां की चार पल्टनें बलवा कर मास्कोकी ओर चल पड़ी, लेकिन पीतरके जेतरल गोर्डनने राजधानीके पाम उन्हें आमानीसे हरा दिया। यह खबर पीतरको वीनामं मिली। सुनते ही वह बहुत जल्दी मास्कोके लिये चल पडा। रास्तेमे वह पोलंदके राजा अगस्तसमे मिला। दोनोंने मिलकर स्वीडनके विरुद्ध लडनेका निरचय किया। कही लोग राजधानीमें उसके स्वागतके लिये बड़ी तैयारी न कर दें, इसलिये वह एक दिन यकायक पहुंचकर गहलमें भी न जा श्रेयोब्रजेंस्कोय गांवके अपने साधारणसे बंगलेमे चला गया। खबर पाते ही दूसरे दिन संबरे, बड़े-बड़े बायर, अमीर, व्यापारी और नागरिक स्वागत करने पहुंचे । पीतरने उनके साथ बड़े प्रेमसे गुलाकान की, लेकिन पूराने दस्तूरके मताबिक उमने किसीको भी धरती पर मत्या टेककर प्रणाम करने नहीं दिया। इसी स्वागतके समय पीतरने कितने ही वायरोंकी लम्बी दाढियोंको कैंची ले अपने हाथसे कतर दिया। पीछे उसने राजादेश निकालकर लम्बी दाढी और ढीलमढाल रूसी चोगा पहननेका निषेध कर दिया। स्त्रेस्ती-विद्रोहके बारेमं खोज करनेपर पता लगा, कि इसके पीछे मोफियाका हाथ है । जगह-जगहपर फासीकी टिकटियां खड़ी करके उराने स्त्रेहित्सयोंके १९५ सरगनोंको नवोदेविची शिक्षणी मठके जंगलोंके सामने फांसीपर लटकवा दिया--सोफिया इसी मठमें रहती थी। सब मिलाकर बारह सौ स्त्रेल्सियोंको प्राणदंड दिया गया । पीतरन मास्कोस्थित उनकी पल्टनको तोड दिया, सोफियाको पड्यन्त्र करनेके लिये इतना ही दंड दिया गया. कि अब वह साधनियोंके घंघटको पहिनकर एकान्तवास करनेके लिये मजबर की गई।

अब पीतरको तत्मयताके माथ स्वीडनसे निबटनेकी तैयारी करनी थी। किसानों, अर्थदासों तथा मक्त आदिमयोंको भर्ती करके उसने एक नई सेना संगठित की। सैनिकोंकी वदी उसने पश्चिमी यरोपकी नकलपर बनवाई और सबेरेसे रात होनेतक मास्कोके उपनगरमें यह नये रंगकट कवायद-परेडमें लगे रहते । तीन महीनेके भीतर बत्तीस हजार सेनाको शिक्षा दी गई-इसी बीच कान्स्तिनितनोपोलमें दून भेजकर पीतरने अगस्त १७०० ई० में तुर्कीके साथ संधि की थी। इस मंधिके अनसार तुर्कीने अजोफपर रूसका अधिकार कवल कर लिया। इसके बाद तूरंत पीतरने अपनी सेनाको स्थीडन-अधिकृत नारवाके किलेगर प्रहार करनेका हक्म दे दिया। वाल्तिक समुद्रमें पहंचने के लिये नारवाका लेना आवश्यक था। पीतरका मुकाबिला एक नई सेनासे था। उसे रसद और हथियारोंके प्रबंधमें कितने ही दोषोंका पता लगा। सिपाहियोंको पेटभर खाना नहीं मिलता था, खाइयोंमें सदींसे तकलीफ, इसलिये बीमारी फैली। खबर पाते ही स्वीडनके राजा चार्ल्सने सहायताके लिये प्रयाण किया। अन्तमें रूसियोंकी हार हुई, उनके बहत-रो सैनिक तथा सारा तोपखाना स्वीडनके हाथमें पड गया। लेकिन, पीतरके लिये हरएक असफलता नई तैयारीका अवसर देती थी। उसने सारी शक्ति लगाकर बढ़ी तेजीसे सेनाको फिरसे संगठित करना शुरू किया। तोपोंके ढालनेके लिये उसने गिजौंक बहतसे विशाल घंटोंको गला डाला और एक सालके भीतरही तीन सौ तोपें तथा नारवामें गंबाई सेनासे भी दुगनी सेना तैयार कर ली। पहले बायरोंको जन्मतः जैनरल बननेका अधिकार था, लेकिन अब पीतर ने उनके लिये भी बाकायवा शिक्षा लेनेका नियम बना दिया । १७२१ ई० में -- औरंगजेबकी मृत्युके छ साल पहले- रूसी सेना फिर लड़ाईके लिये तैयार थी। घेरेमेतोफके नेतृत्वमें एक रूसी सेनाने स्वीडोंको दो बार हराकर बाल्तिक-तटके लिफलंदिया प्रदेशपर अधिकार कर लिया। १७०३ ई०में ख्सी सेनाने मरियतबर्गको सर किया, अगले साल दौरपत और नारवा उनके हाथमें थे। इस समय पीतर नेवा नदीके बाम तटपर इंग्रियामें लड़ाईका संचालन कर रहा था। १७०२ ई०की शरदमें नेवा नदीके उदगम छदोगा-सरोवरके तटपर अवस्थित स्वीडोंके अधिकृत गोटवीगैपर अधिकार कर

िया। पीतरने इस विलेका नाम बदलकर रूल्मेल्बुर्ग (कुजीनगर) रक्खा, क्योंकि यह तेवा नदी होकर फिनलन्दकी खाडीमे पहु बगेकी कुजी थी। १७०३ ई०के बसतमे आगे बढकर समुद्र-रागासे नाति- दूर नेवारे गाय किनारेगर अनस्थित स्वीड विले नेन्स्कान्सपर अधिकार कर इसी जगहगर पीतर और पाल किन्नेकी नीव रक्षी और कुछ लकडीके मकान बनवाये—यदींगे पीतरव्र्ग (आधुनिक लेनिन- ग्राद) आरम्भ हुआ, जो बोल्कोबिक कानिके समयतक रूसकी राजधानी रहा। पीतरका एक बहुत बडा सबल्प पूरा हुआ—स्मकी सीमा समुद्र-बेलातक पहुच गई।

लेकिन, लटाईका मतलब केवल प्राणाकी ही क्षिति नहीं, बल्कि अपार धनकी भी क्षिति है, जिसके लिये किसानोका सबसे अधिक दोहन होना था। पीतरने नगरोमें दाढी रखना निधिद्ध कर दिया था, लेकिन जो दाढी-कर देनेको तथार थे, वह उमे रख सकते थे—इस करकी रसीदके तौरपर एक ताबेका सिक्का मिलना था। ग्रामीणोको दाढ़ी रखनेकी स्वतन्त्रता थी, लेकिन नगरमें आनेपर उन्हें भी दाढी-कर चुकाना पड़ना। दाढ़ीको उस वक्त धर्मके साथ सबधित समझा जाता था, इसिलये पीतर के इस काममें लोगोके नाराज हानेका मौका था, लेकिन वस्तुत सबसे अधिक अमतीष था आर्थिक कितनाट्योके कारण। जगह-जगह छोटे-मोटे विद्रोह हुये। एक बड़ा विद्रोह ३० जुलाई १७०५ ई० को अस्त्राखानमें हुआ, जिसमें वोयवोद ओर कितने ही राजकर्मचारी मार डाले गये। फील्ड मार्शल घेरमेतोफके नेतृत्वमें पीनरकी मुजिक्षित सेना जब गई, नो विद्रोहियोको क्या आजा हो सकती थी? मार्च १७०६ ई०में तोपोकी मारके सामने अस्त्राखानको आत्म-समर्पण करना पड़ा, जिसपर आट महीनेतक विद्राहियोने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अस्त्राखानके विद्रोहके समाप्त होने के तुरन्न ही बाद दोनमें एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इससे तीन वर्ष पहले १७०४ ई० में बाशिकरोने भी विद्रोह किया था, जिसमें विद्रोहियोके नेताओने किमियाके खान या तुर्कीके खलीफाके अधीन अपना स्वतन्त्र राज्य कायम रखनेका इरादा किया था। पीतरने १७११ ई० तक अपनी शक्तिशाली सेनाके बलपर सभी जगह विद्रोहोंको दवा दिया।

स्वीडनके साथ अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। उन्नडनका हेतमन (राजप्रमुख) इवान माजेपा पीतरमें अमतुष्ट हो स्वीडनके राजा चार्ल्ससे मांठ-गाठ कर रहा था, इसलिये भी स्वीडन की हिम्मत बढी थी। माजेपाने रूसके खिलाफ भड़काकर अपने लोगोंको विद्रोह करनेके लिये तैयार करना चाहा, लेकिन वह उसमें मफल नहीं हुआ। चार्ल्स अप्रैल १७०९ ई०में सेता लेकर आया और उसने पोत्तावाके किलेको घेर लिया। पोत्तावाले लेनेपर स्वीडनके लिये मास्कोका रास्ता खूल जाता। पीतरको तुर्कीसे भी डर था, तो भी वह अपनी प्रधान-सेना लेकर पोलतावाकी ओर दोडा। २७ जून १७०९ ई० को पोलतावाके पास वोस्किला नदीके किनारे वह निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने इस इतिहासको आगे बढ़ानेमें भारी महायता की। युद्धके दिनसे पहलेवाली शामको पीतरने इसी सेनाके लिये जो आदेश दिया था, उसके कुछ अश निम्न प्रकार है—

"जवानो, यह पड़ी आ रही है, जो हमारे देशके भाग्यका फैसला करेगी; इसलिये यह मत सोचो, कि तुम पीतरके लिये लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो उस राज्यके लिये, जो कि पीतरको सौपा गया हैं, तुम लड़ रहे हो अपने परिवारके लिये, अपनी जन्मभूमिके लिये। अजेय कहे जानेवाले दुश्मन की प्रसिद्धिसे हिम्मत न हारो, क्योंकि यह प्रसिद्धि झूठी बात है। इस प्रसिद्धिको तुमने कई बार अपने विजयो द्वारा झूठा सिद्ध किया है। जहानक पीतरका संबंध है, तुम यह गांठ बाध लो, कि उसे अपना प्राण प्रिय नहीं है।"

ळड़ाई शुरू हुई। रूसियोका प्रहार इतना जबरदस्त था, कि स्वीडोमे भगदड़ मच गई। वह भारी सख्यामें खेत आये। कुछ थोड़ी-सी सेता ले चार्त्स और माजेपा तुर्कीकी ओर भागे, बाकी सेनाने आत्म-समर्पण किया, जिसकी सख्या बीस हजार थी। उस समय स्वीडनकी सेना युरोपमे सबसे अच्छी मानी जाती थी। पीतरने उसे हराकर सारे युरोपमे रूसकी धाक जमा दी।

उत्तरमें समुद्रके रास्ते भागना संभव न देखकर चार्ल्स तुर्कीकी ओर भागा था। उसने तुर्कीको भड़काया, जिसपर तुर्कीके १७१० ई०में रूसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। पीतर तुरंत चालीस हजार सेना के दन्यूब (दुनाइ) नदीकी ओर चल पड़ा। करीब दी लाख तुर्क सेनाने आगे बढ़कर प्रथ नदीके

किनारं १७११ ई०मे पीतर और उसकी सेनाको घेर लिया। रूसी सेनाकी भीतरी हातन बहुत भुरी थी, लेकिन तुर्की सेनापतिको इसका पता नहीं था, उसलिये उसने समजीतेकी बात स्वीकार की। पीतर बेवकूफीभरी बीरताका पदापाती नहीं था। उसने अजीफको तुर्कीके हाथमें दे अपनी सेनाक। बचा लेनेसे सफलता पाई।

तुर्कीं खुट्टी पाकर फिर उसने स्वीडनकी तरफ मृह फेरा आर १७१४ ई०में अवकी उसने हरों अन्तरीप (फिनलन्द) में स्वीडनकी नौसेनापर भारी विजय पाण की। इरा नासेनिक पराजयके बाद स्वीडनने रूससे समझोतेकी बातचीत गुरू की, लेकिन पीछे उसे तोड दिया, जिसपर १७२० ई० में रूसको दूसरी नोसैनिक विजय प्राप्त करनी पड़ी। अब बाल्तिक-नट फिर रूसका हो गया। यही नहीं, कुछ ही वर्षोंके भीतर रूसकी नोसेनिक-शक्ति भी बहुत वढ गई। अन्तम १७२१ ई०में सिक करके रवीडनने फिनलन्द-खाडीका तट और रीगा-खाडीकी तटभूमि, करेलियाका कुछ भाग--जिसम बिपुरी भी था--और दूसरे प्रदेश रूसको दे दिये।

पूर्वभे प्रसार—यद्यपि पीतरको स्वीटनके साथ बहुत सालोतक फंमा रहना पटा, लेकित उमका घ्यान अपने पूर्वी मीमांतसे कभी नहीं हटा। इसके जामनमें १७१५ ई० और १०२० ई०के वीच सारी ऊपरी इतिश-उपत्यका रूसके हाथमें चली गई। इसी नदीके तटपर ओम्प्क आर मेमीप्लातिन्स्क जैसे कितने ही किले बनाये गये। ऊपरी इतिशमें बुखारा और खीवाका यणिक्षण जाता था। मध्य-एसियाकी ओर भी अपनी विजय-यात्राको बढानेके लिये पीनरने काम्पियन ममुद्रको इस्तेमाल किया। १७१६ ई०में राजुल वेकोविच-वेरकास्कीके नेतृत्वमें एक छोटी-मी मीनिक दक्षड़ी ने खीवाके खानको गहीपर बैठनेके लिये मुंबारकबादी देनेके बहाने पहुचना चाहा, लेकिन रेगिम्नानमें उसे घेरकर नष्टप्राय कर दिया गया, ओर इस प्रकार पीतर कास्प्यन-तटमें आगे अपनी बांह फैजनेमें सफल नहीं हुआ। इधरमें असफल होकर १७२२ ई०में पीतरने काकेशपके विकद्ध स्वयं एक अभियान का नेतृत्य किया। काकेशमके सामन्तों—विशेषकर गुर्जी, अर्मेनियाके छोटे-छोटे राजा, व्यापारी तथा ईमाई पादरी—मुस्लिम ईरान या नुर्कीकी जगह ईसाई इसको अधिक गगंद करते थे। ईरानको काकेशममें हार खानी पड़ी और उसने १७२३ ई०की मंबिके अनुसार कास्पियनके अपने बहुत-से नटभामको इसियोको वे दिया, जिसमें पिक्षमी तटपर दरवेद, बाकू और पूर्वी तटपर अस्त्रावाद भी शामिल थे, लेकिन इस इस भूमिको बहुत दिनीतिक अपने हाथमें नहीं एक गका।

शासन-सुधार—पीतरके सैनिक सुधारों और उसके कारण मिली तफलनाओं के बारेमे अभी हम देख चुके हैं। पीतरने व्यवस्थित सेनाको कायम किया, जिसमें बाकायदा रगरूट भनीं किये जाते, वर्दी और हिथयार दे उनको खूब कवायद-परेड कराई जाती। पिक्चमो युरोपमें तोपींको खीवन के लिये घोड़ागाड़ियोंका इस्तेमाल जब हुआ था, उससे पचास वर्ष पहले ही पीतरका तोपखाना घोड़ों द्वारा खीचा जाता था। राजप्रबन्धमें भी पीतरने कई बड़े-बड़े पिवर्नन किये। १७०८ ई०में उसने राज्यको आठ गुर्वानियों (सरकारों)में बांट दिया, गुर्वानियांका शासक एक गवर्नर होता था, जो कि सीधे केन्द्रीय सरकारमें मंबंध रखता था। पहले गुर्वानियां वडी-बड़ी बनाई गई, जिन्हें १७१९ ई०में बाटकर पचासी प्रदेशोंके रूपमें परिणत कर दिया गया। प्रदेशोंकों फिर किनने ही जिलोमें पिभकन किया गया। प्रदेशों और जिलोंके जासक गवर्नर (राज्यपाल) और वोयवाद होते थे।

यह नहीं कहा जा सकता, कि पीतर नवीनताका अंघमकत था, लेकिन उमके कितने ही मुधारों से एक प्रभावशाली वर्ग असंतुष्ट जरूर था। पीतरकी पहली वीबी योदोकिया लोपुखनासे उसका एक पुत्र राजकुमार अलेक्सी हुआ था। इिंह्यादियोंने अलेक्सीके ऊपर आशा लगा रक्की थी, क्योंकि वह पादियों और अपने निवहलके लोगोंकी देखरेखमें पला था। अलेक्सी उतावला हो गया था, कि कब बाप मरे और गदी उसके हाथमें आये। पीतरने कई बार अपने बेटेकी सावधान किया—"अपने देशके सम्भान और समृद्धिके बढ़ानेमें जो भी बात सहायक हो, उसके साथ प्रेम करो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे, तो में तुम्हें अपना माननेसे इंकार कर दूंगा।" अलेक्सीने बापकी बात नहीं मानी, और विद्रोह करके आस्ट्रिया भाग गया। आस्ट्रिया भला पीतरका कोप-भाजन बननेके लिये उसके पुत्रकी क्यों शरण देतेके लिए तैयार होता? पीतरने पुत्रकों बहांसे पकड़वा मंगवाया, खास अदालतमें अभि-

याग मलवाया। अदालतने अलेक्गीको मृत्युद इ दिया, लेकिन उसरो पहले ही वह जेलमे मर गया। अलेक्पीको मातने रूढिवादियोकी आशापर पानी फेर दिया।

शिक्षा और संस्कृति--पीनर शिक्षाके महत्त्वको अच्छी तरह समझता था। उस समयके भारत-म अभी पेमोदी छपाईका पता नहीं था, एसम भी अभी उनका प्रचार थोडा ही हुआ था। पहलेसे चले आने धार्मिक पुस्तकों के स्ठानानिक अक्षरोंके टाइप छापेकी दिष्टिसे कुछ दोगपूर्ण थे। पीतरने स्थार करके उनको वह रूप दिया, जो कि आज भी रूपीके लिये इस्तेमाल होता है। १७०८ र्ज़िक नाद सिया गिरजाकी प्रार्थना-पुस्तकोके सभी पुस्तक अब नये टाइपम छगने लगी। शिक्षा-प्रचारके लियं विदेशी प्रवकाका रमीम अनुवाद होते लगा। गणिव, पोत-निर्माण, दुर्ग-निर्माण, वास्तू-विद्या, गृद्ध-शास्त्र शादि विषयोपर पश्चिमी युरोपमे लिखे गये कितने ही अच्छे-अच्छे ग्रथोके रुसी अनुवाद छोपे गर्य । स्मी इतिहासपर भी कितने ही गय प्रकाजित हुये । पहुला रूसी अखबार "वेदोमोस्ती" मास्कोम आरगजवके गरतेके चार वर्ष पहले (१७०३ ई०) छपना गुरू हुआ, जो पीछे पीतरबुर्ग राजधानी से निकलने लगा। अभी तक रूसी पचागम ईसाई पचागका अनुसरण करते हुये सन् सुष्टि-भवत्सरम गिना जाता था, आर नया वर्ष पहिली सिता बरको आरम्भ होता था । १ जनवरी १७०० ई० का यरोपके कितन ही देशोम रवीकृत जुलियम कैसर द्वारा स्थापित जुलियन पवागको पीतरने ्यान लिया। लेकिन जुलियन पचागम भी अभिक शृद्ध ग्रेगरी पचाग युरीपके कितने ही देशोमे पचिलित था, जिसे बोल्गेविक कानिके बाद ही रूपने अपनाया । पीतरके शासनकालमे मास्को ओर पीतरबर्गमें कितनो ही शिक्षण-गम्यायं स्थापित हुई । १७०२ ई०में विदेशी अभिनेताओंको निमित्रन करके मास्कोमे नये ढगरे रगमचकी भी स्थापना हुई, जिसमे "ओरेशेक विजय"के नाम का एक नाटक पीतरके विशेष आग्रहार खेळा गया था। सभी दिशाओं सामाजिक परिवर्तन उम सगय बड़ी तेज गतिमे हुआ, लेकिन इसमें मन्देह नहीं, कि यह परिवर्तन उच्चवर्गके ही भीतर हुआ।

पीतरबुर्ग निर्माण—स्वीडनपर लडाईमें विजय प्राप्तकर नेवाके दाहिने तटपर पीतरने "पीतर ओर पाल" नामक किलेकी स्थापना को थी। उस समय यहा आसपासमें बहुत घना जगल तथा जहा-तहा छोटे-छोटे गाय थे। इसी जगह पीनरने अपने नामसे नगर बसाना शुरू किया। पीतरने पहले अपने लिये ही जयाची द्वीपपर एक लकडीकी छोटी-मी झोपडी बनवार्ड, जिसके बाद दूसरे बायरो और व्यापारियोने पासमे घर बनाने गरू किये।

पोल्तावाकी विजय (जून १७०९ ई०) के बाद पीतरने राजधानीको मास्कोसे पीतरबुर्ग लाने-का निवचय किया। हजारो किसान और जिल्पकार नगरके बनानेमें लगा दिये गये। दलदली जमीन भी बहुत थी, जिसके भीतर घुटनो तक ूर्व काम करना पडता था। हजारो मजूर बीमारीसे मरे, उनका स्थान दूसरे हजारोने लिया। पीतरवुर्गको मास्कोकी तरह नहीं बनाया जा रहा था। यहा पुरानेको बढाना नहीं, बल्कि सारं नगरको आरम्भमे हीं नया बनाना था, इसलिये इसकी सडके सीधी वनी। पहछे हींमे योजना बनाकर नगर बनानेमें जो सुभीता होता है, वह पीतरबुर्गको प्राप्त हुआ। पीतरने पिक्चमी युरोपकी राजधानियो ओर मकानोको देखा था, इसलिये वह चाहता था, कि उसकी राजधानीमें ईंट और पत्थरके मकान बने, इसके लिये उसने दूसरे नगरोमें ईंट-पत्थरके मकानोका बनाना निधिद्ध करके वहारी राजो और मेमारोको बुलवा लिया। नगरको सुदर और कलापूर्ण बनाने-के लिये उसने कितने ही विदेशी वास्तुशास्त्रियोको भी बुलवाया। जैसे-जैरो पीतरबुर्गका प्रताप बढ़ता गया, वैसे ही वैसे मास्कोकी अवस्था गिरती गई। धनी ब्यापारी और बायर नई राजधानीमें चले गये, सरकारी दफ्तर भी मास्कोसे हट गये। पद्रह-बीस वर्षोंके भीतर ही एक छोटे-से गांवसे बढ़कर पीतर-वुर्ग सन्तर हजार लोगोंका नगर बन गया।

साइबेरिया—भीतरसे पहले ही प्रशान्त-महासागरतक रूसकी सीमा जा लगी थी। युद्धके सर्चके लिये अपार धनकी अवश्यकता थी, जिसके लिये धनके सभी स्रोतोंके पता लगानेकी कोशिश की गई। इसी प्रयत्नमे नई भौगोलिक खोजो और नये प्रदेशोंपर अधिकार प्राप्त करनेका मौका मिला। १६९७-९८ ई०मे एक स्त्रेल्सी अफसर ब्लादिमिर अल्लसोफके नेतृत्वमे एक छोटी टुकड़ी अनादिर नदीके तटपर अवस्थित अनादिरकी चौकीसे बारहसिघोंसे खीची जानेवाली बेपहियेकी गाड़ी

क्षारा कमचत्काके किनारे पहुची, और उसने वहांके लोगोसे मुख्यतः समूरके रूपमे कर उगाहता शुक्र किया। अत्लसोफ पहला आदमी था, जिसने कमचत्का प्रायद्वीपका पना लगाकर उसके वारेमे लिखा। कमचत्का-निवासी (कमचादल) अभी जनसुगमे रहते थे। वह कबीलेशाही समाजसे ऊपर नहीं उटे थे। उनके एक-एक जन (कबीले) में कुछ सौ तम्बू होते थे। मछुवाही उनकी जीविका थी। जनोमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। उनके हथियार थे—धनुष-वाण। वह वाणोके फल चकमक-पत्थर या हड्डीमें बनाते थे। अत्लसोफने कमचादलोके बीचमें शासन वृढ़ करनेके लिये एक रूमी छावनी स्थापित की, जहांपर कसाक ओर सैनिक रहा करने, जिनका काम जारके शासनकों मजबूत रखनेके साथ लूटपाटकर अपने लिये धन बटोरना भी था। १७३१-३२ ई०में कमचादलोने कई बिद्रोह किये। इनके नेता वही थे, जो कि रूसमें रहकर बारूदी हथियारोंका इस्तेमाल जान गये थे; लेकिन रूसियोंने उन्हें आसानीसे दबा दिया। फिर धीरे-धीरे उनकी जन-व्यवस्था टूटने लगी।

चीनके साथ संबंध--नेचिन्स्क की संधिके (सितम्बर १६८९ ई०) साथ चीनका रूसने दोत्य-सवध स्थापित हुआ। उस संधिको प्रमाणबद्ध करने तथा व्यापारिक संबंध गुधारनेके लिये मास्कोने १६९२ ई०में अपने एक जर्मन सेवक येवर्ट यसबाट इडसको मेजा। वह अठारह महीनेमे चीचीहार नगरमें पहुंचा । चीनी सीमातपर पहुचनेपर एक चीनी मंदारिन (अफसर) आठ रक्षक सैनिकों तथा तीन लोहेकी तोपोके साथ स्वागतके लिये आया । चीनी मंदारिनने इड्सकी खुब पुरतकल्लुफ दावल की, फिर उसने भी मंदारिनको युरोपीय ढंगसे दावत दी। राजधानीम भी उसका उसी तरह स्वागत किया गया। तीन दिनोतक उसकी जियाफन होती रही। इडसने इसके वारेसे लिखा है--"मेरे लिये जो मेज रखी गई थी, वह प्रायः वर्गाकार थी, जिसके ऊपर एकके ऊपर एक सत्तर तक्तरियां रवली गई थी, जो सभी चादीकी थीं।" घोड़ीके दूधकी बनी शराब (कूमिस) को सोनेके प्यालेमे रख-कर दिया गया। अन्तमें १२ नवम्बर १६९२ ई०में उसे दरबारमें सम्राट खाझ-सीके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसने मम्राट्के सामने अपना राजकीय प्रमाणपत्र पेश किया । शायद उसे साप्टांग दंडवत (कौत्) करनी पड़ी, जिसके बारेमें एक अयेजने लिखा है-"राजदूत अपने आमनपर ले जाये गये, इसी समय जब सम्राट् अपने सिंहासनसे उतर रहा था, यकायक चीनियोंने अपने घुटनो-को मोड़ सिरको धरतीपर तीन बार टेका। हमें भी प्रतिहारोंने वहां ले जाकर उसी तरह प्रणाग करने के लिये मजबूर किया।" इड्मने १९ फरवरी १६९४ ई०मे पैकिङ छोड़ा, जिसमे पहले फिर उमे सम्राट्से मिलनेका मोका गिला । सम्राट् खाझ-सीने १७१२-१७१६ ई०में तू-ली-शिन्को दूत वनाकर तर्गृत भल्मकोके खानके दरबारमे वोल्गा-तटपर भेजा। उस समय पीतर स्वीडनके साथ लड़ाई-में लगा हुआ था, इसलिये वह वोल्गाके तटपर आये चीनी दूतको बुलाकर नहीं मिल नका। इस चीनी दूतमंडलका यद्यपि बाहरी उद्देश्य था आयुका खानके स्वास्थ्यके बारेमें पूछार करना तथा आयुका-के भतीजे राजकुमार ओ-ला-पू-छ्-योरको उसके पूर्व पदपर स्थापित करनेकी इच्छा प्रकट करना, लेकिन दूतको यह भी आज्ञा दी गई थी, कि वह मास्को राजधानीमें जाकर जारसे भी मिल । चीन लौटते समय जब तू-ली-शिन् रूसी सीगांतपर पहुचा, तो रूसी अफसरने उसे सैनिक सम्मानके साथ मेलिगिनस्की शहरमें पहुंचा था; जहां वोयवोदने उससे बातचीत की। तोबोल्स्कमें आनेपर साइबेरियाके राज्य-पाल राजुल गजारिन मिला, जिससे तू-ली-शिन्ने राजकाजके बारेमे बहत देरतक बातचीत की 1 यहां पर तू-ली-शिन्को सूचित किया गया, कि जार अपनी सेनाके संचालन करनेमें लगा हुआ है, नहीं तो वह बड़ी प्रसन्नतासे चीनी राजदूतसे मिलता। आयुकासे मिलनेके बाद तू-ली-शिन्ने पेकिडमें लौट कर सम्राटको एक रिपोर्ट दी. जिसमें लिखा था:

"इस प्रकार उत्तर-पूर्वमें रूसी राज्य अल्पजन तथा बयाबानीसा इलाका है, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालसे आजतक हमारे चीन-साम्राज्यके साथ उसका संबंध नहीं रहा, और हमारे इतिहास-लेखकोंने भी रूसियोंका उल्लेख नहीं किया और न आजतक कभी एक भी चीनी आदमी वहां पहुंचा, तो भी सभी दिशाओंकी तरह वहां भी हमारे देवोपम सम्राद्की महिमा और महान् गुण प्रभाव डाले विना नहीं रहे। दुनियाके सभी दसों हजार राज्य सम्राद्की हितकारी सरकारके सरक्षणमें है। ....रूस केवल अब चीनके साथ खुला मंबंध स्थापित करने लगा है, लेकिन चालीम या पचाम साल पहले भी, जब कि दोनो साम्राज्योकी सीमायें निश्चित नहीं हुई थी, सूचनाओं डारा हमारे माम्राज्यके तहनसे अच्छे गण वहां ज्ञात थे।"

पीतरके प्रधा दूतगढ़लने यह भी तै किया, कि रूगी विणक्-सार्थ थोड़े समयके बाद बरावर जाया करे। लेकिन रूगी जवरतस्त पियवकड़ थे, जिसके कारण अवसर झगड़े हो जाया करते था, जिससे समाह खाड़-सीने सबध-विच्छेद करनेकी धमकी दी। इसपर १७१९ ई०मे पीतरने इस्माइलोफके नेतृत्वमे एक विशेष दूतमंडल भेजा। इस्माइलोफके साथ एक अग्रेज जान वेल भी था, जिसने उसके बारेमे बहुत गी जातव्य बाते लिखी है। इस दूतमंडलको पीनी सीमांततक पहुंचनेमें सोलह महीने लगेथे। सम्प्राट्के विशेष प्रतिनिधिने बहां उनका स्वागत किया। बेलने अपने विवरणमें लिखा है:

"हगारे पथदर्शकनं खेमोमं कुछ स्त्रियोंको चलते देखकर दूत (इस्माइलोफ)से पूछा—यह कोन हैं ओर कहां जा रही हैं? उसे बतलाया गया, कि वह हमारी गंडलीकी है, और हमारे गाथ चीन जा रही हैं। इसपर चीनी प्रतिविधिने कहा—पेकि इमें पहले हीम काफी औरते हैं। अबतक कोई भी युरोपीय स्त्री चीन नहीं आई, इसलिये सम्राट्की विशेष आज्ञाके बिना मैं उन्हें ले जानेकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यदि आप जवाबकी प्रतीक्षा करें, तो इसके लिये हम एक सार्थ भेजनेके लिये तैयार हैं, लेकिन संदेशवाहक छ सप्ताहमें पहले नहीं लीट सकता। इसपर यहीं ठीक समझा गया, कि असवाब की ले आनेवाली गाड़ियोंके साथ स्त्रियोंकों सेलिंगिन्स्की लीटा दिया जाये।"

जिंग घरमें रूसी दूतगंडलको टहराया गया था, उसको दम वर्ज रातको सम्राट्की अपनी मुहर लगाकर वंद कर दिया जाना था, जिसमें कोई आदमी भीतर-बाहर आ-जा न सके। राजदूतके कहने पर यह नियंत्रण हटा दिया गया। इस्माइलोफने पहले साष्टांग प्रणिपात करनेम इन्कार कर दिया, लेकिन पीछे उसने इस धार्नपर कबूल किया, कि चीनी दूत भी रूसी दरवारमें वहांकी प्रधाके अनुसार साष्टांग प्रणाम करेगा। बेलने रूसी दूतके दरवारमें जानेका वर्णन निम्न शब्दोंमें किया है:

"हमं प्रायः पान घंटा प्रनीक्षा करनी पड़ी । पिछले दरवाजेमे सजाट् शालमे प्रवेशकर सिहासनपर वैटा । इस समय सभी लोग खड़े हो गये । अब महाप्रतिहारने गुछ दूरपर खड़े राजदूतको शालके भीतर आनेके लिये कहा, और उसे एक हाथसे गवाड़े तथा दूगरे हाथमें राजकीय प्रमाणगत्र थामे ले चला । सीढ़ियोंपर चढ़नेके बाद उसने पूर्विनश्चयानुसार प्रमाणपत्रको वहां स्थित एक मेजपर रख दिया । सम्राट्ने राजदूतको पास आनेका निर्देश किया, और उसी वक्त प्रमाणपत्रको लिये अलोईके साथ वह रिहासनके पास गया । फिर घटना टेकते हुये उसने पत्रको सम्राट्की ओर बढ़ाया, जिसने अपने हाथमे उसे छू दिया । फिर परमभट्टारक जारके स्वास्थ्यके बारेमें पूछकर राजदूतके कहा—परमभट्टारक जारके लिये मेरे हृदयमें इतना मित्रतापूर्ण और शेमका भाव है, कि मैने उनके पत्रको लेनेमें अपने साम्राज्य की प्रचलित प्रथाके पालन करनेका ख्याल नहीं किया ।

"थोड़े सगयतक यह भेंट होती रही । उस समय राजदूतके अनुचर शालके वाहर खड़े रहे। पत्रके देनेपर हमने समझा, कि अब काम खतम ही गया। किर महाप्रतिहारने राजदूतको लौटाकर अनुचरोंको हुवग दिया कि नौ बार मत्था टेककर सम्राट्के प्रति सम्मान प्रविश्त करें। गहाप्रतिहारने खड़ा होकर तारतार (मंगोल) भाषामें "मोरगू" और "बोस" में बोलते हुवे आजा दी। मोरगूका अर्थ है सिर झुकाना और बोसका खड़ा होना।"

बेलके लिखनेसे मालूम होता है, कि रूसी दूतमंडलको यद्यपि बहुत-से दरवारी अपमानजनक सिण्टाचारोंको पालन करनेके लिय मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनका सत्कार-सम्मान इतनी अच्छी तरहमे हुआ, कि वह सबको भूल गये। इस्माइलोफके बिदा हो जानेके बाद उसका सचिव देलांग रूसी-प्रतिनिधिके तौरपर पेकिंक (पेचिक)में रह गया, लेकिन उसकी स्थिति एक नजरबन्द जैसी थी। जिस वक्त देलांग पेकिक्समें था, उसी समय मंगोलोंके एक चीनाधीन कविलेने रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसपर पेकिक्समें किसी भी रूसी कारवांका आना निषिद्ध कर दिया गया। देलांगके साथ असह्य दुर्व्यवहार हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है:

"गुण आद । ति दिसार दाना साम्राज्यांके बीनम अधिक घानि ठता स्वापित करनके लिये पूरा प्रयत्न कर्ष लेकिन ए उन्हे—उनान मालि।—जतला दना चाहता ह, कि एस अवसरपर चानी मचिवालयन (मर साव) जा बाति किया, उमस गुम्न बहत आञ्चर्य हुआ । (आपको) यह धाल दिलमे तटाना नहा हाथा । परमणहारक जारवे स्वीडनके साथ हो रहे युक्त सम्मानपूर्वक नामाति एक ही सब शुख निर्मर करना । जायद जिस बक्त म यह बान कर रहा था, उसी समय सचमुच जातिनाधि की जा रही थी । उसने बाद नमम काई बाधा नहीं हो सवनी, कि मेरे स्वामी (जार) धीएज खोकर करी अपन हथियारोको इस आर न धुमा द ।"

लेक्नि चीनी प्रथान-मंत्री एसी अमिक्यांकी कोई पर्वाह नहीं करता था। अन्तम देरागकों बीन दरबारसे चले जानकी छुट्टी मिली ओर मतह महीना रहने के बाद ए कारवाके साथ वह चीनका राजधानी से रवाना हुआ। उस प्रारा पीतरके सगय चीन-रूसा मंबंध प्रच्छा नहीं रहा। पीतरके मरनेपर यद्यपि वाहरी तिक्तयोंसे संघर्षन भयवर रूप धारण नहीं क्या, लेकिन उसके बादके पतीस वर्षा (१७२५-६२ ६०) म चीन में छ प्रामादी कितिया हुई। पीनरके उत्तराधिकारियाम अन्ना नवान-पुर्ती, ओर शितर III अयाग्य और विलासों थे। उनके समयमें दरनाग्योंके हायम राजधावित चलों गई थी। पीतर II आर इवान VI गुडिया जार थे। पीतर 1 ने १७२२ ई० में बना अपन विधानम सम्भादके हाथसे यह प्रधिकार दे दिया था, कि वह स्वयं अपने उत्तराधिकारीका चून सकता है। लेकिन वह अन्त कि उत्तराधिकारीक बारेम किमी निक्चयंगर नहीं पहुंचा। वह मृत युवराज अलेक्सीके पुत्रको उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहना था, अपनी रानी एकतिरिधाकों भी राज देने म आनाकानी कर रहा था, और अपनी लडिकयों एलिजावेत या अन्नाके बारे भी उसने कोई निक्चयं नहीं कर पाया था। लेकिन उसके मरनेके बाद दरबारियोंके एक प्रभावनाली समुदायन पीतरकी रानी एकतिरिधाकों गिरी विश्व देश दिया।

### ६. एकातेरिना I, पीतर-पत्नी (१७२५-२७)

अपने दो सालके शासनम उसन निसी योग्यताका परिवय नहीं दिया। दरबारके एक प्रभाव-शाली सामन्त मेशिकोपाने एकातेरिनाको पीतर I के पोत्र तथा अलेक्सीके पुत्र पीतर II को अपना उत्तराधिकारी जनानेके लिये नेयार किया। युवराजमे अपनी लडकीका ब्याह करके वह अपने प्रभावको बढाना चाहता था।

एकातेरिनाके समय १७२७ ई०गे एक रूसी दूतमडल सावा व्लादिरलाव-पूत्रकी अधीनतामे पेकिड, भेजा गया। इस दूतमडलका काम अबतक गये सभी दूतमडलोसे बडा ही लाभदायम सावित हुआ। माबाने २७ अगस्त १७२७ ई०को जिस मधिपत्रको स्वीकृत करानमे सफलता पाई, वह सवा ् हाताब्दियो (जून १८५८ ई०) तक मान्य रहा। इतनी देरतक रहनेवाली सिंघया बहत कम ही देखी जाती है। इसी समय एस ओर चीनके बीचकी सीमारेगा पूर्वमे क्याख्तामे ऐगुन नदीके महानेत्क और पश्चिममें बयारतासे मुद्रयाग-गर्वतमालाके एक डाडे शबिनादाबेगतक निर्धारित की गई। यह भी स्वीकार किया गया, कि हर तीसरे वर्ष रूसी कारवा पेचिड आ सकत है, तथा यह भी कि पेचिडमें एक स्थायी रूसी दुतानास स्थापित किया जायगा, ओर रूसी अपने धर्मके अनुसार पुजा-पाठ कर सकेंगे। राजदुतके निवासमें रूसी और लातीनी भाषाओं के जाननेवाले चार तरुण विद्यार्थी रह सकेंगे, जिनका खर्च चीन बर्दाश्त करेगा, और शिक्षा समाप्त करनेके बाद वह लौटनेके लिये स्वतन्त्र रहेगे । इस दूत-मिशनके ऊपर चीन सरकारको प्रतिवर्ष हजार चादीके रूबल ओर दस मन चावल खर्च करना पडता था। रूसी सरकार उसपर सोलह हजार वादीके रूवल खर्च करती थी, जिसमेरी एक हजार रूवल अलवाजीन कसाकोकी पेचिडमे रहती तरण सतानोकी शिक्षापर वर्च होता था। यद्यपि इस सिधके अनुसार रूसी हर साठ अपने कारवाको भेज सकते थे, लेकिन वस्तुत: १७२७ ई० और १७६२ ई०के बीचमे केवल छ कारवा गये। व्यापारके लिये कई तरहके निर्वध थे, जिसके कारण निराबाध व्यापार नहीं हो पाता था। बिना एक साल क्यास्तामें रहे कोई चीनी व्यापारी वहां

रूमियों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, सरकार उन्हों को लाइसेंस देती थी, जो कि रूगी भागा लिख-गोल सकते थे। व्यापार बदलेनमें होता था, किसी भी तरहके सिक्केका इस्तेमाल बिल्कुल विजित था। चीनी व्यापारी पहले वयाखता जाते और अपने पसंदके मालको चुनते, फिर रूगी व्यापारी उमी बातके लिये मैमाचेन आते। अपनी सरकारों द्वारा नियुक्त किमिश्नर (आयुक्तक) वायके माध्यमसे हर एक चीजका दाम निश्चित करते। चीनी व्यापारी चायके बदलेमें ऊनी कपड़े, चमड़े, लालें जैंगी चीजे लेते।

## ७. पीतर 11, अलेक्सी-पुत्र (१७२७-३० ई०)

एकातेरिनाके मरनेके बाद मेंशिकोफने अपने ही महलमें पीतरको गद्दीपर बैठाया । उस समय वह वारह वर्षका लड़का था । उसके नामपर मेंशिकोफ अब शासन करने लगा । धीरे-धीरे मेशिकोफके प्रति लोगोंमे बहुन असंतोप पैदा हो गया और उसे पकड़कर बेरियोजोफ (साइबेरिया) में निर्वामित कर दिया गया । अब उसका स्थान दोलगोरिकी राजुल-वंशने लिया । उसने अपनी कन्यामे सम्राट्का ब्याह करना चाहा । यह याद रखना चाहिये, कि पीतर ने अपने लिये "सम्राट्" (एम्पेरातोर) की पदवी धारण की थी, जिसका प्रयोग अन्तिम जारतक होता रहा, यद्यपि लोग अधिकतर जारकी उपाधि ही इस्तेमाल करते थे । ब्याहकी तैयारी हो ही रही थी, इसी बीच पीतर 11 बीमार होकर मर गया । पीतरके साथ रोमनोफ वंशकी पुरुष-संतानोंका अन्त हो गया, इसके बाद रोमनोफ कुमारियां तथा उनके जर्मन पितयोंकी संतानें रूसपर शासन करती रही । ये जर्मन जार पुरीतौरने रूसियोंमें मिल नहीं सके, उनके दरबारोंमें जर्मनोंका बाहुत्य था ।

पीतर 11के समयकी एक उल्लेखनीय घटना है बेरिंगका भौगोलिक अभियान । १७वीं सदीके मध्यमें किसयोंने कामचत्का तकका पता लगाकर उसपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और सिमशोन देजनिओफने चुकोत्स्क प्रायद्वीपका चक्कर लगाकर सिद्ध कर दिया था, कि एसिया ओर अमेरिकाके बीचमें एक पत्तली-सी खाड़ी है। लेकिन यह बात १८वीं सदीके आरम्भमें भूल गई। अपनी मृत्युसे जरा-सा पहले पीतरने एसिया और अमेरिकाके मिलन-स्थानके बारेमें अधिक खोज-पता लगानेके लिये एक अभियान भेजनेकी आजा दी। इस अभियानका नेता क्यी नौसेनाका एक अफसर तथा डेनमार्क-निवासी वीटस बेरिंग नियुक्त किया गया। पहले अभियान (१७२८-३० ई०)में बेरिंग (अपने नामसे प्रसिद्ध होनेवाली) खाड़ी तक गया, लेकिन उगन अमेरिकन तटभूमिकी पड़ताल नहीं की। दो साल बाद बेरिंग एयोदोरोफ और खोजदेफ दो कसी सेनिक और भूगोलकास्त्रियोंके साथ गया। अबके उसने सिर्फ एसिया और अमेरिकाके तटोंपरकी ही जांच-पड़ताल नहीं की, बल्कि बहांका पहला नक्शा तैयार किया। उसके बाद अमेरिका-तटके अलास्का प्रायद्वीपको किसियोंने १७९७ ई०में अपना उपनिवेश बनाया, जिसे कि जारने १८६७ ई०में अमेरिकां के हाथमें बेंच दिया।

## ८. अन्ना, इवान v-पुत्री (१७३०-४० ई०)

पीतर 11के मरनेके बाद कुछ समयतक निजी परिपद् (प्रिवी कौसिल) ने शासनसूत्र अपने हायमें लिया। इस परिपद्में दो पुराने राजुल-वंशों गोलित्सिन और दोल्गोहकीका प्रभुत्व था। राजुल द० म० गोलित्सिन बहुत भारी जमीदार था, और परिपद्में उसकी चलती भी काफी थी। वह इंगलैण्ड और स्वीडनकी नकलपर राज्य-व्यवस्था करनेका पक्षपाती था, जिसमें शासनमें जमीं-दारोंका पलड़ा भारी होता। उसके प्रस्तावपर परिषद्ने पीतर 1 के भाई जार इवानकी पुत्री अन्ना को राजिसहासन प्रदान किया। अन्नाका व्याह पीतरने एक जर्मन राजुल (कूरलंडके इ्युक) के साथ किया था। इ्युक्त मरनेके बाद बराबर वह वहीं रहती थी। परिषद्के सामन्तोंने कई शतें रक्खीं, जिसके बारेमें अन्नाने कहा: "मैं सभी बातोंको बिना चूं-चिराके माननेका वचन देती हूं।"

दरबारी चाहते भी नहीं थे, कि अन्ना राजकाजमें अधिक भाग छे, और वह भी अपने आगंद-विलासमें समय काटना चाहती थी, जिसके लिये भारी परिमाणमें घन प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य था। पीतरवुर्गके हेमन्तप्रासादमें अपने चाटुकारोंसे विरी वह अपना दिन वितानी थी। उसने अपने एक जर्मन दरवारी वीरेनको अपनी तरफि राजकाज मभालनेका काम दे दिया था। वीरेन एक निर्बृद्धि और अशिक्षित जर्मन अमीर था। उसने गभी प्रभावशाली पदोंपर जर्मनोंको लाकर भरना गुरू किया। वहीं वेदेशिक विभागका संचालन करते थे, और वहीं रूसी गेनाके नेनानायक थे। बीरेन रूमियोकों बड़ी तुच्छ दृष्टिसे देखता था। उसने कभी रूमी भाषा नहीं नीखी। लोगोंमे पैमे ऐंठकर जर्मनीमें वह अपने लिये भूमि खरीदता तथा अपनी बीवीके लिये मूल्यवान् काड़ों और रत्नोंको जमा करना। अन्नाके शासनके साथ रूसमें जर्मनोंका जबरदस्त प्रवेग शुरू हुआ, जो कि अन्तिम जारके समय हदतक पहुंच गया। रूसियोंके मनमें जर्मनोंके इस बर्तावसे यदि विद्येप होने लगा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अन्नाके शामनकालमें कालासागरके तटपर अधिकार करनेके लिये तुर्की और किमियाके साथ लड़ाई (१७३५-३९ ई०) हुई। रूसने तुर्की सेनाकों कई जगह हराया। १७३९ई० में तुर्कीके साथ हुई संधिके अनुसार रूसको समुद्रतक द्नियेपर नदीके दोनों तट मिल गये। लेकिन लड़ाईपर जो खर्च करना पड़ा, उसके कारण देशके जगसाधारणकी आधिक स्थित बहुत बुरी हो। गई।

१७३७ ई०में अन्नाके शासनकालमें चीन ओर रूसके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हो गये थे, इसिलये कारवांके व्यापारकी इजारेदारी किसी व्यापारीको न देकर खुला व्यापार करनेका रास्ता खोल दिया गया । व्यापारियोंको पेकिङ भी जानेकी जरूरत नहीं थी। रूसी व्यापारी वयाखता में आके ठहरते और चीनी मैमाचिनमें—दोनों ही स्थान सीमांतपर पास-पास थे। चीनी सरकार ने चीनी व्यापारियोंपर कुछ निर्बंध लगा रक्खे थे, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और उसके कारण व्यापारमें कुछ अड़चन होती थी।

### ९. इवान VI, अन्ना-पुत्र (१७४०-४१ ई०)

अन्नाकी कोई संतान नहीं थी, इसलिये उसकी भतीजी अन्ना ल्योपोल्द-पुत्रीके बंटे इवानको राजगद्दी दी गई। नये जारकी मां एक जर्मन इ्युक (बन्सिवक)से ब्याही गई थी। १७४० ई०में अभी तीन महीनेका बच्चा ही था, जबिक इवानको गद्दीपर बैटा दिया गया। जारको कुछ करना-घरना भी नहीं था, इसलिये उसके बच्चे होनेसे कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं था। उसकी मां राजमाता अभिमाविका घोषित की गई, लेकिन उसका शासन एक सालसे अधिक नहीं रहा। सभी जगह विदेशी जर्मनोंको देख राजधानीमें देशी अमीरोंके दिलमें आग लग रही थी। सैनिक अफसरों और सिपाहियों में भी इसके लिये असंतोष फैला हुआ था। फांसके राजदूतने भी पड्यंत्रमें सहायता दी, और २५ नवम्बर १७४१ ई०को पीतर ा की पुत्री एलिजाबेत यकायक अपने अनुचरों और गारदकी एक टुकड़ीके साथ महलमें घुस आई। गारदोंने तुरन्त अन्ना त्योपोल्द-पुत्री और उसके परिवारको पकड़ लिया और जर्मनोंके साथ काफी दुर्व्यवहार करके एलिजाबेतको साम्राज्ञी घोषित कर दिया। शिशु सम्नाद् इवानको इलुबोलबर्गके किलेमें बंद कर दिया गया, जहां उसे एकानेरिना 11के शासनकाल (१७६२-९६ ई०) में मार डाला गया।

## १०. एलिजाबेत, पीतर 1-पुत्री (१७४१-६१ ई०)

एलिजानेतके शासनकालमें रूसी सामन्तोंका प्रभाव काफी बढ़ा, और अमीरोंके फायदेके लिये कई नियम और विधान बनाये गये। अब केवल पुराने राजुलवंशी ही किसानोंकी बस्ती-वाली भूमिके मालिक हो सकते थे। वह अपने अध-दासोंको बिना अभियोगके साइवेरियामें निर्वासित कर सकते थे, जो आम तौरसे सेनामें भर्ती होकर जाते थे। एलिजानेतको अपने आनंद-मौजके सिवा किसी कामसे कोई वास्ता नहीं था। उसके यहां नाच, गाना और रारावकी मजलिसें लगातार होती रहती थीं। एलिजानेतने अपने भतीजे कार्ल पीतर उलरिचको अपना उत्तराधिकारी बनाया। कार्ल पीतर र की पुत्री अन्ना और उसके पित इयुक होल्स्टाइनका पुत्र था। पीतर रूसमें म्योदोर-पुत्र कहा जाता था। वह बहुत ही निर्वलबुद्धि तश्ण था। अठारह-बीस वर्षकी उमरमें भी अभी वह खिलौनों-

मे खेला करता और उनमे ऐसे बात करता मानो वह आदमी हैं। माथ ही आने जर्मन होनेका उसे हदमें अधिक अभिमान था, और उसी परिमाणमें वह रूस ओर रूसियोंके साथ घुणा करता था। माम्राज्ञी एलिजाबेतने उसका ब्याह एक जर्मन राजकुमारी मोफिया अनहाल्ट-जब्स्तिके साथ कर दिया, जो कि रूसमें एकातेरिना अलेक्सी-पुत्रीके नामसे प्रसिद्ध हुई—बिना पिताके नामसे रूसमें किसी स्त्री-पुरुषको पुकारनेका रवाज नहीं है, इसलिये हरएकके माथ पितृनाम जोड़ना ही पड़ता ह। एकातेरिना अपने पित जैमी नहीं थी। वह बड़ी योग्य और मेहनती स्त्री थी। उसने रूसी भाषा और रूमी रीति-रद्याजोंका अच्छी तरह अध्ययन किया। वह रूसी सामन्तों ओर अमीरोंको हर तरहसे अपनी ओर खीचनेकी कोशिश करती थी।

# ११. पीतर 111, पयोदोर-पुत्र, पीतर 1-नाती (१७६१-६२ ई०)

पीतरका शासन बहुत थोड़े दिनोंका था। वह अपने समयमें रूसी शासनको प्रशियाके राजा फेडिक (१७४०-८६ ई०) के नमूनेगर बनानेकी कोशिश करता रहा। फेड्रिक बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण उसके पडोसी बहुत चिन्तित रहते । फ्रांस, आस्ट्रिया और सेक्सनीके साथ रूसने भी फ्रेडिकके विरुद्ध अपनी एक गुट बना ली थी। इंगलैण्ड फ्रेडिकका पक्षपाती था। फेडिकने पूर्वी पड़ोसीका बिना ख्याल किये ही, सेक्सनीके ऊपर आक्रमण किया इसपर उमी माल रूसी सेना प्रवियाके भीतर घुस गई, जिम साल अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई०) जीतकर हिन्द्स्तानमें अपना दढ़ शासन स्थापित किया । फेडिकको अपनी सेनापर बड़ा अभिमान था। वह रूसी सेनाको बिल्कुल तुच्छ दिष्टिसे देखता था, लेकिन पहली ही झडपमें उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। उसने अपने सबसे योग्य सेनापतियोंको भारी सेना देकर रूसियोंके विरुद्ध भेजा। अगस्त १७५७ ई० में जर्मनोंने पहला आक्रमण किया, और यह आक्रमण हिटलरके बिलत्जकीगका प्रथम नमना था । यकायक आक्रमण करनेके कारण रूसी पहले कुछ तितर-बितरसे हो गये । मालूम होने लगा, जर्मन विजयी होंगे । इसी समय जंगलोंमें छिपी हुई रूसी सेना मैदानमें कृद पड़ी । यह ब्लिटजकीगका अब्छा जवाब था। रूसियोंने जर्मन सेनापर पूर्ण विजय प्राप्त की। कोय-निगसवर्गके महाद्र्गने बिना प्रतिरोधके ही आत्म-समर्पण कर दिया। यदि रूसी सेनाने इस समय अवसरसे लाभ उठाया होता, यदि रूसके मित्रोंने सुस्ती न दिखलाई होती, तो फोड़िकका सर्वनाश हमें बिना नहीं रहता। अपनी सेनाको फिरसे संगठित करके १७५९ ई० में फ्रेड्रिक ओडेर-पर-फ्रांकफोर्तको खतरेमें डाले हुई रूसी सेनाके मुकाबिलेमे चला। सब प्रयत्न करके भी फ्रोडिकको बरी तरहसे हारना पड़ा। जर्मन अपने हथियारों और झंडोंको छोड़कर भाग गये। फेड्रिक रूसियोंके हाथमें बंदी होते बाल-बाल बचा। फ्रेड्रिक अत्यंत निराश हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है: "मैं अभागा हं, जो जीनेके लिये बचा हं, जिस समय में यह लिख रहा हूं, हरएक आदमी भाग रहा है। इन आदिमयोंके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है।" लेकिन जिस वक्त फ्रेड्रिक इस तरहसे निराश था, उसी वक्त उसके पश्चिमी शत्रुओंने उसे बचनेका अवसर दे दिया। १७६० ई० में एक छोटीसी रूसी सेनाने जर्मन राजधानी बर्लिनपर कुच किया। यद्यपि राजधानीमें छन्नीस वटालियन पैदल, छियालीस रिसाला स्ववाहेन और एक सौ बीस भारी तोपे थीं, लेकिन जर्मन सेनापितयोंने नगरकी प्रतिरक्षा करना बेकार समझा । रातके वक्त वह अपनी सेना लेकर बाहर चले गये, और सबेरेके वक्त बिलनके नगराधिकारियोंने रूसी सेना-पतियोंको मखमलके गहेपर रखकर नगरकी कुंजी भेंट कर दी। फेड्किकी दूरवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई थीं । इसी वक्त दिसम्बर १७६१ ई० में रूसी साम्राज्ञी एलिजाबेत मर गई । उसके उतरा-धिकारी पीतर 11 ने प्रशियाके साथ क्षणिक विराम-संधि करके फोड़िकको बचा लिया । इस युद्धमें अपनी बिजयों द्वारा रूसने पश्चिमी युरोपकी चिकत कर दिया। रूसी सेनापति प. अ. रुम्यान्तसेफ (१७२५-९६ ई०) के युद्धकौशलका इसमें बहुत भारी हाथ था।

पीतरके दो सालके राज्यमें रूसकी प्रगतिको लाभ नहीं हानि पहुंची। फिर जर्मन सेना-पितयों और अफसरोंकी सब जगह भरमार हो गई। पीतरकी दिलचस्पी रूसकी अपेक्षा अपने होल्स्टाइन बंशसे अधिक थी। वह होल्स्टाइनके लिये डेनमार्कसे लड़नेकी तैयारी भी कर रहा था। लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओंके अनुसार उसमें योग्यता नहीं थी। उसकी पत्नी एकातेरिना अलेक्सी-पुत्री जानती थीं, कि उसका नालायक पति सिहासनकों खोकर रहेगा, इसलिये रूसी दलके पड्यंत्रमें वह स्वयं शामिल हो गई। गारदके अफसर दो-भाई ओरलोफ पड्यंत्रके मुखिया थे। २८ जून १७६२ ई० के बड़े तड़के ही उन्होंने एकातेरिनाको उपनगरके एक प्रासादमें पीतरद्वर्गमें लाकर साम्राज्ञी घोषिन कर दिया। अगले दिन पीतरने कोन्स्तात्में भाग जानेका व्यर्थ प्रयत्न किया, फिर सिहामन्में वाकायदा इस्तीफा दे दिया। ऐसे नालायक पतिकों भी अधिक दिनीतक जीनेका अधिकार देना वृद्धिमानीकी बात नहीं थीं, इसलिये थोड़े ही दिनों बाद वह मार डाला गया।

## १२. एकातेरिना 11, पीतर III-पत्नी (१७६२-९६ ई०)

एकातेरिना योग्य और सुशिक्षिता स्त्री थी । जिस वक्त वह गद्दीपर वैठी, उस वक्त राज्यकी अवस्था अस्तव्यस्त हो रही थी, राजकोष खाली था, सैनिकोंको सात महीनेमे वेतन नहीं मिला था । मरम्मत न होनेसे, युद्धपोत और दुर्ग खराब हो रहे थे । जनतामें बहुन अमंतोप था, विशेषकर कारखानोंमें काम करनेवाले उंचास हजार मजुरो और जमींदारीके डेढ़ लाख अर्थ-दास कैदियोंसे जेल भरे हुये थे। एकातेरिनाने यद्यपि जमीदारोंके अधिकारोपर प्रहार नहीं किया, लेकिन तब भी अपने शासनके आरम्भमें उसने किसानों और जनसाधारणके बोझेको हलका करनेकी कोशिश की । उसे पश्चिमके नये विचारोवाले दार्शनिकोंके ग्रंथोके पढ़नेका बड़ा शौक था। फेंच विचारक वोल्तेरके साथ उसका पत्र-व्यवहार था। उस समय वोल्तेर, मोन्तेस्को, दीदरो ओर दूसरे फ्रेंच विचारक अपनी सशक्त लेखनी द्वारा सामन्तवादी व्यवस्थापर प्रहार कर ग्हे थे, मिथ्या विश्वासोंको हटाकर बुद्धिवादको आगे बढ़ा रहे थे। एकातेरिना उनके इन विचारोंसे अवगत थी। यह बोल्तेर, दीदरो और दूसरोंसे पत्र-व्यवहार करके यह दिखलाना चाहती थी, कि जिस आदर्श शासन या नुपतिके बारेगे तुम प्रचार कर रहे हो, वैसी वृद्धिमती और नई रोशनीवाली शासिका में हूं। रूसके किसानोंमें उस वक्त भूख और अज्ञानका अखंड राज्य था, लेकिन एकातेरिना बोल्तेरको लिखती थी, कि रूसमें एक भी ऐसा किसान नहीं है, जो इच्छा होनेपर मुर्गी न खा सकता हो, बल्कि अब तो वह मुर्गीकी जगह टर्कीका खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एकातेरिना पाखंडमें बहुत ही चतुर थी। वह राजकाजमें सीधे भाग लेती थी। वह स्वयं कानूनों और राजादेशोंका मसविदा बनाती थी । साहित्यमें उसकी दिलचस्पी थी और स्वयं एक पत्रिका "सबका थोड़ा" निकालती थी । एकातेरिनाका शासन सामंतों और अमीरोंके लिये रूसी इतिहासका सुनहला समय था ।

जर्मनी (प्रुशिया) के साथ सात वर्ष (१७५६-६३ ई०) वाला युद्ध समाप्त होनेके बाव एकातेरिनाने राज्य रांभाला था। यद्यपि बीचमें उसका नालायक पति आ घुसा था, लेकिन थोड़ ही समयमें एकातेरिनाने रूसकी धाकको फिरसे जमा दिया। आस्ट्रिया और फ्रांस रूसकी बढ़ती हुई शक्तिको शंकाकी दृष्टिसे देखते थे। फ्रेंच व्यापारी पूर्वी देशोंके व्यापारपर एकाधिपत्य रखना चाहते थे, इसलिये वह नहीं चाहते थे, कि रूसियोंकी शक्ति अधिक बढ़े । आजकलके अमेरिकाकी तरह उस समयका फांस रूसके चारों तरफ शत्रु-राज्योंका घेरा डालना चाहता था। इसके लिये उसने तुर्की, पोलेण्ड, स्वीडन और आस्टियाको अपने साथ मिलाकर एक जबरदस्त गुट बनाना चाहा । रूसने भी इसके विरुद्धमें प्रशिया, इंगलैंड और दूसरे राज्योंको मिलाकर एक गुट बनानेकी कोशिश की, लेकिन विरोधी स्वार्थोंके कारण दोनों अपने उद्देश्यमें सफल नहीं हुये। आस्ट्रिया पश्चिमी उकइनकी उर्वर भिमको चाहती थी, प्रशिया पोलन्दकी निम्न-विस्तुला-उपत्यकापर हाथ साफ करना चाहती थी, और रूस अपने हाथसे छिने बेलोरूसी और उन्नइनी इलाकोंको लौटाना चाहता था। इन स्वार्थी के साथ तीनोंमेंसे कोई नहीं चाहता था, कि किसीकी शक्ति अधिक बढ़ जाये । शताब्दियोंतक भावितशाली रहनेके बाद पोलन्द अब निर्बल हो गया था। वहांके अमीरों और सामन्तोंने राजाके अधिकारको बहुत सीमित कर दिया था। उधर कैथिलिक पोल ग्रीक-वर्चके अनुयायी उकदनों और बेलोरूसियोंके क्रपर तरह-तरहके अत्याचार कर रहे थे। एकातेरिना कैसे चुप रह सकती थी ? १७६३ई० में अगस्तम् 111के मरनेपर एकातेरिनाके उम्मीदवार स्तानिस्लाउस पोनियातोव्स्कीको पोलन्दका राजा

चूना गया। एस और प्रृशिया दोनोने माग की, कि पोलन्दमे प्रीक-विश्वासियों तथा प्रोटेसटेंटों (सुधार चर्च) को केथिलिकों के बरावर अधिकार दिया जाय। इन्कार करनेपर रूसी सेना पोलन्दके मीतर भेज दी गई। पोलिक समद्को मजबूर होकर रूसकी गांगको स्वीकार करना पड़ा। इसी समय एकातेरिना ने पोलन्दको करीब-करीब अपने मरक्षणमे ले लिया। रूसके बढ़े हुये प्रभावको देखकर आस्ट्रिया और प्रुशियाको चिता हो गई। फेड्रिकने सगझा, कि रूस सारे पोलन्दको हड़प लेगा, इसलिये उसने आस्ट्रिया, प्रुशिया ओर रूसके वीच पोलन्दके बट जानेकी एक योजना बनाई, जिसे तीनो राज्योंने रवीकार किया—प्रुशियाको पोलन्दका बाल्तिक-तट तथा पश्चिमी भाग मिला। इस प्रकार प्रुशियाका पूर्वी भाग, जो अभी तक जलग-अलग था, पश्चिमी भाग (ब्राडेनबर्ग) से मिल गया। प्रुशियान डन्जिंग और थोर्नको लेना चाहा, ठेकिन एकातेरिनाने उसे माननेसे इन्कार कर दिया। आस्ट्रियाको उक्कइनी-गलिसिया मिली, और रूसको वेलोरू सियाका कुछ भाग। १७७३ ई०में इस प्रकार पोलन्दका पहला बंटवारा हुआ, जो कि बहत कुछ प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८ ई०) तक कायम रहा।

प्रथम तर्की यद्ध (१७६८-७४ ई०)--फांस नही चाहता था, कि रूसकी शक्ति और बढ़े, इसलिये उसने नुर्कीको भडकाकर लडाई छिडवा दी। १७६८ ई०मे मुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोल-स्थित रूसी राजदूतसे माग की, कि अपनी सेना पोलन्दसे हटा लो। तूर्कीकी इस अनिधकार चेष्टाको रूरा कैमें स्वीकार कर सकता था ? इसपर रूसी दुतको पकडकर जेलमें बन्द कर दिया गया। युरोपके लोग समझते थे, कि रूस तुर्की ओर पोलन्द दोनोंसे एक ही समय नहीं लड़ सकता। किमिया का खान अपनेको तुर्कीके खलीफाके अधीन समझता था। उसने पहल की और १७६९ ई० के वसन्त में किमियाके तारतारोंने दक्षिणो रूमके मीमांती इलाकोंमें लूट-मार मचाई। रूसकी सीमाके भीतर यह तारतारोंकी अन्तिम लूट-मार थी। प्रसिद्ध सेनापति रुम्यान्त्मेफ--जिसने सप्तवर्षीय जर्मन-युव्वमे भारी यश कमाया था-एक बडी सेना लेकर दक्षिणकी ओर बढा। उसने अपने कई योग्य सहायक चुने थे, जिनमें अलेक्सान्द्र वासिली-पुत्र गुवारोफ भी था--सुवारोफ सभी कालके रूसी सेनापितयो का घिरोमणि माना जाता है। रुम्यान्त्सेफ सबसे पहले शत्रुकी सैनिक शक्तिको अधिकसे अधिक ध्वस्त करना चाहता था। १७७० ई० में उने पता लगा, कि लारगा नदीसे नातिदूर अस्सी हजार तुर्क-मेना छावनी डाले पड़ी है। रूमी सेनापितके पास उम ममय केवल तीस हजार सैनिक थे, लेकिन उसने आक्रमण कर दिया और तुर्क-सेनाको पूरी तौरमे हारना पड़ा। इसके दो सप्ताह बाद वह एक ओरमे अस्सी हजार तारतारो और दूसरी ओरमे तुर्कीके वजीरकी अधीनतामे डेढ लाख तुर्क रौनिकोके वीचमे घिर गया। लेकिन इससे रुम्यान्त्सेफको घवराहट नहीं हुई। उसने यह कहते हुये पहले स्वयं आक्रमण करनेका निश्चय किया : "छोटी सेनासे बड़ी सेनाको हराना एक कला और कीर्तिकी बात है, और बडी सेनासे अधिक शिवतणार्ला शत्रकां हरानेमे विशेष चात्रीकी अवश्यकता नहीं है।" तुर्की तोपखाने ने जबरदस्त गोलावारी की और तर्क सवारोने भारी संख्यामे रूसियोंका प्रतिरोध किया। निर्णयकी जब आखिरी घड़ी आई, तो रूसी सेना घवडाने लगी, इमी समय रम्यान्त्सेफ आ पहुंचा और जसने चिल्लाकर कहा-- "डटे रहो लड़को" और वह स्वय युद्धके भीतर पिल पड़ा । तुर्कीकी भारी हार हुई, और द्नियेस्तर तथा बन्यूबके बीचकी भूमि रूसियोंके लिये खाली हो गई। रूसी सेना अब दन्यव महानदके बाम राटपर पहुंच गई। इस विजयके लिये रुम्यान्त्सेफको "जा-दुनाइस्की" (दन्यूब-वाला) की उपाधि प्राप्त हुई। स्थलपर इस तरह सफलता प्राप्त करके रूसी नौरोनाने जलमें भी अपनी श्रंष्ठता दिखलाई और उसने सारे तुर्की बेड़ेको नष्ट कर दिया। १७७१ ई० में थोड़े ही समयके भीतर रूसी सेनाने सारे किमिया प्रायद्वीपपर अधिकार कर लिया। रूसी सेना दन्यबके किनारेपर नहीं रुकी और उसने कई बार इस महानदको पार करके आक्रमण किया, जिसमें अलेक्सान्द्र स्वारोफने अपने सैनिक कौशलका बहुत अच्छा परिचय दिया। रूस अपनी विजययात्राको और भी जारी रखता, लेकिन एक तो युद्धके अपार व्ययका सवाल था, दूसरे इसी समय पुगाचेफके नेतृत्वमें रूसी किसानोंने जबर्दस्त विद्रोह कर दिया था। एकातेरिनाने १७७४ ई०में जल्दी-जल्दी तुर्कीके साथ संधि कर ली। दिनयेपर और ब्राके बीचका प्रदेश रूसको मिला और साथ ही कालासागरमें धुसनेकी केर्चकी खाड़ी भी। अब रूसी जहाज स्वम्खंदतापूर्वक कालासागरमें जा सकते थे, तुर्कीने दरेदानियाल (दरदानेल्स) भोर वामपोरसकी खाड़ियोंको भी रूसी जहाजोके लिये खोल दिया । किमियाके खानको तुर्काकी अधीननासे स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया, और अब उसके ऊपर इसका प्रभान वह चठा ।

किसान-संपर्ध-रूसी अपने पूर्वजों (यकों) के समयम ही योद्धा-जाति है। गामन्ती अत्या-चारोको रूमी किसान और अर्ध-दास आंख मुदकर हर वक्त वर्दान्त करनेके लिये नैयार नहीं रहते थे । १६वी से १८वी सदीके बीचमे केवल मध्य-एसियामे ही चालीसके करीज विद्रोह हथे। बोलगा प्रदेशमें रूमी जमीदारों और अफसरोंका अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ था। यह वह इलाका था, जहां-पर कि रूसियो और एसियाई जातियोके इलाके एक दूसरेके पड़ोसमें पड़ते थे। बाशिकरोकी भूमि।र ल्गी न्यापारियों, कारखाने वालोंकी खाम नौरसे गध्न-दिष्टि थी। कल्मक १७७० ई० के आसपाम नक निम्न वोल्गाके दोनों तटोंपर रहते थे, लेकिन १७७१ ई०मे शासकांके अत्याचारांमे परेजान तथा चीनके प्रलोभनके कारण बोल्गाके बाये तटवाले कल्मक अपने सारे तम्युओ ओर गशओंको लेकर चीनकी ओर चले गये, जिसके बारेमे हम अभी कहनेवाले है--यह कल्मक चीन द्वारा पूर्वी तुकिस्तानमें वसाये गये । वोल्गाके दाहिने तटपर अब भी कल्गक-मंगोल रहने थे । किमानोंका विद्रोह पहल-पहल यायिक (उराल) नर्दीके तटपर बसनेवाले हसी कसाकोंमें फैला। कसाक जिस वक्त भागकर जाप-रोजे और दोनकी भूमिमे बसे, उस वक्त उनमे उतनी सामाजिक विषमता नही थी, लेकिन अब उनके भीतर धनियों और गरीयोंका भारी भेद हो गया था। सरकारी अफसर धनी कमाकोंका पक्ष करते थे, और जरा भी विरोध करनेपर उन्हें बड़ी बरी तरहसे दबा देते थे। १७७२ ई० मे यायित्स्क नगरमें कसाकोंने विद्रोह करके जेनरल वाउबेन्बर्ग और कितने ही कसाक आतमनों (सरदारों) को मार डाला। लेकिन सरकारी सेनाने आकर यायिकके कराकिोंके विद्राहको दबा दिया। बहतसे कमाक मारे गये, और बहुतसे वहांसे बच निकलनेमें भी सफल हुये। तुर्कींस लड़ाई हो रही थी, इसी समय दोन और यायिकके कसाकोंमें अफवाह उड़ी, कि जार पीतर II मरा नहीं है, बल्कि वह हमारे बीचमें छिपा हुआ है। १७७३ ई० के शरद्में एमेल्यान पुगाचेफ नामक एक कसाकने विद्रोहका नेतृत्व अपने हाथमें लिया। वह उसी जिमोवेइस्क गांवमे पैदा हुआ था, जिसे प्रथम किसान-वीर रनेपान राजिनको पदा करनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ था।

पुगाचेफने सप्तवर्षीय युद्धमे भाग लिया था, तुर्कीके युद्धमें भी लड़ा था। बीमारीके कारण छुट्टी पाकर वह घर आया था, लेकिन उसने फिर लौटकर जाना पसंद नही किया। वह दोन, वोल्गा और यायिककी उपत्यकाओंमें घूमता रहा । वहां उसे कितने ही दुर्दशाग्रस्त भगोड़े किसान तथा उरालके कारखानोके गजदूर मिले। अपने इस पर्यटनमें उसे लोगोंसे घनिष्ठता प्राप्त करनेका मौका मिला और धीरे-धीरे उसका एक दल बन गया। अपनेको सम्राट् पीतर III कहते हुये वह सितम्बर १७७३ ई० में यायिनके तटपर पहुंचा। लोग उसके झंडेके नीचे आने लगे। पहले वह अपने आदिमियोंको लेकर ओरेनबुर्गकी ओर गया। गेरिसनको अधिकारमें कर किलेपर अधिकार करनेमें उमे कोई कठिनाई नहीं हुई। १७७३ ई० के अक्तूबरमें पूगाचेफ ओरेनब्र्गंके नगर-प्राकारके पास पहुंचा, जहां एक मजबूत किला और काफी सैनिक रहते थे। पूगाचेफ छ गहीने उसे घेरे रहा। इस विद्रोहने आसपासके लोगोंने उत्तेजना पैदा की । कजाक (एसियाई) घुमन्तु भी उसकी सेनामें आकर शामिल होने लगे, निम्न वोल्गा और कालासागरके बीचके घुमन्तु कल्मक मंगोल भी पुगाचेफकी सेनामें भर्ती होने लगे। तारतार, बश्किर और मारी नौजवान भी यायिकके तटपर पुनाचेफके पास पहुंचने लगे। यह विद्रोह हर जातिके केवल किसानों तक ही सीमिल नहीं था, बल्कि इसमें उरालके घातु-कारखानेंगे काम करनेवाले मजदूर और दूसरे भी शामिल थे। धीरे-घीरे विद्रोह एक किसान-युद्धके रूपमें परिणत हो गया। पुगाचेफकी सेनामें कल्मकों, बश्किरों, तारतारों, कारखानोंके मजदूरों और दूसरीकी अलग-अलग पल्टनें संगठित थीं । उनके पास हथियारोंकी कमी थी । बहुत थोड़ोंके पास पलीतावाली बन्द्रकें या पिस्तौलें थीं, बाकी पुराने तरहके हथियारोंसे सज्जित थे। कुछ तीपें पकड़ी गई थीं, जिनका एक तोपसाना बना लिया गया था। उरालके लोहेके कारखानोंके कारीगरोंकी सहानुभूति होनेके कारण, कुछ नई बंदूकों भी विद्रोहियोंको मिल रही थीं। पुगाचेफ अपनी घोषणाओंको सम्राट् पीतर 111 के नामसे निकालता था, किसानों और गरीबोंके लिये जितना कुछ उससे हो सकता था, उतना कर

1 2 1 2 1 2 1

रहा था और उसने भी अधिकका वचन देता था। १७७३ ई०के अन्तमें ओरेन गुर्यको मुक्त करानेके लिये जेनरल कारके नेतृत्वमें एक सरकारी सेना आई, जिसे पुगाचेफने हरा दिया, इसके कारण उसका प्रभाव और वढ गया। सारे रूसके अमीरों, जमींदारों और धनियोंमें आतंक छा गया। बोल्गासे सैवाडो मील दूर रहनेवाले जगीदार भी हर वक्त भयके मारे कांपने लगे। लेकिन मार्च १७७४ ई० में गरकारी सेनाने पुगाचेफको ओरेनबुगँके पास हरा दिया । अभी भी उसने अपने संवर्षको नही छोड़ा। पहले वह वस्किरोके प्रदेशमें गया। फिर रूसी किसानों, बश्किरों तथा धातु-कारखानेके मजदूरोंकी सेना संगठित कर वह कामा नदीकी ओर बढ़ते कजानकी ओर चला, जो कि सारे वोल्गा प्रदेशका नामन-केन्द्र था । पुगाचेफ जुलाई १७७४ ई० में कजान पहुंचा । यहां भी उसे अन्तमें हारना पड़ा, और वह थोड़ेमे आदिमयोके साथ बोल्गाके दक्षिण तटकी ओर भागा। सरकारी सेनान पुगाचेफका पीछा करना शुरू किया। वोल्गाके दाहिने किनारेपर उसके पास अब थोड़े हीसे आदमी रह गये थे, लेकिन जब वह बने बसे हुये इलाकेमें पहुंचा, तो निजनी-नवोगोरदके इलाकेने हथियार उठा लिया । विना अधिक प्रतिरोधके एकके बाद एक नगरोंने आत्मसमर्पण किया । परन्तु पुगाचेफकी यह सफलता क्षणिक साबिन हुई। बाकायदा शिक्षाप्राप्त सरकारी सेनाके सामने किसानोंका दल कैमे डटा रहता ? पुगाचेफ पंजा, सरातीक और किमिशन होते अगस्तके अन्तमें जारिरिसन (आधु-निक स्तालिनग्राद) पहुंचा, जहांपर सरकारी सेनाने नगरमे नानिदूर पुगाचेफकी शक्तिको छिन्न-भिन्न कर दिया। तो भी यह अपने कुछ आदिमियोंके साथ वोल्गा पार करनेमें सफल हुआ, लेकिन इसके बाद लोगोंका उसकी सफलतापर विश्वास नहीं रह गया। अन्तमें कसाक ज्येटिकोने उसे पकड़कर सर-कारके हाथमें दे दिया। हाथ-पैर बांधकर एक लकड़ीके पिंजड़ेमें प्गाचेफको मास्को ले जा जनवरी १७७५ ई० में फांसी दे दी गई। पुगाचेफने भारी जोश और बड़ी-वड़ी आशाय रूसकी गरीब जनतामें पैदा कर दी थी, लेकिन उस समय वह बिखरे और अशिक्षित किमानोंको ही विद्रोहियोंकी सेनामं शामिल कर सकता था। अभी कारखानेक मजदूरोंकी पल्टन तैयार नहीं हुई थी, जो अपने सुदृढ़ संगठनोंसे किसान-कान्तिको सफल बनाती।

जैसा कि पहले कहा गया, एकातेरिनाके शासनकालमें अमीरों और जमीदारोंका बल और भी अधिक बढ़ गया। १७७५ ई० में किसान-विद्रोहको दवानेके बाद एकातेरिनाने राज्यके प्रबन्धमें कितने ही नये सुधार किये। सारा राज्य पचास गुर्वानयों (प्रदेशों) में बांट दिया गया—प्रत्येक गुर्वानयामें प्रायः तीन लाखकी आबादी थी। हरेक गुर्वानया फिर कितने ही उयेज्दोंमें बांटी गई, जिसमें प्रायः तीस हजारकी आबादी थी। कभी कभी दो-तीन गुर्वानयापर भी एक राज्यपाल नियुक्त होता, लेकिन अधिकतर प्रत्येक गुर्वानयाका एक राज्यपाल होता। इसके कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि राज्यपाल या उयेज्दके शासक राजुलों (सामन्तों) और बायरों (अमीरों) में से ही होते थे। १७८५ ई० में नगरके शासनके लिये भी नई व्यवस्था कायम की गई, और उसका कार्य-भार नगर-पालिकाके ऊपर दिया गया, जिसके सबसे बड़े अधिकारी "गरोद्निची" को सरकार नियुक्त करती थी।

वैदेशिक नीति—एकातेरिनाका शासनकाल रूसके भारी प्रसारका काल था। १८वी शताब्दी-की अन्तिम चार दशाब्दियां रूसकी सीभाको अधिक बढ़ाने और मजबूत करनेके लिये विशेष महत्त्व रखती है। एकातेरिनाके शासनकालमें ही तुर्की और स्वीडनके साथ दो-दो जबरदस्त युद्ध हुये। प्रथम गुर्की युद्धके समय १७३४ ई०में किमियाके ऊपर रूसका संरक्षण स्थापित हो गया था। कालासागरपर निराबाध अधिकार करनेके लिये किमियाका रूसके हाथमें जाना आवश्यक था। किमियाके खानोंमें आपसमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े होते ही रहते थे। रूसने उससे फायदा उठाया, सेना भेज शियन-गिराईको पहले खान घोषित किया, फिर १७८३ ई० में शियनको अधिकारच्युन करके तोरिदाके नाम से किमियाको एक गुर्बानया बना दिया। अब कालासागरके तटकी काली मिट्टीवाली उर्वर भूमि (नवी-रोसिया) रूसियोंके हाथमें थी, जिसके अच्छे-अच्छे इलाकोंको अपने हाथमें करनेके लिये रूसी सामन्त गिद्धकी तरह टूट पड़े। किमिया प्रायद्वीपके भीतर भी उन्होंने वैसा ही किया, और निवासी तारतार पहाड़ोंकी ओर सिमटनेके लिये मजबूर हुये। जेनरल पोतेमिकन एकातेरिनाके कुपापात्रको किमियाका महाराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने अपना घर भरनेमें कोई कसर उठा

hara 1

नहीं रक्षा । मेनाके लिये भर्ती किये गये रंगरूटोंको उसने अपने गोवोमं वमा दिया । नवीरोसिया और किसियामे नये नगर और दुर्ग स्थापित किये गये । निग्न द्नियेपरके तटपर एकातेरिनोस्लाव्ल (आधुनिक द्नियेपरोपेत्रोव्स्क) की स्थापना हुई, जो कि इस प्रदेशका शासनकेन्द्र बना । किमियामें गेवस्तापोल्से एक नौसैनिक अड्डा कायम किया गया, द्नियेगर नदीके मुहपर खेर्मेनिका किला नेयार हुआ ।

किमियाके तातार धर्म और जातिसे तुर्कीके संबंधी थे, इसिलये किमियामे रूस जो कुछ कर रहा था, उसे तुर्की चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूसियोंको यह मालूम था, इसीलिये आस्ट्रियाके साथ गहायताकी सिध करके एकातेरिनाने भी युद्धकी तैयारी की। फांस तुर्कीको भड़कानेके लिये मौजूद था, फिर १७८७ ई० में द्वितीय तुर्की-युद्ध क्यों न घोषित होता? यह याद रखनेकी बात है कि १८वी शताब्दीके उत्तरार्धसे आज तक तुर्की किसी न किसी पश्चिमी शक्तिके हाथ में खेलते रूमको आगे बढ़नेका मोका देता रहा। आज जो अमेरिकाके पीठ ठोंकनेपर तुर्की रूसके विरुद्ध ताल ठोंक रहा है, उसका एक सुख्य कारण है आमें निया और जार्जिया गणराज्योंके कुछ जिलोंको प्रथम विश्वययुद्धके बाद हजारों आदिमियोंके निष्ठुर हत्याके अनन्तर तुर्कीका दवा बैठना। रूमसे संबंध जब खराब नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका-इंगलैड-फांस आमें नियनोंके खूनसे रंगी उनकी भूमिको छौटा देनेके लिये तुर्कीपर जोर दे रहे थे, लेकिन अब वह उसका नाम भी जीभपर आने नहीं देते। यह निश्चय ही ह, कि तुर्कीके पेटसे इन जिलोंको उगलवाये बिना सोवियत राष्ट्र चैन नहीं लेगा।

तुर्कीने इरा युद्धका आरम्भ द्नियेपरकी एक शालापर बने हुये किनबर्न रूमी किलेपर अधिकार करके किया, लेकिन वहांका सेनप सुवारोफ था। उसने तुर्कोंको वहांसे मार भगाया। अगले साल आस्ट्रियानं भी रूसकी ओरसे युद्ध घोषत किया । इस समय रूसी सेना तुर्की किले उशाकोफका महा-सिरा कर रही थी। रूसको काफी प्राणहानि उठानी पड़ी, लेकिन अन्तमें उन्होंने किलेको रार कर लिया । १७८९ ई०मे दो और लड़ाइयोंमें सुवारोफने तुर्कोंको हराया । आस्ट्रियाने ऐन मौके पर घोखा देवार तुर्वीसे सुलह कर ली, लेकिन रूसियोंने युद्ध जारी रखा। १७९० ई०में उन्होंने दन्युव (दुनाइ) गहानेपर तुर्कीके बहुत ही मजबूत किले इस्माईलको घेर लिया। यहांपर भी घनघोर यद्ध हआ, और अन्तमें इस्माईलके किलेपर रूसियोंका अधिकार होगया। युद्धमें छब्बीस हजार तुर्क मारे गरे। स्वारोफ जिस वक्त स्थलपर विजयपर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी समय रूसी नौसेनापित अद-मिरल पयोदोर उशाकोफने भी तुर्कींके जंगी बड़े पर कई विजय प्राप्त की । इस्माईलके महासिरेके समय समद्रके रास्ते उसने स्थलसेनाकी बड़ी राहायता की । सामुद्रिक युद्धमें दो हजार तुर्क मारे या ड्रुब गये, जब कि उशाकोफ़के केवल इक्कीस आदमी मरे और पच्चीस घायल हुये। इस प्रतिरोधके बाद रूसी सेना इस्माईलमें उतर गई, लेकिन अभी अन्तिम निर्णायक सामुद्रिक युद्ध नहीं हुआ था, जिसमें तुर्की बेड़ेके बुरी तरह हारनेके तथा इस्माईलपर सुवारोफके अधिकार हो जानेके बाद युद्धमें तुर्कीका हार माननी पड़ी। १७९१ ई० में यास्सीमें तुर्कीने संधिपत्र लिख किमियापर रूसके अधिकारको स्वीकारकर दक्षिणी बुग और दनियस्तरकी बीचकी भूमिको भी रूसके हाथमें दे दिया। इस मुद्धके बाद कालासागरका सारा उत्तरी तट रूसका हो गया। लेकिन अब भी वर्तमान मोल्दावी सोवियत समाजवादी गणराज्य तुर्कीके हाथमें ही रहा।

दक्षिणके शत्रुको आगे बढ़ते देखकर स्वीडन कैसे अवसरसे फायदा उठाये बिना रह सकता था ? उसने भी १७८८ ई०में रूसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, और १७९० ई०में पुरानी सीमाके अनुसार ही बोनों देशोंमें सुलह हो गई।

चीतसे संबंध — इस और चीतके बीच मनोमालिन्यका कारण इस द्वारा एक मंगोल भगोड़े राजाको शरण देना था। अमुरसना जुंगर-कलमक राजवंशका अन्तिम राजा भागकर साइबेरियामें चला गया था। चीनी सरकारने उसे समर्पित करनेके लिये इसको लिखा, लेकिन इसने वैसा नहीं किया। इसके थोड़े ही समय बाद अमुरसना मर गया। चीतने फिर भी अमुरसनाकी लाश और दूसरे जुंगर राजुलोंको देनेकी मांग की। न देनेपर नाराज होकर चीनने पेचिड में रहनेवाले सभी इसी पादरियोंको जामिनके इनमें बंदीखानेमें डाल दिया। व्यापारिक संबंधमें गड़बड़ी पैदा होनेमें

एक कारण था त्रगृत संगोलोंका १७ वीसदीमें रूसके भीतर बोल्गाके किनारे चला जाना। फूछ समय तक तो वह गानिपूर्वक रहे, लेकिन उन्होंने देखा, कि रूस और तूर्कीके चक्कीके दो पाटो के भीतर उन्हें पिस जाना है। उधर तुलिशिनके दूतमंडलने उन्हें लोटनेका भी बहुत प्रलोभन दिया। तूरतृत मंगोल वमन्तु थे, लेकिन अपनी पुरानी मंगोल भूमिके साथ उनका बहुत स्तेह था। १७७१ ई०मे रूमियों और नुककि वीचमे जो संघर्ष हुआ, उसमें तुरगुनोंने रूसका पक्ष लिया। इसी समय तुर्किक साथ लड़ते उन्हे अपनी शक्तिका भान हुआ, और वह समझने लगे, कि तुर्की (कजाकों) के बीचमे नीरने-फाइते हम अपनी जन्मभूमिको लौट सकते है । ५ जनवरी १७७२ ई० को एक दिन यकायक सात लाख तरगृत परिवारोंने पूर्वकी ओर प्रस्थान कर दिया। रूसियोंने पहले समझानेकी कोशिश की, फिर कुछ सेनाका भी उपयोग किया, लेकिन उस मगय वह दक्षिणी शत्रुओं साथ भी फंसे हये थे, इमलिये पूरी शक्ति नहीं लगा सकते थे । कजाक-तुर्कोंने अपने पुराने प्रतिद्वन्द्वियोंको आसानीसे बढ निकलनेका मौका नही दिया। तो भी तुरगृत अपने लाखों ऊंटों, घोड़ां, भेड़ों, तम्बुओं और दूसरे सामानके साथ बालबच्चों को लिये, पद-पदपर कजाकोंसे लड़ते आगेकी ओर ही बढते गये। आठ महीनेकी इतिहासकी इस अद्वितीय यात्राके बाद तुरगत जब इली नदीके तटपर पहुंचे, तो सात लाखकी जगह अब वह तीन ठाख आदमी रह गये थे। इलीके तटपर चीनने उनका स्वागत किया, और उन्हें परा, अब और पैसेसे मदद देकर पासमें ही अलताई (सुवर्ण) की पहाड़ी भूमिमें बसा दिया। रूमने कुछ थोड़े-से मंगो छां को शरण दी थी, अय चीनने लाखोंकी संख्यामें चीनी प्रजाको आने यहां जगह देकर उसका बदला लिया। इसने भी अब चीनियोंको प्रलोभन देकर अपनी सीमाके भीतर रखना शरू किया। इनगर दोनों राज्योंके बोच शांति केसे कायम रह सकती थी ? चीन-सम्राट् काउ-चुड (च्यानलुड १७३५-९५ ई०) ने विरोध प्रदिशत करते हुये लिखा था :

"परीक्षण करनेपर हमारे दोनों देशोंके समझौतोंके भीतर पता लगा, कि अगर सीमांतपर किसी राज्यका चोर पकड़ा जाय, तो दोनों ओरके संयुक्त अधिकारियोंके सामने उसके बारेमें जांच-पड़ताल होनी चाहिये और अपराधी साबित होनेपर उसे मृत्युदंड देना चाहिये। इसी विधानके अनुसार मेरे चोवालीसने संवत्सरमें नुम्हारे यहांके ग्यारह घोड़े चुराने के कारण दो आदिमियों को मृत्युदंड दिया गया। हमारे महान् साम्राज्यने संधिपत्र और विधानका ईमानदारीसे पालन करने के लिये ऐसा किया, मिनता कायम रखने के लिये ही नहीं, बिक्क सत्यके प्रेमके लिये गी, जिसका कि हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन, नुमने चोरोंको प्राणदंड नहीं देकर मित्रता और संधिपत्रके विधान और शपयको भंग किया। यदापि हमारे दोनों साम्राज्य एक दूसरेके सीमांतपर हैं, तो भी हमारा (चीन) साम्राज्य अपनेको बड़ा भाई कह सकता है, क्योंकि वह साम्राज्योंमें बड़े भाई का स्थान रखता है। तुम्हारी प्रार्थना पर हमने दो चोरोंको दंडित किया, लेकिन तुम वही बात हमारे महासाम्राज्यको संतुष्ट करने के लिये करनेसे इन्कार करते हो। . . क्या तुम नही सोचते, कि आनेवाली संतानें तुम पर हंसोंगी?"

इन झगड़ोंको मिटानेके लिये एकातेरिनाने कोपोतोफको दूत बनाकर चीन भेजा । बात-चीत होनेके बाद १७२७ ई० के संधिपत्रमें और धारा जोड़ी गई, जिसके बाद फिर व्यापारिक संबंध पहलेकी तरह स्थापित हो गया । यह उल्लेखनीय बात है, कि एकातेरिनाका मंगोलियाके मंगोलोंके साथका बर्ताव वहांके लामाओं और राजुलोंके लिये अधिक अनुकूल था, इसीलिये वहांके लोगोंमें मशहूर था, कि एकातेरिना क्वेततारा देवी (चगान-तारा-एखे) की अवतार है। एकातेरिनाके बाद जब इसकी गद्दीपर जार बैठेने लगे, तो उन्हें भी मंगोल चगान खान (क्वेत राजा) कहने लगे।

शिक्षा और संस्कृति—केवल राजनीतिक दांव-पेचोंसे ही किसी भी राजशक्तिको एकताबद्ध और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, उसके लिये तो अधिक शक्तिशाली हिथियारोंकी अवश्यकता होती हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियोंके मुकाबलेमें अधिक शक्तिशाली हिथियारोंको ढूंढ़ते हुये आदमी बारूदके हिथियारों तक पहुंचा, और उसमें भी एक दूसरेसे बाजी मार ले जानेंके लिये उसने नये-नये आविष्कार किये, जिसके लिये आदमीको साइंसकी ओर बढ़ना पड़ा। जिसके साथ ही अब साइंस तथा दूसरी विद्याओंकी प्रगति अनिवार्य हो गई। साइंसके प्रसारके लिये पीतर I ने छती विज्ञान अकदमी, प्रस्की अकदमी नाउक) कायम करनेके बारेमें सीचा था, जो १७२५ ई० में ही उसके मरनेके

बाद स्थापित हुई। यह हम बतला चुके है, कि पीतरन पश्चिभी युरोत्रो कितने ही निद्वानो हो निमन्नि करवे अपने यहा रक्खा था, जिनमें बरनूली और त्योनहार्ड यूजर जैसे गणितज्ञ भी थे। क्रमका पहला विज्ञानवेत्ता मिखाइल वासिली-पुत्र लोमोनोसोफ (१७११-६५ ई०) था। उसके रूपमे रूपकी प्रतिभा विद्याके बहत-से क्षेत्रोमें प्रकट हुई। लोमोनोमोफ उत्तरी समुद्रनटके आरखगेल्स्क नगरमे नीतिदूर समुद्रतटके एक गाव देनिसोक्कामे एक खाते-पीते मछ्येके घरम पैदा हुआ था। दम वर्षकी उमरमें वह अपने बागके साथ समुद्रमें मछली मारने जाया करता था, लेकिन लोमोनोमोक को जन्दी मालम होने लगा, कि पढना अच्छी चीज है। आरखगरस्कमें किनते ही महीनो तक बहुन लम्बी राते होती है। इन रातोमे वह अक्सर अक्षर, व्याकरण ओर गणित पढना था, क्योंकि इस समय मछ्वाही करनेके लिये जाना नहीं पडता था। पारा हीके कस्त्रे खोल्मोगोरीमे एक स्कुल था, लेकिन मछ्वेका लडका होनेके कारण उसे उसम भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया। लोगोनोसोक विद्याके लिय इतना व्यप्न था, कि एक मछली ले जानेवाली नावपर उनने मास्कोकी ओर प्रयाण कर दिया। अपने किसान या मछवेके लडके होनेको छिपाकर ही वह मास्कोकी स्लावानिक ग्रीक-लातिन-अकदमीमे प्रविष्ट हो सका । पाच वर्ष तक बडी कठिनाइयोके साथ उसने वहा अव्ययन किया । वीस साल के तगड़े जवान विद्यार्थीसे उसके सहपाठी बायरो और घनी व्यापारियोंके लड़के परिहास करते रहते थे। पढाई समाप्त करनेके बाद लोगोनोसोफको एक अवसर हाथ आया। सरकारकी आरमे तीन विद्यार्थी उच्च-शिक्षाके लिये यूरोप भेजे जानेवाले थे। लोमोनोसोफ असाधारण मेवाबी विद्यार्थी था. और बायरोके लड़कोमें से तीन मिल नहीं रहे थे, इसलिये उसे भी युरोप भेज दिया गया। उसने रसायन, धात्रशास्त्र, खनिजशास्त्र और गणित अध्ययन करते हुये नार साल वहाके वैज्ञानिको और विद्वानों के सम्पर्कमें बिताये। १७४५ ई० में स्वदेश लौटनेपर उसे प्रोफेसर होनेके साथ इसी विज्ञान अकदमीका पहला रूसी मेम्बर बननेका अवसर मिला। अब तकके बीस वर्षोगे रूपी साइस अकदमीके सदस्य विदेशी विशेषकर जर्मन विद्वान् ही होते थे, जिनमेसे कुछक। ज्ञान बहुत ही उयला था। साइस के क्षेत्रमें लोमोनोसोफने कई नये आविष्कार किये, लेकिन अभी कोई गुणग्राहर नहीं था। लोमोनोसोफ के कितने ही आविष्कारों ओर वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी पृष्टि १९वी सदीमें जाकर हुई । लोमोनोसोफने ही तापके यात्रिक सिद्धान्तको पहलेपहल वतलाया था। रमागनमे भी उसने जो नया सिद्धान्त निकाला था, उसका चालीस वर्ष बाद फ्रेच रसायनवेत्ता लावाजियेने फिररो पता लगाया, और आज वह मिद्धान्त उसीके नागसे विख्यात है। भूतत्त्वशास्त्रमे भी लोमोनोसोफने बातुओं और धुनोंको उत्पत्ति का अध्ययन किया, जिससे भतात्विक खोजोमे बडी मदद मिली । वह पहला आदमी था, जिसने बतलाया, कि पत्थरका कोयला पथराये वृक्षी ओर वनस्पतियोका अवसे । वृरीपमें वह पहला आदमी था, जिसने भौतिक रसायनकी व्याख्या करते हुये कई व्याख्यान दिये । ज्योतिपशास्त्र और नाविकशास्त्रके अध्ययनमें भी उसने बहुत समय लगाया। यंगसे साठ साल पहले उसने पृथ्वीतलके कम्पनकी बात का पता लगाया। हर्शलसे तीस साल पहले उसने बतलाया, कि बुधके चारों तरफ वातावरण है। नान्सेनसे एक सौ पैतीस वर्ष पहले उसने घ्रवीय महासागरके बहुनैकी दिशाकी सूचना दी। इस प्रकार हम देख सकते है, कि जिन बातोको हम पश्चिमी युरोप के वैज्ञानिकोकी मौलिक खोज मानते हैं, वह गलत है। युरोपियनोने भी विज्ञान की प्रगतिमें बहुत भाग लिया है, लेकिन यह केवल झुठा प्रचार है, कि यरोपीय दिमाग ही सभी बातोंमे मौलिक होनेका ठेंका लिये हुये है। रूसी दिमाग बहुत सी बातोंमें जनसे आगे-आगे रहा। और तो और, परमाण-विदरण का प्रायोगिक सिद्धान्त भी दो रूसी वैज्ञानिकोने पहलेपहल करके उन्हें छपवा भी दिया था, जिसके सहारे जर्मन और अमेरिकन विज्ञानवेत्ता आगे बढें। अपने साम्राज्यविस्तारके लिये जैसे युरोप हथियारोंको चमकानें और लोगोंने फूट डालने की नीतिको इस्तेमाल करता रहा, वैसे ही अपनी दिमागी श्रेण्ठताका ढिडोरा पीटकर भी उसने अपनी धाक जमानी चाही।

लोमोनोसोफ प्रयोगका बड़ा भारी पक्षपाती था। उसने तीन हजार प्रयोग करके रंगीन कांच बनानेकी पद्धतिका आविष्कार किया। लोमोनोसोफने ध्रुवीय सागरसे होकर पूर्वी एसियाको अभि-यान मेजनेके लिये नक्शा तैयार किया था। वह केवल शुष्क विज्ञानवेत्ता ही न था, बल्कि कवि और माहित्यकार भी था। रूपो माहित्यको उपने वार्मिक भागामे हटाकर जनगानाकी ओर ले जाने नी कोशिश की। उसने वैज्ञानिक ढंगपर एक अच्छा रूपी व्यावरण लिखा, जो कई पीडियों तक पढ़ाया जाना था। उसकी प्रतिभाके बारेमे रूप हे कालिदास अलेक्नान्द्र पुश्किनने लिखा था:

"अपने अमाबारण वृद्धि-वलके साथ असावारण इच्छावल रखते हुये लोमोनोमोकने विद्याकी सभी वाग्वाओंका अवगाहन किया। उसमें ज्ञानकी असाधारण पिपासा थी। वह इतिहासकार, माहित्य-कार, यंत्रशास्त्री, रसायनशास्त्री, धातुशास्त्री, चित्रकार और कवि था।"

लोमोनोसोफके अन्तिम वर्ष एकातेरिनाके शासनकालमें बीते । उसके कार्योके रूपमें रूमी साहित्य, विज्ञानकी भव्य इमारतकी दृढ नीव पड़ी ।

१८वी सदीमें शिक्षाकी और शहरोंके मध्यवर्गके छोगोंका ध्यान गया था। दूसरी शिक्षण-गंम्थाओं में जगह न मिळनेके कारण अध्यापकों ने अपने घरों में छाशावान-सहित स्कूठ खोल रक्खे थे। वापर और धनी छोग अपने छड़कों के पढ़ाने के लिये विदेशी शिक्षक रखते थे। फेंचकी महिमा बढ़ती चिठी गई थी, और १८वी सदीके मध्य तक अमीरोंके घरों में छसी नहीं फेंच भाषा वोली जाती थी। हमारे आजके कितने ही हिन्दो-आंग्लियन परिवारोंकी तरह छसी अमीर अपने भावोंको अपनी भाषामें मृश्किलसे प्रकट कर गकते थे। वह फेंच बोलनेमें फेंच लोगोंका भी कान काटना चाहते थे। उनके घहां फेंच अध्यापकोंकी बड़ी गांग थी, और फांसका कोई भी एँरा-गैरा-नत्थु खैरा आकर छसपें अमीरों के घरोमें अध्यापक बन जाता था। पृक्किनने अपने लबू उपन्याम "कप्तान कन्या" में इसका बड़ा गरिहास किया है। लेकिन, इसका एक अच्छा पहलू भी था। प्रोढ़ फेंच साहित्यके छसी साहित्यको आरम्भमें बड़ी प्रेरणा मिळी। उन्हें पढ़कर छसी लेखक मोलियेर, बोल्तेरकी नकल करना चाहते थे। पश्चिमी युरोपके साहित्यकी मांग होनेसे उनके बहुतसे ग्रंथोंके छसीमें धड़ायड़ अनुवाद होने लगे। लोमोनोसोफ-समकालीन सुमारोकोफ (१७१८-७७ ई०) छसी भाषाका पहला ख्यातनामा लेखक है। उसने बहुत-से ग्रंथ फेंच बैलीपर लिखे, जिनमें उसके ऐतिहासिक दु.खांत नाटक, प्रेम-गीत और प्रहमन अधिक जनप्रिय हुये। अपने समयके मास्कोंके बारेमें उसने लिखा था: "यहांकी सभी सड़कें अज्ञानकी ईटोसे सात फुट अंची चिनी गई हैं, जिनको तोड़नेके लिये एक सौ मोलियरोंकी अवश्यकता है।"

रूसी लेखकोंके मैदानमें आते ही फेंच साहित्यका प्रभाव घटने लगा, यह सुमारोकोफके रामयमें ही देखा जाने लगा । सुमारोकोफपर फेंच क्लासिक और ग्रीक साहित्यका बड़ा प्रभाव था । वह रूसी साहित्यको भी उसी रंगमें रंगना चाहता था. लेकिन उसके तरुण समसामयिक देनिस फोन-विजिन (१७४५-९२ ई०) ने साहित्यको रूसकी भूमि और रूसके जीवनमें लातेका प्रयत्न किया । १८वीं सदीका अन्त होते-होते रूसको गबरील रोमन-पुत्र देर्झाचिन (१७४३-१८१६ ई०) के रूपमें एक उच्च कोटिका कि पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसने रूसी वातावरण और रूसी जीवनको अपनाकर अपनी किवताको जनताके समीप ला दिया । इसके बाद रूसी साहित्य युरोपका भिखारी नहीं रह गया । उसने अपने लेखक और साहित्यकार इतने उच्चकोटिके पैदा किये, जिनका लोहा सभी जगह माना जाने लगा । निकोलाई मिखाइल-पुत्र करमजिन (१७६५-१८२६ ई०) ने अपनी विदेश-पात्राओं द्वारा पश्चिमी युरोपके जीवन और संस्कृतिका चित्र खींचकर रूसी पाठकोंके सामने रखा । करमजिनकी "बेचारी लीजा" कथा एक समय बहुत प्रचलित थी, लेकिन करमजिनने पीछे अपना सारा समय रूसी इतिहास लिखनेमें दे दिया ।

एकातेरिनाके शासनकालमें नाट्यकला और संगीतकी भी प्रगति हुई। १७५६ ई० में रानी एिलजावेतके शासनकालमें "दुःखान्त-सुखांत अभिनयका रूसी तियात्र" के नामसे पीतरशुर्गमें पहली स्थामां नाट्यशालाका उद्घाटन हुआ। सुमारोकोफ उसका पहला संचालक नियुक्त हुआ, और वोल्कोफ तथा उसके साथी पहले अभिनेता। वोल्कोफ १७६२ ई०में भर गया, जब कि रूसी नाट्यकलाकी प्रगतिका द्वार खुल चुका था। राजधानीके अभिनयोंको देखकर दीहातके अभीरोंने भी अपने यहां निजी रंग-शालायें खोलीं। हमारे यहां आज भी सूर, तुल्सीके धार्मिक गीतोंका ही संगीतमें प्राथान्य चला जा रहा है, लेकिन रूसमें १८वीं सदीमें ही धर्मनिरपेक्ष संगीतका खूब प्रचार होने लगा था। एकातेरिनाके शासन-काल हीमें ओपरा (पद्यनाटक) का भी प्रचार हो चला।

इसी वालमें चित्रकला और वाग्तुवलाने भी रूसमें प्रगिन की, जिससे पिटचमी क्लानारोकी सहायता लाभवायक सिद्ध हुई। क्सी वास्तुलास्त्री बाजेनोफने कई अच्छी-अच्छी उ्मारते बनाई। उपकी प्रतिभाकी रयाति देलकी सीमासे बाहर पहुंच गई ओर फ्रांसके राजाने तहुन अभिक्ष बेतन देकर उसे युलाना चाहा, लेकिन बाजेनोफने अपनी प्रतिभाको अपनी जन्मभिकी नेवाम ही लगाना चाहा। उसकी तनाई हुई इमारतोसे ध्रकोफ-प्रासाद (आधुनिक ठेनिन पुस्तकालय) मास्काम अन भी मोजूद है।

यात्रिक आविष्कारोमं भी लोमोनोसोफके दिखलायं रास्तेको स्थियोने आगे बढाया । इयान इवान-पृत्र गोल्ज्नोफ (१७२६-६६ ई०) उरालकी किसी छावनीके एक मिपाहीका लडका था, जिसने ''अग्नि-चालित इजन'' का पहलेपहल आविष्कार किया । उस समय तक पानीकी शक्तिका उस्तेमाल करनेवाले कारखाने जहा-तहा बन चुके थे, लेकिन ऐसे कारखाने उन्ही जगहोगर वन सकते थे, जहा बहने पानीकी तेज धारा हो । पोन्जुनोफने वाष्य-चालित यत्रोके कारखानाको किसी भी स्थानगर स्थापित करनेके ल्यालमे अपने अग्नि-चालित इजनका आविष्कार किया, रेशीकन उसे वर्नील (अल्ताई पर्वत) में अपने वाष्प-इजनको चलाकर अपना जीवन खत्म कर देना पडा। जेम्प वाटको आज वाष्प-इजनका आविष्कारक कहा जाता है। उसमे इक्तीम वर्ष पहले पोलजुनोफने दुनियाका प्रथम वाष्प-इजन तैयार किया था। आविष्कारकी प्रतिभा रूसमे मौजूद थी, लेकिन सामन्तराही हम ऐसी प्रतिभाओको प्रोत्साहन दैनेके लिये नेयार नहीं था। १८वी सदी हे दूसरे रूमी आविष्कारक इवान पीतर-पुत्र कुलिबिन (१७३५-१८१८ ई०) की भी उसी तरह उपेक्षा हुई, जैसी पोल्जुनोककी। कुलिजिनने अपने बचपनमें ही एक मित्रके घरमें दीवार-घडी देखी, आर फुछ ही दिनो वाद उसने लफडी की उभी तरहकी थडी बना दी। बापके मरनेपर वह दूकानके कामके साथ-माथ समय बचाकर घडिया बनाने लगा। उसने और उसके साथियोन पाच वर्ष लगाकर अडेके बराबरकी एक घडी बनाई, जिसका उस समय बहुत फैंगन चल पड़ाथा। कुलिबिनने अपनी घड़ी एकानेरिनाको शटकी। एकातेरिनाने उसे साइम अकदमीका यात्रिक नियुक्त किया। कुलिबिनने नेवा नदीके लिये एक महराव वाले लकड़ीके पुलका नक्शा तैयार किया, लेकिन उसके नमूनेको आखमे देखनेके बाद भी किसोने काममे लानेका ख्याल नहीं किया। कुलिबिन अन्तमे वडी गरीवीका जीवन बिताते हुगे अपने नगर निजनी- नोवगोरद (आधृनिक गोकी) में मरा।

रूस प्रतिगामिताका गड़-एकातेरिनाके समय रूम जिम तरहका रूप ले रहा था, उसके बारे-में हम बतला चुके। हसमें फेच साहित्य और विचारोका बड़ा मान था, लेकिन इसी समय १७८९ ई० में फ्रेंच कार्ति हुई, जिसने बतला दिया कि सामन्तशाहीकी नीव बड़ी निर्वल है। फ्रेंच क्रानिको देखकर युरोपके सभी मुकुटधारी कापने लगे थे। इसी समय कमने एकातेरिनाके मुहसे कहल-वाया- "प्रोच राजाका काम सभी राजाओका काम है।" उसने दृढ़तापूर्वक घोषित किया, कि में कही भी वमारो (मजूरो) को राज्य-जायन करने नही दूगी। इसे सयोगकी ही बात कहिये, कि एकातेरिनाके स्थानपर रूसका सबसे शिवतशाली शासक योमफ स्तालिन एक चगारका ही लडका था । सोलहबे लुईको जब फांसमे मृत्युयंड दिया गया, तो सबसे पहले एकातेरिनाने फ्रेंच गणराज्यसे सबध विच्छेद कर लिया, फासमे रहनेवाले सभी रुसियोंको बुला लिया, और कांतिमे सहानुभूति रखनेवाले फांसीसियोको रूससे निर्वासित कर दिया। एकातेरिनाको "फेच महामारी" का सबसे अधिक डर था, लेकिन उसके ही शासनकालमें फ्रेंच कान्तिकी विचारधाराके पिताओं - बोल्तेर, दिदरी, रूसोकी पुस्तकें प्रायः सभी रूसी अमीरोके घरोमें पाई जाती थी, वह उन्हें मूल फ्रेंचमें पढ़ते थे। इन पुस्तकॉका प्रभाव रूमियोंकी विचारधारापर भी पड़ रहा था, और वह भी समता, भ्रान्भावके पक्षपाती होते जा रहे थे। ऐसे प्रगतिकाल तम्णोमं अलेक्सान्द्र रादिश्चेफ पहला आदसी था। वह एक अभीर घराने में १७४९ ई० में पैदा हुआ था। उसने जर्मनीके लाइप्जिक विस्वविद्यालयमें अध्ययन किया था। समानता और स्वतन्त्रताके विचारोसे भरे हुमैं रूसोके प्रशीन उसपर बहुत प्रभाव डाला, और वह रवेच्छाचारी शासनको बहुत घृणाकी दृष्टिसे देखने लगा । १७९० ई० में उसने अपनी प्रथम पुस्तक "पीतरवुर्गसे मास्कोकी यात्रा" प्रकाशित की । पुस्तककी छ सौ पचास ही प्रतियां निजी तौरसे

छापी गई थी। एकातेरिनाने उस पुस्तकको देखकर कहा—''यह तो पुगाचेफसे भी भारी बदमाश है। इसके लिये दस फार्साकी टिकटिया भी पर्याप्त नहीं होगी''। उसने रादिश्चेफको गिरफ्तार करनेका हुक्स दिया। रादिश्चेफने अपनी पुस्तक्की भूमिकामें लिखा था

''जब मने अपने चारा और देखा, तो मानवताकी पीडासे मेरा हृदय फटने लगा।'' जमीदारो के अत्याचारोके बारेम उसने लिखा था—"यह क्र पश्, कभी न अघानेवाली जोक, किसानोके लिये वहीं छोड़नी है, जिस वह लेना नटा चाहती । जमीदार किसानोके लिये विधान-निर्माता, न्याया-धीरा है, जिसके कारण कोई अपने बचावके लिये एक शब्द भी नही कह सकता।" रादिश्चेफ समझता था. कि इन पश-जाक-जपीदारीका सीधा सबध जारके सिह।सनमे है, इसलिये अपनी यात्रामे उसने "स्वतन्त्रता ' के नामसे जिस गीतको दिया था, उसमे "लोहेके सिहासन" को नष्ट करने के लिये जनता के भयकर बदलेकी बात लिखी थी। सामन्तगरमे पेदा हुआ रादिश्वेफ एसका पहला कातिकारी. प्रजातज-पक्षपाती तथा प्रगतिशील विवारक था । अदालतने उसे मृत्युदंड दिथा, जिसे पीछे दस नर्प सादवेरिया-निर्वासनके रूपमे परिणत कर दिया गया। एकानेरिनाने रादिश्चेक की पुराककी होली जलवाई। एकातेरिनाके मरनेके बाद उसके उत्तराधिकारी पुत्र गावल 1 ने जब सार्वजनिक क्षमादान दिया, तो रादिरचेफको भी साइोरियासे लोटनेका मोका मिला, लेकिन उसका राज्यानीमे आना निपिद्ध था, ओर अलेक्सान्त्र I (१८०१-२५ ई०) के समयमे ही उसके ऊपरसे यह निर्वध हटाया गया । उसने स्वतन्त्रना ओर समानताके आनारपर राज्यशासनमे सुधार करनेकी योजना बनाई। सत्ताधारी उसे फिर साडवरियामे निर्वासित व रनेकी साच रहे थे, इसपर राविश्चेफने विप खाकर १८०२ ई० में अपने जीवनका अन्त कर निया। एकातेरिनाके समयके स्वतन्त्र विचारकोमें निकोलाइ नोविकोफ भी था, जिसने नये विचारोक प्रचारके लिये पुस्तककी दुकान खोली थी। उसने एक प्रहसन ओर व्यगभरी पत्रिका "त्रुतेन" तथा और भी पत्र निकाले। अपने व्यगोमे वह शासकोकी अच्छी खबर छेता था, और किसानो और अर्ध-दासोकी पीडाको बडे सजीव रूपमे रखता था। उसकी पुस्तक "एक स्वामीका अपने गावके किसानोके साथ पत्र-व्यवहार" में बडे ही मार्मिक रूपमें किसानोकी विपदाका चित्रण किया गया था।

#### १३. पावल I, पीतर III-पुत्र (१७९६-१८०१ ई०)

पावलके शासनके रूपमे अब हम रूसके उस समयम आ जाते है, जब कि भारतमे रही-सहा सामन्तोकी स्वतन्त्रता भी अग्रेज वनियाकी ईस्ट इंडिया कपनी छीन रही थी। एकातेरिना अपने पतिके मरवानेसे ही सत्प्ट नहीं थी. बल्क उसकी महत्त्वाकाक्षाने अपने पत्रके साथ भी सीहाई स्थापित करने नहीं दिया। पानलको उसकी दारी एलिजानेतने पाला था। वह समझता था, मेरी माने मेरे उचित अधिकारको छीन रखा है। एकातेरिना भी इसे समझती थी, इसीलिये वह पावलको राजकाजने हाथ डालगेका मौका नहीं देती थी। पावल माकी ओरसे दी हुई अपनी जमीदारी गतुचिनामे अपना सारा समय सेनिक कार्योमे बिताता था । उसने गत्चिनाको फेडिक 11 के सैनिक नियमोके अनुसार एक युद्ध-शिविर बना दिया था, जहापर मेनिकोको प्रशियन सेनाकी वर्दी पहनाकर उड़ोके हाथो कवायद-परेड कराई जाती थी। सिहासनपर बैठते ही पावलने बापके कदमोपर चलते रूसी सेनाको प्रशियन सेनाके रूपमे परिणत करना शुरू किया। उस समय राजधानी (पीतरबुर्ग) भी बहुत कुछ एक सैनिक शिविरकी तरह मालूम होती थी। राज्यके सभी विभागोमे उसने कठोर सैनिक अनुशासनके बरते जानेकी माग की। फंच-कातिकी छाया अभी भी युरोपसे लुप्त नहीं हुई थी। उसके बारेमें वह अपनी मासे बिल्कूल सहमत था। विदेशी आकर कही कातिकी महामारी न फैला दे, इसलिये उनके आतेमें उसने निषेध और रकावट डाल दी। वह इसी अमीरोकों भी युरोपके विश्वविद्यालयों में पढ़नेके लिये जानेकी इजाजत नहीं देता था। बाहररे हर तरहकी पुस्तकोका आमा उसने बंद कर दिया। उसने जमीदारोके साथ पहलेंसे भी अधिक पक्षपात किया-अपने चार वर्षके शासनमे उसने तीन लाखसे अधिक किसानोको उनके मालिकोका अर्ध-दास बना दिया । इसका परिणाम किरानोका विद्रोह छोड़ और वया हो सकता था ? ५२ गुवर्नियोमंसे बत्तीसमे किसानोके विद्रोह हुये, जिन्हें दवानेके लिये पावलने अपनी मेनाका बड़ी कूरतापूर्वक उपयोग किया । उस समय अव-दासोके विकाय के विज्ञापन सरकारी समाचारणत्रमे तराबर निकला बरने थे, जिसके कुछ उदाहरण है "बिकी के लिये दो परिवार अर्ध-दास, जिनमसे एक कोड़े ओर जूते बनानेवाला तीस वर्षका विवाहित मर्द ह, उसकी स्त्री धाबिन हे, जा पश्रआको चरा सकती है। आयु पच्चीस वर्ष। दूसरा परिवार एक गायक-वादक सत्रह वर्षके मर्दका है दाम-कामके निज्ये लिखो, १७-१ अरवन, आप्त १।"

जिस ववन पावल गद्दीपर बैठा, उस वक्त १७९५ ई० वाली रूस-इगलैडकी मेत्रो-सधिके अनुसार रूस भी फ्रांसके निरद्ध लंड रहा था। पावलने गद्दी सभालते ही अपने देशको विश्राम देनेका निज्वय क्या, और अग्रेज राजदूतको सूचित कर दिया, कि हमारी माने सेना भेजनेके लिये कहा था, है किन उमे भेजा नहीं जा सकता । इगलंडने पावलको प्रलोभन देकर लडाईमें रावना चाहा. ओर पासिका द्वीपपर अधिकार करनेके लिये कहा। मिल जाते वक्त नेपालियनने मारता द्वीपपर अधिकार कर तिया था, जो कि भूमध्यसागरम वह सैनिक मह वका स्थान था। पावल भी अपनी माकी तरह चाहता था, कि भमध्यसागरमे पैर रखनेका कोई स्थान मिले। मात्ना-धार्मिक-संगठन मात्ताद्वीपका मालिक था, जिसका जारके दरबारके साथ विशेष सबध था। उसने पावलको सहा-यताके लियं बुलाया। उधर नेपोलियनने जब तुर्कीके अधीन देश मिस्नपर आग्व गडाई, तो तुर्कीने भी अपने पुराने शत्र कसके साथ फासके खिलाफ सैनिक सिंध कर ली। अगस्त १७९८ ई० गे कालासागर के रूसी जगी बेडेके सेनापति अर्दामरल उञ्चाकोफको हुक्म हुआ, और वह सोलह जहाजो, सात सा बानवे तोपो ओर आठ हजार नौसैनिकोके साथ तुर्की जगी बेडेकी मददके लिये फासीसियोके खिलाफ चल पडा। छ सप्ताहमे उशाकोफनं युनिया (यवन) द्वीपोमेंसे चार छाटे-छोटे द्वीपोपर अधिकार कर कोरफ द्वीपको लेतके लिये प्रयाण किया। उस समय वहा छ सो पचाम नोपोके नाथ तीन हजार फेव सैनिक रहते थे। मुकाबिला बहत सख्त हुआ, लेकिन १८ फर्वरी १७९९ ई० को कोरफुकी फच सेनान आत्म-समर्पण कर दिया। कोरफुके जीतनेक बाद रूसी सेना दक्षिणी इतालीके तटपर उतरी। इतालियन जनता नेपोलियनके विदेशी शासनसे वणा करती थी। रूसियोने उसकी सहायतासे नेपल्स और रोगपर अधिकार कर लिया। रूमी मामद्रिक यद्धविद्याका मलाचार्य उशाकोफ माना जाता है, ओर स्थलीय युद्धविद्याका सुवारोफ ।

१७९९ ई० के आरम्भमें प्रजातत्री फासके विरुद्ध रूम, इगलैंड, आस्ट्रिया, तुर्की तथा नपल्स-राज्यकी एक गृट बनी । जनवरी १७९९ ई० में नेपोलियनकी सेनाकी हराकर नेपल्सवालीने अपना गणराज्य घोषित किया। पावल नहीं चाहता था, कि नेपल्समें उसके मित्र राजाका इस प्रकार अन्त हो-कर उसकी जगह इतालीमे पेरिसका एक नया सस्करण स्थापित हो। पावलने नेपल्सके राजाकी मदद के लिये ग्यारह हजार सेना भेजकर हुवम दिया, कि आस्ट्रियाकी मददके लिये पहिले भेजी गई बीस हजार सेनासे मिलकर आगे बढो। आस्ट्रियन सरकारकी मागपर पावलने स्वारोफको सेनापति नियुवत किया। सुवारोफ आज सोवियत रूसका भी सबसे अधिक सम्माननीय योद्धा है, जिसने उसके नामसे वीरताका एक उन्च तमगा प्रचलित किया। वह १७३० ई० में एक सैनिक अफसरके घर मारकोमे पैदा हुआ था। बचपनमे उसका स्वास्थ्य बहुत खराब और शरीर बडा दूर्वल था, इसलिय पिताने उसे लडकपनमें सेनामे शामिल नहीं किया, लेकिन लड़केने बचपनेसे ही सैनिक बातोमें दिल-चरपी लेनी शुरू की और बापके पासकी सभी सैनिक पुस्तकोंको बड़े ध्यानसे पढ डाला। बारह वर्षकी उमरम उसे रेजिमेटमे नाम लिखानेका मोका मिला और सत्रह वर्षकी उमरमें कारपोरल (हवल्दार) के तौरपर उसने सैनिक जीवन आरम्भ किया। आगे तुर्की और पोलन्दके युद्धोमे उसने. अपने युद्ध-कौशलका परिचय दिया, जिसके कारण उसे फील्ड-मार्शल बना दिया गया। वह गतानुग-तिक नहीं, बरिक "बेलीकपर चलने-वाला सिह था।" उसने युद्धविद्यामे कई नई वाते निकालीं, जिनको आज भी लाल सेना बडे आवरसे स्वीकार करती है। फ्रेंडिक II भी एक नये मैनिक विज्ञान और सगटनका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन उसका विचार था "सिपाही सिर्फ एक यत्र है. जिसे नियमोक अनुसार चालित होना चाहिये।" पावल फेड्रिकके ही सैनिक आदर्शको भानता था, लेकिन सुवारीफ इससे बिल्कुल उल्टा था। उसका कहना था ''केशचूर्ण बारूदका चूर्ण नही है, सुटे ताले

भोग नहीं है, लम्बी चोटी नलवारें नहीं है। मैं जर्मन नहीं, बल्कि जन्मजात समी ह।" भला पावल ऐसे आदमीको क्यों पगद करता ? १७९७ ई० में उसने फील्ड मार्गेल स्वारो कको उसकी जमीदारीमें निवी-रित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज ओर आस्ट्रियन मित्रोंने जोर दिया, तो फिर उपने मुवारोफ को तुकाकर १७९९ ई० में फांसके साथ लड़नेवाली मित्रोकी सेनाओंका प्रथाए सेनापित बना दिया । मुवारोफने माढ़े तीन महीनेके भीतर थेप्ठ फेंच सेनापितयोंकी रानाओंको बरी तरह से हरा, सारे उत्तरी इता कीसे फ्रांसीसियोको निकारक बाहर किया। आस्ट्रिया सारे इताळीको अपने हायसें करने की मानसें था, इगिलिये वहाना बनाकर सुवारोफको स्विट्जरलैण्ड भेज दिया गया । बड़े भीयण पहाईं। रास्तों ओर गिंदयोंको पार करने हुये अपूरारोफ स्विट्जरलैंडकी ओर गया । एक जगह उमकी वीत हजार सेना गाठ हजार फांसीसी संनिकों द्वारा घेर ली गई। उस समय रूसियोंके पास पर्यापा रसद, गोजा-बाकद आए तीपें भी नहीं थी। इस रिथनिको देखकर उसने अपनी यद्ध-परिपद में कहा-"हमें तथा करना होगा ? 'रिछे हटना अपमानकी बान है. मैं कभी नहीं पीछे हटा । आगे स्वाइनकी ओर बढ़ना, असम्पन, वहां गसेनाके पास गाठ हजार सैनिक हे, जब कि हमारे पाग केवल बीस हजार हैं। साथ ही हमारे पान न रत्तद है, न गोका-बारूद और न नोपखाना । . .हमें किसी तरहमें भी मदद मिलनेकी आशा नहीं है। इसारे लिये जस एक ही आजा है, . .अपनी मेनाकी हिस्सन और आत्म-बलिदानकी भावना। हम लगी है।" इसके वाद फामीसियोंके प्रहारको रोकते हुये सुवारोफकी भेगाते ४ अवतुवर १०९९ ई० की रातको आल्पके हिमाच्छादिन शिलरोंको पार करनेके लिये पानिखेर डांडेका रास्ता लिया। पहाड़ बहुत ऊंचे ओर मीघे खड़े थे। सिपाहियोंको कितनी ही जगह हाथों ओर पैरोंगे चिपक करके वर्षके उपर या सीधी खड़ी चट्टानोंपर भरकना पड़ा। एक खड़ी उतराईमें पकड़ने हे लियं न कोई पेड़ था. न चट्टान । नुवारोफके प्रोत्साहनके सामने रूमी सैनिकोंके लिये कोई भी बात असंभव नहीं थी। नह अपनी बन्द्रकें पकड़े इस भीपण उताराईमें बर्फपर फिमल पड़े। डांडा पार करनेके बाद अंत में मुवारोफकी मेनामें पंदह हजार आदमी बच रहे। आस्ट्रियाने कसके माथ नचनका पालन नहीं किया।

मुवारोफने इतालीमें जिस तरह चमत्कारपूर्ण विजय प्राप्त की, उसमें इंगलैंड, आस्ट्रिया और रूमके शीच में ईर्प्या और आशंका पैदा होने लगी। आस्ट्रियावाले गुप-चुर फांसमें संपि करने के लिये बातनीत चलाने लगे। इसपर पावलने आस्ट्रियाको लिखा:

"भविष्यमें तुम्हारी भलाईका ख्याल में छोड़ दूंगा, और केवल अपने ओर अपने मित्रोंके हिता हो देखूंगा।" उसने गुस्सामें हो सुवारोफको रूस लौटनेके लिये लिखा: "तुम्हें राजाओंकी रक्षा करनी थी, अब तुम्हें रुसके योद्धाओं और अपने राजाके सम्मानकी रक्षा करनी है।"

गुवारोफ बड़ी कठिनाइयोंके साथ अपनी सेनाको कस छोटा ले आया, और उमे कप्ति सारी सेनाका "गैनरिलिस्समों" (महामहामेनापित) की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन थोड़े ही संगर बाद फिर जारने सुवारोफको उपेक्षित कर दिया; राजधानीमें आनेपर छोग उत्तका राजसी स्वागत ग फरें इसके लिये उसका दरवारमें आना मना कर दिया। इसी तरह अगमानित और उरेक्षित रहते १८ मई १८०० ई० को यह महान् सेनापित मरा। लेकिन आजका कस उसे जितना सम्मान प्रदान कर रहा है, उतनेकी सुवारोफने आशा भी न की होगी।

 अपनी सिनक तानाकाही स्थापित कर दी थी। रूस और फासने चाहा, कि दोनो जिटनर शास्तिन अग्रजोके जागनको खतम कर द। जनवरी १८०१ ई० मे पावलन दान-साथ मेनाका हका दिया, कि यह ओग्निकांसे बखारा और खीया जाते सीधे सिधु नदीकी ओर कूच कर । विना तैयारी तिय हुगे नतन बर्ट अभियानका स्थलमार्गस भेजना बुद्धिमत्ताकी बात नहीं थी, इसलिये पावलके मरते ही नय समाट अलेबसाद । ने अभियानको रोक दिया। अपने अन्तिम जीननमे पावलको पाकेशण और ईरानके रास्ते भारत पहुचनेकी बन सवार थी। १८ जनवरी १८२१ ई० को उसने ग्रजी (जाजणा) और क्सके रवेच्छाप्वंक एकताबद्ध होनेकी घोषणा निकाली। अभी हिन्दुस्तानमे अगेजोकी जड अच्छी तरह नहीं जमी थी इसलिये पावलकी गतिविधिसे अग्रेज बहुत चितित ने । पीनरपूर्गभे रियत अग्रज राजदूत भी उस पड्यत्रमें शामिल था, जिसमे पावलको अपने प्राणोसे हाथ घोना पटा । ११ मार्च १८२१ ई० की रातको युवराज अलेकसान्द्रकी शहसे पड्यत्रियोन पावलके क्यामे चुसन उसे मार टाला।

साइबेरियाकी जातियां—यह हम बतला चुके हैं, िक कैसे येग्मको १५वी सदीमें पिविश राज-धानीकों लेते वहाके खानको खतम किया, और राजधानीके नामपर देशको सिविश्या (साइवे-रिया) नाम देते रूसकी सीमाको इतिश ओर तोबोल निव्योक तट तक पहुचा दिया। १७वी सदीमें भेनीसे गर्दीके गटमें लेकर अखोत्सक समुद्र तक मारा पूर्वी सिबेरिया भी रूमके हागमें चला गया। इस विशास भूभागमें भिन्न-भिन्न सामाजिक ओर आर्थिक विकासकी रिथितिकी कई जातियां रहती थी। येनिसेइसे पूर्व अखोत्सक समुद्र तक इनेकी (तुड-गुम) लोग रहने थे, जो कि पुराण-एसियाई जातिसे सवधित थे। उनके अपने बड़े-बड़े कवीले थे, जिनके अक्सर आपसमें खूनी जगड़े हुआ करने थे। जाड़ोमें ये लोग सिबेरियाके ताइगामें शिकार करते और गिमथोंमें मछलीके मोसिममें निद्यिके किनारे चले आते। गर्मियोमें उनके तम्बू भोजपत्रके छालसे ढके रहते, और जाड़ोमें वह चगटेंक होते। बारहिसगा उनका पालतू पशु था, जिसपर वह अपने सामानको ढोगा करते थ। अपने दक्षिणी पड़ोसिगोसे उनको लोहा मिल जाता था। कोई-कोई कबीले हिनुयोंके बने हुये कबनको भी इस्तेमाल एरते। भड़कीले रगवाले कपड़े और चमकीले आभूपण उन्हे बहुत पसद थे। वह अपने सारे। चेहरे पर गोदना गुदताते थे। इनेकी गड़े लड़ाकू लोग थे। उनके ऊपर अपने ओझो-स्थानोका बड़ा प्रभाव था। ये ओझा-सथाने देवताओंको अपने सिरपर बुलाते, विशेष पोशाक पहिनकर तम्जूरिन बजाने खास नाच नाचते थे।

आगूर नदीके मुहानेपर भी प्राचीन पुराण-एसियाई जातिमें भग्नथ रखनेवाली नीवली (गिलियक) लोग रहते थे, जिनकी मुख्य जीविका मछुवाही थी।

उत्तर-पूर्वी सिबेरियामे ओदूल (यूकागिर), निमिलन (कोर्याक), लूओराबेतलन (वृक्तची), इतेल्मेन (कम्स्चदाल) जातिया अब भी बर्बर अवस्थामे रहती थी। उन्हें लोहेका पता नही था। उसकी जगह वह चक्तमक-पत्थर तथा हिंडुयोके हथियारोंका इस्तेमाल करती थी। उनके छुरे पत्थरके होते थे, और वाणोके फल चक्तमकके। लोहेका परिचय उन्हें पहलेपहल रूसियोद्वारा मिला, इसीलिये अपनी जन-कथाओमे वह रूसियोको "लौह-पुरुप" कहने लगे।

ऊपरी येनिसेइ उपत्यकामे प्राचीन कालसे येनिसेइ-किर्रागज नामक एक तुर्की जाति रहती थी, जिन्हे चीनी लोग खनास कहते थं, और आज भी खकास ही कहा जाता है। किरिगज येनिसेइके मैदानोमे घुमन्तू-पशुपालोका जीवन विताते थे। अल्ताईके पहाड़ोमे भी कितनी ही पहाडी जातियां बसती थी, जिनमेसे कुछ लोहघूनसे लोहा बनाकर कई तरहके लोहके मामानको तैयार करती थी। अल्ताईके इन लोगोको ओइरोत-मंगोलोने अपने भीतर हजम कर लिया, जिससे इम इलाकेका नाम ओइरोतिया पड़ा---आज यह ओइरोत-स्वायक्त-जिलेके नामसे सोवियत सघका एक भाग है।

एवेकियोंकी भूमिके मध्यमे लेना-उपस्थकाके पिछले हिस्सेमें तुर्की जातिके याकूत रहते थे। उनकी परंपरासे मालूम होता है, कि एवेकियोंके साथ भारी संघर्षके बाद बैकाल-पार इलाकेके दक्षिणसे आकर वह लेना नदीके तटपर रहने लगे। १७वी सदीमें याकूत अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक सभ्य थे। उनकी मुख्य जीविका पशुओं और घोड़ीका पालन थी। वह लकड़ीके झोपड़ोंमे रहते थे, जिनको आग

जलाकर गरम किया जाता था। धातुका काम भी वह पुराने ढंगसे जानते थे। उनके बनाये हुगे लकड़ी की मुट्ठीबाले छुरे तथा कवन रूसी भी बहुत पसंद करते थे। १७वी शताब्दीमे जन-व्यवस्था याकतोमेंसे उठने लगी, जब कि उनके सरदारोंके पास पशुओंके बडे-बड़े रेवड और धन एकत्रित होने लगा। उनके पास साधारण चाकर और दास भी रहते थे। येनिसेइकी शाखा अगारा नदी, बैकाल सरोवर, ओर ऊपरी लेनाकी भूमियोंमें बुर्यंत मंगोल लोग रहते थे। यद्यपि इनकी मुख्य आजीविका पश-पालन था, लेकिन वह थोड़ी-थोडी खेती और बदलेनके रूपमे कुछ व्यापार भी कर लेते थे। शिकार भी करते थे, लेकिन वह जीविकाका मुख्य साधन नहीं था। याकूनोंकी तरह वृर्यतोंके भी शासक उनके सरदार होते थे। आमूर नदीके किनारे दौर और दूसरी मंचुरियावाली जातियां रहती थीं। १७वी सदी में दौर उच्च सभ्यताके धनी हो चुके थे। वह गांवोंमें रहते, कई तरहके अनाजों ओर साग-भाजीकी खेती करते तथा फलदार बगीचे लगाते थे। पशुपालन तो वह करते ही थे, साथ ही उन्होंने चीनसे मर्गी पालना भी सीख लिया था। जंगलमें तमुरी जानवरोंका शिकार भी उनके लिये बहुत लाभकी चीज थी। कृषि ओर राम्री छालके कारण समृद्ध इस इलाकेकी ओर चीनी सामन्तोंका भी ध्यान गया था, और उन्होंने वहां अपनी धाक जमा रक्खी थी। प्रतिवर्ष चीनी व्यापारी अपने मालको लाकर यहां मांगे दामोमे बेच बदलेमें समूरी खाल और दूसरी चीजे सस्तेमें ले जाते थे। दौरोंमे धनी लोग अब चीनी रेशम पहनते, चीनी बर्तनोंका इस्तेमाल करते तथा मकान बनाकर चीनियोंकी तरह अपने गवाक्षोंको कागजरा ढांकते थे। उनकी पोशाक भी चीनियों जैसी थी। दोरोंके पास कितने ही दुर्गवद्ध नगर थे। किस तरह रूमी कसाकों और दूसरे साहस-यात्रियोंने पूर्वी साइबेरियामें बढ़कर आम्रके मुहाने तकके सारे भभागकां जीता यह हम बतला चुके है।

येरमक (१५८१ ई०), खबारोफ (१६४९-५४ ई०) और पीछे मुरायेफ (१८४७--....ई०) साइबेरियामें रूमके प्रसारके सबसे बड़े वाहक थें। येरमक और खबारोफके कामोंके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं, और यह भी, कि किस तरह चीनके साथ होते सीमांती झगड़ोंके बारेमें दोनों राष्ट्रोंने प्रयत्न करके समझौता किया।

पावल I १९वी सदीके पहले वर्षमे मरा । उस समयतक रूस े राज्यका विस्तार पूर्वी पोलेंडको लेते प्रशान्त महासागर और बेरिंगकी खाड़ीतक था । उत्तरमें वह ध्रुवीय महासागरसे लेकर दिक्षमें मध्य-एसियाके सीमांततक ही नहीं, बित्क कही-कही उसके भीतर भी घृसा हुआ था। काकेशस में गुरजी और उत्तरी आजुर्बाइजान उसके हाथमें थे। रूसी सेनाओंने रोम, आल्प्स और बिलन तककी विजय-यात्रायें की थीं। पावल हिन्दुस्तानसे अंग्रेजोंको भगाकर अपना शासन कायम करना चाहता था। इस प्रकार १८वी सदीके अन्ततक रूस दुनियाका एक बहुत ही शिक्तशाली देश वन गया था, इसमें संदेह नहीं। अभी इंगलेड उसके मुकाबिलेमं एक धनी बिनयसे अधिक हैंसियत नहीं रखता था, लेकिन सारी १९वीं सदीमें, जहां अंग्रेजोंने नई वैज्ञानिक खोजोंसे लाभ उठाकर अपने देशको उद्योग-प्रधान बनाते हुये पूंजीवादी शासनकी दृढ़ स्थापना की, वहां रूसी अभी सामन्तशाहीका मोह छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, जिसके कारण वह अंग्रेजोंके सामने पिछड़ गये—इस पिछड़ेपनको बड़ी तेजीके साथ सोवियतके समाजवादी शासनने दूर किया।

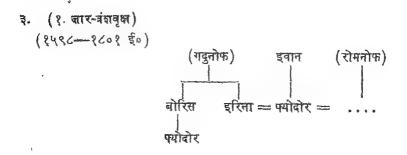

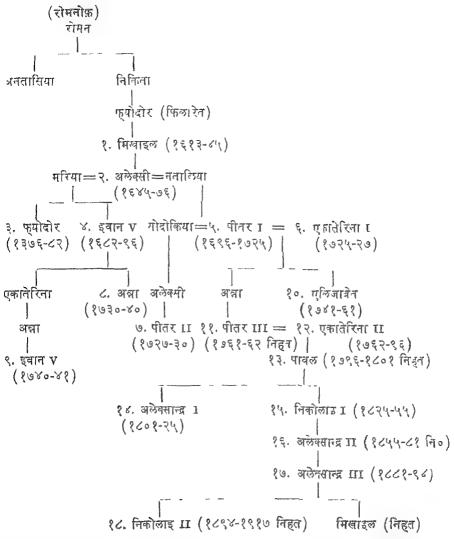

चीन-वंशाबली: भिड और खिड़--क्सके पूर्वकी ओर प्रशास्के समय उसका मुकाबिला बीनकी शिक्तिसे होने लगा था । मंगोल-वंश (१२०६-१३६८ ई०) के बादकी चीनी राजावली इस प्रकार है:--

मिझ-वंश १३६८-१६४४ ई०--राजधानी नानिक (१३६८-१४०२ ई०), पेकिझ (१४०३-१६४४ ई०)

रूसी जार

```
१. ताइ-चू (चू-गुवान-चाङ)
                         १३६८-९८ ई०
                         8368-8805 "
२. हुइ-ती
३. चेडः-च्
                         8805-58
४. जे-बुझ
                         88.58-54
५. स्वान्-चुड
                         १४२५-३५
६. यिজ-चुडा
                         8821-85
७. ताइ-चुङ
                         8886-40
  यिड्-चुक्त (पुनः)
                         8840-88
```

```
८. गियान्-चुङ
                         2888-613
 ९. स्याव-चुङ
                         2860-2404
                         १404-71
१०. व्-च्डः
११. म्-च्ङ
                         १५६६-७२
                         १५७२-१६२० "
                                                      मिलाइल (१६१३-४५)
१२. शेन्-चुङ
                          १६२०
१३. कुवाङ-चुझ
१८. सी-चुड
                         2520-79
१५. सू-च्ङ
                         १६२७
    छिङ (सं-चू)-वंश १५८३-१९११ ई०--राजवानी ल्यान-पाद (१६२१-८३ ई०),
पेचिछ (१६४४--१९१२ ई०)
 १. ताइ-चू नुर-हा-चू
                         १५८३-१६२७ "
                                                मिखाइल (१६१३-४५)
 २. ताई-च्ड (ह्वाड-ताई-ची) १६२७-४४
                                                 अलेक्सान्द्र 1 (१६४५-७६)
                         १६४४-६१
 ३. गि:-च
 ४. शेंड-चू (खाइ-सी)
                         १६६१-१७२३ "
                                                 पयोदोर (१६७६-८२)
                                                पीतर I (१६९६-१७२५)
 ५. शी.-चुङ
                         १७२३-३५
                                                 एलिजाबेत (१७४१-६१)
 ६. काउ-चड
                         १७३५--९५
                                                एकातेरिना [[ (१७६२-९६)
                         १७९५-१८२० "
                                                पावल ा (१७९६-१८०१)
७. जेन्-च्ड
                                                 अलेक्सान्द्र I (१८०१–२५)
                                                निकोलाइ I (१८२५-५५)
 ८. स्वान-चुङ
                         9670-40
                                                अलेक्सान्द्र 11 (१८५५-८१)
 ९. वेन-चुङ
                         १८५0-६१
१०, मू-चुङ
                                                अलेबसान्द्र III (१८८१-९४)
                         १८६१-७५
                         १८७५-१९०८"
११. ते:-चुड
                                                निकोलाइ (१८९४-१९१७)
```

#### स्रोत ग्रन्थ

- 1. History of U.S.S.R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
- २. ओचेर्क को इस्तोरिइ कलोनिजात्सिइ सिविरि १७वी-१८वीं सदी (मास्को १९४६)
- ३. यजीकोजन। निये इ इस्तोरिया लितेरानुरी (स. स. बिलिन्स्की आदि, मास्को १९१४)
- ४. यजीको उनानिये

१२, पू-यी

५. इस्तोरिया अकातेरिनी वृतरोय (२ तोम्, विल्वस्सोफ्, बलिन १९००)

१९०८-११

- ६. इस्तोरिया त्सात्यीं वानिया पेत्रा वेलिकओ (५ जिल्द, ओस्त्रियालो म्, पेतेरवृर्ग, १८१५-७१)
- ७. जो देकब्रिस्ताख् पो सेमेइनीम् वोस्पोमिनानियाम् (स. वोल्खोन्स्की)
- ८. इस्तोरिया सससर (४ जिल्द, व. इरव्दोनिकस्)
- ९. क् वत्रोमु ओ शिस्नियान्स्त्रे ना रुशि दो व्लादिमिरा (न. वोजीन्स्काया, १९१७)

#### अध्याय २

# खेत-ओद् (२)

#### (१४२५-१७२८ ई०)

# १. बुर्राक, बरका, कोइरियक-पुत्र (--१४२७ ई०)

क्वेत-ओर्दू (अक-युर्त) के बारेमें हम पहले कह चुके हैं। उसी ओर्द्र प्रतापी खान बुर्राकिने अपने दिक्षणी पड़ोसियोंकी नाकमें दम कर रक्खा था। बोराक खानकी मृत्यु ८३१ हि० (२२ x १४२७-११ Ix १४२८ ई०) में हुई। यही बुर्राक (बोर्राक) या वरका क्वेत-ओर्द्रकी नई साखाका संस्थापक था, जिसकी राजधानी सिर-दिर्याके तटपर सिगनक थी। बुर्राक खानके दो वेटों गिराई और जानीवेगमेंसे गिराई वापके मरनेपर गदीपर वैटा। इस वंशमें निम्न खान हुये—

|            | 1                                  |                     |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| ξ.         | बुर्राक, बरका, कोइरियक-पुत्र       | १४२७ <del>ई</del> . |
| ₹.         | गिराई, बुर्राक-पुत्र               | १४२७ "              |
| ₹.         | बेरेंदक, गिराई-पुत्र               | १५०९ "              |
| 8.         | कासिम, जानीबेग-पुत्र               | १५०९-१८ "           |
| ५.         | मीमाश, यादिक-पुत्र                 | 2425 "              |
| ₹.         | ताहिर, यादिक-पुत्र                 |                     |
| <b>७.</b>  | उजियाक अहमद, उज्बेक, जानीबेग-पुत्र |                     |
| ۷.         | अकनजर, कासिम-पुत्र                 | 2460 "              |
| ٩,         | शिगाई, यादिक-पुत्र                 | 9450-11             |
| <b>१0.</b> | त्तवक्कल, शिगाई-पुत्र              | 11 28 MS            |
| ११.        | इशिम, शिगाई-पुत्र                  | १५९८-१६३५ "         |
| १२.        | जहांगीर, इशिम-पुत्र                | १६३५-९८ "           |
| १३.        | तौफीक, तिअबका, जहांगीर-पुत्र       | १६९८-१७१८ "         |
|            |                                    |                     |

#### २. गिराई, बुर्राक-पुत्र (१४२७-ई०)

१४९१ ई० में अबुल्खेर शैबानीका किनचक भूमिमें प्रताप छाया हुआ था, जिसके डरके मारे गिराई और जानीबेग दोनों भाई किनचक छोड़ भागकर इस्सिकुल-काश्गर (मुगोलिस्तान)के खान इस्सिकुगाके पास पहुंचे । मुगोलिस्तानी खानने दोनों भाइयोंको चू-उपत्यका और वशीकुजीमें चर-भूमि दी। जब तक १४६९ ई० में अबुल्खर मर नहीं गया, तब तक दोनों भाइयोंको पिक्चम की ओर नजर डालनेकी हिम्मत नहीं हुई। अब उनके पास दो लाख व्यक्ति हो गये थे—इनके ओर्दूका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा था। दोनों भाइयोंने अपनी पितृभूमिके उद्धारका बीड़ा उठाया, लेकिन अबुल्खेरके पुत्र भी दबनेवाले नहीं थे, इसिलये जबदैस्त संवर्ष शुरू हुआ। मुगोलिस्तानके खान महमूदने एक ओर बुर्शकके पुत्रोंकी सहायता की, तो दूसरी ओर अबुल्खेरके पौत्र मुहम्मद शैबानीको भी तुर्किस्तान शहर देकर सहारा विया। गिराई और जानीबेग इससे रुष्ट हो गये—"शैबानी हमारा शत्रु है, फिर खान क्यों उससे मेल कर रहा है ?" अन्तमें दोनों भाइयोंने मुगोन

िस्तानी खान गहणूरणे झगड़ी कर दो लड़ाइगोमें महमूदको बुरी तरह हराया, जिसका बदला गहमूद के छोटे भाई अहमदने उज्बेक-कानाकोंको तीन बार हराकर लिया—इमी समय इनका नाम उज्बेक-कानक पड़ा, निसमे कजाक गब्द साधारण टाक्के लिये नहीं, बल्कि साहसियोंके लिये मध्य-एसियामें



प्रयुक्त होता था—उज्बेक-कजाक (=क्वेत-ओर्दू) का अर्थ पहले "साहसी \* उज्बेक खानके उलुस-वाले" लिया जाता होगा, पीछे कजाक विशेषण नहीं, बल्कि बुर्राकके पुत्रों गिराई और जानीबेगके अनुयायी क्वेत-ओर्दूका दूसरा नाम ही पड़ गया, जो आज भी प्रचलित है।

#### इ. बेरेंदक खान, गिराई-पुत्र (--१५०९ ई०)

गिराई और जानीबेग कब मरे, इसका ठीक पता नहीं है। उनके बाद गिराईका पुत्र बेरेंदक उज्बेक-कजाकोंका खान हुआ। उज्बेक खानका पुराना उलुस अब शैवानी और कजाक दो प्रतिद्वंद्वी भागोंमें विभक्त था, जिनका द्वंद्व बेरेंदकके समयमें भी जारी रहा। आगे चलकर मुहम्मद शैवानी

<sup>\*</sup>तुर्की भाषामें "कजाक" बहादुर (वीर) को कहने हैं।

के किपचक-तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, ओर बुर्रान-वशके अनुयायी कजाक। बेरेदक उस समय सिग-नकमे था, जब कि उज्बेक मुहम्मद शेवानीके पाग नोगाई ज्यान गुमाका दूत आपा था, ओर उसने दरतिकपचकका खान बननेके लिये नियनण दिया। मुहरमद शैवानी वहा गया। मुसाने स्वागत भी किया, लेकिन अब उज्बेकोंका वास्तिक नेना वेरेदक खान था, जिसे पसद नहीं था, कि महस्मद शैवानी किपचकका भी खाल बने। बेरेदक सेना लेकर आया, लेकिन शैवानीने उसे मार भगाया। पीछे मुसाने अपने वचनको भग कर दिया और अमीरोके राजी न होनेका बहाना करके मुहम्मद रौबानीको खान बनने नही दिया । १४९४ ई० में मुहम्मद रौबानी ओर उसके भाई महगृदने सारं तुर्किस्तान (मिर-उपत्यका) पर अधिकार कर लिया। गैबानीके हटने ही बेरेदक अपनी सेना लेकर सावरानपर चढ़ आया । अमीर मुहम्मद तरखनके कहनेपर नागरिकोने गहमुद बैबानीको पकडकर बेरेंदकके चचरे भाई जानीबेग-पुत्रके हाथगे दे दिया, जिसने उसे सूजक भेज दिया, लेकिन वह भागकर अपने भाई महरमद शैदानीके पास जोनरार पहुंचने से सफल हुआ । बेरेंद्रक रावरान शहरकी नहीं ले सका था । इसी समय बेरंदकके कजाक मुगोलिस्तानके लानसे मिलकर ओतरारके विरुद्ध अपना सैनिक प्रदर्शन कर लोट आये । इसपर शाहीवेग कजाकोके ऊपर चढ टोडा । उस समय उनका छेरा अलाताग (वेनोंये) के पास अलाताउके पहाडोमे था। आखिरमे दोनो पक्षोमे समझोता हो गया । बेरेदकने अपनी लड़की मृहग्मद शैबानीके पूत्र मृहम्मद तेमुर सूल्तानको प्रदान की । लेकिन चुमन्तुओंका समझौता तोडनेके लिये ही हुआ करता था । ९१२ हि॰ (२४ ए १५०६-१४ IV १५०७ ई) मे कजाकांने फिर अन्तर्वेदपर आक्रमण कर दिया । शैवानीने उनका जवाब दिया। दो साल बाद १५०९ ई० में फिर कजाकोने प्रहार किया। इस समय वेरेदक किपचको-ना नाममात्रका खान था, असली शिवत उसके चवेरे गाई जानीवेग-पुत्र कासिमके हाथसे थी। कजाकोकी दो लाख सेना उसके पास थी। जाडोमे मुहामद शेवागी कुरूकमे ठहरा हुआ था। जाड़ोंके अन्तमे यकायक कासिमके बढ़ आनेकी बात मूनकर उसने मुकाबिला करना चाहा, लेकिन बहुत हानि उठाकर उसे वहांसे समरकन्द भागना पड़ा, जहांसे भी खुरासानमें हटना पड़ा। इसी समय कासिमने कजाक तख्त लेकर बेरेदक खानको समरकन्द भगा दिया।

#### ४. कासिम, जानीबेग-पुत्र (१५०९-१८ ई०)

अब खानकी गद्दी गिराईके वंशसे निकलकर जानीवेगके खान्दानमें चली गई। किपचकभूमि गिराई-जानीवेगके कजाकोंके हाथमे थी। धीरे-धीरे दश्त-किपचककी जगह कजाकस्तानका
प्रयोग होता जा रहा था। बेरेदकके शासनकालमें कासिमने अपनी प्रभुता नढ़ा ली थी, लेकिन
बह खानके पास यह कहकर नहीं रहता था—"यदि मैं सम्मान नहीं दिखाऊंगा, तो खान नाराज
होगा, और सम्मान दिखाना मेरी आत्माके विकद्ध होगा।" उस समय बेरेदक सिगनक और मुगोलिस्तानके सीमांतपर रहता था। खान हो जानेगर कासिम किपचकोंका सबसे शिवतशाली खान
था। उसके पास दस लाख सेना थी। इतनी बड़ी सेना जू-छिके बाद किसी खानके पास नहीं रही।
कासिमके नौ भाइयोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यादिक या उज्जेक सुल्तान था, जिसने मुगोलिस्तानके
खान यूनसकी चौथी लड़की सुल्तान निगार खानम् (तेमूरी सुल्तान अवूसईदके लड़के महमूद मिर्जाकी
विघवा)से शादी की थी। यादिकके मरनेपर वह कामिमकी भी बीबी बनी। नोगाई शेखमिर्जास
लड़ाई करते वक्त ९३० हि० (१० 🖽 १५२३-२८ ४ १५२४ ई०) बेटेने कासिमको मार डाला,
और अपने बाप यादिकके स्थानको चचासे छीन लिया।

५. मीमाश, बिबाश, यादिक-पुत्र (१५१८-ई०)

मीमाशने मुगोलिस्तानके रशीद खानकी लड़की ब्याही थी। वह लड़ाईमें मारा गया।

६. ताहिर, यादिक-पुत्र

भाईके मरनेपर ताहिर गद्दीपर बैठा। ९२९ हि० (२० Ж1 १५२२-११ Ж १५२३ ई०)

मं उसने स्वगं अपने भाईकी विधवा मुल्तान निगार खानम्को ले जाकर उसके वापके पास पहुंचा दिया। बाप अपनी वेटीको बहुत प्यार करता था, लेकिन वेटी घुमन्तू जीवनसे तंग थी, इसलिंगे इजाजन लेकर वह अपने भाईके लड़के मुल्तान सईदके पास चली गई। बुवाके संबंधसे खान सईदने उठकर स्नागन करना चाहा, मगर ताहिरने चगताई खानका ख्याल करते हुये उसके गामने कोनिश की। नाहिरकी बहित रशीद खानसे ब्याही गई। ताहिरका सिनारा गिर चुका था। पड़ोसी मुल्तानोंसे बरावर लड़ाई-झगड़ा रहता था। ताहिरने अपने भाई अबुल-कासिम मुल्तानको अपने हाथों मारा, जिगनर उनके उलुसके लोगोने साथ छोड़ दिया। वह अकेला पुत्रके गाय किर्गिज (बुक्न) लोगोंमे चला गया। लड़का भी बापसे तंग आ गया, और ९३६ हि० (५ 1x १५२९-२७ VII १५३० ई०) में वह भी साथ छोड़ गया। इसी हालतमें बड़ी दुर्गतिके साथ नाहिरकी मृत्यु हुई। कहां ९२४ हि० (१३ XI-४ VII १५१८ ई०) मे उसके पास दस लाख सेना थी और कहा ९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३६ ई०) मे उसके कजाकोंका चिह्न नही रह गया। तीग हजार कजाकोंने गुगोलिस्तानमें पहुंचकर ताहिरके भाई बुइदशको खान बनाया, लेकिन अब कजाकोंके कई खान थे।

#### ७. उजियाक अहमद, उज्बेग, जानीबेक-पुत्र

किपचक कजाकोंकी इस गड़बड़ीमें जगह-जगह उनके कई खान बन गये थे, जिनगें ही यादिक या सैनिक-पुत्र उजियाक भी था। इसने अधिक दिनों तक शासन नहीं किया। उस समय दश्त-िक्त वकमें नोगाइयोंकी शक्ति वढ़ गई थी। नोगाइयोंके अमीर सैदकसे लड़ते हुये उश्क मिर्जीके हाथों उजियाक मरा। उसका पुत्र बुलात (पुलाद, फौलाद) सुल्तान भी अपने पुत्रों सहित नोगाइयोंके हाथों मारा गया। उजियाक खान लघु-ओदूँके प्रसिद्ध खान अबुल्खैरका पूर्वज था—यह अबुल्खैर शैंबानी अबुल्खैरसे अलग था। नोगाइयोंने ९३२ हि० (१८ x १५२५—८ Ix १५२६ ई०) में बहुमंख्यक कजाकोंको मार भगाया। १५३३ ई० तक नोगाइयोंकी शक्ति इतनी बढ़ गई, कि उन्होंने ताश्कत्व पर अधिकार कर लिया। नोगाई अमीर यूसुफने १५३७ ई० में अपने विजयोंके बारेगे करिकवंशी जार वासिली-पुत्रके पाम लिखकर भेजा था।

#### ८. अकनजर, कासिम-पुत्र (---१५८० ई०)

प्रतापी कासिम खानके बेटे अकनजरने कजाकोके रूठे भागको लौटानेकी कोशिश की । अपने विजयोंके कारण अकनजरका यश बहुत दूर-दूर तक फैला। कजाक और किर्गिज उसे अपना खान मानने में गौरव समझते थे। अकसू और मुगोलिस्तानके शासक अब्दुर रशीद खानके पुत्र अब्दुल लतीफ सुल्तान को इसने लड़ाईमें मारा। ताश्कन्दके राज्यपाल बाबा सुल्तान और शैबानी खान अब्दुल्लाके साथ इसकी प्रतिद्वंद्विता थी । बाबा सुल्तान शैंबानी अब्दुल्लासे डरकर तलस नदीपार कजाकोंमें चला गया । दूतने आकर यह खबर मुगोलिस्तानके खानको दी। जांच करनेपर माल्म हुआ, कि अकनजर खान जालिम सुल्तान, यादिक-पुत्र शिगाई सुल्तान आदिके साथ तरम नदीपर डेरा डाले हुये हैं। शिगाई-पुत्र ओन्दन मुल्तानने अब्दुल करीम मुल्तानकी विधवा पत्नीसे ज्याह किया था, और बीबो भी बहिन को जालिम सुल्तानके लिये रख रक्खा था। वाबा सुल्तानके भागकर कजाकोंमें शरण लेनेकी बात भी गलत मालूम हुई, इसलिये गलत खबर देनेवाले गुप्तचरको मार डाला गया। मुगोलिस्तानका खान अपनी सेना ले तलसकी ओर बढ़ा। इसकी खबर पाकर कजाकोंने खानके स्वागतके लिये अपना दूत भेज आज्ञा शिरोधार्य करनेकी बात कही। सुलहनामा हुआ, जिसमें यह भी शर्त थी, कि बाबाके एक लड़केको .--जो अपने कुछ अनुचरोंके साथ कजाकोंमें भाग गया था--पकड़कर जिंदा या शिर काटकर भेजा जाय। कजाकोंके दूतको खानने खिलत और इनाम दिया, तथा प्रसन्न होकर उन्हें तुर्किस्तान के चार शहर भी प्रदान किये। मुगोलिस्तानके खानकी उदारतासे तुर्किस्तानमें कजाकोंके पैर जम गये, और पीछे वह खानके राज्यमें भी लूटमार करने लगे। मुगोलिस्तानी ताक्कन्दका राज्यपाल

कजाकोंको रोकनेम असमर्थ रहा । उसने यस्मी (तुर्किस्तान) और साबरानके नहरोको भी उनके हाथमें जाने दिया । बाबा आग आदिमियोंके गाय समरकाद चला गया । उसने खानके विकद्व लड़ने के लिये कजाकोंको मिलानेके वास्ने जान हुली बंगको दून बनाकर अपने मसुग जालिम सुन्नानके पास भेजा । कजाक इसके लिये तैयार नहीं थे, बलिक उन्होंने जान हुलीकों भी मार डाठना चाहा । किसी तरह हत्यारोंके हाथमें बचकर उसने बाबाको खबर दी, कि जालिम सुन्तानको तुम्हे मारनेके लिये निगुक्त किया गया है । यकायक जालिम और अकनजरके दो पुत्र काफी सेना ले बाबाकी और दोड़ें । शराबखानी नदीके तटपर बाबाने उनकी भेट हुई । उसे अकनजरके पास चलनेके लिये कहा । बाबा जानता ही था, उसके साथ बगा होनेवाला है, इसलिये उसने अपने सैनिकोको तलवार निकालकर उन्हें काट डालनेका हुक्म दिया । जमीनको उनके खूनसे लाल कर उसने अपने भाई बूजाखुरको अकनजरपर चढाई करनेके लिये कहा — यह १५८० ई० (अकबरके समय) की बान है । बायद इसी लड़ाईमें कई सुल्तानोंके साथ अवनजर मारा गया । अकनजर नोगाइयोका दुक्म था । नोगाइयोधर इस समय किसयोंका प्रहार हो रहा था, इसलिये अकनजर किसयोंमें मेल करना चाहता था ।

#### ९. शिगाई, सैदिक (यादिक)-पुत्र (१५८०--ई०)

अकनजरके बाद १५०३ ई० में मारे गये सैदिकका पुत्र शिगाई गद्दीपर बैठा। यह अनुभवी ओर राजनीति-पट खान था। इसने एक बार तलममे बाबाके ऊपर अचानक असफल आक्रमण किया। १५८१ ई० मे बाबा सिर-दरियाके पास कराताउमे डेरा डाले हुये था। यही उससे मिलनेके लिये तवक्कलके साथ शिगाईका पुत्र आया । दोनोगे मित्रतापूर्ण बातचीत हुई । अब्दुल्ला शिगाईको खोजन्दका राज्यपाल बना तवक्कलको अपने साथ समरकन्द ले गया । तवक्कलने शैबानी खानके यहा निशानाबाजीमे प्रसिद्धि पाई। खानके बागकी बगलमे बन्दूक चलानेका एक भारी खेल हो रहा था, जहा लम्बे सम्भोपर लटकती सोने-चादीकी चमकती गोलियोपर लोग निशाना लगा रहे थे। इस कठिन लक्ष्य-वेधको तवक्कलने करके दिखाया और इस प्रकार उसे अब्द्रल्ला खानसे ज्यादा समीपता प्राप्त हुई । इसके बाद ही जनवरी १५८२ ई० में अब्दुल्ला खानने बाबा सुल्तानके विरुद्ध उल्गतागकी ओर अभियान किया। सिर दरियाके बाद अरिसको भी पार करनेपर सुना, कि बाबा दश्तेकिपचककी ओर चला गया है। इसपर अब्दुल्ला अरिम-तटपर अवस्थित कराअसमन (करा-सामा) में कुछ सेना छोड बगान-चोयान नदियोसे अर्सलनलिकतोईकान (तुर्किस्तान शहरके पास गाव) होते सरीसू पार हो अप्रैलमे उलुगताग पहुचा । वहां पता लगा, कि बाबा मगीतों (नोगाइयों) में शरणापन्न हुआ है। बाबाका गीछा करनेके लिये एक सेना छोड़ अब्दुल्ला राजधानीकी ओर लौटा, लेकिन साबरानके महासिरेमे दो मासतक रुकना पड़ा। अब्दल्ला (शैवानी खान) साबरान नदी पारकर जिकार खेलने गया था, जहां उसका पुत्र अब्दुल मोमिन सुल्तान खो गया, जिसे पहुचा कर शिगाईके छोटे भाई यानबहादर सुल्तानने शैबानी खानसे बहुत इनाम पाया।

शिगाई खान अन्तर्वेदके प्रतापी शाबानी खान अब्दुल्लाका पड़ोसी और प्रतिद्वदी था। उसने एक बार फिर किपचकमे शत्रुओं विरुद्ध अभियान किया। तवक्कलने अपने कजाकों के साथ शत्रुका पथप्रदर्शन किया, और वह केन्दरलिक नदी पार हो गये। यहीं जू-छि खानकी कब थी, जिसके पास ही उसके कुछ दूत दुश्मनके हाथों में पड़कर मारे गये। खबर पा बाबा सुल्तान नोगाइयों में भाग गया, और कुछ आदिमयों को शिगाई खानने पकड़कर लूटा। शिगाई खानकी सरगरमों से सुनकर अब्दुल्ला खान फिर उलुगतागकी ओर चला, और ईलाचिक (जिलांचिंग) मे शिगाईने आकर उससे मुलाकात की, इस प्रकार झगड़ा नहीं हुआ। सिविरके प्रसिद्ध खान कूचुमके भाई अहमद गिराइने ''बुखारा'' के अमीर गिराईकी लडकीको ब्याहा था। उनके बुरे बर्तावके कारण नाराज हो शिगाईने आकर उसे इतिशके तटपर मार डाला। जगलाई शाहजादी याशिम बेकिमसे उसे तुकाई या तवक्कल पुत्र पैदा हुआ था, जो बापके बाद कजाकोंका खान बना।

#### १०. तवक्कल, शिगाई-पुत्र (१५९८ ई०)

वाद्या मुल्तान और शेवानी अब्दुल्ला खानका झगड़ा इसके ममयमे भी बला। रहा। तबक्कल अब्दुल्ला सैवानीके दरबारमे एक वार नाम नमा चुका था। वह सेवानी खानका समर्थक था। जब १५८२-८३ ई०मे अपने उलुगतागवाले प्रसिद्ध अभियानमे सैवानी खान लोट रहा था, उसी समय तबक्कल अककुरगानमे अपने पशुओंको देखभाल कर रहा था। उपने मुना कि बाबाका भाई सुल्तान नाहिर अभी-अभी मुगकके डाडेमे पार हुआ है। नवक्कलने पीछा करके नाहिरगो पकड़कर अब्दुल्लाके हाथमें दे दिया। खानने उमे जरबफ्नकी खिलअत और इनाम दिया। कुछ ही दिनों वाद तवक्कलने बाबा सुल्तान, जानमुहम्मद अतालीक, बाबाके पुत्र लतीक सुल्तान और दूसरोंके शिर काटकर अब्दुल्लाके पास भेट किये। खानने बहुत भारी इनाम दे उसे समरकन्दके सबसे अच्छे इलाके आफरीकंदका राज्यपाल बना दिया, जहां अब्दुल्ला स्वयं बापके समय राज्यपाल था। नवक्कलके हाथमे नावाके पड़नेके बारेमें कहा जाता है: नोगाइयोंमें जानेपर उसे विश्वासघातका डर लगने लगा, नब उसने भागकर तुरा (साइबेरिया)की ओर जाना चाहा। किर आदाा हुई, कि शायद अपने लोगोंसे मदद मिले, इरालिये तुकिस्तानकी ओर मुड़ पड़ा। रास्तेमें सिगनकमें ठहरकर उसने अपने दो कल्मक सहायकोंको पता लगानेके लिये भेजा। दोनों कल्मक तबक्कलके हाथम पड़ गये, ओर उन्होंने नवक्कलको माथ ले नम्बूमे पड़े नाबाका शिर कटवानेमें सहायना की।

तवकरत दो लाख कजाक-परिवारोंका खान था। इस समय कल्मक भी बहुत शिक्तशाली हो चुके थे। तवक्कलने अपने कजाकोंको लेकर एक बार कल्मकोंके देशपर हमला किया। इसपर कल्मक राजाने अपने मैनिकोंको यह कहकर भेजा. कि तवक्कलका शिर लिये बिना न लीटना। कल्मकोंकी भारी सेना देखकर तवक्कल तारकन्दकी और भागा, लेकिन कल्मकोंने पीछा करके उसके आधे आदिमियोंको बंदी बना लिया। बाकी वचे तारकन्द पहुंचे, जिसका राज्यपाल नोरोज अहमद बुर्राक खान था। तवक्कलने उसके पास दूत भेजकर कहलवाया—"मै तुम्हारे देशमें आगा हूं, तुम्हारी शरण लेना चाहता हूं। हम दोनों छिड-गिम् खानके वंशज हैं, अतएव एक दूमरेके संबंधी हैं। दोनों मुसलमान होनेसे धर्म-आई भी है। मेरी सहायता करो और आओ हम दोनों मिलकर कल्मकोंस लड़े।" बुर्राक खानने जवाब दिया—"अगर हमारे-तुम्हारे जैमे दस अमीर भी एक हो जायें, तो भी हम कल्मकोंका कुछ नही विगाड़ सकते। वह याजूजके ओर्वकी तरह अमंख्य है।"

तवक्कलने अतमे भागकर अब्दुल्ला खान शैबानीकी शरण ली। १५८३ ई० में अन्दिजान और फरगाना पर अब्दुल्लाने जो अभियान किया था, उसमे तवक्कल उसके साथ था। इसी समय तवक्कलको पता लगा, कि अब्दुल्लाके भाव उसके प्रति अब्दुल्लाको हैं, इसलिये वह उसके हाथसे निकलकर दश्त-किपचकमें चला गया। १५८६ ई० में अब्दुल्लाको दूसरी जगह फंग़ा देखकर तवक्कलने तुर्किस्तान, ताक्कन्द ही नहीं समरकन्दको भी खतरेमें डाल दिया। अन्तर्वेदमे छोटी-सी सेना आई, जिससे शराब-खाना (ताक्कन्द इलाकेमे) में लड़ाई हुई। कजाकोंके पास अब्छे हथियार नहीं थे, कवचकी जगह उनके पास चमड़ेके कोट थे; लेकिन वह बड़े बहादुर थे, इसलिये अब्दुल्लाके उज्वेक बुरी तरहमे हारे। अब्दुल्लाके भाई उद्देहल्ला सुल्तानने समरकन्दमें पराजयकी खबर सुनी, तो वह सेना ले सिर नदी पार हो ताक्कन्द पहुंचा। तयक्कल उस समय सैरामके पास इरा डाले पड़ा था। भारी सेनाकी खबर पाकर यह किपचकभूमि की और लौटा, जहां कुछ समय तक उबैदुल्लाने उसका पीछा करनेका असफल प्रयस्न किया।

१५८८ ई० में अब्दुल्ला खानके बहुनोई, रुस्तम-पुत्र जानीवेग-पौत्र उज्बेकन तारकन्दके राज्य-भाल रहते समय विद्रोह कर दिया। तारकन्द-शाहरूखिया-खोजंदके लोगोंने कजाक-सुल्तान जानअलीको अपना खान घोषित किया। विद्रीहर्मे अकनजरके पुत्रों मुंगाताई और दीनमुहम्मदने भी भाग लिया। इन लड़ाइयोंमें मालूम होगा, कि शैवानियोंके प्रतापी खान अब्दुल्लाको उत्तरके विगान्तू किनला परेशान किये रहते थे। १५९४ ई० में तवक्कलने जार फ्योदोर इवान-पुत्रके पास अपना दून सेज ६८ निवेदन किया, कि में अपने उल्लेख साथ जारकी प्रजा बनना चाहता हैं, मेरे भनीजे उराज कोहमेनको मुक्त कर दिया जाय। मार्च १५९५ ई० में जारने तवक्कलने प्रस्तावको स्वीकार कर लिया, और कुछ बाह्यी हथियार भेजकर उसमे कहा, कि बुखाराके खान अब्दुल्लाके पाय गांति रखो, विविश्वान बूचुमको अधीन बनाओ। भतीजेको हम मुक्त कर रहे हैं। उसकी जगह दरवारमें अपने पुत्रको सेजो।

लेकिन, तवक्कल भला अन्तर्वेदकी लटसे अपनेको क्यों बंचिन होने देना ? १५९७ ई० में अब्दुल्हा और उसके पुत्र अब्दुल मोमिनके बीचके झगड़ेकी खबर उसे तुर्किस्तानमें मिलो। तबकार खान--अब वही स्थान था-वहन-मे कजाक अमीरों और सैनिकोंके साथ ताश्करद ही ओर बढ़ा । अब्दुल्लागे तवयकलको कोई भहत्व नहीं दिया. और उसके गुकाविलेके लिये कुछ सुल्तानों, बाह्जादीं ओर पड़ीनी अमारोंको थोड़ी सेना देकर भेजा। तारुकन्द और समरकन्दके बीच सख्त लड़ाई हुई, जिसमें अञ्चल्लाकी मेना हारी, बहुतसे गेनायित मारे गयं, बाकी बुखारा भाग गये। अब्इल्ला मुहाबिनेके लिये उखाराने सगरकन्दकी ओर चला, लेकिन बीच हीमें बीमार होकर मर गया। अब तबक्क की वन आई। उसने भारी गेना ले तुर्किस्तानमे अन्तर्वेदमें चसकर अक्सी, अन्दिजान, नारकन्द, समर्यन्द तथा मियानकुर तकके प्रदेशपर अधिकार कर लिया। फिर अपने भाई इशिम मूल्तानको बीश हजार सेना दे समर-कन्दमें छोड़ गत्तर-अस्नी हजार सेनाके साथ युवारापर चड़ा। पीर मुहम्बद पंद्रह हजार सेनिकोंके साथ बुखाराकी रक्षापर नियुक्त था। उसने शहरके दरवाजोंको बन्द कर लिया, शोर वीच-वीचमें निकल कर कजाकोंके उत्पर ग्यारह दिनोंतक वह छागा मारता रहा। बारहवें दिन सारी मेना शहरसे बाहर निकल आई। शाम तक भयंकर युद्ध हुआ। क नाक हारकर तितर-बितर हो गर्ने। धोखा देतेके लिये डेरोंमें आग जली छोड़ तबक्कल रातको ही चला गया था। इस हारकी खबर समरकन्दमें इशिमको मिली। उसने अपने भाईके पास संदेश भेजा--"तुम्हें बहुत लज्जा आनी चाहिये, कि मुट्ठीभर बुखा-रियोंने इतनी भारी सेनाको हरा दिया। अगर तुम यहां आयं, तो हो सकना है, नमरकन्दके लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करें । खानको देश लौटना चाहिये, और मैं भी अपनी सेना लेकर उसके साय मिलनेके लियं आ रहा हूं।" तवनकल अपने भाईके साथ लौटा। मियानकुल परेशके उजुनमुकाठ स्थानने पीर महम्मद पीछा करते हुथे सामने आया । एक महीने तक दोनोंकी झड़प होती रही, इस के बाद तवकक ने भावा बोल दिया। पीर मुहम्मदके गंबंधी सैयद नुहम्मद मुल्तान और दूसरा अगसर महम्मद वाकी अतालीक काम आये। तवक्कल भी लड़ाईमें घायल हुआ, और लौटते समय १५९८ ई० में ताक्कर्दमें मर गया। उज्वेकों और कजाकों ने युद्धका कोई फैसका नहीं हुआ।

#### ११. इशिम, शिगाई-पुत्र (१५९८-१६३५ई०)

भाईके मरनेपर इशिमने कजाकोंका नेतृत्व ग्रहण किया। उसने पहले बुखाराके विषव कोई भारी कदम उठाना नहीं चाहा। १६११ ई० में बुखाराके अधिकारच्युत खान वली मृहम्मद और उसके भतीजे इमामकुल्लीके झगड़ेमें इशिम पांच हजार कजाकोंके साथ शामिल हुआ। वली मृहम्मद मारा गया। इस संघर्षमें इशिमका भाई सैयदवी भी शामिल हुआ था। उरगंज (ख्वारेजम)से भागा अबुलगाजी १६२५ ई० में इशिम खानके पाग तुकिस्तान शहरमें आकर तीन मास तक रहा। नाशकन्द का तुरमुन खान (अकनजर-पुत्र) जब तुकिस्तानमें आया था, तो इशिमने अबुलगाजीका यह कहकर उससे परिचय कराया—"यह यादगार-खानके वंशज अबुलगाजी हैं। इनसे पहले हमारे यहां ऐसे राजकुमारने शरण नहीं ली, यद्यपि दूसरे बहुत-से राजकुमारोंने शरण ली थी।" तुरमुन खान अबुलगाजीको अपने साथ ताश्कन्द ले गया। दो साल बाद १६२७ ई० में इशिमने तुरमुनको मार दिया, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्ली खानके पास बुखारा जानेकी इजाजत दे दी। कजाकों और बुखारियोंको खान इमामकुल्लीके बीच झगड़ा-लड़ाई चलती रही। कजाकोंने दो बार १६२१ ई० में बुखारियोंको हराया था। अकनजर खानके पुत्र तुरसुन मृहम्मदने बीचमें पड़कर समझौता करवाया।

अब कजाकोके भारी शत्रु पूर्वमे जुगारियाके कल्मक (मंगोल) थे, जिनके आक्रमण उनके ऊपर बराबर हो रहेथे। १६३५ ई० मे इशिम खानने कल्मक राजा बातुर खु तैशीके माथ लड़ाई मोल छेकर कजाकोके ऊपर आफनका पहाड ढा दिया। कजाक मेनाका सेनापित इशिम-पुत यमगोर (जहांगीर) मुल्तान कल्मकोके हाथमे बदी बना। इसीके आमपास इशिम गर गया।

#### १२. यमगीर, जहांगीर, इशिम-पुत्र (१६३५-९८ ई०)

मित्रताका नादा करके जहांगीर मुक्त हो गया, लेकिन कजाकोंका खान बननेके बाद उसने फिर जुगरो (कल्मकों) से छेड़खानी शुरू की। अन्तमें १६४३ ई० में पचास हजार नेना लेकर बानुर खुड़-तैशी उसके ऊपर पड़ा, और अलतन किर्मिशों और तोकमक कथीलोंको पकड़कर अपने साथ ले गया। इस लड़ाईमें जुगरोंने कजाक सेनाका इतना सत्यानाश कर दिया, कि जहांगीरके पास सिर्फ छ सौ आदमी रह गये। वह दो पहाड़ोंके बीच ताकमें छिपा हुआ था, जब कि कल्मकोने आक्रमण किया। जहांगीरने पीछंसे कल्मकोंपर आक्रमण किया। उसके बार्क्री हथियारोने कल्मकोंके वीचमें गजब ढाया। दस हजार कल्मक मारे गये। फिर जल्दी हो बीस हजार सेना जमा करके जहागीर यलानतुश पहुंचा। बातुरको असफल लौटना पड़ा। अगले साल १६४४ ई० गे बातुरने फिर अपने आदिमियोंको कजाकोंके साथ लड़नेके लिये जगा किया, लेकिन जहागीरका मित्र खोसोत मंगोल कबीलेके सरदार कुदेलिंग ताईशी बीचमें पड़ा। इस प्रकार कल्मकों और कजाकोंका युद्ध उस समय बच गया, और जहांगीर तुर्किस्तान चला गया।

#### १३. तौफीक, तवका, तिअबका, जहांगीर-पुत्र (१६९८-१७१८ ई०)

कजाक खानों में यह अत्यन्त प्रमिद्ध और जनप्रिय खान था। घुमन्तुओं के झगड़ों को जांतिपूर्वक गिटाने में इसने बड़ी सफलता पाई। कमजोर कबीलों को वह राहानुभूतिसे अपनी ओर मिला लेता, गिवतगाली कबीलों को इज्जन करना सिखलाता। इसीने कजाकों को तीन ओर्दुओं में बांटा। एक तरह यह बंटवारा बहुत प्राचीन समयमे चला आता था, जब कि इनके पूर्वज आगूज-तुर्क कहे जाते थे। तिअवकाने उनकी जगहपर तीन विभाग किये, और महाओर्दू के लिये तिवोल, मध्यओर्दू के लिये कज्बेक और लघुओर्दू के लिये एतियकको केन्द्र बनाया। तौक्रीकके जीवनभर कजाक एकताबद्ध रहे। तुर्किस्तान शहर उसकी राजधानी थी।

१६९८ ई० में जुगर राजा छेवड-अर्यचनने कजाकोंके साथ हुये संघर्षीके बारेमें बीन-सम्राट्के पास लिखा था — "दूसरे कल्मक राजा गंदनने तौफीकके पुत्रको पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दलाई लामाके बीचमें पड़नेके लिथे कहा, इस पर पुत्रको पांच सौ आदिमियोंके साथ छोड दिया गया । उस (तौफीक-पुत्र)ने विश्वासघात करके मेरे आदिमयोंको मार डाला, और सरदार, उसकी बीबी, उसके बच्चोंको एक सौ किबितका (परिवारों) के साथ छीन लिया। यह घटना हुलियान हान (संभवतः कल्मकोंका ग्रीष्म वासस्थान उलुगताग-पर्वतमाला)में हुई। तवकाने इसके बाद अपनी बहिनके साथ बापके पास जाते तोरगुत राजा आयुकापर रास्तेमें हमला किया। फिर हमारे देश से अपने देश लीटकर जाते एक हसी करवांको लुटा।" यह सब दोष करमकोंने तवका (तौफीक) और उसके कजाकों पर लगाया। कल्मकोंके साथ लड़ाई लड़कर कजाकोंने अपना भारी अनिष्ट किया। इसीके कारण वह अपनी पुरानी भूमिसे भागनेके लिये मजबूर हुये, और उनके कबीले भी छिन्न-भिन्न हो गये। अन्तिम दिनोंमें तवका खानका भी जोर कम हो गया। उसके सरदार अपने-अपने कबीलोंको ले स्वतन्त्र हों गये । कजाकोंके तीनों ओर्दू अपने स्वतन्त्र अमीरोंके शासनमें रहने लगे, जिनमें मध्य-ओर्द् बहुमंख्यक और अधिक शिक्तकाली था, यही अपनेको श्वेत-ओर्द्का असली उत्तराधिकारी मानता था । १७१८ ई० में कल्मकोंके आक्रमणसे परेशान होकर तौफीक खान, खायेप खान और अब्दुलखैर खानने साइबेरियामें जार पीतर 1 के राज्यपाल राजुल गंगारिनके सामने जाकर अपनेकी रूसके अधीन कर दिया। तवका १७१८ ई० में भरा।

३. (२, इवेत-ओर्द्-वंशवृक्ष) (१४२५-१७२८ ई०)

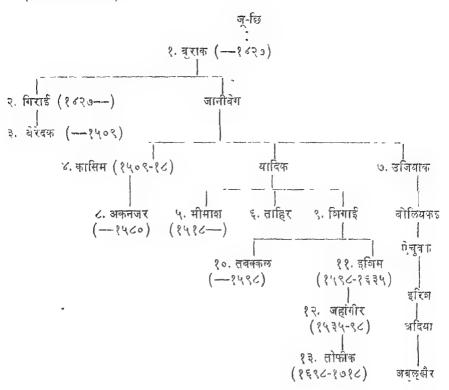

स्रोत ग्रन्थ

- १. तारीखे-रशीदी (मिर्जा मुहम्मद हैदर)
- 2. History of Mongol (H. H. Howorth)

# नोगाई

(१३००-१७२४ ई०)

#### १. नोगाई (-१२९९ ई०)

िणवक भूषिमें प्राचीन समयसे ही वहाके तुर्क कवीलों को अपने सामन्त्रोके नामपर नया नाम लते देखा जाता है, इसलिये नोगाई नाम होनेका यह अर्थ नहीं, कि उनका आरम्भ जु-छि-प्रपौत्र तेयल-पूत्र तारतार-पूत्र नोगाईके समयसे होता है। ईसाकी आरम्भिक सदियोंने हणोंको हमने बल्काणस कास्पियनके उत्तरी तट तक फैलते देखा, उनसे पहले यह भूमि शकोंकी थी। एक तरह मंगोलायित जातिका इस भूभागमें निवास इसी गमयम आरंभ होता है। नुकीं की मारसे जब पूर्वके अवार आगे, तो इनमेंसे कितनोंने अवारका नाम कायम रक्खा और कितने ही अपनी बेल-गाड़ियोंपर घुमन्तू-जीवन बितानेके कारण कड़ या कड़-ली कहं गये। अवारोंने ठप्पा प्राचीन हणोंके इन वंशजोंपर अपने नामका नही लगाया, लेकिन अवारोंके प्राद्धंही और उत्तराधिकारी तुर्कोने जब चीनकी सीगामे कास्पियनके उत्तर तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया, सबसे इन्हें तुर्क कहा जाने लगा--आज भी उस भूमिके उनके पंदाज कजाक तुर्कोंकी एक जाखा माने जाते हैं। मंगीलोंके ममयमें इन असंख्य मंगोलायित ओर्द्ओमेंमे एकका नाम जानजादा नोगाईके नागसे नोगाई पड़ा। उससे पहले नोगाई कहे जानेवाले कशीले बोलगारे परिचममें द्नियेपरके पार तक दक्षिणी रूसमें पेचेनगाके गामसे चरवाहीका जीवन विताने थे। पेचनगा जू-छिके पुत नेवल या तारनारको जागीरमें दिये गये थे, जो पीछे उसके पुत्र नोगाईके हाथमें आये । नोगाई सुवर्ण-ओर्द्के प्रतापी खान वरकाके समय प्रधान-सेनापित था । उसने ईरानके हलाक्-बंशी खानोंको कई बार कार्केशनकी भृगिमें हराया था, यह हम बतला आये है। इसने कान्स्तिन्तिनोपलके सम्बाट् मिन्बाइल पलियालोगम् (१२००-६१ ई०) गी लड्की युफियोमिनेमे बपाह किया था। मिखाइलकी दूसरी लड़की मरिया हलाकु खानरी ब्याही थी। नोगाई बहुत प्रभावभाली मगोल राजकुमार था, यह भी हम बनला चुके है। दोनमें बन्यूब तककी भूमिका वह स्वामी था, और नुल-गारी (वोल्गा) का राजा भी उसके अधीन था। १२९९ ई० के आगणास मुवर्ण-ओर्दके खान तोकताईने द्नियेपर पार हो ओजीमें जिस तरह बुढ़े नोगाईको घायल किया, और आखिरमें वह मर गया, यह बतला आये हैं। इसीके समयसे पुराने पेचेनगा नोगाई कहे जाने लगे। आगे चलकर इनके दो भाग हुये, जिनमें महानोगाई यायिक (उराल) और यम्बा नदियोंके बीचके प्रदेशके दक्षिणी भागमें रहते थे, ये पूरी तीरसे भुसलमान हो गये थे। इनका दूसरा भाग बाश्किरोंके सीमांतपर रहता था, जो बहन कुछ पुराने मंगीलोंके धर्म और रीति-रवाजोंका पालन करते थे। इन्हीमें सिबेरियाके खान थे।

#### २. चुके, चुको, नोगाई-पुत्र (१३०० ई०)

नोगाईके मरनेपर उसके लड़के चुकेको पकड़नेके लिये तोकताई खानके आदिमयोंने बहुत कोशिश की, मगर वह हाथ नहीं आया। पहले वह आस (उबान) में गया, फिर वहांसे बुल्गारियामें अपने बहुतोईके पास चला गया, किन्तु १३०० ई० के आसपास उसका शिर काटकर खानके पास मेज दिया गया।

#### ३. बुर्गा, नोगाई-पुत्र (--- १३०१ ई०)

सह इल्प्लान (ईरानी) अवकाका दानाव था। १९५५ पिनाफी हत्याका नदक ठेना काहा, ठेकिन नाकताई स्वानको पर्यक्रक पता राम गया, आर तह १२०१ ६० म मारा था।।

#### ८. कराकिजिक, चुके-पुत्र

नोगाईका जानदान एक एक करके गुवर्ण-ओट्ट्रोर जानो शं कोपास्मित अस्य हो रहा था लेकिन राजकुमार नोगाईक अताप और वीर्यकालीन बासनके कारण उसके उठकका समय-भय अस्य जिखराज-जमाय होना रहना था, जिसके ही कारण नोगाई कवीलेका नाम उन्हों समय नक बना रहा।



अपने वाप ओर चलाके मारे जानेके बाद करािक जिक अपने दो मंत्रिधियों तथा तीन हजार अनुपािययों के साथ साइ बेरियाके दामसमान देशके अबादुल स्थानमें गया, जहां थे वह तोकताके राज्यमें जब-सब लूट-मार करता रहा। शमसमान लोगोंने करािक जिंर उसके अनुयािययों को बड़े सम्मानके साथ रक्खा, और नह गुइउक या याियक (उराल) नदीकी उपत्यकामें बस गये।

जब वा-तू-वंग निर्वश हो गया, तो अमीरोंने लाकर शैवानी-वंशज खिजिर खानको मुवर्ण-ओर्दुका खान बनाया, जिसे हटाकर जेकियाने अपने पुत्र करा नोगाईको खान बना दिया।

#### ५. करा नोगाई, जेंकिया-पुत्र

करा नोगाईको करा नोगाई भी कहते ह । इसके अवीन बोल्गाके पूर्वी इलाकेमें नोगाइयोके कई कबीले थे । करा नोगाईके बाद फिर नोगाइयोंके खानों का सूत्र विलुप्त हो जाता है, और तेमूर-लंगके समक्षालीन इदिकृके समयमें फिर हम उन्हें प्रभावशाली कबीलेके रूपमे देखते हूं।

#### § २. महानोगाई (१४३१ ई०)

#### १. नू रुद्दीन, इदिकू-पुत्र (१४३१ ई०)

इदिक् को मंगुतोंका वेग कहा गया है, और मंगुत नोगाई ही थे, इसमें संदेह नहीं । इिं कू ते भूर-लंगके प्रभावशाली अमीरोंमंसे था । तोकतामिशके विरुद्ध ते मूरके अभिगतमों यह उसका प्रधान-पथप्रदर्शक रहा । तोकतामिशकी हारके बाद इदिक् ते मूरमे छुट्टी लेकर अपने कशीलेगें चला गया । ते मूर कुतुलुक किपचक-खानोंकी गद्दी चाहता था, और इदिक् उमका चाणक्य था । १३९९ ई० मंं ते मूर कुतुलुकके मरनेपर किणचकके सिहासनपर इदिक् ते ते मूरके भाई सादी ग्रेमको बैठाया । किर १४०७ ई० में उसे हटाकर पुलाद वेगको खान बनाया । १४३१ ई० में तोकतामिश-पुत्र कादिरवर्दी से जो संघर्ष हुआ, शायद उसी में इदिकू मारा गया । इदिक् मरनेपर उसके पुत्र गाजी नोरोज और मंगूरने क्समें शरण ली, तथा उसके दूसरे पुत्र कैकुबाद और नू हिंगन तूरान (तुकिस्तान) की ओर भाग गये ।

इिंदिकू के समय तक पुराने नोगाइयों की परंपरा जारी रही, ओर आदिम राजकुमार नोगाई, और अन्तिम इिंदिकू के कालों में नोगाई कबीला गिक्तिशाली और बहु मंख्यक रहा। पुराने कबीले के पतनके बाद उसका अधिकांश भाग यायिक (उराल) और यम्बा निदयों के बीच में रहना था। इिंदिकू पुत्र नुष्दिन उनका खान बना। यही महानोगाई कबीलेका मंस्यापक था।

नूरुद्दीनको अपने पिताका उलुस बहुत क्षीण रूपमें मिला था, जिसके अस्तित्वको वह कायम भर रखें सका।

#### २. ओकस, नूरुद्दीन-पुत्र (१४८७ ई०)

१५ वीं सदीके मध्यमें कजाक खानोंके भीतर नोगाइयोंका अब काफी अयर बढ़ चुका था। उनके दोनों भाइयों मुहम्मद अमीन और अलीखानके झगड़ोंगें नोगाई अलीके समर्थक थे। लेकिन, अलीको रूसी पंसद नहीं करते थे। १४८७ ई० में रूसियोंने अली पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। दो साल बाद १४८९ ई० में त्यूमनके बासक तजार ईवक, मिर्जा ओकाम, या तत्पुत्र हसन, मूसा, और यमागुरचीने जारके पास अलीको छोड़ देनेके लिये चिट्ठी लिखी थी।

#### ३. यमागुरची, ओकस-पुत्र (१४९९ ई०)

अब नोगाइयों का प्रभाव यही था, कि वह कजाक खानों के आपसी प्रतिद्वंद्वितामें किसी पक्ष के सहायक होते रहे। यमागुरची और मूसाने कजाक खान अब्दुल लतीफ के ऊपर उसके भाई मुहम्मद अमीनकी ओरसे हमला किया, लेकिन अब्दुल लतीफ की पीठपर रूसी थे, इसलिये उन्हें हारना पड़ा। शायद इसी समय यमागुरची मर गया। १५०५ ई० में हम कजाक खान मुहम्मद अमीनकी चालीस हजार कजाकों और वीस हजार नोगाइयों के साथ रूसी सीमांतपर आक्रमण करते देखते हैं। इसी युद्ध में मुहम्मद अमीन खानका साला मुसा मारा गया।

१५१७ ि० से १५२६ ६० तक वोल्गापारके नोगाई यायिक (उराल) ओर कास्पियनके तट पर तीन भारपोधे विभवन थे, जिनमें (१) मिदियक खान सेरायचुक नगरका स्वामी था, यायिक-उपत्यका इसीके हाथमे थी, (२) हसन (गमन) को कामा-बोल्गा ओर यायिक नदीके बीचका टलाका मिला था, ओर (४) शेख ममाईको सिविरवाला भाग तथा पाम-पटोसका इलाका ।

#### ४. जेख ममाई, मूसा-पुत्र (१५२६ ई०)

इसके बारेगे हमें ज्यादा मालुम नहीं।

## ५. युसुफ मिर्जा, मूसा-पुत्र

नगका पता भी इनके पुत्र अली मिर्जाके कारण लगना है।

#### ६. अली मिर्जा, युमुफ-पुत्र (१५५१ ई०)

पासमें होनेके कारण ने।गाई रूसके सीमातमे हर वक्त खतरा पैदा किये रहते थे, जिसके लिये रहियों को अपने सीमातको किलाबंद करनेकी बड़ी जरूरत पड़िता। अठी मिर्जाने १५५१ ई० में किमियाके खान साहेब गिराईके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन खानने उसे हरा दिया। बोलगा और दोग गार करके किमिगाके पास पहुंचना, यही बनलाता है कि अभी सोलहबी सदीके मध्यमें वहां कोई ऐंगी चिंकिन नहीं पैदा हुई थी, जो कि अली मिर्जाके रास्तेमें क्लावट पैदा करती। अली मिर्जा कजानमें रहता था। उसके कबीलेने नाराज होकर उसे निकाल यादगार्को गई।पर बेठानेके लिये बुलाया। मास्कोके जारने इसे पराद नहीं किया, और अक्तूबर १५५२ ई० में उसने आक्रमण करके कजानकों ले लिया।

### ७. इस्माईल मिर्जा, मूसा-पुत्र (१५६४ ई०)

इसीके समयमे १५५८ ई० मे अग्रेज व्यापारी जेन्किन्सन अस्त्राखान पहुचा था। वह लिखता है कि बोल्गाके बाये तटकी सारी भूमि-अस्त्राखानमें कास्पियन-तट होते तुर्कमानोंकी भूमि तकका प्रदेश--मगुनो (नोगाइयो)का प्रदेश कहा जाना है। यहाके लोग मुसलगान है। १५५८ ई०में जो भय-कर गृह्युद्ध हुआ था, जिसके साथ ही अकाल-महामारीने आक्रमण किया, उसमे उनके एक लाख आदमी मर गये। जेकिन्सन लिखता है-"इस तरहकी महासारी इस भुभागमें कभी नही देखी गई। नोगाइगोंकी भूमि चरागाहोंकी भूमि है। इस महामारीके बाद वह उजाड़ हो गई, जिममे इसियोंको सतोप हुआ, क्योंकि उनके साथ उन्हें बहुन दिनोंसे भयंकर लडाइया लड़नी पड़ रही थी। जब नोगाई कबीला अच्छी अवस्थामे था, उस गमय वह कई भागींमे विभन्त था, जिन्हें होर्द (ओई या उई) कहते है। हरेक ओर्द्का अपना एक राजा होता है, जिसे मुर्जा (मिर्जा) कहा जाता है। सारा ओर्द्र उसकी आज्ञा मानता है। इनके न घर है न नगर, बल्कि यह खुली जगहोमें रहते हैं। हरएक मिर्जा (राजा) अपने ओर्द् या लोगोंको आसपास लिये हुये रहता है, जहां उनकी बीबियां, बच्चे और पशु भी रहते है। एक चरागाहकी घामके खतम हो जानेके बाद, वह दूसरी जगह चक्रे जाते हैं। जब वह चलते हैं, तो ऊंटोंसे खींबी जानेवाली गाड़ियोंगर उनके घरकी तरहके तम्व भी चलते हैं। इन्हीं गाड़ियोंमें उनके बीबी-बच्चे तथा सारी सम्पत्ति लदी रहती है। हरेक अमीरके पास दासियोंके अतिरिक्त चार-पांच बीबियां होती है। नोगाई सिक्केका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कपड़ों और दूसरी चीजें अपने पशुओं से बदलते हैं। उन्हें यद्ध छोड और किसी विद्या और कलासे प्रेम नहीं और युद्धमें वह सिद्धहस्त है, अधिकतर पश्चालका जीवन बिताने है। उनके पास पश्-धन बहुत अधिक है--वस्तुतः पश् ही उनकी सम्पत्ति है । वह मांस अधिक खाते है, जो विशेषकर घोड़ेका होता है । घोड़ीका दूध पीते है, उसका मद्य (कुमिस) भी बनाते है। विद्रोह, चोरी, डकैती और हत्या इनके स्वभावमें हैं। न वह

अना । खाने हे और न रोडी, उसके लिये ईमाइ सेका बहु अपहान करने हुये कहते हें—"तुम सरकंद की फुनी खा। हो और वर्षाका पानी पीने हो, फिर बगो न कमजोर रहोगे ? हम खुब मांस खाते है, दुध पीने े, त्यीं िं। उम्मानवर अमें जेन्कित्यन जन परे-बोलोग (प्राग्-योलगा) में पहुचा, तो वहां उसे एक नोगार्ज जोर्च गिजा । पेरेन्नोजोग पीछे जारित्सिन और आजकल स्तालिनग्रादके नामसे पुकारा जाता है। यह पर बोल्पा आर दोन हे बीच से नातीं को स्थल-मार्गसे पार कराया जाता था। आज जोल्गा-दोप-नहरके हो जागेसे उसकी कोई अवव्यकता नहीं है। पेरेबोलोगमें मिले नोगाई-ओईके बारेंभे जेन्किन्या लिया है--"इसमें परके आकारवाली गाडिगोंको करीब एक हजार ऊंट खीच रहे थे। यह तर एक विविच तरहके तस्य थे, और चलते समय दूरमे नगर जैसे मालुम होते थे।" यह ओर्द् नोगाइयोंके राजा (मिर्जा) इस्माईलका था, जो कि जैन्किन्सनके अनुसार "सभी नोगाइयोंने मबसे वहा राजा है। उसने बाकी सभीको मार डाला या भगा दिया, अाने भाइयों ओर बच्चों तक हो भी नहीं छोटा। स्पो भाकाटके साथ सुलह करके अब वह नोगाइब्रॉपर शामन करता है, और रूसी भी नोगा-इयोके साथ जांति पा रहे है। " अस्त्रान्वानमें महामारी और आग्लाग क्या असर हुआ, इसके बारेमे जैन्किन्सन विजना है-- "वहां वहत-से छोग भूषमे मर गये। सारे द्वीप (अस्ताबान) में प्वीं हा छेर मिलता है, जो बिना जलाबे हुये तानवर जैसे माळूम होने हैं । देलकर बडो जुगुष्सा होती है। इन अस्ता-लानी नीगाउयोंभें वहनोकी कृतिगीन येच डाला, और दूनरोंकी द्वीप (शस्त्रापान) से निर्पासिन कर दिया। अभग भेगे पान एक हजार भवा होतो. तो भे मृत्र-नदा तारतार बच्चोंको उनके मां-बापोंने खरीर भनता था । इंगडेंकों को रोडी छ पैन्सर्ग पिलती है, उसमें मैं एक लड़के या तरणीको लगीब भावा था। ठेकिन उस समय उस तरहीह मोदेंग हमें अंगिह अयरमकता थी खाद्य गदा कि ।"

इस्माईलके समयमें नोगाज्योकी यह हालत थी। अस्त्राखानपर कमित्रोंने अपनी दृह प्रभुता जमा ली थी। नोगाइयोंको उनके सामने सिर अकानेके लिये गजबूर होता पड़ा था। इस्माईल १५६३ ई० के अन्त या १५६४ ई०के भारम्ममें मरा, प्रयति उनी समय, जब कि अतितकण अक्रवरने भारतमें अपने राज्यकों संभाना था।

#### ८. दीन भुहम्पद, इम्माईल-पुत्र (१५६४ ई०)

क्त मिबिरकं कृषुण खानका समकालीन था । इसने अपने पुत्र अलीकी शादी दीनमुहम्मदकी ळडकींगे की भी । बोल्मा और दोवके पास अभी किसियों ही बस्तियां नहीं आबाद हुई थी, और नोगाई कवीलेका ही यहापर निवास था। उनके पड़ोसमें किनियाके नारतार थे। वह कसी ईसाइयोंको ग्स-लमान नारनारों के उत्पर दम तरह हावी होते देखना नहीं पसंद करते थे। दोनोंने मेल करके अपनी संगुक्त सेन। के 9 मई १५८० ई०में अस्त्राशानको घेर लिया, किन् चंद दिनों के असफल सुहासिरेके अतिरिक्त उन्हें कुछ हाथ नही आगा। इस समयत ह उराज (गायिक) उत्रत्य हार्गे कसाक रूसी जैसे रुपालू लोग आ बसे थे, जिनका नोगाइपोंसे अगड़ा होता रहता या। दोनके उपरी भागमें भी रूपी कमार रहते थे। उन्होंने पहुंचकर अस्याखानगर अविकार करके सीमांती इलाकों में लूट-भार शुरू की। न्यापारियोंको ही नहीं, जारके दूतनंडल ही भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं, कि इस समय निम्न-बोरगाको भूमि नोगाइयों, रूमी कमाकों तथा इवान IV के संबग्नीकी सूमि बनी हुई थी। इवानने एक वर्ड। मेना जनरल इवान मुरिक्किनकी अधीनतामे भेजी, जिसने शत्रुओं ही हराकर अस्त्राखानकी गुक्त किया। इन्हीं दोन-कसाक़ोंका एक नायक थेरमक था, जिसने सिबिर विजय किया, और जिसके नारेभें हम पहले कह चुके हैं। मुरक्किन द्वारा भगाये हुये कमाकों का एक भागने कास्त्रियनके पविचमी-नटपर तेरेक नदीकी ओर जा नहाँ अपना उपनिवेश वसाया। एक और भागने कास्मियन-तटसे होते यायिक (उराल) नदीके मुहानेपर जाकर डेरा डाला। १५८० ई०में इन् कसाकोंने अपने अंदियोंसे नोगाइयोंकी राजधानी सरायचुकके बारेभें सुना, और वह उस पर चढ़ दीड़े। शहरपर अधिकार कर

उन्होंने मकानोंभें आग लगा दी। जीते नोगाइयोंपर ही उन्होंने अत्याचार नहीं किया, बिलिक कजोंभेभे उनके मुद्रोंको भी निकालकर वाहर फेंक दिया।

#### ९. उरुस, इस्माईल-पुत्र (१५८० ई०)

उरुसके पूर्वी सीमानपर सिबिरके खान कुचुमका राज्य था, और पश्चिमने किमियाके खान मुहम्मद गिराई का। इसके सीमानपर रूसके अधीन प्रदेश थे, जिनमें कही-कही रूपियोकी भी बस्तिया बसनी जा रही थीं। उरुसने १५८३ ई० में मुहम्मद गिराई ओर कुचुम खानकी शहसे कामा-तट है इलाके में लूट-मार मचाई; लेकिन, इन जगहों में बसनेवाले रूसी हिम्मतवाले कसाक थे। उन्होंने १५८४ ई० में अपने लिये उराल्स्क नगर बसाया। नोगाइयोंके आक्रमणका हर वक्त डर लगा रहता था, इसलिये उन्होंने नगरके चारों ओर मिट्टीके घुस खड़ कर दिये। पूर्वकी ओर रूमियोंके विस्तारमें सबसे पहली ओर उड़ी बाधाके रूपमें नोगाई मौजूद थे।

#### १०. अल्ता, उलिशाइन और यान अरसलन, उरुस-पुत्र (१६०१ ई०)

१६०१ ई०में नोगाइयोंके दो भाग हो गये थे, जिनमेंसे एकका नाम उरुस था, आर दूसरेका कस्माई (छोटा)। अन्ता और उलिशाइन दोनों भाई अपने चचा या मामा कस्साईके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। दोनों कबीलोंके आपसी संघर्षके मारे ओर्दूके दो भाग हो गये। १६०८ ई० में उरुरा कबीलेने कस्माईके त्यूमन इलाकेमें घुसकर पिशमा-तटकी वस्तियोंको लूटा, लेकिन अन्तमें उन्हें हारकर भागना पड़ा। १६१३ ई० में अभी भी नोगाई इतने शक्तिशाली थे, कि उन्होंने इक्तेराकके नेतृत्वमें सारे उक्तइनको ही नहीं लूटा, बिल्क ओका नदी पार हो उत्तरमें कलोम्ना, सेरपुकोफ और मास्कोंके पास तकके गांवोंको भी नहीं छोड़ा। ये घुमन्तू कबीले स्थायी निवासी क्रिंगयोंके लिये उस समय भी बड़े खतरेकी चीज थे, जब कि भारतने जहांगीरका राज्य था।

नोगाइयों में एक तरहकी आनुवंशिक बीमारी थी, जोकि इगी भूगियें प्राचीनकालमें रहनेवालें राकों (सिथियनों) में भी पाई जाती थीं—जिसका कारण सिरियाकी उरानिया देवीका मंदिर लूटने के लिये देवीका जाप समझा जाता था। प्रीक लेखक हिप्पोक्षातने सिथियनोंके बारेमें लिखा है—"सिथियनोंके भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि हिजड़े होते हैं, और स्त्रियोंके सभी काम करते हैं। इसी-लिये उन्हें इनारी (नारी-समान, स्त्रैण) कहा जाता है।" नोगाइयों में इस बीमारीका पता आधुनिक कालमें बेइनेग्स नामक एक विद्वान्ने लगाया। कल्परोतने यह भी लिखा है—"यह एक तरहकी अचि-कित्स्य बीमारी है, जोकि किसी साधारण रोग या अधिक उमरके कारण होती है। उस समय मदोंके चमड़ेमें झुरियां पड़ जाती है, और उनकी जो चंद वालोंकी दाढ़ी होनी है, वह भी गिर जाती है। फिर आदमी बिलकुल स्त्रीका रूप ले लेता है। वह बिल्कुल स्त्रीका-सा मालूम होता है, और स्त्रियोंसे ही, मेल-जोल रखता है।"

१८वीं सदीके पूर्वार्धमें पहुंचकर नोगाइयोंकी शक्ति एक प्रभुताशाली कबीलेके तीरपर खतम हो जाती है, और पीछे इनका नाम भी लुप्त होने लगता है। बुखाराका आखिरी राजवंश मंगीत नोगाइयोंमेंसे ही था, लेकिन अब उनके लिये भी नोगाई शब्द अपरिचित-सा होता जा रहा था। अजोफ सागरके पास रहनेवाले नोगाई कसाई (कसबुलाद)के और्द्से संबंधित थे। कसाईको लगु ओर्द्रका संस्थापक माना जाता था। कसाईके वंशज अरसलनबेंग, मुर्जाबेंग, मूसाबेंग, तोगानवेंग, कसबुला, आदि लघु नोगाईके सरदार थे।

# (३ नोगाई-वंशवृक्ष) १२००-१७२४ ई०

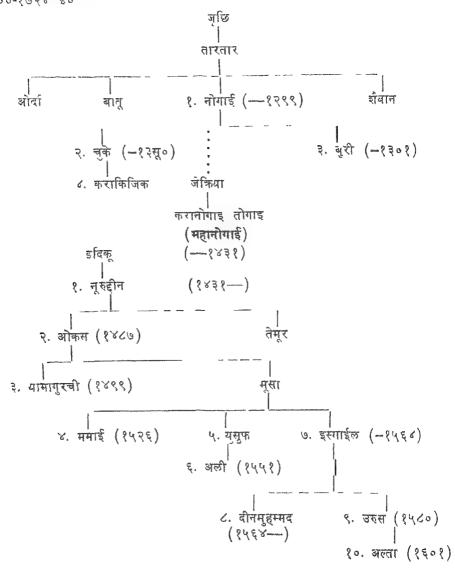

§ ३. कराकल्पक

कराकल्पक आजकल निम्न वक्षु-उपत्यका और अराल सागरके तटपर रहते है, जहांपर उनका सोवियत स्वायत्त गणराज्य स्थापित है। यह भी नोगाई ओर्दूकी ही शाखा थे, इरालिये यहांपर उनके इतिहासपर भी एक सरसरी नजर डालना आवश्यक है।

कराकल्पक अराल-समुद्रके पासके मैदानोंमें तथा बुखारा और खीवाके सीमातक आकर बस गयें। शायद यह महानोगाइयोंके मुर्जा उरुसके पुत्र अल्ताके साथ संबंधित थे। इनके पढ़ोसी इन्हें मङ्गू (चिप्टी नाकवाला) कहा करते थे। परंपरा बतलाती है, कि जब अमीर तेमूर-लंगने उनकी राजधानी वोल्गार नगरको नष्ट कर दिया, तो वह सिर-दिर्याके मुहानेपर भाग आये। सूर्यकी धूपसे बचने या शोक प्रकट करनेके लिये इन्होने काली टोपी पहिननी शुरू की, जिसके कारण करा-कल्पक (काली-टोपी) इनका नाम पड़ गया। एक दूसरी भी परंपरा है, जिसे कराकल्पकोंके दूत मुरादशेख अभेर दूसरोने ओरेननुर्गके रूपी नोगयोदके पास कही थी: कराकल्पक लोग एक समय अस्त्राखान और कजानके बीच बोल्गाके पहाड़ी किनारोपर रहा करते थे। जब रूपियोने कजान (१५५२ ई०) आर अस्त्राखान (१५५६ ई९) के राज्योको खतग कर दिया, तो यह कबीला वहासे भाग आया। वह अपने को कराकिपचक कहा करते थे, और अपना उद्गम नोगाइयोके अल्ता-ओर्दूमें बतलाते थे, लेकिन पडोसियोने उन्हें काली टोपीके कारण कराकल्पक कहना गुरू किया। सगुत या गंगित नामकी सार्थकता अब भी उनकी चिटी नाकसे हैं।

१७१५ ई० में यात्री बेल बोल्गाके किनारेपर आया था। वह समाराके बारेमें लिखते हुये करा-करपकोका भी उल्लेख करता हैं समारा (वर्तमान कुइविशियेक) को एक खाई और धुस्सोरी किलाबंद किया गया है, जिसमें थोडे-थोडे फासलेपर नोपोके रखनेके लिये लकडीके मीनार वन हुये हैं। यहा पूर्वके रेगिस्तानमें रहनेवाले कराकरपको (काली टोपियो)के आक्रमणका डर रहता ह, इमीलिये यह सावधानी रखी गई।

#### कराव त्पकों के पहले दो भाग हुये---

- (१) उत्परी कराकल्पक—यह सिरके मुहानेसे ताशकन्द तक पाये जाते थे। जाड़ोमें इनके युर्ता (डेरे) किसी निश्चिन जगहपर होते, लेकिन गर्मियोमें ये चरवाहो करते धूमते-फिरते ह। इनमें खानोकी जननी नही नलती थी, जितनी कि खोजों (मन-महतो) की। इनमेंसे अधिकांश १८वी सदीके अन्तमें लड़ाकूपन छोड़कर कुछ-कुछ खेती करने लगे। कजाक इन्हें बहुत सनाया करते थे, इसलिये तुर्किस्तान शहर और ताशकन्दके पास्रधाले कराकल्पकोने जुंगारियोके कल्मकोंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- (२) निचले कराकल्पक—कराकल्पकों कुछ कवीले अराल समुदके तट तथा कुद्यान नदीके दिशाणके प्रदेशमें रहते थे। १८वीं सदीके आरम्भमें क्सियोंके साथ इनका सम्पर्भ हुआ। १७३२ ई०में कजाकखान अवल्खेरने अपने डेरेको सिरदिरयाकी उपस्थकामें परिवर्तित कर दिया, और क्सकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनेको इस तरह मजबूत करके निम्न-सिर-उपस्थकापर भी दावा किया। क्सी प्रतिनिधि दिमित्री ग्लादिक्येफ समारामें चलकर १७४१ ई०के अप्रल में अबुल्खेरके डेरेमें गहुंना था। उसी यात्रामें उसकी सिर और अदामतके बीचकी भूमिमं धूमनेवाले कराकल्पकोंके मुख्या उवैदुल्ला, भुरादशेख, उग्सनाक बातिर, तोकुग्वेतबी, अबिलाई मुल्तान और खांजा मग्सेनरों मुल्यकात हुई। उन्होंने निम्न-काराकल्पक ओर्द्रके तीस हजार परिवारोंकी ओरसे सदाके लिये क्सकी अधीनता स्वीकार करते हुये कसम खाकर कुरानको चूमा। १७४२ ई० में अगेरेनबुर्गमें जाकर उन्होंने अपनी शपथ दुहराई। कराकल्पक अब इतने विनम्न और आज्ञाकारी साबित हुये, कि ओरेनबुर्गमें ग्लादिक्येफको उन्हें ओरेनबुर्गके पड़ोसमें आकर बसनेके लिये समझानेको भेजा गया। ग्लादिक्येफको वहां काइपलान और उसके तीन पुत्र मिले, जिन्होंने जारकी राजभितको शपथ ली। लेकिन इसका यह अर्थ गही कि अब बह अबुल्खेरके कजाकोंकी अधीननासे बिल्कुल मुक्त हो गये थे।

१७४३ ई०मे फिलात गोर्देयेपको दुभाषिया देलनोईको साथ ओरेनबुर्गसे कराकल्पकोके पाम भेजा गया—गोर्देयेफ कराकल्पकोंकी भाषा जानता था। देलनोईको रास्तमें ही नवम्बरमें काइपखान और उरुजकुलके दूत मिले। उसने उन्हें पीतरबुर्ग भेजा, जहां दरबारमें उनकी बड़ी खातिर हुई और रानी एलिजावेतने खुद दरबारमें उनसे मुलाकातकर अधीनता स्वीकारकी शपथ स्वीकार कर शत्रुओंसे रक्षा करनेका वचन दिया। लौटती यात्रामें भी ग्लादिश्येफ उनके साथ था। अबुल्खरने स्वयं इसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन वह यह नहीं पंसद करता था, कि कराकल्पक सीधे इसको अपना स्वामी माने। इसी बीचमें उसने अचानक हमला करके कितने ही कराकल्पकोंको मार डाला, और उनके एक खान उरुजकुलको उसके बीबी-अच्चोंके साथ पकड़ ले गया। इस तरह कजाक तबतक कराकल्पकोंको सताते रहे, जबतक कि १७४८ ई० में अबुल्खर गर नहीं गया। कजाकोंकी इन लूटपाटोंके कारण निम्न-सिर-उपत्यकामें कराकल्पकोंकी बहुत सी बस्तियां उजड़ गईं, जहां उन्होंने

नहरे बनाकर अपन पन आबाद किये थे। कराकत्पकोके भागनसे यह मारी बस्तिया उजड गर्ड, ओर नहरे भी पद हो गर्दे। '७४२ ई०म क्लादित्येफने उजडे सागीक कछ पत्यरकी दीवारो ओर मीपारोक्षी जाही हालनम देगा या।

बातिरकात, काह्य—-वातिरवानाा भी अपूर् तैरके वर्शय गार्य हो।। रहा । बातिरके पा राह्यको सी गामको अपना खान बनाया था, जिसके बारेमे हम आग कहनेता है । उसी के साथ वहुत भारी मरपाम गराकरपक भी खीचा के राज्यमे जा निग्न वक्ष-उपन्य काम बमने लगे, और भीरे-भारे बहा उन्हों की अधिकता हो गई, जिसके कारण आज वहा गराकता क स्वायत्त गणराज्यकी स्थापना न मही।

१ ५५० ई० मे अबुल्लैरके पुत्र ए॰ छीन बराकरपकोपर आक्रमण किया, लेकिन यह नाने बहुन्य माणियोके बाय गारा गरा। अगरे कितने ही वर्षातक बातिर ओर उसके पुत्र काइपका कजा को के छय-ओर्डूके खान मू रहीके मार गधर्ष हाता रहा, इसी कारण करा कराक काकी संख्यामें निम्न सिर-उपत्यक्त हो इसर नामरन्दके पास कजाकों के महाओर्डूकी बरणमें ने रे गये। कजाकों की लूटमारके बारण १८वी सदाक जन्तनन करा त्यकोंने निम्न-सिरका नित्कुल छोड दिया, और वह ऊपरकी और यहने हु। याने दिखाने पास चेत्रे गये। बहा उन्हों। अपने परित्रमणे एक वडी नहर चादों, जो पीछे सिर्य विदीकी एक नाचा बन आजकल यानी दिखा (नवीन नदी) के नामने महानर है। करा रायकोंने हुट जानेपर निम्न-सिर-उपत्यकाने कजाक आबाद हो गये।

हरान घुमन्तुओंक जीतनके ढगको देया। मनु-मिक्सियोकी तरह वह मारे की छि मार एक स्थानमें दूसरे स्थानपर थोडे सगया पहुच जाते, आर कितनी ही बार अपने नामो हो भी भ्लाकर कोई दूसरे नाम छे छेने। बराकरपकोंके बारेमें १९वीं सदीके मध्यमें बस्तेरीने लिखा था—

"वह वक्षेत्रे परले तटपर गारलानेके सामने ओर कुग्रादके पासतक रहते हैं। वहा पटासमें बहुत जगल हा जगलोप उनके पशुओके गोठ होते हैं। उनके पास बहुत थोउं से घोड होते हैं, ओर भड़ तो मुद्दिकरासे होती है। कराकरणक तुर्ति स्तानमें अपनी अत्यन्त गृदरी स्त्रियों के लिये पिसाइ है, लेकिन दूसरी ओर वह सबसे बड़ मूर्ज भी कहे जाते हैं। उनके तम्बुओ (परिवारों) की सल्या दम हजार हैं। चालीस गाल पहले उन्होंने कून्म्रानोंके खिलाफ विद्रोह किया था, जिपसे मुहम्मद रहीमखागे उन्हें दवा दिया। अण्ड साल बाद १८५५ ई०में फिर उन्होंने जरिलाके नेतृत्वमें बीम त्जार सवारोंके साम विद्रोह किया, लेकिन कुतुलुक मृशदने उन्हें पूरी तारमें हरा दिया। कुइलवाइन १५५८-५९ ई० म खीवामें गया था। उसके समय पदह हजार कराकल्पक अर्द्ध-घुमन्तू जीवन निताते हुये रहते थे। राज्यने उनके कपर सबसे ज्यादा कर लगा रक्खा था, अतार्य विचारे बहुत गरीब थे।

क्ष्मियोने जब वधुके मुह्गनेको ले लिया। उस समय कराकत्पकोके विद्रोहकी अफवाह सुनकर कर्नल इवानोफने उनके वी (सरदार) लोगोको बुलाया, जिनम चिमबाई भी था। जब इवानोफने अपने लोगोकी सख्या-मूची देनेके लिये कहा, तो वह डर गये। इसपर क्सी कसाकोने घेरकर बहुनोको गिरफ्तार कर लिया। इस बर्नावमे क्सियोने कराकल्पकोके मनमें बुरा भाव पदा कर दिया, गरोकि यह अपने बी लोगोको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते थे।"

#### स्रोत ग्रन्थ

- 1. History of Mongol J-III (H. H. Howorth)
- 2. Bambery

# भुगोलिस्तानके खान

(१३२१-१५६५ ई०)

चगताई-यंशरे किस तरह मुगोलिस्तानके खानीका अलग वंश स्थापित हुआ. इनके पारेमें हम बतला चुके हैं। म्योलिस्नान मगलोका रथान था, यह तो इसके नागम ही पना अग जाना ह, लेकिन बस्तृतः जिस भूमिको मुगोलिस्तान कहा जाने लगा, वहा मुगल तो ।लमें नगाति बराबर कुछ लान ओर अभीर परिवारोंके रूपमें ही रह मये थे, जो भी वर्श तेनीय तुर्व वनने जा रहे थे। बाकी साधारण जनता तो तुर्क थी ही। पहिले इसी प्रदेशका नाम करायिताई में। पा, जो कि करा-िनाई राजवंश (११२५-१२१८) ई०)का मूचक था। यूनमनानके जागनके अध्येश ८८९ हि०। (२०1-२०x11 १४८४ ई०) में जब नगरों और खेतीको प्रांत्मादन दिना जान लगा, तो यहा पूराने मययके किनने ही नगरो और बस्तियों हे ध्वसावभेष भौजूद थे। ऊरशे मुगोलिस्तान पहाउ। नदियों आर झीलोका प्रदेश था। इसके मैदानी इलाकोमें बहुत अच्छी चरागाहे थी, आर पहाजी जनाके जंगली ओर वृक्षींभे ढकी उपत्यकाय थी। पहाड बहुत ऊचे नहीं थे, इमलिये मर्दी अपनी चरम सोमा तक नहीं पहचती थी, और आबोहवा बड़ी अच्छी थी। असली रेगिस्तान यहा तस्तून थे हो नही, सिवाय उनर-पश्चिमी छारके। इस भिममें नगर या भाव नहीं, निल्म खले मैदान (दश्न) थे। प्रोलिंग्तान पहले किंगिजो आर बादमें कजाकोका देश रन गया, तो भी उनके ऊपर मुगीिकिन्तानके लान काक्यरमे भागन करन थे। १४ वी सदीके पुत्रार्थके एक इतिहाम-लेखकने इम प्रदेशके बारेके लिखा है-- "जबसे इस प्रदेशको तारनारो (गगोलो)की नण्यारोने उजाइ दिया, तनगे यहां बहुत कम बाजिदे रह गये। व्यसावशेषो आर करीब-करीब विल्पन-मी वस्तियोके मिना यहा कुछ नही दिखाई पड्ना । दूरने आदमीको एक अच्छा बमा हुआ नगर दिखाई गड़ना है, जिसके बारो तरफ मुदर हरियाकी छाई हुई है, लेकिन जन पाण जाते है, तो वहा बाशिबे नहीं लिल्क पूरी तरहमें खाली मकान मिलते हैं। यहाके सारे ही बाशिदे घुमन्तू मेपपाल और चरवाहे हु, जिनको खेनी या फयल उगानेने कोई वान्ता नही ।"\*

कराजिताइयोंने अपने समय इस भ्मिं बहुतसे नगर बसाये थे, जिन नगरामेंसे कुछ बालुकाभृमिमें अब भी हों, तो कोई आञ्चर्य नहीं। महार्गिस्तानके पाममें बसे हुये नगरीकों यदि मगोलोंने
उजाड़ दिया, तो कभी-कभी बालुका-वृष्टिसे भी उनका सर्वनाज हुआ। स्वेन्-चाड़ने भी एक बालुका-वृष्टि
का वर्णन किया है, जिसके कारण हो-लो-लो-ित-या नगर बालूके नीचे दब गया। डाक्टर बेल्लोने मुगोलिस्तानकी भूमिमें बालुका-वृष्टि द्वारा एक नगरके ध्वस होनेका वर्णन निम्न प्रकार किया है: "मजार
हजरत बेगमके पासमें बालुका एक पूरा ससुद्र है, जो कि उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पूर्वकी और बाकायदा
छहरोंमें आगे बढ़ रहा है। बालूके टीले अधिकतर तससे बीस पुट तक कवे है, लेकिन कुछ पूरे भी
फुटकी छोटी पहाड़ीसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो और भी अंचे है। वह एक ऐमे मैदानको ढांके हुये है,
जहां नीचे जहां-तहां कठोर मिट्टी दिखाई पड़ती है। यह टीले वो या तीनके समूहमें एकके पीछे एक
चले गये हैं। लहरें वैसी ही मालूम होती हैं, जैसे बाल्कामय तटपर समुद्रके पानीके हट जानेपर
मालूम होती हैं। दक्षिण-पूर्वकी ओर इन टीलोंकी शकल चढ़ाकार तथा कुछ खाली ढलानकी तरह
होती हैं।

<sup>\*&</sup>quot;मस्ल-उल्-अबसार" (शहाबुद्दीन) ।

रसी यात्री प्रजवाहम्कीने मुगोलिस्तानकी इसी भूमिको १९ वी सदीमे देखकर लिखा था "उन निर्जन और निष्ठुर पीली पहाडियोको देखकर दर्शकके मनम बडी उदासी पेदा होती है। यहा आकाल और बालू छोडकर और कुछ नही दिखलाई पडता—एक भी वनरपित, एक भी प्राणीका कही पता नहीं है। पीले रग लिये हुये खाकी रगके गिरगिट कही-कही दिखाई पडते है, जिनके चलनेका चिह्न बालूके ऊपर पड जाना है। इस निर्जन बालूका-सम्द्रको देखकर दिल भारी हो जाना है, कहीने कोई आयाज नहीं मुनाई देती....।"

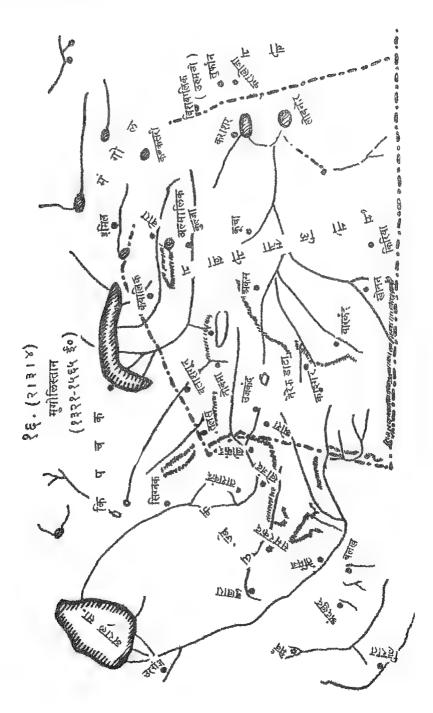

लेकिन कभी इस निर्जन भूमिसे हरे-भरे नगर और गाव बसे थे। उन्हीके ध्वंसावशेषोमं भारतीय सस्कृतिके चिह्न और भारतीय इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है।

चगताई खानका राज्य बहुत विस्तृत था । १३२१ ई० में जब तुर्क ओर मगोल प्रधानताके पक्षपातियों में झगडा बहुत बढ गया, तो मगोल-दलने चगताई-वशके पूर्वोत्तरीय भागको अपने हाथमें कर लिया । मुगोलिस्तानका प्रथम खान तुगलक नेसूर था, जो कि संयुक्त चगताई राज्यके खान ईमान-बुगाका पुत्र था । मुगोलिस्तानके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है :--

| -   | •                            |           |    |
|-----|------------------------------|-----------|----|
| ₹.  | तुगलक तेमूर, ईसानकुगा-पुत्र  | -१३६२     | ई० |
| ₹.  | इलियास, तुगलक-पुत्र          | १३६२-८९   | "  |
| ₹.  | खिजिर मुहम्मद, तुगलक-गुत्र   | १३८९-९९   | 11 |
| ٧,  | शमाजहान, विजिर-पुत्र         | 2089-2868 | 11 |
| ч.  | मुहम्मद, खिजिर-गुत्र         | १४०८-१६   | "  |
| €.  | नवशेजहान, शमाजहान-पुत्र      | १४१६-१८   | 11 |
| ७.  | शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र    | १४१८      | 33 |
| ८.  | बेइस, शेरअली-पुत्र           | १४१८-२८   | 22 |
| ۶,  | शातुक, शेरअली-पुत्र          | १४५८-३४   | 11 |
| १०. | ईसानबुगा, बेडस-पुत्र         | १४३४-६२   | 11 |
|     | दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र | १४६२-६८   | 12 |
| १२. | यूनस, बेइस-पुत्र             | १४६८-८७   | 11 |
| १₹. | महमूद, यूनस-पुत्र            | १४८७-१५०८ | 31 |
|     | मन्सूर, महमूद-पुत्र          | १५०८      | 11 |
|     | सईद, अहमद-पुत्र              | १५०८-३३   | 17 |
|     | रशीद, सईद-पुत्र              | १५३३-५६   | 2) |
| १७. | अब्दुल करीम, रशीद-पृत्र      | १५९३      | 11 |
| ₹८. | मह्मूद                       |           |    |
| १९. | इस्माईल                      |           |    |

## १. तुगलक तेमूर, ईसानबुगा-पुत्र (-१३६२ ई०)

चगताई-वंशके इतिहासमे हम पढ चुके हैं, कि किस तरह मंगील सरदारोंने अपनी प्रभुता और अलग अस्तित्व कायम रखनेके लिये कोशिश करके असफल होनेपर चगनाई राज्यके एक भाग को अलग कर अपना अलग खान चना । इस भागको मंगलई-सुबे या मगोलिस्तान कहते थे---मंगलाका अर्थ सेनाका हरावल भी है। इस भूभागमे कुल्जा, सप्तनद, इस्सिकुल, दक्षिणी सप्तनद तथा काशगरसे क्चा तक सारा पूर्वी तूर्किस्तान शामिल था । मुगोलिस्तानी-वंशके संस्थापनमें सबसे अधिक हाथ अमीर पूलादचीका था। यद्यपि मंगोल-अमंगोलके साथ म्सलमान और अ-मुसलमानका सवाल भी उठाया गया था, लेकिन उनका पहला खान तुगलुक तेमुर भी अधिक दिनों तक अपनेको रोक नहीं सका, और अपनी प्रजा और अमीरोंकी हमददीं प्राप्त करनेके लिये उसे मुसलमान बनना पड़ा। तुगलक तेम् रके जन्मके बारेमे कहा जाता है, कि उसकी मां अपने पतिके मरनेके बाद एमिल खोजा दुवा-पुत्रकी पत्नी बनी । वहीं तुगलक तेमुर पैदा हुआ । वहांसे उसे लाया गया । दूसरी कहावतके अनुसार पुलादचीने उसे पहले खानके वंशसे प्राप्त किया। ईसानबुगाकी प्रिया भायी सातिलमिश थी, और दूसरी बीबीका नाम मनलिक था। मनलिकको गिभणी देखकर उसकी बड़ी सौतके दिलमें ईप्या पैदा हुई। इसी समय ईसानबुगा मर गया, और मनलिक एमिलखोजाकी पत्नी बन गई। अमीर पुलादची दोगलतको अब एक खानकी जरूरत पड़ी। उसने मनलिक और उसके पुत्रको ढुंढ़नेके लिये ताश तेम्रको कहा। ताशने कहा-"यह बड़ी लम्बी और कठिन यात्रा होगी, इसलिये यात्राकी अच्छी तरह तैयारी ' करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूगा, कि हमें छ सौ बकरियां मिलें, जिसमें कि पहले हम उनका दूर्य

र्पानं रह, पीछ एक-एक्का मारकर खाते अपनी नाजा जारी रक्षे ।" ताज नेपूर अभियानमें सफल हुआ और तह मनलिकके प्रचिको गुरा लाया। फिर वह अन्यू गया, जहांपर अमीर पुलाइनीने जचने मुगलक तमूरको खान घोषिन किया। नुगलक तेपूर केजल मगलाई-सूत्रेका ही नहीं, बल्कि चगताई राज्यके कुल और भागीका भी जासक था। कहते हैं, जब वह कत्मक (जुगारिया) देशमें लाया क्या, तो उसकी प्रमर मोलह सालकी थी। अठारह वर्षकी उसरमें वह खान बनाया गया। जन्म उसका ३३० हि० (२५ ४ १३२९-१५ 18 १३३०) में हुआ था। चोबीस वर्षकी उसरमें वह ससलमान वनः।

दोग जमाल्हीन नामक एक मूफी-सत कनकमें रहता था। उसने जुमा (शुक्र) के दिन भविष्यद्-वाणी की थी-"म तुमने छुट्टी लेता हं, दूगरी बार हम कयामतके दिन मिलंगे।" उसने मस्जिदके गुअजजनकों भी साथ चलने हे लिये कहा। तीन फरसक जानेपर मुअञ्जन किसी कामके लिये लौटा, आर अजानके लिये मीनारपर चढ़कर उतरा, तो देखा: मीनार चारों ओरपे छिप गया है, बालुका-पृण्ट हो रही थी, और इतने जोरकी कि सारा नगर उससे ढंक गया। थोड़ी देरमें धरतीके ऊपर उठे मीनारका थोड़ा ही सा भाग उगर निकला था। मुअज्जन मीनारपरमे बालूपर कूदकर भाग निकला। संख अक्सूके पड़ोगमे बाइ गुलमे पहुचा। खान तुगलक तेमूरकी शिकार-पार्टी थी, जिसमें उमे जाना जहरी था। न जानेके कारण उसे पकड़कर खानके पाम ले गये। अनजान होनेसे उस ताजिकको मजा नहीं दी गई। उस समय खान अपने कुत्तोंको मूअरका मास खिला रहा था। वह शेखमे बोला—"वया तू इस कुत्तेसे अच्छा है, या यह कुत्ता नुझसे अच्छा है?"

जेखने जवाब दिया—"अगर मेरे भीतर ईमान है, तो मैं इम कुतेने बेहतर हूं, यदि मेरेगे ईमान (इरलाम) नहीं है, तो यह कुत्ता सुअमे बेहतर हैं।"

इस बानको मुनकर नुगलक बहुन प्रमन्न हुआ, ओर उगने शेलको घोडेपर चढ़ाकर लौटाया। शेलकी यही करामात थी, जो कि उसके प्रभावमे आकर वानने इस्लामको स्वीकार किया।

मंगोलोके समयमे पहले ही इतिश-एमिलगं त्यान् गान तक और बरकुलमे फरगाना और बलकाश तकके प्रदेशको कुकचा-नेइगिज कहा जाना था। इस भूमिमे मंगोलोंके आनेसे पहले अच्छी आबादी थी, लेकिन १४ वीं सदीके उत्तरार्धमें बस्तीवामी और 'मुमन्तू संस्कृतियोंका द्वंद चल रहा था। तुगलक तेगूरने इस्लामी मंस्कृतिको स्वीकार कर मंगोलोंकी घुमन्तू संस्कृतिको छोड़ दिया। लेकिन उससे दो शनाब्दियो पहले यहां के वासो मुसलमान नहीं, बल्कि बहुत कुछ बोद्ध और कुछ-कुछ नस्तोरी ईसाई थे। चगतार्जकी एक शाखाके उत्तराधिकारी तेमूरियोंका मुगोलिस्तानी खागोंके साथ वराबर झगड़ा रहना रहा। तेम्री इन्हें चिढ़ानेके लिये जेने (प्रांतवासी) कहा करते थे।

१३६० ई० में तुमलक तेमूरका अपने तुर्क-अमीरोंके माथ अच्छा संबंध था। तुमलक तेमूरने ७६२ हि० (११ XI १३६० — २ X १३६१ ई०) में अन्तर्नेदपर आक्रमण किया था। उसकी मृत्युके (७६४ हि० २१ X १३६२ — ११ IX १३६३ ई०) बाद ही उसके पुत्र इलियास खोजाकी सेना अन्तर्वेदमें हटाई गई। तुगलक तेमूरकी कब अलमालिकपें अलिमतूसे आठ वेस्तें (५ फरसख) और तरानचिन (तरानचिन्स्की) गांव खारिनमजारमें एक वेस्नें पर अब भी मौजूद हैं।

तुगलक तेमूर मृत्युमे पहले ही गुलादची मर गया था। उसका स्थान उसके अल्पवयस्क पुत्र खुदादादने लिया।

# २. इलियास खोजा, तुगलक-पुत्र (१३६२-८९ ई०)

समरकंदका उपराज रहकर बापकी मृत्युषर कैसे मुगोलिस्तान मागकर इलियासने गदी संभाली, इसे हम बतला चुके हैं। अभीर पुलादचीका भाई कमरादीन इसके समय सर्वेसर्वा था।

इलियास खोजाने मीराके युद्धमें तेमूरी-सेनापर विजय पाई। एक बार उसने समरकन्दकी भी जा घेरा, लेकिन घोड़ोंकी महामारीके कारण उसे वहांसे हटना पड़ा। अमीर पुलादचीके भाई अमीर कमग्हीनने शक्तिको अपने हाथमें 'रखनेके लिये एक दिन तुगलक तेमूरके अठारह पुत्रोंको मरवा

डाला। करारदीनका भतीजा जमीर खुदादाद अपने पिताके लगाये वर्जाकता । सहापुरुति रपता था। उसने तुगलकके एक पुत्र खिजिर (?) खोजाका काजगर-पदल्पाके पदादावे भेजाक छिपा दिया।

इतियासने चीनके विष्ण्व भी धर्मयुद्ध छोडा, कोर करायोजा तथा पुरफानार अधिकार कर बटाके लोगोको सुभएमान बननेके लिये मजतूर किया। इन यहाके समय इतियामको अनाम के मिहिसा सालम हुर्न, आर उसने अपने भाई खिजिरसे पुछा--"तथा सनाके निये खादा-मामग्री ामा करनेके तारते सुगोलिस्तानमे खेती की जा सकती ह ?"

तेम्र-छग ७७२ हि० (२६ VII १३७० – १६ VI १३७१ ई०) म कोचकर तर चह आया पा, लेकित उम समय वह मुगोलिस्तानमें ऑग भीतर बहकर आप्रमण नहीं वर सका। १३७५ ई०के आरम्भव वह भेरागो प्रम्थानकर चारिनतक पहुंचा। उस समय कमन्दीनका हेरा कोकनेपे पर्वतमें था। तेमर-छगके साथ मीये लन्या उसने पसद नहीं किया, ओर ने केई गुर्यानकी तरफ हटा, जिसके वीच में तीन यही बडी निर्या पहनी थी। इन्हीं में एक के किनारे पीना करके तेगूरने उने हराया ओर आगं गढत नाइतकमें पहुंचा। अपने तीन अमीरों को उसने दलीके तथ्यर दह दिया। तेम्र बाहतकमें ५३ दिन रहा। इस समय उसके पुत्र जहागीरने पहाडोमें पीछा करके कमक्दीन ओर मगोल सेनाको उगर्यरगर (पूर्वी तुर्किस्तान) में हराया। बादतकमें तेम्र करा-कसमक (कस्तक) डाज होते हुये अनवाज पहुंचा। बहाने अरपाकी होणीमें जा कमक्दीनकी लड़कीसे अग्या व्याह कर यासी (जामी) डाजेमें होकर उज्योन्यको लोट गया। व्यारेगकी चढ़ाईम तेम्रको फमा जानकर कमक्दीनने १३७६ ई० में उसपर नढ़ाई की, और अतबादा पहुंचा। कमक्दीनने रास्तेमें उसे जा घरा, लेकिन मेकिज-इगाचिमें बड़ी बुरी तरहर्ने हारकर घायल हुआ। इस बिजयके बात तेमूर-लग अनाकुर होते सिर-दिया लाना, जहासे यह समरकन्द नला गया। १३७७ ई०में तेमूरने कमस्दीनके विग्रह फिर मेना भेजी, जिनने कुरातमें उसे हराया। तेमूर बड़ी सेनाके साथ रवय राप्नादमें पहुंचा था। उसके हरावलने वमस्दीनको बुम्मकमें पाया। तेमूर कोचकर तक गया, जहांसे ओईनोंग होते उज्यन्द लौटा।

१३८३ ई०मे तेमूरने फिर मुगोलिस्तानगर चढाई की। मप्तनदमें उसने अपनी कुछ मेना भजी। उसकी सेना अताकुममें थी, जहां हरायल भी शत्रुको छिस-भिन्न करके लोट आया। अब दोनों सेनाओको लेकर तेमूर इस्मिककुल महारारोवर होने कोकनेपे पर्वनमें पहुना, लेकिन कमण्होनका वहां कोई गता नहीं था, उमलिये समरकन्द लोट गया।

#### ३. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र (१३८९-९८)

वापके मरनके रामय खिजिर खोजा बारह वर्गका था। कमरुद्दीनके शासनकालमें खुदादादने उरे काशगर और वदस्थाके बीचके पहाडोमें छिपा रक्णा। फिर बारह वर्षतक वह दक्षिण-पूर्वके मीमानपर लोब्नोर झीलके पास रहा। जिस नरह उसके बापको खोजकर लाया गया था, उमी नरह खिजिरको भी लोबनोरमें लाकर १३८९ ई०के आसपास खान बनाया गया। उलियास और खिजिर दोनो भाई पे। दोनोकी बाल्य-कणाये एक दूमरेसे इतनी मिला दी गई है, कि उनके बारेगे कुछ पिरचयपूर्वक कहना मुक्किल है। तो भी इनना मालूम होता है, कि इलियास शायद नहुत दिनों तक कमरुद्दीनके हाथों नहीं बच पाया। खिजिरमें मुगोलिस्तानकी चरागाहों खेनी करनेके बारेगे सलाह लेनेसे पता लगता है, कि इलियास और खिजिर दोनो भाई उस समय साथ रहते थे।

जिस साल खिजिरने गद्दी संभाली, उसी साल तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढाई की। वह अल्कोशिदनारो बुरीबाश और त्यूपेलिक करक होते ओरनाक (ओजनाक मा ओरतक) की ओर बढ़ा। अनकानसूरीमें जब पहुंचा, तो गर्मियोंके दिनोंमें अब भी वहां बर्फ मौजूद थी। ताउरा-अतलस और अईगिरके मैदान, उलागचारिलग होते आगे बढ़ चापरऐगिरमें उसने मुगोलिस्तानी सेनाको पूरी नौरमें हरा दिया। खिजिर खानने अगा-त्यूरीके नेतृत्वमें तेमूरके खिलाफ सेना भेजों। अंगा-त्यूरी जब उरंगयारमें पहुंचा, तो तेमूरने उसके विश्व अपनी हरावल सेनाकों भेज अपनी सेनाकों कई दुकड़ियों में करके भिन्न-भिन्न दिशाओं ने उसे बेरनेके लियें भेज दिया। तेमूर-लंग स्वयं करागुचुर तरवगताई डाडेके पिक्चमी भागकी ओर चला। तेमूर-पुन्न उमरजेख दूमरी सेनाके साथ अंगा-त्यूरीके पीछे को बुक

डाटेको आर जा उपे ्रानमें पकल हुआ। अगा-त्र्रा भागकर किमा किजीम पहुंग। तेम्रन करागुचुरम टेरा टालकर अपनी एक सेनाको जीत्रा-उपत्यकाकी और भेजा, आर निश्यको नहार समरक्तर भेज दिया। फिर वह एमिल्य्चरमें खानकी एक चरागाह नराग-ओदिमें पहुंचा। एगिल्यम्बरमें खानकी एक चरागाह नराग-ओदिमें पहुंचा। एगिल्यम्बरमें खानकी एक चरागाह नराग-ओदिमें पहुंचा। एगिल्यम्बरमें बत्ते विश्वकों सेनाकों दक्षिणी गंगोलिस्तानपर आक्रमण करनेशा हुक्म दिया। गंभी सेनाकों आगे युल्दुजमें इक्ट्ठा होना था। युल्दुजमें खिजिर खाजों पाछे उसने उमर्शेचके नेन्त्वर्ग एक सेना चालिल (करामर) भे भंजी। फिर पूर्नी तुर्किस्नान हो ८-९ आगस्त १३८९ ई०को युलदुज लां ३० अगस्तको गंगरकन्द पहुना। इस रास्तेसे कारना शा महो नि

१३९० ई०म फिर तेमरने गुगोलिस्तानगर शामण किया। ताशकन्यमे वह कमहिनका पीछ। वरते इतिजनक पहुना। उसकी सेता ताशकन्यसं इस्मिककुल (मरोनर), कोकतिषे (पर्यत) फिर पहाडी-हुगं अराजातू होते नित्वय ही नर्तमान अत्माअता नगरकी भूमिमे गुजरी। अलमालिक फिर टक्ती नदी और नाराता रहोते, उचनीनु बनी, उक्रर-किरानीके भैदानभेसे जब तेमूर-लग इतिशके तटपर पहुचा, तो कमक्दीन वहाम उत्तरनी और भागकर त्यूलेस देशमे चला गया। उस देशम सभ्री छालवाले जानवर बहुन होते है। लोटते वान तेमूर अलनुन-म्यूरगं और अरनक-कुल (बललाश) स्योवरके रास्ते आया। कमरुद्दीन अपने अित्म जीवनम लक्तवाली तीमारोसे वेकार हो गया, शांर लोगोने उसे कुछ रगोलियों और थांडे दिनोका खाना देकर जमलमे छोड दिया।

तम्र-लगको तन मारे अभियानोमें बहुत फायदा नहीं हुआ। उसके प्रतिद्वी पुगन्तुओं हो अपन नगरो आर गावोका सोह नहीं था, इमिल्यें वह तेमूरी-सेनाके सामने भागकर अपनी रक्षा हुए लेने, ओर उनके हटने ही फिर एकत्रित हो तेमूरको परेशान करनके लिये तैयार हो जाने। इमिल्यें तेमूरने अब मुगोलिस्तानके साथ अपनी नीति बदलनी चाही। इसकी खबर पाकर १३९७ ई०म खिजिर खोजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र जमाजहानको दूत बनाकर तेमूरके दरवारमें भेजा। तेमूर-लगने उसके द्वारा उमकी नहिन तवक्कल आगासे ब्याह किया। नई रानीके आनेपर तेमूरने उन हा नाम किचिक खानिम (छोटी रानी) रक्खा।

विजिर खानके समय मुगोलिस्तानके अधिकाण कवीले मुसलगान ने।

जिजरजान १३९९ ई०मं मरा। उसके बाद उसके वार पुत्रो शमाजहान, मुहम्भद्र आगलान, शेरअली और शाहजहानके बीचमं उत्तराधिकारके लिये सवर्ष शुरू हुआ। इस समय उगरबेराका पुत्र मिर्जा अस्कन्दर मुगोलिस्तानकी सीमापर अवस्थित फरगानाका राज्यपाल था। इस भगडेमे पायदा उठाकर मिर्जा अस्कन्दरने अक्सू शहरको घेर लिया, जो कि चीनके व्यापारका बहुत वश केन्द्र था। कुछ समयके लिये व्यापारके रास्ते अस्कन्दरके हाथम आ गये। विजिरके मरनेपर (१३९९ ई०) मुगोलिस्तानका कुछ भाग तेमूरके राज्यमे सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें इस्रिककुल सरोवर-वाला प्रदेश भी था। तेमूर-लगने क्षुद्र-एसिया (वर्तमान तुर्की) मे लाकर काले तालारोको इस्तिककुल के किनारे बसाया।

# ४. शमाजहान,खिजिर-पुत्र (१३९५-१४०८ ई०)

भाइयोके समर्पमं शमाजहानको सफलता मिली। यह तेमूरफे जीवनका अन्तिम समय या। तेमूरके मरनेके साथ ही उसके लड़कोमं जो झगडा पैदा हुआ, उससे फापदा उठा शमाजहानने १४०७ ई०में चीनकी मदद लेकर अन्तर्वेदपर चढाई की, किन्तु १४०८ ई०में उसका देहान्त हो गया।

#### ५. मुहम्मद, खिजिर-पुत्र (१४०८-१६ ई०)

मुहम्मद इस्लामका बहुरा पक्षपाती था। इसीके शासनकालमें अधिकाश मुगल-कबीले मुसलमान हो गर्य। इसने शाहरुक्षके पास दूत भेजा था। १४१६ ई०में यह काशगरमें था। चादिरकुलके उत्तरकी ओरकी पहाड़ियों में इसकी बनवाई एक रबात (पांथशाला) में बड़े-बड़े पत्थर इस्तेमाल किये गये हैं। इतिहासकार हैदरका कहना है, कि ऐसे पत्थर कश्मीरके संदिरों में मिलते हैं: रबातका फाटक चालीप हात्र कना है। फाटकने भी। र घुमकर वाहिनी और घ्यानेपर साठ हात्र ठमा। एक रास्ता पिछता है। फिर वालीम हाथका एक गुम्बद है, जो वडा ही मृदर और गुनाल है। गुम्नाके वारो आर चलनेना मान है, जिसके चारो तरफ ओर रास्तेमें भी कितन ही मृदर कमरे वने हुये हैं। पश्चिम और नीम हाथ ऊनी एक पस्जिद है, जिसमें बीसमें अनिक द्वार है। सारी डमारत पायरकी है। दरवाजोंके उत्तर विजाल शिलाख रखे है, जिन्हें कश्मीरके मदिरके देखतेसे पहले हैंदर अदभुत चीजसमझता जा।

ानग्र लेडसेलने शायद हैदरलिखित जिन्हाम 'तारीखे-रजीदी' से उद्दूत डाक्टर वेलोका उद्धरण देते हुये लिखा हे—अगलो नान यह है, कि मह्पूदखानने "नाश-रजाद" नामक एक प्राचीन हिंदू-मिदरको मिष्जद बना दिया, जो कि चादरकुलवाले डाडके रास्तेपर काशगर राजवानीको किर्मिजोमे नवानेके लिये बने दुर्गमे नना था। हेदर ('तारीखे-रजीदी' कार)का कहना है, कि यस्तु। महमूदखानने बडे-बडे पत्थरोकी यह रवान बनवाई।

यह ग्वान चादरकूलमे पोडी दूर जलमाती, वेरनीमें कागगरको नारिनसे होकर जानेवाले मन्य राम्नेपर अवस्थिन है, जिसे पहुनसे युरोशिय यात्रियोगे देखा है। डाक्टर सी ठेडने लिखा है-- "थानीको भारी पराशेसे नती हुई अउतालीम कदम लग्जी और छत्तीम कदम चोडी इमारतका देर।कर आरमर्थ हुये बिना नही रहता। इसकी छत समतल है, जिसके बीचने पच्चीस फूट ऊचा आधा न प्टना गुम्बद उठा हुआ है। दरवाजा काफी ऊचा ओर मेहराबी है, जिसके द्वारा भीतर जाया जा सकता है। भीतर खिडकिया नहीं है। गुरबदके नीचे एक कमरा या शाला है, जिसकी बगलमें नौ फुट ऊनाईपाली कोटरिया पारो दिवाजीमें लातिनी (रोगन) सलेबकी रायलमें है।....कोटरिया नीचे चर्गाकार ओर ऊगर गोल है। उनके भीतर पूरा अवेरा छाया रहता है, सिनाय उन कोठरियोके जितकी छने गिर पड़ी हा। इनके द्वार इतने नीचे है, कि आदमीको बहुत झुककर भीतर जाना पड़ता है । कोटिएयोके भोतर किसी गवाक्ष या सोने-बैठनेकी जगह नहीं है। इस इमारतमें रसोईघर या चुरुतेका कही पता नही । उमारत पाम-पडोसमें पाये जानेवाले पत्थरोकी ननी हुई है । बीचके हॉलमें पलरतरका थोड़ा-थोड़ा चिह्न मिलता है, लेकिन किसी तरहकी सजावट नही है।" यह यात्री लिखता है, कि मध्य-एसियाके कारवा-रारायों या रवातोले इस इमारतका कोई सादश्य नहीं है। कोई-कोई उसे ईनाई-गठ बतलाते है, और कोई-कोई हिंदू (बोद्ध)-विहार। दोनों ही एक समय इस भूमिपर बहुत प्रभाववाली धर्म थे, इसलिये इसका बोह्र-विहार या नेस्तारीमठ होना आश्चर्यकी बात नहीं है । महमूदखानने ऐसी विचित्र इगारत स्वय बनाई हो, यह विश्वासकी वात नहीं जचती ।

#### ६. नक्शेजहान, शमाजहान-पुत्र (१४१६-१८ ई०)

१८१६ ई०मे सान बननेपर इसके पास चीन-सम्राट् और शाहरुखके दूत आये। इसका धासन-काल थोड़ा रहा, और १४१८ ई०के आरम्भमं शेरअलीके पुत्र बेइस ओगलानने इसे खतम करके गदी सभाल ली।

#### ७. शेरमुहम्मद, गुहम्मद-पुत्र (१४१० ई०)

येर महस्मद शाहरुख मिर्जाका रामकालीन था। इसका मतीजा बेइस विद्रोही बनकर कजाकों (लुटेरों) का जीवन बिता स्वतंत्र खान वन गया। बेइसके लूट-मारगें बहुतसे मंगोल तरुण भी शामिल थे, जिनमें इतिहासकार हैं दरका दादा मीर सैयदअली भी था। हैं दरने बड़े अभिमानके साथ लिखा हैं—"में बेइसखानका नाती हं, और बापकी तरफ अमीर खुदादाद-पौत्र सैयद अहमद मिर्जा-पुत्र अमीर सैयदअली मेरा दादा था। अमीर खुदादादने अपने पुत्र सयद अहमदको काशगरका राज्यपाल बनाकर मेजा था। उस समय वहां खोजा शरीफकी बहुत चलती थी। उसने अधिकार छिन जानेसे नाराज होकर काशगरको उलुगबँगके हाथमें दे दिया। इसपर सैयद अहमद मिर्जाको अपने बेटे अमीर सैयदअलीके साथ काशगर छोड़कर मुगोलिस्तानकी तरफ भागना पड़ा, जहां अहमद जल्दी ही मर गया।"

#### ८. बंद्स, शेरअली-पुत्र (१४१८-२८ ई०)

ग्रेस्तुत्त्वके समय यह अञ्च सान बन बैठा पर चेनमे रहने हा गोका नहीं मिला। १४२० ई० में मुहम्मदमान-पुन श्रेम्तुहम्मदमें इसका सवर्ष हुआ, और अन्तर्गे श्रेर्मुहम्मदको सागर-कन्य भाग जाना पड़ा। जहां कुछ समय बंदी रक्तर उलुगवेगने उमे मुक्त कर दिया और १४२१ ई० में नह म्नोलिस्तान छोटा। वेइसने जपनेको पक्ता मुसलमान साबित करनेके लिये गरालमानों के उत्तर आक्रमण करने की गनाही कर दी थी। लेकिन चुमन्तुओंके लिये लूट-मारका कोई रास्ता तो नाहिये, इसलिये उपने बोद्ध करमकों हो अपनी जहादका जिकार जनाया। पर, कल्मक भी बहुत तगड़े थे। कई बार उन्होंने वेइसको हराया। मिगलकके युद्धमं पकड़कर उन्होंने उमे अपने राजा रिणन थेमीके ताम भेग दिया। उसने योड़ेमें उत्तरकर पैमीको सलाम गढ़ीं किया, तो भी मगोलोंकों छिट्र-गिम्के पवित्र बंदाना स्वाल था, इन्तिमें उन्होंने बेइम को छोड़ दिया। दूस य युद्ध उसका कथाका थे पाम मुनोलिस्तानमें हुआ, जिपमें मुस्किले जान बचाकर यह भाग पाया। एक और युद्ध उसके सुक्तिके पाम ईपन थैमीको किया, जिपमें बेहम बेहम बदी हुआ, और उसने अपनी बहिन गलहूम खानिमकों देकर छड़ी गई। बेइमने कल्मकोंके सा। छाटे-बड़े एकतार युद्ध किये, जिसमें सिर्फ एकमें सफ रु हुआ। वेइस वारीरमें बहुन त चवान् था। हर साल वह तुर्फान, तरिम-उपरयका, लोब और कातकके प्रदेशोंमें जंगली उट्टोंके निकानके लिये जाता। ''लान सन्यं गरियोंमें अपने दामोंकी मददने घट्टोंमें पानी निकालसर जमीनकी सिचार नरता। "

अगीर लुग्यार अब बाग्ये सालका हो गया था। बह हज करनेके लिये जाना चाहता था, लेकिन मोना नहीं पा ग्टा था। उतपर बूकेने उलुग्बेगको बुलाया, लेकिन उलुग्बेगको मंगोलोके हाशों बड़ी मुग्रांबन उटानी पड़ी। जब यह गुग्रोलिंग्नानके प्रसिद्ध नगर चूमे पहुंचा, तो अमीर लुदादाद नेना छोड़-कर मिर्जा उल्ग्बेगके जा मिला। गुग्रांल हराकर तितर-बितर कर दिये गये। खुदादाद उलुग्बेगके गाथ गगरकन्द पहुंचा। तेमूरियोको छिड-गिम् खानके तूरा (यासाक)के जाननेकी बड़ी उत्सुकता थी। शायद उनको गाल्म नहीं था. कि छिड-गिम्के आदेशों (यासाक)को चीनी ओर मंगोल भाषाओं लिलकर पहिल हीसे मुरिक्त रक्खा गया है। उस सगय समझा जाना था, कि छिड-गिम्का तूरा कुछ बड़े-बूढ़ोंने अपनो स्मृतियों में मुरिक्षत रख छोड़ा है। अमीर खुदादाद छिड-गिम्का तूराका नहीं, बिल्क इस्लामका पक्षपाती था। उमने उलुग्बेगसे कहा—"हगने कुख्यात छिडिंगमी तूराको बिल्कुल छोड़ सरीयतको स्योकार किया है; लेकिन, यदि मिर्जा उलुग्बेग तूराको पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें ऐमे मिखलाऊंगा, जिसमे कि वह गरीयतको छोड़कर तूराको रवीकार करें।" मिर्जा उलुग्बेगन जायद अपनी वैज्ञानिक-बृद्धि बूढ़को परख लिया हो, इमलिये उसने तूरा सीखनेक। ज्याल छोड़ दिया।

उलुगर्नेग अपने इस आक्रमणसे चू, और नारिनके रास्ते गया था। खुदाबाद जह। उमे अक्तर मिला, उसी स्थान पर गई १४२५ ई०मे शेरमुहम्मदकी हार हुई। उलुगकी सेनाने भेरमुहम्मदका पीछा इली नदीतिक किया, यद्यपि स्थान उलुगनेग युलदुजमे रहा। यहांसे लीटते वक्त रास्तेमें करकी स्थानमें उसने प्रसिद्ध कोक-ताश (नील-पापाण)को पाया। तेमूर भी इस कोक-ताश (नीलपाषाण)को गमरकन्द ले जानेकी बड़ी इच्छा रखता था, जिसको पूर्ण करनेका अपसर उसके पोतेको मिला।

शेरमुहम्मद वस्तुतः वेइसका समकालीन पान था। मुगीलिस्तानका कुछ भाग इराके हाथमें था। उसके मरनेपर उसका राज्य भी बेइसके हाथमें चला गया। बेइस खानको १४२८ ई०में इस्सिककुलके तटपर शानुककी शहमें कत्ल कर दिया गया। उल्लुमबेग शातुकको खान बनाना चाहता था, इसिलयें बेइसके विनाशमें उसकी भी सहमति थी। यह भी कहा जाता है कि बेइस घोड़ा कुदाते हुये स्वयं गिर गया, और गलतीसे अपने ही आदिस्योंके तीरका शिकार हुआ।

बेइसके जमानेसे काफिर (बौढ़) मंगीलां—चीरोस, खोशीत, तीरगोत और खाउन—का पूर्वशे मुगोलिस्तानपर आक्रमण शुरू हुआ। १३९९ ई॰में ओइरीत राजा उगेची खासागने मंगीलोंके खान एएनेक्ट्रा मार उत्था। उसके बाद योज्यानोक। प्रान्ता बृह्न हुई। १८८ ईला उहीने उल्जई-तिमरका विज्ञालिकम यजानकी गटीपर पेठामा। इसी समाप समोलि पानके पुन हिस्सेपर पूर्वी-मकोलोने अधिकार कर जिया। पत्री आइरोतीका मुसान लेखा कच्याल (हल्यक) कहने हैं। मुह्ममद्यान उनम लटाके लिय तयार हुआ, और उसका अनिवृद्धी केन्य चीनी लेखको के अनुमार पूर्वी तुक्तिस्तानमें अपनी मुग्य समा ले परिचया सप्तनदम इली-तटपर ईतीजालिक महुचा।

१५ वी सदीके यातियोक अन्तार गर्गालिस्तान उस समय कुल्यन घुमन्तुओका देश था, जो नम्तुओं में रहते और पोटोके माल और किमापर गुजारा गरते। उनमसे कुछ बोद ओइरोतोकी तरफ थे, और कुछ मुसलमानोकी तरफ। लिके तटपर ही बन्म सानको कई बार ओइरोनोके सरदार ईमन धंसीसे लटा। पडा।

## ९ जातुक, जेरअली-पुन (१४२८-३४ ई०)

गानुता समरभावम अहत। या, जहाग उलगोगन उमे वेइसम लडनके लिय मुगालिस्तान भेजा। मुगालिस्तानम शानुकते पदापात। अगीर कम थ, इयलिये वह काशगर गया, जहापर जुदादादके पात कराकु र जहमद मिर्जाने उस हराकर मार डाला। उगपर उलुगनेगने एक सेना भजी, जो अहमद मिर्गाको किटवार समरकाद ल गई, जहा उसके दो दुकडे कर दिये गये।

पानुकके मरनेके बाद गमोल जमीन केदो दल हो गये थे, एक बेइमके वा एडके यूनमको सान पनाना चाहना था, आर दूसरा वासके द्सरे पुन एसेन मुसाको। दोनो ही अल्पलगरक थे। एसेन गुकाकी पार्टी ज्यादा मजनूत थी, स्मितिये वह ग्रीपर नेटा। गुनम जान आदिभियोक माथ उल्गबंगके दर-पारमें चला गया, जियने उसे ईरान भेन दिया। बायरके जनगर यह पटार जून १४३४ ई०की है।

## १० एसेनबुगा, ईमनबुगा, बेइस-पुत्र (१४३४-६२ ई०)

एसनबुगा अमीरोके हायन। मिलोना था। उसके प्रभावशाली अगीरोम खुदादाद-पुत्र मीर गृहम्मदशाह (अनवाश) गार मीर हिमनदीं ये। करिमवर्दीने अगने लिये अलाबुगगे एक दुर्ग बन-याया, जहास बह् उलुगबेगआमिन फरगानाम लृट-मार किया करना था। तीगरा अमीर मीर हकवेदीं येकिवेक था, जिराने इस्सिककुल सरावरके एक डीप कोइसुडमे अपना गढ बराया था। कल्म-कोका भी उत्तर-पूर्वसे प्रगावर आक्रमण होता रहना था। एमेन एक वार स्यय तुर्किस्तान गहर और सेरामपर आक्रमण करने गया।

मुगोलिस्तानी उपर अन्तर्वेदपर लूट-मार करने आता, ता करमक उन्ह लूटते-पाटने इस्मि-नुमुळतक पहुनते — कुछ साल पीछे ता वह भिर नदीन राष्ट्रचने लगे ।

ईसानबुगाके खान वगनेके बाद यूनग र्ताम तुजार परिवारोवाले ओर्दू आर ईराजान तथा मीरक-तुर्कगानके साथ उलुगनेगके पाम पहुंचा था। उलुगवेगन उमें अपने पिना जाहत्यके पास भेज दिया, जिसने यूनसके साथ पुत्रपत् व्यवहार किया। यूनरा बारह मालका था, जब कि यज्द (ईरान)में उसने मोलाना वारफुद्दीन यज्दीसे पढना शुरू किया। मौलानाके मरनके नमय वह चोबीम सालका था। फिर वह यज्द छोडकर यात्रापर निकला, ओर इराक, अरब, आजुर्वाइजान होकर गीराजमें रहने लगा। एकतीस सालकी उमर तक वह मुगोलिस्तानसे बाहर रहा।

यूनमके चले जानेपर ईसनबुगा सारे मुगीलिस्तानका खान था। जासन मजबूत हो जानेपर अमीर संयद अलीने काशगर आनेकी आज्ञा मागी। यह कह ही चुके हे, कि काशगरको खोजा शरीफ काशगरीने छलुगबेगको दे दिया था, जिसकी ओरसे अमीर गुत्तान मलिक दुळादाई राज्यपाल नियुक्त हुआ, उसके बाद हाजी मृहम्मद शाइस्ता फिर पीर मृहामए बरळग राज्यपाल हुये। मैयद अलीने खानमे कहा—'मै देखना चाहता हूं, कि वया मै अपने परिवारके पुराने इलाकेपर फिरसे अधिकार स्थापित कर सकता हू, जिसमे कि चालीस वर्षमें हम बचित है। यदि मै सफळ नही हुआ, तो आप मुझे धिक्कार सकते हैं।'' एसनबुकाने अपनी सहमित दे दी।

इस समय मंगलाई सूयाह (काशगरिया) का अधिकांश भाग दोगलतों हाथमें था, लेकिन अन्दिजान और काशगरपर रामरकन्दके शासक उलुगवेगका अधिकार था। इस्तिक्कुलका पहाड़ी इलाका संघपोंका अखाड़ा बन गया था। वाकी इलाके दोगलत अमीरोंके हाथमें थे। अमीर सैयद अली अक्सूसे अपने भाइयोंको भगा वहां अपने परिवारको एक सात हजार सेना लेकर काशगरके छगर चढ़ा। पहली ही भिड़न्तमें हाजी मुहम्मद शाइस्ता भाग निकला। मुगोलिस्तानियोंने चगताइयों (उलुगवेगकी सेना) का पीछा किया, लेकिन अभी भी काशगरके किलेमें दुश्मन मौजूद था—शाइस्तान वहां भोचिवदी कर रक्खी थी। अमीर सैयद अलीने नगरपर अधिकार पा आसपासके इलाकोंको जजाड़ना चुक किया। उलुगवेगके पास समरकन्द गुहार गई, लेकिन वह ऐसी स्थितिमें नहीं था, कि सेनाकी मदद भेजता। अमीर सैयद अलीने जब तीसरे वर्ष काशगरपर चढ़ाई की, तो लोगोंने तंग आकर खोजा शरीफसे कहा—"हमने लगातार तीन वर्षतक फसल गंवा दी। अगर इस सालकी फसल भी हाथसे चली गई, तो देशमें भारी अकाल पड़ेगा।" लोगोंने पीर मुहम्मद बरलसको पफड़कर अभीर सैयद अलीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर काशगरके भीतर प्रवेश किया, और चौबीस सालतक वहां राज्य किया। हैदरके अनुसार उसने कृषि और पशु-पालनके ऊपर बहुत ध्यान दिया। वह तीन पुत्र और दो लड़कियां छोड़कर मरा। इन्हीं पुत्रोंमेंसे एक "तारीखे-रक्षीदी" का लेखक मुहम्मद हैदर मिर्जा था।

ईसानवुगाकी तरुणाईके कारण अमीर उसका बहुत मान-सम्मान नहीं करते थे। उस समय तुर्फानके उद्देगुरोंके अमीर तेमूरका बहुत मान था, जिससे दूसरे अमीर डाह करने लगे, और एक दिन खानके सामने ही उन्होंने पकड़कर तेमूरकी चोटी काट डाली। अमीर सैयद अलीने जब यह खबर सुनी, तो उसने ईसानवुगा खानको अकबाससे ले आकर अक्सूका राज्यपाल बना दिया। चोटी काटनेंसे यह मालूम होगा, कि अभी उद्देगुरोंमें गैर-मुस्लिम (बौद्ध) भी थे। जान पड़ता है, मुस्लिमोंसे अलग करनेके लिये चुटियाका चिह्न समकालीन भारतमें ही नहीं, बल्कि मध्य-एसियामें भी था। चीनियोंसे जबदंस्ती मंचूओंने-चोटी रखवाई थी, किन्तु मंगोल गृहस्थोंकी चोटी तो मैंने अपनी आंखों १९३५ ई० में खैलरके पास देखी। जब उकद्दनके लोग तुर्की सुल्तानके अधीन थे, उस समय वहां भी चोटी ईसाइयों का और दाढ़ी मुसलमानोंका चिह्न था।

ईसानबुगाँक समय अमीरोंकी मनमानी चलती रहीं। दुगलत कबीलेके मीर करीमवर्दनि मुगोलिस्तानकी सीमांतपर अलाबुगाकी पहाड़ीपर अपने किले बनाये थे, जहांसे वह फरगना अन्दि-जानकी ओर मुसलमानोंको लूटने जाता। दूसरा अमीर मीर हकवेदी वेगजिकने इल्सिक्कुलके टायू कुई-सुईमें किला बनाकर कलमखोंसे बचनेके लिये वहां अपने परिवारको रक्षणा था। जारा और वारितप कवीलोंके अमीर ईसान थैशीके पुत्र अमासांजी थैशीका साथ देते थे। ईसान थैशी कल्मक-भूमिका स्वामी था। कालूजी, बलगाजी और दूसरे कितने ही कबीले कजाक-खान अबुल्खैर (वृक्तिस्तान) के साथ हो गये थे।

ईसानबुगाके अक्सूमें जम जानेपर वीरे-धीरे उसके अमीर भी उसके पास जमा होने लगे। खान भी उनके साथ अच्छा वर्ताव करता था। जब शक्ति मजबूत हो गई, तो ईसानबुगाने ८५५ हि० (१४५४ ई०) में एक साथ ही आक्रमण करके सैराम, तुकिस्तान शहर और ताशकन्दको लूट-मारकर वरवाद कर दिया। इस समय बाबरका दादा सुल्तान अबूसईद मिर्जा अन्तवेंद (पिर्विमी तुकिस्तान) का बादशाह था। अबूसईदने खानका पीछा किया, और उसे यंगी—जिसे इतिहासकी पुस्तकों में तराज कहा जाता है—में जा पकड़ा। मुगल बिना युद्ध किये ही भाग गये। अबूसईद अन्तवेंद लौट गया, लेकिन जब वह खुरासानकी ओर गया, तो फिर मुगोलिस्तानियोंने हमला कर दिया। ईसानबुगाके अन्दिजानमें पहुंचनेकी बात सुनकर अबूसईदके सेनापित मिर्जा अली कूचुकने भीतरी किलेको मजबूत कर दिया था, लेकिन बाहरी किले पर ईसानबुगाका अधिकार हो गया। अन्तमें सुलह हुई। खान सारे अन्दिजान इलाकेपर अधिकार करके लौट गया। सुल्तान अबूसईदको बड़ी परेशानी थी। यदि वह मुगोलिस्तान पर चढाई करता, तो खान अपने देशके दूसरे छोरपर चला जाता, जहापर उसका पीछा करना समरकन्दकी सेनाके लिये बहुत मुक्किल था। जब अबूसईदकी सेना लौटती, तो खान उसकी पीठपर होता।

हर समाप संकाबितके लिये सेना भेजना सम्भव नहीं था। जबूसईदकी जेसी परेणानी गुपन्तुओं हे सार उपसे डेट गहनाब्दी पल्लेके दूसरे राजाओं के सामने भी आती रही।

म्मोलिस्यानस फसे होनेके कारण अवृगर्धद इराकपर चढाई नहीं कर पाता हा। अन्तमे अवग-र्वत है। एक ही रास्ता दिपालाई पत्रा, कि यूनसको ईरानसे नुटाकर उसके भाईके खिलाफ भिजा दिया जाय । उसने ऐसा ही किया । इस समय दश्तेकिपच कपर अब्लब्बेर खानका मजबूत ज्ञामन था । इस न जार खानरो हारकर जू-छि-वशज जानीवेग खान और गिराई खान मुगोलिस्नानमे चे गये। अवल-लैरक भरनेके ताद उसका उज्बेक-कजाक उल्लंस आपमी सगडोंके कारण छिन्न-भिन्न हो गया, ओर उनमेंगे अधिकात जाकर गिराई और जानीबेंग खानके ओईमें मिल गये। अब इनकी संग्या दो लाख थी । ३सी समय उनके औरंको उज्जेक-कजाकका नाम दिया गया, यह कह आये है । कजाक-मूल्तान ८७० हि॰ (२४ VIII १४५५-१५ VII १४६६६०) में ज्ञामन करने लगे, आर ५४० हि॰ (२३ VII १५ २३-१३ VI १५३४ ई०) तक उज्नेकिस्तान (किपचक-भिम)के अधिकाल हिस्सेपर उतवा पूर्ण प्रश्त्व था। भिराई लानके बाद वरेंदक-पूत्र फिर जानीवेग खानके पूत्र कासिम खान टुआ । कांगिम यानने मारे वशा-विषचमका जीन लिया, यह हम पहले बतचा बुके हैं । हैदरफे अन्सार उपकी पेना हजार-हजार (दस लाख) से ज्यादा थी, ओर जू-छि बान छोडकर इतना बडा खान उस भूमिमें ओर कोई नहीं हुआ। कासिमके बाद उसका पुत्र मिमेश खान फिर उसका पुत्र ताहिंग सान हुये। ताहिरके समयंग कजाकाकी शक्ति कमजोर होने लगी। ताहिरके बाद उसका भाई बिरलक था, जिसके समय उसका उठ्ध वीग हजार कजाकोका रह गया था। ९४० हि० (१५३३-३४ ई०) म विरलभने मरनेपर काम वित्कृल ल्प्न हो गरों। ईसानव्याके समयमे रशीद खानके समय (१५३३-६५ ई०) तक कपाको और मुगलोके बीच जच्छा सवध रहा।

हेदरकी तरह मन्य-एसियाके किसी कनीलेके छुन्त होनेकी बातका अर्थ यही है, वि उनमें फिर नई गृहबंदी हो गई।

अमानची यैची (यैशी) ओर उजितमूर यैनीने १४५२ ई० ओर १४५५ ई० के बीच (द्सरी परगणके अनुगार १४३७ ई० म) सिर दिर्याके तटपर उज्बेक-कजाकोको बुरी तरहमे हराया। इस प्रवार अन्ताईके पास्त्राले कल्मक अन सिर-दिर्याके तटतक पहुंचने लगे। १४५९ ई०के अन्तमे सुन्तान अनूसईदन जिगनगे कल्मक-दूनमे भेट की। मगोलोके आक्रमणका उत्तर देनेके लिये अबसईदन मगोलिस्तानगर चढाई कर उन्हें अश्वारम हराया।

१४५६ ६० में अबूमईदने यूनसको मुगोलिस्तानमें लाकर बैठाया, किन्तु उसे हारकर फरगाना भीर सप्तनदकी सीमापर अवस्थित जीतीकेदमें भागना पड़ा, जिसे कि अबूसईदने यूनमको दिया था। एमेनबुगा १४६२ ई०में मरा ।

#### ११. दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र (१४६२-६८ ई०)

इंसाननुगाके मरने के बाद सगह वर्षकी अवस्थामें उसका पुत्र दोस्तमुहम्मद अक्षूमें बापकी गद्दी पर बेठा। यह बडा ही सनकी-सा तरुण था। इसने मारकन्द और काशगरपर चढाई की, और काशगरकों कू टकर अक्षू लीट गया। मुहम्मद हैदर मिर्जा (इतिहासकार) इससे नाराज होकर यूनस खानसे जा मिरा। थोडे ही समय बाद दोस्तमुहम्मदने अपनी मौतेली मांपर आशिक हो मुल्लोसे ब्याह करनेके अनुकूल फतवा मागा। इन्कार करनेपर सान मौलवियोको उसने मरवा डाला। आठवे मोलयी मुहम्मद अतारकी वारी आई। जराबमें मदहोश और हाथमें तलवार लिये हुये उसने मौलवीसे पूका—"मैं अपनी मांसे ब्याह करना चाहता हू। यह विहित है या नहीं?" अतार अपने समयके पूर्वी तुक्तिस्तानका बहुत ही धार्मिक और अत्यन्त विद्वान दरवेश था, उसने खानसे कहा—"तुम्हारे जैसोके लिये यह विहित है।" खानने तुरंत ब्याहकी तैयारी कर दी। हैंदरके अनुसार स्वयनमें उसके पिताने उसे फटकारते हुये कहा—"ओ अभागे, एक सौ वर्ष तक मुसलमान रहनेके बाद तू काफिर बनना चाहना है।" मंगोलोंसे सौतेली मांको मा नहीं मानले थें, और उनमें ऐसा ब्याह होता रहता था। शायद यही समझकर दोस्तमुहम्मदको सौतेली मांके ब्याहको शरीयतेसे विहित करानेकी इच्छा हुई।

बिराग हुंब (दीप हुंबान) सप्तास — दान्त पृहागद स्वान (१४६१-६८ ई०) की लाप टता के वागम सुने विन गर भी गाद रस्ता नात्ये, ति उत्तरे अनसार दोस्त मृहम्म से भी अप पीछे भी वर गाम एक धार्मिक मन्प दाय था, जिप 'निराग हुंज' तरने प्र— "रत माका बन्दा से सस्याप ह याह राजी उदीन था। उसके अनयारी जिम कियी जजन जी गा उप मार उालका म्यूनिका राम्ना मानने थे। को हिस्तान (पापीर) के विन मियाप राजी वडा हा पानी था। वदका के अधिकाज लाग उसके ही जनुयायी है। उनके त्या अपन नजदी ही साधिया। व्यामियार करना नेत है, उसके लिय विवाह करने को भी कोई अपना कता नहा। जगर काई कियी है माय योन-मन्न करना चाहता, तो बटा या मा किसास भी प्रमण करना चित्र हुंच वब है। उन र यह नियम है, कि एक दूसरे की स्त्री और सम्पत्तिका उपनोग करे। " ने रस्ता यहा अभियाय शायद बत्र हा कि एक दूसरे की सम्माहती जीयों का एक सम्प्रदाय है। प नाग इंग इमाग जाकर सादिक के उने देन पुत्र इस्माई को वास्तां के उत्तर महिला सम्पर्ध करना का पाय सानत है। इन्ही इस्माई लियों के गृह जागा खा है। सोवियन शामन की सापना (१९१८ ई०) में पहिले तक पामीर के उन उनको 'चिराग कुव' इस्माइ तियों की वाफी सस्य। वी—अपना विस्ता है ह अति में नायद वह जब भी ता ।

चालीम मारुकी उमरम छ दिन तीमार २८४४ ८७२ हि० (२२ ४४६ १४६८-१२ ४। १४६९ हि०) म होस्पमुहरगद मर गया। उसक पुर सु ।।न ओग छ।।न। पत्र १४ तुर्फीन और चालिश (क्रामर) अगवे। इस पन्य सन्य मन हो माहा पिला भीर अगा अग्रहर अक्ष्मु । ले लिया।

## १२ यूनम, बेइस-पुत्र (१४६८-८७ ई०)

एसन (ईमन) बुगाके मरनेके नाद वस्तुत गुगोलिस्तान । राज्य दो भागोमे निगक्त हो गया था। ८७३ हि० (१४६८-६० ई०) तक अवसू आर पूर्ववाले प्रदेशमे एसनवुगाके पुत्र दोस्तमृहम्मदका शासन था, और पश्चिमी भाग पर य्नस्का। योस्तमत्रमदकी बाद केबेक-सुल्तान चार माल पीले तक राज्य करना रहा, जिसके सिरको काटकर उपके ही आर्यागीन यूनम हे पास भेज दिया। इस प्रकार १४७२ ई०मे यूनम गारे राज्यका स्वामी प्रन गया।

गृतसका जन्म ८१८ या ८१९ हि० (१४१५ या १४१७ ई०) मे हुआ या, जार जैसा कि पहले बतलाया, बच्चमनम ही वह ईरान चला गया, जहा उसे अरफुद्दीन यज्दी जैसे प्रसिद्ध इतिहासलेखक आर बिद्धानके पास रिाजा प्राप्त करनेका अयगर मिला। उस गृगन्तू-जोवन पमद नही या। दोस्त मृहस्मद खानके मरनेपर यूच्चको पेदान खाली मिला। वह अस्पूपर अधिकार करके वही रहना वाह्ना या। शायद वह केवेक-सुल्नान ओगलानके साथ सभा अन नण्ना, यदि उसे उर न होता, कि उपके ओईके लोगोममें कितने हो केवेककी ओर चले जायगे।

८ फर्वरी १४६० ई०मे ोमूरी सुल्तान जबूमईदक गरनेगर असका राज्य अलग-अलग गाह-जादोमें बट गया—-खुराराानया शासक सुल्तान हुमेन मिर्जा हुआ, गमरकन्दका अहमद मिर्जा, हिसार-कुदुज-बदस्याना सुल्तान महमृद्र, और अन्दिजान-फरगानाना वली (राज्यपाल) बाबरका पिता जसर शेख मिर्जा। स्नसने म्गोलिंग्तान लोटनेयर तीनोको अगना दामाद बनाया। अगनी लडकी मेहरे निगार खानम अहमद मिर्जाका दी, कुनुलुग निगार उगरकोय मिर्जाको। इसी कुनुलुग निगार खानममें बाबर पैदा हुआ। नाजकन्दका यनी (राज्यपाल) शेव जमाठ सुल्नान अहमद मिर्जा समर-कन्दके अधीन रहा।

यृत्तसको करमकोका झगडा उत्तराधिकारम मिला था। १४७२ ई०मे कलाक-सेनापित अमा-साजी (इस्सनगुत्र) थैकीने भुगोलिस्तानमे आकर इकी-तट्पर यृत्तसको हराया, जिखार यूत्तसकी सेना तुर्किस्तान प्रदेश (मिर-दिर्या)की और भागी, और वही उसने जाडा विताया। मगोल करातुकाई सिर-तटतक पहुंचे। उस समय कजाक खान गिराई (कराई) और जानीबेगको मगाकर अयुल्-खैरका पुत्र बूच्ज ओगळान तुर्किस्तान (मिर-उपत्यका)का शासक था। वह यूत्रमसे छड्ने गया था। उस समय उसे शिकारमे अनुपरिथन पा उसके ओर्द्के साठ हजार परिवारोको पकड छिया। डेरेमे कोई नहीं था, उपलिन बिना विरोध हाँके पृष्ठा जानका । व पवपर विविद्या कर लिया। जब मह लगर पूनमको सिली, ना वह सीम तबवानर जन्ती-जन्दी लाटा, अन्यापी दुं भिर नदी हे पर हो गया। सुमाने जन जा सन सुना, यो उपने था जन्दी पे घो हेपर तहना वाहा के कि । उस कि नो करानि मोंने उप के पाउँ पान पाउँ ता (अस्वार्वा) का पक हे रक्षा। हुछ मो ते अपने पोहों। उत्तरकर जाई, आर उन्होंने गूज आगकान को पक्ड लिया। इसी समय यूनम बानने आकर अपनी नो करानीको व्यवसार कि एक केने वा हुक्त दिया। उसने नुगा सिर कार कि । शिल हुक्त प्रमानिक प्रमानिक वरह विना सरवार का उसने नुगा सिर कार कि । शिल हुक्त प्रमान बहुन कम जान बनाकर भाग पाने।

तायकदया बली जमाठ मुन्तान सूनमको मिर-उपत्यकामे नहीं देख गकता या । उसमें आक्रमण करने यूनम लानको पाउका पाठमर यदी रकता, जिसपर मारा मुगोलियाली उलुस होन जगाएके अतीन रहनेके लिये मजन्र हुजा । ग्रेख जमालने यूनमको बेमम बार बाबरकी पानो ईमान दोलान जेममको अपने एक जक्षम ब्लाजा कलानको दे दिया । येनमन नाहरमे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन रातका पा। । एते ११ उने साला कलानको भार उल्ला। सालमर बाद अमीर करीमके विधानको स्वाच के मारकर मूनस खानको मुक्त किया । जब ताहाकव अपने जल्दी के कुद्दुजने जेख जमानको मारकर मूनस खानको मुक्त किया । जब ताहाकव आर जादश्रीत्या भी जानको पिता उमरकोष मिनकि हायमे से । मुगोलिस्तानी अमीर फिर यूनसके पान लाट जाये । उन्होंने खानवे शिकायत की—"चानने हमेशा हमें कृषियाले प्रदेशके नगरोंने वसानेकी कोशित की, जिसे हम लोग धृणा ही दृष्टिपे देखते हैं।" खानने अकसोग प्रकट करते हुये कहा—"अपने मैं नगरों और खेतीवाले स्थानोंने रहनेका विचार छोड़ देता हूं।"

इस वक्त कल्मक अपने युर्ग (ओर्दूनाले देश) को लौट गये थे, इसलिये तूनस खानको मुगो-िरतानमें मुगलोके साथ रहनेकी हिम्मत हुई। इसके बाद कई नालों तक खानने पर या नगरमें रहनेपा नाम नहीं लिया। काशगरके साथक मुहम्मद रेहर मिर्जाने पूनमकी अधीनना स्वीकार कर ली।

अपने एक दायाद बावरके पिता उमरशेख गिर्जाक साथ भूनसका विशेष स्नेह था। भाई अहमद विर्जा (ममरक-दके मुल्नान) के आक्रमगका भय होनेपर उमरने यूनसको बुलाया। यूनसने फरगानाने सबस बड़े आहर जबर्मामे आकर हेगा उला। अहमद मिर्जाने खानसे तीकासगरुर कृषे पुलपर लड़ाई की, जिसमें वह खानका बंदी बना, लेकिन खानने अपने दामादको बहुतसी भेटें देकर छोड़ दिया। कुछ समल बाद फिर उमने चढ़ाई की, ओर उमरशेखकी महायताके लिये खान मिल्लान पहुना। इतिहासकार हैदरने मोलाना मुहम्मद काजीके मुहमें सुना था—"एक बार में मिणिलान गया। मैंने मुन पक्वा था, कि यूनम खान भुगल है, और समझा था, कि वह दूसरे रेगिस्तानी नुर्जाकी तरह बिना दाढ़ी-मूछका (मगोलायित) आदमी होगा। मैंने उसको देखा, बहु बड़ा ही सुबनूरता था। उसका चेहरा ताजिकोंकी तरह दाढ़ीसे भरा हुआ था। बातचीत और व्यहारमें वह बड़ा ही मरकृत था, जैसे कि ताजिकोंमें भी बहुत कम पाये जाते हैं।" मोलानाने सभी गुल्तानोंको पत्र लिखा—"मेने यूनस खान और मुगलोंको देखा। ऐसे बादशाहकी प्रजाको बंदी वनाकर नही ले जाना चाहिये। वह इस्लामके अनुयायी हैं।" इसके बादसे मुगलोंको भी दूसरे फाफिरोंकी तरह दाम बनाकर बेच दिया जाता था। यह मालूम ही है, कि इस्लामी शरीयतके अनुसार मुसलमानको दाम नहीं बनाया जा सकता।

अहमद मिर्जा और उमरशेख मिर्जा अर्थात् समरकन्द और फरगानाका झगड़। बराबर ही चलता रहा, और उमरशेखकी मददके लिये बूनस को भी बराबर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक समयमें यूनसके आनेपर उमरशेखने उसे औश दे दिया। खानने वहीं जाड़ा बिताया। मुगोलिस्तानकी ओर लौटते समय उसने अपने दूसरे नाती इतिहासकार मुहम्मद हैदर निर्जीको ओश (ऊश) का शासक बना दिया। शेख जगालकी मृत्युके बाद ताशकन्दकी उमरशेखने ले लिया। समरकन्द-शासक अहमद मिर्जा इसे बददित गहीं कर सकता था। खान उमरशेख और अहमद मिर्जीकी सेनायें फिर लड़नेके लिये सिर-उपत्यकामें पहुंचीं, लेकिन हजरत नासिकहीन उबैदुल्ला सुकी (संत)ने बीचमें पड़कर

विनाद्यश्य नाजानन्दक। सानके हायम दरर ागांधा आ। तरा दिया। अभी गनग पाजानन्दग ही पा, कि उम रचना भार गया। दा माठ नक रम भीभारीप पा रहरर १४ वर्ष की उमस्म ८९२ हि॰ (२८ ६३ १४८६-१८ ४) १४८७ है॰) म गनम मर गया। गगांधि सानाम अनि ताम नालाग वर्षय अधिक नहीं भी पाये, और उनममें तितन में साभाविक मोनग नहीं मरे, लीवन गनस महा । ।।। । । ।। । यसकी वज्र नाजानन्दम ही पूरानवार अख खाविन्दन्तुहरकी समाविके पास है।

## १३ महमूद, यूनस-पुत्र (१४/७-१५०८ ई०)

बापके मरनपर ज्याठ पूर भहमृद । को मगाठाकी रीतिके अनुसार सफेद नम्रेपर चैठा कधेपर उठा खान बोपित किया गया । लेशिन महमूदवा अधिकार पूर्वी म्गालिस्तानपर ही रहा । वह बागकी तरत ही सम्कृत और सुर्शितित था । वह गोवना भी तरता या, जो परी नहीं हातों थी। अन्तबेद लेनेकी उसकी बड़ी इच्छा भी जिसमें कमजार तम्री-मृत्तानोंके मुकाबिरोम पहिले उसे सफलना भी पिली, लिकन १५०० रिं म जय उसीक खान मुहस्मद अनानीने अन्तवदका अपने पजेम नर लिया, तो उसके लिये फिर मोका नहीं रह गया। १४८/ ६० म कुछ नफलना मिली थी। उमरभगान अपलम गहमृद्ये नाथान्द हीननेके लिपे सेना भेजी थी। खानने गफलना प्राप्त वर मिर्जाके सभी अनुवायियोका पकडकर मरवा डाला। दभी सगयम बाबरने पिता आर मामाका संघर्ष गुरू हुआ, जिसमें गिजिकी शक्ति यहत थीं ग हो गई. और अतमें तह बिल्कुल हार गया। इसपर अहमद मिर्जा डेढ लाख मेना ले हर आया। अहमद मिर्जाके सान क्या का अन्तरारा पात्र और बाहब्दायका पुत्र बाहीबेग (मुहम्मद शेबानी) भी जपने तीन हजार आदिमगोको लकर गया था। हम पहले बतला चुके हं, कि कैंगे युद्धके समय गारीवेग अपन तीन हजार आदिमिया के माय युद्धक्षत्रसे निकल गया, ओर मिर्जाकी परनाल (रसद) पर टूडकर उसे लुट किया। इसके बारण अहमद मिर्जाकी सेना भागनेपर मजब्र हुई, लेकिन उसके सामन चिर गदी-जिसे नाशकरववाले पराक कहते है--थी, जिसमें बहुतसे सिपाही उबकर मर गये ओर अहमद मिर्जा किसी तरह जान बनाव " समरकत्व पहचा । उतिहासकार तेवरका पिता म्हम्मदह्भेन गूरगानसे महमूद खानका वडा पम था। वह गदा एक ही डेरे या कमरेमे रहते थे। उनके घर वगल-वगलमे होते। वह अपने निजी घरेलु जाता को भी एक दूसरेसे नि सकोच कहते थे। महसूद खानने अपनी बहिन यूगर-पुत्री खूर्यानगारस महभद हमेनकी गारी कर दी थी। जब अहमद मिर्जा, उमर्गेख मिर्जा और महमद मिर्जा गर गप्रे,ता उरातेषा भी महम्द लानके हाथमे चला गया, जिमे उरान अपने मित्र और वहनोई महम्म र हसेनका दे दिया।

शाहीबंगने घोखा देकर ताशकन्य विजय करनेम महमूद खानकी महायता को थी। अन वह खानका सेवक था। उमकी सहायताके नदलेम खानने तुर्किस्तान-गहरका इलाका उसे दे दिया, जिस गिराई खान और जानीबंग दोनो माई अपना समझते थे। उसके कारण खानने उनका रिगाइ हा गया। उन्होंने कहा—हमारे दुक्मन शाहीबंगको क्यो तुर्विस्तान दिया? इसके बाद उज्येक-कजाका और महसूद खानमें लडाईकी नोबत आगई। दो बडी-बडी लडाइया हुई, आर दोनोम महसूद खानको हार छुई। महसूद खानका वर्तीव अच्छा न देख यूनस खानके समयके कितने ही सेनापित उसे छोड गये। खानने पान अमीरोको सरवाकर एक नीच कुलके आवमीको अपना सेनापित बनाया।

८९९ हि० (१२४१४९३-२1४१४९४६०) में बावरके पिता उमरशेख मिर्जाकी गोन घरके नीचे दबकर हुई। अमीरोने उसके पुत्र जहीं म्हीन मृहम्मद बावरको फरणानाके तकापर चेठाया। अन्दिजानपर कहीं मुगल हाथ न फेर दे, इसलिये अहमद मिर्जा अपनी मेनाके माथ आया, लेकिन मिंगलामें पहुंचकर बीमार हा जानेमें उसे पीछे लोटना पडा, ओर उमरशेखकी मृत्युके चालीस दिन बाद वह भी चल बसा। मुल्तान महमूद मिर्जाने अब हिसार (ताजिकिस्तान) में आकर ममरकन्दकी गई। मभाली। छ महीने बाद वह भी मर गया, फिर उसका पुत्र मिर्जा बैसुकर गई। पर बैटा। महमूद खानने इस स्थितिसे उत्साहित ही समरकन्दकी ओर हाथ बढाया, लेकिन हेदरके अनुसार नीच-मुलीन

<sup>\*</sup>जन्म ८६८ हि० (१५ XI १४६३--५ VIII १४६४ ई०)

रानाणितयाके वारण प्रामयार्थाकी लडाईमें खानको हार खानी पर्छ। ताजरन्द लाटनपर अमीरोन उमें समरकन्द आर पुखारा लेगेप जाहीदेग खानको महायता परनकी सलाह दी, जिपमें वह आराममें ताजकन्दग रहे। खानका उनकी राप पसद आई। इतिहासकार हैदरके पिता मुहम्मद हुपनने बहुव राक्षा, उक्ति आहीवेगक। महायता दी जाती रही। आहीवेगके पास पचास हजार मेना हो गई, जिसमें उसने समरकन्द आर बुलारापर पूरी तारमें अधिवार कर लिया। उसकी सफलता और लूटके लोभमें नारा आरमें उज्येक उसके अडेंक गीने आ गय थे।

पिताके ताजवन्दगे रहनेपर यूनसका दूसरा पुत्र मुल्तान अहमद जिन्म ८७० हि० (२४ VIII १४६५-१५ VII १४६६ ई० | अगोलिस्तानम अपने मुगलो आर पशुओकी चरवाही बरता था। पहले दम सालके सनर्पमे उसने इरलातके अमीरोको दवाया । जहमद अपने भाई महमूदकी तरह ही सस्कत नहीं था। बायरके अनुसार तह सचमच ही रगिस्तानका पुत्र था--ग्ररीरसे हट्टा-चट्टा और बडी हिम्मतवाला । वह मगोलो जेमी वेप-भपा रसता था । अहमदने दो लडाइयोम कल्मव-धे त्री एमेनकी सनाको रराया, जिससे कत्मकोपर उसका बहुत राब या। वह इसे अलाची (बँहादूर) कहते थ। जहमदरों काजाकाको भी तीन बार हराया । सिर्फ काजगर आर यारकन्दमें वह अपने मनसूबेग सफल गर्छा । मृहभ्यद जीवानी (आहीनेग) ने जब अपने पहिले मरदाक महमूद खानपर हाथ साफ करना चाला, तो खानन अपने गार्ड अहमदको वृत्रा भेजा। भाईता कहना गानकर इसने अपने पुत्र मन्सूरको म्गोलिस्तानम रक्ष्या, आर-दूसरे दो पुत्रोमहिल ताशकन्द आया । १५०३ ई० मे मुहामद शेवानीन ाकसीकी लड़ाईम दानो भाइगोको हराया । अहमद अकेले मुगोलिरनान भागा । शंबानीने महम्दंग ताशवन्द आर सैराम छीन लिया। फिर दोनो भाइयोने अक्सू (पूर्वी तुर्किस्तान) मे इनाद्ठा जाडा निताया, पहा ही अहमद लकवाकी वीमारीसे मर गया । महम्दने अवसू ओर पूर्वी ग्गोलिस्नानको ले लिया । अक्सूमे अपने भार्र खलील मुल्लानभे हारकर वह मध्तगदके किर्गिजोके पारा पहना । शाही नेगने महमुद खानपर विजय प्राप्त की, उसी समय अकसीमें दोनो खान-भाई बदी बने, और म्बत कर देनपर अहमद खान ९०९ हि० (२६ VI १५०३-१६ V १५०४ ई०) लकवासे मर गया।

महमूद खाननी हालत अनमे बहुन तुरी हो गई। बह बाहीबेगके दरबारम दयाकी भिक्षा मागनेके लिय मजन्र हुआ। बाहीनेग (शेबानी) ने जवान दिया—"एक वार मने तुमपर दया दिखला दी, अब दूसरी बार दया दिखलानपर मेरी हकूमन खतरमें पड़ जायेगी।" उसने जरा भी दया न कर महमूद खान नथा उसके छोटे-बटे सभी बच्चोको खोजन्द नदीके किनारे ९१४ हि० (२ ४ १५०८-२३ III १५०९ ई०) म मरवा डाला। अबतक अन्तर्वेद शैबानियोका हो नुका था, यह हमें मालूम है।

१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र (१५०८ ई०)
इसी समय किर्गिजोक्ता नाम पहलेपहल मुगोलिस्तानमे मुनाई पडता है। शायद किर्गिज १०वी
शताब्दीमें ही थहा पहुंच गये थे। हेदर किर्गिजाक्ता सगोलीमें विभिन्न नहीं समझता। मगोलिस्तानी
मगोलों और किर्गिजोके झगडेका कारण वह उनका मुसलमान और काफिर हाना बतलाना है। खलीलमें
जन्दी ही उगका भाई सईद (जन्म १४९० ई०) आ मिला, जा कि अवतक बापके साथ अन्तर्वेदमें
उज्वेकोका वदी था। मर्टदकी उमर उग ममग नेरह-चोदह सालकी थी। दोनो भाई चार सालनक एक
भाथ रह। इसी बीचमें चचामे झगडा हो उठा, आर मन्सूर उनसे लडने मुगोलिस्तान गया। यही समय
था, जब कि १५०८ ई०मे हाँबानीके हुक्मसे महमूद खान और उसके बेटोको खोजन्द नदी (सिर-दिया)
के तटपर कन्ल किया गया। इसके पश्चात् चारमचलाक गा चारिन (आधुनिकल अस्माअताके पास)
में मन्सूरन अपने भाइयोको परास्त किया। खलील भागकर फरगाना चला गया, जहां उज्वेक शासक
जानीबेगने उसे कत्ल करवा दिया। सईद कुछ महीनो निरनके जगलोंमें छिपा रहा, फिर उज्वेकोंके हाथमें
पड़कर फरगानामें बंद रहा, जहांसे भागकर काबुलमें जा१५०८ ई०के अन्ततक बाबरका मेहमान रहा।

पिताके मरनेपर अवगुके खान चन्ना महमूद खानके साथ मन्सूरका झगड़ा था। मन्सूरने काशगरके मुगोलिस्तान लेनेके लिये महमूद खानके खिलाफ जाकर अवसूमें डेरा डाला। वहां भीर जव्बारवर्दीसे मन्सूरका झगडा हां गया। जब्बारने काशगरके हाकिम अबूबकरको बुला भेजा। मन्सूरको अक्सू छोड-कर भागना पड़ा। उसकी स्थित बहुत बुरी हो गई। इसपर उसने अपने मामा जब्बारवर्दीसे सपथ-

{

पूर्वत तमा याना । जन्दारने मन्पूरके गा । वि उदारता दिसरा, ति । से उप ते वि जान वा मुन्तान अहमद सानमें भी बेहनर हो भी। व्यी साम उसे खार भिषा, वि गा गिलि जान (अपने प्रे पुरतान महण्य, पुरतान गई और पुरान वली भारता रो गा। ह । मन्पूरन मुगोजितान पहुन अपने द्वा महण्यसे भट की। वहीं उपकी अपने छोउ माइयो — साइयो — नाइवा जार वलील पुल्तान — । भो मुलाबात हुई । उसके बाद ही महमूदरान अन्यवकी ओर लोगा, जहां पुरामद सेनानीये हारकर उम जपने प्राणोंने हाथ धाना पडा । अब मन्पूरों जाने नाइयोपर आक्रमण दिया, जो कि युगाजिस्तानम मुगलों और विशाजोंक गा। यहते थे। चाइनचलाकम लडाई हुई, जि । में हार कर मन्पूर के दोना भाई विरह्मयत (अन्तवेद) भाग गया। बहाके बिली सुरतान खलीलकों मर्सा जाला, ओर मुल्तान पति भागवर दाबुलके यदा के पान पहुंचा। मन्पूर मुगोलिस्तानमें हाथ पे उसे किंगिनो ओर गुगला हो अपने सा। चालिस (कराबर) और नुक्तान ले गया। पीछे उसन कल्मकोपर सफल आक्रमण हिया।

स्मी शिच काबुलने लाटकर गुतान राज्यने कारागरको जीन लिया। मन्युर को भारी शय लगन लगा। तेकि गायट गर्डदको बन्दार्वेदमे जैबानियाकी जिनको देगकर कुल जकल आर्ड। उसन समझाता वरने के ठिये ९२२ हि० (५ II-२६ XII १५९२ ि०) म अन्यू और कुमान के वित्रमें मन्यूर भट शि, और खानकी अधीनता घोषित वरने हुम उसके नामसे खुत्या पढ जाने का हुक्य दिया। त्यके बाद बीय मालतक देशम शाति रही। चीनमें काभि है (हामी) स लेकर अन्तिगान तक विना रोण-होय आदमी यात्रा कर सकते थे, राभोमें कोई कर नहीं लिया जाना था। यात्री हरे के गायों किसी घरमें मेहमान रह मकता था। यह वतलाते हुने इनिहास कार हैदर लिखना है—"अल्डाह ोनो धमित्या भाइयोंको स्वर्गोचान प्रदान करे।" मन्यूरके हाथमें पूर्वी वृक्तिस्तानका पूरी भाग पा, जिनकों सीमा चीनसे लगती थी। वह अपने को इस्लामका गाजी गावि। करना यात्रा। ॥ ६ वस पुरुष कारण बूट-गारका जलोभन था, जिसके लिये मिछ गद्याद् शी चुउ (१५२१-६६ ई०) की सेनाओंमें दरावर उसका धर्मयुद्ध होता रहा। मन्यूरने गरिस (मुगोलिस्नान) म उन्ने म-काताक सा'। जमकर छडाई की, जिसमें उसकी हार हुई।

काशगरी अपूबकरकी मेना अमीर बेळीकी अधीनतामें सब्तन्द गड, गठा उने कुछ मा का हुई। आगिरमें मन्सूरने अपने बड़े पुत्र आह सानको खान बनायाओर राम भा ठाकी भित्रत लग गया। हेदरके समय ९५१ हि० (१५४५ ई०) म बाहखान नुरफान और चालिवपर अगन कर रहा था। इसी समय बावरका बेटा हुमायू हिन्दुस्तानसे भागकर गारा-मारा फिर रहा था। ताहलानको चाल चलन हैदरको पसद नही था। उसने लिखा है— 'इतिहासकारका धर्म है, कि ठीन या बठीक जा भा उसे मालम हो, उसका उल्लेख करें।"

यद्यपि मईदने १५०८ ई० में ही पूर्वी तुर्किस्तानके पित्रमी हिरसेका जावन गभाउ निया था, लेकिन उगने बहुत सालों तक मन्सूरकों अपना प्रभु गाना था। इतिहासकार हदर महंदता समन्तर्गिन था। उसने "तारीखे-स्वीदी"म इमके बारेम बहुतकी तान लिखी है। रणीद खान, जिनके नाममें हैदरने अपने इतिहासकों लिखा है, गईद खानका ही पुत्र था। सईद अहमद लानके आए पुत्रोमेंसे एक था। अपने भाई महमद लानकी सहायताके लिख जिग नका जहमद लान जा रहा था, उस बक्न चोदह गालका सईद भी अपने बापके साथ था। अकमीकी लड़ाईम एक वीरके लक्ष बाद उसकी जापकी हड्डी टूट गई, और नह घायल हो अकमीके वली शख बायजीदके जलम बन्द रहा। तूसरे साल जाहीनेग (मुहम्मद बीबानी) ने बोस बायजीद, सुल्तान अहमद तम्बालका उसके सारे भाइसोंके साथ गारकर फरगानाकों ले लिया। बाहीबेग मईदको पुत्रत्व मान अपने या। गारक्त सारे भाइसोंके साथ गारकर फरगानाकों ले लिया। बाहीबेग मईदको पुत्रत्व मान अपने या। गारक्त कर यथा। जिस बचत थाहीबेग (मुहम्मद शेबानी) स्वारंजमपर आक्रमण करने गया जा, उसी समस मईद निकल भागा ओर यनीकन्दमें अपने चचा महमूद खानके यहा जाकर कुछ दिन रहा। फिर वहाँने अपने भाई खलील सुल्तानके पास गया, जो कि उस समस किंगिजोंके उत्तर राज्यपाल था। बार सालतक वह अपने भाईके साथ बहां रहा। जब महमूद खान विलायत (अन्तर्वेद) गया, तब भी दोनों भाई किंगिजोंने ही रहे। मन्सूर नुफीन और चालिक्से सेना लेकर किंगिजोंके अपर चढ़ा, तो दोनों भाई कपने अनुयायियाँ (मुगलो-किंगिजों) के साथ मिलवार उसने चाहनचलाकाँ लड़,

जार हार खा भागा । जनभी गय, जहा नाहीतेग (मुह्मार गेनानी)के चनेर भाई नानंत्रेगने सुल्तान खलील की मरना दिया । पुलान नहीं कुछ रामयत्तक अन लूट-मारका जीतन बिलान रहा, फिर मुगोलिस्नान छाउनेगर मजर्र हो ान्दिजन होते बाबर बादणाहके पास कावृत्र पहुचा । बाबरने उसे पर्टे आदर सोर प्रेमसे रक्या—लिड-पिस् सानकी आलाद और मुगोलिस्तानके खानका वेटा था, उसलिये नुगलोके नामगर बावला बाबर क्यों न उसका सत्कार करता ? मर्डद काबृलमे तीन सालतक बातर का मेहमान रहा । जब जाह इस्माईल (ईरान) न मेर्चमे जाहीयेग (मुहम्मद गेनानी) को भार टाला, नो ताचर काबुलमे हुडुज पहुचा । सईद भी इस बक्त बाबरके साथ था । इसी सगय इनिहासकार हे रक्ते पिता सैयद मुहम्मद मिर्जान गेनानी जानी गेग सुल्तानको अन्दि-जानसे भगाकर उसपर अधिकार कर लिया था । बाबर बादराहको इसकी लवर लगी, नो उसने गईद और कुछ मुगल अगीरो को अन्दिजान भेना । सैयद मुहम्मद मिर्जाने जीते देशको उतके हायगे दे दिया । सईदने खान गुहस्मद गिर्जाको "उल्युप-रेगी" (कबी शोका गरदार) की उगाधि प्रदान की । लेकिन काजगरी भिर्जा अपूबकर भी अन्दिजानभर आख गड़ाये था । दोनोमें लडाई हुई । है उसके अनुसार राईदने अपनी पन्दह सो रोनाने अपूबकरकी बीरा हजार सेनाको हरा दिया ।

इस समय सप्तनदिक उत्तरी भागमे कजाकोके खान कासिम [मृत्यु ९२४ हि० (१३१-४х11 १५१८ ई०)] का राज्य था, जो जाडों से करातालमें रहता था। कासिमने १५१० ई० के करीब गृहा मय जैजानीको हराया, ओर १५१२ ई० में तलम ओर सेरामपर अधिकार कर ताशकन्दके किलेको नण्ट कर दिया। हेदरके अनुसार उसके कजाकोकी सज्या दस लाख थी, लेकिन बाबरके अनुसार तीन लाख। १५१३ ई० के वसन्तमें चू नदीके तटपर सईदने कासिम बानगे मुलाकात की। कासिमकी उमर उस सभग तिरमठ सालकी थी। उमने सईदिनी वड़ी बातिर की। गईद इस वक्त बावरकी सेवामे था।

वायरकी इन सफलनाशोको शैवानी उज्येक देल नहीं सकते थे। उन्होंने ताजकन्द और समरकन्दके सीमाननार भारी सेना जमा की। बाबरने इसी समय (जून या जुलाई १५११ ई०) उन्हें हराकर थोड़े दिनोंके लिये समरकन्दके सिहासनपर बेठनें सफलता पाई थी, लेकिन उमी गालके धमन्तके आरम्भमे उनैदृत्ला खानने बाबरको हराकर उसे परिवारमहित हिसारकी और भगा दिया। जन्तवेंद उज्येकोका हो गया, ता भी अन्दिजानपर सईद खानका अधिकार बना रहा। बाह इस्माईलकी कुमक्ते माठ हजार मेना लेकर जब बाबरने समरकन्दपर चढाई की, उस समय सईद खान भी अन्दिजानमे उसकी मददके लिये आया था। नाशकन्दके पास शैवानी सूयुनजी (स्वाजा) खानने सईदको हराकर अन्दिजानमे भागनेके लिये मजबूर किया। इसी समय इतिहास-कार हैदर बाबरने छुट्टी ले राईद खानकी रोवामे चला गया, और वसन्तमे दश्तेकिपचक (किणिजनकजाक) के खान कासिममे थिला, जिसके पास बाबरके अनुसार तीन लाख सेना थी।

९२० हि० (२६ II १५१४-१७ I १५१५ ई०) में उज्बेकोकी भारी मेनाने अन्दिजानपर आक्रमण किया । स्थानने भागकर काशगरियागर वढाई की, मिर्जा अबूबकर काशगरमें किलेबन्द हो गया। प्रगी-हिमारगर तीन मास बेरा डाल गईवने उमगर अधिकार कर लिया। मिर्जा अबूबकर दिश्लाकी अंदर भागा। उमका पीला करते सईद खानकी मेना निब्बत (लदाख) के पहाड़ों के भीतरतक गई। इस प्रकार मई-ज्न १५१३ ई० (९२० हि०) में सईद खान काशगर-प्रदेशका स्वामी था, आर ९२२ हि० (१५१६ ई०) में, जैमा कि पहिले कहा, उसने बड़ी दूरदिशता दिखलाते हुये गन्सूर सानको अगना प्रभू मान लिया।

जैबानियों अन्तर्वेद छीतनेका मनसूवा सईदने वाबरसे उधार लिया था, इमीलिये उनसे उमने छेड़खानी जारी रवली । सप्तमदसे तोर्गुन डाइसे होकर कागगरियामें सैतालीम माँ सेनाके गाथ घुगकर अवूबकरको भगानेमे उसने पूरी तौरसे सफलता प्राप्त की। कादागर और यारफन्द को लेकर वहां पूरी तौरसे जाति-स्थापन कर १५१६ ई० में उसने अक्सू और कुचेईके बीच अरबात स्थानमें मन्सूरसे भेंट की। जैसा कि पहिले कहा, दोनोंमें पूर्ण मैत्री स्थापित हुई, सईद ने मन्सूरको अधिराज माना, लेकिन शासित प्रदेशोंका बंदबारा तो करना ही था। मन्सूरको मुफ्ति, कराशर और पूर्वी तुकिरवानका सारा ऊपरी भाग मिला, दूसरे भाई एमिल खोजाको

वृक्षांन आर प्रवसू, तीसरे भा<sup>र</sup> नावा सुत्नानको वार्टओर कृची मिळे । काशगर और दिनिणी सरतनद सर्रदक हाधम रह । हामी (चीन)ो अन्दिजान (फरमाना) तकका विणिक्षय मुक्त हा गया। अनुवकरम लन्ते वक्त किंगिज गृहम्भदन मर्डदिकी वडी सहायता की थी, रमिलये उमे किमिनोना सरदार बना दिया गया । १५१६ ई० के वयन्त्रमं फरगानाम उठाको से लड़न ही तथारी करनके लिये सईद म्गोलिस्तान गया । उसने वातिर-क्लके तटपर अपने भा दाबा अवकम भट की । अरपा-उपत्यकाम मन्त्युरको छोडकर गारे भाई मिले, उन्होंन गांभ ही जिकार खेला योर जाडा बिताया । इसम मर्डद अभियानकी बात भूल गया । इसी ममय उसके असीर महम्मदकी अधीनताम किर्गिजोने जाकर तुकिस्तान-गहर, ताशकन्द और गैरामम लटमार की, ओर लेबानी खानके सीतेले भाई लुकिस्तान-शामक अब्दूल्लाको तन्दी वनाया । लिकन महागदनं उसे बहन-सी भट देकर छोट दिया, जिसके नारण उसका सईदमे मन-भटाव हो गया। १५१७ ई० के वसन्तमें सईद अपनी रोना ले काशगरसे चला। एमिल खोजा भी अक्समें सारिंग-अन्-आब्री डाडेंसे होते आगे बढा। दानों सेनाय काफिर-यारिंगमें मिल गर्ड, जहासे गर्रद वेसकाउन-द्रोणी आर एमिन्छ खोजा च-द्रोणीमे आगे बढा। किर्मिण महस्मद वेसकाउनके म्झानके पाग डरा डाले पटा था । दोनो भाडयोके आनेकी खबर पाकर वह तुकिस्तानकी आर भागा, जार उसके वोटे, येटे तथा सारी चीज जनुओने के ली। सईदने किर्मिजों को बन्दी नही वनाया । वहामे वह हिसार लोट गया ।

१५१७ ई०म मुहम्मद किंगिजन तुकिस्तान और फरगानापर आक्रमण करके मुसलमानोको लूटा, जिसके लियं सर्टदने वढाई करके महम्मद किंगिजको पकडकर जेलमे डाल दिया, जहा वह पन्द्रह सालतक पटा रहा। उसी साल सर्टद अपने पुत्र रशीदको लेकर मुगोलिस्तानम गया। उसन किंगिजोको दबाकर मारे मुगोलिस्तनपर अधिकार कर लिया। पीछे गगिनोकी जित्तके कारण उच्चेकत्त्राक दक्तेकिपचकम रहनकी हिम्मत नहीं कर सकते थे, इगलिये वह दो लाखकी सख्यामे मुगोलिस्तान में चन्त्रे आय। उनके साथ लटना असभव समझकर र्गाद सुल्तान—जिमे बापने मुगोलिस्तानमें छोड रक्ता था—अपने आदिमयोंको ले काशगर भाग गया। १५१९ ई० (९२५ हि०) आर १५२९-३०ई० (९३६ हि०)मे दो वार सर्टदने बदख्यायर चढाई कर उसका आया हिस्सा ले लिया।

१५२२ ई० मे भसलमानोपर आक्रमण करनेका कारण बतलाकर सर्ददने अपने बेटे रजीद के सेनापनित्वमं पिर किंगिजोपर आक्रमण करनेके लिये सेना भजते समय जेकसे छोउपार महम्मद किरिंगजको भी उसके साथ कर दिया था। रशीदने काचकरकी उपल्यकाम डेरा डाला। अधिकाश किर्गिजोंने मुहम्मदकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन उनमेन कुछ भाग गय । उम जाडेमें रशीद खान कोचकर हीमें रहा। इसके बाद वह हर साल कल समय कोचकर-उगत्यकामें विताता था । १५२८ ई०मे जब म्वान कोचकरमें था, उसी समय उसके पास उत्तरी मण्तनदके कजाकोके खान कासिस-पृत्र ताहिरका आदमी आया। वह मुगोलिस्तानियोके साथ मिलकर उज्बेकी और नोगाइयों (मंगिनों) से लड़ना चाहता था। उसने अपनी यहिन भी रशीद खानको प्रदान की। इसके बाद अधिवाश किर्मिज नाहिरके अभीन हो गये। १५२५ ई० में खान इस्भिनक्छिके तटपर था, जब कि मुगोलिस्तानके सीमान्तपर कल्मकोंके चढ़ आनकी खबर गिली। इससे पहले १५२२-२४ ई० मे न्यीद कल्मकोने ऊपर सफल अभियान कर चुका था, जिसमे उसे गाजीकी उपाधि मिली थी। अपने परिवारको इस्सिक्कुलके किसी द्वीपमे छोडकर रशीद कल्मकोके विरुद्ध चलकर दस दिनमें कवीकलर (कबिलककला) पहुचा। इसी समय ताशकन्दरे श्रेवानी खान सुन्यन-नुकक भरनेकी खबर मिली। उज्बंकाक साथ लड़नेका यह अच्छा मीका था, इसलिये वह जल्दीने लौटकर इस्सिक्कुल पहुचा, और बहामें कोन् र-उलेनके रास्ते फरगाना गया; लेकिन उसे जल्दी ही असफल हो जतुल्क (स्गोलिस्तान) लौटना पडा, जहामे जल्दी ही काशगर गया।

अगले जाड़ों में ताहिरका डेरा कोचकरके पाग था। आपे किर्गिज उसकी ओर थे। रशीद अतवाममें पड़ा था। १५२६ ई० के आरम्भमें रशीदने किर्गिजोंके माथ मेल किया, इसपर कितने ही कजाक सारे काश और कुमगेजतक सप्तानदसे हट गये। किर्गिजोंके डेरे कोचकर ओर ज्यमलेके पास गर्ड हुये थे। ताहिरमे बातचीन करनके लिय उसकी मातर्जा मा (यूनम की पुत्री) को भजा, जा कि वाजगरम सर्डदके पास रहती थी। सर्डद लोटकर अकसाई पहुचा था, जन कि कानको आर किनिजों के बीज समझातेकी बातका उसे पता लगा। दोनों बुमन्तू जातियोंके मिल जानेका खतरा मर्डदक। साफ मालूम होने लगा, इसलिये वह बहारों बाताचककी कचींगेनाको भी ले अकक्यांच होते अस्थिलारके रास्त चला। उसने मत्तनदेश किर्गिजोंको भगावर उनकी एक लाग्य भेड पकड ली, जिसमें उस स्थानका नाम कोई-चरीकी (भेडोबाला) पटा।

१५२७ ई०के वसत्तके आरम्भमे ताहिर अतवासपर चढ आया, आर वहासे उमने किंगिजोंके साथ मिलकर मुगलोंको गार भगाया। गुगलोंके हट जानेपर अब मप्तनद कजाको आर किंगिजोंके हाथने चला गया, लेकिन दोनो जातियोंकी मिलता अधिक दिनोंतक नहीं निभी। १५२६ ई० में ताहिरने अपने भाई अब्दुल कासिमको गार डाला, जिसपर कजाकोंने उसका साथ छोंड़ दिया। १५२९ ई० में अभी नाहिरके पास बीस गा तीरा हजार कजार थे। हैंदरके अनुसार नाहिर अन्तमें नटी बुरी अवस्थामें मरा। उसके नाद उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बईदरा हुआ।

(तिब्बतपर जहाव) -- हेदर कलमना ही नहीं नलवारका भी धनी था। 'गाजी' वनते की उसकी बढ़ी इच्छा थी, जिसके लिये उसने तिब्बनके भीनरनक आक्रमण किया। अपने इति-हालम वह लिखता हे: ९३४ हि० (२७ IV १५२७-१७८ VIII १५२८ ई०)म अईद खानने भन्ने अपने वेटे रशीद मुल्तानके साथ बालर (बदस्या और कश्भीरके नीचमे काफिरोंक देग गाफि-िस्तान) पर आक्रमण करनेके लिये भेजा । यहा हमन सफलतापूर्वक 'धर्मयुद्ध' किया, आर पिजगी हो वहत भारी लुटके मालके साथ लोटे ।....९३८ हि॰ (१५ VIII १५३१--५ VII १५३२ ई०) के अन्तमे खान मर्डदने तिब्यतके काफिरिस्तान (लदाख) के साथ 'चर्मग्रह' किया, ओर मझे पहले ही सेना देकर भेजा । मैने बहुतसे किलोंको लेकर तिब्बत (लदाख) देशके अधिक भागको अपने अधिकारमें कर लिया था, जब कि लान हमारे पास पहचा। दोनों ही सेनामें पाच हजार आदमी थे। यह संख्या इतनी अधिक थी, जिसे गारा निब्बन मिलकर जाड़ोमें बिला-पिला नहीं सकता था। खानने चार हजार सेना ओर इस्कन्दर सुलानि साथ मंज कअमीर भेजा, ओर खद बल्ती-बालूर और निब्बत (लदाख) के बीचमे जाडा बिनाया। (हैदरका यह बालूर गिलगितका इलाका हे, ओर तिब्बतसे उसका मतलब लदाखम है) । खान बन्तीमे 'वर्मयद्व' मे लगा रहा, फिर वसन्तम' वह तिब्बत (लवाख) लाटा । हैदरने कश्मीरमे पहुनकर बहाकी मेनाको हराया । कश्मीरके राजा मुहम्मदशाहने अपनी लड़की इस्कन्दर मुख्तानको ब्याह दी, ओर सर्द खानके नामसे खनबा और सिक्का चलाना मंजूर किया। कश्मीरमे लूटकी भारी सम्पत्ति ले हेदर वसन्तमं तिब्बतं (लदाख) मे खानके पास पहुंचा।"

अवकी जानने हैदरको उर-सांग (वू-चाड) की ओर भेजा, अर्थात् हैदर अब मुख्य तिब्बत-की ओर चला । खान उसे इस तरफ रवाना करके काशगर लौट गगा । हैदर तिब्बतकी ओर बढते हुए ऐसी जगहपर पहुंचा, जहापर सास रकनेका रोग होना है (अर्थान् अधिक ऊंचाईके कारण हवाके क्षीण होनेसे सांस अधिक फूलने लगती हैं)। शायद वह लदाखसे यारकन्दकी ओर जानेवाले बड़ें डांझेपर जा रहा था। इसी समय ९३९ हि० (३ VIII १५३२-२४ VI १५३३ ई०) मे ४५ सालकी उमरमे राईद खान गर गया और हैदरके अनुसार इस इस्लामके 'गाजी'को अल्ला-सियांने स्वगंगे पहुचाया। हैदरके अनुसार सईदने अपने अभियानोंने राज्यकी सम्पत्ति बहुत बढ़ाई। मुगल, उज्बेक और चगताई तीनों उलुसोंमं उसके समान वाण चलानेवाला कोई नहीं था। वह एकके बाद एक सात-आठ तीर छोड़ सकता था और सभी लक्ष्यपर जाकर लगने थे। वह बड़ें ही सुन्दर नस्तालीक अक्षर लिखता था। उसकी तुर्की और फारसी लिखावटोंमे कोई गलती निकाल नहीं सकता था। वह तुर्कीमें गद्य-पद्य दोनों लिखता था। हैदरने सिर्फ एक वार उमे फारसीमं कविता करते देखा था। वह सेह्तारा और चारतारा अच्छी तग्ह बजा सकता था—चारतारापर उसका हाथ ज्यादा खुला हुआ था। वह बाण बनानेमें वहा चतुर था, और हड़डीकी दस्तकारीका भी अच्छा झान रखता था। वह बाण बनानेमें वहा चतुर था, और हड़डीकी दस्तकारीका भी अच्छा झान रखता था। वह बाण बनानेमें वहा चतुर था, और हड़डीकी दस्तकारीका भी अच्छा झान रखता था। वह बाण बनानेमें

## १६. रशीद, अब्दुर् रर्गाद, नर्दद गुन (१५३३-५६ ई०)

गर्दा जब मन्दिजानमे तन्दीखानेन पटा ना, उस समय ग्लीद भाके मध्य साल भागका था। बह ९१५ हि० (२१ IV १५०९---१२ III १५१० ५०) में पैदा हुआ। मनरके अनुसार उसका परा नाम अब्दर्रजीद था । जिम सपर राली र सल्लानका थे गर्नी गानीवेपने अक्सीमे भरवाया, उस मुपा खळीळ-पुत्र बाबा मून्तान दूविशीता तब्बा ए । सईद बाबाको जपने पुत्री भी ज्यादा भानना था, जार ख्वाजा अलीवहादुर हा उसन उसना अनातम (अध्यापक संस्थाह) तन। दिया था । स्ताजाका मगोलिस्तानसे बहुत प्रेम था । उसन गर्डद खानरा पार्थना की, कि पृगी-िहस्तान आर निर्मिण प्रदेशका बाना सुल्तानको देदा, म राय बायाका अपने साथ हे बहाका सारा पबन्ध ठीव-ठाक करूगा । खान राजी हो गया । वावा तृत्तानके समुरने मना किया- - "अगर वाबा मुल्तानने एक बार उम देशपर अपना आंगकार स्थापित कर लिया, तो यहाने गभी भूगल मगोलिस्तान चले जायेगे, जार लाग हो हानि पहचेगी, उसितरों यही अच्छा है, कि बाबाकी जगह म्बीदको मगोलिस्नान भेजा लाय।" इतिहासकार हैदरका चना बाबाका पसर था, लेकिन वह रजीयको ज्यादा प्रतपाती पा । सईद गातन जाने अविकृत इलाको हा एक तिहाई रशीद गरतानको दवर मुगोलिस्तान भेज दिया । १४४ हि० (१० VL १५३०--१ V १५३८ ई०) म मन्तानके मंगोलिस्तान पहुचनेपर महामद किंगजने सभी किंगिजाके साथ आकर सारे पंगी-िस्नानको अधीनना न स्वीकार करोके लिये भजवूर किया । उज्यक्तीने भी विरोब किया। उज्येको आर किमिजोके पिरोधके भारे रशीदको काशगर लाटनके लिये मजबूर होना पटा । अपने सम्मिलिति शत्रुओं के साथ लड़नेमें हानि देखकर रवीदको पीछ उज्बन्नोके साथ समसीता करना पड़ा।

वाप (गईद लान)के मरनके बाद रशीद मुगालिस्तानका खान वना । सबसे पहुले जो काम उसने किया, वह था अपने पिताके खैरखाहोका वध । २ अगस्त १५३३ (१० भृहर्ग ९४० हि०) का रशीद गुल्तानके आनेपर हैंदरवा चचा पिताकी मृत्यगर अफसोस प्रवट करने गया। आते ही रशीदने उसे तथा उसके सिच अली सैयत दोनोको मरवा दिया, आर हैदरक चवाकी जगहपर भिर्मा अली तगाईको नियुक्त कर यह हुक्म दे कारागर भेज दिया, कि हैदरके चवाके बच्चो और सर्वाधयोको विना कोई दया-साया दिखलाये बडी क्रतासे मारनम कोई कमर उठा न रखना। यह खनर सुनद पूर्वसे मन्सूर खान भी रशीदके ऊपर चढ दाहा, लेकिन उसे खाली हाप लोटना गडा । मन्सूर रशीदको द्यानेके लिये और भी प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नही मिली । रशीदके अत्यानारोंसे सगभीत हो उसके अमीरोने विद्रोह किया, किन्तु रशीदने उनका दमन कर दिया। उसने अपने सोनेली माताओं, बुवाओं ओर बहिनोकों भी गिर्वासित कर दिया, जिनमें उनके बापकी चहेती बीवी जैनब मुल्तान खानम् भी थी । इधर जब उसने अपनोंमें इतना प्रगडा कर रका था, उसी सगय उत्तरमें उन्बेक-कालक भी उसके दुरुमन थे, फिर अन्तर्वेदके उन्वेक-श्रेवानियोंने के करनेके सिवा रशीदके लिये ओर कोई चारा नहीं था।

८७७ हि० (८ VI १४७२-२९ IV १४७३ ई०)मं यूनस खानने करानुकाईमं उज्ना-कजाकोको हराया था। लेकिन उसके बाद मुगल उनसे बराबर हार रहे थे, केवल रजोद खानने एक बार उनको हराया । इस समय अन्तर्वेदके मगोलनिश्चिको चगताई कहा जाना था, और मुगोलिस्तानके नगेजविश्चिको मोगल, लेकिन नगताई मोगलोके प्रति धृणा प्रदिश्ति करते हुए उन्हें जांना (सीमाती) कहते थे, और मोगल नगताइयोको करावाना । १६वी मदीके मध्यमें लिखते हुए हैदरने कहा है— "वर्तमान कालमें बादशाहोंको छोडकर कोई घगताई नहीं रह गया हैं। और ये बादशाह है बाबर बादशाहके पुत्र। चगताइयोका स्थान (अब) कुछ दूरारे सम्य लोगोन लिया है।" लेकिन रशीदका यह कहना गलत है। तमूर-वश्च बाबर माकी तरफसे अर्थ-मगोलोने संबध रखते भी बायकी ओरसे तुर्क था, मगोल मा मोगल हर्रागज नहीं। लेकिन भारतमें मवस्थापित बाबरका वश्च अगनेको मगोल (मुगल) कहनेके लिये तुला हुआ था, जिसका दृहराना

बाबर और हुमायृ का कृपापात्र हेदर अपना फर्ज समझता था। हैदरके लिखनसे मालूम होता है, तुर्फान और काशगरके आसपासमें अब भी तीस हजार मुगल (मिंगल) रहने थं, लेकिन मुगोलिस्नानको उज्बेकों (कजाको) तथा विगिजोने ले लिया था। मगोल (मुगल) शब्दका कितना अनिश्चित प्रयोग उस ममय हो रहा था, यह इसीसे मालूम होगा, कि हैदर किर्गिजोको भी मुगल-कबीलेमें बतलाता है, जो कि "खाकानके साथ बराबर विद्रोह करते रहनेके कारण मुगलोसे अलग हो गये।" हैदरके समय सभी मुगल मुसलमान हो चुके थे, लेकिन किर्गिज अब भी काफिर (तौद्ध) थे। "इसीलिये उनका मुगलोमे झगड़ा रहता है।" साथ-साथ इस्लामके गाजीका यह भी कहना है—"जो मुगल मुसलमान नहीं है, उनका हमने अधिक नामोल्लेख नहीं किया है, क्योंकि काफिर चाहे जमशेंद और जोहाबके प्रतापकों भी पा जाये, तो भी उसका जीवन याद रखने लायक नहीं होता।"

९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३८ ई०) में रशीदने उज्येक-क जाकोंको करारी हार दी थी, जिसमें उनके खान ताहिरका भाई तुगुम और सैतीस स्त्तान मारे गये। कजाकोंका उसने सप्तानदमें उच्छेद-सा कर दिया। अगने वापका अनुकरण करते हुये रशीदने भी अपने बेटे अब्दुल्लिति को सप्तानदमें बेटाया, जार शैवानी-उज्येकोसे गित्रता जारी रक्खी। ९५१ हि० (१५४४-१५४५ ई०) भे इस्सिक्कुलके तटपर ताशकन्दके खान नौरोज अहमद (बराक)से मुलाकात की। इसके कुछ समय ही नाद उज्येक-कजाकोने फिर सप्तानदपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह याद रखना चाहिये, कि अभीतक उज्येक शब्द कजाक ओर शैवानी दोनोंके लिए प्रयुक्त होता था, जो कि पीछे स्वयं केवल अन्तर्थदेके श्रेवानी-अस्त्राखानी-मंगीती खानोंकी तुर्क प्रजाके लिये स्व हो गया, और कजाक आधुनिक कजाकिस्तानमें रहनेवाले तुर्कोंको कहा जाने लगा। किर्गिज भी उस समयतक किर्गिजकाल कहे जाते थे, जो अन्तमें किर्गिजके नामरें। मशहूर हुये।

रशीदका ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल्लतोफ बापके जीवन हीमे कासिम खानके पुत्र अकनजरके साथ लड़ाई करते मारा गया। अकनजर किर्गिजों और कजाकोंका खान था। अंग्रेज यात्री जेन्किन्सिनके अनुसार १५५८ ई०के आसपास कजाकों और किर्गिजोने ताशकन्द और काशगरमें बड़ी लूट-मार की, ओर चीनसे परिचमी-एसिगाकी ओर जानेवाले विणक्पथको काट दिया।

रशीद मुगोलिस्तानी खानोंने अन्तिम शनितगाली खान था।

#### १७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र (-१५९३ ई०)

यह अकबरका समकालीन था और १५९३ ई०में काशगरपर शासन करता था। अब्दुरंशीदका तीसरा पुत्र अब्दुर्रहीम पिताकी आज्ञाके बिना ही तिब्बतमें जहाद करने गया, जहां वह मारा गया। कदमीरपर कितने ही समयतक मुगोलिस्तानके खानोका अधिकार रहा, फिर १५८७ ई० के आसपास अकबरने कदमीरको ले लिया।

## १८. मुहम्मद खान (१६०३ ई०)

ईसाई साधु गोयेज आगरासे लाहौर, काबुल, बदस्कां होते १७०३ ई०में यारकन्द पहुंचा । उस वक्त मुहम्मद खान वहांका राजा था। गोयेज सालभर यारकन्दमे रहा। उस समय काक्षगर राज्यकी राजधानी यारकन्द थी। गोयेज सूवाव (चीन)में अप्रैल १६०७ ई०में मर गया।

#### १९. इस्माईल खान

यारकन्दकी गद्दीपर पीछे इस्माईल बैठा।

बाबर और हैदरकी पलटनमें मुगल नामसे प्रसिद्ध तुर्क भी काफी संख्यामें आये थे। दिल्लीके पास-पड़ोस और रावलिंडीके इलाकेमें इन मुगलोंकी संख्या काफी थी। पिक्चमोत्तर प्रदेशके रास्तेपर भी वह जहां-तहां बस गये थे, इनमें चगताई (बाबरके अपने भाई-बंधों)की संख्या २३५९३ थी, और बरलसोंकी १२१७३।

\*इसी जगह हैदरने अपने ग्रंथके बारेमें लिखा है—"यह तारीख़े-रशीदी ९५३ हि० के जुल्हेजा महीनेके अन्त (फरवरी १५४७ ई०) में कश्मीरके नगरमें लिखी गई, जब कि मुझ मुहम्मद गुरगान-पुत्र हैदर मिर्जाको कश्मीरके सिंहासनपर बैठें पांच वर्ष हो गये थे।"

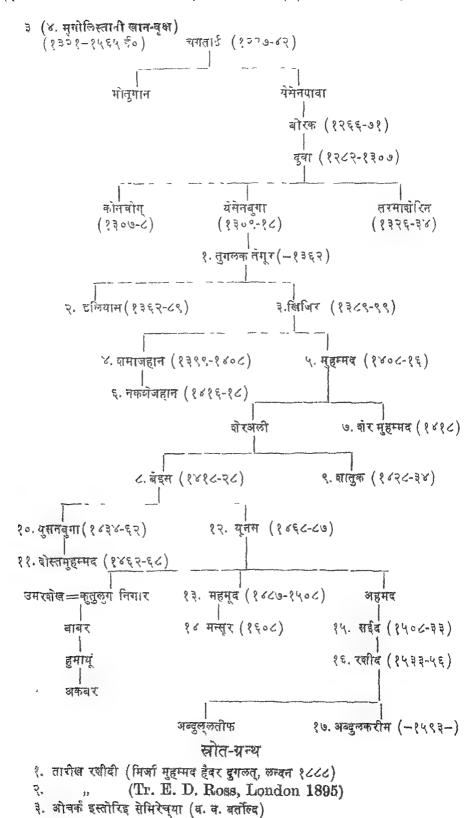

## **मिबिरखा**न

(१५००-१६५९ ई०)

यरमककं सिबिर नगरके ध्वस और पिवचमी साइबेरियापर रूसके शासनके स्थापित होनेकी बात कहते हुये हमने सिबिरके खान कूचुमका जिन्न किया था। १७ वी सदीमें साइबेरियामे वसनेवाली जातियोके बारेमें भी हम बतला चुके हैं।

सिबिरके खान भी अपना सबध छिड-गिम्-पुत्र जू-छिके पुत्र गैबान खानसे जोडते है, जो कि बा-तू खानका भाई था। शैवानके बाद उसके पुत्र बा-तू खान, तत्पुत्र जूजीवुका, तत्पुत्र बादाकुल, तत्पुत्र मगू तेमूर, तत्पुत्र तुकाबेक, तत्पुत्र अलीओगलान, तत्पुत्र हाजी मुहम्मद खान, नत्पुत्र इलबक (या र्इबक), तत्पुत्र मुर्नेजा, तत्पुत्र कूचुमखानके पास गहुचकर हम येरमकके समकालमे आ जाते हे । ७ नवम्बर १५८१ ई० मे कूचुमको ही हराकर येरमकने उसकी राजवानी सिबिरको दलल किया था। कूचुमके बाद उसके पुत्रों अली और इशिमने कुछ समय तक शामन किया। इशिमका पुत्र अबले गिराई और उसके बाद इशिमके भाई चुवाकके पुत्र दोलात गिराईने गामन किया। माइ-वेरिया जैसे सम्यताके छोरपर वसे देशके बाकायदा इतिहास लिखनेकी सम्भावना नहीं हो सकती थी, इसलिये इन खानोके बारेमे बहुत बाते हमें मालूम नही है । वस्तृत. कवीलेशाही-धर्ममें इतिहास द्वारा अमर होनेकी सभावना न देख जासकोंका सामन्तवाही-धर्मकी तरफ झुकनेका एक कारण यह भी है, कि सामन्तज्ञाही पुरोहित अपने इतिहास-प्रंथों या पुराणों द्वारा अपने यजमानोंको अमर कर देनेकी क्षमता रखने थे। मिविरतक इस्लाम पहचा नो था, लेकिन अभी वहाके लोगोंपर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था। बा-तूके विशक खतम होनेपर मुवर्ण-ओईके सिहा-सनपर शैबानी-वंशज खिजिरखां बैठा, जो कि मद्ध-गूतेगुरका सबधी था। खिजिरखाका मिक्का ख्वारेज्ममे भी मिला है, जिससे जान पड़ना है, शायद ख्वारेज्मपर भी उसका अधिकार था। मङ-गू तेमूरके छ पुत्रोंमें किपचकका लान पुलाद या पोलाद-नेपूर है। इसने किपचक लान अजीजको १३६७ ई० के आसपास मार डाला । पोलादके दो पूत्रोंमे अरवशाहके वंगजोंने व्यारेज्यपर गामन किया, और इन्नाहिमके वंशजोंने बुखारापर, यह हम बतला आये ह । मेझ-गू नेम्रके पौत्र हाजी मुहम्मद खानके पुत्र ईबकमे हम सिविरके खानोंपर पहुंचने हुँ।

## १. इबक, हाजी मुहम्मद-पुत्र (१४९३ ई०)

ईजन या इलजन उस समय हुआ, जब कि जू-छि-उलुस विश्व खिला-सा हो चुका था। माइबेरिया और बश्किरोंके छोटे-छोटे राजा इसे अपना अधिराज मानने थे। पुराने पवाड़ोंमें इसे कजानका जार उपक कहा गया है। इसने अपनी बहिनका ब्याह माइबेरियाके जासक भारते किया था, जिसे झगड़ा हो जानेके कारण पीछे इसने मार डाला। उसके बाद वह त्यूमेन (प० माइबेरिया) प्रदेशका राजा हुआ। ईजन १४९३ ई० के बाद किसी समय मरा।

## २. मुर्त्तुजा, ईबक-पुत्र

इसके शासनकालमें उज्बेक-उलुसका अधिकांश भाग मुहम्मद शैवानी और इल्बर्सके नेतृत्वमे अन्तर्वेद और स्वारेज्ममें चला गगा । जिसका कारण था पूरवमे मगोल राजा अलतन सानके नतृत्वमे मगोलो द्वारा कल्मकोपर भारी प्रहार पडनेगे उनका पश्चिमकी ओर गागते हुए उज्येकोके उत्तर पडना। उन्हें कल्मकोकी बाढने इताना चाहा, ओर उतर तेपूरी साम्राज्यके नष्ट-भ्रष्ट होनेके कारण दक्षिणगे न्योता आया। उज्येक-उलुसमेसे जो यहा रहणगे, वह मुर्तुजाको अपना खान गानते रहे। मुर्तुजाने नोगाइयोपर बडा अत्याचार किया, जिसका बदला पीछे उन्होंने उसके पुत्र कूबुमको मारकर लिया।

## ३. कूचुम, मुर्तुजा-पुत्र (१५५५-९५ ई०)

१५५६ ई० में सिवरके खान यादगारने ख्सी जारके पास कर न भेजनेका गह कारण बत-लाया था, कि शबानी राजकुमार हमारे देशमे लूट-नार कर रहा है। यह शैरानी राजकुमार कूचुम खान था, जो उस समय सिविरसे पश्चिमके त्यूमन प्रदेशका शाराक था । १५६३ ई० के आसपास क्चुमने गादगारको हटाकर सिवित राजधानी दखल कर ली। १५६९ ई० मे हमी उसे सिविरका जार (राजा) कहते थे, जिसे रूमी जारने एक सिंध द्वारा अपने सरक्षणमे ले लिया था। सरक्षणकी एक वर्त यह थी, कि मिबिर खान हर साल सेगलकी हजार छाले और स्क्ताइरली (गिलहरी) की हजार छाले प्रतिवर्ष भेजा करेगा। इस सोनेके भूहर लगे सधि-पत्रको चाबुकोफ साइवेरिया ले गया। क्चमकी एक बीती कजानके किसी छोटे खानकी लडको थी, जिसके साथ कितने ही रूगी ओर चुवाश गुलाम भी सिबिर गरे। अंशकी दूसरी दो बीविया मिर्जी दोलतजेगकी लडकिया थी। इस प्रकार सभ्यनाकं सीमान्तपर बसे होनेगर भी सिबिर नगरीमें सभ्यताके सदेशवाहक स्त्री-पुरुप पहुंच चुके थे। लेकिन क्चुमकी प्रजामे अभी वर्गर अवस्थामे रहनेवाली कितनी हो जातिया थी। इनिश और तोबोलके कितने ही तारतार ओर्दू तथा बाराविनके तारतार भी इसे अपना खान मानते थे। इसीके समय त्यूमनमे रूसियोके साथ मिला हुआ एक अर्थ-स्वतंत्र राजा रहता था । इन तरह कूनुमका राज्य तूराके मुहानेसे अधिक पश्चिम नही था। तरखनके तारतार इसकी अन्तिम प्रजा थे। तोबोलके सबसे नजदीकवाले बशुकिर और ओरितयाक कबीले भी कृ चुमके अधीन थे। कहते है, कृचुम पहला खान था, जिसने साइबेरियामे इस्लामका प्रवेश कराया, लेकिन अभी वह बहुत फैला नही था। उसने अपने पिता मुर्त्तजाको लिखा, जिसपर उसने एक आखुन (बडे मुल्ला) और कई मुल्लाओं के साथ अपने पुत्र अहगद गिराईको कजानसे इस्लामके प्रचारके लिये कूचुगके पास भेजा। कूच्मने प्रजाको जबर्दस्ती मुसलमान बनानेकी कोशिश की, तो भी वह अभी तारतारोको पूरी नौरसे मुसलमान बनानेमें सफल नहीं हुआ था। इतिय-उपत्यकाके तारतार अब भी पूर्वि जन षे। रूसी यात्री मुलरसे यालीनिश तारतारोके एक मरदार (वी) नं कहा था: अपनी जवानीसे ही हम अपने मा-बाप, अपनी प्रजा तथा पड़ोसिगोके माथ सदा मूर्तिपूजक रहे । तोबोल्स्क और वैमियान्स्कोयके बीचके निवासी लेबाउज्जी ओर्द्के तारतार तथा तूरिन्स्कके पडोसवाले तारनार भी तबतक मूर्तिपूजक रहे, जबतक ओस्तियाकों साथमें उन्हें ईसाई नहीं बना लिया गया । बारिबन्स्की कबीलेके बहुतमे लोग १८वीं सदीनक मूर्तिपूजक रहे, यद्यपि उनके इलाकेमे वहुत पहले कूचुमके समयमें ही मुसलमान पहुंच चुके थे। एक दूसरे रूसी लेखक फिशरके अनुसार निजार-उपत्यकाके तूरिन्स्क तारतारोंके कितने ही परिवार १६३९ ई० तक मूर्तिपूजक रहे।

७ नयम्बर १५८१ ई० को येरमकने किस तरह कूनुमकी राजधानी सिविरपर अधिकार किया, यह हम बलला चुके हैं। १७ या १८ अगस्त १५८४ ई० को येरमक लड़ाईमें हारकर अपने कव वके भारी बोझके कारण नदीमें डूबकर पर गया, लेकिन उससे रूसी अधिकारको साइवेरियामें क्षित नहीं पहुंची। येरमक और उसके साथियोका स्थान दूसरे रूसी बराबर लेते रहे। येरमककी मृत्युके दो साल बाद १५९६ ई० के बसन्तमें वोयवीद वासिली बोरिस-पुत्र सूकिन और इवान म्यास्नोईके साथ तीन सौ रूसी सैनिक आये—उन्होने युगुरके पहाड़ो और ओब नदीके रास्ते चढ़ाई की। १० जुलाई १५८६ ई० को सूकिन तारतारोंके एक पुराने किले चिगीपर पहुंचा, जो कि तुरा नदीके तटपर था। वहां उसन

त्यूमनके नामसे एक नगर बसाया, जो आजकल पश्चिमी माइबेरिया हा एक जिला है । त्यूमन नुरा नदीके दिक्षण तटपर बसा उरालसे पूर्व रूसियोकी प्रथम स्थायी वस्ती थी । रूसियोने बहुत आसानीसे तुरा, पिशिमा, इसेत, तोदा और तबोलकी उपत्यकाओके तारतारोंको अपना करद बना लिया और कुछ ही समय बाद सेदिक खानको भी अपनी अधीनना स्वीकार करनेके लिय मजपूर किया। सैदिक क्चुमसे पहलेके सिबर-खानोंका वंशज था।

क्चम अब भी हाथगे नहीं आया था। वह भागकर नोगाइयोके भीतर बराबिनके मेदानोमे चला गया, जहांसे १५९० ई०में उसने तोबोल्स्किके पासवाले इलाकेपर आक्रमण किया. ओर रूसी प्रजा बननेके कारण कोरदक और मालिन्स्कके तारतारोंको लूटा । इमपर नोगोल्स्कके नये वीयवीद राज्ल (क्याज) कोल्जोफ-मोसाल्स्कीने कुछ क्सी और तारतार सैनिकोंके साथ अगले साल जुलाई १५९१ ई०में कूचुमके विरुद्ध अभियान किया, और वह चिलिक झालके पास इशिमके तटपर क्चुमको हराकर उसकी वो बेगमों, एक पुत्र (अब्लुखैर) और बहुनमा लुटी हुई सम्पत्तिको लेकर वह लौटा। १५९४ ई० में रूसियोंने नारानगरका निर्माण किया, जिनके ठिने जारने राजुल अन्द्रेइ वासिली-पुत्र लेज्कोइको बोयबोद नियुक्त किया । वह मास्होने एक गौ पैतालीस स्त्रेलत्सी, सो कजान-नारतार, नीन सो वाश्किर, पंचास पोल और पचाम पोलक्साक भरोको साथ लंकर आया था। त्यूमनमे भी उसके साथ कितने ही लोग आये थे, जिनमें लियुनानी, चेरकासी, निर्वासित-कसाक, तथा कुछ साइवेरियाके तारतार थे। इस सेनामें अधिकांश सवार थे। उनके पास तोपखाना और काफी गोला-बाहद था। पहले नगरको तारा नदीके तटपर बमानेका ख्याल था, किन्तू पीछे विचार बदलकर उसे इतिशकी शाखा अगरकापर बदाया गया, पर नाम तारा ही रहा। रूसी अब क्युगको दवानेके लिये उतारू थे। क्युमको अधीनता स्वीकार करने के लिये कहा गया, और यह भी बचन दिया गया, कि छोटे पुत्रों मेंसे एक तथा दो-तीन प्रमुख तारतारोंको जामिनके तौरपर मास्को भेज देनेपर बड़े लड़के अवलुखैर तथा दूसरे संभ्रान्त यंदियोंको लौटा दिया जायगा। अवल्खैरने भी जार प्योदोरकी उदारताकी प्रशंसा करते हुये बापको चिट्ठी लिखी। कूचुमने जवाब दिया-"मैने येरमकको सिविर नहीं दिया, यद्यपि उसने उसे जीन लिया । मैं शांतिसे रहना चाहता हं, यदि इतिशके किनारेको सीमान्त मान लिया जाय ।"

१५९५ ई० में पयोदोर ये लिज्की नया वीयवोद होकर आया। उसने तुरन्त कुचुम और उसके मित्र नोगाई खान अलीके ऊपर चढ़ाई करनी चाही। तोबोल्स्क और त्यूमनसे भी मदद आई, जिसमें पांच तोपे भी थीं। पहले जाडों में ९० कसाक-सैनिक भेजे गये, जो अयालित्सक अट्टाईन तारतारोंके साथ लौटे । क्चम इन कसाकोंको अपने रहनेकी जगह ऊपरी इतिशमें ले जाना चाहता था । इस समय वह ओवके जलप्रपातसे दो दिन आगे गाड़ियां-नगरमें डेरा डाले पड़ा था। फिर वीयवीदने नया अभियान भेजा, जो कुच्मके रहनेकी जगहको नष्ट करके तारा छीट गया । लेकिन कच्म अभी दवा नहीं था। १५९६ ई० के बसन्तमें दोमोगेरीफके अधीन तेंना-लीस सैनिकोंका अभियान भेजा गया वह २९ मार्चको बरफानी जुतोंपर रवाना हुये। मामूली संघर्षके बाद रास्तेके चमगुल, लुगुई, लुबा, केलेमा, तुराश, बरमा (उलुकबरमा), किरिकिपी आदि गांवोंने अधीनता स्वीकार की। इसी समय नोगाई मिर्जा चिन, और कितनोंने भी अवीनता स्वीकार की, लेकिन कूचुम अब भी प्रतिरोधके लियें तैयार था। अगस्त १५९८ ई० में ३९७ रूसी सैनिकोंके साथ अन्दें इबोयेकोफ क्चुमके विरुद्ध ओच नदीकी ओर चला। चारों ओर फसलें खड़े खेतोंके बीचमें कूचुम अपने परिवार तथा पांचसौ अनुयायियोंके साथ छिपा हुआ था। २ सितम्बर को सूर्यारतसे पहले रूसियोंने आक्रमण कर दिया । सारे दिन लड़ाई होनी रही, जिसमें कूचुमका एक भाई, एक पुत्र, राजकुमार इलितन और पांच-छ अमीर, दस मिर्जी और एक सौ पचास सैनिक मारे गये । शामके वक्त नदीकी ओर शत्रु भगें । उनमें एक सौसे ज्यादा नदीमें डूब गये, पचास बन्दी बने, और कुछ लोग नावों द्वारा भागनेमें सफल हुये। वोयकोफको बहुत्से लूटके माल के अतिरिक्त आठ बेगमें, पांच कुमारियां और पांच राजकुमार हाथ रूगे। वोयकोफने तारा

लोटकर जा गोलि। पत्नाकां। जपनी सफलताके बारेम लिला--"कृतुम खान दो आदिमयोके या। दोनके विवार-ियार चाना पदेशप चला गया।" वोयकोफने समझा-बुझाकर ह्वुमको ज मैतना न्यास लगा कि निये तथार करना चाहा। उपने इसके निये मतला तूल मेहमतको भेता । उप वात सा नहीं नहीं एक जगठम रुगियो द्वारा मारे गये अपने तारतारोकी लाशोंके वीयम स्था पटा । एक पान तीन नेटा और तीन अनचरोके साथ एक पेडके नीवे बैठा था । माजान र गुल्य अशिनन। ती हार अर ला, फिर तुम मास्कामे जाकर अपने परिवारके पाथ आरामसे रह पक्ते है। जार तुर्दार साम नहु। जच्छा वर्ताव करेगा।" वृद्धेका जमाव था--"जब मेरे दिन भाषा, पार राज्य अपर सन अया, नवास नहीं गया, तो प्रया इस समय में अपमानपूर्ण मृत्युके लिये बहा गाऊ रेम । ।। आर बहरा है, गरीन और विचारा है। में अपनी सम्पत्तिके विनाशके लिये अफ-राहा १९७ ।।, लेकिन म अपना पार पन असमानिक लिय अफ्नोस करता हू, जिसे रूमो पकड छ गर्य । पुरुषी विभा भी में उसके सार सतीपसे रह सकता था, बाहे मेरी दूसरी बीबिया ार पाचे में में मारावे। या में अपन दने-खुने परिवारको बस्तारा भेज दूगा और स्वय नोगा-"याम चरा तज्या।' हथुमके पास उस समय न गरम कपडे थे, और न नोडे ही। उसने अपनी परानी प्रकारा एळ भिज भीखके तारपर मागी । इसके बाद वह ग्उक्षेत्रमे पहुचा । फिर दो दिनतथ मुद्यारा दपनातेम लगा रहा। उसके बाद एक पोडेपर चउकर वह ससी इतिहासकार करमजिनके अगुभार 'उनिहासने विळ्प्त हा गया।"

पृत्रम इति कि रान्ते पत्नान पीठ (नीर) ही और जा कल्मकों देशमे कुछ समय ठहरा, किए तो कि तो तो प्रोठानों लूट कर इति मके जिलेमें गया। कल्मकोंने पीछा करके जिल नहारे पता स्थानल नि सीरावर अगपर जा हमण हिया। उसके कितने ही अनुबर मारे गये, और कतुम नागाउथा (मगुत्तो) व भाग गा। लेकिन, नोगाइयाको क्नुमके नाप मुर्तुजाके हाथा बहुत पट उठाना प्राचा, इसिन्य उन्होंन बूढे भूचुमको मारकर उपका बदका लिया। कूनुपके परिवार ति। लाग स्मियों हे हाथम पड़े ते, वह जनभरी १५९९ ई० में मासको पहुंचे। खानके पुना और पुनियों ही अमोरो आए घनी वापारिया है घरोमें रखकर बारते उनके लिये मामूली पेगन निव्यत पर की। महमेन कुछ स्मी सेनाम शापिल हुआ, और १५९० ई० में रूपको तरक से स्वीडनके विक्त त्रावा। १५९८ ई० में रूपको तरक से स्वीडनके विक्त त्रावा। १५९८ ई० मा किमयाके नारनारों के बिहद भी वह जार बोरिम गदुनों कि साथ गया या। क्यूमका पुत्र अन्त्य १५९१ ई० में ईमाई बन कर अन्देई नाममें प्रसिद्ध हुआ, और भूचमके पुत्र अर्लाका उउका अल्प्यमंकन पीछे कासिमोफका खान बना।

## ४. अली, कूनुम-पुत्र (--१५९८ ई०)

१५९८ ई० की लड़ाईमें यापक साथ अली भी था। इस पराजयके बाद वह जहा-तहा प्मन्तू जीवन विनाता वृगता रहा। अभी किसयोंके जारानके आरिभक दिन थे। अली अपने जनु-यायियोंको जमा करके वह इतिया, दिशम ओर तवीठकी उपत्यकाओंमें लूट-मार करते यायिक नदी नथा कूमा तक धाना करने लगा। १६०३ ई० में यह लगातार किसयोंके साथ छेड़खानी करता रहा। १६०६ ई० में पहली बार उसके आदमी ताराके जिलेमें दिखलाई पड़े, जहां उन्होंने किमा बिरत्योंकों लूटा। किमयोन पीछा करके अलीकी माको पकर लिया, जिसे यह त्यूमन ले गये। १६०७ ई० में वृत्तुमके गुन अभिम, इिजम और कचुवार कल्मकोंके झड़ेके नीचे हो, त्यूमन जिलेपर आक्रमण कर बहासे कसी बच्ची और ओरतोंको पकड़ ले गये। फिर एक नागाई मुर्जा कनाईक साथ दो गो आदमियोंकों ले उन्होंने तो गोल्सके आसपास लूट-मार की। पीछा करके जमशीके जगतोंमें अलीकी स्त्री दो पुत्र, असिमकी दो बीबियों और दो लड़-कियों, तथा अलीकी एक बहिनको पकड़कर कसी त्यूमन ले गयें। आखिरमें किबिरली झीलके पास दो दिनके युद्धमें जो बन्दी पकड़े गये, उनमें अलीभी था। उसे बन्दी बनाकर मास्को भेज दिया गया। वहा बुछ समय रहनेके बाद उसे यारोस्लाव्य नगरमें नरजबन्द कर दिया गया, जहा १६२८ ई० के बाद वह किसी समय मरा।

## ५. इशिम, कूचुम-पुत्र (---१६१६ ई०)

१६१६ ई० में डिंगिस सलवर आर कोगुर तो कल्मक राजकुमारोक सान उत्तरी डिलास सेमीप्लानित्स्कमें रहता था। यहासे तह साउवेरियाके नगरों के उत्ता तह लट-मार करा। था। अलीके पकड़े जानेके बाद इसने अपनेको लान घोषित किया था। १२१८ ई० में कल्मकोंक साथ मिलकर इसने एसियोपर आक्रमण किया, जिसमें इतिशक्ते मैदानो आर तोशोठके तीनमें उसे बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा। इस लड़ाईमें इसके बहुत-में भारनी काम पाये। १६२० ई० में इशिम कल्कम मेचक थैंशीके साथ मिल कर गूनिये झीलको ओर जा खार लाया, कि पूर्वी मंगोलोने कल्मकोंको बुरी तरह हराया है, और वह पिनमक्ती भार माये हा रह है। इसके बाद इशिम तोरगुत राजा उरलुककी लड़कीमें ब्याह करके अपने सस्रके माथ रहना रहा। उरलुक बोल्गा-कल्मकोंका प्रथम सरदार था। इस समय एल्गक पिन्यनी साइशेरियाक हने मिं कली मीमाके दक्षिणकी भूगिमें रह रहे थे। १६२२ ई० में इशिम न्यूपनें सात दिनके राजिन पर तोबोल-तटपर अवस्थित खाम। करागाईमें रहता था। इसके बाद वह उक्ता अहरके पान बला गया।

## ६. अबलइ गिराई, इशिम-पुत्र (१६३५-१६५० ई०)

अबलह गिराई भी कल्मकोंके गाथ मिलकर लूट-पाट करता था। कल्मक परदार को कत्ल, उरलुक और बाह्वेगिश इसके दोस्त थे, जिनकी सहायताने अशिगों बराबिन के नारपारों हो कल्मकों का करद बनाया। इस प्रकार सहायता करके अवलइ गिराईने कल्मकोंके थेजियों (राजाआ) तेलेगुन राजा ओबक, कुरचािकश मैं ची केशेमके साथ मित्रता बर्गाई। अवलइ आती लूट-मार जारी रक्खे रहा। १६३२ ई० में वह इसेतके तटपर अलीबयेफ यूर्ति नामक गांवमे था। १६३५ ई० में इतेतितट, बेल्नें-निजिन्सकया और चूबाबोफामें था। इसी साल खिसयोंने इमके विषय अभियान भेजा, लेकिन कुछ कल्मकोंके मारे जानेके सिवा उसका कोई फल नहीं हुआ। १६३६ ई० में ऊफासे अभियान भेजा गया। बहुतसे कल्मक मारे गये। अवलइ ५४ कल्मकोंके साथ पकड़कर ऊफा लाया गया, जहांसे उसे मास्को भेज दिया गया। पिछे वहांसे उसके चेथेर भाई दोलग गिराईको उसके मरनेकी खबर भेज दी गई।

#### ७. दौलत गिराई, चुवाक-पुत्र (१६३७ ई०)

१६३७ ई० में तारामें बुखाराके बाईस व्यापारी आये, जिनके साथ दौलतक। इत भी था। १६४० ई० में कल्मकोंको साथ ले दौलतने तरखन्सकोये ओस्त्रोग (राजकुमार दीप) को लूटा। इरापर १६४१ ई० में किसयोंने दो सौ बहत्तर सैनिक भेजे, जिन्होंने उनमेंने बहुनोंको मारा और कितनों को बंदी बनाया। बंदियोंमें तोरगृत-सरदार उरलुकका एक भनीजा और एक भतीजी भी थी। १६४६, १६४८, १६४९, १६५१ और १६५५ ई० में कृबुमवंशी राजकुमारोंकी लूट-मारकी खबर लगती रही। १६५९ ई० गें बुगई, कुबुक, कंबुबार और चूचेलेईने एक हजार आदिमयोंके साथ कितने ही कल्मक थैंशियोंसे मिलकर बहुत-सी क्यी बस्तियोंको लूटा, और ३५८ पुक्षों और ३७५ स्त्रियोंको बन्दी बनाकर ले गये। पीछे इन बंदियोंमेंसे बहुतोंको जुंगा-रियाके खुन थैंशिके बीचमें पड़नेपर छोड़ दिया। अब वस्तुतः सिविरके सानोंकी प्रभुता खतम हो चुकी थी, और यायिक (उराल) नदीके पूरववाले प्रदेशके स्वामी कल्मक थे। उन्हींमें सिविर खानके आदमी विस्तीन हो गये, और आगे इतिहासमें उनका नाम नहीं मिलता।

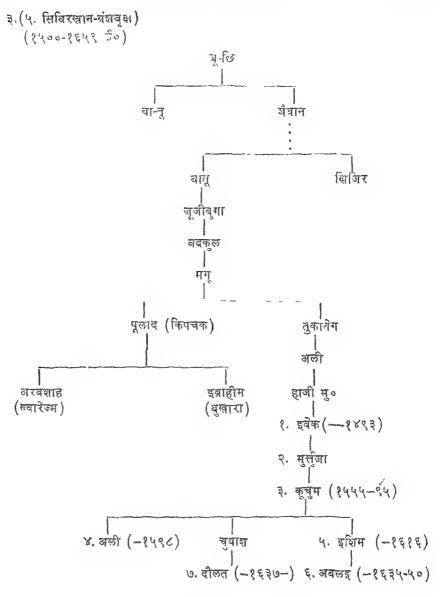

स्रोत ग्रन्थ

- १. ओचेर्क पो इस्तोरिइ कलोनिजात्सि इ सिविरि (गास्को १९४६)
- R. History of Mongol (H. H. Howorth)

### जुन्द-रामित्र

(१५८२-१७५७ ई०)

कल्मक-मंगोल-मंगोलंकि एक शाखाका नाम कल्मक था। इनका मंगोल नाम तोरगुत था, लेकिन गुसलमान और हसी लेखक इन्हें अधिकतर कल्मक नाममे पुकारते हैं। १६०० ई० (अर्थात् अकबरका मृत्युसे पांच साल पूर्व) के पहले अल्ताई पर्वतागालाके पश्चिममें कल्मक नहीं थे। पूर्वी मगोलोके शिवतशाली राजा अल्तन खानने जब १६२० ई० में तोरातोंको बुरी तरहसे हराया, तो वह अपने सरदारों खराखुला, दालय और मेरेगनके नेतृत्वमे पश्चिमकी और भागने लगे और पित्र यम्बा नदी, उराल पर्यतमालामे पूर्व और अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें छा गये। १६ वी सदी तक यह भ्गाग उज्वेक-कजाकों (शेवानी ओर कजाक) से नोगाइगोंके हाथमें चला गया था। वह इस भूमिमें अपना चुमन्त्-जीवन विताते थे। कल्मकोंका उनसे सघर्ष होने लगा। कल्मक लगातार पश्चिमकी ओर बढ़ते बग्किरोंके देशमें पहुंचे। कल्मक राजा उरुरालन थैशीने बग्किरोंसे कर मांगा—बग्किर अभी तक नोगाइयोंके अधीन थे, जिससे नोगाइयों झागड़ेकी नौवत आ गई। इस्माईल-गुत्र दीनेवेइका पुत्र कनाई उस वक्त नोगाइयोंका राजा था। तोरगुत (कल्मक) रारदार उरलुक और उसके पुत्र दाइशिगने नोगाई खानके विद्रोही सलतानियासे मिलकर १६३३ ई०मे कनाईपर चढ़ाई की। कनाई रूसके अधीन था, इसलिये जारकी सरकारने तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी सेनागितयोंको उसकी मदद करनेके लिये हक्म दिया।

१६४३ ई०मे एसियोने आक्रमण करके उरलुक और उसके कुछ पुत्र-पौत्रोंको भी मार डाला। इसके बाद उरलुक-पुत्र येलदेड और लोब्जाडने यायिक पार कर बोल्गाके मैदानोंमे प्रवेश किया, और नोगाइयोंको किताई-किपचक, मैलबाश और येदिस्सन (एतिसन) के तीन भागोंमें बांट दिया। साथ ही उन्होंने उलाडनुगान (लाल ऊंटवाले ओर्दू) के तुकंमानोंको भी उनकी भूमि येम्बाके दक्षिणी भागसे हटा दिया। अब बोल्गाके दोनों पारका इलाका नोगाइयोंके हाथसे निकलकर कल्मकोंके हाथमें चला गया। इस प्रकार नोगाई अपनी मूल-भूमिसे बंचित हुये। करीब डेढ शताब्दियों तक कल्मक इस भूमिमें छाये जरूर रहे, लेकिन अन्तमें फिर कजाक आकर आबाद हो गये, जिसके ही कारण आज यह भूमि कजाकस्तानके नामसे मशहूर है। पश्चिमी मंगोलोंको तोरगृत या कल्मक कहा जाता था, जब कि पूर्वी मंगोल खलखा नामसे प्रसिद्ध थे।

- (१) कल्मकोके भीतर ओइरोद, कुरी, तुला, तुमेत, बरगुत, कुरतुतके कबीले थे, जो अंगारा नदी और बैकाल सरोवरके पश्चिममें रहते थे। हो सकता है, पश्चिमी मंगोलोंका कोई मुख्य सरदार कल्मक रहा हो, जिसके नामपर कबीलेका यह नाम पड़ा।
  - (२) उरियानकृत मंगोल कोस्सागोल (झील)के पास रहते थे।
  - (३) सुवाइत (सूनित) कबतेहन (कैहन) भी मंगीलोंका कबीला था।

तायनखान (१४७०-१५४४ ई०) के पुत्रोंने आपसमें मंगीलोंका बंटवारा किया था।

कल्मकोके बाद ज्यादा शक्तिशाली खल्खा मंगील ये। आज भी बाह्य-मंगोलिया इन्होंकी है। खल्खाके उन्चास झंडे थे, अर्थात् ये उन्चास छोटे-छोटे कबीलोमें विभक्त था। इनके चार मुख्य मेद थे—(१) जस्सवतुखानके पश्चिमी खल्खा, (२) तूशीयेतूखानके उत्तरी खल्खा, जो कि तुला और केरलोन-उपत्यकाओंमें रहते थे,(३) साइननोग्रनके मध्य खल्खा, और (४) सेतजेनखानके पूर्वी खल्खा।



अंगोलराजाविल—चीनसे मंगोल-शासनके उठनेके बाद मंगोलोंकी शक्ति तितर-बितर हो गई थी, जिसको एक बार फिर एकत्रित करके १४७० ई० में तायमखान सारे मंगोलियाका शासक बनाः। तायमखानका वंश-वृक्ष निम्न प्रकार है:—

तायनखान बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसने बडी गलती यह की, कि राज्यको अपने ग्यारह पुत्रोमें बांट दिया। इसके ग्यारह पुत्र थे—(१) तोरोबोलोद, जिसका पुत्र बोदी तागनकी गद्दीपर बैठा, (२) उल्लं थैशी, (३) बुर्सबोल, (४) अरसू, (५) अल्त्यिन, (६) बत्शिर, (७) अरा, (८) गरेबोल, (९) गेरेराजा, (१०) बुश्चिमुन, (११) गरेतू। इस विभाजनके बाद मगोल शक्ति फिर दुर्बल हो गई, और छिड-गिप्के वंशके दावेदार बहुनमें छोटे-छोटे लान हो गये।

अन्तर्-मंगोलिया—यह तायनखानके वहे पुत्रोंके हाथमे गई। अन्तर्-मंगोलिया मंतूरियाके पड़ोस में थी, इसलिये दोनोंकी वनिष्ठता बढी, और अन्तमें मंगोलोकी मददेंगे मंयू नूर-हाचू या (ताई-चू) ने १५८३ ई०में अपने मंचू (छिड)-वरा (१५८३-१९१२ ई०)की स्थापना की, जिसके द्वारा मंगोल सम्प्राटोके स्थानपर स्थापित मिड-वश (१३६८-१६४४ ई०)का उच्छेद हो गया। चीनके ऊपर अधिकार करके मंनुओंने कलके अपने सहायक मंगोलोंके ऊपर हाथ फेरा, ओर उन्हें अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। इस प्रकार अन्तर्-मंगोलिया चीनका भाग बन गई।

बाह्य-नंगोलिया—इसे खलखा भी कहते हैं । यह तायनखानके छोटे लड़कों हे हाथमें गई । १६८९ ई०मे उनमे और उनके पिन्नमी पड़ोसी ओइरोद--कल्मक--कवीलोंके वीवगें लड़ाई छिड़ गई। अन्तमं खळखा (बाह्य-मंगोलियावालो)को ओइरोदोंसे हारकर अगने कितने ही भूगाग हो गंवाना पडा । कल्मकोंके प्रहारसे मजबर होनेगर खलखोंने इसकी अधीनता स्वीकार करके अपना बचाव करना चाहा, लेकिन इस समय मंगोलियामें निव्यतके दलाई लामाकी तरह एक बौद्ध संयराज--ह-तुक्-तू--का बहुत प्रभाव था। उत्तने यह कहकर रूसकी अधीनता स्वीकार करनेसे गना कर दिया, कि यह बौद्ध देश नही है। इसपर खलखोंने चीनकी सहायता चाही। इस रामय मंतृ-सम्राट् खाड-सी (शेड-चू १६६१-१७२३ ई०) चीनकी गद्दीपर था। उसने खलखोंकी मदद की, ओर ओइरोदों (ओलिओतों)को असानीसे दबा दिया। १६९१ ई०में खाड-मीने दोलोन-नीर (दिदाणी मंगोलिया) में खलखोंकी एक बड़ी परिषद् बुलाई, जहांपर एकतित होकर बाह्य-गंगोलियाके राजुलोंने चीन की अधीनता स्वीकार करते हुये अभय नर प्राप्त किया। तबसे प्रायः मंच्-वंगके अतिम समय (१९११ ई०) तक बाह्य-मंगोलियाने चीनकी अधीनता स्वीकार कर रवली, और प्रतिवर्ष आठ सकेंद घोड़े, और एक सफ़ेद ऊंट-नी क्लेत-करके रूपमें चीन सम्राट्के पास भेजे जाते रहे, और चीनका 'अम्बन' (महामात्य) बाह्य-मंगोळियाकी राजधानी उरगा (ताहुरे, आधुनिक उलानवातुर) मे रहता रहा । उसके अतिरिक्त कोव्दो (पश्चिमी मंगोलिया) और उलियस्सुतैमे सैनिक राज्यपाल रहते थे।

कल्मक (जुंगर), ओइरोद (ओलियोत) खलखा मंगोलोंके प्रतिद्वंद्वी थे, इसे हगने अभी देखा। यद्यपि चीनकी सहायतासे खलखोंकी रक्षा हो गई, और कल्मकोंने खलखोंके हाथ बड़ी बुरी तरहगे हार खाई, लेकिन तो भी करमकोंकी शक्ति अपनी पिक्चिमी ओर दक्षिणी पड़ोसियींथर बढ़ती ही गई। पूर्वंकी तरफ बढ़ावके एक जानेपर वह अपने सरदारों खराखुल, ताले और मेरेगनके नेतृत्वमों छू-मिश, ओब और तोबोलकी उपत्यकाओंमें रहने लगे। कल्मक पशुपाल थे, दशिलये चरागाहोंके लिये उनका नोगाइयोंसे झगड़ा हो गया। नोगाइयोंके अधीतस्थ बाश्किरोंसे कर गांगनेपर नोगाइयोंसे संवर्ष हुआ, यह हम बतला चुके हैं।

कल्मकोंकी शक्तिका संस्थापक तूमेतवंशी अल्तन खान (१५०७-८३ ई०) को माना जाता है। इसने १५५२ ई० में ओइरोतोंके नेताके तारपर कजाकोंके खान तवक्कल शिगाई-पुत्र तथा ताहिर खानके वंशजोंको लड़कर भगा दिया। तवक्कल ताशकन्द पहुंचा, जहांका खान नौरोज अहमद (मृत्यु १५५६ ई०) था। तवक्कलने मंगोलोंके विरुद्ध उससे मिलकर लड़नेकी नात की, तो उसने जवाब दिया: हमारे जैसे दस खान भी कल्मकोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

इस समय सप्तनद और उसके आसपासकी भूमिमें किर्गिज और कजाक दो घुमन्तू जातियां रहती थीं। ९९० हि० (१५८२ ई०) अर्थात् अकबरके समकालीन एक अज्ञात लेखकके अनुसार किर्गिज मंगोलोंके वंशके हैं, और उनके यहां कोई राजा नहीं होता—उसकी जगह उनके नेता वेक होते हैं, जो कि काफिर हैं। वह पहाड़ोंमें रहते हैं। यदि कोई उनके उत्पर अभियान करता,

तो वह अपने परिवारको पहाड़ोंगें छिपा देते, फिर शत्रुका मुकाविला करने है। उनकी भूमि बहुत छंडो होनेसे सहायक होती है, जिसके कारण सफल विजेना भी उन्हें हाथमें नहों रस सकता।

कलाक—काफिर किर्मिजोके पड़ोसी कलाक थे, जिनकी संख्या दो लाख परिवार थी। यह मुसलमान तथा केवल इमाम अब्-हनीकाके अनुपार्था (हनकी) थे। उनके पाम बहुनले ऊंट थे। यह अपने तम्बुओंको गाड़ियोंपर ले चलते थे। मुसलमान होनेकी वजहमे इनका संजंव नुखारागे बहुत घनिष्ठ था। कजाकोंके खान तयककलने १५९४ ई० मे जार प्योदोरके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये अपने दूत मास्को भेजे। उस समय स्पी तत्रकलकको 'जाकों योर कल्मकोंका राजा' कहते थे, जिससे यह पता लगता है, कि १६वी सदीके अन्तनें उमने कल्मकोंके विश्व कोई सफलता प्राप्त की थी। अपनी मृत्युके सगय तवककल पुक्तिस्तान-जहर (निप्त विर-उपत्यका) ओर काश्मरका भासक था। ये दोनों नगर कजाकोंके हाथमे प्रायः १७२३ ई० तक रह। १० वी सदीमे कजाकोंकी शक्ति बहुत मजबूत थी। उस वनत वह सप्तनवपर भी जियकार रखते थे, आर उनका केन्द्र नुकिस्तान और ताक्कत्वके नगर थे। उसी शताब्दीके अन्तमे ख्वारंज्म और बोल्गातट तक उनका प्रभुत्न फैला था। लेकिन इसी समय कजाकोंके प्रतिद्वंद्वी कल्मकों (जुगरों)की शक्ति बढ़ी। कल्मकोंके राजा निम्न प्रकार थे—

#### जुंगर-(कल्मक) राजावलि--

| ₹. | खराखुल या कराकुल              | -१६३४ ई०        |
|----|-------------------------------|-----------------|
| ₹. | बातुर थैची, खरास्तृल-पुत्र    | १६३४-५३ "       |
| n. | सेड-गे, बातुर-पुत्र           | १६५३-७१ "       |
| 8. | गल्दन, गन्दन, वातुर-पुत्र     | १६७१-९७ "       |
| 4. | छेवडः-रब्तन, सेडः-गे-पुत्र    | १६९७-१७२७ "     |
| ξ. | गल्दन, छेरिङ-छेवङ-पुत्र       | १७२७-४५ "       |
| ı, | छेनड-दोर्जे,गल्दन छेरिड-पुत्र | 3084-160 "      |
| ۷. | दावा छेरिङ, रोङ-गे-यंशज       | ــ ١٩ نولولو ١١ |
| ٩, | अमुरसना, बातुर-थैची-यंशज      | १७५०-५७ "       |

### १. खराखुल, कुतुगैतू अबूदा अबलई-पुत्र, ओनगोजो-पीत्र, अरखान चिद्ध-सेन-प्रपीत्र (-१६३४ ई०)

तायन खानके समय (१४७०-१५४४ ई०), कल्पकों [१ करइत (केरगुदी), २. जुंगर, ३. देरबेत, ४. खोरोत (चोरोस)] की भृमि त्यानशान-पर्वतमालाके उत्तर तथा बोरबोउला-पर्वतके पड़ोसमें थी। सोलहवी सदीमें इनका केन्द्र कुल्जाके आसपास इलि-उपत्यकामें था। खराखुल (चोरोस) मंगोलोंके खान खराखुलने १६३४ ई०के आसपास (शाहजहांके तमय) आंदरोतोंको एकताबद्ध करके अपनी शक्तिको बढ़ानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता उसके पुत्र बातुर श्रेची (तैची, तैसी, थैशी) को हुई।

## २. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र (१६३४-५३ ई०)

१६३४ ई० मे बातुर (यहादुर) ने अपने बापका राज्य पा खुन-यैचीकी उपाधि पारण की। इसके समय ओइरोतों या जुंगरों (वामदछ) का राज्य दृढ़ हुआ। इसने १६४० ई०में कूरित्ताई (महापरिषद्) बुछाई, जिसमें रूराके राज्यमें रहनेवाले कलमकोंके भी प्रतिनिधि आये थे। यहां पर बातुरको खुन-यैची (सारे कल्मकोंका सरदार) बनाया गया। बातुर ऊपरी इतिश-उपत्यका तथा जाइसन सरोवरके पासकी मूमिमें चारण करता था। इसने तवक्कल खानके भाई और उत्तराधिकारी कजाकोंके खान इिंगमें सफल लड़ाइयां कीं। १६५३ ई०में बातुरके मरनेके समय कल्मक एकताबद्ध हो चुके थे।

अस्ताईके उत्तरमे पहनेके कारण वातूरके कल्म कोको उत्तरी एलि गोन (आइरोन) भी कहा जाता था, आर दाहिनेकी ओर प्रवास करनेके कारण जुगर-रोगोनगर-या वामपक्ष भी। बातूरने तोग्तोके राजा उर्जुनकी लड़की ब्याही शी, लेकिन पीछे उर्जुकसे झगडा हो गया, जिसके वारण भी तोर्गन परिचगकी ओर प्रयाण करनेके लिये मजबूर हुये। करा-दर्गिककी उपत्यकामे बातुरके रूसी नथा राल्खा पडोमी हुपे। रूसी अवतक साइबेरियाके खानोकी शक्तिको छिप-भिन्न कर चके थे। ताराके आसपासके बराबिस्की तथा दूसरे तुर्की कतीलीपर बात्र थैनी का दावा था। उसके आदमी १६०८ ई० म कर उगाह कि लिये इस इलाकेमे गये, तो रूसियोने विरोध किया, टेकिन वह उन्हें बहासे भगा नहीं सके। अगले साल कल्मकोने कनगके पुत्रोको साथ लेतारामे परिवमकी ओर बटते हुए नोवोरस्क, त्यमन आदि जिलोपर भी हमला किया। तारा-उपत्यकाके निवासी इतिशके मेदानोसे नमक लाकर गारे देशम वेचते थे। १६१० ई० मे कल्म होते नमककी खानींकी दल कर किया । इसपर तारतारो ओर दूसरे कबीलोने लडनेकी तैयारी की, लेकिन जब १६१३ ई० में नमककी खाने उन्हें भिल गईं, तो झगडा खतम हो गया। १६१५ ई० में बातुर थेची (लरायुल तैची ?) के दूत तारा गये। और अगले साल थैची, बातूर ओर कई दूसरे थं चियोने नोयोत्स्वसे आयं रूसी कसाकोके सामने जारके प्रति राजभक्तिकी शप्य ली, लेकिन यह शपथ नाममात्रकी थी। क्लमकोने छेड-छाड जारी रक्सी, और १६१८ ई०मे इतिश ओर तोनोलकी वीचकी भिममे मिबिर खानके पुत्रोके मार आये कल्मकोको रूसियोने हराकर उनके गत्तर ऊट ओर एक बक्सी (भिक्ष)को पकट लिया. जिसे पचास घोडा देनेपर छोडा गया।

१६२० ई० में बानुर तेची (?) खराखुलने अल्तन खान खलखाकी राजधानीको दखल किया, को कि उबसा सरोबरके ऊपर थी, लेकिन खलखोने जल्दी ही कल्मकों ऊपर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया । करमक तैचीको अपने एक पुत्रके साथ ओबकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पडा । कल्मक तैचीने नूमिश नदीके तटपर एक दुर्ग बनाया । उसके दूसरे जुगर-कल्मक इति त तोबोल आदिकी उपत्यकाओम चले गये। इसी समय देखेत-मगोल भी भागकर साइबेरियाम गये ।

धीरे-धीरे बातुरका राज्य वढा। किर्गिज ओर कजाक खास तौरसे अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर हुये। कुछ करमकोने किर्गिज ओर कजाक बिद्योको रूसियोके पास भेजकर उनसे अपने बन्दी छुड़ाये। १६२३ ई०मे खलखोने फिर करमकोको हराया। अवतक पिछले चालीम सालोमे खलखोने लामाओका जोर बहुत बढ गया था। इसके बाद उनका प्रभाव जागन नोमेन खान द्वारा एल्मकोपर भी पडने लगा, ओर जुगर खान खराखुल, दरवेनोके थैची तालेई और तोर्गुतोके रारदार छर्लुकने अपने एक-एक बेटेको भिक्षु बनाया। इमका एक अच्छा परिणाम यह हुआ, कि खलखो और कल्मकोके बीच चला आता झगडा बात हो गया।

१६३८ ई० में स्सियोको नमक न ले जाने देनेके लिये कल्मकोने दो हुगार सेना बैटा दी। रूमी इरके मारे नहीं गये, तो उन्होने तारापर चढाई कर दी, लेकिन वहासे मार भगाये गये। १६३८ ई० में स्सी कसाक यामिश सरोवरपर पहुंचे, जहा कल्मकोंके साथ उनकी पचायत बैटी, जिसमें निम्न क्षतींपर सुलह हुई—(१) हम रूसी बस्तियोपर आक्रमण नहीं करेगे, (२) शिकार और मछलीके लिये गये रूमियोके माथ छेड-छाड नहीं करेगे, (३) नमक ले जानेमें कोई रुकायट नहीं पैदा कर, उसके ढोनेके लिये अपने पशु भी देगे। यह एकतरफा शतोंकी सुलह थी, जिसमें रूमियोका ही पलड़ा भारी था। लेकिन कल्मक घुमन्तू ऐसी शनोंको माननेके लिये क्यो तैयार होने लगे भीमान्तपर उनकी लूट-मार बराबर जारी रही।

वातुर थेचीका डेरा अपनी पुरानी जगह इली नदीके तटपर पड़ा था, जहासे उसने सन् १६३४ ई० में त्यानशानके दक्षिणके नगरीपर आक्रमण किया। बातुरकी धर्मभिक्तिसे प्रसन्न होकर १६३५ ई० में त्यानशानके दक्षिणके नगरीपर आक्रमण किया। बातुरकी धर्मभिक्तिसे प्रसन्न होकर १६३५ ई०में दलाई लामाने उसे खुड-थैंगी और एर्दन-बआतुरकी उपाधि प्रदान की। उसकी रूसियोंसे भी दोस्नी थी। उसने अल्ताईके उत्तर ओव-इतिशके बीचकी भूमिके अपने उपराज कुला थें बीको हुवम दिया, कि तारा (रूसी नगर)से पकड़ लाये परिवारोंको लोटा दो। सौ परिवार--जिनमें रूसी भगोड़े भी शामिल थें—हजार घोड़ोके माथ रूसियोंके पास लौटा दियें गये। अब रूसियों और बातुर थैंचीमें दूतोका

वानादान होने लगा। इस समय बातुर एक बाढ़ विहार बनवा रहा था। निश्चय ही विहार अवतक तम्बुओं में रहे होंगे, लेकिन तम्बुओं वाले विहारोंने तो कीर्ति स्थायी नहीं हो गकती थीं, इसलिये निश्चतं के विहारोंके अनुकरणपर वह एक भव्य इमारत खड़ी कर रहा था। उसने यह भी देखा, कि घुमन्तूगिरी में जीविकाका स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सकता, इसलिये वह चाहता था, कि कल्मक खेती करें। कल्मकोंकी एक प्रधान बस्ती थी कुबकसरी। बातुर अपना अधिक समय दे अपने देशको सुन्दर तथा खेती द्वारा समृद्ध करनेमें लगा था। १६४० ई०में नौ मौ कबल (चांदी) के रेशम और दूसरे कगड़े मास्कांमें उसके लिये भेजें गये। यैचीके कहनेके अनुसार बोयबोदको हुक्म मिला था, कि माइबेरियासे मूअर, म्गें और कुत्ते भी भेजें जाय। इससे मालूम होता है, कि बातुर अपने लोगोंके आर्थिक ढांचेमें परिवर्तन करना चाहता था।

रूसियोके कारण वातुर थैचीका बढाव उत्तर (साइवेरिया) में नहीं हो सकता था, आर पूर्वमें चीनके कारण भी आगे बढ़नेकी गुजाइश नहीं थी, इसिलये उसका ध्यान अपने पिरचियके किंगिज-कजाकोपर ही जाना रवाभाविक था। १६४५ ई० में उसने कजाकोके सबसे बड़े जात इशिम खानको हराया, और उसका पुत्र यंगिर मुल्तान कल्मकोके हाथमें पड़ा। लेकिन वह जल्दी ही उनके हाथसे निकल भागा और शक्ति सचय करके १६४३ ई० में उसने बातुरको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। पर इस हारका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय बातुरका प्रधान शिविर इमिल नदीके तटपर कुबकसरीमें था। यहीपर इसी राजदूत इलिन उसमें मिला। लौटते समय बातुरने पत्र देकर डिलनके साथ अपने दो दूत कर दिये। बातुरके पत्रमें लिखा था:——

"परमभट्टारक महाराज (जार)को बगतिर खुड थैची अभिनन्दन करता है। हम अच्छी तरह है, और जानना चाहते हैं कि आप नैसे है। आप महाराज, और मैं खुड थैची अबतक शांतिके साथ रहे हैं। आप मेरे पिता है और में आपका पुत्र। दूरतम देशोंके लोग हम दोनोंके पारस्परिक अच्छे बतीव और सौहार्दको सुन चुके हैं। मेरे और आपके लोग साथमे व्यापार करते है, ओर एक दूसरेको नही लृटते, न एक दूसरेसे लडते है, विलक दोनोके बीचमे शांति है। लेकिन अ। पके लोगोने हमारी प्रजापर करसागलेनमे तोम नदीके तटपर आक्रमण किया, ओर उनमेंसे कछको बन्दी बनाया। अगर महाराज, आपको यह बात मालूम है, या आपकी आज्ञासे ऐसा किया गया, तो बिना मिनन-धन लिये बिदयोंको लौटा दो । अगर ऐसा नही हो, तो अगराधीको हमारे पास जुरमाना देनेके लिये मजबूर करो । आपके आदमी हमारे हरएक बंदीके लिये चार सौ सबले (सम्री छाल) मागते हैं, चाहे वह दस सालका बच्चा ही क्यों न हो। यदि आप कृपा करके उन्हें बिना मुनित-धनके छोड़नेको आज्ञा नहीं देगे, तो हमारी मित्रता खतरेमें पड़ जायेगी। हम आपके पास र पातरके छाले, ६ रूपी (धनुर्धरोके कागका मोटा चमड़ा), और दो घोड़ें भेज रहे है, जिनके बदलेमे हम एक कवच, एक बन्द्रक, चार लड़नेवाले मुर्गे, आठ लड़ने-वाली मुर्गियां चाहते है। यदि परमभट्टारक, आपको किसी चीजकी जरूरत हो, तो पत्रमें लिखे। हमारे दुतोंको मारको जानेकी इजाजत मिले, जिसमे वह अपने घोड़ींको साथ ले जा सकें।" इस समय जुगारियामे अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण बहुतसे कल्मक बरेबास्तेपीमें साइस्सननोर (श्रेव्ड सरोवर) में मछली मारकर गुजारा कर रहे थे। इसके पहले इस सरोवरका नाम कीसलपू-नोर था।

शिकायतोंका कुछ भी फल न देखकर १६४९ ई० में खुड थैचीके प्रतिनिधि कुला थैची-पुत्र सिकलने तोम्स्क जिलेपर आक्रमण करके सगस्की गांवको उजाड़ दिया। अगले साल रूसियोंने कप्तान कल्पकोफको शिकायत करनेके लिये बातुरके पास कुबकसरीमें भेजा। उस समय बातुर वहां पत्थरोंकी इमारतोंवाले एक नगरके बनानेमें लगा हुआ था। बातचीत करनेपर मालूम हुआ, िक पहले रूसियोंने आक्रमण किया था। कलपकोफके साथ फिर बातुरने अपने दूतोंको भेजकर दो बढ़ई, दो राजगीर, दो लोहार, दो बन्दूक बनानेवाले मिस्त्री, एक तोप, कुछ सोनेके आभूषण, बीस सुअरियां, पांच सूअर, पांच लड़ाई के मुगें, दस लड़ाईवाली मुगियां और एक घंटा मांगा था।

बातुर थैची बिखरे कल्मकोंको एकताबद्ध करके कल्मक साञ्चाज्यका संस्थापक तथा जबर्दस्त विजेता ही नहीं था, बिल्क उसकी जैसी प्रतिभा चुमन्तुओंमें मुक्किलसे पाई जाती थीं। अकालोंके भयसे त्राण पाने और दूरारे अभावोंको हटानेके लिये उसने अपने लोगोंको स्थायी तौरसे वस जाने की भेरणा दी, जिसके लिये जुर्गारिया (कल्मक भूमि)मे जगह-जगह बौद्ध विहार बनवाये। बातुर धैर्चीकी भारी मददरों कोकोनोरके खोसोनोंके सरदार गूर्शी (गूश्री) खालने तिब्बतके छोटे-छोटे राजाओं को खतम करके सारे निब्बतको एकताबद्ध कर १९४३ ई०मे पांचनें दलाई लामाको प्रदान करके लामा-राज्यकी स्थापना की। वातुर थैची १६५३ ई०मे गरा।

## ३. सेड-गे, वातुर-पुत्र (१६५३-७१ ई०)

बातुरका वड़ा लड़का सेस्सेन खान या सेडमे इरिम ऊपरी इतिश-उपत्यकामें चारण करता था। यह सेडमें का सलाहकार था। गेडमेंका बापके साथ अच्छा संबंध नहीं था। उसने कई बार पिताके रास्तेमें क्कायट डालनी चाही। पिताके मरनेके बाद यह कल्मकोंका थैंपी बना, तो भी सौतेले भाइयोसे डमका झगड़ा बरावर चलता रहा, जिसमें ही वह १६७१ ई०में मारा गया।

#### ४. गल्दन, बातुर-पुत्र (१६७१-९७ ई०)

संगेके बाद उसका भाई गल्दन बोकोक्तू (बुश्तू) खान गद्दीपर बैठा। गल्दन पहले बौद्ध भ्रिक्षु बन तिब्बतमें अध्ययनके लिये गया हुआ था। लौटकर देश आनेपर भाई सेडले (सेत्सेन खान) से अनबन हो गई। दोनोंमें लड़ाई हुई, और १६७६ ई० के अन्तमें सेत्सेनको ताल्की डांड़े और सेइराम झीलके पास हारकर भागना पड़ा। गन्दनका कजाकों और किर्गिजोंस भी झगड़ा रहा।

तिब्दतमें लुट-मार करनेके कारण गन्दनने अपने चचा शुकेरको किजिलग्न सहरसन (भील)के तटपर हराया । शिक्षके तीरपर तिब्बतमें रहते समय इसका दलाई लामासे घनिष्ठ संबंध था, इसिलये उसका प्रभाव करमकोंपर बहुत जल्दी बढ़ा--जुंगर ही नहीं खोशोत आदि दूसरे कल्मक कबीलोंने भी इसकी अधीनता रचीकार की, और १६७६ ई०मे वापकी तरह इसने भी ख्ड-यैचीकी उपाधि धारण की। इसके समय त्यान्शानके दक्षिण (पूर्वी तुकिस्तान)के शासक खोजा (पीर) थे, जिनमें आपसमें झगड़ा लगा हुआ था । काले पहाडियोंका नेता काशगरका खान इसमाईल था । उसने सफेद पहाडियोंके नेता अप्पक कोजाको देशसे भगा दिया था । अप्पक लोजा पहले कदभीर गया । औरंगजेबको अपने धर्म-बंधुकी मदद करनेकी फ्संत नहीं थी। फिर वह तिब्बतमें वलाई लामाके पास पहुंचा। वलाई लामाने खोजाको काश्गर और यारकत्व विलानेमें मदद करनेके लिये गन्दनके पास लिखा । १६७८ ई०में गन्दनने पुर्वी तुर्किस्तानको जीतकर अप्पक्तको अपना उपराज बना यारकन्दमें वैठा दिया, और कादगरके खानके परिवारको छ जाकर इली-उपत्यकाके मुसलगान नगर कुल्जामें बसा दिया। तबसे जबतक (१७५५ ई०में) कि चीनियोंका पूर्वी तुर्किस्तानपर अधिकार नहीं हो गया-अर्थात् ७७ वर्षीक लिये--एक वार फिर पूर्वी तुर्किस्तानकी प्राचीन बौद्ध-भूमि कलमक वौद्धोंके हाथमें जा जुंगर-साम्राज्य-का अंग बन गई । वहांके प्रवन्धका काम गन्दनने खोजाके हाथमें दे रक्खा था, जो प्रतिमास चार लाख तंका कर भेजता था। इसी समय गन्दनने तुर्फान और खामिलको भी जीत लिया, और बुस्तू खान (बोधिसत्व राजा) की उपाधि धारण की, जिसे कि अबतक छिछ-गिसुकी सन्तान ही धारण करती थी । गन्दनने चीन-सम्राट्के पास भेंट भेजी, जिसके लिये सम्राटने प्रति-भेंटके साथ-साथ राजमुत्रा प्रदान की । १६८२ ई०में सम्राट् खाड-सी गन्दन (गल्दन) के पास भारी भेंट भेजते हुये उसके प्रतिद्वंदी खलखा राजा तुशियेतूको भी भेंट भेजना नहीं भूला। १६८८ ई०में गन्दनने खलखोंके तुशियेतू खानपर चढ़ाई की। खलखोंमें भगदड़ मच गई, और त्रशियेत्की बीबी और बच्चे भी तीन सौ आदिमयोंके साथ जान लेकर भागे । गन्दनको मालुम हुआ, कि उसके भाई सेंड-गेके मरवानेमें तूशीयेतूका भी हाथ था, इसीलिये उसने दलाई लामाके दूतसे कहा था- "यदि मैं तूकियेतू खानसे सुलह कर लूं, तो मेरे भाईके खूनका बदला कौन लेगा ? मैंने निश्चय किया है, कि अपनी सारी सेनाको ले उसके साथ चार-पांच वर्षतक लड़ाई करूं। में खलखोंको नष्ट करना 'चाहता हूं और तबतक संतीष नहीं छूंगा, जबतक कि तुशियेतुके भाई चुपसुन तन्पा को हथक इयों-बेडियों में अपने पैरों में पड़ा नहीं देखेंगा ।"

लेकिन अब गन्दन द्गरे लगडम फमा। उमका भनीजा मेद्र-पुत्र छेबद्र अबतन बापके सिहामनका दानेदार था। उसन १६८९ ई०म चचाको हराया। इस लडाईम गन्दनके लोगोकी हाला इतनी बुरी हो गई, कि कुछने तो जीवन-रक्षाके लिये आदमीका मासनक खाया। लेकिन यह अबस्था देरनक नहीं रही। गन्दन यदि अगन पूर्वी पडोसी खलखोसे लोहा ले रहा था, तो मायह। उसने स्सके साथ खब मित्रता स्थापित की थी। हसी ब्यापारी बराबर उसके राज्य (जुगारिया) म जाने रहते थ। १६८८ ई० म गन्दनन दरखन (तरखन, राजकुमार) सइस्मनको दूत बना पत्र आर शेटके साथ इर्तन्स्क भेजा।

वीन चुपचाप यह केमे देखता रहता, कि उसके अबीन खरखोंसे कन्मकोकी ताकत अधिक वह जाये ? इसीलिये वह बीचमे कृद पड़ा। रूसी अभी दूर थे, टमलिये वह अपने मित्र कल्मकोकी अधिक मदद नहीं कर सकते थे। चीन-सम्राट् खाद मीने वहीं सेनिक तेयारी की। पहले वह स्वय सेनाका सचालक यनकर आना चाहता था, लेकिन कहन-सुननेपर अपने वडे भाई ऊ-हो-चे-पू चिद्र-वादको पथान सेनापित बनाया। गन्दन भी कोई ऐसा-वैसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसन चीनकी राजधानी पिकदिसे अस्मी योजन (लीग) पर जाकर लड़ाई छेडी। उसके पास चीनके बराबर सेना नहीं थी आर न नोंगे ही। पहले उसके हरावलको वहुन हानि उठानी पड़ी, लेकिन उसकी सेना दलदलके पीछे थी, जहा चीनी सेनाके लिये पहुचना बहुन कठिन था। लड़ाई रात तर होनी रही, और किसी निर्णयपर पहुचे बिना ही दोनो सेनाये लोट गई। चीनने इस शर्तपर समझोता किया, कि यदि गन्दन इस नातकी अपथ खाये. कि मे सम्राट् और उसके पियोंकी भूमि-पर आक्रमण नहीं करूगा, तो वह अपनी सेनाके साथ लौट जा सकता है।

गन्दनकी चित्तको कमजोर करनेके लिये चीनियोने उनके भतीजे अर्बतनको उसकाया।
गन्दनका राज्य इस समय उत्तरमें केम्जोन नदीसे दिल्लगम कोमोनोर सरोबरतक, और पूर्वमें
खालखाकी सीमांस पिच्चममें किर्गिज-मजाकोकी सीमातक पाला हुआ था। चीनी इतिहासकारों
के अनुसार—"वह (गन्दन) कजाको ओर तुर्कोंको प्रमन्न बरनेके लिये अपनेको इस्लामका भक्त
बनाता था, और तूशियेतू खानके भाई ।जेचुन तन्पाके प्रतिद्वद्वी दलाई लामाके पश्चका समर्थन
करते हुये मगोलांके बीवमे पगडा पदा किये हुये था।" गन्दनने मचू सम्राट्के भक्त कोरिचन
मगोलोके मरदारके पास लिखा था—"हमारे लिये इससे बढ़कर अयुक्त बात क्या हो सकती
है, कि जिनके ऊपर एक बार हगने जामन किया, आज उनके ही हम दास बने ? हम मगोल है,
(बौद्ध) धर्मके नीचे एकताबद्ध हं, इसलिय आओ हम अपनी शक्तियोंको मिलकर उस साम्राज्यको फिर प्राप्त कर ले, जो कि हमारा है, और हमे पूर्वजोंम उत्तराविकारमें मिला है। मै अपने
पिजयके लाभ, यश ओर आनन्दमेंसे उनको अपना भागीदार बनाऊंगा, जो कि बिपद्में भागीदार
बननेके लिये तैयार ह। लेकिन अगर कोई भी मंगोल राजा—अोर मैं समझता हू, कि ऐसे कोई नहीं
है—ऐसे है, जो हमारे सबके एकसे दुरुमन मचुओका दास रहना चाहते हे, तो सबसे पहले मेरे
कोधके भाजन वही होगे, चीनका जीननेस पहले मैं उनका सत्याना करके रहांगा।"

अप्रेल १६९६ ई०में एक बहुत जबर्दस्त चीनी सेनाने गादनके विरुद्ध प्रस्थान किया। इस सेनाके साथ जेसुइन (ईसाई) साथु गेविलोन भी था। सम्राट् खाड-सी भी सेनाके साथ था। दरनारियोन सम्राट्को रास्तेसे लोटनेके लिये बहुत जोर दिवा, लेकिन उसका उत्तर था—"में यह बात बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैने अपने पूर्वजोंके साम व श्वायपूर्वक अपने अभिप्रायकों प्रकट नहीं किया? क्या हरएक सिपाही यह नहीं जानता, कि प्रस्थान करनेसे मेरा क्या मतलब था? क्या मेरे पूर्वजोंने खतरे और कठिनाइयोंका मुकाबिला करके सिहासनको नहीं प्राप्त किया? शक्तिशाली वीरोंकी सतान होकर खतरेके डरसे औरतकी तरह मैं कैसे भाग सकता हूं ? ऐसा आचरण करके में कौनसा मुह लेकर अपने पितरोंसे मेट कर सकूंगा?"

<sup>\*</sup> ज-नुत् तत्-पा==भट्टारक शासत्(धर) उगिक महालामाकी उपावि थी।

आने जानेपर पता लगा, कि गन्दन तुला नदीके तटपर था, जहांसे वह केक्लोन नदीके किनारे-किनारे और गुरा। चीनी मत्य-सेना सुआदके नेतृत्वमें केरलोनके किनारे-किनारे पश्चिम की और बढ़ती दोनों ओर सहलहित तक गई। लेकिन, अब आदमियोंके लिये रसद और जानवरोंके लिय नारा मिलन महिकल हो गया, इसलियं जीनी सेनाको सुङ्कर तोइरिनके उपजाऊ इलाकेमें जाला पड़ा। यन्दनका पीला करनेके लिये पांच-छ हजार सैनिक छोड़ दिये गये थे। चीती रोतापति चै-ताइते यन्दरको बहुत मजयत पाया, इसलिये कुछ गोलियां दागकर वह लीट पड़ा। गन्दनने उसका पीछा किया, और यह रयाल नहीं किया, कि दूसरा सेवापात तैयेच्कू काफी सेना लेकर उसकी ताकमें हैं। तो भी बड़ा जबदेस्त मकाबिला किया। यदि तोपवियों और बन्दूकचियोंने गोले-गोलियोंकी वर्षा न की होती, तो गन्दन पराजित न होता । अन्तमं कल्मक पीछेकी तरफ भागे । तीस छी (८ मीछ) तक नीनी सैनिकोन उनका पीछा किया । मन्दनको रानी गोलीको शिकार हुई । मन्दन अपनी छड्कियों, एक छड्के तथा मण अनचरोंके याथ भागकर परिचमकी और चला। उसके सैनिकोंने जीनी जेनरलके पास आत्म-रमपूर्ण किया। उसके बाद गन्दनके दुतने चीन-सम्राट्के पास पहुंचकर कहा-"जल्दी ही गेरा स्थाभी भी खलखोंकी तरह भाजाजी सिहासनके पास आ शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करेगा।" खाइ-सोते िउटी लिखकर गन्दनको अस्सी दिनका अवकाश दिया । लेकिन चीनी दूर्तोमेंसे केवल एक गन्दनके सामने जाने पाया । उस समय गन्दन खुळी जगहुमें पत्यरोंके ढेरपर वैटा हुआ था । उसने पीकी (इत) की अपने पास आने नहीं दिया। सन्त्राट्की शुभेच्छाके लिये भन्यवाद दे अपनी इच्छा प्रकट करनेके लिये दत मेजनेकी बात कही। कुछ क्षणोंकी भेंटके बाद गन्दन छोड़ेपर चड़कर चला गया। चीनी इतने देरतक प्रतिक्षा की । वह कुछ सैनिक कार्रवाई करना चाहता था, किन्तू असफलतासे निराश और भरीजेंके विद्रोहसे हताश हो गन्दनने ५ जून १६९७ ई० को आत्महत्या कर छी। कहते हैं, छ सप्ताह पहुँछ वह सूर्योदयके समय बीगार पड़ा, और उसी रातको यर गया। यह खबर छ सप्ताह बाद चीन-दरवार को मिली।

गन्दनकी योग्यताके कायल उसके रात्रु भी थे। सम्राट् खाइ-सीने स्वयं लिखा या-

"गन्दन एक बड़ा ही हुर्भर्ष शतु था। उसने समरकन्द, बुखारा, बुग्त (किंगिज), उरगंज, कारगर, सहरमान (? सैराम), तुर्फान और खागिलको मुसलमानोंसे के लिया, और बारह सीसे अधिक नगरोंपर अधिकार किया, जो बतलाता है, कि उसकी बाह कितनी लम्बी थी। सातों झंडोंके खललोंने व्यय ही। अपने एक लाख जवानोंको जमा करके उसका विरोध किया। उन्हें तितर-बितर करनेके लिये गन्दनके अस्ते एक वर्ष पर्याप्त था।"

यदि अपने प्रतिइद्वियोंकी तरह गन्दनके पास भी बारूदके प्रक्तिशाली हिथियार होते, या उदीयमान मंचू-शिवतके यह आरम्भिक दिन न होते, तो कीन जानता है, उसने फिर छिछ-गिस्का बनुसरण करते हुथे चीनके ऊपर संगोलोंकी विजय-व्यजा न गाड़ी होती?

१६८१-८३ ई०में गन्दन सैरामपर आक्रमण कर रहा था। १६८३, १६८४ और १६८५ ई० में किंगिओं और फरगानियोंके ऊपर उसने प्रहार किया। गन्दन प्रथम खुड-थेची था, जिसने इलीकी उपरयकामें बारण किया। जाड़ोंमें वह कभी-कभी इतिहाके उटपर रहता था। तुर्क जातियोंमें केवल बुरत (किंगिज) १८ वीं सदीमें इस्सिक्कुलके पास विचरण करते थे। गन्दनके भतीजे छवड़ रहतनने १६७८ ई० में चचाको मेंगोलियामें अभियान करनेके लिये गया देखकर आक्रमण किया था।

### ५ : छेवड-रब्तन, सेड-गे-पुत्र (१६९७-१७२७ ई०)

छंवड और गजेवक शासनके अन्तिन दस सालोंके साथ-साथ और भा बीत वर्णतक मध्य-एशियाका बासक रहा। इसने अपने चचा और दादाकी सफलताओंको अञ्चण रखते हुये अपने राज्यमं एकता स्थापित की। चीनको अपने रास्तेमें बाधक देखकर थोड़े ही समयमें छंवड़ भी चचाकी तरह उसका अजु हो गया। तो भी पहले सत्रह सालोतक वह चीनके साथ शातिपूर्ण बर्ताव करता रहा। १७१४ ई०में उसने चीन-अधिकृत हासीपर आक्रमण किया। चीनने आलक (अलताऊ) तकके इलाकेको उससे मांगा, जिसे छंवडने देनेसे इन्कार कर दिया। चीनके जैसे बलिक्ट शत्रुका विरोध करनेसे पहले लेवकने जरूरी समझा, कि क्सियोंको अपना प्रभु भान लें। इसी संबंधमें बात करनेके लिये कल्मकोंक पास इपान चेरेदोफ १७१९ ई०में भेजा गया इससे पहले १७१७ ई०में छोटी सी नदी खिकरार मूजातंके पास रहते हुये छेवक्षने तोबोल्स्कके कसी राज्यपाल वेल्यानोफके पास अपना दूत भेजा था। १७२२ ई० में स्सी कप्तान उन्कोव्स्कीने इलीके दक्षिणी तटार खुड-यैचीके शिविरमें मूलाकात की। जिस स्थानपर मुलाकात हुई, वह चारिनसे कुछ वेस्तपर था। उन्कोव्स्की सितम्बर १७२३ ई०तक छेवछके दरवार ये उसके आर्दूके साथ ल्यूप और जरमलानकी उपत्यकाओं में घूमता रहा, लेकिन इसका कोई अधिक फल नहीं हुआ, क्योंकि १७२२ ई० में मंबू-सम्राट् खाड-सीके मर जानेके कारण अब छेवछको चीनियोंचे उतना डर नहीं रह गया।

१७२३ ई० में कल्मकोंने कजाकोंपर भारी विजय प्राप्त करके सेराम, तुकिस्तान-महर और वाजक दको ले जिया। कप्तान उन्कोक्सिके अनुसार छेवकके पास एक लाख सैनिक थे। यह बहुत ही अनिप्रय था। वह बिना अपने सेनापतियों और सरदारोंकी सम्मतिके कोई निर्णय नहीं करता था। खुड थैबीका सीतेला भाई छेरिछ-दोण्डुव (दीर्घायु सिद्धार्थ) उसका एक बड़ा सरदार और सलाहकार था, जो कि लेप्सा और करातलाके तदपर नारण करता था। इस सक्ष्य कितने ही कल्मक भी खेती करने लगे थे। खरगोशके मुहानेके नजदीक सरतों (ताजिकों) की कई ब स्तियां थीं। शांतिकालमें चीनियोंक साथ कल्मक व्यापार करते थे, स्वियों, तंगुतों (अम्दुओं), अत्ववेदियों और भारतीयोंके साथ तो वह बरावर व्यापार करते रहते थे।

१७१५-१६ ई०के जाड़ोंमें एक कारवाके साथ स्वीडन निवाली रेनाड कलसकाँके हाथमें पड़ गया। वह प्रायः सबह साल (१७३२ ई० तक) उनके देशमें रहा। उसने उन्हें यूरोपकी कितनी ही नालें सिखलाई, और उनके बारेमें भी जानकारी प्राप्त की। कल्मक-भूमिकी स्थिति और विचार के बारेमें उसने लिखा है:—-(१) सप्तनदका (अलाताउ), तेकुशविख नदी तथा वलखाशकी तटभूमि, (२) उत्तरमें इलीसे कोकताल और कोकतेरेकके बीच अलतिन-एमेल और कोदबिनके वीचकी भूमि, (३) उत्तरमें कंगेनके कितारेस और चारिनसे पूर्वमें केतनेन पहाइतक, (४) ऊपरी चिलक-उपत्यका और उसकी पासकी भूमि, (५) त्यूपाके तटसे इस्तिवकुलके दक्षिणी तट तक परिचमी छोरसे उत्तरमें कोइस और अक्सूके बीच तक, (६) महाकेबिन-उपत्यका चुके संगम कराताल तक।

चवाके साथ विरोधका कारण एक यह भी वतलाया जाता है, कि उसे पश्चिमी जुंगारियामें अधिकार न देकर उसके भतीजेको नियुक्त किया गया था, तथा त्यान्शानके पासवाल नगरों में भी उसे कुछ अधिकार-वंचित किया गया। १६९६ हैं० में अवंतन (रब्नन) के पांच नी सैनिक तुर्फानमें थे। खामिल और आसपासका शासक उस समय अल्दुल्ला तरखनवेग था। १६९७ ई० में अव्दुल्लाने चीनसम्राद्धे यह कहकर मदद मांगी, कि खुड़-थैची हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। अवंतनने उसके ऊपर दोपारोप किया, कि अब्दुल्ला कल्मकोंकी सीमाक भीतर धुसकर गन्दनके पुत्र छेर्तन पत्थोर के (विन्तेन बल्जुर) तथा दूसरे जुंगरींको भी पकड़ लेग्या, और हमारे दुर्तोको रोक रच्छा। चीनने अव्दुल्लासे मांग की, कि गन्दनके पुत्रको दिखलाओं और हमारे दूत तथा वंदियोंको लुफीन लौटा दो। अब्दुल्लाने कैदियोंको चीन भेज दिया, जिनमेंसे सत्तर आदिस्थोंको वहां जेलमें डाल दिया गया।

रवृतन कैसे पसन्द करता कि वचाके समयसे उसके करद लोग चीनकी छत्रछायामें चले जाय ? अहुतसे छोट-छोटे राजाओंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अवंतनने तत्सीलाको हराया, जिसमें उसे वेरेन सन्लुप (छिरिड सम्डूब्) गन्दन-पुत्र, चीनसी हाई (गन्दन-पुत्री) गन्दनकी स्त्री कुलीन और गन्दनकी चितामस्म भी मिली। चीन-सम्राट् देख रहा था, कि छेबड फिर चचाकी तरह जुंगरोंको एकताबढ़ करनेमें सफल हो रहा है। उसने रच्नतको रोकता चाहा, और पहले शतन को विजयमें प्राप्त वस्तुओंको अपने प्राप्त भंजनेके लिये लिखा। रज्यनका जवाब थाः— "छडाई अब सम्राप्त हो गई, इमलिये घावोंको भूल जाना चाहिये। हमें पराजितोंपर दया करती

<sup>\*</sup> रब्-तन—प्रशासन (तिब्बती) † महाशासन श्रीयोगी (तिब्बती)

चाहिये । उन्हें नष्ट करनका ख्याल बर्बरोचित होगा, मानवताका यह प्रथम विधान है, जिमें कि एिलियोतो (ओइरोतो) न सदा पवित्र मानकर पाला है।" रव्तनने गन्दनके लडके ओर पत्नीका भज दिया, लेकिन लडकीके बारेमें कहा—'ओइरोतोमें कायदा नहीं है, कि अपने शत्रुओकी लडकीमें बदला लें। आर गन्दनकी चिताभस्ममें सम्राट्के विजयमें कोई वृद्धि नहीं होगी। 'इसके ताद चीनमें वर्ड दूत आने-जाने रहे। बहुत दबाव पडनेपर उसने गन्दनकी चिताभस्म और उसकी पृत्रीका चीन भेज दिया। सम्राट्ने भी अपने गुराने सत्रकी मतानके साथ बडी उदारता दिखताई, और दोना बहिन-भाइयोको क्षमा कर दरवारमें उन्हें ऊचे पद दिये।

अपने पिहचमी पर्नोमियो किर्गिज-कजाकोंके साथ रत्तनने भगकर गृह जारी रखा। १६८८ ई० के अपने एक पत्रमें रव्तनने सम्राट् खाद-सीको लिखा था, कि वस गन्दनने तबक्कल तुर्कंके पुत्रकों पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दिया था। लेकिन मन उसके प्राप्ती प्रार्थनापर पाच सो आदिमियोंके साथ उसे छोटा दिया, और केवल पाच सा कुतन्नोका ही मारा। लेकिन ये कुतहन गेरे प्रदश हुलीजन हानपर चढाई करके सो परिवारोंको पकड़ ले गये। मेरे समुर आपुका खानने मेरी बीबीकों मेर साल सन्त्मित-चापूके साथ जब मेरे पाम भेजा, तो तबक्कलने उन्हें पकड़नेकी कोशिश ही। उसन कममें लोटने वक्त हमारे कारवाकों भी ल्टना चाहा। रव्तनके पास कजाकोंके विकास कारवाई करनेके कई कारण हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था चचाकी तरह उसकी राज्य-विस्तारकी अभिलाप। उसने किर्गिज-कजाकोंके मध्य-आर्दूके बहुत नडे भाग हो अपने अधीन कर लिया, आर टिस्सक्कल-सरोवरके पास रहनेवाले बुहतो (काले किश्वा) को भी जीत लिया।

उस समय तिब्बतका गद्दीधारी (छठा दलाई लामा) उगके चना गन्दनका आदमी था। खोशांत व्हचन खानन उसे मार भगाया और तिब्बतमे ज्यारोके प्रभावको छत्म कर दिया। त्र्चनकी सफलतामे अब तिब्बतमे चीनके प्रभावके जमनेकी सभावना हो गई। उसपर रव्तनक कोकोनोरके पासवाले खोशांत भगोलोमे मिलकर दो सेनाये भजी, जिनमेमे एक सीनिज-फ शहर पर पडी, ब्रहापर कि दलाई लामा नजरबन्द था, और दूमरी मेना पोतनाके बिन्द्र गई। पहली सेना को सफलता नही प्रप्त हुई, लेकिन दूसरीने जाकर त्रासाको ले लिगा। त्रवन लानने पोतला-प्रासादमे घरण ली, लेकिन उसे पकडकर मार उाला गया। तिब्बतके बहुतमे नगर ओर गाव उजाड दिय गये, मदिर लूट लिये गय, स्वय दलाई लामांके महल (पोतला) प बहुत मालोसे जमा होती सग्पतिको भी जुगरोने ल्ट लिया। कितने ही प्रियोश लामा थंलाग नन्द करके छटोपर लादकर जुगारिया भेज दिये गये। तिब्बतकी मददके लिये आती एक मेनाको एक दुर्गम डाइपर जुगरोने मारकर भगा दिया। १७१७ ई० या १७२२ ई० मे जुगरोकी सेनाने तिब्बतमें आकर जो ध्वस्तिको की थी, उसके चिह्नस्वरूप अब भी मध्य-तिब्बतमे बहुतसे उजडे हुये गावोकी दीवारे पडी मिलती है, जिनकी जुडाई और दूसरी स्थितिके देखनेमे पना लगना है, कि जुगरोके इस भयकर प्रवाहके बाद फर तिब्बतकी वास्तुकला अपनी पूर्व-स्थितिके देखनेमे पना लगना है, कि जुगरोके इस भयकर प्रवाहके बाद फर तिब्बतकी वास्तुकला अपनी पूर्व-स्थितिके देखनेमे वहा पहुंची। चचा गन्दनने जहा निब्बतकी ममहि बढानेकी कोशिश की, वहा उसके भतीजे रव्तनने उसके नाशमे हाथ वताया।

रव्तनकी यह कार्रवार्ध चीनको पमन्द नहीं थीं। दो माल बाद चीनने उसे दह देनेके लिये मेना भजी, लेकिन वह उसके हाथमें केवल तुर्फानकों ही छीन पार्ध। इससे पहिले १७१७ ई० में करासर नदीतक चीनी सेना पहुंची थीं, जहापर उसे कल्मकोंसे हारना पड़ा। १७१९ ई० में एक दूसरी चीनी रानाने साइमन सरीवर तक धावा मारा। सम्राट् खाड-मीके शामनकालके अन्त (१७२२ ई०) तक चीन और जुगरोका मधर्प जारी रहा। उसके उत्तराधिकारी युद्ध-चेन (शी-चुड १७२३-३५ ई०) में सीधे लड़ाईमें भाग लेनेकी जगह अपनी सेनाको हटाकर रेगिस्तानी कबीलोंको आपसमें लड़नेके लिये छोड़ दिया।

रब्तनके शासनके अधिक समयतक पूर्वी तुर्किरतानपर उमका वैसा ही प्रभृत्व रहा । एक बार वहांके मुसलमानोने विद्रोह किया, जिसपर बड़ी सख्यामें जुगर-सेना यारकत्व पहुंची, जिसका साथ काले-पहाडी नेता खोजा दानियलने भी विया । काश्गरियोकी नगरका द्वार खोलनेके लिये मजबृर होना पड़ा। लोगोके गनोनीन हाकिमबेगको कल्मनोने भी अपना हाकिमबेग बनाया, और वह काश्गरके खाजा अहमद तथा अपने सहयोगी दानियल खोजाको उनके परिवारोका वन्दी ननामर इली लेगय । १७२० ई०मे रब्तनने दानियलको छ नगरोका शासक तनाकर भजा। दानियलन अपर लिये एक लाख तका कर निश्चित किया, जब िक अप्पक्षके लिय हजार तका मिलना निश्चित था।

रब्तन ज्गर-बज्ञका सबसे शिवतशाली राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत पसन्द करती थी। क्योंकि उसका वर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा था। दलाई लामाने उसे 'एढनी मिरक्त बआतुर खुट- खेशी'' की उपाधि प्रदान की भी।

हमी अठारहवो सदीके शुरूम साइबेरियाके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुच गये थे। मत्य-एसियाके भी कितने ही खान उनकी अधीनना स्वीकार किये हुये था, इसलिय इस दक्षके बारेम उनको बहुत-सी झुठी-सच्ची खबरे मिली थी। किमीने उन्हे बतलाया था, कि पूर्वी तुर्किस्तानम मोनकी खाने ह । इसपर १७१४ ई०मे साइबेरियाके क्मी राज्यपाल राज्ल गगरिनने खुइ-थर्चा हे पास इस प्रदेशको लेनेके लिये इतिशमे यारकन्दनक किला बनानेका प्रस्ताव किया। माय ही ताबोल्माम वहासे आई गोनेकी कछ घल भी भेजी। जारन इस कामके लिये डवान बुखोरजको भेजा, जो २९३० मेनाके साथ जलाई १७१५ ई०मे तोबोल्स हसे ताराके रास्ते रवाना हुआ, और इतिश्रमे गाटे छ वेर्स (१ फर्मख) पर अवस्थित यामियकी नमकवाणी झीलगर पहुचा। इस झील तथा इतिशक्ते बीचम एक छोटी-सी मीठे जलकी झील प्रयान्नाय ओजेरो थी, जिससे एक छोटो नदी प्रयाप्तिया निकलनर इतिशमे गिरती थी। इसी नदीके महके पास कुछ ऊची भूमिपर रूसी यामीशेकका मिट्टीका छोटा या किला बनाने लगे । इसकी खबर पाकर, रब्तनके भाई छेरिड दाँड्ब्ने आत्र मण किया, और रसदके कारवाको भी लुट लिया। रूमियोके पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र थे, तो भी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी। उनके पास जब सात मा आदमी रह गये, तो वह किला तोडकर उत्तरकी ओर लोट गये। ताराम दो सौ सतहत्तर वेस्त् (१३ फर्मण) पर ओब नदीके मुहानेपर उन्होने ओम्स्कया-केपोस्त नामक किला बनाया। उसी माल १७१६ ई०म बुखान्जको बुला मगाया गया, आर पीनर । ने मरिगारोफका मातहत दुसरा अभियान यामी रोफको लेनेके लिये भेजा। पीतर । इस योजनामें विशेष तौरसे दिलचस्पी रखता था। १७१७ ई० मे स्तूपिनकी अभीनतामे दूसरा अभियान भेजा गया। उसने यामीशेक मे पहुचकर वाकायदा एक मजयूत किला तयार किया । १७१८ ई० क वसत्तमं विलियनो कृत रब्तनके पास पहुच-कर उसे पीतरात पत्र किया । खननने धमकी देते हुए किला नाड देनेके लिये कहा । किलेके तोडनेकी बात तो दूर रही, स्तुपिनने १६१८ ई०में यामीशंकसे भी दो सा अट्ठाईम वेस्न (३४फमेख) आगे दितशपर एक नया किला सेमीप्लातिन्स्क (सप्तप्रासाव) बनाया। यह किला एक बोद्ध विहार के न्वसैपर बना, जिमकी नीव खोदने ममय बहतमे तिब्बनी हस्तलेख मिले थे, जो युरोपम जानेवाले सबमे पहले तिब्बनी हस्तलेख थे।

पीतरको गित मन्द मालूम हुई, इसिलये १७१९ ई०के आरम्भमे उसने इस कामकी देख-भालके लिये जेनरल लिखारेफको नियुक्त किया, जा भागी सल्यामे अफमरोको लेकर मई १७२० ई० में तोबोल्स्क पहुचा, फिर सेमीप्लानिन्स्क होने ४४० आदिमयोके साथ नावांपर संमन झीलकी आर बढा। कसियोकी इस गितिविधिने कल्मकोको मदेह होना स्वाभाविक था। रब्तनके पुत्र और उत्तरा-धिकारी गन्दन छेरिडके नेतृत्वमे वीस हजार कल्मक प्रतिरोधके लिये जमा हुये। दोनो पक्षोकी संख्यामे बहुत अन्तर था, लेकिन रूपी आधुनिक हथियारोसे सिज्जित थे। उनके पास बहुतमी छोटी-छोटी ता। थी, जब कि कल्मकोके पास सिर्फ तलवार और तीर-धन्प थे। तीन दिनकी लड़ाईमे एक रूसी मरा और तीन घायल हुये, जब कि कल्मकोकी भारी क्षति हुई। अन्तमे दोनोमे समझौता हो गया। सेमीप्लातिन्स्कसे १८१ वेस्ते (३० फर्सक) पर एक झीलके पास ऊची जगहपर लिखारेफने उस्तका-मेन्नेगोर्स्कया नामका किला बनाया। लेकिन, यारकत्व की सोनेकी भृमिमे पहुचनेका यह प्रयत्न यही खतम हो गया। पीतर 1 के बाद फिर किमीको उसके लिये दिलवस्पी नही हुई।

शासन-व्यवस्था— रूसी दूत उन्कीस्कीने १७२२ ईं०मे कल्मकोकी शासन-व्यवस्थाको देखा था। उसने लिखा है, कि खुड-थैची (महाराजा) के बाद सबड़े, बड़ा दर्जा सहस्सनका था, जिस पदपर उस समय राजकुमार छेरिङ दोण्डुब् था। इसके बाद एक परिषद् (सर्गा) थी, जिसके सदस्य

थे- -स स्मन, सम्बुध वजातर, शरा किन्नन, मह-नो फनफोक, मोन्यो, उतुमधी, विस्वित्र, मनजक मन, वासामित्र तथा पारिषद नामका तर्थित जागवत और खुन्त्यीया परिव सोलम्दनमा। असा दिवन मालम हागा, कि मन्यकाके ऊपरी आसन पत्रम बहमत्यक गम दमान प्रजाका काई गादमी नहा था।

उन्म - पिझले तीम वर्षोमे जगारिशाम खतीम वहन प्रगति हुई यी। सदाक थ्यन्त् य म्या अपन एवं हुण पुवजनरे तरह अब यति हो महिमा अनुभव करते रण थ। अगलोने बत या दिमा, कि एस समयमे प्रतिक सम्यत्तक ग्रमा रनवे जा भक्तवाले अनाज ही अधिक सहायक होते है। उस समय भी यहा गृह, जा बावल और बाजग प्रभान फफले थी। फकोम ग्रम, लार-सकेद अग्र, खूबानो, तरवृजा खरवजा बड त्महर शादि होत थ। अस्मा-अता (येदका बाप) क नामरा प्रणि ह गाजना नगर परि भूमिम ह, हानके सन अच्छ हाने प्र। इला और चूकी उपत्या (य बहुत पहलेसे ही कृषि और भागनानी म प्रधानना उक्तो थी, इसे हम जकाके बालम भी देल चुके है।

ग्राम्प्र एक्अंमि पोडा, फट,बल, बडी भेटे चकरिया भीर खब्बर मुख्य थ, जी अभी मा रत्मकाके सबस बडे थन थे, क्योंकि किसानी-जीवनकी अपका अभी भी वर पश्चालाके बोबनस अधि ह एम रुनते था

तस्तकारियोमें ऊनो कपड़े और चमडका काम कल्मन जानते ये जिसम पिछ है दो यचिया के नागनमं बाहरके दस्तकारोने आकर अधिक अव्ञात नराई। कत्म कार्ति भूमिमें छोडा ताथा प्रच् परिमाण्य मिछता था, । यहावी ताबे और मोनकी खानोम तो पानता या, पुगमें भो काम होता था, यह हम बतला आए है। अन लहाड्योमें नेशा ओर बाह शे हिंग्या गेमें मार्थम हो गया था, कि उनके नीर धन्य आजकलके हथिया गेके सामने बनार ह, और कुछ मौ रूपी कलाक तीय हजार कल्मक बहादुरोको घास-मूछोकी तरह काटके रख सकी है, इम्रांची वह लोहेकी उपजिश्वी और भी विगेण ध्यान देने छगे थे। वस्तुत कल्मक यदि भ-य-एमियामें माइ बेरियामें विवनलन् पामीरके पर्वनों, तथा आम् और कारिययनतक पहुचार भी वहापर अनता एक स्थानी साधाव्य नहीं स्थापित कर सके, तो उसना कारण यही था, कि वह उम तरहे के हथियार नहीं तंगार कर सकते थे जैसे कि खिमयों और चीनियों पास थे। उन्होंन अगर छोहेके तनाने की और ध्यान भी दिया, नो यह भी क्टीर-जिल्में नोरपर ही उपजित्ते मणिंशन कर है। कन्म होता साधाव्य पुमन्तुआ का अन्तम नाम्राज्य ना, जिसे और सब योग्यना रहनेपर भी निर्वल हथियारों के कारण र गारा नहीं प्राप्त हुई। रव्यन और गन्दन दोनोंने अपने छोगों ने पशुगलन प्रमें हिन-पुगन छ। र पने की कोशिशन की, लेकिन वह अपने समसामयिकोकी तरह लीह-पुगमें नहीं आ राने।

कहते हैं, उसकी जुगर-सेनाने तिब्बतमे लागाओं आर मठोके साथ जो अत्याचार किये थ, उसीके कारण किनने ही लोग असनुष्ट हो गये थे, और रब्तन उन्होंके पड्यत्रका शिकार हो १७२० ई०में भाग गया।

## ६. गर्दन (गन्दन) II छोरेङ, रब्तन-पुत्र (१७२७-४५ ई०)

रन्तनके बाद उसका पुत्र गल्दन (गन्दन) छेरिङ गई। १८ वैठ। । इसके समयमे भी कई ल्सी राजद्त अ.ये. जिनमें उग्रिउमोफ उसके साथ-साथ १७३२-३३ ई०म जहा-तहा गूमत। रहा । अपैरा ओर मईमें छेरिदका ओर्दू निम्न इली उपत्यकामें कोजितेरमें था। मईके अति सारी गामियों में वह देशी सिराहिक चेंगेन, करकर और तेंकेसमें घूमता रहा। सितम्बरमें माचेंके अन्ततक सारे जाड़ोमें वह देशी सटपर रहा। छोर इकी भी खलका मगोलोंसे लड़ाई जारी रही, लेकिन दलाई लामाने अपने दोनों पर्मीनुयायियों में इस खन-खराबीको परान्द नहीं किया, और १७३४ ई०में उनके बीचमें पड़नेसे लड़ाई बन्द हो गई। छोरिङने मनू-सम्राट् विन्येन-लुङ (काउ-चुड़ १७३५-९५ ई०) की अवीनता स्वीकार की, यह जुगर-साम्राज्यके लिये अच्छा ही हुआ। १७४५ ई०में छोरिङके मरनेके साथ जुंगर-साम्राज्यकी समृद्धिका समय खतम हो गया।

#### ७ बायन बीजियन, अवसान जान जिन्ह-पत्र (६७% है।)

पायन १८ १ के एप पार होता के अभि जभा वारह हो साठका का अव कि उसे हा की मिला। इस अवस्थाम भा कि आ जिन्याचारों जिससे जनताम जाप्य हो गा, त्माना वाई कर बहा है। हा, त्मका जवा दाज (देशों) लामा ग्रहीका अभिलापी था, जिन्स रक्तीका पृत्र होनार कारण उप विचा कर दिया गा, दान वादाज (देशों) लामा ग्रहीका अभिलापी था, जिन्स रक्तीका पृत्र होनार कारण उप विचा कर दिया गा दोजका वुखारा आर विभाजोंके इलाकोम वहीं जागीर मिठों थी। उसने सरदाराका मिलाकर प्रत्येश किया और वायनका प्रकड़कर असकी आखानिकलवा पूर्वी तुकिस्तान (सिटनयाट) के एक नगरम कह कर विज्ञा। सभी सस्त (गाजकुमार) तथा वहतस जुगर अथा लामा होजेंके साथ था।

# ८. छेवड दोर्जे. दरशा लामा, गन्दन छरिड-पुत्र (१७४०-५० ५०)

वीर्ज लामाके गरी।पर बटनेसे तिख्यतके रलाई आमा भी बहुत असस थ । उत्हान हरों "एरदेनी लागा बातुर मुद्द पंची"की पदवी प्रदान की। दोजे लामाकी बातुरी (बहादुरी) भी अपन बबाके सभी राजकुमारोकों मारकर सिहासनके सारे खतरोकों खतम कर दना। बसे ज्यर राजबशमें बढापेके लक्षण पत्रे हीमे विखलाई पड़ने लगे थे, लेकिन दोजेंने राज्यके गर्वनाकक। योको प्रभी लानेसे बहुन काम किया।

### ९ दात्रा छोरिङ, सेङ-गे-वंशज (१७५०-५५ ई०)

जुगर राजाओं के नाम प्रायं मभी निब्बती भाषाके बोद्ध है। वाबा छेरिद्दका अर्थ है, 'चनर दीर्घायु'। इने फहनेको अवस्थाकता नहीं, कि आजकलकी तरह उस समय भी खलखा, जुगर (न नमक) और दुसरे भगोल बोद्ध-धमको अपना जातीय धमं मानने लगे थे, और निब्नतके महन्तराज दलाई लामा का इनके ऊपर बहुत प्रभात्र था।

दावा रव्यानक भाउंका पाता था। अधिकास ज्गरांने दोर्ज लामाको नही माना था। रव्यनके वशको दोर्जेन मारकर खनम कर दिया था, लेकिन उसके भाई छेरिङ दोण्ड्वकी मताने अभी गोजुद भी । दाबान निज्यन आफ्कि अभियानीम मेनाका संचालन किया था, इसलिये अपनेकी गर्हीके योग्य गुगुझता था । खोयेत कबीठेक गरदार अमरमनाने भी दावाके पक्षका ममयेन किया, लेकिन दोजें लामा वहल मजबत था। उभमे हारकर ताना और अमुरसानको कजाकोके भीतर भागना पड़ा, लेकिन जुगरीमें उनके समर्थन कम नहीं थे। जुंगरों और जजाकीकी मददसे अचानक एक रातको दावाने हमला कर दिया। लड़ाईम दोर्ज लाम। भारा गया, और वावाने गही भभाल ली। अमुरसना अपनी दुसरी ही योजनाये रखना था। वह गर्मियोंसे इली-तटपर नम्बओं और राजकीय झडेको गाड़कर दरवार करता। क्षावा एक म्यानमं दो तलवारोको कसे पसन्द करता? उसके आक्रमण करनेपर अमुरमना चीन भाग गया, और कुछ समयके लिये दावा मारी जुगारिया और पूर्वी तुकिस्तानका भी खान हो गया। दावाने छेरिड, द्वारा नियक्त काष्मरके शासकको इली प्रदेशमे रहनेके लिये मजबूर किया, लेकिन वह बहाना बनाकर काक्गर पहुंच वहा लड़ाईकी तैयारी करने लगा। उधर काकारी नेता यूसुफन काफिरोंका बना उतार फेंकनेके लिये लोगोंको उस्काया-"इलाकेके नगरहारींगर वाजे वजे, आर अपनं देशकी स्वतंत्रताको फिरसे प्राप्त करनेके निश्चयके लिये लोगोंने शपय खाई ।" स्वोजा यून्फ एक कटटर मसलमान था। उसने लोगोंके सामने सुझाव रक्खा, कि नगरके पड़ोसमें हेश डालकर पड़े हमें तीन सो कल्मक व्यापारियों को मुसलमान बना लेना चाहिये। अगर वह इन्कार करे, तो उन्हें भार डालना चाहिये। उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया, और कमाकान (पुलिन अकार)के तीर पर काम करनेवाले जुगरोंको खानके पास भेज दिया। यारकन्दमें कलमशोंकी तरकसे नियुक्त शासक हाजीबेमने आखोंमें आंस् आर सिरपर कुरान रखकर क्षमा मार्गा, और लंगोंने उसे क्षमादान दे दिया। जब लोगोंने उसे जुगरोंके दूत और अनुचरोंको मार डालनेकी बात कही, तो उसने जवाब दिया-"काफिरको सिर्फ युद्धमें भारा जा सकता है।" एक मजबूत पहरेमें कल्मकोंको शहरसे बाहर

1 1

भजकर उसने हुवम दिया, कि तुम फिर इस देशम न आना । खोजा य्सुफने अन्तर्वदेके नगरो — स्नाकन्द, बुखारा, सगरकन्द आदि—से काश्गरियांके स्वतत्र हानेकी खबर देते हुए सहायता मागो, अन्दिजानके किर्गित सरदार किवत मिर्जासे भी ससलमानाकी सहायता करनेके लिये कहा ।

दावासे हारकर भाग। अमुरगन। चीन-दरबारम पहुंचा था । उसन अपनेका सिहासनका सास्तविक अधिकारी प्रमाणित किया । सम्राट्न उसे च्वाद-चिन-वाद (पथम ध्रणीके रानकुमार)की उपाधि प्रदान कर लपटनन्ट-जेनरल (उपमहासेनापित) नियुक्त किया । १७५५ ई०म चीनी सना लेकर अभुर्थना प्रस्थान किया । सेनाको मुक्किलसे कही बनुप खीचनकी अवश्यकता पड़ी हागी । सभी जगह लोग अधीनता स्वीकार करनेके लिये तथार थ । दावा अपने तीन सा अनुचरोके साथ मुजान डाडेमे हाकर उध-तुर्फानकी आंर भागा, लेकिन घहरके हाकिम हाजिमबेगने उसे पकड़कर चीनियोंके हाथम दे दिया, जिसके लिये हाजिमबेगको "वाद (राजकुमार) की उपाधि प्राणा हुई ।

## १० अमुरसना, बातुर-वंशज (१७५५-५७)

दावाक गद्दीपर बठनेके समय भी अमुरसना अपनेको कल्मकोका राजा समझता था। १७३४ ई० म बह कजाकार्या सददसे, मिल ओर ऊपरी इर्तियकी भिसको लेनेम सफल हुआ था।

चीनी मेनाक माश आकर जमरमनाने समसा, कि ज्यारियाको जीतकर नीनी उस सारा अवि-कार मौग दमें। लेकिन उमकी यह आशा सफल नहीं हुई। दावा आर छेरिइको प्राइकर गेकिंग भज दिया गया था। अम्रसनाको पता लगा, कि उसके साथ मा मच-सम्राट् मेरे ही जसा वर्नात कर रहा ह । असलमें चीनन दावाको अपन हाथमं एक वडा हिपयार बनाकर रख छाडा था, जिसम कि अमरमनाके जरा भी विरोध प्रकट करनपर उसे उस्तेमाल किया जाय। लेकिन दावा बहत दिनोतक नहीं जिया । हाथमें निकल गय पूर्वी तुर्किस्तानको अमुरमनाने फिरसे लेना चाहा और थोडमे सघर्षके बाद उसके कितनेही भागोको फिर अपने हाथमें कर लिया । चीनी अमुररानाको कठपूतली वनाकर रखना चाहते थे । इसका विरोध करते इलीमे पड़ी हुई छोटी-सी चीनी सेना और उसके जेनरलको अमरमनाने मार ताला। इसपर चीनसे नई मेना आई। एकाघ बार झड़प हुई। अम्रसनाने देख लिया, कि उसके लिये चीनी सेनाका सामना करना आसान नहीं है। १७५७ ई०मे--जिस सालम अग्रेगोन पलामीकी लहाई जीतवर भारतमं अपन राज्यकी दढ नीव रक्षी—दो वीनी सेनाओने जाकर जुनर-माम्राज्यको खतम कर दिया। इनमेसे एक उत्तरके रास्ते आई, ओर दूसरी दक्षिणके रास्ते । कल्मकोमे उस नवन आपसमे भारी फूट शी, तो भी अमुरसना हिम्मत करके इलीकी ओर बढ़ा। लोगोको बडी गम्यामे अपने झडेके नीचे आते वेखकर उसे बहुत उत्साह मिला, लेकिन जब चीनकी अगार मेनाको देखा, तो उमके होश उड गये, ओर वह कजाकोकी आर भागा। जेनरल चाउ-हांडने कुछ सैनिकोको पीछा करनेके लिये छोड़ जुगारियापर चीनी शासनको व्यवस्थापित करना शृह किया। दूसरा नीनी सेनापीत फुन्ते अमुरसनाका पीछा करते हुये कजाकोमे पहुंचा। कजाकोने वीनकी अधीनना स्वीकार की । फजाक-खान अवले उसे पकड़कर चीनको देना चाहता था, इसलिये अभरमना वहारी लोचा (सावेरिया)की ओर भागा। एक बार चीन-सम्राट्को दरबारियोंने कहा--"इली प्रान्तका बिल्कल छोड दिया जाय। हमसे यह बहुत दूर है। वहा जाकर शासन करना आसान नहीं है, इसलिये जिसकी इच्छा हो वह उसे ले ले।" चीत-सम्राट्ने इस सलाहको नहीं माना, और चाउ-होइ तथा फू-नेकी युद्ध जारी रखते शासनको दृढ करनेका हुवस दिया। असुरसना अन्तमे साइ-वेरियामें कुछ समयतक मारा-मारा फिरा, लेकिन इस आफनसे चेचकने उसे जल्दी ही (१७५७ ई०)में छटकारा दे दिया। हम बतला आये है, कि अमुरसना और उसके अनुयायियोको साइबेरियामे गरण देनेंके कारण रूम और चीनके सबधमं खिचाव पैदा हो गया था। जब रूसियोने कहा, कि अभुरसना मर गया, नो चीनने उसके शवकों मांगा, शव न होनेपर चिताभस्मको भेजनेके लिये कहा । र सियोंने चीनी अमात्यको अमुरसनाके चिताभस्मको दिखला दिया, किन्तु उरो अपमानपूर्वक बिखेरनेके लिये देनेसे इनकार कर दिया-"हराग्क जातिके अपने रीति-रवाज होते है, जिन्हें वह पवित्र मानती है। जिस अभागे व्यक्तिने हमारे पास शरण ली, वह तुम्हारा वुश्मन मर चुका है। हमने उसके शरीरा-

वजीपको दिखला दिया, इससे अधिक हम कुछ नही कर सकते।" रूम ही भूमिने पहुचोंने पहलेही अमुरसनाकी बीपी बीपेह—जो गन्दन छेरिडकी पुत्री भी थी—पितने आ मिली थी। पितिके मरनेहे बाद उसे पीतरक्षी मेज दिया गया।

भचू सैनिकोने वडी निष्ठरतापूर्वक कल्मकोका सहार किया। उनके अत्याचारोके कारम इठीकी सुन्दर उपत्यका उजड गई, जहा चीनियोने अपने केदियोके लिये कालापानी स्थापित किया। पाच लाखके करीव ओइरोत (कल्मक) चोनियोके हाथो मारे गये। उनका तहम-नहम करनेके नाद चीनो मेनाने आगे भी अपनी दिग्विजय जारी रक्खी। १७५६-५८ और १७६० ई०मे चीनी सेना कजाकोके मध्य-आईकी भूमिमे घुसी। अवले खानने चीनियोके सामने अभीनता रवीकार की। उनके वाद लघु-ओईके सरदार नूरअलीने भी चीनियाको अपना प्रभु माना। तूका (किंगज) सरदारोने भी उनके मामने मिर झुकाया। १७६६ ई०मे चीनने अवलेको वाड (राजा)की उपाधि दी। अब सन्य-एमियामे मब जगह चोनियोको जय-दु दुभी वजने लगी। नूरअलीने भेटके साथ अपने दूनमइलको पेकिंग भेजा। योकन्दके खान एदेनिया वीने भी १७५८ ई०मे वही काम किया।

जुगर-माम्राज्यके विच्छिन्न होने और चीनियोद्वारा पाच लाग कल्मकोंके मारे जानेगर जनशून्य सप्तनत भूमिमे फिर कजाक और किंगिज लौट आये, और कुछ समयतक वह चीनकी प्रजा बने रहे। पीछे सप्तनदका बहुत भाग रूमियोने ले लिया, और मिर्फ ऊपरी इली-प्रपत्यका चीनके भीतर बनी रही।



स्रोत ग्रन्थ

- १. ओचेर्क इस्तोरिइ सेमिरेच्या (व. व. बर्तोल्द)
- ?. History of Mongol (H. H. Howorth)

## बीला-कलाक

#### (१६१६-१७७१ ई०)

हम कह आये हैं कि कैसे १६२० ई०में कल्मकोंने खलखा मंगोलोंके हाथों भयंकर हार खाई, ओर उन्हें पिद्वमकी ओर भागने के लिये मजबूर होना पड़ा। उन्हींका एक भाग नोगाइयोंकी भूमि होने पिद्वमकी ओर बढ़ा। इनके नेता उर्कृक (तोर्गुत राजा), और उसके पुत्र दै-शिजने १६३३ ई०में नोगाई-विद्रोही सल्तानियासे मिलकर कन्हाईपर चढ़ाई की, जिसपर मास्कोने ताबोल्स्क, त्यूमन और तुराके इसी कमांडरोंको कल्मकोंके दबानेके लिये हुवम दिया। इस प्रकार कल्मकोंको साइवेरियासे हटना पड़ा। यही उर्कृक बोल्गा-कल्मकों या तोर्गुत-मंगोलोंका प्रथम शामक था। बील्गाके कल्मकोंकी राजावली निम्न प्रकार हैं:—

| १. खुड पैची उर्लुक, सुलसेगा-पुत्र | १६१६-४३ ई०      |
|-----------------------------------|-----------------|
| २. दै-शिङ, उर्लुक-पुत्र           | १६४३-५६ "       |
| ३. फुन्-छोग्, दै-शिङ-पुत्र        | १६७ <i>२</i> '' |
| ४. आयुका, फ़्न्-छोग्-पुत्र        | १६७२–१७२४ "     |
| ५. छेरिड-दोण्डुब्, आयुका-पुत्र    | १७२४-३५ "       |
| ६. दोण्डुव् अम्बो, आयुका-गुत्र    | १७३५४१ "        |
| ७. दोण्डुव् थैची, छग्दोर-पुत्र    | १७४१-६१ "       |
| ८. उबासा, दोण्डुब् यैची-पुत्र     | १७६१-७१ ''      |

# १ खुङ थैची उर्लुक (१६१६-४३) ई०

वोल्गा-कल्मक राजवंशका वास्तिवक संस्थापक सुलसेगा उर्लुकका ज्येष्ठपुत्र खुड-थैशी (थैची) उर्लुक था। १५६२ ई०में अल्तन खानके अतीजेके लड़के खुतकताई सेसेनने एिंचरा (इतिश) नदीके तट पर चार ओइरोत (कल्मक) कवीलोंकों करारी हार दी, जिसके कारण तोर्गुतोंकी शिक्त क्षीण हो गई, और जुंगरों (कल्मकों) की ताकत बढ़ने लगी। १६०६ ई०में जुंगरोंका बड़ा सरदार बातुर वापसे अलग हो इतिशपर चला आया। यहांपर उसका मुकाबिला तोर्गुतोंके साथ हुआ, जिसके कारण तोर्गुतोंको पिचमकी ओर भागना पड़ा। पहले उन्होंने कूचुम खानके बेटोंके साथ मिलकर साइबेरियामें अपनी जड़ जगानी चाही, लेकिन क्षियोंने उनकी एक भी नहीं चलने दी। फिर कल्मक अरव मुहम्मदके समय ख्वारेज्मके इलाकेकी ओर बढ़े, और उनका जब-तब ख्वारेज्मी उज्वेकोंके साथ झगड़ा होता रहा—इसके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। १६३२ ई०में वह अपने थैची उर्लुककी अधीनतामें अस्त्राखानके आसपासमे रहते क्सी प्रतिनिधिका स्वागत करते रहे। १६३६ ई०में तोर्गुतोंने मंगिशलकके तुर्कमानोंको लूटा। १६४३ ई०में उर्लुकके अधीन पचास हजार किवित्का (तम्बू, परिवार) थे। १६४३ ई०में उर्लुकके खतरेको समझकर क्सियोंने हमला किया, और वह लड़ाईमें मारा गया। उर्लुकके तीन पुत्र थे—दैशिङ, येल्दिङ और लोक्ज । बापके मरनेपर भाइयोंमें भी झगड़ा हो गया।

## २. दै-शिङ, उर्लुक-पुत्र (१६४३-५६ ई०)

उर्लुकके मरनेके बाद उसके लोग पूरवकी और भागे, लेकिन कुछ ही समय बाद एल्देर और लोब्जाब यायिक (उराल) नदी पार हो बोल्गाके मैंदानोंमें चले आये। उन्होंने तीन कनीलो——िकताई-िकपचक, मलेबान आर एतीसन को अपने आधीन किया, याय हा उनान-पुकान (लाल ऊट कवीला)के नुर्कमानोन भा दनकी अवीनना स्वोकार की, को कि उस समय येम्बाके दक्षिणमें रहते थे। अब नोगान्थोंका अधिक भाग कल्मकोकी प्रजा ना। १६५२ ई०में हो दै-निड और उसके पुत्र फुन-छोगने जारको अपना प्रभु स्वीकार किया।

## ३. फुन-छोग्, दै-जिड-पुत्र (--१६७२ ई०)

इसके बारेमें इतना ही मालूम हे, कि १६७० ई०म अधिकाश बोल्गा-कल्मक इसके अधीन रे ओर वह क्यारेज्मके भीतरतक लट-मार किया करते थे।

#### ४. आयुका थैची, फुन-छोग्-पुत्र (१६७२-१७२४ ई०)

वोत्गा-कल्मको का यह सबसे अधिक शक्तिकालो राजा था। पीनर का सम काला रहते हुवे इननी शक्ति सचय करना इसकी दूरदिशता और राजनीतिक चातुरीका परिचायक है।

१६७२ ई०मे यह प्रतापी नोर्गुन (कल्मक) राजा आयुका गद्दीपर बेठा । उसके ननय लघ-ओर्द्रके नोगाई तथा पहाडी चिरकासी क्रिमियाके खानके अधीन थे। आयुकाने उन्ह किमिया-के अधिकारसे छीन लिया, साथ ही नोगाइयोके दूसरे दो ओर्द कसार्ट ओर येरिसनको भी जगने यहा जामिन भजने के लिये मजबूर किया। आयुका जानता या, कि अपने पड़ोमी मुसलमान क्यीलोकी गत्रुता मोल लेनेके साथ-माथ रूसमे भी बिगाड करना अच्छा नहीं होगा, इसीलिये उसने २६ फर्वरी १६३९ ई०मे अस्त्रागानमे जाकर रूसियोको अवीतना स्त्रीकार करनेका वचन दिया । लेकिन तब भी उसका बर्नाय बहुन स्वनत्रतापूर्वक तीता था । रूमी इरते थे कि तीर्गुतीके अतिरिक्त, नोगाइयोके भिन्न-भिन्न ओर्द् भी लट-मारमे आय्काके साथ सम्मिक्तित हो सकते हैं, इसलिये उन्होंने अधिकतर साम और दानमे ही आयुकानर अकून रखना चाहा । अत्युकाने १५९३ ई०में रूसियोकी ओरसे जाकर बाहिकरोको जीता । आयुक्ताका डेरा अधिकतर कुबनस्तेयीके करानेपे स्थानमं रहा करता था। महानागाईके थोडेसे लोगोको छोडकर बाकी सभी नोगाई आयुकाके अधीन थे, और उनमसे अधिकाशने यायिक और वोल्गाकी स्तेपियांको छोड़ कवान जोर कुमान डेरा डाला था--महानोगाई अब भी अरत्राव्वानके आसपास रहा करते थे। १७२८ ई०में आयुकाके मरनेके समयतक नोगाडयोकी यही हालत थी। नोगाइयोके तम्बू मुर्गियोके बडे टोकरेकी तरह होते थे, जिनमे नीचे गोल ढाचा होता, जिसे बीचम धुआं निकलनेके लिये छेद छोडकर ऊटो बालोंके नम्देसे छा दिया जाता। कन्चे चमडेके ट्कडीको भी कभी-कभी नम्देकी जगह इस्नेमाल किया जाता था।

१६१३ ई०में आयुकाने छग्दोरको अपना मुवराज घोषित किया। १७२२ ई०में जब गीतर। ईरानके विरुद्ध अभियान लेकर गया या, तो उसने अगने जहाजपर आयुका और उसकी पातीका सत्कार-सम्मान एक स्वतंत्र राजाके गोरपर किया। १७२४ ई०गे मरनके समय आयुका ८३ वर्षका था।

## ५. छेरिङ दोण्डुब्, आयुका-पुत्र (१७२४-३५ ई०, १७४१-६५ ई०)

आयुकाके बाद धर्मपाल-पुत्र छेरिङ गद्दीपर बैठा। यह बहुन ही कमजोर स्वभावका आवसी था। रूसियोकी कृपा प्राप्त करनेके लिये ईसाई बनकर इसने अपी जीगोंकी सहानुभूति खो दी। १७३५ ई०मे यह मर गया।

## ६. दोण्डुब् अम्बो, आयुका-पुत्र (१७३५-४१ई०) ओर ७. दोण्डुब् थैची छग्दोर-पुत्र (१७४१-६१ई०)

इनके समय कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

## ८ उबासा, दोण्डुब् थैची-पुत्र (१७६१-७१ ई०

यह एक लाख कल्मक-परिवारोंका राजा था। तुर्कीके युद्धोंमें इसके नेतृत्वमें कल्मक बड़ी बहादुरीके साथ रूमियोकी ओरसे लड़े थे, लेकिन उसके बदलेगे रूमियोका वर्ताय रूखा देखकर इसने पचास वर्षमें चले वाते "स्वदेश चलो"के आन्दोलनका समर्थन किया और बोलगाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार तम्बुओंको छोड़कर बाकी कल्मक इसके नेतृत्वमें इली उपत्यकाकी ओर चले गये।

कल्मकोंका भागना-१७०३ ई०में आयुका खान और जुंगर थैची छेवड-रब्तनमे लड़ाई हई। वर्तमान कजाकस्तानके पूर्वी भागके स्वामी जुंगर थे, और पश्चिमी भागके तोगृंत (बोल्गा-कल्मक) । दोनोंकी सीमा मिलती थी, इसलिये इस तरहकी लड़ाई स्वाभाविक थी । बोल्गाके कल्मक भी उसी तरहके बद्धर बौद्ध थे, जिस तरह उनके भाई जुंगर। वह तिब्बत तथा ल्हासाको अपनी धर्म-भूमि समझकर तीर्थयात्राके लिये जाया करते थे। आयुकाका भांजा या भतीजा करा-कृचिन छेरिङ अपनी मांके साथ तीर्ययात्राके लिये तिब्बत गया हुआ था । लडाईके कारण देवा लौटनेका रास्ता न मिलनेसे वह चीन चला गया। चीन-दरवारमें उसका बड़ा स्वागत हुआ। इस समय मंचुओंका सबसे अधिक प्रभावशाली सम्राट् खाझ-सी (१६६१-१७२३ ई०)का शासन था । सम्राट्ने राजकमार कराकृचिनको उसके अनयायियोंके साथ शेन्शी प्रदेशके पश्चिमी सीमान्तपर बसा विया। इसी बीचमें सम्राट्ने निश्चय किया, कि बोल्गाके तटपर भागे हुये मंगीलों (तोर्गुतों)को फिर देशमें बलाया जाय । कराकृचिनसे बहकर इस कामके योग्य और कौन हो सकता था ? नौ माल रहनेके बाद १७१२ ई०में सम्राट्के दूतके साथ वह बोल्गातटपर लोटा । उसने अपने लोगोंके सामने जन्मभिमें लीट चलनेका प्रस्ताव रक्खा । यद्यपि इसी समय वह लौटनेके लिये तैयार नहीं हये, लेकिन यह आन्दोलन कल्मकोंके भीतर चलता रहा। चीन इस काममें तिब्बतके लामाओंसे भी सहायता लेने लगा। अन्तमें बोलगाके तीर्युत ओईका मुख्य लामा लोब्जाङ जाजेर अरन्त शिम्बा जैसा योग्य व्यक्ति चीनको इस कामके लिये मिल गया। वह राजकुमार बम्बरका पुत्र था जिसका तोर्ग्तोंपर उसका बहत प्रभाव था। पन्द्रह भिक्ष और साथ ही एक टुल्क् (अवतारी) लामा (जिसके शरीरमें किसी बड़े महापुरुषने अवतार धारण किया) के साथ उराने अपने आदिमियों में बाह्य-धिमयों (रूसियों) के देशसे स्वधिमयों के देश और अपने पूर्वजों की जन्मभूमिमें लौट चलनेके लिये प्रचार करना शुरू किया । इस समय आयुकाका पौत्र उबासा तोग्तोंका खान था। उसने १७६९-७० ई०के तुर्की-युद्धमें रूसकी ओरसे अपने तीस हजार आदिमयोंके साथ भाग ले अपनी बहादरीका परिचय दिया था, और तकौंको कई जगहोंमें करारी हार दी थी। इन सफल-ताओंके कारण उबासाका आत्मविश्वास और बढ़ गया था, और वह हर बातमें रूसियोंकी नाजवरवारी करनेके लिये तैयार नहीं था। जब रूसियोंने दबानेकी कोशिश की, तो स्वदेश लीटनेकी बातको जोर मिलने लगा। उस समय अस्त्राखानमें रूसी राज्यपाल प्रिस्तोफ किशिन्स्की था। उसको भनफ लग गई, कि तोर्गत चले जानेकी तैयारीमें हैं, लेकिन उसने उन्हें समझाने-बुझानेकी जगह कड़े कब्दोंका इस्तेमाल किया--"तुम अपनेको समझते हो, कि हम बहुत भाग्यशाली होकर अपना काम-काज करेंगे, लेकिन त्मको समझ रखना चाहिये, कि तुम जंजीरमें बंधे भालूसे अधिक कुछ नहीं हो। जंजीर पकड़कर तुम्हें जहां ले जाया जाये, वहीं जा सकते हो।" तोर्गतोंको सचमच ही एक घेरेमें डाल रक्खा गया या। उनके पूर्वमें यापिक नदीकी उपत्यकामें कितने ही रूसी किले थे, जिनमें कसाक सैनिक थे। पीतर I के बादके रूसी जारोंके जर्मन होनेका एक फल यह हुआ था, कि बहुत काफी संख्यामें जर्मनोंकों लाकर बोल्गाके दाहिने तटपर बसा दिया गया था । यह जर्मन-उपनिवेश तोर्ग्तोंके उत्तरमें पड़ते थे । पश्चिममें क्रिमियाके तारतारोंकी चोट भी कल्मकोंको ही बर्दास्त करनी पड़ी थी। पिछठे सालोंम कुछ अकाल भी पढ़ गया था, इन सब कारणोसे 'स्वदेश च को' आन्दोलनको बड़ी मदद मिली । बोल्गाके दाहिनें तटके देवेंत कवीलेने इस योजनाको पसन्द नहीं किया, और प्रयाणके लिये गो दिन निश्चित हुआ था, उस दिन वोल्गाके न जमनेका बहाना करके उन्होंने साथ नहीं दिया। सारी तैयारी इघर हो रही थी, छेकिन प्रिस्तोफ जैसे अयोग्य शासकके कारण रूसियोंने उन्हें रोकनेके लिये कोई तैयारी नहीं की । कत्मकों के पास दो रूसी तोपें भी थीं, जिनको यह पूर्वकी ओर जाने समय अपने कजाक विरोधियों के विरद्ध इस्तेमाल कर सकते थे । यह मालूम ही हें कि १७५७ ई० के विजयके बाद त्यानजान-सप्तनद चीनियों हाथमें भा, त्सलिये तोर्गुतों को सीमान्तनक पहुंचने की ही दिवकत थीं। आगे के लिये जन्हें बहुत-बहुत-से पलोभन दिये गये थ ।

बडे लामाने ५ जनवरी १७७१ ई०को प्रयाणका दिन निश्चित किया था। उसी दिन जबासा सत्तर हजार परिवारोके साथ चल पडा। उस समय अधिकाश कल्मत बोल्गाके वाये तटके मैंदानोमे जमा थे। सब उबासाके पीछे-पीछे चलने लगे, केवल बोरगाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार परिवार रूसगे रह गये। यह पन्द्रह हजार परिवार १९४१ ई० तक मल्गाम कई लाख हो गये थे, ओर उनका एक स्वायत्त प्रजात न भी स्थापित हो गया था, लेकिन जर्मनोके प्रहारके कारण द्वितीय युद्धके समय इन्हें बोल्गातट छोडकर पूर्वमे अपने पूर्वजोकी भूमिमे जाने के लिये मजबूर होना पडा, जहासे वह फिर लोटकर नहीं आये। द्वितीय विश्वय्द्वने इस भूभागमें जो परिवर्गन किये, उनसे वोरगाके जर्मन-उपनिवेश सारे रूममे बिलर गया, ओर किमियाके तारतार साइबेरियाकी ओर चले गये।

तोर्गुत (कल्मक) हल्की चीजे ही अपने साथ लेजा रह थे। जब आगे यात्राकी कठि-नाइया मालूम हुई, तो उन्होने रूसी नाबेके मिक्कोको भी फेक दिया, जिन्हे वर्षी बाद पाया गया । तोर्गुतोको कजाकोकी भूमिमेसे जाना था, जो उनके पूराने दूश्मन थे और जो हर जगह लूट-मार करनेकी कोशिश करते थे। कल्मकोने स्त्री-बच्चो ओर अपने पश्योको वीचमे रक्खा था । चारो ओर हथियारबन्द पुरुष प्रनिरक्षाके लिये तैयार होकर चलते थे । उवामा स्वयं पन्द्रह हजार आदिमयोके साथ यायिकके किनारे पहचा, जिसमें कि रूपी कमाकीमें अपने लोगोंकी रक्षा कर सके । आठ दिनमें तोर्गृत बोल्गामें यायिकके रतेर्गामे पहुँच । उस समय यायिकके कसाक (रुसी) कास्पियनमे मछली मारने गये हये थे, इमलिये तोर्गत अमानीमे यायिक पार कर गये। फिर किर्गिजोकी भूमिमे वर्फपर वलना पडा। अभी नदी पार करके वहत दूर नही गये थे, कि मित्रासोफकी अधीनताम दो हजार कसाकोन उनका पीछा किया, ओर वह येका-जुसीरके एक हजार तम्।ओको लोटानेमे सफल हुये। आगे कल्पकोकी कठिनाइया और वढी। बर्फ पिघलनेके कारण कीचडमे घोडो, ऊटो, पश्ओका चलना मुश्किल था, ऊपरसे घास-चारेकी कमीके कारण वह बहुत दूर्वल होने लगे। गरीब लोगोको पैदल चलना पडता था, जब कि घनी मगोल सवारियोपर चल रहे थे। इस विषमताने भी लोगोके हृदय में जलन पैदा की। लेकिन जैसे भी हो, अब तो उनके लिये आग बढनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दो मासकी यात्राके बाद वह इंगिच नदी पार हुये। अब उनकी यात्रा सबसे कठिन थी। वसन्तके कारण वर्फ पियलनेसे सभी नदी-नाले भरे हुये थे, जिन्हे पार करनेके लिये उन्होंने नरकटके मुट्ठोको बाधकर तैरते पूल नैयार किये थे । इगिच और तरगाई निदयोक बीचमे तोर्गतांके सबसे अधिक आदमी मरे। तरगाई पार होकर उन्होने दोनो तोपोको छोड दिया । इसी समय रूसी सेनाके माथ जैनरल त्राउबेन्वर्ग ओर्स्कसे चला, किर्गिज-कजाक लघु-ओर्द्का खान न्रअली भी कल्पकों पीछे पडा । वह तुरगाईसे आगे होकर उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तोर्गृत दस दिन पहले ही आगे जा चुके थें । उन्होंने दूत भेजकर कल्मकोको छौटनेके लिये कहा, लेकिन कल्मकोने आगे जानेका निश्चय नही छोडा । इशिम नदीके तटपर पहुचनेपर उनकी अवस्था कुछ बेहतर हुई, लेकिन यहापर किर्गिज-कजाकोसे दो बार सघर्ष हुआ । अब कगरबेइन, गर्रा-उसुनकी १५० वेर्स्त (२५ फसँख) चौड़ी स्तेपी जैसी भयकर भूमि मिली, जिसमें वह तीन दिन चले। यहां पीले रगका दुस्त्वादु पानी मिला। प्यासंसे मजबूर होकर उन्होंने उसे पिया, जिसके कारण बीमार होकर कई सौ आदमी मर गये । इस स्तेपीको पार करते ही नूर अली (लघु-ओर्दू) और अबलाई (मध्य-ओर्दू) के कवाकोने आक्रमण कर दिया। दो दिनतक भयंकर लडाई हुई। इसके बाद तीर्गृत बलखासके किनारे पहुंचे, जहा फिर कजाकोसे यद्ध हये । आठ गहीनेकी भयकर यात्राके बाद १७७१ ई०के मध्यमे इंली नदीसे नातिहर चरापेन स्थानमे वह चीनी सीमाने भीतर घसे। एक रूसी इतिहासकारने लिखा है--- "इस प्रकार आधिनक

वात्की एक जन्मन्त जमानारण प्रजास-भन्ना संपात्त हुई, रूर्म। साम्राज्य एकाएक एक ऐसी योद्धा ज्यातिसे बिक्त हो गया, जिसका जीता कारिपया तटकी रोगिके विकृत अपूर्व था, और जिप घमन्तू हुवाको परिवारोने अपने असंत्य पत्ताका चारण करके आवाद रवा या, छेकिन आ वह यहत बनाके जिसे निर्जन हो गया।

वीनकी ओरम उनके त्वागतकी भारी तैयारी की गई थी। एक सालके लाने-क्षेड हा इति जाम था। वीनने उन्ह इलीप असानेका प्रकान किया था, जहा खेती और पशुचारण है लिये यहुतसो अ-ीन पड़ी हुई थी और जिसे १४ ही साल पहले उनके जुगर भाइपोने खाली कर दिया था। खाने-क्षेड अितिरका बहुतसी नकद चादी भी कल्मकोको जीनने दी। चीन-सम्प्राइने इस गाजाके स्मारक के तोरपर तोर्ग्नोकी वर्ड भूगिये उली-तटगर चार भागाओमें अधिलेख लिखकर पत्थरपर खुदवाया, जिसक कट यायप है—"यदि वह अपनी इच्छाओको सीमिन रख सके, ता किसी को कुब्य होनेकी अवस्थकता नहीं, किसीको उरनेकी अवस्थकता नहीं, यदि वह अपनेको ठीक समयपर रोक सकता है। ये भाव है, जिन्होंने कि मुझे इस काममें लगाया। आकाथके नीचे सभी जगहोंमें रागुक्रे पार दूरतम कोनोमें ऐसे शावकी ह, जो कि दास या प्रजाके नामपर आजा पालन करते हैं। वथा मैं यह पान लू, कि यह सन मेंने अधीन ह, जो कि दास या प्रजाके नामपर आजा पालन करते हैं। वथा मैं यह पान लू, कि यह सन मेंने अधीन ह, जो कि तार्गुन लोग बिना मेंगे ओरसे दवाब डाले अपने आग अवसे मेरे कानूनोंके अधीन रहनके लिये चले आये हैं। नि सदेह देवने उन्हे ऐसा करनेकी प्रेरणा दी। उन्होंने ऐसा वरके दैंने आजाका पालन किया। मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा, यदि इप घटनाका एक प्रामाणिक कपसे स्मारक तेयार न कर।"

वारगानटमें चले सत्तर ह्यार परिपारोभसे भेवल पच्चीस हजार परिवार (तीन लाख व्यक्ति) इलीके नटपर पहुंच पाय थे। इनमेंसे कितने ही इली-उपत्य हामें वस गये, और कितने ही जाकर गोबीके परिचमी भागम रहने लगे।

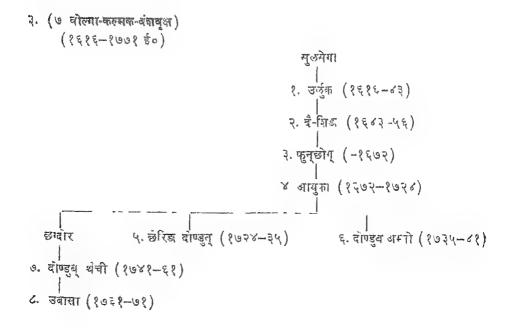

#### स्रोत ग्रन्थ

?. History of Mongol (H. H. Howorth)

# 5016-316°

#### ( १७१८-१८१२ई०)

१८ वीं सदीमें जिस तरह किपचकों (जू-छि-उल्रुस) का एक भाग मध्य-ओर्दू, महाओर्दू और लघु-ओर्दूके रूपमें बंट गया, इसके बारेमें हम कह चुके हैं। इन्हीं तीनों ओर्दुओंने वर्तमान कजाक जातिका विकास हुआ।

#### क. मध्य-ओर्द् (१७१८-१८१८ ई०

श्वेत-ओर्यू जू-छिके दूसरे पुत्र ओर्दाका उलुस था, इसे हम बतला आये हैं। सुवर्ण-ओर्दूके प्रभुत्व के समय श्वेत-ओर्दू उसके अधीन रहा, लेकिन बा-तू-वंशके उच्छेदके बाद खेत-ओर्दूके खानोंने प्रधानता प्राप्त की। इसी श्वेत-ओर्दूकी एक शाखा मध्य-ओर्दू था, जिससे इसके खान भी जू-छिके पुत्र ओदिसे अपना संबंध जोड़ते हैं। श्वेत-ओर्दूको विच्छिन्न करनेमें नोगाइयोंका भी खास हाथ था, यह भी हम बतला चुके हैं। मध्य-ओर्द्का प्रथम खान पुलाद (बुलात) श्वेत-ओर्दूका सीधा उत्त-राधिकारी था, जिसके वंशके मुख्य खान निम्न प्रकार हुथे—

१. पुलाद, बुलात, शेमीअका खात

8986-38 €0

२. अबुल मोहम्मद, पुलाद-पृत्र

१७३४-४८ "

३. अबलइ, शिगाईवंशज

2086-68 ...

४. वली, अवलइ-पृत्र

2959-9586 ,,

## १. पुलाद, बुलात, शेमीअका खान (१७१८-३४ ई०)

रवेत-ओर्दुकी शक्तिको चूर्ण करनेमें काफी हाथ जुंगर-कल्मकोंका था। पुलादके समय. इसका ओर् अपने चरम उत्कर्षपर पहुंचा हुआ या । जुंगरोंने मध्य-ओर्ट्ने कजाकोंको उनकी अपनी भूमिसे भगा दिया। कजाकों (उज्वेक-कजाकों) को केवल सप्तनद ही छोड़कर नहीं भागना पड़ा, बल्कि १७२३ ई० में जुंगरोंने कजाक खानोंकी पुरानी राजधानी तुर्किस्तान-शहरको भी दखल कर लिया, जहांपर कि उनके कितने ही खानोंकी समाधियां बनी थीं। जुगरोंने तासकन्द और सैरामको भी लेकर मध्य-ओर्दूको बहुत क्षीण हालतमें छोड़ा। उनमेंसे अधिकांश कजाक समरकन्दकी ओर भागे, महा-ओर्द् तथा सध्य-ओर्द्का कुछ भाग खोजन्दकी ओर और लघ्-ओर्द्द बुखारा और खीवाकी तरफ शरण लेने गया। अभागे भगोड़ोंका अकाल और महामारीने पीछा किया। इस तरहकी भारी आफतमें पड़नेपर उज्बेक-कजाकोंने कुछ समयके लिये अपने भीतरी बैरको भूला दिया, और एक वड़ी सभामें जमा होकर उन्होंने अपनी पितृभूमिको काफिरोंसे मुक्त करनेका निश्चय करते हुये छघु-ओर्द्रके सरदार अबुल्खेरको अपना प्रधान सेनापति बताया, और अपनी शपथको पत्रका करनेके लिये हुणोके समयसे चली आती प्रधाने अनुसार एक सफेद घोड़ेकी कुर्वानी की। कुछ लड़ाइयोमें सफलता जरूर मिली, लेकिन जुंगर थेची गन्दन छेरिङने उन्हें हराकर भयंकर बदला लिया। कजाकोने अब पितृभूमिका ख्याल छोडकर भागनेमें ही कल्याण समझा। लघु-ओर्दुने पश्चिमकी ओर बोल्गा-कल्मको (तोर्गुतो)को भगाते जाकर मेम्बा तथा यायिक (उराल)की उपत्यकाओं में विचरण करना शुरू किया। मध्य-आर्द्ने उत्तरकी ओर भागकर पहले ओरी और उर्द्र निदयोंकी उपत्यकाओंमें जा वहांसे *वा*रिक**रोंको भारी** 

सस्यामे भगा दिया। पीछे बाग्किर उरालके कसाको (किरायो)से मिलकर इनके बगलमे काटे वन गर्य। चारो आरमे खनग ही खतरा दिखलाई देनपर गध्य-ओर्नूने खिरायोको अवीनता स्वीकार करनेमे खिरयत सगझी १७३२ ई०मे सेमीअकाने रानी अन्नाकी वकादारीकी सपथ ली, लेकिन वसाकोने इसे पमन्द नहीं किया, जिसक वारण मध्य-ओर्न्म झगडा हो गया। नाश्किरोपर इन्होंने असफल आक्षमण निया। जिस ममय अपनी मूलभूमिको कराक छोडकर भाग रहे थे, उस समय महा-अर्द् अपनी पुरानी भूमिसे जुगशेकी अधीनना स्वीकार कर किसी तरह रह गया।

जिस समय शगीअका रूसकी अर्धानता स्वीकार करके अपनी रक्षा करनकी कोशिश कर रहा था, उस समय शारे कजाकोका सबसे बड़ा नेता तथा लघु-आर्दूका खान अबुल्खेर भी रूसका खैरखाह या। मध्य-ओर्दूको रूसकी अधीनता स्वीकार करानेमें उसका काफी हाथ था। १७३४ ई०में स्मी सीमान्त (ओरेनवुर्ग) के राज्यपाल किरिलोफको शेमिअकाको खानकी पववी-दानके लिये नियुक्त किया गया था, लेकिन पववी प्राप्त करनेसे पहले ही शमीअका मर गया। इस पदवीके साथ जो पत्र स्सी रानीने भेजा था, उसमें लिखा था---"हमारी प्रजा शेमीअका खान और मध्य-ओर्दूको किर्मिज-कजाकोकी सेनाके मिन्निकी

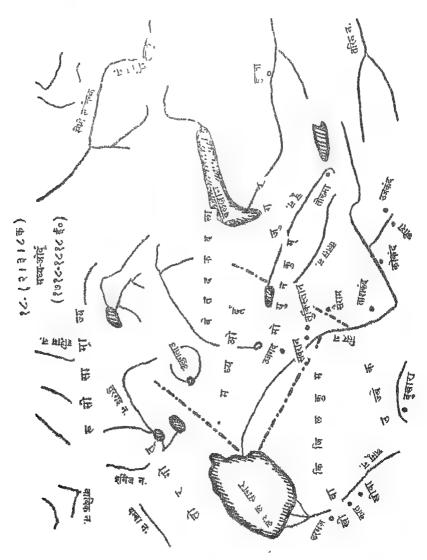

#### २. अबुल् मुहम्मद, पुलाद-पुत्र (१७३४-४८ ई०)

शेमीअका (पुलाद) बानके मरनेके बाद गध्य-ओर्दूके अबुल् मुहम्मद और उसके बाद अबलइ खान हुये। किसी-किसीके मतमे अबुल् मुहम्मद पुलाद खानका पुत्र था। इस समय किरिलोफकी जगह तातिक्षेफ १७३० ई०मे ओरेनवुर्गका राज्यपाल था। उसने अबुल् और अबलइ दोनोंको ओरेनबुर्गमे बुलाया। रवय न आकर उन्होंने अगस्त १७३८ ई०में संदेश भेजा, कि हम बहुत दूर इतिशके किनारे हे, इसलिये अगले साल आकर राजभिक्तकी शपथ लेगे।

लेकिन यह भी वात उन्होने पूरी नहीं की । इसी बीचमे १७३९ ई०के आरम्भमे राज्ल उरुसोफ ओरेलबुर्गका राज्यपाल होकर आया । मध्य-ओर्दूका अभीतक कोई पक्का खान नहीं चुना गया था, लेकिन अवुल भुहरमद उराका सबसे वड़ा प्रभायशाली नेता था । लब्-ओर्दुका खान अबुल्बैर दावा करता या, कि वह हगारे अधीन है। इसके कारण दोनोंने झगड़ा खड़ा हो गया। १७४० ई०में अवूल महरमद, अवल्ड सुल्तान और दूसरे कितने ही सरदारों और साधारण कजा ह मुिबयों के साथ ओरेनबुर्ग पहुंचा। राजुल उरुसोफने उसका उसी तरह सम्मान किया, जैसा कि अबुल्खैरके साथ किया था । उन्होंने राजभिततका पत्र अर्पित किया, जिसे एक दुभाषियेने पढ़ा। इसके बाद अब्ल् मुहम्माद और अवलइने, एक जरदोजीके खंडपर घुटने टेककर शपथ ली, कुरानको अपने माथेपर लगाया, ओर शपथपत्रकी म्हरको सिरसे छू कुरानको चूमा। पासके ही तम्बुमें मध्य-ओर्द्रके १२८ अमीरोंने उसी तरह जारके प्रति शपय ली। रस्मकी समाप्ति होनेपर तोपे दागी गईं, और अन्तमें भोज हुआ। वहांके सेनापतिने दूसरे दिन भेंट करते समय मध्य-ओर्द्के नेताओंसे कहा, कि अपने देशरी गुजरते समय रूसी कारवांकी रक्षा करना, और मूलरके कारवांकी जो वस्तुएं महा-ओईने लूट ली है, उन्हें लीटवानेका प्रयत्न करना। उसने कजाकों ओर बोल्गा-कल्मकोंके साथ बांति स्थापन करनेकी कोधिश की। लेकिन यदि लूटके मालको लौटाना या लूट-मार वन्द करना हो सकता, तो वह कजाक ही क्यों होते ? जिस समय यह कार्रवाई हो रही थी, उसी समय ओरेनवुर्गमें अवल्खैरक दो पुत्र नुरअली और एरअली मौजूद थे, लेकिन उनको डर लगा, कि अबुल गृहम्मद कहीं इसियोंसे चगली करके हमें औद न करा दे, इसिलये वह जल्दी-जल्दी वहांसे चले गये।

१७४१ ई० में बाश्कर विद्रोहियोंके नेता कराशक्काल (काली वाढ़ी) ने भागकर कजाकों में पनाह ली, और उसने मध्य-ओर्वूकी एक टोलीको लेकर जुंगरोंको लूटा। जुंगर उनका पीछा करते आ रहे थे, कि रास्तेमें कजाकों के हेरोंको पा उन्होंने उन्हें लूट लिया। राजुल उस्सोफने जुंगर- राजा और रूसके बीचमें हुई सुलहका हवाला देकर ऐसा न करने के लिये कहा। इसपर जुंगरों ने जवाब दिया—"हम नहीं जानते, कि कजाक रूसी प्रजा है।" अबुल् मुहम्मदने देशमें जुंगरोंसे प्रतिरक्षार्थ एक मजबूत किला बनाने किये रूसियोंको लिखा। उधर कजाकोंका आक्रमण जुंगारियाकी सीमान्तपर जारी रहा। १७४१ ई० में जुंगर-राजा गल्दन छेरिड ने मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दू को दंड देने के लिये दो सेनाये भेजी, जिन्होंने अवलहको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने में सफलता पाई। अबलह रूसी प्रजा था, इसिलये उसे छड़ाने के लिये रूससे १७४२ ई० में मेजर मूलरको जुंगरों पास भेजा गया। मुहम्मदने भी दूतमंडलके साथ अपने पुत्रको जामिनके तौरपर भेजा। रूसियोंको यह बात परान्द नहीं आई, कि हमारी प्रजा होते हुये धजाक कल्मकोंसे सीधे बातचीत करें। कजाकोंने जुंगरोंसे बहुत कहा, कि अब हम लूट-मार नहीं होने देंगे, लेकिन जुंगर कजाकोंके स्वभावसे अच्छी सरह परिचित थे, इसिलये वह जामिन रखनेपर जोर देते रहे। अबुल् मुहम्मदको अपने लोगोंपर नियंत्रण रखने के लिये सावधान किया गया, और मामला उस समयके लिये सुघर गया।

अबुल् महम्मद यद्यपि अधिकांश कजाकोंके लिये मध्य-ओर्बूका खान था, लेकिन उनकी भारी संख्या तुरसुनखान-पुत्र बुर्राकको अपना खान मानती थी, जिसने भी इसी समय रूसियोंके जारके प्रति राजभित्तकी शप्य ली थी। १७४३ ई०में उसने अपना दूतमंडलन भेज साथारण संदेशवाहक द्वारा पत्र और सुनहरी समूरी खाल भेजी, जिसे लौटानेपर उसने रूखासा जवाब दिया। उधर मेजर मुलरके प्रयत्नसे १७४२ ई०में जुंगरोंने अबलेई सुल्तानको छोड़ दिया था।

१७४४ ई०में जुंगरोंने साइबेरियामें रूसी गीमाके पास शक्ति प्रदर्शन किया । अबुल्महरमद ओर उसके लोग तुर्किरतानकी ओर खिराक गये, और उन्होंने गन्दन छेरिङ्के साथ
घनिष्ठ मिन्नता करनी चाही—अबुल् महम्मदका लड़का अब भी गन्दनके पास जाभिनके लोरपर
था । अबुल् मुहम्मदको आशा थी. कि इस तरह वह गन्दनसे मध्य-ओर्त्की पुरानी राजधानी
तुर्किस्तान-शहरको पा लेगा । लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बुर्राक सन्तान भी अपने पुतको जगरोंक
पास जामिन द मध्य-ओर्द्को अपनी ओर करनेकी चेट्टा कर रहा था । इस्त्राम ओर औद धर्मको
लेकर कजाकों और जुगरोंका झगड़ा बहुत पुराना था, जिसके कारण यदि रूमियों और जंगरों
(कल्मकों) में लड़ाई छिड़ती, तो कजाक जरूर क्सियोंकी ओर हो जाते । खैर, रूसी सीमान्तके
पास प्रदर्शन करके ही जुंगर लौट गये, और लड़ाई नहीं हो पाई। इस गांतिसे लाभ उठाकर
दो सालके बाद फिर मध्य-ओर्त् रूसी सीमान्तपर पहुंचा, और अबुल् मुहम्मद तथा बुर्राक दोनोंने
पुनः जार-भित्तकी श्रवथ ली। १७४६ ई०में जुगर आक्रमण करके कजाकोंके बहुत-से भीड़े छीन
ले गये। यह वही साल था, जिस साल कि जुगर-राजा गन्दन छेरिङ गरा।

१७४८ ई०में बुर्राकने लघु-ओर्द्र्के खान अबुल्खैरको हराया। पीछे कसी प्रजा करा-कलपकोंको लूटा। जिसके लिये रूसी दंड देते, इसलिये डरके मारे पूर्वकी ओर वढ़ बुर्राकने ईकान, ओतरार और सिगनकपर अधिकार कर वहां डेरा डाला। अगले साल एक खोजाके साध-रहते बुर्राक और उसके दो पुत्रोंको जहर खिलाकर मार डाला गया। शायद अबुल्खैर-पुत्र न्रअलीने पिताकी हत्याकी शिकायत जुंगरांसे की। इस समय (१८वीं सदीके मध्यमें) मध्य-ओर्द् के अधिकांश सुल्तानों और सरदारोंने जुंगरोंके यहां अपने जामिन दे रक्खे, थे, इसीलिये जुंगर मध्य-ओर्द्र्को अपनी प्रजा मानते थे। इसी समय अबुल् मुहम्मद तुर्विस्तानकी ओर गया, जहांपर वह अपनी मृत्युके समयतक रहा।

#### ३. अबलइ, शिगाई-वंशज (१७४८-८१ ई०)

अबुल मुहम्मदके दक्षिणकी ओर, चले जानेपर मध्य-ओर्द्क कुछ सरदारोंने मृत बुर्राकयान के भाई सल्तान कुनुकको अपना खान चुना, लेकिन रूसियोंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस पर वह ज्यारोंकी ओर झुके। शिगाई खानके वंशज अबलइकी दूसरी ही नीति थी। उसका कबीला अधिकतर रूसी सीमाके पास रहना था, इसलिये वह रूसियोंका अधिक पक्षपानी था--खासकरके तबसे, जब कि मध्य-ओर्द्ने १७५१ ई०में उल्कतागमे जुगरोंसे करारी हार खाई। १७५४ ई॰में उनके ऊपर जुंगरोंका इतना अधिक दबाव था, कि बहुत-से अमीरोंने रूसियोंसे आज्ञा मांगी, कि हमारे बीबी-बच्चोंको अपने यहां शरण दो, और सीमान्तपर जमीन दो, तो हम खेती करके अपने गांव बसा लेंगे। इसपर कितने ही कजाकोंको उइस्कके पास बस जानेकी इजाजत मिली, और उचित जामिन दे देनेपर कितनों हीको हटकर रूसी सीमान्त रेलाके पीछ आनेकी भी इजाजत मिल गई। लेकिन इसी समय जुगर-साम्प्राज्यको चीनियोंने नष्ट कर दिया, जिसमें अबलइका भी काफी हाथ था । साम्प्राज्यके पतनमें अगरसना और दावा छेरिङ (१७५०-५५ ई०) का झगड़ा मुख्य कारण था, इसे हम पहले बतला आये हैं। चीनियोंकी सहायतासे अमुरसना खान बना था, लेकिन वह चीनियोंके हाथकी गुड़िया नहीं बनना चाहता था, इसलिये विद्रोही बना, और भारी चीनी सेना आनेपर उसने कजाकों में भागकर शरण ली। अबलई खानने घोड़े और संरक्षक दिये, और गिरफ्तार करनेके लिये वचन देकर चीनी सेनापतियोंके पता पूछनेपर बहाना कर दिया, कि अमुरसना रूसियोंके पास भाग गया। इसपर नाराज हो चीनी जेनरल तलतंगा कजाकोंके देशमें घुसा। फिर कजाकोंने उसे भूलावेंमें डाला। उधर मंगोलों और मंचू सैनिकोंको अपने जेनरलका आचरण बुरा लगा, इसलिये उनमेंसे बहुतेरे साथ छोडकर चले गये, और जेनरलको पीछे हटना पड़ा। इन लड़ाइयोंमें सबसे बहादुर चीनी सेनापित हो मारा गया, और वही हालत कल्मक सेनानायकों—नीमा, पयार, सीला और मंगलिक आदिकी हुई, जों कि अमुरसनाके विरुद्ध हो चीनकी ओरसे लड़े थे। इस हारकी खबर मिलनेपर चीनसे एक नई सेना आई, जिसने कजाकोको हरा उनके बहुत-से मुजियो को पनष्टकर पित्रण भेज िया, जहां उन्हें प्राणदंड दिया गया।

जुगरों जैसी अजय द्यास्तिको इतनी आपानीसे खतम करने वीनियोको होई दिक्कत नहीं मालूस हुई, यह देखकर अनलई रूसमा पक्ष छोर नीनकी ओर ज़ुका, और कुछ समय बाद उसने चीनी सम्राट् चियान-लुड (काउ-चट १७३५—९५ ई) की अधीनता स्वीवार की । सम्राट्ने इतने प्रभावशाली खानको अपना सामन्त बनने देखकर उसे राजा (बाद्र) की उपाति भेजी। अगले साल १७५७ ई० में जन उसे जपने ओर्द्रकें साथ चीनी पजा घोषित करनेकी आजा आई, नो अबलहमें टालमटोल कर दिया।

१७५८ ई०में मध्य-ओर्द्रके एक भागके कजाक रूगी सीमापर आक्रमण कर दोनों ओर के वरद २२० तारतारोको पकड रु गये, आर इनका दूसरा भाग पूर्वकी ओर बढकर जुगर उच्छेद- से खाली पड़ी भृमिको आबाद किया। अबलइ जहा एक ओर चीनियोको विश्वास दिलाता या, कि मैं सम्राट् का वरद सामन्त हू, वहा दूसरी और उसने स्मकों भी विश्वास दे रखवा था, कि मैं यह सब कुछ ऊपरी मनसे वर रहा ह, समय आनेपर मैं रूसकी ओरसे चीनके साथ लड़ूगा। स्मी रानीने बड़ी प्रशसा करते हुये उसके लिये एक बहुमूत्य समूरी छाल भेजी। मध्य-ओर्द्र्वा अधिकाश अबलइको अपना खान मानता था। क्सी नहीं चाहते थे, कि अबलइका प्रभाग और शक्ति अधिक बढ़े। उन्होंने तब भी क्टनीतिये ही काम लेना चाहा, ओर कहा, कि लघु-ओर्द्रके न्रअली खानकी तरह तुम भी अगने पुत्रको जारके दरबारमे जामिन भेजकर सम्मान प्राप्त वरनेकी प्रार्थना भेजो। अबलइन इसे पमन्द नहीं किया।

१७६० ई० में मध्य-ओर्चूके कजाकाने चीनकी प्रजा बुह्तो (जगली किर्गिजो) पर आक्रमण किया। चीनियोने इसपर विरोध प्रकट करते हुए अपनी सेना अवलक्ष्को दह देनेके लिये मेजी। तीन ही वर्ष पहले जुगरोकी क्या दणा हुई, यह कजाक देख चुके थे, इसलिये उन्होंने तुरल चीनियोकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही रूसको प्रमन्न रखनेके लिये भी कितने ही बाहिकर ओर बराबिन तारतार बिद्योको उनके पाम लाटा दिया। रूसी चाहते थ कि अवलक्ष्का सबध चीनसे न हो। १७६२ ई० में उन्होंने हुन्म दिया, कि कजाक बढ़ोंमें मेंट बाटनी हं, सीमान्तके पास घोडोंके लिये अस्तबल, गाडियोंके रखनेके लिये गाडीखाने, चारो आर प्राकार आर दूषनासे घरा एक छोटा महल खासकरके खानके लिये बनाना है। वह महल पेत्रांपावलोक्फके सामने बना भी दिया गया हे। रानी एकानेरिना II की गहीके समय अवलक्ष, ऐचुवक ओर लघु-ओर्बूके नूरअलीने भी राजभिवतकी शपथ ली, यद्यपि अबलक्ष अब भी चीनियोकी अधीननाको मानता था। इस प्रकार उसकी चाल दोरगी थी।

चीनी सेना जुगरोको हरानेके बाद पिक्चमकी और बहती गई। उसने खांकन्द और ताशकन्दपर आक्रमण विया। इसपर वहाके शासकोने अफगानिस्तानके अभीर अहमदम इस्लामके नामपण मदद मागी। काश्गर और यारवन्द आदिके लोगोने भी जाकर काबुल्गिनिके पाम गुहार की। अहमदशाह अब्दाली भारतमे भारी विजय (१७५६ ई०) प्राप्त करके काफी नाम कमा चुका था इसलिये वह उत्तरसे आई गुहारको ठ्करा कँमे सकता था? उसने काफी सेना अन्तवेंद की ओर भेजी। ताशकन्द और खोकन्दके बीचमे चीनी सेनाम बातचीत चलती रही, फिर सारे मध्य-एसियामे जहाद (पर्मयुद्ध) की घोषणा कर दी गई। उधर चीनियोने अवलक्ष्को सनद देकर इलीपर वसनेकी इजाजत देते हुये, दुश्मनोसे रक्षाका भार अपने अपर ले लिया। अबलक्ष्ते अपने ससुर सुल्तान अहमद, कुछ कजाक अमीरो और उनके लडकोको जामिन बनाकर चीनियोके हाथमे दिया, और इस प्रकार अवलक्ष मुसलमानोके जहादमे शामिल नहीं हुआ।

रूसियोने कोल्वनली नदीपर १७६४ ईं०मे एक छोटासा किला सेमीप्लातिन्स्क बनाया था, जो कणाकों के साथ व्यापार करनेका केन्द्र था। अबुल्मोहम्मद-पुत्र अबुल्फेंज, तथा तुर्किस्तानके पुलाद खानके भाई अबुल्फेंज के कहनेपर ही रूसियोने यह किया था। अबुल्फेंज मध्यओंद्रेके सबसे अधिक सित्तिशाली कबीले नैमनका मुख्यिया था। जुगारियामे रहनेके कारण अब वह चीनियोपर अधिक

r h 'x

निर्भर करता था। रूसियोंने अवलङ्को सेमीप्लातिन्स्कमें व्यापार करनेकी आज्ञा दे दी। कजाकोंने खेती सीखनेकी इच्छा प्रकट की, तो समृचित जामिन लेकर दस खेती सिखानेवालोंको भी रूसियोंने भेज दिया। इतिहासके आदिकालसे अवतक खेतीरो अछ्ते कजाक जुगरोंकी भांति अब खेतीके महत्त्वको समझने लगे।

अब हम उस समयमें पहुंचते हैं, जब कि १७७० ई०में वोल्गा-नटसे नोर्गुत (कल्मक) भगे थे। कल्मकोंका रास्ता अपने पुराने दुश्मन कजाकोंकी भूमिके बीचमे था। किसियोंने भी उन्हें भड़का रवखा था, इसिलये अवलइ और उसके आदिमियोंने सुल्तान अवृल्फैजकी तरह कल्मकोंपर आक्रमण करके बहुत लूट-मार की, और उनमेसे भारी संख्याको अपना बन्दी बनाया।

१७७५ ई०में अबुल्फैज तथा मध्य-ओर्दूके और कितने ही सरदारोंने साइवेरियाकी सीमापर जाकर रूसी प्रजा होनेकी आज्ञा मांगी—प्रजा होनेका मतलव था वार्षिक पेंशन और मेंट-इनाम-की प्राप्ति। रूसियोंने कहा—"तुम तो पहले हीसे हमारी प्रजा हो।"

अवलइ अपनी चालाकी-चतुराईके बलपर बहुत शक्तिशाली बन गया, और वरावर रूस और चीनके बीचमें अपने दावपेच चलाता रहा। तो भी चीनकी ओर उसका झुकाव अधिक था, वह चीनी भाषा बोल भी सकता था। अपनी शक्तिको १७७१ ई०के बाद उसने अपनेको देश खरलमखल्ला खान (राजा) कहना शरू किया। कहांसे यह पदवी मिली, पुछनेपर वह तडे अभिमानके साथ जवाब देता-तोर्ग्तोपर विजय प्राप्त करनेसे अबुल्म्हम्मदके मरनेपर तुर्किस्तान और ताशकन्दके कजाकोंने मुझे अपना खान निर्वाचित किया । अपने पूर्वजोंकी भांति वह भी चाहता था, कि मैं भी कजाकोंके सबसे बड़े संत खोजा अहमदकी समाधिके पास रहूं। रूपियोंने दवाव दिया, कि अपने पुत्रको जामिन भेजकर जारसे खानकी पदवी प्राप्त करो। इसपर १७७७ ई०में उसने अपने पुत्र तोगुमको खान-पदवी प्राप्त करनेकी प्रार्थनाके साथ पीतरबुर्ग भेजा । दरबारमें उसका अच्छा स्वागत हुआ, और २२ अक्टूबर १७७८ ई०को कुछ और भेंटोंके साथ खानकी उपाधिका शासनपत्र ओरेनवुर्ग के राज्यपालके पास भेज दिया गया। अवलङ्को सुचित किया गया, कि उपाधि प्राप्त करनेके लिये त्रोइतस्क या साइबेरियाके किसी दूसरे रूसी नगरमें आओ। अबलइने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया । इसपर उसे उसके डेरेमें एक रूसी अफसरके सामन शपथ दी गई। लेकिन अवलइ चीनियोंको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिये, उसने रूसी रानीकी भेजी हुई भेंटको स्वीकार नहीं किया। चंकि रूसियोंने बुरूतों (जंगली किंगिजों) के विरुद्ध मदद देनेरे इन्कार कर दिया था, इसलिये अवलइने अपने पासके रूसी बंदियोंको वहीं लौटा दिया, और उन तर्कमानोंको भी, जिन्हें कि तोर्गत अपने साथ ला महायात्रामें कजाकोंके देशमें छोड़ गये थे। इसगर इसियोंने नाराज हो अबलहकी पेंशन बन्द कर दी, और कुछ कजाक सुल्तानोंको भी उसके विरुद्ध उकसाया, जिन्होंने उसे प्रकड़कर रूस ले जानेका असफल प्रयत्न किया । अवलइ व्रूतोंके विरुद्ध सफल अभियान करके तर्किस्तान-शहर लौटा।उसने अपने लड़के हादिलके लिये तलस नदीके तटपर एक प्राकारबद्ध महल बनवाया। पास हीमें महाआर्द्देन कजाकों-जो कि इस समय अवलइकी प्रजा थे-के कहनेपर एक शहर भी बसाया, जहां कराकत्पक किसान आकर आबाद हो गये। वन्दी बनाकर लाये वृक्तोंको यह मध्य-ओर्द्के देशके उत्तरमें लेगया, जहां वह पीछे यानी-किर्गिज (नये किर्गिज)के नागसे प्रसिद्ध हये। १७८१ ई०में अबलइ रूसी सीमान्तकी बोर जा रहा था, इसी समय ७० वर्षकी उमरमें उसका देहान्त हो गया। उसकी कब तुर्किस्तान शहरमें बनाई गई। चीनमें खबर मिली, तो बहांसे एक विशेष अफसर भेजा गया. जिसने परिवारको जमाकर राजसी ढंगसे अबलङ्की अन्त्येष्टि-किया कराई।

## ४. वली, अबलइ-पुत्र (१७८१-१८१८ ई०)

अवलक्ष्में मरनेपर मध्य-ओर्दूको महा-ओर्द्वाले बुरी तौरसे हराकर भारी संख्यामें उनके पशुओं को छीन लेगये। मध्य-ओर्दूकी शिवत अब बिखरने लगी। उसके उत्तरी भागने अवलड्-पुत्र वलीको अपना खान चुना, और प्रार्थमा करनेपर रूसने उसे स्वीकार भी कर लिया। १७८२ ई०में लेफ्टेनेन्ट-जेनरल याकोबने बड़ी भूमधूमसे पेत्रोपावलोक्सकमें वलीको खान घोषित किया, लेकिन मध्य-ओर्दूके

सबसे प्रभावनाली कबीले नैमनने बलीको न मंज्र कर अबुल्म्हम्मद-पुत्र अवुल्क्ज (मृत्यु १७८३ ई०) को अपना खान चुना, जिसे चीनने गंजूर कर लिया। लेकिन नैमनोंमें भी सब एकराय नहीं थे। अब्रुर्फैजका पुत्र वुपू ओर दामाद सान खोजा नुर्शक-पुत्र इससे सहमत नहीं हुये। नैमनोंने काफी संख्या खान खोजाकी पक्षणाती थी, जिसे स्वीकार करते हुये चीनियांने अपना ज्ञासनपत्र भेजा। वलोको छोड़कर अवलड़के सारे संबंधी रूस नहीं, बल्कि चीनके पक्षपानी थे। वलीके एक भाई जिगियने १७८४ ई०में सेना छे जाकर ताशकन्दमं एक विद्रोहको दवाया । उसके दूसरे भाई म्ल्तान तीजकी बुरूतोंसे भारी दुव्मनी थी। बुरूत लड़ाकू चीनी मेनाको भी अनेक बार पराजिन कर चुके थे। सुल्तान तीजको भी उन्होंने एक बार हराकर पकड लिया, और उसने अपने कई गुरायोंको देकर छुट्टी पाई। वलीका बड़ा भाई वेदी लोजा चीनी सीगान्तपर रहनेवाले गट्य-ओर्दफे कजाकी का शासक था। इसे भी छड़ाक युक्तोसे पाला पड़ा था, और इगने उन्हें कई बार हराया। १७८५ ई०मे ऐयागज नदीके तटपर इसने बुरूतों (जंगली किंगिजो)के विरुद्ध अपनी सबसे वडी और अंतिम विजय प्राप्त की। लेकिन उस समय वह चीनी सेनाके सहायकके तौरपर लड रहा था, जिससे उत्साहित हो अपनी छोटी सेनाके साथ जब यह यिदिस्से नदीके तटपर पहंचकर कुमक आनंकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय बुक्तोने आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। तीजको अब प्राणी की आशा क्या हो सकती थी ? उसने एक रक्षरक्षीको मार डाला, जिसपर वाकी ट्ट पड़े, और उन्होंने उसे हाथ-पैर अलग-अलग काट, पेटको चीरकर उसीके भीतर हाथों-पैरोंको डालके गारा। पीछे तीजके भाई अकियक और उसके पत्रों छेपेस तथा चोकाने युद्धमें हराकर बुक्त सरदारके पुत्रकी पकड़ा, ओर उसे गर ले जाकर बेदीं खोजाकी स्त्रियोंको दे दिया, जिन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला।

१७८६ ई०मे रूसियांने अवुल्खैर-पुत्र न्रअलीको लघु-ओर्द्का खान बनाया।

इस समय मध्य-ओर्नुके उत्तरी भागमें शांति छाई हुई थी। इनके पड़ोसी थे महा-आर्नु, लघु-ओर्द्के कजाक, रूसी, तारकन्द-तुर्किस्तान राज्यके शांतिषिय निवासी। दूसरे पड़ोसी लड़ाकू बाहिकर, त्रोइस्किके पासमें रहते थे। दूसरी ओर बुक्त भी चैनसे रहने देंगा नहीं चाहते थें। मध्य-ओर्द्की रिथति इस रामय दूसरे दोनों ओर्द्ओंसे कुछ बेहतर थी। महा-ओर्द् और लघु-ओर्न्की अपेक्षा वह अधिक संस्कृत और स्थायी जीवन बिता रहा था, तथा अपने ग्वानों और सुल्तानोंकी बात गानते थे। वलीने भी अपने पिताकी तरह शक्ति-संचय करनेमें सफलता प्राप्त की। अस्त्राखानसे तोर्गुतोंद्वारा छीने गये तुर्कमानोंको लौटानेसे इन्कार करके उसने रूसियोंको नाराज कर लिया । रूस-पक्षपाती अमीरोंका भी वह दमन करता था। १७८९ ई०में महा-ओर्दूके एक सुल्तान तुगुमके माथ वलीके ओर्द्के भी कितने ही लोग रूसमें चले गये, और रूमियोंने उन्हें उस्त-कामेन्नोगोर्स्कके किलेके पास जगह देकर बसा दिया । १७९३ ई०में जेनरल स्त्रान्दमानने जबर्दस्ती तुर्कमानींको वलीके हाथरो छुड़ाया, जिसकी शिकायत कजाक खानने रूसी रानींके पास की। बापकी तरह यह भी दुरंगी चाल चल रहा था। १७९५ ई० में इसने एक पुत्रको चीनमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा था। प्रजाको इसने अपने जुल्मोंसे इतना नाराज कर दिया था, कि १७९५ ई०में मध्य-ओर्द्के दो सुल्तान, उसीस जेठे, ४३३०८ अनुचरों तथा ७९००० दूसरे कजाकोने रानी एकातेरिना। से प्रार्थना की, कि हमें वलीके पंजेसे छुड़ाकर रूसी प्रजा बना लो। खानने इसपर क्षमा मांगी । १७९५ ई०में बाक्तिरोंके पड़ोसी मध्य-ओईके एक दलने चेलियाबिन्स्क और ब्रेख्ने उराल्स्कमें जाकर लुट-मार की।

१७९८ ई०में पावलके शासनकालमें कजाकोंके आपसी झगड़ोंके मिटानेके लिये पेत्रो-पालोव्स्कमें किसियों और कजाकोंकी एक सम्मिलित अदालत बैठी, लेकिन उसने अपना काम १८०६ ई०में युरू किया। वली १८१८ ई०में मरा। अन्तिम वर्षोंमें कजाकोंमें उसकी चलती नहीं थी, और कितने ही अमीर उसकी आज्ञा माननेसे इन्कार करते थे। इसपर जार अलेक्सान्द्रा (१८०१-२५ ई०)ने बोराक-पुत्र ब्रुकेडको मध्य-ओर्ट्का द्वितीय खान १८१६ ई०में नियुक्त किया। ब्रुकेड भी १८१८ ई०में मर गया, जिसके साथ ओर्ट्को खानोंकी परम्परा खतम हो गई, और उनके कजाक सीथे रूसी प्रजा हो गये, जिनके शासनके लिये रूसियोंने एक विशेष प्रवन्य कर रक्खा था।

## ख. लघु-ओर्दू (१७४४-१८१२ ई०)

तेअयका, तौफीक या तवक्कल खान (१६९८-१७१८ ई०)के बाद श्वेत-ओर्दू तीन भागोंमे विभक्त हो गया था, जिनमें लघु-ओर्दूके अमीर थे—यादिक खानके भाई उजियक सुल्तानके वंशज। तेअवकाने अदिया (आइतिक)को लघु-ओर्दूके शासनका भार सौपा। इस प्रकार अदिया लघु-ओर्दूका प्रथम खान था। लघु-ओर्दूको खानोंके नाम निम्न प्रकार हैं:—

|                                                     |           | r  |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| <ol> <li>अदिया, जानीबेग वंशज, ईरिश-पुत्र</li> </ol> | 2020      | ई० |
| २. अगुल्खेर, अदिया-पुत्र                            | १७१७-४९   | 11 |
| ३. नूरअली, अबुल्खैर-पुत्र                           | १७४९-९०   | "  |
| ४. एरअली, अबुल्वैर-पुत्र                            | 8030-88   | "  |
| ५. इशिम, नूरअली-पुत्र                               | 8068-60   | 11 |
| ६. एचुवक, अवुल्लैर-पुत्र                            | १७९७-१८०५ | 1) |
| ७. जन्ती उरा, एचुवक-पुत्र                           | 9204-9    | 33 |
| ८. शेरगाजी, एचुवक-पुत्र                             | -१८१२     | "  |

#### १. अदिया, एतीयक, इरिश-पुत्र (-१७१७ ई०)

व्वेत-ओर्द्के अन्तिम खान तेअवका (तौफीक)ने इसे लधु-ओर्द्का शासक बनायाथा, लेकिन अदियाके समय अभी लघु-ओर्द् अपने स्वतंत्र अस्तित्वको कायम नहीं कर पाया था। यह काम उसके पुत्र अब्ल्खैरने किया।

## २. अबुल्बैर, अदिया-पुत्र (१७१७-४९ ई०)

१७१७ ई०मे अब्ल्बैर भी तौफीक और काइपके साथ जुंगरोंके विरुद्ध सहायता मांगनेके लिये रूस गया था। बापके मरनेपर काइपके साथ अबुल्खैरकी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। १७१७ ई०मे रूसियोंसे भी उसका झगड़ा हो गया, उसने कजान प्रदेशमें नवोशेशिमन्स्कतक लूट-मारकरके बहुतसे बन्दी पकड़ लिये। जंगरोंने भी लघु-ओर्दुकी लट-मारोंसे तंग आकर १७२३ ई० में उन्हे तुर्किस्तान-ताश्कन्द-सैरामसे भगा दिया । तबतक अबुल्खैरने तुर्किस्तान शहरमें रहते अपनी शक्ति भी बहुत बढा ली थी। आपसी झगड़ोंसे जुंगरोंको लाभ और अपने बंशका नाश देखकर उसने एक महापरिषद् बुलाकर फैसला कराना चाहा, जिसने अबुल्बैरको अपना मुखिया चनकर सफेद घोडेकी कर्बानी दी। लघ-ओर्दने उसके नेतत्वमें कई बार जंगरोंको छोटी-गोटी हार दी, लेकिन इससे उनके राजा छेवड अर्पचन (रब्तन)का कुछ बिगड़नेवाला नहीं था। जब जुंगरोंने जोरका प्रहार किया, तो लघ-ओर्दको पश्चिमकी ओर भागना पड़ा, और उन्होंने यावा नदीको पार हो तोर्गुतों (वोल्गा-कल्मकों)को भगाकर यायिक (उराल) तक की भूमिको ले लिया। अब तोर्गत उनके विरोधी हो गये और बादमें उरालके कसाक भी दूशमन बन गये। इन दोनोंके प्रहारसे इन्हें इतनी हानि उठानी पड़ी, कि १७२६ ई०में इनके प्रतिनिधियोंने जाकर रूससे संरक्षण पानेकी प्रार्थना की, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये। यद्यपि ओर्द्का बहुमत तैयार नहीं था, तो भी अबुल्खैरने इसीमें खैरियत समझकर १७३० ई०में ऊफाके वोयवोद वृत्रिलिनके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र भेजा । दूत जुलाई १७३० ई०को ऊफा पहुंचे, जहांसे उन्हें पीतरबुर्ग भेज दिया गया। दूतोंने दरबारमें कल्मकों (तोर्गुतों), बाहिकरों और उरा-कसाकोंके साथ लड़ाई करनेका वचन विया-हम रूसके शत्रओंसे लड़नेके लिये सदा तैयार हैं, और यदि खीवा, कराकल्पक तथा अरबी कबीलोंको दबानेके लिये हमें सैनिक दिये जायं, तो हम उनपर अभियान कर सकते हैं। उन्होंने अपने ओर्दकी ओरसे रूसी प्रजा होनें को स्वीकार किया, पीतरबुर्गमें इसके लिये बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि बिना एक गोली दागे रूसको इतने नये प्रजाजन मिल गये । बारिकर जब-तब रूसियोंके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। लीवावालोने हाल हीम क्सी राजदूत राजुल बेकोविच-चेरकास्कीको मार डाला था, उसको भी वदला लेनेका मौका मिल रहा था। रानी अन्नाने सहायता ओर सरक्षण देनेका वचन-पत्र दिया। दून जब अपने देशको लोटे, तो कजाक भूमिका नक्शा वनानेके लिये दो इजीनियर अक्ष्मर भो साथ कर दिये गये। सारा ओर्दू विरोधके लिये खडा हो गया। फिर एक बडी परिषद् बुलाई गई, और किसी तरह झगडा शात हुआ। १७३२ ई०म लघु-ओर्दूके अबुल्खैर ओर मध्य-ओर्दूके शेमीअका खान दोनोने राजभितकी शपथ ली। अबुल्बैरने दक्तिकपचकको छोड सिर-दरियाके महानेपर अपना डेरा डाला वहाके कराकल्पकोको भी अपने अधीन करके क्सिकी प्रजा बनाया।

जनवरी १७३४ ई०मे अब्ल्बैरका पुत्र एरली सुल्तान और भी कितने ही कजाक-मलियोके साथ पीतरवुर्ग गया । रानीने उसका स्वागत करके बहुत इनाम दिया । एरलीने अंगल्बैर-परिवारमे खानकी पदवी पानेकी प्रार्थना की, और यह भी कहा, कि ओरी ओर उराल निदयोंके संगमपर रूसी किला बनाया जाय, अपने आसपाससे जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अबल्बैरको मिले, तथा सैनिक सहायताके लिय कल्मको और बारिकरोकी नरह समरी छालके रूपमे भेट दी जाय । शर्ते मानना आसान था, लेकिन कजाक-जैसे कवीलोंके लिये उनका पालन करना बहुत महिकल था। एक और भी बात थी: कजाकोंमे मुखिया या खानकी उतनी चलती नहीं थी । लोग जनतत्रताके अत्यन्त पक्षपाती थे, इसलिये खान द्वारा स्वीकृत शर्त-को माननेके लिये मजबर नहीं थे। प्रसिद्ध भोगोलिक किरिलोफको कछ इजीनियरोके साथ किला बनाने तथा नक्शा तैयार करनेके लिये भूमापक बनाकर भेजा गया। तीन अफसर, कुछ मिस्त्री और नाविक नाव बनानेके लिये, एक खनिज इंजीनियर, कुछ तोपची-अफसर, एक वनस्पतिशास्त्री, एक चित्रकार, एक डाक्टर, कजाकोंकी भाषा सीखनेके लिये कुछ तरुण विद्यार्थी किरिलोफके नेतृत्वमे भेजे गये । कजान पहुंचनेपर एक रेजिमेट पैदल सेना, कुछ तोपलाना भी साथ हुआ । ऊकामे क्साकोकी एक पैदल बटालियन साथ हो गई। तेवकेलेफ नामक एक वाश्किरको कर्नलका दर्जा दे दुभाषिया नियक्त किया गया। ऊफाकी आमदनी इस अभियानके खर्चके लिये निश्चित कर दी गई। किरिलोफको आज्ञा दी गई थी, कि ओरीके मुहानेपर नगर बसाकर लोगोंको यहा बसनेके लिये आकृष्ट करे, तथा अब्ल्बैरको खान उपाधिका शासन-पत्र प्रदान करे। शेमीअका, महा-ओर्द्के दसरे मखियो और कराकल्पकोके मुखियोंको किरिलोफसे मिलनेके लिये हुक्म दिया गया था। यह भी हुनम था, कि मध्य-ओर्द् और महा-ओर्द्के मुखियोंको राजभिनतकी शपथ लेनेके लिये कहे. एरलीको अच्छे रक्षियोके साथ उसके बापके पास भेजे, कजाकोंको भेंट-रिश्वत या कड़े हाथोंसे शान्त रक्खे, नये नगरमे उनके अमीरोंको घर और मस्जिद बनाने और आसपाससे उनके पशुओके चरनेकी इजाजत दे. उराल (यायिक) नदीको सीमा मानकर कजाकोंको उसके पार होनेसे मना करे, झगडोंको तै करनेके लिये रूसियों और कजाक-बडोंकी सम्मिलित अदालत स्थापित करके देशके रीति-रवाजने अनुसार फैसला कराये । किरिलोफ १७ जुलाई १७३४ ई०को पीतरवुर्गसे चला ।

उसी साल अबुल्बैरने अपने पुत्र एरलीको फिर भेजा। किरिलोफ आगेके कामके लिये नेता था। १५ अगस्त १७३५ ई०मे ओरी और उराल निवयोंके संगमपर उसने कोरेनबुर्गकी नीव डाली। रूसके इस प्रकार लगातार आगे बढ़नेको देखकर इस भूमिके घुमन्तू कबीले कैसे संतुष्ट रह सकते थे? उनमेसे कुछने विद्रोह भी किया, लेकिन तोपों और बन्दूकोंके सामने उनका क्या बस चलता? दीवारोंके तैयार हो जानेपर १७३६ ई०के वसन्तमें अबुल्बैरको आनेके लिये निमंत्रण दिया गया, और ताशकन्दके व्यापारियोंको भी ओरेनबुर्गकी मंडीमें व्यापार करनेकी सलाह दी गई। इस समय सबसे ज्यादा विद्रोही थे बाह्कर, जिनके विषद्ध रूसियोंको सेना भेजनी पड़ी, और नये किले भी बनाने पड़े, जिनमें उराल नवीके तटपर गुलिन्स्क, ओर्जर्मया, खेदनी, वेर्दस्कोइ और किरिलोफ थे। समारा नदीके ऊपर भी कुछ किले बनाये गये, लेकिन रूसियोंको अपने हितके लिये इससे भी ज्यादा आवश्यक यह था, कि बोल्गा-कर्मकों, बाह्करों और कजाकोंके आपसी झगड़े बराबर बने रहें।

किरिलोफ अप्रैल १७३७ ई०में मर गया । इसी समय रूसी व्यापारियोंका एक कारवां ताशकन्द जानेवाला था, जिसके साथ कप्तान येल्तन गया, जो पीछे भारतपुर आक्रमण क्रिने- वाले नादिरजाहका नौकर हो गया। रूमकी ओरसे येल्तनको अराल समुद्रमें नोसंनालन गणा सिरके मुहानेपर कैदियोंके लिये नगर बसानेके वारेमें विवरण देनेके लिये भेजा गया था। किरिलोफके -भरनेके बाद उसकी जगह तातीशेफ नियुक्त किया गया । बाहिकर विद्रोतियोंको दवानेके लिये अवल्बैरको उनगर मनगानी करनेकी छट दे दी गई थी। उसने वाहिकरोंगें निद्रोही और और अविद्रोही का फर्क किये दिना सबके ऊपर भारी अत्याचार किये। उसीके बाद वही काम कजाकोंने कल्पकोंपर आक्रमण करके किया, और वह कल्मकोंको ही नहीं, बल्कि रूसियोंको भी बर्ग्दा बनाकर छे गये। बन्दी बनाकर ले जानेका मतलब था अन्तर्वेदमं उन्हें दासोंके बाजारमें बेच डालना । इसके कारण रूपी नाराज हो गये, ओर अवुल्खैरको, नुरअलीको जामिन बनाकर हटनेका हुनम दिया । डरके गारे अवुल्खैर नहीं आया । अगस्त १७३८ ई०में वह आनेको राजी हुआ । उसके आगेपर रास्तेकी दोनों तरफ पांती बांधे सेना खड़ी थी। जब बह उस तम्बुमें आया, जिसमें रूसी रानी अग्नाका नित्र रखा हुआ था. तो नो तोने दागकर उसके लिये सलामी दी गई। तातीशेफको सम्वोबित करते हुये उसने कहा--"परम-भट्टारिका गहारानी उसी तरह दूसरे राजाओंमें श्रेष्ठ है, जैसे सूर्यका प्रकास तारोंमें। यसिंग तुर होनेसे मैं उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उनके हितकारी प्रतापकों में अपने दिलमें महसूस करता हूं। उनके प्रकाशद्वारा रोशनी पाकर मैं रानीकी अधीनता और एक राजभक्त प्रजाकी तरह अपनी जानाकारि-ताको घोषित करता हूं। मैं अपने परिवार और अपने ओर्चुको परमभद्रारिकाके संरक्षणमें एक शक्ति-शाली बाजके पंखके नोचे जैसे रखता हूं, और सदाके लिये अधीन रहनेकी प्रतिज्ञा करता हूं। साथ ही महान् जेनरल, मैं तुम्हारी ओर भी अपनी मित्रताका हाथ फैलाता हूं।" फिर अनुल्बेरने हाथमें क्रान लेकर वफादारीकी कसम खाई, और रूसी बंदियोंको लौटानेका वादा किया। यही नहीं, उसने अगनी स्त्री पपाइको भी दरवारमें मेंट-स्वरूप भेजनेकी इच्छा प्रकट की । इस प्रकार अवल्खैर जैसे गवितगाली घुमन्तु खानको अपने अधीन पाकर रूरियोंको भारी प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी।

१७३९ ई०में तातीश्रेफकी जगह राजुल उक्सोफ वोयवोद होकर आया। आते ही उसने सुमा, कि लघु-ओर्दूबालोंने दो ख्सी कारवानोंको लूट लिया। १७४० ई०में अपुल्बैरने अपने तीन हजार कजाकांको बोल्गा-कल्मकोंको लूटनेके लिये भेजा। इसी बीवमें कुछ समयके लिये अबुल्बैर खीवाका खान भी बन गया था, लेकिन नादिरशाहने उसे वहां टिकने नहीं दिया। इस समय उसकी पूर्वी सीमान्तवर जुंगरोंका प्रताप छाया हुआ था। अबुल्बैर उन्हें भी खुश रखना चाहता था। जुंगर कजा नोंके बारवारके आक्रमणसे तंग था गये। उन्होंने दो बड़ी-बड़ी सेनायें मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दूके विश्व भेजीं, और अबल्बैरसे जामिन भेजनेके लिये कहा।

ख्री राज्यपाल नेप्लुयेफने इसे उचित नहीं समझा, कि रूसी प्रजा होते हुये अगुल्झैर जुंगरोंके पास जामिन मेजे । १७४२ ई०में शपथ लेते वक्त अगुल्झैर और दूरारोंने यह अपन दिया था, कि हम जुंगरोंसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे । अगुल्झैरने अपने पुत्रके स्थानपर किसी दूसरेको रूसी राज्यपालके यहां जामिन रखना चाहा, लेकिन रूसियोंने इसे नहीं माना । इसपर उसने कजाकोंको भड़काया, और १७४३ ई०में दो हजार कजाक आकर नये बसे शहर ओरेनवुर्गको लूट वहांके निपासियोंको पकड़ ले गये । इन कजाकोंका नेता अगुल्झैरका संबंधी दरवेशअली सुल्तान था ।

अभीतक अबुल्बैर पर्देंकी आड़में शिकार खेल रहा था, लेकिन १७४४ ई०में उसने नकाब उठा फेंका। अब उसके आदमी खुलकर रूसी कारवांको लूटने लगे। अन्तमें २४ अप्रैल १७४४ ई०को रूसियोंने कल्मक राजा दोण्डुब् थैचीको बारूद और शीलाके साथ पत्र लिखकर हुक्म भेजा, कि तुम अपने आदिमियोंको जमा करके कजाकोंगर हमला करो, जो भी लूटमें हाथ आये, वह तुम्हारा होगा। लेकिन यह पत्र भेजा नहीं जा सका, क्योंकि इसी समय जुंगर-कल्मकोंका साइवेरियापर आत्रमण होनेवाला था, जिसमें अबुल्खैरके कजाकोंकी सहायता आवश्यक थी। अब भी अबुल्खैरकी लूट-मार बन्द नहीं हुई। उसके आदमी फर्वरी १७४६ ई० और जनवरी १७४७ ई०में जमे हुये कास्पियनपरसे होकर बोल्गा-कल्मकोंको लूटने गये। बहुत इषर-उधर करनेके बाद १७४८ ई०की गांवयोंमें अबुल्खैरन खोजा अहमदकी जगहपर अपने पुत्र ऐचुवक तथा कुछ दूसरे कजाक अमीरोंके लड़कोंको जामिन देना स्वीकार किया, और यह भी कवन दिया, कि मैं अपने पासके रूसी बंदियोंको लौटा दूंगा, और मेरे

आदमी फिर मा झाज्यपर आक्रमण नहीं करेंगे। इघर वह रूगसे इस तरहकी प्रतिज्ञाये कर रहा था, ओर उधर चुपचाप जुंगरोके खुड-थैचीको अपनी लडकी देनेकी बात चला रहा था।

अपने स्थानपर लोटनेके बाद लोगोको जमाकर अबुल्खेरने कराकल्पकोपर चढाई की, लेकिन मध्य-ओर्द्रि शिवतशाली कवीले नेमनका एक अत्यन्त प्रभावशाली खान वुर्राक कराकल्पकोंको अपनी प्रजा नहना था। अवुर्खेरकी स्सने जो आवभगत की थी, उसमे भी बुर्राक जल-भुन गया था। दोनोकी लडाई हुई, जिसमे अबुल्खेरको हारकर भागना पड़ा। बुर्राक-पुत्र शिगाईने दोडकर उसे पोडेमे उतार भाला घुसेड दिया, इसी समय वुर्राक आ पहुचा, जिसने अपने हाथों अबुल्खेरको खतम किया। फिर वह कराकल्पकोंको लूटने गया, लेकिन कराकल्पकोंके रक्षक अब रूसी थे जिनके डरके मारे उसने तुर्किस्तान लौट इकान, सिगनक ओर ओतरारपर अधिकार किया। पर जैमा कि पहले कहा, अगले ही साल १७४९ ई०मं दो पुत्रों सहित उसे जहर देकर मार डाला गया—कहते है, इसमे जुगर खुड-पेशी छेवड दोर्जेका भी हाथ था, जिसके पास अबुल्खेर-पुत्र नूरअलीने बापकी निर्मम हत्याकी शिकायत की भी। अबुल्खैरकी कन्न उत्किया नदीकी शाखा कादिर नदीके पास अक्षाश पूर्व देवान्तर प्रहै-०१० मे मौजूद है।

## ३. नूरअली, अबुल्खैर-पुत्र (१७४९-९० ई०)

अवुल्खैरके मरनेके बाद राज्यपाल नेष्लुयेफके प्रयत्नसे अबुल्खैर-पुत्र नूर अलीको खान चुना गया। वह लध्-ओर्द् और मध्य-ओर्द् दोनोंका खान बनना चाहता था, पर रूसियोंने २६ फरवरी १७३९ ई० को जागनपत्र भेज उसे किर्गिज-कजाकोका खान बनाया। नूरअलीकी मां पपाईका प्रभाव कजाको और पीतरबुर्ग दोनोमे था। ओरेनबुर्गमे नुरबलीको बड़े ठाट-बाटके साथ खान घोपित करनेकी रसम अदा हुई। उसे दरबारी खिलअत, टोपी और तलबार दी गई, फिर घटने टेककर उसने राजभिवतकी शपथ ली। ओर्द्मे लौटनेपर जुगर खुड-यैचीका दूत आ मिला, जिसने उसकी बागदत्ता बहिनको मांगा। उसने यह भी कहा, कि खुड-पैची तुर्किस्तान शहरको तुम्हे देनेके लिये तैयार है, जहांपर तुम्हारे बाप-दादोंकी हड्डियां कलिममे गड़ी हुई है। लेकिन नुरअलीके सल्तान और ओर्द्रके मुखिया रूसियोंको नाराज नही करना चाहते । रूसी जुंगरोंकी ताकतको समझते थे, जिनके प्रभुत्वको महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दू मानता था, और दोनों मध्य-एसियाई उनके हाथोंसे बाहर जानेकी शक्ति नही रखते थे। इसलिये उन्होंने खुड-यैचीको न्रअलीका बहनोई बननेसे रोका । १७५० ई०मे बहिन मर गई, सदेह था, वह स्वामाविक मौतसे नहीं मरी । अब्लुखैर और काइपमे प्रतिद्वंदिता चलती रही। काइप-पुत्र बातिर (बहादुर)को लघु-ओईके एक भागने अपना खान चुना। फिर बातिर-पुत्र काइप 11 खीवाका शासक चुना गया। बातिरने खीवासे बुखारा जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेनेकी मांग की, जिसे कुछ अंशमें क्सियोंने मंजूर भी कर लिया, इसपर नूरअली नाराज हो गया। नूरअलीके भाई ऐचुवकने १७५० ई० के वसन्तमें शांतिप्रिय कबीला अरालीपर आक्रमण किया, जो कि खीवाके खानके अधीन था। इसका बदला लेनेके लिये खीवा-खान काइपने खीवामे व्यापारके लिये गये नुरअलीके लोगों तथा उसके दूतको बन्दी बना लिया, और लूटे माल तथा बन्दी अरालियोंको लौटा दिया। एचुककके दूसरे भाई एरलीने कराकल्पकोंपर हाथ मारा, लेकिन यहां मुकाबिला निर्वलोंसे नहीं था, इसलिये एरलीके अधिकांश आदमी मारे गये, और स्वयं एरली भी किलने ही महीनोंतक कराकल्पकोंका बन्दी रहा ।

न्रथली नहीं पसंद करता था, कि खीवाके कारवांसे बातिर छेड़-छाड़ करे। १७५३ ई० में उसने एक रूसी कारवांको खीवा जाते वक्त लुटवा िकया, ऐसी ही और भी कितनी ही मनमानियां कीं, जिसकी शिकायत करनेपर उसने जवाब दिया—"बातिर और उसके पुत्र काइपने जो अत्याचार किये, उन्होंके कारण ऐसा हुआ। यह रूसके इलाकेपर हमला करना चाहते हैं, यदि मुझे दस हजार सेना और तोपखाना मिले, तो मैं चन्द दिनोंमें उन्हें दबा सकता हूं। कियानि इसे स्वीकार नहीं किया। खीवावालोंके साथ अपड़ा होनेपर रूसियोंने नूरअलीकी सीवापर आक्रमण

करनेके लिये उकसाया। नूरअलीने अपने ओर्टूके गृखियोको राय लेनेके लिये बुलाया, लेकिन दुजा देनेवाले खोजा (सैयद)के बीचमे पड़ जानेपर खीवा और लघ्-ओर्टूका झगडा एक गया।

१७५५ ई०मे वाव्किरोंने रूसियोके खिलाफ विद्रोह कर दिया । मल्ला वातिर पाहने उन्हें काफिरों (रूसियो) के विरुद्ध भड़काया, और कजानके तारतारो तथा कजाक-ओर्द्स भी जहाद करनेके लिये कहा । उनमेसे कुछने रूसी वस्तियोंको ल्टा-मारा । इसगर राज्यपाल तथा क मांडर नेप्लुइयोफने कजाकोंके शत्रुओं—दोन-कसाक, कल्मक, मश्केरियक, तेपियर आदि कशीलांथे गहायता ली। ओरेनवुर्गके अखुन (जिलेके अमीर शरियत या धर्माचार्य)ने फनवा दिया, कि क्रसियोके मार भगानेके बाद कजाकोंको बाहिकर खतम कर डालेगे, इसलिये रूसके खिलाफ नहीं रुडना चाहिये। रूसी राज्यपालने फतवाको कजाकोंमें बंटवाया। रूसी दरवारकी सहमतिके साथ उसने कजाक खान और सुल्तानोंको वचन दिया, कि उनके बीचगे रहनेवाले सभी बाहिकर औरतों और बच्चोंको हम इस शर्तपर तुम्हारे हवाले कर देगे, कि तुग उनके पुरुपोंको सीगान्तसे वाहर भगा दो। इस रामय विद्रोहके कारण बहुत भारी सख्यामे बारिकर भागकर गायिक (उराल) नदीके पार चल गये थे। लोभी कजाक ऐसे मौकेसे फायदा उठाये बिना कैसे रह सकते थे, उन्होंने इन सभी अभागे लोगोंको पकड़ लिया। बाधिकर मरदोंमे प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं थी, उनमेंसे कितने ही मारे गये, ओर कितनों हीको कजाकोंने पकड़कर रूसियोंने हाथ। वे दिया, और कछ देश लौट बदला लेनेकी तैयारी करने लगे । रूसियोंने उन्हें भीतर-भीतर सहायता दी। फिर बाशिकर बड़ी संख्यामे यायिक पार हो कजाकोंके ऊपर पड़े। रूसी दोनों जातियोंगे द्रमनीकी आग भड़काकर चैनकी वशी वजानं लगे। वश्किरों और कजाकींका अगड़ा अब ीढियोक्षं लिये जारी हो गया। अपनी सीमान्तकी रक्षाके लिये जारशाहीने यया-यया तरीके इस्तेमाल किये, इसका एक उदाहरण देखिये-अभी रूसी इतने साधन-सग्पन्न नहीं थे कि सीमान्तपर अपने बलपर शांति स्थापन कर सकते । न्रजलीने इसकी शिकायत जब रूसियोंके पास की, तो उन्होंने जवाब दिया-- "बाश्किर भगोड़ोंको शरण देनेका यह फल है।"जब बाशिकरों और कजाकोंका खूनी संघर्ष काफी हो चुका, और दोनों जातियां खूब कमजोर हो गईं, तो नेप्लुइयंफने यायिक नदीको दोनोके बीचमें सीमा निश्चित करके उसे पार करना निषिद्ध कर दिया। थोड़ दिनोंके लिये झगड़ा रुक गया, लेकिन कबीलोंकी बदला लेनेकी प्रयुत्ति कितने दिनोंतक एक सकती थी ? फिर वह एक दूसरेके दलाकेने घुसकर लूट-मार करने लगे, यदि सरदार रोगना चाहता, तो उसे काफिर रूसियोंका आदमी कहकर बदनाम करते। इसी बीचमे प्रशिया (जर्मनी) के साथ इसका सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, इसिलिये इसियोंका सारा ध्यान उधर खिच गया।

१७५७ ई०में कत्मक शासक दोण्डुब्-थैचीने नूरअली और किमियाके खानसे कहा, कि आओ मिलकर रूसियोंके ऊपर हमला करें। लेकिन इसी समय चीनियोंने आक्रमण करके जुंगर- साम्प्राज्यको खतम कर दिया, और विजयी चीनी सेनाके कारण रूसी सीमान्त खतरेमें पड़ गया। नूरअली रूसियोंकी शहरपर चीनियोंसे लड़नेके लिये तैयार था, लेकिन चीनी सेना जुंगरोंके प्रभावक्षेत्रसे आगे नहीं बढी।

१७५९ ई०में ओरेनबुगैमें नया एसी राज्यपाल था, जिसने नूरअलीके साथ उचित किण्टानार महीं दिखलाया, जिसपर कजाकोंने फिर लूट-मार शुरू कर दी, और एसी भी बदला लेने लगे। एचुवकने जुंगारियामें चले चलनेका प्रस्ताव किया। इसकी भनक मिलनेपर रूसियोंने वार्षिक पंशन और दूसरे साम-दानके हिथापारोंसे कजाकोंको छंडा कर दिया, और ओरेनवुगैके हािकमोंको हिदायल दी, कि कजाकोंके साथ बहुत अच्छी तरह वर्ताव किया जाय, उनमें उदारताके साथ भेंटें बांटी जायं, जाड़ोंमें उनके ढोरों और घोड़ोंके रहनेके लिये गौकालायें और अस्तवल बना दिये जायं। रूसी समझ रहे थे, कि ऐसा न करनेपर कजाक चीनियोंकी सीमान्तकी ओर चले जायेंगे, और लघु-ओर्दूका यह इलाका तथा मध्य-एसियाका विणक्षपथ निर्जन और उजाड़ हो जायेगा।

१७६२ ई० में एकातेरिना 11 जब गद्दीपर बैठी, तो उस समय नूरअली, एचुवक तथा मध्य-ओर्डू के अवलइ खानने भेटें भेजी, लेकिन उसी समय नूरअलीने पेकिंगमें भी एक दूतमंडल भेजा, जिसका

वहा जच्छा स्वागत हुना । इसपर फुलकर नुरअलीने रूसियोके साथ अपने लोगोकी छेडछाडको नही रोवा। इसके बाद उसने बोल्गा-करमकोपर भी आक्रमण किये। उस समय जाडोमे उत्तरी जास्पियन समुद्र जम गया था, इमलिये बर्फंपरसे होकर आक्रमण करनेमे उसको सुभीता था। रुसियोने यायिक नदीकी सीमा निश्चित की थी, लेकिन अब नुरअली उसके पश्चिममे जाडा बितानेकी माग करने लगा। जगरोबे ऊपर विजय प्राप्त करके चीनी सेनाको सामने खडी देखकर मध्य-एसियाके मुस्लिम राज्य अण्ने धरू झगडोको भूलकर थोडे समयके लिये एक हो गये। नरजली भी उनके साथ था। १७६४ र्ट गे गुण्अलीने रानी एनतेरिनाको लिखा, कि मध्य-एसियाके मसलमानोने मझे निमत्रित किया है। सा। ही उसने रूसी इलाकेमें लूट-मार भी जारी रफ्बी। १७६५, १७६६ आर १७६७ई०में इस तरापि कई हमले किये। उसके बाद १७७० ई० वा वह समय आया, जब कि तोर्गत-मगोल वोटगाके तटको छोडकर पूर्वकी ओर भागने लगे। तोर्ग्तोके भागनेमे जहा चीन-सम्बाट ओर दलाई लामाकी प्ररणा काम कर रही था, वहा कजाकोके बार-बारके आक्रमणमें भी वह तग आ गये थे। रूसियोने तोर्गतोको रोवनेके लिये नुरअनी और उसके कजाकोको वहा। काफिर तोर्गुतोकी लूट-मार मुसलमान त जाकोके लिये पुण्य-अर्जनकी बात थी। नूरअली, उसका भाई एचुवक, खीवा का भृतपूर्व ओर अब लघ-ओर्द्का एक लान काइप अपने आदिमयोके साथ अभागे प्रवासियोपर टट पड़े। इन भयकर दूश्मनोने वीनी गीमान्ततत्र उनवा पीछा किया। वभी-कभी कल्मकोने भी उन्हे हराया--सागिजके पास फजाकोका भारी हार लागी पड़ी, लेकिन मुगजर पहाड़ ओर इशिम नदी के तटपर कजाकोने अविक राफलता पाई।

१७७३-७४ ई०मे पुगाचेफके नेतृत्वम वोल्गाके किसानोने विद्रोह कर रक्वा था, यायिकके कमाक ओर बारिगर भी उसके साथ थे। दोनो ही कजाकोंके शत्रु थे, इसलिये वह विद्रोहमें शामिल नहीं हये, हा, देशकी गडबडीमे लाभ उठाकर रूसी बस्तियोको लुटनेमे वह पीछे नही रहे, जिसके लिये १७७४ ई०मे रूसियोने भी इनकी खुब मरम्मत की। इसी समय नुरअलीके पुत्र पीरअलीको खीवा और सराइचुकके बीचके तुर्कमानोने अपना खान चुना, और उसने खीवा जानवाले कारवासे कर लेना युक् किया। कजाकोने जो लूट-मार की थी, उसका बदला लेनेके लिये १७८४ ई०मे ३४६२ रूसी संगिकोने थायिक पार हो अराली लढ़ेरोको न पा दूसरे ४३ कजाकोको पकड लिया, जिसपर सिरिमके नेन्त्वमें कजाकोने भी जवाब दिया। अगले साल (१७८५ ई०) में दो टिवीजन रूसी सेना यम्बाकी और बढी, जिसने २३० औरत बच्चोको पनड लिया, और कजाकोने मजबूर होकर उनके बदलेमें रूगी व नियोको लोटाया । कजाकोके साथके झगडेको मिटानेके लिये १६ आदमियोकी एक विशेष अदाजन बैठाई गर्न, जिसमें ओरेनबर्गका सेनापित, दो सरकारी, दो व्यापारी, दो किसान इस प्रकार सात स्सी ओर एक सुल्तान तथा छ मुखिया-सात कजाक, एक वाश्किर ओर एक मेशकेरी प्रतिनिधि थे। इस अदालताने शाति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। रूमियाने यह भी देखा, कि लडाकू कजाकोको केवल तलवारके बलपर नही दबाया जा सकता, इमलिये १७८५ ई०मे ओरेनवुर्ग ओर त्रोइत्स्त्रमें कजाकोंके िरुपे मदरसा, मस्जिदे और कारवासराय बनानेका हक्म दिया। इतिमंत्रोके सामने वही समस्या थी, जो कि हिन्द्रतान छोडकर जानेतक पश्चिमोत्तर भीमान्तपर अग्रजाके सामने।

१७८५ ई०मे नये राजगपाल वैरन इगेत्स्त्रोमने कजाकोको त्वानेके लिय एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उमने ठघु-ओर्यूके तीन टुकडे—मेमीरोद्सक, वेडिल्न और अतीमुल-करके उनपर अलग-अलग लान नियुक्त किय, ओर लघु-ओर्यूके लात पदको उठा देना चाहा। साथ ही कजाकोकी महापरिषद् बुलानेका अधिकार खानके हाथमे न रख मृत्तानो ओर जेठोके हाथमे दे दिया। लेकिन इस तरह महापरिषद् बुलानेपर अपमान समझकर कोई कजाक सुल्तान उसमे शामिल नहीं हुआ, तो भी परिपद् जमा हुई, और उसका सभापति डाक् नेता सिरिम बानिर बना, जो कि आनुविश्वक कुलीनताका विरोधी था। उसने जोर देकर कहा—हमें खानकी जरूरत नहीं। कुल नहीं योग्यताको देखना चाहिये। रूसियोकी अधीनता स्वीकार करना ही हमारी मलाईका एकमात्र रास्ता है। उसने रूसियोसे मांग की, कि अबुल्खेरके वशको खान-पदसे विचत्र कर दो। रूसियोने अधिक रूपसे उसकी बात सान भी ली। १७८६ ई०मे उसका अच्छा परिणाम भी दिखाई पड़ा, जब कि पहुलेकी अपेक्षा क्षिक्त पड़

सीमान्तके मेलोमे विकनेके लिये आये ओर १७८६ और १७८७ ई०में पहलेकी अपेक्षा कम रूसी कजाकोके बन्दी बने । कजाकोने पहलेके रूसी विदयोंको भी भारी सख्यामे छोड दिया । १७८४ ई०में यायिक (उराल) नदीके पिक्चिममे पैतालीस हजार कजाक परिवारोने आरामसे जाडा विताया। बातिर (सिरिम) ओरेनवूर्णके राज्यपालका बडा ही विश्वासपात्र आदमी हो गया। नूरअर्लाने उसे विश्वासपाती बनानेकी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ । नूरअली इसपर ठडा पड गया। उसने रूसी बिदयोको लौटा दिया। अन्तमे रूसियोने उसे परिवार-सहित ऊफामे ओर एमुवकको उराल्स्कमे भेज दिया।

न्रजलीके ज्येष्ठ पुत्र एरलीको १७८१ ई०मे कराकल्पकोंने अपना खान बनाया था। वह उनके साथ निम्न सिर-उपत्यकामे रहता था। वह थोडी-सी सेना लेकर अपने पिताके दूबमन मिरिस बातिरके ऊपर चढ़ा। इसी समय लघु-ओर्द्के कुछ कबीलोंने भूतपूर्व खीवा-खान काइपा अपना खान बना लिया था, कुछने नूरअली या दूसरेके लिये राज्यपाल इगेल्स्त्रोमके पास आवेदनपत्र दिया था, लेकिन इगेल्स्त्रोम काइपके पक्षमे था, जिससे रानी एकातरिना सहमत नही हुई। बहु चाहुनी थी, कि खानका पद उठा दिया जाय । मध्य-ओर्द्का आग्रह था, कि नुरअलीको फिर खान बना दिया जाय। बेउलिन कबीलेका मुखिया सिरिम बातिर दो सहायकोके माथ ओर्दके एक भागका नेता था। रूमियोंने इन्हे सरकारी पदाधिकारी-सा बनाकर नकद और अनाजके रूपमे वेतन म्कर्रर कर दिया। कजाक-ओर्द्मे यह सब होते देख पीढ़ियोसे चले आते खान्दानी अभीर अधिकार-विचत होनेके कारण भीतर ही भीतर जले-भुने हुये थे। इसी समय तुर्कीके साथ रूमियोकी लडाई छिड गई, व्खाराने अपने खलीफा और धर्मभाइयोंका साथ दिया और कजाकोंको भी रूसियोंके निलाफ भडकानेकी पूरी कोशिश की--"बहादुर योद्धा, बेंग और मुखिया सरतइबेंग, सिरिम बातिर, गुक्रअली बेंग, सादिरवेग, बोरीक वातिर, देदाने वातिर आदिको मालूम हो, कि हम ने तुर्कीके बादशाह, ओर अल्लाके खलीफासे सुना है, कि सात ईसाई राज्योंके साथ काफिर रूसी तुर्कींके विरुद्ध एक हो गये है। कजाकोंको चाहिये, कि उन्हें दंड देनेके लिये सच्चे मुसलमानोंका साथ दे।" वखारा सारे मध्य-एसियाकी काज्ञी थी, जहांके मदरसोंमे पढ़नेके लिये कजाक-कबीलोके तहण भी आया करते थे। सिरिमने जवाब दिया, कि मैं और मेरे लोग इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कब बुखारा और दूगरे मध्य-एसियाई लोग रूसियोपर आक्रमण करे, तो हम उनका साथ दे। कजाकांके भीतर वया हो रहा है, इसका पता रूसियोंको भी था। कजाकोंने फिर लूट-मार शुरू की। उन्होंने अपने जेठोंकी बात नहीं मानी। जेठोंका काम था ओरेनवुर्ग जाकर अपनी तनखा ले आना । रूसियोंकी परेशानीसे फायदा उठाकर कितने कजाकों और उनके सुल्तानोंने फिरसे खानके नियुक्त करनेके लिये कहा। १७९० ई० मे नूरअली ऊफामें रहते हुये मर गया, तबतक रूसी रानी खानके पदको फिरसे कायम करनेके पक्षमें हो चुकी थी।

# ४. एरली, अबुल्खैर-पुत्र (१७९०-९४ ई०)

जनवरी १७९० ई०में रानीके हुक्मसे नूरअलीके भाई एरलीको लघु-ओर्दूका खान बनाया गया। १७९१ ई० में सिरिम बातिरने यम्बाके मुहानेपर सारे लघु-ओर्द्की परिषद् बुलाई, जिसमें यह प्रस्ताव रम्खा, कि सभी कजाक एक होकर रूसियोंपर आक्रमण करें, लेकिन अबुल्खेरके वशजाने अपने खान्दानके दुक्मन सिरिमकी बातको विफल करनेकी पूरी कोशिश की। ६ सितम्बरको उसी माल नूरअलीके पुत्र तुर्किस्तान-खान पीरअलीने रूसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये अर्जी दी। काइप-पुत्र अबुल्गाजीने उसे यह कहकर बहुत भड़काया, कि तुम्हें न चुनकर एरलीको खान बनाना अन्याय है। उसने कुरानके वाक्यको उद्धृत करते हुए यह भी समझानेकी कोशिश की, कि किसी मुरालमानका हिजरत कर ईसाईकी प्रजा होना धर्मविखद्ध है, इसलिये हमें रूसी प्रदेश छोड़ देना चाहिये। बुखाराका खान मेरा दोस्त है, वहां हमें रहनेको जगह मिल जायगी। इस सबका परिणास यही हुआ, कि कजाकीने लूट-मार बढ़ा दी। एरली खानने रूससे सेनाकी मदद चाही, लेकिन वह न मिली। जून १७९४ ई०में एरली मर गया।

## ५. इशिम, नूरअली-पुत्र (१७९४-९७ ई०)

लघु-ओर्द् के अभिकाश जेंठे सहमत नहीं थे, तो भी रूसियोन इशिम सुन्तानको खान बनाया। शिरिम बातिरने एकाएक नवम्बर १७९७ ई०मे कास्नोयास्कंके दुर्गपर आक्रमण करके इशिमको मार डाला ओर उसकी सम्पत्ति लूट ली। सिरिमके अनुयायी कजाक बराबर ऐसा ही करने लगे, जिसका बदला यायिकके कमाकोने १७९७ ई० और १७९८ ई० मे आक्रमण करके उनके बहुतेरे आदिमयोको भार हजारो घोडोको लूट कर लिया। कुछ ही समय बाद बाहिकरोंने भी कजाकोंको लूटना-मारना शुरू किया।

#### ६. ऐचुवक, अबुल्खैर-पुत्र (१७९७-१८०५ ई०)

इशिगके मारे जानेके बाद लघु-ओर्द्के शासनका भार एक परिषद्के हाथमे दिया गया, जिसका प्रधान ऐ वुवकको बनाया गया । इस परिपद्मे ओर्द्के प्रत्येक कवीलेके दो-दो प्रतिनिधि थे । इस समय बैरन इगेल्स्त्रोम फिर राज्यपाल होकर आया था।लघ्-ओर्द्की सरकारका केंद्र खोब्दा नर्दीपर रणना निश्चित हुआ। ओर्द् इस प्रबधसे सतुष्ट नही था। उन्होने फिर अपने लिये खानकी मांग की। रूसियों ने ऐचुवकका समर्थन किया, रूपये-पैसोके बलपर ऐचुवक खान निर्वाचित हो गया और जार पावलने भी स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। ऐचुवक बढ़ा था। वह कजाकोंको काबुमे नही रख सकता था। ओर्दुमे अब विखराव शुरू हुआ। उनमें मे कुछ कबीले मध्य-ओर्दुमे मिल गये, कुछने सिर नदीके तटपर जा कराकल्पकोंको दवाकर काइप-पुत्र अब्लाजीको अपना खान चुना । कुछने उस्तउर्तके अधिकांश भागपर अधिकार करके वहासे तुर्कमानोको भगा दिया । नुरअली-पुत्र बकेइ ऐच्वकके परिपद्का सभापति था। उसने गुर्जी-अस्त्राखानके महाराज्यपाल क्नोरिगके पास प्रार्थनापत्र भेजा, कि हमे कल्मकोद्वारा परित्यक्त भूमि (यायिक-वोल्गाके बीचके इलाके रिन्पेस्की) में रहनेकी इजाजत दी जाय । उनमे व्यवस्था कायम रखनेके लिये सौ कसाक नियुक्त कर ११ मार्च १८०१ ई०के उकाज (राजादेश) द्वारा सरकारने मज़री दे दी। ये कजाक मुख्यतः बाउलिन कबीलेके थे, जिनकी संख्या दस हजार थी। नई भूमिमे आकर वह खुब फलने-फुलने लगे, और सात-आठ सालके भीतर ही उनके पास पहलेरो दस गुना पशु हो गये, जब कि यायिक पारवाले उनके भाई फूट और भूखकी मारसे अपने बच्चोंको रूसियोके हाथ बेच रहे थे।

१८०५ ई० में बुढापेके कारण ऐचुवकने अपने पदको छोड दिया।

#### ७. जन्ती उरा, ऐचुवक-पृत्र (१८०५-९ ई०)

नया खान थोड़े ही समयतक रहा, जिसके बाद नूरअलीके एक पुत्रने उसे करल कर दिया। दो सालतक लघु-ओर्दूका काई खान नहीं बनाया गया। इसी समय १८१०ई०में ओरेनबुर्ग प्रदेशके इलेत्स्क इलाकेमे—जहांपर कि नमककी बड़ी अच्छी खाने थी—लाकर बहुत भारी संस्थामें रूसी बसा दिये गये। कजाकोंके बीचमें रूसियोंकी बस्तियोंको बसा-बसाकर जारशाही अपने शासनको दृढ़ करती थी, यह हम प्रशान्त महासागरतक फैली हुई रूसी बस्तियोंसे जानते हैं। इस बातमें उनकी नीति, भारतमें अंग्रेजोंसे भिन्न थी। अग्रेज हिन्दुस्तानमें केवल अपने शासकों, सैनिकों और कुछ व्यापारियोंको रखकर शासन और शोषण जारी रखना चाहते थे, जब कि रूसी अपने अधीन पूर्वी देशोंमें भारी संख्यामें रूसी किसानों और मजदूरोंको लाकर बसाते जाते थे।

#### ८. शेरगाजी, ऐचुवक-पुत्र (१८१२-४४ ई०)

भाईकी जगहपर शेरगाजी छम्नु-ओईंका ख़ान बना। इसी समय यायिक और बोल्गाके बीचमें बसे बुकेई-कबीलेका मी एक खान बुकेई था। १८२४ ई०में उसके मर जानेपर बुकेईके ज्येष्ठ पुत्र जहांगीरको खान नियुक्त किया गया। शेरगाजीके ओर्दुके भी तीन टुकड़े हो गये थे, जिनगर तीन सुल्तान शासन करते थे। किर्गिज लोगोंमें अपने राजवंशके प्रति बहुत सम्मान था, और वह काली हड्डीबाले (साधारण जनता) सफेद हड्डी (पुराने राजवंश) के जूगेको बडी खुशीरो उठानेके लिये नैयार थे।

अब कास्पियनके पूर्वी तटपर भी रूमने हाथ-पैर फैलाना शुम् किया था । १८३३ ई०में वहां उग्होंने नवोअलेक्सान्द्रोक्की, फिर गंगुश्लक (मंगिञ्लक) किलोंको बनाया। १८३५ ई०में यायिक (उगल) और उई निद्योंके बीचमें एक नई दुर्ग-पंक्ति बनाई, और इसके वीचमें पढ़नेवाली भूमि ओरंगवर्गके कमाकोंके इलाकेषे मिला दी गई। कुछ ही गाल बाद मध्य-ओईके प्रसिद्ध सान केनीरार कासिमोफने साइबेरियाके कजाकोंमें भारी विद्रोह फैलाया, और लघु-ओर्द्के भी कुछ कजाफ विद्रोहियोंमें जा मिले। इस विद्रोहने छ सालतक रूसी सरकारको परेशान रक्खा। १८४४ ई०में रूसी सेनाने कासिमोफका पीछा करके उसे बुकतों (करा-किमिजों)में भागनेके लिये गजबूर किया, अहां उनने लड़ने हुये कासिमोफ मारा गया। इस विद्रोहके दवानेके प्रयत्नके फलस्वरूप गुरगई निवीपर ओरंनवूर्ग-इंगिजपर उरालके किले १८४७ ई०में बने। अगले माल कराबुलात-तटपर उसी नामका एक स्सी किला बनाया गया। रूसी मीमाके भीतर रहनेवाले कजाकोंपर बोकन्दी ओर खीवावाले लूट-मार किया करते थे, जिसके प्रतिरोधके लिये रूसियोंने १८४७ ई०में ही निम्न-सिरपर अराल्क (भूतपूर्व राइम्स्क)का किला बनाया। इस प्रकार रूस कदम-कदम आगे बढ़ना जा रहा था, फिर भला कजाकोंके भीतर शांति कैमे कायम हो सकती थी? जबतक इजत बुतेनेरोफको भगा नहीं दिया गया, और प्रमिद्ध बानिर जान खोजा मारा नहीं गया, तबनक दक्त (स्तेपी)में रूमियों और कजाकोंका संघर्ष जारी रहा, फिर कजाक पूरीतीरने रूमियोंके शंरक्षणमें आ गये।

१८६९ ई०में आरेनवुगके दश्तमें नया शासन-ग्धार हुआ, जिसके अनुसार सारे लघु-ओर्दुहो उराहस्क और तूरगाई दो जिलोंगे बांट दिया गया। हरएक जिलेमें एक रूसी सैनिक कमांडर रहता था, जिसके अधीन कजाकोंद्रारा निर्वाचित कुछ औल-जेठें (डेरेके मुखिया) जासन-प्रबंधमें सहायता देते थे। कजाकोंमें इसका भारी असंतोष था, कि उनके ऊपर रूसी कसाक शासन करनेके लिये नियुक्त किये गये है। खीवाके खान कजाकोंके खान-वंशके ही होते थे और उनका रूसियोंसे अच्छा संबंध नही था। खीयाके खानने कजाकोंके असंतोषसे फायदा उठाकर उन्हें भड़काया, जिसके कारण १८६९-७० ई०में सारे दश्तमें विद्रोहकी आग भड़क उठी, डाकके रास्ते वंद हो गये। कजाकोंने डाककी चौकियोंको नष्ट कर दिया, मुसाफिरोंमेंसे पकड़कर कुछको मार दिया और कुछको दास बनाकर बेंच दिया। इसके लिये रूसियोंने वोर दमन किया, और कबीलोंको जबर्दस्ती जहां-तहां भेज दिया। लेखक माइलर १८७३ ई॰में तुर्किस्तानमें कजाक राज्ल छिन्न-गिसुके साथ रहा, जो कि बुकेइयेफ ओर्दूके अन्तिम खानका पुत्र था। पिताके मरनेपर जारने उरो राजुलकी रूसी उपाधि प्रदान की थी, लेकिन वह पक्का मुसलमान था, और हाल हीमें मक्कासे लौटकर आया था। समारा जिलेमें उसे जमींदारी मिली थी। रमाइलरके अनुसार वह बड़ा ही संस्कत, भद्र पुरुप था। उसका अधिक समय फेंच जपन्यासोंके पढ़नेमें लगता था। लघु-ओर्द् १९वीं सदीके चतुर्थ पादतक पहुंचते-पहुंचते अपने स्वभावमें कितना परिवर्तन कर चुका था, इसका उदाहरण यह राजुल था। लेकिन यह परिवर्तन अमीरों और राजवंशियोंतक हीमे सीमित था, अभी साधारण कजाक-जनता बहत-कुछ पूरानी द्नियामें रहनेकी कोशिश कर रही थी, और वोक्शेविक क्रांतिके बाद ही उसमें वास्तविक सामाजिक क्रांति हुई।

## ग. महा-ओर्दू (१७४०-६० ई०)

मध्य-ओर्द् और लघु-ओर्द् क्सी सीमांतके पास रहते थे, इसलिये उनका संबंध बहुत पहले ही से क्सियोंके साथ हो गया था, लेकिन महा-ओर्द् बहुत दूर रहता था, इसीलिये क्सियोंके साथ संबंध बहुत कम रहनेके कारण उनके इतिहासके बारेमें भी हमें बहुत अधिक मालूम नहीं है। महा-ओर्द् के कई कबीले थे, जो अपने अलग-अलग सुल्तान, बेंग या सानके अधीन रहते थे। यह कहनेकी अवश्य-कता नहीं, कि सारे कजाक-ओर्दुओंकी तरह यहांपर भी छिड़-गिस् खानके खूनसे संबंध रखनेवाले ही शासकके तौरपर पसंद किये जाते। महा-ओर्द पहले जंगरोंके अधीन था, पीछे उन्होंने चीनियोंकी



अधीनना स्यीकार की। यहापि नाम महा-ओर्दू था, लेकिन सख्या आंर प्रभाव दोनोमे यह हवेत-ओर्दूके मध्य ओर लघु-ओर्दूमे निर्वल था। तोपीक (तियाअवका) खानने हवेत-ओर्दूको तीन हिप्सोमे बाटकर तिउलको महा ओर्दूका शासक नियुक्त किया था। १७२३ ई०मे जब जुगरोने कजाकोकी भूमि ओर तुर्किरतान शहरको ले महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दूको कितने ही कवीलोको अपने अधीन किया, तो बाकी बचा हुआ महाओर्दू और मध्य-ओर्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर चला गया। पीछे कितने ही कजाक उत्तरको ओर चले गये, लेकिन महा-ओर्दूवाले जुगरोंकी प्रजा बनकर अपने पुराने देशमें बने रहे। महा-ओर्द्को निम्न खानोंका पना है:—

| ٤. | यलवर्स, इलवर्स | १७४० ई० |
|----|----------------|---------|
| ₹. | तिचल बी'       | १७४०−ई० |
| ₹. | कृसियन वी      | १७४२—ई० |

## १. एलबर्स (-१७४० ई०)

१७३८ ई०मे महा-ओर्द् के खान एल्वर्सने स्तियांसं उनकी प्रणा बनकर व्यापार करने की इजाजत मागी, जब कि मालूम हुआ, कि ओरी नदीपर किलाबद नगर बन गया है, और मध्य तथा लघु-ओर्द् के लोग व्यापार करके बड़े मौजमे रह रहे हैं। एलबर्स इस प्रकार ओरेनवुर्ग के साथ व्यापार करने के लामको देखकर ही स्सी प्रणा बनने के लिये तैयार हुआ। पीछे राजादेश तैयार हो ओरेनबुर्ग के अभिलेख-गृहमें आकर यों ही पड़ा रहा। इसी समय जुगर-राजा गन्दनने महा-ओर्द् के प्रत्येक कजाकपर एक छाल कर लगाया। १७३९ ई०में मूलरके नेतृत्वमें एक स्ती कारवां जा रहा था, जिसे महा-ओर्द् के कजाकोने लूटा। मूलरने ९ नवम्बर १७३९ ई०को ताशकन्द पहुचकर एलवर्ससे इसकी शिकायत की, और लूटे मालको लौटानेके लिये कहा। खानने जवाब दिया—"मैंने दुर्घटनाकी खबर पहले ही सुनी थी, अल्लाका शुक्र करो, जो कि जिन्दा बच गये। मैंने गिरोहुके नेता कोगिलवेसे माल लौटानेके लिये कहा। है। अति माल न लौटानेपर उसे दंड देनेकी धमकी दी है। लेकिन मुझे मालके लौटनेकी बहुत कम आशा है।" उस समय ताशकन्दका शासक सईद सुल्तान था, लेकिन कजाक और उनका स्वान करीब-करीब स्थायी तौरसे ताशकन्दके इलाकेमें होरा डाले ताशकन्दियोंको मनमाना लूटा करते थे। मूलरके

कारवाके प्रस्थान करनेके चोथे अग्रैल १७४० ई०मे दिन सरत नागरिकोंने एळवर्राको पकडकर मार डाला, जिसका बदला कजाकोने जहरको लूटकर लिया। एलबर्सके मरनेके बाद उसका साथी तिउल बी मारे ओर्दुका शासक बना।

## २. तिउल बी (१७४०-ई०)

तिउल बीको शायद तौफीक खानने नियुक्त किया था। उसे अधिक दिनोंतक शासन करनेका मौका नहीं मिला, और उसे भगाकर गन्दन कुसियन बी छेरिङ की ओरसे शासन करने लगा। १७३९ ई०में तिउल बीने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करके अपने लोये अधिकारको प्राप्त करनेका अस-फल प्रयत्न किया।

## ३. कुसियन बी, कुसियक बी (-१७४२-ई०)

१७४२ ई०में कुसियन बी अब जुगरोके राज्यपालके तौरपर ताशकन्दपर शासन कर रहा था। इस समय यद्यपि कजाकोंकी राजनीतिक प्रधानता नहीं थी, लेकिन शहरके चारों ओर जिस तरह वह डेरा डाले पड़े थे, उससे जान पड़ता था, कि मानो नगरका मुहासिरा किये हुये हें और किसी वक्त भी टूट पड़नेके लिये तैयार है। तुर्किस्तान शहरकी भी हालत कुछ सगयतक ऐसी ही रही, लेकिन जुगरोंकी शक्ति इतगी मजवूत थी, कि वह उनके न्यापारमें कोई बाधा नहीं डालते थे। तुर्किस्तान और ताशकन्द नगरोंके बीचके दीहाती इलाकेपर महा-ओर्दूके कजाकोंका स्थायी अधिकार था। जुगरोंके दवानेपर कजाक भागकर फरगानामें चले गये, जहां वह वहाके पुराने बाशिन्दोंपर प्रभुत्व जगाने लगे, यद्यपि उन्हें बरावर जुगरोंका भय बना रहता था। जुगरोंके अंतिम संघर्षके समय कजाकोंने भी हाध साफ किया और अमुरसनाके विद्रोह करनेपर ये भी उसके पक्षमें रहे। १७५६-५७ ई०में जुगर-राज्यके पतनके बाद कजाकोंनी बन आई, और वह जुगरोंकी छोड़ी हुई भूमि सप्तनदमें चले गये। चीनियोंने १७५८ ई०में ताशकन्द लेकर जुगरोंकी भूमिंग कजाकोंके बसनेके लिये प्रोत्साहन दिया।

इस समयतक महा-आर्दूके कई टुकड़े हो चुके थे, इनमेंसे जो जुगारिया लौटे, उनमेसे कुछ चीन की प्रजा बने हुये थे, और कुछ चीनके विरोधी। दोनों पक्षोंमें बरायर लड़ाई होती रहती थी, फिर इनके पड़ोसी बुक्त (करा-किर्गिज) भी इन्हें चैनसे रहने देना नही चाहते थे। १७७१ ई०में जब तोर्गुत बोल्गा छोड़कर पूर्वकी ओर भाग रहे थे, उस समय अपने दूसरे कजाक भाइयोंकी तरह इन्होंने भी उन्हें खूब लूटा। एरली मुल्ताननं तोर्गुत थैची उबासा (उपासक) को बहुत तंग किया, ओर इनके कारण उसे अठारह दिनतक एक जगह डेरा डालके पड़ा रहना पड़ा। इसी बीच एरलीनं कल्मकोंके धन और सुंदर स्त्रियोंका लोभ देकर भारी संख्यामें जहादी जमाकर उन्हें चढ़ाया। कजाकोंकी शक्तिको देखकर उबासा डर गया। एरलीने उन्हें इली-उपत्यकामें चले जानेकी इजाजत दी। तोर्गुत जब निश्चित हो किसी जगह डेरा डाले हुये थे, उसी समय एरलीने आक्रमण करके भारी संख्यामें मंगोलोंकी निर्मम हत्या की, और कजाक बहुतसा लूटका माल और स्त्री-बच्चे पकड़ ले गये।

ताशकन्द इलाकेमें कुछ कजाक अब स्थायी तीरसे रहने लगे थे, ताशकन्द-शहर तो उनकी दयाका भिखारी था। वह पास-पड़ोसके लोगोंको भी लूटते-उजाड़ते थे, जिसके कारण उनकी प्रजा न होनेपर भी वहांके लोग कर देनेके लिये मजबूर थे। १७६० ई०में लघु-ओर्दूद्वारा सिर नदीके महानेसे मगाया कराकल्पकोंका एक समूह इनके साथ आ मिला। सालों अत्याचार बर्दान्त करते-करते १७९८ ई०में ताशकन्दके नागरिक अपने शासक यूनस खोजाके अधीन उठ खड़े हुये, और उन्होंने कजाकोंसे घोर बदला लिया—कजाकोंके सामने उनके माइयोंका शिर काटकर मीनार (स्तूप) बनवाया। यूनस खानने उन्हें पूरी तौरसे दबाकर ताशकन्दकी क्षतिपूर्तिको भी भरनेके लिये मजबूर किया। हर सौ भेड़ पर एक भेड़ कर वसूलकर उन्हें सेनामें भर्ती होनेके लिये भी मजबूर किया। १८१४ ई०में जब ताशकन्द खोकन्दके खानके हाथमें चला गया, तो ये कजाक भी खोकन्दकी प्रजा हो गये, लेकिन जिमकन्दके पास रहनेवाले कजाकोंमेंसे कितनों हीने अपने घरों और बागोंको छोड़कर चीनी सीमाके भीतर जाना पसंद किया। कुछ अपने स्थायी निवासके जीवनको न पसंदकर मध्य-ओर्दूके पास इतिश-तदपर चले

गय नार दुछ असागणता की जार। उनहा एस गाण कि ता समयनस्थाम के (स्वाद), हुल जार करातात्वे द्वाराप स्वाय विचयता रह १८८ कि साम के जाना जाता । त्य नम उना। ताना मान प्रतार करातात्वे द्वाराप स्वाय विचयता रह १८८ कि साम के प्रवाना अत्याता था, ता रामिशा प्रवाना अत्याता था, ता रामिशा वेनीय ( गद्धा) नाम दिया या—जा प्रात्यति काति हाति द्वाद कि विचयता नम अप्रकृत जाकि काति प्रवास या राजवानो तथा एक समह नगरी हा भिष्ठा सुनान महा-अपरेश माम वर्ष विचीय दागरत ( १८) का पास या। स्था उम्म दान रामिशा प्रतास वा । स्था अद्यान वेनीउ- कात्र प्रतास कात्र कात्र प्रतास वा । स्था अद्यान के प्रतास वा । स्था प्रवास वा । स्था प्रतास वा । स्था । स्था प्रतास वा । स्था । स्था प्रतास वा । स्था । स्था । स्था प्रतास वा । स्था । स्था प्रतास वा । स्था प्रतास वा । स्था प्रतास वा । स्था प्रता

भनी अफापरन फिरानना—"तुम विश्व समाने गुनान है हम सभी सम्राष्ट्र ( ग्रार)की उच्छाका जागरण करना चारतार अस्तिके हरणक आदर्मको असा करना किया प्राप्त सुनान तू नारा जार्ब तुम्हारी नात मागा। या, उसक्तिये उनका बादशाहरा अक्त हाना तुम्हार उगर निर्भर वरता ह ।

'भर लागामा बात महता हुम्म भारता तुम्म भारता त्याउत्यास शुक्र नहीं करना चाहिया। तिन्ह नाद्यातन हमारे ऊपर नियात तिया है, वह उननी जाजा मानत है। हम यहा दा हामारी नरह साय-ना। रहत है --- गुम हरी। लाग दाहिने हाथ हा, हम ताय, और राज्यपाठ जिस्तान हमारा सिर है। यह वरा हागा, यदि ताया हाथ दाहिनेकी आजा नहीं मात, या दाता हा भिरके उहेकी न माने।"

महा-ओर्द् के पुद्ध क्जान-गरियार रानी एकातिरना व उताज (राजदे।) के अनुपार अपने मुत्तान अपिदे के माथ नार तजार परिनाराका ले १७८३ ई० में उपन गमे तागार की वस गये, और 'अ' र रिक्स महा-ओर्द् के किनत ही कजाक अपने मुत्तान तुमुक राय बाद मियाके नीमानपर जा वसे। क्जाकाको अपनी ओर पीचनक लिए जानी नामभावक। कर ज्यान थे। मेरोपर प्रति-हजार एव आर ढोरोपर प्रतिशत एव वर छेने में। कजाव किनती ही बार पिकड आत, और उद्ध मझाट्वी ओरमें बहुन-बहुत इनाम मिलते। स्वीभी उन हा अपनी आर भी बना चाहने में। कजाक अब भी अपन अक्ख उपन हो छोड़नेक लिये तयार नहीं थे। सीमानपर कर भागीपर एक बोवी अफसरका एक कजावन वहा था—"बान आर पाना अल्लान बनाये ह, आर प्रमु छुकी हो तम उनकी बरवाही बरन है फिर हम क्यों किसीको कर द ?"

लेकित वजाक बहुत दिनोत्तक अपना अक्षडपन नहीं चला सकते थे। कर्या गारिन्गोलियाके सामन उन्हें सिर नवाना ही पड़ा। अबलइ-जैसे साहित्य आर सहकृतिके नेताओं रूसियोंने मीलकर अपनी कजाक जातिस प्रकाश फेलानेकी कोशिश की, लेकिन उससे सफलता १९१८ ई॰ के बाद ही हुं, जब कि बोत्थवित कानिने उन्ह समानताका अधिकार दे नग भिष्यके निर्माण हाय बटानेके लिये निर्माण निया।

#### स्रोत ग्रन्थ

- ?. History of Mongol (H. H. Howerth)
- Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources (E. Bretschueider, London 1888)

# भाग ४ दक्षिणापथ

# जारशाहीका अस्तिम ग्राप्तर

( ? < 0 ? - ? ? ? 5 5 5 0 5 0 )

पाव र । के जारानके बारेमें कही हुये हम बत रा चुके है, कि १८ वी सदाके अत्तमें हम अरा परोपात एक सतमें बड़ा जातिन गाना जाता था। पावलकी हत्याके नाद उसका लड़का अलेक्सान्य गद्दीपर बैठा।

## १. अलक्सान्द्र<sup>[</sup>, पावल <sup>1</sup>-पुत्र (१८०१-२५ ई०)

अरेप्रामान्द्र अपनी दादी एकानेरिना 11 को देख-रेखमे ध्रोपीय निका-दीक्षामे पटा था। एकातेरिनाने एक गणतानी रिवम विद्वान छहार्पको अलक्सान्द्रका अध्यापक नियमन किया पा, जो उनके नाथ नणतमनाकी वाते किया गरता था। उधर गणिया (जर्मकी) की संनिव-कला उसके व्यनमें थी। पीतर-वाके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लायर जो जार और उनकी सताने धरी सिहासन पर तैठाय गर थे, वह अपने जर्मन होनेया अभिभान करने किमयोको हीन दिएस देखने य। अरेट-सान्द्रकी धनिष्यता गेनएल अर चेयेफसे भी पहले ही स्थापित हो । ईथी जो वि किसानोंकी आं-दानतावा जबर्दस्य पक्षमानी था । नय जारके वारेमे लोगोंना बहना था—"वह जावा स्निटजर्लंडमा नागरिक और आधा प्रशियामा जमादार है।" लेकिन अरक्तयेफ जैमे अर्थ-दामताके पक्षपाती चाटे फिलना हो चीले-चिरलाये, १९ वी सर्दाके आरमभके साथ हसमे पूर्जाबादका प्रभाव और कारण नीका निस्नार जो रसे होने छगा जिनसे खेतीके अधै-दासोकी नहीं, बल्कि कारखानांके मजदरोकी अवस्यकता वर्ड। । व्यापारने निद्यों और समुद्रोंने मस्ते जलपर्यों। महत्त्वको वतलाया, जिसके लिये गृतिम अलपयोंके तमानेगी और त्यान जाना जरुरी था। १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-नहर बनाकर कामा और उत्तरी हीता नित्योंको मिला दिया गया । जब उत्तरी हीनामे नौकाये बोलामे आने-जाने लगी । १८०४ ई०मे ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बालिक ओर काला कागरको भिला दिया। अ र सान्द्रके धामनक। लक्षे प्राप्त दम वर्षीमे मारीइत्स्व और तिखनिन्दी नहर-प्रणाला बनकर नैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका समध वाल्तिक समुद्रम हो गया। गहरोके साथ-माथ न्यापारके सुभीतेके लिये वकींकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०मे पंतरव्रामे राजकीय न्हण-ाक स्थापित हुआ था। इरागे सरकार और जमीवारोको फायदा था। १८०७ ६०म मान्कोमे व्यापारिक वककी स्थापना हुई। अब मास्को, आर्खांगे क, तगनरोग और पयोदोंनिया (क्रिमिया) गे मिलने ही बक-केंद्र स्थापित हो गयं। मालकी माग अधिक होनेंसे उद्योग-धन्धोंको बढनेका माँका मिला। १८०४ ई०मे चुकदरकी चीनीके सात कारखाने काम कर रहेथे, जब कि १८१२ ई०मे उनकी म व्या तीरा हो गई। १८०८ ई० मे गहली सूती कताई मिल रथापित हुई। १८१२ ई०में जितने कारखाने चल रहे थे, उनमेसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी जमीदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रूसमे पर बढ़ाला जा रहा था।

शासन-सुधार-१८वी सदीके अन्तमे फासीसी काति हो चूकी थी, जिसके प्रभावकी दवानेके लिये जार पावलने बडी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि कासनमें बिना सुभार किये कातिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेक्सान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसके

Í

a the second of the second

लाहार्पकी एक पत्रमें लिखा था— "दगको स्वतत्रता द्गा, और इस प्रकार में उमे पागलोंके हाथका खिलीना नहीं बनने द्गा।" गर्दापर बंठने ही अदेवसान्द्रने घोषित किया, कि में अपनी दार्दी एकातेरिना ।। के विधानों और उसके भावोंके जनुमार जागन कम्मा। उसने जो मुधार किये, उनके द्वारा दो मोमेंसे एक विधान अर्घ-दा को फायवा हुआ। इन अर्घ-दासोंका मुक्ति पानेके लिगे पाच हजार स्वल जमीदारको दानि-पुनि देनी थी। भला इतना पैमा गरीब किमान कहाने लाते?

अटेक्सान्द्रके सुवारोंमें एक था १८०२ ई०में बाठ मत्रालयोंकी स्थापना। इसके पहले एका-तिरिनाके आसर्काय विभाग काम कर रहे थे। जिक्षाकी बार भी तये जारने कुछ घ्यान दिया। १९ वी सदीके आरम्भमें माम्को और दोरणतमें दो विश्वविद्यालय मोजूद थे, १८०५ ई०में खरकोफ और कामनमें नये विश्वविद्यालय स्थापित हुये, और १८१९ ई०में पहलेमें मौजूद केन्द्रीय-शिक्षण-प्रतिष्ठानकों फिरमें नगठिन करके पंतर्गा (लेनिनग्राद) विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसी समय विश्वा-मत्रालयकी स्थापना हुई। लेकिन गाथ ही अलेक्सान्द्र शिक्षाके खतरेको भी समझता था, इसीलिये मुद्रणपर अंकुश रखनेने लिये गुस्तकोंको छागनेसे गहिले उनके हस्तलेख रोगर को दिखला लेनेका निगम बनाया।

नेपोलियनसे युद्ध (१८०५-७ ई०)—अलियनान्द्र उस समय जार हुआ, जब कि १७९०-९३ ई०की फ्रेंच-काित समाप्त हो गई थी, और उसके बाद नेपोलियनने माकेने फापदा उठाकर अपनी विजय-यात्रा नुरू कर दी थी। नाणिज्य और वाजारके सबधमें इगलड और फानकी उस समय बड़ी प्रतिद्वद्विता थी, जिसकी प्रभाव नत्कालीन भारतमें भी देखा जा सकना था। कसका व्यापार अधिकतर इगलडके साथ था, इमलिये अलेवमान्द्रने गद्दी में । अने ही इंगलडमें गिनताकी सिध कर ली, आर वापके समयमें जो अभेजी जहाज रोक रक्के गये थे, उन्हें गुक्त कर दिया। लेकिन नेपोलियनकी जिसत उस वक्त बहुत जबदेश्त थो। यदि वीचमें बिटिज चैनलकी खाधी न होती, तो नेपोलियनके चंगुलसे इगलंड नहीं बच सनता था। उगपर भी १८०० ई०में आभिनकी मधिद्वारा इगलंडने नेपोलियनमें त्राण पानेकी कोजिज की। लेकिन यह गिवता या युज्विराम अधिक समयत्वक नहीं दिक सकेगा, यह इगलंड भी जानना था, इगलियं उसने आस्ट्रिया, कम और स्वीहनमें जबके खिलाफ मैनिक भित्रताकी सिध वर ली। इगलंडकों भारत-जैसी धनकी खान और दुनियाका व्यापार मिला था, इमलियं चादीके भरोसे यह अपनी गुद्ध लडनेके लिये दूसरोंको तैयार कर रहा था, जैसे कि, आजवालका अमेरिका। इगलंड और इसकी हम सिधा। एक मनलब यह भी था, कि नेपोलियनकों हराकर फागके पुराने राजवश बूरब को फिर गई।नवीन किया जाय, और सामन्तवादियोंके जासनकों फिरमें स्थानित करके पूजीवादियोंकी गफलताको खतम किया जाय।

अगस्त १८०५ ई० में स्मी सेनापित ह्नुचीफकी अधीनतामें एक बड़ी रोना गुरीपमें नेपीिलयनके विरुद्ध भेजी गई। उस समय नेपीलियन अपनी डेंढ़ लाख मेनाके गाथ इंगलेडपर आक्रमण
करनेके लिये तैयार था। कतुजीफ जिरा बक्त जर्मनी (बबेरिया) के नगर बौनीमें पहुंचा, तो मालूम
हुआ, कि आस्ट्रियाकी मुख्य सेनाने हथियार रख दिये है। नेपीलियनकी विशाल गेनाके पांचवे ही
भागके बराबर फतुजीफकी मेना थी, इमलिये लीटनेके मिवा उमके लिये और कोई चारा नही था।
लीटनेमें भी जो कीशल रूसी सेनापितगोंने दिखाया, वह अदिनीय था। रूमी मेनापित बगरातियोंनके
पाम छ हगार मेना थी. जिसे तीम हा।र फ्रेंच पैनिकोने गीनग्रावेनमें वेर रक्ता थ:। बगरातियोंनके
पाम छ हगार सेना थी. जिसे तीम हा।र फ्रेंच पैनिकोने गीनग्रावेनमें वेर रक्ता थ:। बगरातियोंनके
पाम छ हगार सेना थी. जिसे तीम हा।र फ्रेंच पैनिकोने गीनग्रावेनमें वेर रक्ता थ:। बगरातियोंनको
नेना बड़ी बहादुरीसे लड़ी और फेंच-पंकिन नोड़कर निकलनेमें सफल हुई। इस वीरताके उपलक्षमें
उन सारे सैनिकोंक "पांचके प्रति एक"के अगिलेखके साथ बांहोंगर फीता प्रदान किया गया। सबसे
बड़ी छड़ाई ऑस्टर्टिंग (बोहीमिया) में २ दिसम्बर १८०६ ई० को हुई, जिसमें एक और नेपीलियनकी
नव्वे हजार रोना थ, और दूसरा और रूप क्रेंग और आस्ट्रियाके सम्मा हजार। से पानि इस समय
कार स्थानको युद्धके लिये उचिन नहीं समझते थे, लेकिन अस्ट्रियाके सम्मा फारिस। ने गुरंत युद्ध आरम्भ करनेके लिये जोर दिया। २ दिसम्बर १८०५ ई० को सबेर कुहरा पढ़ रहा था, जब कि
रूसी फीजोंने फेंच मेनाके दाहिने पक्षपर असफल आक्रमण किया। रूमी और आस्ट्रियन सेनायें दूर
तक विखरी हुई थी, इसलिये नेपीलियनके प्रत्याक्रमणको वह बर्बाक्त नहीं कर सकीं, तो भी रूसी सनिकाने रडामि जा तहादुरी दिखाई थी उसके ताम नपाठियना सदे साम जान्सीज (तेकोस्टातानिसा) में क्षिसान जसा भारी परावस दिस्ताया तसा गरावराद्र द्यर किसी वजन नहीं दिख्लाया गया।"

१८०६ ई० के जरद्म अलेक्सान्डन जपन मित्र प्रशिया (जगनी) का सहायतारे तिय केना भेजी, लेकिन नपोण्यितन यनामें आक्रमण करते प्रशियन मनाका तितर-रित्त कर दिया। यिलन विना लड़ाईके ही अपनका नपाल्यिनके हाथ मर्मापन कर दिया, आर १८०६-८ ई० म दा वपा नक वह नपोल्यिनके सैनिकाके हाथ म रही। जनतरी १८०७ ई० म नक्कियन वरमावा (पाल्द) म दाम्बल हुआ। क्सी-सेनाका भी उसने दा जगह जबर्टसन हार ही जिसम १८०७ ई० के भीष्ममें फीड़-लेडकी लड़ाईमें हसी सेनाका पचमाण नाट हो गया। जन १८०७ ई० म चारके तान्ते उसके सिवा कोई चारा नहीं था वि नेपोलियनकी विजय आर उसके राम्नाट् पदको पिर्मित्री मधिहारा स्वीकार करें।

नपालियन चाहता था, यि उगलड युरोपकी द्सरी स्वित्योग महायता न पा तके। उनके लिय उसन द्सरे देशाका रंगलंडके साथ व्यापार करना मना कर दिया। सम तका न्यालियनकी नियेच-आज्ञाका मानते हुये दंगलडकी अपना अनाज सेयना बद तर दिया, लेकिन दसस दंगलंडको अपना अनाजके न विकत्त या सम्ताहा प्राना भागी अति उठानी पट रही थी, जिससे समसे आधिक सकट पदा हा गया। तो भी सम न्यालियनका नाराज करनकी दिस्मत केमे कर सकता था?

इसी बीच (१८०८-९ ई०) रूप ओर स्वीडनम लडाई छिउ गई। नवीलियन स्पक्ती सिन्त को अपने फायदेके लिये उस्तेमाल करना चाहना था। उसके कारनार रूपने एस इके माथ अवना बूटनीतिक सबध नोड़ लिया 'या, और उसीके कह देनेपर रूपने स्वीडनके लिलाफ यह युद्ध घाणिन किया। स्वीडनका यही बसुर था, कि उसने ने गेलियनकी आना न मानकर इसलडके साथ मित्रताका सबध कायम रक्ता। फरवरी १८०८ ई० में स्वी मेनाने सीमान पार किया। उस समय फिनलब्द स्वीडनके हाथमें था। १८०८ ई० के अन्त नक फिनलब्दकों लेकर बसी मेना रनीडनकी भूमिमें दाखिल हो गई। १६ मार्च १८०६ ई० को, जब कि स्वीडनके साथ घनघार युद्ध हो रहा था, अलंबपान्द्रन फिन्सम् को बोगी नगर ने बुकाकर बचन दिया, कि फिनलब्दके विधानकों हम पूरी तारने मानेग। इसी समय फिनलब्द क्सका एक प्रदेश घोषित हुआ, ओर तबसे बोल्योबिक-कानिके समय (१९१७ ई०) नव बेमा ही रहा। ५ मितम्बर १८०९ ई० को सिंघ करके स्वीडनने फिनलब्दार हमके अविकारको रवीकार किया। नेपोलियनके आदेशानुसार इसलेडके थिराबेमें यरोपके दूसरे देशोने साथ देना स्वीकार किया।

नेपोलियन जानना था, जन तक रूसको अपने हाथमे नहीं किया जाता, तब नक उमर्का विजय अधूरी रहेगी। वीचके समयमे नेपोलियनने रूसके वारेमे बहुनसी जानकारी घाष्त की, और आक्रमण करनेके लियं पोलन्दको आधार-भूमिके तौरपर तैयार करना रहा। इसपर जारने नेपोलियनमें माग की, कि पोल-राज्यको फिरमे जीवित करनेकी कोशिश न करे, और दरेदानियाल तथा कान्स्तिन्तिपोलपर रूसके अधिकार करनेके साथ सहमत हो। नेपोलियनने इमे स्वीकार नहीं किया। मुलहके लिये नेपोलियन और जारने आपममे मुलाकान करके भा बातचीत की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। नेपोलियनने मोल्दाविया और बलाचियाका रूसके हाथमें जाने देना स्वीकार किया। इसी बीच १८१० ई०में उसने हालेडको अपने राज्यमें मिल। लिया, और रूसके विरोधकी कोई पर्वाह नहीं की। रूस समझने लगा, कि नेपोलियन मौकेकी नावमें है, इसलिये उसने १८०६ ई०से चली आती तुकींकी छेड़छाडको आगे बढ़ाना चाहा। युरोपके युद्धशेत्रमें रूसियोंके हारकी बात सुनकर तुकींकी भी हिम्मत बढ़ी, और उसने अपने छिने हुये कालासागर-सटवर्ती पिश्चमी काकेशस-प्रदेशको रूससी लेकिन चाहा। शांति और सुलहकी बात बेकार गई, क्योंकि तुकीं जानता था, कि इस समय रूसकी प्रधान सेना युरोपमें फसी हुई है। तब भी रूसी सेनाने नवम्बर १८०६ ई० में दन्यूबकी ओर आक्रमण करके बेसराबिया, मोल्दाविया और बलाचियाके तुकीं प्रदेशोंको ले लिया। रूसी प्रणितको दन्यूब-तटवर्ती तुकीं किलींने ही रोक पाया। ८ मई १८९२ ई०को बुखारेसाकी संधिके अनुसार, वर्म्य कारवर्ती हुकीं किलींने ही रोने पाया। ८ मई १८९२ ई०को बुखारेसाकी संधिके अनुसार,

तुर्कीने नेनगातिजाके हपर कांके अधिकारको स्थानाय किया, और साथ ही कोसिन, बन्दर, अक्रय-मान और उपपादकके निलोंको भी उत्तरे हमाले कर दिया। रूपने पीती और अध्या कलाकी जुलीको लीटा दिये। गुर्कीने उस तरह छुट्टी भाकर रहा जब नेपोलियनके आक्रमानका जवाब दे सकता था।

नेपोलियन बराको विवास लेने देना नहीं चारा। था। वह बराकी जोर अपनी रोना भेजकर मई १८१२ ई०मे स्वय भो हेम असे नीमन नदीकी आर चल पड़ा । २४ जुन (प्राना १२ जुन) १८१२ ई० को नेपोलियनने हिटल एकः जर बिना युद्ध घोगणाके ही समयर आक्रमण कर दिया । नेपोलियनके पास जहां पांच काल मेन। थे , वहां म्यसकी कूल सेना एक काल अस्सी हजार थी । हिटकस्ति मेनाकी तरह नेपोलियनकी मेनामे जर्मन, उतालियन, स्वीम, कोबान, स्पेनिज आदि पुरोप ही गर्भा जातियोंक मैनिज थे। इतनी बडी रोनाके साथ मागने होवार लड़ना बबाएकी थी, इर्गालये क्सी सेनाने क्रमी कम संपर्ध करने हुये पोछे हुटने को पुसद किया । नेपोलियनकी सना आगे बढ़ती अगस्तुमें एमें जिन्स्क पहुंची । जमकी वाभीने वाहरपर तरह घंटे गोलाबारी की, सारा नगर जलने लगा। नेपोलिएवके जिरुद्ध स्थियां-ने उसी नीतिका पालन किया, जिसे एक सौ नीस वर्ष बाद उन्होंने हिटलशी आक्रमणके समय किया। आकमणकी गांतको भामा करतेके लियं कही-कहीं लड़ते रूसी पीछेकी और हटो। गये, और साथ ही नेपोलियनको परित्यका भूषिमे बाने-पोने-रहनेकी योई नीज न मिल सकै, इसके लिये अपने परीगें अपने हाथमें आग लगाने गरो। स्नोलेन्सको निवासी भी अपने घरों और सम्पत्तिमें अपने हाथों आग लगाकर वहांने च ठ दिये। उस समयके रूसमें प्रतिभावाली पृष्णोंकी कदर बहुत कम होती थी, क्योंकि जार-तंत एक विदेशी वंग था, जो रूमियोंने अधिक अपने जर्मन संविधियोंको मानवा था। स्वारोफकी उपेक्षाके बारेमें हुए कह चुके हैं। कत्रुवीफकी प्रतिभावी भी उतनी यदर नहीं की गई, लेकिन नेपोलि-यनके इस भयंकर आक्रमणके समय जार अलेक्गान्द्रको मजबूर होकर ६७ वर्षके बढे कत्जोफको सारी रूसी मेनाका महामेनापति नियुक्त करना पड़ा ।

राजुलबंगी मिखाइल ईलारियोन-पुत्र कन्जीफ स्वारीफका योग्य विषय था। २९ वर्षकी उमरमें किमियामें तुर्वीके साथ लड़ते हुये उसकी एक आंख जाती रही। वह मुशिशित था, बहत-सी विदेशी भाषाओं को जानता था, और युद्ध-विद्यापर युरोपकी भिन्न-भिन्न भाषाओं वे जितनी पुस्तकें प्राप्य थीं, उनका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। १८१२ ई० में महासेनापति नियुक्त करते हुये भी जार अलेक्शान्द्रने अपने एक दरवारोंसे कहा था-"लोग उसकी निगक्ति चाहते थे, इसिल्य मैने नियुन्त कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौरसे मेंने उससे अपना हाथ वो लिया।" नेपोलियनकी सेनायें अब भास्को की और बढ़ रही थीं। मास्को उस समय इसकी राजधानी नहीं था, लेकिन उसका महत्व पीतरवर्ग राजवानीसे भी अधिक था, क्पोंकि वही व्यापारका सबसे बड़ा केंद्र था। कर्जोक्तो वगरानियान गैसे दूसरे योग्य सेनागति भिले थे। बगरातियोगने पुढके नारेमें कहा या-"यह नाबारण युद्ध नहीं बल्कि लोक-युद्ध है।" सचमुच ही सारी रूसी जनता उस वक्त अपने वेशके लिये राज कुछकी बाजी लगाकर नेपोलियनके आदिमियोंसे लड़ रही था। इसी ही गहीं, बल्कि वादिकर, कल्भक, तारतार आदि जातियोंके सैनिक भी साथ-आथ बहाद्री दिखला रहे थे। लड़नेम भी ज्यादा नेपोलियनकी कठिनाइयां इसलिये यहुन बढ़ गई थीं, कि रूसी रास्तेके गांत्री, नगरीं या खड़ी फमलोंमेंसे कोई नीज उसके लिये नहीं छोड़ते थे। २३ सितम्बर १८१२ ई० में नेपोलियगने रूसी मेन।पतिके पाम इस तरहके "बबेरतापूर्ण और असावारण" गुद्धके तरीकेका विरोध करते हुवे जाति करनेका प्रस्ताव किया। उसने जब इस बातपर जोर दिया, कि "लड़ाईमें युद्धके सर्वर्णाकत नियमींको पालन करना चाहिये," नो कनुजोक्तने जवाब दिया-"लीग तुम्हारे इस गुद्धको तारतार (भंगोल) आक्रमण जैसा समझते हैं। इसीलिये वह प्रतिरोधके सभी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं।" जार और दरबारी चाहते थे, कि नेपोलियनसे जमकर लड़ाई हो, लेकिन कत्त्रोफका कहना था, काल और देश (दूरी) की तहायतासे ही हम दुरमनको हरा सकते हैं। यदि मास्की भी वानुके हाथमें चला जाय, तो उसके लिये भी हमें तैयार रहना बाहियें, क्योंकि हमें मास्की नहीं रूसकी रक्षा करनी है। नेपोलियनकी 🖟 रोनाको भारी क्षति हो रही थी। वह चाहता था, कि कतुजीफ लड़नके लिये तैयार हो, ताकि युद्धक्षेत्रमें रूसी सेनाकी रीढ़ लोड़ दी जाय, लेकिन कतुजोक अपनी निविचत की हुई जगहपर ही लड़ना चाहता

ता । ५ वि । १ (२३ जणा ) ती रातको पर्यंदिनो गानमे एक छोटीसा लपा सेनाने उटकर लठाई करके जा चुक्का जारम किया, जो कि ८ सिनम्बर (२६ जणा ) के आत का मारगोसे १० कि शेमी एपर जाती ता रोगोदिनो गानके ऐतिहाफिक मुद्देन हम्मे हुना । मुद्देनेनमे ११२ हजार क्यों लांक ।, जिपके अतिरिक्त सान हजार क्यांक और देम हजार नागरिक सैनिक भी झामिक हमें में । निगोल तिके पाम अप एक जान तीस हजार सेना और ५८७ तोचे रह गई यी। युद्धमें वगरातिया जापल हो हर अन्तमें पर गया। यहोश होनेमें पहले उनके मुह्मे जन्तिम जब्द निकले में — हमार अविमा किसे ह ? अनने "इड हुये हे" जवाब मुनकर पाण छोना। पीतर ज्वान-पुत्र बगरातियान एक गुर्जीन्व का सिनक था, जिसे मुन्न रोकके चरणों ने नैठकर यद्धविद्या साम्वनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ था। यद्यपि नोगदिना में हसी नेपालियन ही सेनाका हरा नहीं सके, लेकिन उसके मालों ताद जनने गृत्युमें जरा सा पहले नेपालियनने स्त्रीकार किया या— मैने जिन्नी ठ इया लड़ी, उनमें सबसे भयकर छडाई वह थी, जो साएकके पास हुई। कासीसिगोने अपनेको विजयके थाय यदि साबित सिना, ता किसियों हा मा अजेय होनेका अधिकार वही गापत हुआ। "कसी महान् कि लेक लेक नेपीलिय ने ने शिना, ता किसियों हो भा अजेय होनेका अधिकार वही गापत हुआ। "कसी महान् कि लेक नेपीलिय ने नेरिन हिमी है। हमी लिख। था ——

उस दिन रातृने अच्छी तरह समना कि हम रसी सिमारी वैसे लडते हैं--भयकर हाथसे हाय घीड और अपदमी एक साथ लडते, और तो भी तोपोंकी गउगडाहट। हमारी छातिया वैसे ही काप रही थी, जैसे वहा घरती वापती थी। फिर पहाडों और मैदानोंमें अवकार छाया, तो भी हमें अभी फिर लडना था।"

बोरोदिनोमें कमी सनामें पराजिनकी तरह मगदड़ नहीं मचा, बल्कि वह सुव्यवरियत रीतिसे मां आइम्ब होने मास्को पहुंची। १४ सितम्बर १८१२ ई० को मारकोके पास पिली गावमें कतुंजोफने युद्धपरिपर् की। सेनापित लड़नेंके पक्षमें थे, लेकिन कतुंजोफने यह घोषित करते हटनेंका हुक्म दिया—"मारकोका हाथसे जाना रूसका हाथसे जाना नहीं है।" १४ (२) सितम्बरके मबेरे रूसी सेना मास्को छोड़ कर बाहर जाने लगा। मास्कोके नागरिक भी जो कुछ साथ ले जा सकते थे, उसे लेकर पैदल या गाड़ियोंपर नगरमे निकल पढ़े। रातको मास्कोमें आग लग गई। हवा तेज थी, जिसने लकड़िकें मकानोंमें चिनगारी फेक-फेककर सारे नगरको जला दिया, जिससे फेच सेनिकोंको खुलकर लूटनेंका मीका नहीं मिला। आग छ दिनीतक जलती रही। मास्को गेपोलियनके हाथमें था। लेकिन जला-मूना आध्ययहीत मास्को जल्दी ही शुरू होनेवाले जाड़ेसे उसकी मेनाको कैसे बचा सकता था? नेपोलियनने बहुत कोशिश की, बहुत बार जार अलेक्सान्द्रको सिंध करनेके लिये लिखा, लेकिन जारने उसका जवाब भी देना पराद नहीं किया। बाड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा था, उसके कारण सैनिकोंकी हालत खराब होती जा रही थी। नेपोलियनको अब कतुओफके युद्ध कौशलका पना लगा, और उसने मास्को छोड़नेका निरुच्य कर लिया।

१८ (६) अक्तूबरके सबेरे सात बजे नेपोलियनने मास्कोसे हटना गुरू किया। उसने केमिलिनको बारूदमे उडा देनेका हुक्म दिया, लेकिन वर्षकि कारण कितने ही पलीते भीग गये थे, इसलिये केमिलिनका एक मीनार तथा दीवारका कुछ भाग ही नष्ट हो पाया। नेपोलियनकी लौटते समय अब कतुजोफकी सेनाका मुकाबिला करना था, जो बीच-बीचमें फेच सेनापर भयंकर प्रहार कर रही थी। रास्तेके नगर और गांव बिल्कुल उजाड थें। घोडोंको मारकर खानेके सिवा नेपोलियनकी सेनाके लिये प्राण बचानेका कोई उपाय नहीं था। भुखमरीके साथ-साथ बीमारीने भी अपना आकारण कर दिया था। रास्तेपर पड़ी आदमियों और घोड़ोंकी लाशें नेपोलियनके लौटनेका परिचय दे रही थीं।

सनिकींक अनिरिवत सरी। भौरिक्कीन नेपोलियन है। नना के नाकमें इस कर दिया था। गर्की अब उत्तरी नढ गरि थी, कि भुखे फेन सिताही गाडियों, वरांकै साधानों या भकानोंगे आग लगाकर उपने नचनेकी कांशिश करते थे। लेकिन यह केवल एमी जाउ। नहीं था, जिसमें कि १८१२ ई० में अवकी सेनाकी नाट रिया। उस गालका जाडा अपेधाकत नरम था, १२ गेटिग्रेन हिमबिन्समें नीचे तक ही नार-पाच दिन तापमान गया था। इससे वही अधिक सर्वी १७९५ इं० और १८०७ ई० में हुई थीं, जिसकी कि सहते हमें नेपोलियनकी रोनाने हालेट आदिक युद्ध छडे थे। दिराम्नारको अन्तरक जब यह धेरेजिन। नदीको पार हुई, नो नेपोलियनकी महासेना अब तीस हजार रह गई थी। नेपोलियम अपनी नेनाको वहीं छोड जल्दी-जल्दी पेरिसकी ओर दौटा। अभी उमै अपने अग्निम दिन देखने थे। १८१३ ई०की बर में लाइपजिक्स गिन-धिक्तयोंने नेपोलियनको हराया, फिर मित्र-सेनाये जार अलेगगान्द । के नेत्रवमें मार्च १८१४ ई० में पेरिसके भातर दाखिल हुई। कानि हारा अपनारित वरनो राजयंगको फिर्न फाममे प्रतिष्ठापित किया गया, नेपोलियनको एट्व द्वीपगे निर्नासित कर दिया गया। आगेर्का शानोंका फेमला करनेके लिये मई १८१५ ई० में शीना की काग्रेस हई, जिसमें पोलन्दके बहुत बड़े भागकी "मदाकै लिये" क्राके दायमे दे दिया गया । अभा कांग्रेस चल ही रही थी, कि नेपोलियन एत्वरी भागकर परिसा पहुंचा, और वह फिरमें अपनी खोई राक्तिको हाथमें गरने लगा, लेकिन भी दिन बीतर्न नीत्ने अग्रेज और जर्मन सेनाओंने वाटरलके मैदानमें उसे अन्तिम नीरसे हराकर है लेना ही १में भेज दिया, जहां वह १८२१ ई० में भर गया। फागक सिहासनपर अठारहवां लुई वेठाया गया। फेल-कांतिने मकट-शारियोंकी जो दुर्दशा की थी, उससे युरोपके सभा राजाओं में आत्रव छा गया था। जार अलेकान्द्रने फिर ऐसा मोचा न देनेके लिये आस्टिया और प्रजियाके राजाओके साथ भिलकर १८१५ ई० में प्रविध-सिषके नामस एक समझीता किया । नेपोलियनके हारनेके बाद अब ग्रांगमें सब जगह समी आर्याः तुर्ना बील रही थी। कार्ल गावर्सने पिवन-संघिन वारेमे कहा था-"यह प्रोणने सभी गाज्यांगर जारकी प्रधाननाका ही दूसरा नाम था।"

सधार-यह बतला आये हैं, कि तरुणाईमें जारको लाहार्प जैसे प्रगतिशाल तिनारीवाले अध्यापकके सरपकेंगें आनेका मौका मिला था। इसके अतिरिक्त अपने भारागके आरोमभग दिनोंगे जारपर स्पेरन्स्की जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्तिका भी प्रभाव पडा था। स्पेरन्स्की एक गांवके ईपार्ट परोहितका लड़का था। उसकी शिक्षा पीतरव्यंकी एक धार्मिक पाठशालामें हुई थी। अपनी अभाधारण प्रतिभाके कारण वह एक मामुकी क्लर्कमे बढ़ते-बढ़ते राज्यसचित हो गया। तिन्जितकी संधिके बाद स्पेरत्स्की जारका प्रधान सलाहकार था। रूशकी शक्तिको दह करनेके लिये उमने यह जरूरी समझा, कि जासनमें मुधार किया जाय। १८०९ ई०सें स्पेरन्स्कीने "राज्य-विधानोंका गंहितीकरण" के नामसे एक गुघार मसौदा तैयार किया। इस स्पार द्वारा वह चाहता था कि सामन्तदाही राजतंत्रकी जगह बुर्जा राजतंत्र स्थापित हो, तथा "विज्ञान, व्यापार और उन्होंग" की रक्षा की जाय। उसने कहा-"तुनियाकै इतिहासमें ऐसा एक भी उवाहरण नहीं मिलता, कि नव-शिक्षित और व्यापारप्रधान जाति अधिक दिनींतक दासतामें रहे।" स्पेरन्स्कीने सुझाब पेश किया था, कि सभी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोंकी एक राज्यद्रमा (संस्) व्लाई जाय, जिसके लिये हरएक बोलोस्त (पर्गना) के राम्पत्तिवाले चन कर एक बोलोस्त-द्रमा बनाये, फिर बोलोस्त-द्रमाओं के सदस्य ओकग (जिले) की दूमाके सवस्योंका चुनाव करें, फिर ओकुग-दूमाओंके सदस्य गुवनिया (प्रदेश) की दूमाओं-का निर्वाचन करें, और गुवनियाकी दूमायें राज्य-दूमाके सदस्योंको निर्वाचित करे। इस प्रकार चार जगहोंसे होकर चुनाव किया जाय। बिना राज्यदूमा और राज्यपरिष ह्रकी स्वीकृतिके कोई विधान पास न किया जाय। शासन-प्रबंध मंत्रियोंके हाथमें रहे, जो दूमाके सामने जवाबदेह हों। इसमें शक नहीं,आजमे सवा सौ वर्ष पहलेके लिये स्पेरन्स्कीया कान्नी मसौदा प्रगतिवृत्तिल था। लेकिन सताधारी जमीदार इसे वर्षों पसंद करने छगे ? वह स्पेरेन्स्कीको "बदमाश", "क्रांतिकारी" और "क्रामवेछ" महकर बदनाम नारते । जनके विरोधके कारण मजबूर हो अलेक्सान्द्रने मसीदेको अस्वीकार कर दिया, और उसकी जगह अपने नियुक्त किये मदस्योंकी एक राज्य-परिपर् १८१० ई०में स्थापित की। राज्यपरिपर् का काम जारको केवल सलाह देनाभर था। यह राज्यपरिषद १८१० ई० से १९०६ ई० तक बनी रही। मि । पों ही मरया अबसे आठकी जगह खाएह कर दी गई थी—-पुलिए, मनार और राज्य-निस्तरण के तीन और मनार्थ्य स्थापित पिये गये। राज्यलो और जनीदारोंन प्रसिद्ध इतिहासकार त्या भारी जहीं। दार ने पे करमजिनके तेन्त्वमे भाग की, नि स्थेरन्स्कीने इस्तीफा लिया जग्य। करमजिनके उन्तर्भा की नियुक्त करनेकी पलाह दी। रपेरन्स्की प्यत्नके असफल होनेपर तुकी और नेपोरियनके बड यहाँके भीतरसे एसको गुजरना पडा।

नेपोलियनक पतनके बाद जार समझना था—युरोपके भाग्य और व्यवस्थार्ध किम्मेशार्थ मेरे ऊपर हो। देशके भीतर अरक्चेयेफकी सलाहको सानकर जार सारा काम करता था। लोग अरक्चेयफको कितनो घुणाकी दृष्टिस देखने थे, यह पृष्टिकनर्का निग्न कविनास मालूम होगा —

वह सारे रूपको अपनी एडीके नोचे पीस रहा है, ढावेपर वेठा वह चक्का चलाना जानता है। जारका राज्यपाल और मुद्राधर स्तामी, उसका मित्र और तिरकुछ जम्भा भाई, तदला लेनेके लिये, घृणाके लिये भरा, मस्तिप्तहीन, हृदयहीन और बिल्कुल संस्मानहीन, कीन हे यह "सच्चा अनिनिधांक्तिपूर्ण, वीर"? एक निपादी, नहीं वह नो उसे छूभी नहीं गया।

उसन मनिक वस्तिया वसार्र थी। किसानों को जबर्दम्नी इन वस्तियों में रहकर जन्मजात सिपार्टी-का काम करना पड़ना था। क्सके पश्चिमी सीमातगर १८२० ई०के आसपास ३७५ हजार मैनिक विमानों की वस्तिया वसी थी। किसान इस जबर्दम्नीको वर्दावन नहीं करते थे, जिसके कारण किनने ही विक्रोह हुय। अरब्वयेफने दन विद्रोहों को बढ़ी निष्ठुरनापूर्वक दवाया। अर्वेक्सान्द्र। को जब उन विरिश्तों अनावश्यक कहकर रोकने के लिये नहां गया, तो उसने जवाब दिया — 'हर हाल्तमें मेनिक बस्तियां मौजूद रहेगी, वाहे इसके लिये हमें पीनरवृर्णमें चृदवा तकके मारे राम्ते (७० किलोमीतर ५० मीलसे अपर) राशोंस भी ढाक देना पड़े।''

काकेशस-विजय--१८०१ ई०मे पूर्वी गुर्जीको रूसने ले लिया था । इसके बाद जारको गारे नाकेदाम-प्रदेशपर हाथ माफ बारनेका क्याल आया। इस कामसे एक गुर्जी (जाजियन) अमीर राज्ल त्मित्नियानोफ जारका भारी सहायक था। १८०२ ई०मे अलेक्सान्द्रने उसे उधरकी सेनाका मुख्य-सेनापिन नियुक्त किया उसन काकेशमके छोटे-छोटे राजाओंको जीतकर हममें मिलाना शुरू किया। १८०४ ई०में तिमरिस्थानोगाने गेरेबान (अरमनी)के राज्यपर चढाई की । दो महीनेतक येरेबानके दर्गको घेर रखनेके बाद उस असपाल लीटना पुत्र । १८०५ ई० के अन्तमे उसने वाक्के खानके विरुद्ध अभियान किया। बाकुका महत्व इसिलये भी ज्यादा था, कि उसे आधार बनाकर ईरानके विरुद्ध गैनिक कार्रवार की जा सकती थी। खानमें उसने किलेकी चाभी भांगी, लेकिन सानने धोंकेंग गारकर गुर्जी राज का मिर ईरानके युवराजके पास मेज दिया। पर बाक् वच नहीं सका, और १८०६ ई० की दार्द में वह रूसका अग बन गया। इसके बाद उसी समय पड़ीसी कुवाक खानकी भी एसियोंने जीता । इनियोंने इन जीने हमें छोटे-छोटे राज्योंका दो प्रदेश-एलिजावंतापील और बाक-बना दिया। जारक रास्तेमें ईरान और तुनी बाधा दे रहे थे, रुपये-पैसे दे इंगलैंड और फांस उनकी पीठ ठोक रहे थे। ईरानने कमके विरुद्ध १८०५ ई०में युद्ध-घोषणा की, और तुर्वीने १८०६ ई० के अन्तमे । यह युद्ध कई सालों तक जलते रहे । ईरानी और तुर्की सेनाने कई बार करारी हारे खाई । ईरानने अतमि दागिस्तान और गुर्जीको रूसके हाथमे देना स्वीकार किया, और कास्पियन समद्रमें सेनिक जहाज न एखनेका भी वचन विद्या। तुर्कीके साथकी ठड़ाई मई १८१२ ई० में बुखारेस्तकी संधिक साथ समाप्त हुई, इसे हम बतला आये हैं। तुर्कीने पश्चिमी गुर्जीपरमें अपने वावेकी हटा लिया. जो रूसकी मुतैसी गुविन्या बन गई। ईरानके साथका युद्ध १८१३ ई०में खतम हुआ, जिसमें इंगलेडने भी तत्परता दिखलाई, न्यींनि नह चाहता था, वि एरा इधरसे मुनत होनार योगोने दूरमन

I the a why of

नेपीलियनके खिलाफ अपनी सारी जनित लगाये। १८१३ ई० की ग्रिस्सान-मधि के अनुभार आजकल के ख्यो आजुर्बाइजानको ईरानने गदाके लिये जारके हाथमे दे दिया।

बोल्गा है लोग--बोल्गाके बास्किर, चुवाब, मोईबी, तारतार आदि जातिया छउ। हु स्वभाव-की थी, इसलिये उन्होंने आसानीसे रूपी जुयेको अपने कंधेपर नही राखा। एसियोंने उनके भीतर अपने गासनको वृद्ध कर्गेके लिये कई तरीके इस्तेमाल किये। इन इलाकोंकी उर्वर भिमको समी जगीदार अपने हाथमें करके उनपर अपना रोव कायम करते, कही-कही हसी किसानींको भी ले जाकर उनके भीतर वसा ो, जो कि किसानीके साथ-माथ सैनिकका भी बाम देते । इसके अतिरिक्त ईनाई पादिएकों-को जबर्दस्ती ईसाई बनानेकी भी छट थी। नये बने ईसाइयोंको कार्फ। प्रलोभन भी दिया जाता था । कितनी ही जगहोंपर प्रत्येक नवईसाईको एक सलब, एक रूबल और एक गफेद कमीज दी जाती थो । तारतारों और दूसरोंके सरदारों और सुत्तानोंको ईगाई-धर्म न म्वीकार करनेपर कितनी ही बार अपने अमामियोंसे बचित कर दिया जाता था। इनके अनिविद्या निस्त-बोलगके किनारे ले जाकर जर्मन किसानोको बसा दिया गया। हसी जार ऊपरमें हसी थे, नहीं तो उनकी सारी मनोवत्ति जर्मन थी, इसीलिये जर्मन शिक्षितों, सैनिकों और दरवारियोके प्रति ही नहीं, विकासारण जर्मनोंके प्रति भी उनका विशेष पक्षपात था। १८ वी सदीके उत्तरार्धने वोल्गाके दोनों किनारोंपर मरालोफमे और दक्षिण तब जगह-जगह जर्मन पतानियोंके गाव बमने लगे थे। १७६३ ई०मे एकातेरिना ।। ने विशेष राजधोषणा निकालकर बाहरसे हराये लोगोंको आनेका निमनण दिया था, जिसके अनुमार बीस हजारमे अधिक निदेशी - अभिकाभ जर्मन आगर वोल्गाके किनारे बस गये। इन प्रवासिगोंको प्रति परिवार तीस देशियातिन (अस्ती एकड) जमीन तथा कुछ नकद ऋण भी दिया जाता था। कजाकों और कल्मक घुमन्तुओंको राकनेके लिये उके-इनसे लाकर बहुतसे कसाकोंको वोल्गाके पूर्वमें बना दिया गया था। इस प्रकार हन देख रहे है, कि बोल्गा और उसके पूर्वकी एसियाई जातियोंपर अपने शासनकी भजवत करनेके लिये जारशाहीने रूसी ही नहीं, युरोपके दूसरे देशोंके साधारण लोगोंको भी लाकर बसाना जरूरी समझा । उत्पार भी बाशिकर, तारतार, चुवाश आदि जातियां हथियार रखनेके लिये जल्दी तैयार नहीं हुई।

साइवेरियाके लोगोंको जमीदारी या अर्थ-दासता प्रथा क्या है, इसका पता नहीं था। उनके पड़ोसी कजाक और दूसरी जातियां मौका पाकर उनके आदिमियोंको पकड़कर दास बनाकर बेच देती थीं। इसियोंने उनके भीतर भी पहुंचकर अपने शोपणके नये तरीकेको जारी किया। १८१२ ई० रो स्पेरेन्स्की जारके मनसे उत्तर गया था, लेकिन १८१९ ई० गे जारने उसे साइवेरियाका महाराज्यपाल बनाकर भेजा। स्पेरन्स्कीने वहां जाकर कुछ सुधार किये, लेकिन इसी समय साइबेरियाके लोगोंको जवर्दस्ती ईसाई बनानेका काम भी आरम्भ हुआ, जिसमें गिशनरियोंने लोभ, धमकी हर तरहसे काम लिया।

भौगोलिक अभियान-नेपोलियनके युद्धोंमे सिमालित होकर रूस और बातोंमे भी दूमरे देशोंसे वयों पीछे रहने लगा? जब उसने भी अपने भौगोलिक अभियान भेजने शुरू किये। १८०३-६ ई० में जादम कूजेन्स्तने जहाज द्वारा पृथिवी-प्रदक्षिणा की। उस समय रूस अपने समूरी छालोंका व्यापार चीनके साथ स्थलमार्गसे क्याखता होकर करता था। कूजेन्स्तने सोचा, जलमार्गसे इसे और सस्तेमें किया जा गकता है; इसके लिय १८०३ ई के ग्रीडगानें उसने एक गामृद्रिक अभियानका योजना बनाई और वह अतलान्तिक समुद्र पार हो दक्षिणी अमेरिकाका चक्कर काटते प्रशान्त महासागरमे पहुचा। फिर काम्चका और जापानके तटसे वह एसिया और अफीकाके बाहर-नाहर होते अतलान्तिकमें लौटा। इस अभियानने सखालिन, काम्चत्का, कूरिल और एल्तियान द्वीपोंकि किनारोंकी खोज-पड़ताल की, और उत्तरी अमेरिकाके उत्तर-पिक्चिमी किनारेको भी देखा-भाला। अपनी पुस्तकमें कूजेन्स्तने इस यात्रा का वर्णन किया। १८०९-११ ई० में एक दूसरे अभियानने हेदेनस्त्रोमके नेतृत्वमें घृतीय समुद्र के वीचमें नचसिबेरीय द्वीपोंकी जांच-पड़ताल की। १८१० ई० में इसी अभियानके एक सदस्य सिकोफने इन द्वीपोंके सबसे उत्तरवाले द्वीपका पता लगाया, और यह भी दावा किया, कि वहां स्थलाएं है, जिसे सोवियतकालीन अभियानोंने गलत बतलाया। १८१५-१८ ई० में "रूरिक"

जहाजने वास्तरमा चुकांतरम और बेरिंग जलदभरूमध्यके वारेमे विषय भाज-गडनाल की । १८२१-२४ ई०में प्रसिद्ध रूसी नाविक लित्केने कम्चत्या और चुकोत्स्वका पहला नम्बा बनाया। १८२०-२४ ई०में रेगलके नतत्वमें एक अभियान गया, जिसने साडबेरियाके उत्तरी तटका लेनामें नेरिंग जलडमरूमध्य तक जाच-पहताल की।

दिसम्बरी-विद्रोह (१८२६ ई०)--नेपोलियनकी पराजयके बाद जारक। प्रभुत्व और प्रभाव नहत बढ गया । जारने यद्यपि फ्रेच-कातिकै रूपमें ऊपर आनेवाली नई शक्तियोको दवानेकी जिस्मे-वारी अपने ऊपर ले रक्खी थी, लेकिन वह विचारोंनो कैसे रोक सकता था? अब हममें कल कारखाने भी खलने लगे थे। १८०४ ई० मे जहा सम मे २४२७ पाल्लाने और ९५००० मजदूर थे, वहा १८२५ ई० में ५२६१ कारखाने और ५११ हजार मजदूर हो गये थे। पुराने हस्तशिल्प और कुटीरशिल्पकी जगह अब कार खानोंकी चीजे बाजारोमें आ रही थी। उनर १८ वी सर्दाके मध्यसे ही हसी कुलीन बरानोंमे फेच भाषा और साहित्यना जोर हो चला था, और फेच साहित्यके साथ फेच-कातिके विचार देनेवाले साहित्यिकोकी कृतियोंका भी प्रचार हो रहा था। जार साधारण रूसी जनतःका ही देवता नहीं था, परिक उसके सामने राज्लों और अमीरोंको भी घटन टें।वर दडवन करनी पडती थी। गिक्षित अमीर तरुण जब फ्रेंच प्रगतिशील साहित्यके प्रशासमें देखते, तो उन्हें यह असहा मालभ होता । उनमेसे ितन ही पश्चिमके देशोको घूमने जाते, और बहाके जीवनके सम्पर्कमे आते, जिससे उन्हें रूसकी पुरानी जारवाही बुरी लगर्ना। फ्रेंब-क्रातिने फाराम ही एक नये भावको पैदा नहीं किया, वरिक उसमे बरिशन, इताली और स्पेन भव जगह जातीय स्वतत्रताकी लहर फैली। दिसम्बरी विद्रो-हियोंके नेता पेस्तेको लिया था -- "य रोगके एक छोरसे दूसरे छोरतक वही एक बात वटित हो रही है; गोर्गगालमे रूमतक सभी देशोमे--जिसके अपनाद इगलैंड या तुर्शी भी नहीं है। सुधारकी शक्तिया, कालकी मागे चारों ओर आदमीके दिमागको उत्तेजित कर रही है।" चुकि शिक्षा । प्रसार अभी अमीरो और कुलोनोंमें ही था, इसिंजये नये विचारोंके वाहक भी वही य। इन्हीं कानिकारी कुलीनोने रूसमे परिवर्तन लानेके लिये गुप्त राजनीतिक समितिया सगठित की । ऐसी पहली समिति १८१६ है । में स्पापित की गई, जिसका नाम या "पितभूमिक सच्चे और भक्त ुत्रोंकी सभा", अथवा "म्बिन सघ"। कर्नल अलेक्सान्द्र मरावयोफ इस समितिका सस्थापक था। इसके बीस और सदस्य थे। इसका उद्देश्य या--किमानों को अर्ध-दासतासे म्यत करना और इसमे वैधानिक राजतत्रकी स्थापना । इसके जल्दी हो दो दल हो गये, जिनमें एक दल नरम था और दूसरा गरम । गरम दलवालोंका नेता कर्नल पावल इवान-पूत्र पेस्तेल (१७९३- १८२६ ई०) या । दो माल बाद (१८१८-२१ ई०) "ममृद्धि-सघ" के नामसे एक और सभा स्थापित हुई, जिसकी कितनी ही गाखाये जगह-जगह खोली गई। इनमें सबसे अधिक क्रातिकारी दक्षिणी शाखा थी, जिसे कर्नेल पेस्तेलने उक्दनके त्लचिन नगरमे संगठित किया था। समृद्धि-सघने पेस्तेलके प्रभावमे आकर अपनेको गणराज्यके पक्षमे घोषित किया । मास्कोमे जनवरी १८२१ ई० में सुधका सम्मेलन हुआ, जिसमें नरमदली सदस्योंने डरकर सधको बद कर देनेकी घाषणा की, लेकिन पेस्तेलने इसे नहीं स्वीकार किया और उसने "दक्षिणी ग्राम्मलनी" (१८२१-२५ ई०) के नागरे एक नया सगठन स्थापित किया, जिसमे पेरनेल, दाविदोफ आदि कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पेस्तेल सुशिक्षित तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। रामकालीन महाकवि पुरिकानने जसके बारेमें लिखा था--''पैराल पूरे अथॉमें चतुर पुरुष है। जहां तक में जानता है, वह सबसे मीलिक विचारीका आदमी हैं।" पैस्तील १८१२ ई०मे नेपोलियनकी सेनासे लडते बीरोदिनोके युद्ध-क्षेत्रमे घायल हुआ था। १८१३-१५ ई०के विदेशी अभियान में भी पेस्तेल रूसी सेनाके साथ था। बोल्तेर, दिदेरों, रूसी जैसे बहुत से यूरीपीय विचारकोंके प्रथोंका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। पेस्तेलने इसके वैधानिक सुनारका एक प्रोग्राम "रुस्कया प्रान्दा" (इसी सत्त्य अधिकार) के नामसे वनाया था, जिसके अनुसार सशस्त्र काति द्वारा इसका एक अखड गणराज्य कायम करना था। उसका प्रस्ताव था: राजवंशके सभी आदिमयोंकी भार डाळा जाय, इसके बाद एक कामचाल् सरकार घोषित की जाय। शासनके छिये उसने तीन उच्च संस्थाओंका निर्माण होता आवश्यक समझा था: विवान-सस्था -- नरोदनमें वेचे (ळीकसमा), प्रशासन-सस्था-देर्झाव्नया

(राज्यदूरा) और निर्माक्षक सन्या—नेकॉन्नी भयोर (उच्नतम सभा) । तीटका अधिकार स्पर्मा और जिल्ला दोनोंनर निर्मर है। तभी नागरिनोंको सभान अधिकार और समान स्वत्यताको देने हुये समाजके भीतरके विभाजनको तद विधा जाये। "ध्रक्षण प्रान्दा" ने घोषित किया था, वि जमीदारोंको जिला अति-पूर्तिके दिये विमानों और उनकी जमीनको मुक्त कर दिया जाय। पेस्तेलने जो बात १८१२ ई० मे घोषित की थी, वहा तक अभी १९५५ ई० के भारतीय भूमियुशारक भी जानेके लिये तैयार नहीं है।

१८२२ ई० में पीन खुर्गमें भी एक कातिकारी सस्था "उत्तरी सम्मिलनी" रंशापित की गई, जो कि १८२५ ई० तक गोज्द रही। इस सम्मिलनीका मुख्या निकिता मुराउगोफ (१७९८-१८२६ ई०) था, जो कि जारकी गारदका एक अफगर था। १८१२ ई० में तरण गरावयोफ करने भागकर सेनाने भरती हो स्यो सेनाके साथ दूसरे देशोंमें लड़ाई लड़ता रहा। इसने नेपीलियनके खिलाफ लड़ाउथोंगे भाग लिया था। पेरिसमें रहते उसने निर्वाचन होते देखा। वही उसने कातिकारी पुस्तकों हा भी एक सग्रह किया। देन लौटनेपर वह कातिके सगरनमें जुट गंगा। "उत्तरी समिलनी" के सदस्थोंगं किव कोन्द्राता प्यादोर-पुत्र रिलंगेफ (१७९५-१८२६ ई०) भी था। १८२३ ई०में "उत्तर तारा" नामसे एक पश्चिम निकाली, जिसने उसने जारके हुगाया अस्वनेयेफके स्थाचारोंकी गृब प्यार ली। जल्दी ही नह और उसका पत्र जनप्रिय हो गया। १८२३ ई० में वह "उत्तरी समिलनी" में जाभिल हो १४ दिसम्बर १८२५ ई० के निद्रोहकी तैयारीमें पूरी तौरंग जुट पटा। वह कहता था—"म कवि नहीं, बल्क एक नागरिक है।"

नवरबर १८२५ ई० में जार अलेक्सान्द्र । एनाएक तगन्रतमं मर गया । तम प्रकार दिसम्बरी विशेहकी वैयारी है। जानेपर भी वह अलेक्सान्द्रके समय नहीं हो सका । अलेक्सान्द्रका कोई पत्र नहीं था, इस्रिय उसके भाई कन्म्तिन्तिको गिहासन मिलना चाहिंग था, लेकिन उसने अलेक्सान्द्रके जीवन-काल ही में जपने अधि गरको त्याग दिया था, उसित्यं जारके तीसरे भाई निकोलाइ । को गई। मिली ।

चीनसे संपर्त— जिन्नपान्त्रको सुरापका ही नहीं बल्कि पूर्वमे प्रशान्त गहाभागर तक फैंके अपने साम्राज्यका भो लगाल था। उसने गोलो उक्तिनके नेतृत्वमें १८०५ ई जों एक बड़ा दूनमडल पिकड़ भेजा। सीमांतपर चीनियों ने बहाना बनाकर देर तक दूनमंडलको रोक रक्ता। आगे नड़नेके पहले क्वी राजदूनरे माग पा की, कि चीन-राम्ना के चित्रके गामने साण्टांग उंडयत् (कौनी) करो। राजदूनने यह कहकर इसे गानने में इन्कार कर दिया, कि हाज हीमें अग्रेज राजदूनका कोनो (साण्टाण वंडयत्) करनेमें मुक्त कर दिया गया है। इस बहानेसे उन्होंने क्सी दूनमंडलको आगे बहुने नहीं श्या और उसे बहासे छाँट जाना पड़ा। अगले साल १८०६ ई० में कुजेन्स्तर्नकी अधीनतामें दो कसी जहाजोंने कान्तन गहुंच अपने गालको वहां उनारा। इसकी खबर पाकर राजधानीमें तुक्म आया, कि कसियोंको स्थलपार्गसे ही व्यापार करनेका अधिकार है, उन्हें सामुद्रिक मार्गसे व्यापार वहीं करने दिया जा गकना, इसिलये उनके जहाजोंको रोक लिया जाये। लेकिन पेणिडकी आगाने आनेग गहले ही क्सी जहाज वहांमें बिदा ही मुके थे।

रूसके एसियाके विस्तारमे थेरमक (१५७९-८८) और खवारोफ (१६५४) दो प्रमुख व्यक्तियोंके बारेमें हम बनला चुके है। १९ वी सदीमें स्राके प्रभावको साहवेरियामे बढ करनंका काम मुरावेफने किया।

## २. निकोलाइ १, पानल १-पुत्र (१८२५-५५ ई०)

एगण्याने "रूमी जारशाहीकी वैदेशिक नीति" पर लिखते हुये १८९० ई० में इस जारके बारेमें कहा था—"एक क्षूद्र मिथ्याभिमानी आदमी था, जिसका दृष्टिओन एक अमादार (कम्पनीके अफमर) से अधिक दूर तक नहीं जाता था। वह ऐसा आदमी था, जो कि क्रूरताको शक्ति, हठधर्मीको मनीवल समझता था। सबसे अधिक जो चीज उसको पसंद थी, वह था शक्तिका प्रदर्शन।" निकोलाइ प्रुशियाके सैनिकवादका सभी जारोंसे अधिक पक्षपाती था। उसकी बीबी चार्लीतका वाप

पुरियाता रात्ता फरिक रिहल्म ।।। ता जिमार ना उत्तरी उत्तर्क कि सावदृत जाममान या ।
सिर्वाहियोका निष्ट्रतापूर्वक त्यायद-पाठ कराते त्युष्ट लाग दीका वह र्यन्त निज्ञानका बहुत भार्य को र भानता था। उस कर, मदब हि जीर जिभमानी कि विभाव पुन्त निर्देश उसने जरक्तेयेफरी आसन-व्यवस्थाता पूरी तोरसे कायम रवता। विक्रित, निर्वाकि कि सर महाते हा जीले पठ। उसे बापके समयसे भीतर ही भीतर पक्ती हालिया सकावित्य तरना पटा। वह दसके बारसे कहता या— "पड्यत्रियों और पड्यती नेताओं के दिक्छ (मेरा) यह अन्यन्त कूर थीर निर्देशक पूर्ण होगा। म उसके लिथे कोई नात उठा नहीं रखूगा। मेरा व कियहै, विक्त भीत थुरोपकों हसके वारसे जिला दूरी

उसने कानिकारियोंनो निर्मेस होकर निकादी भी जिसम उसे इस बानका सुभीना था, कि भाशिकारी अभी नौसिखियें ये, अभी तह दृढतापूर्वक अपने कामपर उट नहीं ये। नातिनाण्योने २६ ( ° ४ ) दिसम्बरको विद्रोह करनेका दिन निश्चित वर रक्ता था, जिस दिन कि नर्ग जारके प्रांत नापय रेनी या । उस दिन (२६ दिगम्बर १८२५) सबेरे दिसम्बरी जफसरी द्वारा सचालित रेजिसटसीनेटने मेदानम ए । त्रिन हुई, तीन हजारसे ऊपर विद्रोही सेनिय और नीमनिय पीतर । के स्मार्थके चारों भोर जमा हुरो, रेनिन वह निष्क्य रहे, व्यांकि भी विद्रोहके वारेस क्रानिके नेना अनिश्चित-रा मा कृष होते थ । अन्तिम क्षणमें कातिका अधिनायक सेगेड पूर्वेल्सी भेदानम गही आया और विद्रोही विना नेताके एवं गये, जिसके कारण उनका सगठित बन्द स्तरम हो गना । निकालाउ । नायर तो या ही, पहले वह हिर्वाघवाता रहा लेकिन जब उसको विद्रोहियोकी अवस्थाना गता लगा, वो अपने विकास पात मनिकों और तोपचियोंको बारह बजे मेदानम भेजा। तमाना देखनेके लिये कितने ही सजदूर, कारीगर और नगरके गरीब मेदानम जमा हो गये थे। उस समय रूसका सबसे बडा गिर्जी ईसाइवी सबीर बन रहा था। मजदूरोंमें भी इतना जोरा आ गया था, कि उन्होंने जारके मैनिकोंको अपने पाप पड़ें लकडीके कुदों और उड़ोंसे मारा। लेकिन मालूम हो गया, निद्रोही जाकमण करनेके लिये तैयार नहीं है। किसी भा विद्रोहमें आक्रमणकी नीनि सबसे छाभदायक होती है, क्योंकि उसग थोडसे भी आदमी बहुमध्यक ात्रुमी घबराहटम डाल सकते है। जारके हुक्मपर सवारोने आक्रमण किया। विशिही सैनिकोंने गोलियोंकी वर्षा करके उन्ह भगा दिया। गोलियोंके जनिन्कित मगझा-बुझाकर भी नान करनेकी कोशिन की गई। आबिर किसी भी निरकुभ गासनकी आधारिकला सनिक अफसर हें। जब उनमें विद्रोहकी भावना पैदा हो गई, तो भविष्यके लिये क्या विस्वाम किया जा सकता है ? र्डमाई मघराजने समझानेकी कोशिश की, लेकिन विद्रोही सैनिक उसकी बातको माननेके लिये तैयार नहीं थे। फिर पीतरर्व्गके महाराज्यपाल मिलीरदोजिचने जाकर ममजानेका प्रयत्न किया, जिसमे उसे विद्रोती अपसर कखोस्कोने मरणासन्न वायन कर दिया। जारको आना देख उसके उत्पर भी सीन तीने बन्द्रक दागी। जार बहुत घनरा गया और उसको हर लगा, कि देर करनेमे शायह नगरके गरीब भी इस झगडमें वामिल होकर लूट-मार करने अगे, इमिलिये उसने तीप छोडनेकी आज्ञा दी। मीनेट मेदान, नेवा नदीके बाध और सडकोंमे चारों ओर लागे बिछ गई। नेवा - फीननी हुई थी। रातके वक्त बर्फने छेद करके बहुतसे त्त और आहत लोगोंको उनके भीतर डालकर समद्रकी और बहा दिया गया । विद्रोही नेताओंको पकड किया गया ।

इस प्रकार पीतरबुर्गमें दिसम्बर की कातिको दबा दिया गया। उकड़नमे चेनिगोफकी रेजिमेटने भी १० जनवरी १८२६ ई० (पुराने पंचागके अन्सार २९ दिसम्बर १८२५ ई०) की विद्रोह किया, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। पेस्तेलको किसी विश्वासघातीने गमडा दिया था। रेगोंइ मुराज्योफ-अपोस्तोलने वहा विद्रोहका नेनृत्व किया, लेकिन चेनिगोफने भी आक्रमण न करनेकी गलती की, जिससे वह जारबाहीको बहुत नुकमान नहीं पहुचा सके। "संयुक्त स्लाव सम्मिलनी" के कुछ दृढ सदस्य वाहते थे, कि एक विद्रोही रेजिमेंट मेजकर कियेफ पर अधिकार कर लिया जाय। इसमे सुभीता भी था, क्योंकि कियेफमे छावनीकी पलटनमें विद्रोहमें सहानुभूति रखनेवाले काफी आदमी थे, लेकिन यहां भी नेताओंने दिलमिलयकीनीका प्रमाण दिया। निकीलाइ। ने विद्रोहको दबाकर विद्रोहिगोंके प्रति क्र्रसापूर्वक बदला लेनेका काम बुक्ल किया।

' HARA

२५ (१३) जुरु 5 १८२६ ई०मे पान विद्रोतः जाताजो-नेरतेल, विवि रिलयफ, बालोबस्मा, मुराव्योफ-अगोरनोल और प्रेरतुजेफ र्यमिनको फासा दे दी गई। फार्सा देने बन्त रिलेगेफ, कर्लोबस्मी और मुराव्योफ-अवोरनोलके गलेकी रहेमी इट गई, जिसपर उन्हें दुवारा फारा दी गई। बहुतमे विद्रोहियाँको क्वी-क्वा सजाये दी गई, और किननोत्तो माइनियामे आजीवन कालापानीवा दड देकर भेज दिया गया। सिपाहियाँको विक्ताी यातनाये दा गई, इपना उदाहरण अनोइचेको था, जिसे अदालाने बारह हजार बेत लगानेकी सजा दी और तत खाते-खाते वह मर गया।

दिसम्बरमा विद्रोह उन्चवर्ग-अमीरों-ना विद्रोह था, उसमे सामारण जनतानी शामिल करने भी कोशिश नहीं की गई, और न ऐसा कोई नरीना इन्तियार किया गया, जिसमें जनसामारण उस ओर विचता-भारतमें १८५७ ई० के विद्रोहमें भी कुछ ऐमाही हुआ था। इर्गालिये तिद्रोह के दवते देर नहीं हुई। लेनिनने उसके बारेमें लिला था—"कार्तिकारियोंका घेरा बहुत छोटा था। जनसाबारण से उनका कोई सबंध नहीं था। लेकिन उनमा काम व्यर्थ नहीं गया। दिनग्वियोंका असफलतासे पीछे हमके कार्तिकारियोंने शिक्षा ली। उसने प्रगतिशील मित्तिकोंमें गर्भी पेदा की, जिसने हर क्षेत्रमें कार्तिके लिये जगह तैयार की।

निकोलाइ । को राजकाज गम।लते ही जिस तरहके खतरेका मुकाबिना करना पड़ा । वह दिलीदिमागमे कमजोर आदमी था । इसके कारण उसती हर जगह प्राणीका गम मालूम होने लगा । उनने पुल्लिस-राज्य कायम करते हुगे "तृतीय भाग" के नामसे एक राजनीतिक गुप्त गुल्लिसका मगठन किया । जैसे ही किसी सैनिक या अमेनिक अफसर अथवा सरकारी नौकरपर रावेह होता, उसे नौकरीसे निकाल बाहर किया जाना । उसे जिक्षण-सम्धाओंसे भी भय था, क्योंकि सभी निद्रोही नेता नयिशक्षित थे । इसीलिये रिक्षण-सम्थाओंगर भी पुल्लिसकी निगाह रहने लगी ।

पंजीवादी विकास—चाहे इगलेट और फाससे पीछे ही क्यों ग हो, किन्तु पूजीवादी उत्पादनके साधनों-कल-कारवानों-के विस्तारको किये बिना रूस सैनिक तौरसे कैसे सनल रह राकता था? पूजीवादी नफेको देलकर कितने ही रूसी इस तरफ शुके। इनगे काफो सख्या उनको थी, जिन्होंने छोटे-छोटे व्यापारों या दस्तकारियां द्वारा पेसा जमा किया था। पूर्णा कम रहनेके कारण अपने कारखानेको वढाने और पूजी जमा करनेके लिये काम भी वह मजुरोंके भीषण शोषण द्वारा करना चाहते थे। निकोल्स्कय। फैक्ट्रीका स्वामी मोरोजोफ पहिले अर्घदास किसान था, जिसने १८२० ई० में जमीदारको क्षति-पूर्ति देकर मुक्ति प्राप्त की 'ी। फिर वह पश्पाल (वरवाहा), बादमे कोनमैन (कोचवान), फिर मिलगजदूर और दर्जीका काम करता रहा। बादग उसने द्रकान खोली और अन्तमे अपनी फेक्ट्री स्थापित की । १९ वी गताब्दीके और भी कितने ही रूसी पूजीपितयोका यही इतिहास था। १९ वी शताब्दी के पूर्वार्थमं पूजीवादी ढगके भातु-उसीगका आरम्भ हुआ। यद्यपि उसकी प्रगति मंद रही। उकदनमें भी लोह-धून गिली, और वहां भी लोहा बनानेका काम शरू हुआ था, पर मण्य लीहकेंद्र एसिया मीमापर उराल रहा, जहांपर मजदूर वहुत सस्ते मिलते थे। १८३० ई०के थाद साइ-बेरियाकी सोनेकी खानोंमें-पहले पूर्वी साइबेरिया, येनिसेइ-उपत्यका और फिर प्रसिद्ध लेनाके सुवर्ण-क्षेत्रमें-काम शरू हुआ। १८१५ ई०में एसकी ४१८९ फैक्टियों और मिलोंमे १७३ हजार मजदूर काम कर रहे थे, जब कि १८५८ ई०मे क्रमशः उनकी संख्या १२२५९ और ५५९ हजार हो गई। १८४० ई०के बाद ही वाष्पचालित मशीनोंका उपयोग होने लगा, जिन्हें रूसी उद्योगपति इंगलैंड और दूसरे देशोंसे मंगाते थे । १८३५ ई० में इस कामके लिये जितनी मशीने मगाई गई थी, पचीस साल बाद १८६० ई०मे वह उनसे पन्चीस गुना अधिक मगाई जाने लगीं। अभी तक किसानोंकी अर्धदासता बंद करनेका प्रयत्न आदर्शवादी भावुफतासे प्रेरित होकर किया जाता था, लेकिन अब अर्धदासताका सबसे बड़ा शत्रु औद्योगिक प्ंजीवाद आ गया था, जिसको गैरजिम्सेवार अर्धदास मजुरों की नहीं, बल्कि मजुरीके लिये अपनेको बेचनेवाले क्रुक्तल कारीगरींकी जरूरत थी। इसलिये अर्घदासताके विरुद्ध कान्न पास करनेसे बहुत पहले ही अर्थदास किसान कारखानोंमें भाग-भागकर मजदूर बनते जा रहे थे।

यातायातका सुभीता पूंजीवादके लिये सबरो आवश्यक चीज है, क्योंकि तभी माल एक जगहरे दूसरी जगह सस्तेमें भेजा जा सकता है। अंग्रेज नहीं, बल्कि एक इसीने सबसे पहले रेल-इंजन बनाया था, लेकिन साम तशाही रूसमे उसकी कदर नहीं हुई। इगलंडने पहले उममें फायदा उठाया। उमने १८२५ ई० में अपनी पहली रेल बनाई, जिसके बीम वर्ष बाद कल्पनामें पश्चिमकी और रेलकी पट-रिया ही नहीं बिछी, बिक्त १८४५ ई० में भारतमें रेलोंके कामके लिये ईम्ट इडिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना की गई, और १५ अगस्त १८५४ ई० में हवडा और हुगलीके बीच रेलका यानायात शुरू हो गया। रूसमें पीतरबुर्ग और जाम्कोंयेमेलो (आधुनिक पुश्किन) के बीच पहली रेलवे लाइन १८३७ ई० में बनी, जिसके लिये सारा सामान इगलंड से आया था। सबसे पहली महन्वपूर्ण रेलवे लाइन पीतरबुर्ग और गास्कोंको थी, जो नौ वर्षमें बनकर १८५१ ई० में यात्राके लिये बोल दी गई। तब भी रूसमें रेलोके प्रसारकी गति बहुत गद ही रही। १८५५ ई० में स्मी रेले मासकी रेलवे लाइनों वा पचमाश और जर्मन रेलोका पण्ठाश ही थी। अब भागके डजन और भागमें चलनेवाल जहांजों के महत्त्वको उपेक्षित नहीं निया जा सकता था, इनलिये रूप वापचारित जहांजों के बनानेके कारखाने भी स्थापित हुये। सेनिक हिययार और जिनत तो लोहेंके उत्पादनिकी जरण जागशाहीका ध्यान जाना जरूरी था। १८ वी जताव्दीके अन्तमें राम और इमलेंड दोनों ही अस्सी लाख पूद (१पूद—३६ पौड—१८ सेर) लोहा पेदा करने थे, लेकिन १९वी सदीके पूर्वाधेंने जब कि रूसने अपनी लोहेंकी उपजती दुगुना ही कर पाया था, इगलेंडमें १८५९ ई०में कन्चे लोहेंकी उपजतीम गुना (२३४० लाख पूद) हो गई थी।

निकालाइ । के शामनवालमे विद्रोहोंकी कमी नहीं रही। पोलोंने रूसी शासनके विरद्ध १८३०-३१ ई०मे विद्रोह किया था। वहांने निद्रोहकी लहर वेलोरूमिया, उक्रइन और लियुनानियामें फेली। उक्रइनमें इस विद्रोहने विमानोंके विद्रोहका रूप लिया। १८२६-३४ ई०में १४५ विद्रोह हुये थे, जब कि १८४५-५४ ई०में उनकी मल्या ३४८ हो गई। जारणाही अन्याचारोंके मारे कभी-कभी सारे किसान अपने गानको छोडकर भाग जाते थे।

ईरान (१८२६-२८ ई०) ओर तुर्की-युद्ध (१८२७-२९ ई०)—हसके खिलाफ ईरान और तुर्कीको उकसाना इगलड और फ़ामकी नीति हो गई थी, और उपर जारगही भी अपने राज्य-विस्तारके लिये इन देश की ओर हाथ बढा रही थी, इमलिये युद्ध होना स्वामानिक ही था। १८२६ ई० की गामियों में स्सके काकेशममें बढावको देखकर ईरानने लडाई शुरू कर दी। ईरानी मेनाने आजुर्बाइजानको लेकर दागिस्तान और चेचनपर थाव। किया, लेकिन १८२७ ई० के वसंतमें रूसी सेनाने ईरानियों को हरा दिया। १८२८ ई० के जाडोंतक ईरानको नखचेवान और येरिवानके इलाकोंसे भी हाथ धोंकर सिंध करनी पडी। इसी रामय स्स पिन्यमी काकेशराके लिये तुर्कीसे भी लड रहा था। निकोलाइ I तो कान्स्तिनांगल ओर दरेदानियलपर भी अपना झडा गाउना चाहता था। यद्यपि स्सके आक्रमणोंका वह फल नही हुआ, जो कि निकोलाइ चाहता था, तब भी १८२९ ई० की सिंधके अनुसार कालासागरके सारे काकेशस-तटको रूसने ले लिया, और केवल बातू अब तुर्कीके पास रह गया।

शामिलका निद्रोह—काकेशसमे यद्यपि ईरान और सुर्कीको रुनियोंने दवा दिया, लेकिन यहाके वीर पहाडियोंने आसानीसे जारके शासनको नहीं स्वीकार किया। इसाम काजी मुल्लाने १८३२ ई०मे ईसाइयोंके खिलाफ मुरीदवादके नामसे मशहूर एक सम्प्रदाय स्थापित किया। आरम्भमे यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसने काफिरोंके शासनके स्थापित होनेपर राजनीतिक रूप ले लिया। काजी मुल्लाने स्वय अपने अनुयायियोंको लेकर रूसी सेनापर जहां तहा आक्रमण किया। उसके मरनेपर उसका चेला शामिल नेता हुआ, जिसने १८३४ से १८५९ ई०के पच्चीस वर्षोमे काकेशसमे जारशाही अफसरोंको नाकों चने चबवायें। शामिल बड़ा ही बहादुर और चतुर नेता था। उसने मुरीदोंका सगठन बहुत मजबूत किया। काकेशसकी दुर्गम पहाडियोंसे लाभ उठाकर वह रूसियोंके ऊपर आक्रमण करता रहा। पांच वर्षके संघर्षके बाद अगस्त १८३९ ई० मे वागिस्तामके अपने केंद्रकी छोड़कार उसने चेचनके रुगम पहाड़ियोंका आश्रय लिया। काकेशसके बेग और खान पहले ही जारशाही-के गुलाम बन चुके थे, इरालिये शामिलने जनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखते साथारण पहाड़ियोंका अपने और खींच। १८५९ ई० में दागिस्तानके भूनिव किलेमें शामिलने जनित्त साथारण पहाड़ियोंका अपने और खींच। १८५९ ई० मे दागिस्तानके मूनिव किलेमें शामिलने जनित्त साथारण पहाड़ियोंका अपने और खींच। १८५९ ई० में दागिस्तानके मूनिव किलेमें शामिलने जनित्त साथ एक सियोंका सुकान

बिला किया। २५ अगस्त १८५९ ई०को रूसी सेनापितने सबर भेजी—"गूनिब हाथमें आ गया, शामिल बदी कर लिया गया।" शामिलको पकड़कर पीतरवुर्ग भेज दिया गया, जहासे उसे ले जाकर कलुगामें बसा दिया गया। पीछे वह हजके लिये मदीना जा वहीं मरा। काकेशसके मुल्लिम-प्रधान इलाकों में जारशाहीको चेनसे शासन करनेका मौका नहीं मिल सकता था, इसलिये एक ओर जहा जारशाही अत्याचारके कारण वाशिदे अपना गांव और देश छोड़कर भागते जाते थे, या उन्हें खास-खास जगहों से हटाया जाता था, तो दूसरी ओर रूसी किसानों और कराकोंको ले जाकर उत्तरी काकेशसमें बसाया जाना था।

अध्य-एसियाकी रियासतें—आगे हम बतलायेंगे, कि कैसे १८ वी शताब्दी के अन्तमे पश्चिमी मध्यएसियामें खीवा, बुखारा और खोकन्दकी तीन रियासतें कायम हो गई। इन्ही तीनों रियासतों की भूमिपर आगे चलकर उज्बेक, ताजिक, किर्गिज और तुर्कमान गणराज्य बने। तुर्कमानोंकी भूमिको नादिरशाहके समयमें ही ईरानके अधीन माना जाता था। तुर्कमान घुमन्तू समय-मभयपर बुखारा, अफगानिस्तान और ईरानके भीतर भी जाकर लूट-मार किया करते थे। ये तीनों रियासते भी आपसमें लड़ती
रहती थी। १९ वीं शताब्दीके आरम्भमें खोकन्दका खान ज्यादा शिक्तशाली हो गया था,
जब कि उमने ताशकन्द जैसे एक बड़े ही महत्त्वपूर्ण व्यापारिक ओर मैनिक केंद्रकी अपने हाथमें कर
लिया। ताशकन्दकों ले लेनेके बाद कजाकों और किर्गिजोंकी बहुतसी भूमिकों भी खोकन्दने ले लिया।
खोकन्दियोंने इस भूमिमें जहां बहुतसे सैनिक महत्त्वके किले बनवाये, वहां लोगोंको पक्ता मुसलगान बना
अपनी ओर खीचनेके लिये भिन्न-भिन्न जगहोंपर कितने ही मदरने भी स्थापित किये। अकमेचेत
(इवेत-मिस्जद), औलियाअता विश्येकर इसी समय महत्त्वपूर्ण नगर बने। १९ वीं सदीके दूसने पादमें
पहुंचते-पहुंचते खोकन्द मध्य-एसियाका सबसे बड़ा राज्य हो गया। वह पिक्निमी चीन और पामीरसे
निम्न सिर-दरिया तक फैला हुआ था।

खीवाने भी खोकन्दकी तरह कजाकों, तुर्कमानों और वराकल्पकोंकी भूमिपर अधिकार करके १९ वी सदीके आरम्भमे अपनी सीमाका काफी विस्तार कर लिया था। खोकन्द और खीवाके बीचमे बुखाराका खान था, जिसके हाथमें पहले तुर्किस्तान (निम्न और मध्य सिर-उपत्यक्ता) था, लेकिन लोकन्दने उसे छीन लिया। बुखाराके नीचे रहनेवाले तुर्कमानोंमेने कितनोंको खीवाने ले लिया था। इस प्रकार बुखारा उत्तना शक्तिशाली नहीं था, तो भी शताब्दियोंसे बुखारा इस्लामिक रांस्कृतिका केंद्र चला आया था, और वहांकी दस्तकारी और शिल्पकी बड़ी धाक थी, जिसके ब्रारा उसे व्यापारमें काफी नफा रहता था। इन रियासतोंके खान (राजा) और बड़े अमीर अधिकतर उज्वेक थे, उगके बाद मुल्लाओं और खोजों (संतों) का प्रभाव ज्यादा था।

कजाकों के बारे में लिखते हुये हम बतला चुके है, कि १९वी सदी के पूर्वाधमें उनके लघु, मध्य और महा-ओर्द्र के नामसे तीन ओर्द्र थे। १८वीं सदी के पूर्वाधमें ही लघु और मध्य-ओर्द्र के स्थान अधीनता स्वीकार कर ली थी, और १८२० ई० के आसपास रूसी प्रवासी भी इनकी भूमिमें जगह-जगह बसने लगे थे। १८३५-३७ ई०में और नबुर्ग के महाराज्यपाल व० अ० पेरोक्स्कीने ओर्क और त्रोयत्स्क के वीचमें किलोंकी पंक्ति बना करके जंगल और चरागाहकी दस हजार वर्ग किलोमीतर बड़ी अच्छी भूमि कजाकोंसे छीन ली, जिसके बाद कजाकोंने विद्रोह किया, इसे हम पहले बतला चुके हैं।

१८४५ ई० में दश्तेकजाकके गर्भमें जारशाहीने नई किलाबंदियां तैयार की। कजाक लोग सुल्तान केनेसरी कासिमीफके नेतृत्वमें रूसी बस्तियोंपर आक्रमण करते आगे-पीछे हटते जा रहे थे। कासिमीफका पीछा करते रूसी सेना इली नदीकी ओर बढ़ी। अब रूसियोंको उनका रास्ता अल्ताई और त्यान्शानमें चीनी सीमाके पास ले जा रहा था। सबसे पहले रूसियोंका ध्यान खीवाकी ओर गया। यह मालूम ही है, कि खीवा (ख्वारेज्म) बहुत पुराने गमयसे रूसके व्या-पारकी एक मुख्य श्रांखला थी। खीवामें भी १९ वीं सदीके पूर्वार्धमें बड़ी अव्यवस्था थी, जिससे रूसियोंको आगे बढ़नेका बहाना और सुभीता मिल गया। महाराज्यपाल पेरोक्स्कीने एक छोटीसी सेनाको लेकर १८३९ ई०की शरद्में ओरेनबुर्गसे खीवाके विरुद्ध अभियान किया। इस सेनामें कसाक, बाशिकर और कितने ही कजाक सवार भी थे। पहला

अभियान सफल नहीं हुआ। बर्फानी तुफान और सरत सर्दीने बहुतसे घोडों और उटोको मार टाला. जिसपर परोव्स्कीको पीछ हटना पडा। इस असफलताके बाद पेरो-स्कीने अपने इरादेगो छाटा नहीं, वरिक दश्तिविभिजनी तरफसे बढनेका निब्चय किया। भिषके बारेमे पता लगाया, पानी के लिय क्ये तैयार वियो, जगह-जगह किले बनाये। इस तरह रास्तेको सुरक्षित करनेकी कोशिय की। सिर-दरियाके उत्पर अरात्स्काका किला बनाकर वहा (अराल समद्रके तटपर) रसी किसानाकी बस्तिया बसा दी गई। यही नही, विलक वाप्पचालित अग्निबोट भी अराल समृद्र और सिर-दिग्याके भीतर चलने लगे। इस तरह ऑरेनबुर्ग और अगल समुद्रके बीचके रास्तेको वातायातके लिये सूरक्षित कर दिया गया। इतनी तैयारी के बाद १८५३ ई० के बसतमे पेरोव्स्की एक वडी सेना के साथ सिर-दरियाके द्वारा ऊपरकी ओर वहा. ओर खोबन्दकी राज्यसीमाके भीतर जाकर उसन अब मेचित किलेकी घेर लिया। इसियोके सामने लोक दी कितने दिनो तक ठहरते ? अवमेचित पेरोव्स्कीके हाथम आई। उमन सिर-दरियाके ऊपर पाच नये किले बनवाये। रुसियोने पिशोक, तोकमर जादि कितन ह नगरोको ले लिया। य किले निर्मिणिस्तानकी चुडस्क-उपत्रकोमे यी, जिनके जासर यद्यपि खोकन्दी थे. लेकिन निवासी विभिज्ञ थे। इसी समय विभिजोका पश्चिमके तय स्वामियोसे वास्ता पटा । तो भी वह १८५० ई०मे पहले पूरी तौरसे रूसियोंके अधीन नहीं हो पाये थे। उधर साइवेयाकी तरफ बढते हुए १८५४ ई०में रूमी वेनोंग्रेके किलेको बनानमें सफल हुये, जहापर पीछ वेनी (आर्धानक जत्माजता) नगर की स्थापना हुई।

इतना कर लेनेके बाद १८५४ ई०में अब फिर पेरांक्स्ती खीवाके खिलाफ चला। सानको सिध के सिवा और कोई रास्ता नही दिखलाई पटा, और उसने एसियोके पास अपना दूत भेजकर जारकी अधीनता स्वीकार कर खावामे व्यापार करनेकी रियायते प्रदान की। निकालाइ ा के शामनके अन्तिम वर्षांतक कजाक और किर्गिजके दक्त (स्तेपी) पूर्णतया रूसियोके हाथमें हो गये, और निर-दिर्यासे लेकर अत्ताइके उत्तरमें सेमीग्लातिन्क तक जगह-जगह रूसी किले बना दिये गये। खीवाका खान अब रूसके अधीन या तथा खोकन्द और बुखाराके खान अब खीवाका अनुगरण करनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे थे।

निकोलाइ I के शासनकाल ही में फर्नरी १८४८ ई०में पेरिसमें काति हई । यद्यपि यह प्रथम काति जितनी सबल नहीं थीं, लेकिन इसने जारके विभागमें खलबली जरूर पैदा कर दी। निकोलाइ जम समय नाचमे था, जब कि उने इसकी खबर मिली। वह गुस्सेमे पागल होकर अपने दरबारियों व बोल उठा--"भद्र पुरुषो, अपने-अपने घोडोको कस लो, पेरिसमे काति हो गई है।" पेरिसकी इस कातिके समय ही वीना-आस्ट्रियामे भी काति हो गई। दूसरी जगहोपर भी उसका प्रभाव पड रहा था। निकोलाइने इतालीके राष्ट्रीय रवतत्रता-आन्दोलनको दबानेके लिये साठ लाख रूबल दिये। लेकिन निकोलाइको वया पता था. कि उसी समय एक ऐसी सबल ज्वाला तैयार की जा रही है. जिसका शिकार सबसे पहले इस और उसका पोता निकोलाइ 11 होनेवाला है ? पेरिसकी इसी कातिके समय मार्क्स अपने कातिकारी कार्यक्षेत्रमे प्रविष्ट हो चूते थे। उन्होने उस सिद्धान्त और उस सैनिक कीशलका भी पता लगा लिया था, जिसके द्वारा विश्वमें सहसाब्दियोंसे चला आता मटठीभर धनियोका राज्य खतम होकर उनकी जगह सर्वहारोके नतत्वमे बहजनका शासन स्थापित होनेवाला था। वार्ल मार्क्सने पेरिसकी इस द्वितीय कातिके एक साल पहुंचे १८४७ ई० में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट लीगके नाम से संगठित किया था। उसीके लिये मानसं और उनके साथी एंगल्सने "कम्युतिस्ट पार्टीकी घोषणा" तैयार फरके १८४८ ई० में प्रकाशित की थी। निकोलाइको दुनियाके सबसे अधिक शक्तिशाली कातिके हथियार इस "घोपणाके" बलका पता नही था। वह नही समझता था, कि उसके दरवारी घोडोंको कितना ही कसे, वह घोषणाके पथको रोक नहीं सकेंगे। पेरिसकी द्वितीय क तिके बाद लायोस कोस्तके नेत्त्वमे मगयार (हुगरी) की जनताने आन्द्रियाके सामन्ती शासनके विरुद्ध विद्रोह किया। निकोलाइने एव लाख चालीस हजार सेना लेकर अपने सेनापति पस्केविचको उसे दबानेके लिये भेजा, और १८४९ ई०मे विद्रोही भगवारोंकी तेईस हजार सेनानें आत्म-समर्पण किया । रूस अब सिद्धें कर रहा था, कि पुशिया ही या आस्ट्रिया, फास ही या इताली, सभी जगह कातिको दबानेका सबसे जबर्दस्त

साधन निरक्क जारजाही है, इसीलिये तो नही कातिने सबसे पहले रूसके जारको ही खतम किया ? निकोलाइको अपने शासनके अन्तिम कालमे किमियाका युद्ध (१८५३-५६ ई०) देखना पडा। इस 4 हुके लिये भी फास और इगलैंडने तुर्की सुल्तानको उकसाया था, लेगिन उसके आरम्भ करनेका मौका निकोलाइने दिया। फिलस्तीन उस समय नुर्वीके हाथमे था, जिसके कारण ईमाइयोके योरोशिलभ आदि तीर्थस्थान भी मुल्तानके अधीन थे। १८५३ ई०मे एक विशेष दूतमडल कान्स्तिन्तिनीपल भेज-कर निकोलाइने सुल्तानसे माग की, कि फिलस्तीनके बेतलहेभके मदिरकी युजी रसनेका अधिकार रूसी चर्निंग दिया जाय, लेकिन फाम और तुर्कीके बीच जो सिंघ हुई थी, उसके अनुमार यह अभिकार केथिलिंग चर्चको मिला था। सुल्तान जानता था, कि इस बातमे फास जोर इमलेट हमारे समर्थक होगे, टमलिये उसने रूसकी बात माननेसे उन्कार कर दिया। दोनों देशोका दौत्य गबध तोड़ दिया गया, और जून १८५३ ई०मे अस्मी हजार रूमी सेना तुर्कीकी ओर अशियान करते मोल्दापिया और वलाचियामे दाखिल हुई। समझौतेकी कोशिश की गई, लेकिन उसमें भफलता नहीं हुई। तुर्की सेनाने कालामागरके पूर्वी और पश्चिमी तटोंपरमे होकर आक्रमण शुरू किया । सबसे पहला जबर्दरत सघर्ष कालासागरके दक्षिणी किनारेपर अवस्थित सीनोपमे हुआ । नवम्बर १८५३ ई०मे रूसी नीसेनापित निषम । फने एकाएक वहा आक्रमण करके तुर्कीके जगी वेडेको न टकर दिया। अब इगलैंड-फास और अधिक पर्देकी आड़मे शिकार नहीं कर सकते थे, इसिळिये वह मीधे मेदानमें कूद पड़े। प्रशिया और आस्ट्रियाने भी गाढके समय इसका पक्ष छोड दिया। रूसको इगलंड और फासके मजबूत जगी बेडेका गकाविला करना था, जो उसकी अपेक्षा कही अधिक सबल था। १ अप्रेल १८५४ ई० को फास और इगलडके जरी बंडेने अदेस्सा नगरपर बम वर्षा की। यही नही, उन्होने उससे नहुत दूर उत्तर इवेत-रागरके किनारेके कमी नगर मोलोवेत्स्कपर जहां गोलानारी की, वहां प्रशान्त महासागरके कामनत्का प्रायद्वीपमे पेत्रोपायलोञ्स्क नगरको भी तोपोंका निशाना बनाया। सबसे अधिक सघर्ष हुआ। कालासागरमे । सितम्बर १८५४ ई०के आरम्भगे अग्रेज और फेच नौसेनिक सेवरतापोलको पीछिने लेनेके लिथे भमुद्र-तटपर उतरे। सेवस्तापोलने बडा जबर्दरत मुकाबिरण किया। यशपि अन्तर्ग जीत उन्हींकी हुई, लेकिन एक अग्रेज कमाडरने दश विजयके नारेमें कहा था--"गदि इस तरहकी एक और विजय प्राप्त हुई, तो इंगलंडके पास कोई सेना नहीं रह जायेगी।" सेवस्तापोलने ग्यारह महीनेतक बडा अवर्दस्त प्रतिरोध किया था। इसी समय फर्वरी १८५५ ई०में निकोलाइ I मर गया। सेवस्तापोलके प्रतिरोधमे भाग लेनेवाले हसी अफसरोंने महान साहित्यकार लेव ताल्स्वा (ताल्म्ताय) भी था, जिसने "सेवस्तापोलकी कथाये" को लिखकर इस समयकी एसिगोंकी बीरताका बड़ा सदर चित्र खीचा है। दशी सगय दाशा सेवस्तापी स्कयाने दुनियामे पहिली बार युद्धके धायलों मे नर्सका काम किया था। अग्रेज इनका श्रेय पर्छ।रेन्स नाइटिंगलको देते है। इसी प्रतिरोगमे अदिमरल न्यवीमोफ मारा गया। ३४९ दिन तक भारी मुकाबिला करनेके बाद सेवरतागीलकी सभी चीजोंको नष्ट बारते तथा अपने सभी पोतोंको बुबाते रूसियोंने सिर्फ खडहरोंको शत्रुओंके हाथमे जाने दिया।

तिकोलाइके मरनेके बाद १८५६ ई०मे पेरिसमे संधि हुई। अग्रेज और फ्रेच निजयी हुये थे, लेकिन बहाके घासक भली प्रकार जानते थे, कि हमारे विघद्ध होनेवाली जबर्वस्त कातियोंमे जार ही हनारा सबसे बड़ा सहायक होता आया है, इसलिये वह कब पराद करते, कि जारचाही इसकी अधिक निर्वल कर दिया जाय? तो भी इसको कालासागरमे अपने जगी बेडे या तट-भूमिपर किले रखनेके अधिकारसे विचत कर दिया गया। तुर्की साम्राज्यकी रक्षाकी जिम्मेवारी ले ली गई, और इस और तुर्कीकी पुरानी सीमायें कायम रक्खी गई। सिव्या, मोल्दाविया और वलाचियाको युरोगियग काक्तियोंके संरक्षणमे दे दिया गया। दरेदानियल और कालासागरमे सभीको ज्यापार करनेका समानाधिकार मिला। किमियाके युद्धमे असफल होकर इसने युरोपकी राजनीतिमे कायग की हुई अपनी प्रधानताको खो दिया, और अब उसका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमे वह नही रह गया, जो कि १८१५ ई०से १८५३ ई० तक था।

साइबेरिया में प्रसार — साइबेरियामे रूसी शक्तिके प्रधान प्रसारक और संस्थापक येर्मक और सवारीफके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। मुरावेफ तीसरा और अन्तिम पुरुष था, जिसने साइबे-

रियामे जारबाहीकी जिनतको बढाने और मजबूत करनेमे काम किया । ६ सितम्बर १८४७ ई० को जार निकोलाइ तुलाकी और गया हुआ था, जहा उसने तम्ण म्रावेफको साइवेरियाका राज्यपाल नियुक्त किया । इसके बादके फितने ही वर्षीका साइवेश्यिका इतिहास मुरावेफके बामीका लेखा है। इस समय रूसी नोसेना-मत्रालय अखोत्स्क समुद्रके दक्षिणी छोरपर तुगरकी खाडीसे एक नया बदर-गाह बन.ना चाहता था। म्रोनेफने उसे ठीक नहीं समझा और उसने सुझाव रक्खा, कि ऐसे बन्दरकी स्थापनाके लिये नेपेरस्कीके नेतृत्वमे अमुरकी खोज-पडलाल की जानी चाहिये। १८४९ ई० में इसपर विवार करनेके लिये जारने एक समिति नियुक्त की, लेकिन इसमें पहले ही छ हथियारवद नीमेनिक, एक तोपके साथ एक नावपर आम्रकी जाच-गटनालके लिये चल पडे थे, जिन्होंने आमरके महानेसे २५ वर्स्त (४ फर्सम्ब) पर जारके नाममे निकीलायेब्रक नामका एक बन्दरगाह स्थापित किया, और ६ अगस्त १८४९ ई०को परोसके गिलियक लोगोके गामने रूमी झडा गाउकर एक पौड-वाली नोपका गोला दागा । नेवे०स्कीने जर्न्दी-जर्न्दी स्वय पहुचकर इस वातकी सूचना मुरावेफकी दी । मुरावेफने तुरत इसकी खबर राजनानीमें भेजी । जब इस कामके लिथे निथक्त समितिके सामने यह बात आई. तो उसने बिना आज्ञाके ऐसा करनेका पहुन विरोध किया, और नेवेल्स्कीको कठार वड देनेपर जोर देने तरन वहामे हट आनेकी शिफारिश की, लेकिन मुरावेफने इसका विरोध किया। जब यह बात जारके गास निर्णयके लिये पहुची, तो उसने मिमितिकी बात माननेसे इन्कार कर दिया, और कहा-"जब एक बार रुसी झड़ा गाड़ दिया गया, तो फिर उसे नीचे नहीं उतारा जा सकता।" यद्ध-मत्रालय पसद नहीं करता था, कि सुदुर पूर्व माटवेरियामे वडी सेना रक्खी जाय । इस ममस्याका हुल मरावेफने आसानीमे कर दिया । उसने नेचिन्स्कके रूसी किसानोंको कसाक सेनिकोंके रूपमे परिणत कर दिया, और इस प्रकार पूर्वी माइवेरियाके लिये एक सुसगठित सेना मिल गई। यदि साइवेरियागे जगह-जगह एसियोकी वस्तिया कायम न हुई होती, तो मुरावेफको यह सुभीता न मिलता।

नेवेल्स्कीको दड क्यों मिलने लगा? बह फिर सुदूर-पूर्वमे अपना काम करने लगा। १८५२ ई० में प्रशान्त महासागरके भीतर सखालिन द्वीपकी उमने जाच-पडनाल की, ओर मखालिनके देकास्त्री और किजी नामके द्वीपोंको अपनी जिम्मेवारीपर दखल कर लिया। ये दोनों द्वीप तारतारी खाडीके लिये वड़े सैनिक महत्त्वके थे। नेवेल्स्कीने पोयारकोफ या खबारोफ ही नीतिको छोड़कर देशवासियोंको अपने अच्छे वर्तावसे जीतनेकी कोशिश की, जिसमे उसे यहुत सफलता मिली।

२२ अप्रैल १८५३ ई०को एक सम्मेलन हुआ, जिससे मुरावेफने प्रस्ताव किया, कि आमरके बारेमे चीनमे फैसला कर डालना चाहिये। अभी यह बात विचाराधीन ही थी, और इसमे मुरावेपके विरोधी कितने ही प्रभागशाली व्यक्ति थे, लेकिन इसी वीचमें इस और तुर्कीं के बीच १८५३ ई॰ में किमियाका यद्ध छिड़ गया, जिससे राग्वाग्का सारा ध्यान उधर हो गया, और मुरावेफको पूर्वमे खल खेलनेका मीका मिल गया। तुर्कीके साथके युद्धमे युरोपमे रूसको बड़ी बुरी तरहसे हारना पड़ा, लेकिन इसी समय प्रशान्त महासागरके तटपर उसे भारी विजय प्राप्त हुई। इस सफलताकी खबर सून-कर निकोलाइ इतना प्रसन्न हुआ, कि ११ जून १८५४ ई०को उसने आदेश दिया, कि सुदूर-पूर्वके सीमातके सवालोंके बारेमे मुरावेफ सीधे पेकिब सरकारसे बातचीत कर इन्हें हल करे। इस अधिकारको प्राप्त करके मरावेफने अब फिर सुदूर-पूर्वगे अपने कामको नये जोशसे आरम्भ किया, जिसका ही परि-णाम था, आमुरका प्रथम प्रसिद्ध अभियान । नावोंके बंडेकी लेकर आगे बढ़नेसे पहले मुरायेफने पैकिड-की इस बातकी सूचना वे दी थी, और उसने कारण बतलाते हुये कहा था, कि युरोपके युद्धके कारण प्रज्ञान्त महासागरकी अपनी अधिकृत-भूमिकी रक्षाके लिये हमे ऐसा करना आयश्यक पड़ रहा है। १४ मई १८५४ ई० की मुरावेफ आठ सौ सैनिकोंकी एक बटालियन, कुछ कसाक सैनिक, एक पहाड़ी तीपखाना, पचहत्तर नावोके बेडेके साथ नौसैनिक जहाज "अरगुन" के साथ रवाना हुआ। अहाइसबे दिन मुरावेफ चीनियोंके दुर्गबद्ध नगर ऐगुनमें पहुंचा । यहां उसने स्थानीय चीनी अधिकारियोंसे यह पता लगानेके लिये अपने आदमी भेजे कि उनके पास पेकिडसे कोई हुक्म आया है, या नहीं। वहां कोई हक्म नहीं आया था, और न स्थानीय जीनी अधिकारी के पास इतनी शक्ति थी, कि मुरावेफकी रोकता। मुरावेफ बिना किसी विरोधके आमूर नदीमें आगे बढ़ता प्रचीन्त महासागरमें पहुंचा, फिर काम्स्चत्काके

The state of the s

पेत्रोपावलोब्स्कमे पहुंचकर फेच और अंग्रेजी नौसनासे सुरक्षित रखनेके लिये उराकी किलाबंदी शुरू की। मुरावेफको इसमे सफलता हुई, और शत्रुओंको असफल लौट जाना पड़ा।

सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति—निकोलाड जैसे अयोग्य और अल्पपिटत अल्प-संस्कृत शासक मसय क्सको वड़ी-वड़ी प्रतिभाओं पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी समय हेर्जन (१८१२-७० ई०), वेलिन्स्की (१८११-४८ ई०) जैसे विचारक, लोबाचेक्स्की (१७९३-१८५६ ई०) जैसे विज्ञानवेत्ता और रिलेयेफ, उक्किन, ग्रिबोयदेफ, लेमंन्तोफ (१८१४-४१), वेनेवितिनोफ, कोल्तगोफ, बेलिन्स्की, वरातिन्स्की जैसे प्रतिभाशाली कवि और साहित्यकार पैदा हुये, जिन्होंने उस पृष्टभूमिको तैयार किया, जिसने क्सको बौद्धिक क्षेत्रमे महान् बनाया। यदि निकोलाइ कानिको फूटी आखों भी नही देखना चाहता था, तो उससे क्या, क्सकी इन प्रतिभाओंने कातिके मार्ग-को साफ करनेका काम शुरू किया। जहां कसी शिक्षामंत्री उबारोफ (१८३३-४९ ई०) इस बातका दावा कर रहा था, कि कसी लोग स्वाभाविक तौरसे धार्मिक है, वह सदासे जारके भक्त रहते आये है और किसानोंकी अर्घदासताको वह बिल्कुल प्राकृतिक मानते हैं; वहां अलेवसान्द्र इवान-पुत्र हेर्जन दूसरे ही विचारोंका प्रचार कर रहा था।

हेर्जन (१८१२-७० ई०) --हेर्जनने दिसम्बरी वीरोंकी कुर्वानीका प्रभाव अपने उत्पर स्वीकार करते हुये लिखा था-"पेस्तेल और उसके सहयोगियोंकी हत्याने अन्तमे अपनी बचपनकी नीदसे मेरी आत्माको जगा दिया।'' हेर्जन १८१२ ई०मे एक धनी रूसी जमीदारके घर पैदा हआ। था। उसके बापने एक जर्मन स्त्रीस शादी की थी, लेकिन शादी वैधानिक नहीं हुई थी, इसलिये हर्जनको बापका कुल-नाम कोबलेफ नही प्राप्त हुआ और उसे एक साधारण-सा नाम हेर्जन (हेर्ज, जर्मनमे हृदय) मिला। हेर्जन मस्लिप्कके साथ वड़ा ही सहदय पुरुष था। हेर्जनके पिताके पास फोच और जर्मन पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था। उसने अपने फेच अध्यापकसे फेंच कांति और गणराज्यके प्रति सम्मान करना सीखा। रिलेयेफकी कविता ''ध्यान'' से वह उसी वक्त प्रभावित हुआ था। वही रिलेयेफ जब फांसीपर लटका दिया गया, तो हेर्जनके ऊपर उसकी सदाके लिये अभिट छा। पड़ गई। हेर्जन अपने क्रांतिकारी विचारोंको लेकर ज्याद। दिनोंतक निकोलाइके राज्यमें नहीं रह सकता था। १८४७ ई०मे वह देससे वाहर गया, और कातिकारी फ्रांस और इतालीको अपनी आंखों देखा। १८४८ ई०की कांतिके समय हेर्जन पेरिसमे था। पश्चिमी यरोपमे क्रांतिकी अराफलताको देखकर हेर्जन निरास हुआ, और उसे आशा बंधी, कि शायद कसी किसान क्रांतिको सफल बनाये। इस प्रकार उसने किसानोंके समाजवादका स्वप्त देखना शुरू किया। हेर्जन कार्ल मार्क्सका समकालीन था। मार्क्सकी तरह ही उसे भी अपनी जन्मभिमें भागकर मारा-मारा फिरना पड़ा, और अन्तमें उहीकी तरह उसने लंदनमें अपना डेरा डाला। १८५३ ई० में उसने वहां "स्वतंत्र रूसी प्रेस" की स्थापना की, जिससे अपनी कांतिकारी पत्रिका "पोल्यानिया जवे त्रदा" (ध्रुवतारा) का प्रकाशन शुरू किया । इस पत्रिकाके गुरूय मुखपुण्ठपर विसम्बरी शहीदोंकी तस्वीर रहती थी। १८५७ ई०से १८६७ ई०तक हेर्जनने "कोलोकोल" (कलकल) के नामसे एक और भी प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित की । हेर्जनके विचारोंने रूसी तहणोंकी समकालीन पीढीपर बहुत प्रभाव डाला, और उसी प्रभावमें आकर बोल्शेविकोंसे पहलेके क्रांतिकारियोंने किसानींमें क्रांतिका संदेश पहंचानेके लिये भगीरथ प्रयत्न किये।

व. ग. बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०)—बेलिन्स्की हेर्जनका समकालीन था। वह साहित्य-रामालोचकके तौरपर लोगोंमें नया माव पैदा करनेमें सफल हुआ। उसकी आलोचनाओंने रूसी साहित्यमे यथार्थवादकी स्थापना की। उस समय जारशाही सेंसरके कारण कोई भी स्वतंत्रतापूर्वं कुछ लिख नहीं सकता था। बेलिन्स्कीने अपने मित्र प्रसिद्ध लेखक गोगलको लिखा था—"रूसकी मुक्ति उप-देश या प्रार्थनासे नहीं हो सकती, बल्कि वह अर्धदासताके उच्छेद तथा लोगोंमें मानवसम्मानके प्रति जागृति और सद्भाव स्थापित करनेसे हो सकती हैं। बेलिन्स्की अपनी लेखनीसे क्रांतिका प्रसार कर रहा था, लेकिन उसके रास्तेमें सभी जगह रकावटें थीं। उसने अपनी इस विवशताको दिखलाते हुये लिखा था—"प्रकृतिने मुझे कुत्तेकी तरह भूंकने, सियारकी तरह हुआं-हुआं करनेके लिये मजबूर किया हैं। कभी-कभी परिस्थितियां बिल्लीकी तरह स्थाउं-स्थाउं करने और लोगड़ीकी तरह पूंछ हिलानेके लिये भी मजबूर करती हैं।" लेकिन वह भविष्यके लिये वडा आजावादी था। उसने मरनेसे थोगा ही पहले लिया था—"मुझे अपने उन पौत्रो और प्रपौत्रांपर ईग्या होती है, जो कि १४४० ई०मे स्मनो शिक्षित दुनियाका मुखिया बनते, विज्ञान और कलाके सिद्धानोको स्थापित करने, और ज्ञानपान मानव-जातिसे सम्मानकी भेट पाते देखेंग।" बेलिन्स्कीका भविष्य-क्यन सच निक्ला, इसमे क्या सदेह ह ? जारकी सरकार उसे जेलमे बद करने ही जा रही थी, कि ३७ वर्ष की अवस्थामे १८४८ ई०मे विसानि-योन ग्रेगोरी-पुत्र बेलिन्स्की तपेदिकके हाथों मारा गया।

बैज्ञानिक—न्वामिली ब्लादिमिर-पुत्र पेत्रोफ (१७६२-१८३४ ई०) प्रसिष्ट हर्गी भीतिक शास्त्री था, जिसने दुनिगामे सबसे पहले (१८०२-३ ई०मे) आधृनिक विद्युत्-रसायनके आधारभूत एलेक्ट्रोलीसिसका आविष्कार किया। उसने डेवीसे ितने ही वप पहले वोल्नाइक आर्क (प्रशिप) का आविष्कार किया। १८३२ ई०मे पीतरबुर्गमे दुनियाका सबसे पहला तार गीलियने स्थापित वरके सचार-मत्रालय और हेमन्त प्रासादके वीचमे सदेश भेजकर दिखलाया, लेकिन साम-नजाही रमने इन आविष्कारोंको आगे बढनेका मोका नही दिया। १८३८ ई०मे याकोबी (१८०१-७४ ई०)ने विजली वनानेका पहला इजन तैयार किया, और उसकी जिल्लीकी नावने नेवाके ऊपर यात्रियोंको ढोया। यह आविष्कार इगलडमे आधी जताब्दी बादमे हुआ, और दुनियाने याकोबीको भूलकर अग्रेजको इसका आविष्कारक माना। आविष्ठार और खोजके क्षेत्रमे हमी प्रतिमाये इस प्रकार जपन चमत्कारको दिखानके लिये तैयार थी, लेकिन वहा अभी उनको सहारा देनेवाले नही थे।

साहित्यकार—निकोलाइके बालमे रूमी माहित्य-गगनमे वड-बडे नक्षण उदित हुये, लेकिन उनमेमे अधिकाश अकालमे ही कालकविलन हुये, जैसे—

रिलेयेफ (किन)—जारने १८२६ ई०में फासी दिलवा दी।
पुश्किन (किन)—१८३७ ई० में ३८ वर्षकी आयमें इद्व-युद्वमें मारा गया।
ग्रिबोयेदोफ (किन)—तेहरानमें हत्यारेके हाथों मारा गया।
लेमेन्नोफ (किन)—इद्व-युद्धमें २७ वर्षकी उम्रमें १८४१ ई० में मारा गया।
वेनेवितिनोफ (किन)—२२ वर्षकी उम्रमें मारा गया।
कोल्त्सोफ (किन)—३३ वर्षकी उम्रमें अपने परिवार द्वारा मारा गया।
वेलिन्स्की—३५ वर्षकी उम्रमें १८४८ ई०में मूल और गरीबोकी विल चढा।

अलेक्सान्द्र पृहिकन (१७९९-१८३७ ई०)—पृहिकन स्मी साहित्यका कालिदास है। वह "प्रतिभावाली स्तका सबसे वड़ा किव और विश्व-साहित्यका प्रतिभावाली साहित्यकार रूमी यथार्थ-वादका सस्थापक रूमी साहित्यक भाषाका निर्माता, रूसी जनताका गर्व और कीर्ति" कहा जाता है। यद्यपि वह उच्चकुलमे पैदा हुआ था, किन्तु गोर्कीके अनुसार "उसके लिये कुलीन वर्गके हितमे ऊपर मारे राष्ट्रका हित था, और उसका व्यक्तिगत अनुभव कुलीनोके अनुभवसे (कही) विस्तृत और गम्भीर था।" पुश्किन (अलेक्सान्द्र सरगेइ-पुत्र) १७९९ ई०मे मास्कोमें एक स मन्तव समे पैदा हुआ था, जिसकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। कुलीन वर्गके लिये स्थापित जास्कायसेलोके विशेष रक्लमे वह भरती हुआ और १८१५ ई०मे जब कि वह अभी सोलह वर्ष ही का था, उसने परतवता और दासताके प्रति अपनी घृणा प्रकट की थी। १८१७ ई०मे अठारह वर्षकी अवस्थामे उसने स्कूलकी पढ़ाई समाप्त की। जिस वर्गमें पैदा हुआ था, उसके अत्याचारोमे वह कितना सुख्य था, यह उमकी निम्न पिक्तर्योसे मालूम होगा—

को दुष्कर्मी, स्वेच्छाचारी, सुन मेरी घृणाकी जो कि तेरे, राजदड और तेरे सिंहासनके प्रति है। तेरे बच्चोंकी मौत, तेरे अपने काले भाग्यको देख मैं प्रत्यर जैसे कडे हृदयकी तरह हॉपत होता है।

अपने उम्र विचारोके लिये रूसी साहित्यके कालिवासको पहेले दक्षिण (काकेशस) में निर्वासित किया गया, फिर किशिनेफ और अदेस्सामें निर्वासित करके रखा गया। अदेस्सासे उसे अपने पिताकी जमीवारी मिखाइलोक्स्कयो गावमे मेंज दिया गया और उसके वापको पुत्रपर निगाह रखतेके लिये हुक्म

दिया गया । यहीपर पुक्किनने जाना महान काव्य ' यूगेनी ओनेयिन" लिखा, और "बोरिस गद्नोफ" दु खान्त नाटकको भी यही उमने रत्ता। वर्ड सालींतर जारने "बोरिस गदनोफ" को निपिद्ध कर दिया था । पुश्किन दिसम्बरी कातिकारियोके सात्र वडी सहानुभूति रखना था । दि म्बरियोंको फामीपर चढानेके थोडे ही समय बाद जार निकोलाउ ान पुक्किनको नुलाकर पूछा—"यदि तुम १४ दिसम्परको पीतरवर्गमें होने, तो क्या करते ? ' पुश्किनरे साफ जवाब दिया—"में भी विद्रोहिंगोंमें रामिल हुआ होता।" इसके बादमे जारने पुक्किनकी रचनाओं के सेमर करनेका भार अपने ऊपः लिया। जहातक रूसी जाति का संबंध था, पुश्किन निराशावादी नहीं था, लेकिन जपने लिये उसे प्राणींका जरा भी मोह मही था। उभके ऊपर अत्याचार करनेवालोंसे जार निकोलाइ। वेसे वहत अला-पठित था, लेकिन तब भी शायद वह महान कविकी अभरताको जानता था, और इसीन्धि वत उसके खनमे अपने हालको रमना नहीं चाहता था, लेकिन ओर तरहसे उसने ओर उसके दरवारियोंने पुक्तिनके जीवनको दूभर कर दिया था। पृक्षिकन अटतीस वर्षका था, जब कि अपमान करनेका बदका छेनेके छिये उसने एक सरकारी अफसरको द्वद्ययुक्के लिये ललकारा और घायल होकर १८३७ उ०में मरा। पुश्किनकी प्रतिभा सर्वतोमकीन थी। उसके काव्य और नाटक उतने ही सम्मान और दिलचरगीके गाथ पढ़े जाते है, जैसे कालिदासके। उसके नाटक आज भी रगम नपर बहुत जनप्रिय है। उभने कहानिया और लघुउपन्यास भी लिखे है, जिनमे भाषा और भावोंको प्रोहना, व्यन, रमाप्कावन अहिनीय है। उनके समयमे अभी फासीसी भाषा और भाहित्यको कमी लोग उसी दास-मनीवृत्तिसे अपनाय हुये थ, जैसे हुमारे देशके नीकरणाह लोग। "कातान की कन्य।" मे पुरिकनने उनकी खुब खबर ली है। वह अपनी रूमी जातिका परम भक्त था, लेकिन उस जानिको अपना जीहर पूरी तीरसे दिखानेंगे जो बाधाये थी, उनको साफ-साफ कहनेमे बाज नही आता था। साथ ही यह वर्ण ओर देशके भेदांको माननेपाला नही था। भारतसे गये सिगानों (रोमनियों) पर उसकी मधुर किनत। उराका प्रमाण है।

मिखाइल, यूरी-पुत्र लेर्मन्तोफ (१८१४-४१ ई०) पुश्चिनका तम्ण समकालीन और महान कवि था, जिसने भी दृद-युद्धमें सत्ताईस वर्षकी उभरमें अपने जीननको समाप्त किया। अपनी प्रभाव-शाली कविता 'एक कविकी मृत्यु'' में पुरिक्तकी प्रश्चमा और उसके हत्या करनेवाले वर्षकी घृणाको बड़े कठोर शब्दोमें प्रकट करनेके लिये उसे काकेशसमें निर्वाशित कर दिया गया। पुश्किनके बाद स्सी कवियोमें लेर्मन्तोफका दर्जा है। निकोलाइ मने उसकी मृत्युकी सवर मुन बहुत खुश होकर कहा—"कुत्ता, क्तेंकी मोत मरा।"

निकोलाइके समयका दूसरा गहान् अमर साहित्यकार किकोलाइ वागिकी-गुत्र गोगल (१८०९-५२ ई०) है। उसके उपन्याम "इन्सोक्टर-जेनरल", "मृत आत्मावे" आदि विश्व-साहित्यके रत्न मानं जाते है। "मृत आत्मावे" को गढकर हेर्जनके अनुसार सारा म्ला काण उठा। गोगल महान् कलाकार है। उसकी जैसी सञक्त लेखनी बहुन कम देखनेमें आती है। यह महान् गाहित्यकार भी तेतालीस पर्यकी उसरमें मर गया।

इस समयके महान् कलाकारों में क० फ० बूलोफ, अ० अ० इवानोफ अहितीय है। इबानोफने अपनी महान् कलाकृति ''ईसाका लोगों में प्रकट होना'' को अपने जीवनके तीन वर्ष लगाकर वनाया। यथार्थवादके साथ आदर्शवाद या अध्यात्मवादका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हो राकता है, इसका यह सुन्दर नमूना है। इस चित्रको बनाने के लिथे इवानोफने कई साल ईसाकी जनगभ्मि फिलस्तीनमें विताये।

अभी तक रूसका संगीत लम्बी नाकवालों और गंदै प्रामीणोंकी कलाके रूपमे विभक्त था। उच्च वर्गके लोग पश्चिमी संगीतको मंगीत गानते थे, और समझते थे, कि रूसकी भूमिने रांगीतके लिये कोई देन नहीं छोड़ी है। इसी समय प्रतिभाशाली रांगीतकार (उपनाद) म० ई० ग्लिन्का (१८०९-५७ ई०) पैदा हुआ, जिसने पश्चिमी संगीतका गारगत आचार्य होते भी रूमी जनसंगीतको अपनाया, और घोषित किया, कि हमारी राष्ट्रीय संगीत-कला किसीसे कम गही है। गिल्का पहिले ही से प्रसिद्ध संगीतकार हो चुका था, इमलिये उसे पुन्छ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसकी कलाको तुन्छ भरनेके लिये सम्भ्रान्त वर्गने कोई कसर नहीं एटा रक्खी। उसे "गाड़ीवानोंके गीत" का रचनेवाला कहते थे।

िलन्काने इसकी पर्धाह नहीं की। "इवान सुसानिन" जैसे देशके लिये मरनेवाले बीरकी चुनवर उसने अने ओरेर। (पद्यनाटक) को रचा, जिसने जन्दी ही लोगोंको अनी तरफ ग्वीच लिया। जिस तरह काव्य और गाहित्यका पिता पुक्किन माना जाता है, वर्री स्थान सगीन और रगमचमे िलन्काका है। मास्कोंका बल्शोइ तियात्र (महानाट्यजाला) यद्यपि १७८० ई०में स्थापित हुआ था, जब उसे पेत्रोंफका तियात्र कहते थे। १८०५ ई०गे नाट्यजाला आगसे नण्ट हो गई, और बीस माल बाद (१८२५ ई०) में उसे फिरमें बनाया गया। इसके बाद फिर एक बार आगसे नण्ट होनेपर १८५३ ई० में उसका पुनर्निर्माण हुआ, जब कि "इवान सुमानिन के निर्माता गिलन्कांके मरनेमें चार मालकी देर थी। १८२४ ई० हीमें मास्कोंमें "माठी तियात्र" (लवु नाट्यजाला) की स्थापना हुई, और बड़ी जल्दी ही उसकी स्थानि चारों ओर फैल गई। पुक्किन, लेमेंन्तोफ, गोगल, इवानोक ओर गिलन्का जैमी प्रतिभाओंको पेदा करनेवाला १९ वी मदोका पूर्वार्थ स्त्रमी कला और माहित्यका सुवर्ग-युग था, इममें सदेह नहीं।

# १६. अलेक्सान्द्र I, निकोलाइ I-पुत्र (१८५५-८१ ई०)

अलेक्सान्द्र जब अभी यवराज ही था, तभी उसने किमानोंकी अर्थदामताको कायम रखकर अमीरोके हितको अक्षण्ण करनेकी प्रतिज्ञा की शी, नेकिन अब रूस १९वी सदीके सध्यको पार कर चुका था। औद्योगिक पूजीवाद बडे जोरमे अपने प्रभावको बढ़ा रहा था, इसलिये मामन्तवादका अक्षण्ण रहता सम्भाग नही था। उसे मजबूर होकर कियानोंकी अर्धदायनाको खनम करने १८५६ ई० में कहना पड़ा -- "भूमिके स्वामित्वकी वर्तमान प्रया विना बदले नही रह गकती। यह वेहतर है, कि किसानी अर्थवामताको नीचेमे अपने आप नतम होने देनेकी जगह ऊपर (सरकारी ओर) से खतम कर दिया जाय।" अलेक्गान्द्रने यद्यपि "१९ फर्नरीके (१८६१ ई०) कानून" द्वारा अर्थदासना प्रथाको खतम किया, लेकिन जमीदारांके हिनोंका पूरी तीरसे ध्यान रखते। कियानोंकी पीढ़ियोमे अपने जीने लेनोंके लिये भारी रकम देनी पडी। किसानों हो जो जमीन मिली थी, उसका मून्य पैसठ करोड़ रूबल होता था, लेकिन उसके लिये उनसे नव्ये करोड़ दिलानेका निश्चय किया गया। यह रक्तम सरकारने देना स्वीकार किया, जिसे वह उन्चाम सालकी किस्नोंमें कियानोंसे ले लेनेवाली थी। १९०५ ई०तक इस मदमें किसानोंसे दो अरब क्वार लिये गये। १९ फर्नरी १८६१ ई०के भूमिमुधारके कानुनने बहुत महने ढगमे एक करोड़ किमानोंको जमीदारोंकी दामतासे मुक्त किया। किमानी अर्वदासताका खतम करना रूसमे पुजीवारी व्यवस्थाके विजगकी घोपणा थी। लेकिन यह सुवार रूसके अधीन दूसरी जातिवाले प्रदेशों में नहीं स्वीकार किया गया। कल्मकों के प्रदेशमें पुरानी अर्थदासता प्रथा १८९२ ई० तक रही. और मध्य-एसियामें तो वह बोल्शेविक-क्रांतिमें पहले खतम ही नहीं हुई।

इतनी बड़ी रकमको क्षित्पतिमें चुपचाप किसान केमे दे सकते थे ? इसके लिये किसानोंका सवर्ण होना ही था। किसानोंके पक्षको लेकर इसी समय एक खास आन्दोलन शुरू हो गया। चेनींशेक्सीने ''सब्रोमेनिक'' (समकालीन) के नामसे एक पत्रिका निकाली, जो किसानोंके पक्षका बहुत जोरदार ढंगसे समर्थन करती थी। इसी सिपाही किसानोंमें ही आते थे, इमीलिये चेनींशेक्सीके मित्र और सहकारी न० व० शेलगुनोफने ''सिगाहियोंको'' नामसे एक घोषणा लिखी थी। घोषणा छप नहीं पाई थी, कि उससे पहिले ही वह तृतीय विभाग (खुफिया विभाग) के हाथमें पड़ गई। लेकिन इसी जनताको आगे बढ़नेसे राका नहीं जा सका। १८६२ ई०के वसंतमें ''तरुण इस' के नामसे एक घोषणा मास्कीके क्रांतिकारी विद्यार्थी जाइन्नेक्सीने प्रकाशित कर हथियार लेकर उठ खड़े हो शासक-वर्गको नष्ट करनेका आह्वान किया। चेनींशेक्सी इस कालके जन-आन्देलनका सबसे बड़ा नेता था। उसकी कलममें अद्भुत ताकत थी। जारशाहीने उसे पकड़कर दो साल तक पीतरबुर्गके पीतर-पावल-दुर्गमें बंद रक्खा, फिर चौदह वर्षके लिये साइवेरिया-निर्वासन (कालपानी) का दड़ देनेसे पहले १९ मई १८६४ ई० को सार्वज्ञानिक तीरपर उसे नागरिक मृत्युका दंड दिया। फांसी देनेवालोंने उसे पीतरबुर्गके मित्लिन्स्कया चौरस्ते पर ले जाकर फासीवाले आदमीकी तरह उसे घुटने दिक्वाया, और उसकी गर्वनंपर एक तलवार रक्खी। जिस समय फासीकी टिकटीपर इस रसमकी अदा करनेके बाद उसे ले जाया जा रहा था, उसी समय भीड़मेसे एक लड़कीने उस पर कुछ फूछ फूछ फ़ेके, जिसके छिये छुसे गिरफार कर लिया गया।

चेनींशेव्स्तीको नेचित्स्कके जेलखानेमे रक्खा गया, जहां उसके दंडकालको आधा कर दिया गया, लेकिन कैदकी अवधि पूरा होनेके माय ही अलेक्सान्द्र 11 ने उसे फिर सुदूर साइवेरियाके करने विल्युइन्स्कमें वन्दी कर दिया। १८८३ ई०में वहांसे लाकर उसे अस्त्राखानमें रखा गया, और गिरफ्तारीके सत्ताहस वर्ष वाद १८८९ ई०में उसे अपने जन्मनगर मरानोफमें रहनेकी इजाजत मिली। अब वह साठ वर्षका हो चुका था। जेलमें उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। अन्तूवर १८८९ ई०में रारातोफमें जसने आण छोड़े। चेनींशेव्स्कीकी तपस्या व्यर्थ गई, इसे कोन कह सकता है ? आज उसका सम्मान क्सके घर-घरमें है, और सारे सोवियत संघके स्कूली विद्यार्थी पढ़ने हे—"न० ग० चेनींशेव्स्की महान् कमी देशभक्त था, जिसने अपने सारे जीवनको अपने देश और जनताके लिये कुर्वान किया।" अभी चेनींशेव्स्की जब तरुण ही था, तभी उसने लिखा था—"अपने देशके अनन्त, और सनातन यशके लिये नया मानवताकी मलाईके लिये काम करनेमें वढ़कर और कीन-सी बड़ी और गुःदर बात हो सकती है ?"

चेर्नीशेक्स्नी महान् जनतंत्रतावादी और महान् विद्वान् ही नहीं था, येन्कि वैज्ञानिक ज्ञानका वह अदम्य प्रचारक था। उसके अर्थशास्त्र संबंधी प्रंथोंके वारेमें भावर्स और एगेन्सने लिखा था—"वह वस्तुतः रूसके लिये सम्मानकी चीज है।"

तुर्की-यद्ध (१८७७-७८ ई०) -- क्रिमियाके युद्धमें हारकर रूसने युरोपमें अपने प्रभावको की दिया था, इंगे हम बनला चुके हैं, लेकिन रूसने अपने प्रभावको विशेषकर नालासागर और भूमध्य-नागर नटपर बढ़ानेकी कोिकाज बराबर जारी रक्की । अब रूपके हाथमें एक और हथियार आ गया था--बल्कानके लोग पिछली चार शताब्दियोंसे तुर्की मुल्तानके स्पेच्छाचारी शासनके नीये कराह रहे थे। उनमें जातीय स्वतंत्रता की लहर फैली हुई थी, और वह नहीं चाहते थे, कि एमियाई मुस्लिम मुल्तान उनकी जैसी यूरोपीय जातियोंको अपना दास बनाकर रक्खे। इंगलैंड और फांग रूसके विरुद्ध तुर्कीकी पीठ टोंकना अपने हितके लिये आवश्यक समझते थे, इमलिये बल्कानकी जातियों में नयजागरणमें वह कैसे सहायक हो सकते थे ? संयोगसे बल्यानकी यह अधिकांश जातियां किसयोंकी भांति स्लाय थीं, इमलिय वह अपने स्लाव-माइयोंकी ओर आशाभरी दिष्टिसे देखती थीं। रूस भी उनका समर्थन कर रहा था। १८७५ ई० में बोसनिया और हेर्जगोविना (आधुनिक युगोस्लाविया) मे लोगोंने गुल्तानके खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। अगले साल बुलगारियोंने विद्रोह कर दिया। तुर्कीन वड़ी फठोरता-पूर्वक विद्रोहोंको दमन किया, कहीं-कहीं तो उसने गांवके गांव निर्जन बना दिये। तुकीं अपनी पूरानी गंधिके कारण समझता था, कि रूस लड़ाईके मैदानमें नहीं कृदेगा, लेकिन रूसने सर्विया (बोसनिया), हेर्जेगोविनाके निवासियों और मोन्तेनिग्रोको तुर्कीके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके समय १८६७ ई०के ग्रीप्समें सहायता देना शुरू किया। रूसमें सब जगह त्र्कींके खिलाफ आन्दोलन ही नहीं किया जाने लगा, बल्कि एक रूमी जेनरल चेन्ययिफ सर्वियन गेनाका गंचालन करने लगा । रूसकी सहायता होनेपर भी अवतुबर १८७६ ई०में सर्वियन सेनाकी हार हुई। मोन्नेनिग्रांके लोगोंने तब भी अपने संघर्षकी अकेले जारी रक्खा। अंग्रेजोंकी शहके कारण तर्किक मुल्तानने स्लाव विद्रोहियोंके साथ किसी तरहका समझौता करनेसे इन्कार कर दिया। आस्ट्रियाने तटस्थताकी नीतिको स्वीकार किया था। अन्तमें १८७७ ई॰के वसंतमें रूसने तुर्कींके विरुद्ध युद्ध-घीपणा की । रूस अब भी किंमियांके युद्धके समयके हथियारों और सैनिक विज्ञानसे लड़ रहा था, जब कि जर्मन कल-कारखानोसे नये तरहके हथियार तुर्की-को मिल रहे थे। तो भी अपनी बहादरीके कारण १८७७ ई० के ग्रीष्ममें रूमी मेना दन्यब पार करनेमें सफल हुई। मुकाबिला कठिन था, लेकिन जब रूसी सेनाका कान्स्तित्तिनीपलमें पहुंचना निश्चितसा मालूम होने लगा, ती अंग्रेज अपने नौसैनिक बेड़ेको मारमोरा समृद्रमें लाकर युद्ध घोषित करनेकी धमकी देने लगे। आस्ट्रिया और जर्मनीने भी रूसके खिलाफ रख लिया। बल्कानमें युद्ध जारी रखते हुये रूसी सेतानें काकेशससे भी तुर्कोंके खिलाफ लड़ाई जारी की थी, जहांपर तुर्कोंको बुरी तरहसे हराकर रूसियोंने अर्दहान और कर्सके किलोंको ले लिया। अन्तमें फर्वरी १८७८ ई०में सान स्तेपानो (कान्स्तन्तिनोपलके नजदीक) की संधिक अनुसार लड़ाई बंद हुई, और दन्यूबका मुहाना रूसको मिला, बल्कानमें बुल्गारियाकी एक रियासुल कायम की गई, तुर्कीकी सर्विया, मोन्तेनियो और इसानिया।

की स्वतवता स्वीकार परिनेके लिये गजबूर होना पड़ा। काकेशसमे अर्वहान, कर्म, वायजिद और वात्म के नगर रसको भिले, साथ ही तुर्कीन एकतीस करोड स्वल स्वतको क्षतिपूर्ति देना स्वीकार विया। इस प्रकार हमने अपने खोगे हुये प्रभावको फिर सान्स्नेफानी-सिधके अनुमार प्राप्त किया। आस्ट्रिया और इगलैट इस सिधको पमद नहीं करते थे, इसलिये १८७१ ई०मे विलन-काग्रेममे उन्होंने स्मर्का जीती हुई जगहोंमेंगे कितनोंको छोडनेके लिये मजब्द किया। वृत्यारियाके दक्षिणी भागको तुर्कीके हाथमे लीटा देना पड़ा, और उत्तरी भागको मी सुल्तानके अधीन एक रियासनका स्व दिया गया।

राजनीतिक आन्दोलन--चेर्नीशेव्स्कीके किसान-आंदोलनके वारेमे पहले वतलाया जा चका है। रूसमे भार्क्सवादके आनेसे पहले जिस राजनीतिक आन्दोलनने गरीव जनताके भीतर काम किया था, वह नरो रिनक (जनवादी) आन्दोलन था, जो कि इसी समय शुरू हुआ था। यह दल किसान और मजदूर दोनोंमे काम करता था, लेकिन वह मजदूरोंको उतना महत्त्व नहीं देता था। उसकी सबम कमजोर बात यह थी, कि वह मार्क्सवादक विरोधी था। हमारे यहाके कितने ही वासपक्षियोंकी तरह नरो इनिक जोर देकर कहते थे, कि (१) रसके लिये पर्जाबाद एक आकस्मिक घटना है, इनका यहा विकास नहीं होगा, इसलिये सर्वहारा यहां न वढ सकते न विकसित हो सकते ह । (२) नरीइनिक मजर-वर्गको कांतिका सबसे अग्रणी वर्ग नहीं मानते थे। वह विश्वास करते थे, कि विना सर्वहाराकी सहायताम ही समाजवाद स्वापित हो सकता है। वह मानते थे, कि वृद्धिजीवियोंके नेतृत्वमे किसान ही कातिकारी शिवत है, ओर किसानोंका पचायनी जीवन ही समाजवादका अंक्रर तथा नीव होगा। नरादिनक नहीं भानने थे कि किसानोंकी बिखरी शक्ति सेना और पुलिसद्वारा सुरक्षित और मजबूत शासन-यत्रको नहीं उत्वाड फेक सकती। नरांदिनक तरुण-तरुण। वडी कूर्वानीके साथ गावमे किसान वनकर रहते अपने विचारोंका प्रचार करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, कि किसानोंको भड़काकर जमीदारोंक खिलाफ खड़ा किया जाय, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये। १८७४ ई० में बहुतसे नरोद्निक किसानों-में पहचे थे, लेकिन १८७६ ई० तक वह भारी सख्यामें पकड़ लिये गये, और वचे हुओंने "जेम्ला-इ-वोल्या" (भिभ और स्वतंत्रता) के नाममे एक गुप्त मगठन किया। इसके सस्थापक ग० व० प्लेखानोफ और उसके साथी थे। मार्क्सवादके विरुद्ध ''जेम्ला-इ-वोल्या'' मगठनने आगे चलकर बक्निन (१८१४-७६ ई०) के अराजकतावादको अपनाया, जिसकी माग थी-सब तरहकी सरकारको तुरत वद कर दो। नरोदनिकोने वेयक्तिक हत्यापर भी बहत जोर दिया, और रूसी जनतापर जुल्मके पहाड़ ढानेवाले जारको उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन यह काम नरोदनिकाँके असफल होनेपर "नरोदनया बोल्या" (जनता सकल्प) पार्टीने किया । वस्तृतः जारके खूनी अत्याचारोंने अब कांतिकारियोंके दिलमे भय नहीं रहने दिया था। "नरोद्नय। वोल्या" ने जार अलेक्सान्द्र 11 की हत्या के लिये कई बार प्रत्यन किये। फर्वरी १८८० ई०मे हेमन्त प्रासादमे स्तेपान खलत्रिन नामक एक मजदूर-कांतिकारीने बम रक्खा. लेकिन उससे जारको कोई चोट नहीं पहुंची, और अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा । हेमन्त प्रासादको भी खतरेका स्थान समझकर वह वहां अधिक नहीं रहता था। अन्तमे १ मार्च १८८१ ई०को "नरीद-नया बोल्यां के सदस्योंने अलक्सान्द्र 11 की हत्या करनेमें सफलता पाई, और इमी हत्यामें शामिल होतेके संदेहपर लेनिनके भाईको भी फांमीपर चढ़ना पड़ा।

मध्य-एसियामे प्रसार—निकोलाइ 1 के समयमे किस तरह अराल समुद्रसे अल्ताई तकके प्रदेशको रूस साम्राज्यमे मिला लिया गया, इसे हम बतला चुके हैं। खीवाके खानने जारको अपना प्रभु मान लिया था, लेकिन खोकन्द और वुखारा अभी जारणाही जूयके नीचे नही आये भे। १८६५ ई०में जेनरल चेन्यियफने खोकन्दके खानको हराया, और १८६५ ई०में ताशकन्द जैसे मध्य-एसियाके आर्थिक केंद्रको अपने हाथमें ले लिया। इसके बाद महाराज्यपाल काफमानने १८६८ ई०में बुखाराके विदृद्ध अभियान किया, और जारकी सेनाने अमीरको हराकर समरकन्दको ले लिया। इस पराजयके बाद अभीर बुखारा अब जारका एक सामन्त भर रह गया। १८७३ ई०के वसंतमे रूसी सेनाको फिर खीबा, के खानके विदृद्ध जाना पड़ा, लेकिन खानने बिना लड़ाईके ही जारके अधीन होना स्वीकार कर लिया। अभीरों और खानोंके ऐशोआराममें जारशाही उसी तरह कोई दखल नहीं देना चाहती थी, जैसे भारतके राजा और नवाबोंके मौज-मेलेमें अंग्रेज बाधा नहीं डालते थे। लेकिन वहांकी जनता चुपनाप रूसियोंके

शासन और शोपणको वर्दास्त करनेके लिये तैयार नहीं थी—रूसी मध्य-एिसयाको कन्ने मालकी खान मानते थे। १८७५-७६ ई०में खोकन्दके मुल्लोंने रूसके विषद्ध जहाद घोषित की, जिसे क्रातापूर्वक दवा देनेमें रूसियोंको देर नहीं लगी, और गाथ ही उन्होंने खोकन्दके खानको खतम करके फर्गानाके नामसे उसे रूसका एक प्रदेश बना दिया। अले।सान्द्र II के शासनके अन्तिम कालमे तुर्कमानींगर भी रूसने अपना हाथ फैलाना शुरू किया। १८८० ई०में जेनरल स्कांबेलेफने तेक्के तुर्कमानींको अपने अधीन किया, और अगले साल उसने म्योकतेपेपर अधिकार करके अस्काबादकों ले लिया। १८८४ ई० में अलंबसान्द्र III के शासनकालमें मेर्वको भी लेकर सारे तुर्कमानोंगे रिस्थोंका शासन स्थापित हो गया, और १८८५ ई०में अफगानिस्तानके किले कुश्ककों लेकर रूसने मध्य-एियाके अपने सीमांतको पूरा कर दिया। इस विजयके बाद अब गध्य-एसियागे रूसी डानटर, शिक्षक, विज्ञानवेता और वड़ी संख्यामें मजदूर भी जाने लगे, जिनका प्रभाव गध्य-एसियागे लोगोंपर गडने लगा।

साइबेरिया और चीन--आग्र-उपत्यकामें किस तरह मुरावेफने हमी सीमाका विस्तार अपने प्रथम अभियान द्वारा किया, इसे हम बतला चुके है। निकालाई 1 मर चुका था, लेकिन मरावेफने अगले जारके शासनकालमें भी अपने कामको जारी रक्सा । पहले अभियानमें भी थड़ पेमानेपर अगस्त १८५६ ई०मे एक दूसरा अभियान आमूर नदीके साथ-साथ नीचेकी ओर मेजा गया, जिसमें स्त्री-पहुत सब भिलाकर आठ हजार आदमी थे। अभियानको तीन भागों में विभवत करके अलग-अलग रथानोंसे प्रयाण करने का प्रबंध किया गया था। चीनी समझने लगे कि अन ६सी निम्न आमरको सदाके लिये अपने हाथमें कर लेना चाहते है, इसलिये उन्होंने ऐगुनमे आनेपर निरोध प्रकट किया। ९ सित-म्बर को सहन्स्कर्म एक सम्मेलन किया गया। मुरावेफ बीमार होनेसे शामिल नही हो सका, ओर उसने अदिभिरल ब्वोदकोको अपने स्थानपर भेजा। रूसियोंका इसी वातपर वरावर जं,र था, वि यरोपीय शतअांस प्रतिरक्षा करनेके लिये हमे आमुरके मुहानेकी अवश्यकता है, जिन स्थानोंको हमने लिया है, अब वह रूनका सरपत्ति है, और आगुरके बागे तटगर हमे हसी बस्तियां बसानी है, जिसमे नदीका रास्ता मुरक्षित रहे । रूसी विदेश-विभागने चीनसे बातवीत करनेमें कुछ नरमीरा काम केता चाहा था, यह बात गुरावेफको १संद नहीं आई, और उसने रवय पीतरवूर्ग जाकर चीनके साथ नये सिधके बारेमें बातचीन करनेके लिये अपनेको राजप्रतिनिधि निग्नत बारबाया । मई १८६५ ई० के सध्यमे कोर्साकोफके नेतृत्वमे तीसरा अभियान रवाना हुआ । हसी जहाजोंके आमुरमें आते-जानेपर चीनी कोई एकावट डालना नही चाहते थे, लेकिन आमूरके बाये तटपर रूसी बरितयोंका बसाना वह पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह देखकर भी बहुत बुरा लगी, कि चीन-अधिकृत नगर ऐगुनके सामने दूसरे तटपर जेया नदीके संगमपर पांच सी रूसी छेरा डाले पड़े हैं। तीसरे अभियानने भी बिना पिनी हका-वटके अपनी यात्रा समाप्त की ।

१८५७ ई० में नये अधिकार प्राप्त कर मुरावेफ फिर गाइवेरिया औट एक और बड़े अभियानकी तैयारी करने लगा। अवकी बार वह नाहता था, कि जगह-जगहगर कमी विस्तर्या बसा दी जायं, इसलिये वह अपने साथ अधिकसे अधिक प्रवासियोंको ले आया था। आदिमियोंकी कमीकी पूरा करनेके लिये उसने जेलोसे एक हजार कैदियोंको मुक्त कर दिया, और वह नई बस्तियोंकों जाकर खेती करनेके लिये तैयार कर दिये गये। उनमेसे जिनके पास बीबियां थीं, उन्हें उन्होंने अपने साथ ले लिया। जिनके पास बीबियां नहीं थीं, उन्हें मुरावेफने शादी कर लेनके लिये कहा। एक प्रसिद्ध कांतिकारी प्रत्यक्षदर्शी राजुल कीपित्कन ने इसके बारेमे अपने संस्मरणोंमें लिखा है—"मुरावेफने कठोर कैदमें पड़ी सभी कैदी स्त्रियोंको—जिनकी संख्या करीब एक सौ थी—मुक्त करके पुरुष चुननेके लिये कहा। समय बीता जा रहा था, और नदीका पानी कम होता जा रहा था, बेड़ेको जत्दी प्रस्थान करना था, इशिलये मुरावेफने उन्हें जोड़े-जोड़ तटपर खड़ा होनेक लिये कहा, और फिर यह कहते हुये आशीर्वाद विया—''बच्चों, में तुम्हारा ब्याह कराता हूं, एक दूसरेक साथ मेहरबानीसे बत्तिव करना। पुरुषो, तुम अपनी वीबियोंसे बुरा बत्तिव नहीं करना। जाओ आनन्दसे रहो।''

फांस और इंगलैंड इस समय रूसके मृख्य प्रतिद्वंद्वी थे। वह पेचिक (पेकिक) में रूसके लिलाफ अपनी कार्रवाई निरावाध रूपसे करते जा रहे थे, इसिलये रूसको वहां अपने राजदूतके रखनेकी अवस्यकता थी। जारने अद्मिरल पुतियातिनको चीन दरबारमे अगना दून बनाकर भेजा। अंग्रेजोंनी तरह रूसियोकी भी घारणा थी, कि पूर्वी लोग तडक-भडक से अधिक प्रभावित किये जा सकते है। मुरावेफने चीनियं पर प्रभाव डालनेके लिये रूसी राजदूनके अनेपर वयाखतामे भागे स्वागतकी तैयारी की, नगरमे दीपमाला जलाई गई, रूसी सेनाने पवायद-परेड की। लेकिन चीनियोंगर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पेकिडमें हुक्म आनेका बहाना करके चीनियोने राजदूनको आगे बढनमें रोके रक्खा। पुतियातिनने इसपर आसूर द्वारा ऐगुन पहुच और वहासे पेकिड जानेकी इजाजन मागी, लेकिन वहां भी चीनियोंने रास्ता नहीं दिया। पुतियातिन जबर्दस्ती जाना चाहता था, लेकिन मास्कोकी आज्ञा बिना ऐसा करना मुरानेफको पसद नहीं था। इसपर पुतियातिनने समुद्रके रास्ते पेकिड जानेका निबचथ किया। आसूरके द्वारा २४ जलाई १८५७ ई० को वह उसके मुहानेपर पेट होमें पहुचा। वहा भी पेकिड जानेके लिये चीनी अधिकारियोंगे बहुत माथापच्ची की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहामें फिर वह शांधाई पहुचा, और ब्रिटिश और फेच नीसेनासे मिलकर उन्हें पेड-होके मुहानेपर घेरा डालनेका परामर्श दिया। चीन अभी फास और इगलडकी अपने विगद करके उनकी तोपांकी मार ला चुका था, इसलिये वह रूसको भी अपना दूरमन नहीं बनाना चाहता था।

११ मई १८५७ को मुरावेफ अपने मामूली अभियानोंके दौरानमे ऐगुनमे ठहरा । वहां उसन चीनी सेनापति राजक्मार शानमे भेट करके अपनी मांग रक्ली। चीनियोंने कुछ आनाकानी करनेके बाद उसे मज़र किया। छ दिनके भीतर ही बातचीत खत्म हो गई, और १६ मई १८५८ ई०की ऐगुन-स्थिपर हरताक्षर भी हो गया। इस स्थि द्वारा चीनने आमुग्के वाम नटपर रूसके अधिकाग्को स्वीकार किया, और उसुरीके सगम तक दक्षिण नट चीनका माना गया। उसुरीके सगमसे आगे समद्र तककी भिमकी सीमाका निर्णय आगेके लिये छोड़ रक्खा गया। दोनोंने नदी द्वारा स्वतत्रतापूर्वक व्यापार और यात्र। करनेके अधिकारको भी भज्र किया । म्रावेफने कृपा दिखलाते हुये यह मज्र किया, कि रूमी तटके ऊपर जयाके पासमे रहनेवाले मच् चीनकी प्रजा रहेगे। इम बडी सेवाके लिये जार अलेगसान्द्र 11 ने मरावेफको "काउन्ट (ग्राफ) आम्रकी" की उपाधि प्रदान की। मुरावेफने रास्ता साफ कर दिया, इसलिये प्रतियातिनको जन १८५८ ई०मे तियान्तिसनकी शाति-मित्रता-व्यापार नौचालन-सधि करनेमें कोई रकावट नहीं हुई। लेकिन प्रियातिनको ऐगन-मधिका पता नहीं था। तियानिसनकी सिधने चीनके खुळे बन्दरगाहोंमें रूनको व्यापार करनेकी उजाजत दी, और दूसरे राज्योंने जहा अपने वाणिज्य-दत स्थापिन किये है, वहा रूसियोंको भी वैसा करनेकी स्वीकृति दे दी। यदि कोई रूसी आदमी चीनमे रहते कोई अपराध करे, तो उमे सबसे समीपवाले रूसी वाणिज्य-दूतके पास या सीमांतके बाहर भेजनेकी बात मानी गई। इस समिन रूपी ईसाई-मिशनरियों और उनके चीनी अनयापियोंक लिये भी रक्षाका विशेष अधिकार प्रदान जिया । सिवपत्र करी, मंचुरी और चीनी तीन भाषाओं में लिखा गया था और माना गया था, कि यदि किसी वाययके बारेमे विवाद हो, तो मचूरी भाषाका अभिलेख सर्वोविर प्रमाण माना जायगा।

नीनको ने चनेके लिथे इस समय पश्चिमी युरोपके राज्य गिडिकी तरह चिमटे हुये थे, वह हर तरहमें उसे दबाना चाहते थे। २६ जून १८६० ई०में एक बहाना करके उन्होंने अपनी सेनाये मेज दीं, जो लड़नी हुई पिकडलक पहुच गई और वहांके कला और सीन्दर्यके सुन्दर सम्रहालय युवान- मिड-युवानके प्रासादको लूट लिया। मालूम हो रहा था, पश्चिमी शिक्तयां चीनसे मचू-वशको खतम करके छोड़ेंगी, लेकिन निरंकु राजतंत्रको कायम रखना जारशाहीने अपना कर्तव्य मान लिया था। इसी समय हसी दुत इन्नित्येफ मंचू-वंशका संरक्षक बनकर पेकिड पहुंचा, जिसने पश्चिमी राज्यों और मंचू-वंशके बीचमे संधि करा दी। इन्नित्येफने पिक्मी सेनाओंके पेकिड जानेसे पहले ही फेच दूतसे तियान्तिसनमें सुन लिया था, कि पिक्मी शक्तियां पिकडमें बराबरके लिये अपनी सेना नहीं रखना चाहतीं। उसने चीनके महामंत्री कुड़कोसे यह बात छिपाकर बतलया, कि में कोशिश करूंगा, कि अग्रेज और फेंच सेनायें पेकिड छोड़कर चली जाय; लेकिन क्षत्रं यह है, कि चीन ऐगुन-संधिकों स्वी- कार करे, और उसुरी-संगमसे समुद्र तकके भागको हसको दे है। पेकिडको शनु-सेनाओंसे मुक्त करानेके लिये चीन सब कुछ करनेको तैयार था। २४ अक्तूवरको इगलैंडके साथ और रूप को फांसक, के लिये चीन सब कुछ करनेको तैयार था। २४ अक्तूवरको इगलैंडके साथ और रूप को फांसक,

साथ सिंध करानेमें इन्तिबेफने तत्परता दिखलाई। ५ नवम्बरको पश्चिमी मेनाये पेकिड छोड़कर चली गई। अब अपने इनामके रूपमे इन्तिविफने १४ नवम्बरको हस्ताक्षरित होनेव.ली चीन-रूस-मधिको करवाया, जिसके द्वारा प्रशान्त महासागरके तट तकका एक बहुत भारी भूभाग चीनके हाथमे निकल आया।

योर्भक और खनारोफके साइवेरियामे उठाये हुये कामको इस प्रकार मुरावेफने पूरा किया। यही तीनों गाइवेरियाके लिये जारजाही बलाइन, हेरिटरस और वेल्जली थे।

### १७. अलेक्सान्द्र III, अलेक्सान्द्र II-पुत्र (१८८१-९४ ई०)

बापकी हत्याके बाद अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा । उसके समयगे घोर अत्याबारके गारे लोग कराहने लगे । अलेक्सान्द्रको हर वक्त मौतका डर लगा रहता था, इसलिये वह पीतरनुर्ग छोड़कर ग एक्तामे रहता, जिससे उसके समसामयिक उसे "ग एक्ताका बदी" कहा करते थे। शिक्षित लोग सबसे अधिक जारके निरकुश शासनके प्रति घृणा रखते थे, इसलिये सार्वजनिक शिक्षाका वह सबसे वड़ा विरोधी था। तोबोलके राज्यपालने जब उसे सूचित किया, कि साइबेरियामे बहुत कम शिक्षित लोग है, तो उसने जवाबसे कहा—"इसके लिये हमे भगवानको घन्यवाद देना चाहिये।" उसका कहना धा— "गाडीबानों, कोचबानों, नौकरों, मोबियों, छोटे दूकानदारों आदिके बच्चोंको सिवाय विशेष प्रतिभाकी अवस्थाके उस स्थिति ऊचे उठनेके लिये प्रोत्साहित नही करना चाहिये, जिस स्थितमें कि वह पेदा हुथे।" अर्था तक खसी विश्वविद्यालयोंको अपने कुलपति (रेक्तर) और प्रोफेसर निर्वाचित करनेका अधिकार था, लेकिन १८८४ ई०मे नया कातून बनाकर जारने उनने यह अधिकार छीन लिया। अच्छे-अच्छे प्रोफेसर निकाल दिये गये, और स्त्रियोंके लिये उच्च-शिक्षा एक तरहसे बाँकत कर दी गई।

क्स-भिन्न जातियांका शोगण और कठोर शासन और बढ़ता गया। अलेक्सान्द्र 111 ने यहूदियोंको भूभि करीदने और गावमे बसनेका निर्भेष्ठ कर दिया। १८८७ ई॰में माध्यमिक और उच्च-शिक्षण सम्थाओंगे यहूदी विद्यार्थियोंके लिये उसने सक्या निक्तित कर दी। उदमूर्त जैमी कितनी ही जातियोंको ईमाई बनानेके लिये मिश्निरयोंको प्रोत्साहन दिया गया। जो उदमूर्त अपने बाप-दादोंके धर्मको छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें देवताओंके सामने नर-बिल करनेका अपराध लगाकर कठोर दंड दिया जाना था।

जारशाहीका ध्यान अब मध्य-एसियाकी ओर विशेष तौरसे गया था। वहासे कपासकी गाठें हमके कारलानोंमे भेजी जाती थी। पहले वह ऊंटोंपर लदकर आती थीं, अब उसके लिये रेलके बनानेकी अवस्यकता पड़ी। १८८० ई०के बाद रामरकत्वको रेलद्वारा फास्पियन-तटसे मिला दिया गया। कास्पियनके दूसरे तटपर रूससे मिलानेवाली रेल इससे पहले ही तैयार हो गई थी। लेकिन कस जिस तरह मध्य-एियामें वढ़ रहा था, उसे अग्रेज नहीं पमंद करते थे। रूस अब अफगानिस्तानका पड़ोसी था। हमे मालूम है, कि अंग्रेज सरकार रूसका ही डर बतलाकर भारतके वार्षिक वजटका बहुत भारी भाग पिक्समोत्तर मीमांतकी सैनिक तैयारीपर खर्च करती थी। १८८५-८६ ई० मे निश्चित मालूम हो रहा था, कि रूस और इंगलैंडमे लड़ाई खिड़ जायेगी, लेकिन १८८७ ई०मे रूस और ईरानकी सीमा, और १८९५ ई० मे रूस और अफगानिस्तानकी सीमाको ठीक कर देनेंसे युद्धकी सम्भावना कम हो गई।

जिस वक्त इंगलैडके साथ रूसके संबंध बिगड़ रहे थे, उसी रामय फांसके साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे थे, जिसके कारण फांसीसी पूंजी बहुत भारी परिमाणमें रूसमे लग रही थी, और फांमीसी सरकारने जारशाहीकी वात मानकर रूसी क्रांतिकारियोंके उपर अपने यहां देख-रेख रखनेका वचन दिया। जर्मनी विस्मार्फके नेतृत्वमें बहुत एकताबद्ध और शक्तिशाली हो चुकी थी। १८७० ई०में एक बार विजयिनी जर्मन सेना पेरिसमे पहुंच चुकी थी, इसलियें फांस रूसके साथ धनिष्ठता स्थापित करना चाहता था। १८९१-९३ ई० में फांस और रूसके बीच कई संधियां हुई, और जर्मनीके आक्रमण करने र अठ लाख सेना भेजनेका रूसने वचन दिया था।

प्रथम मजदूर आखोलन--यद्यपि वकुनिन-जेमे बृद्धिजीवी कातिकारी मार्गकी अपेका स्वानिक (उटोपियन) समाजवादकी नरफ अधिक आकृष्ट हुये थे, लेकिन रूसके मजदूरोंसे मार्क्सक विचार पहले ही पहच चुके थे, जैसा कि भार्च १८७० ई०मे प्रथम अन्तर्गष्ट्रीय (इन्टर्नेजनल) महापरिपदमें प्रवासी रूसी कातिकारियोंके बार्ल मार्क्सको रूसका प्रतिनिधि बनानेस मालूम होता ह । मार्क्सने उनकी बातको स्वीकार करते हुये जवाबमे लिखा था- 'रूममे जारगाहीका विनाश मिर्फ रूमी जनताके लिये ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यूरोगीय मर्वहाराकी मुक्ति भी उमीपर निर्भर करती है।" हम देख बके है, कि र्रोरकी जन-कानियोंको दवानेके लिये रूपी जार हमेशा खुलकर अपनी मेना और पेमा दनके लियं तैयार थे। १८७१ई०मे कामपर जर्मनीके विजय होनेके बाद पेरिसके कमकरोंने "पेरिस कमन" के नामसे विश्वमे प्रथम कम्यनिस्ट सरकार कायम की, क्सी कमकरींने उसक़े साथ अपनी में मित और सहानुभृति दिखलाई। १८७८ ई०मे पेरिस कम्नके वार्षिकोत्मवके समय अदेर कि मजदूरोंने अपनी सद्भावनाके सदेश भेजे । १८७० ई०के बाद नरोद्निकोंके कार्यक्रमके असफल होनेपर कार्यक्रा स्रोत वहीं मुख नहीं गया, बल्कि अब मजदूरोंने क्रांतिके झडेको अपने हाथमें लिया । मई १८७० ई० में पीनरवर्गकी नेवा कपड़ा मिलमें मजदूरोंकी पहिली सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जिसको तोटने और मजदरींको दवानेमे जारवाहीको काफी दिक्कत उठानी पडी । यह पेरिस-क गुनकी स्थापनाके एक साल पहिलेकी घटना है। १८७५ ई० में उकडनमें कारलानेके डेढ़ हजार मजदूरोंने हडताल की। १८७७ ई०मे अदेस्माके रेलवे मजदूरींने साढे तीन सप्ताह तक अपनी हड़तालकी चलाया । मजदूरींन की मांग थी-जुरमानोंका कम करना, बच्चोंमे कम घंटे काम लेना। इस तन्ह हम देखते हे, कि १८७० ई० के बाद रूसके मजदूरोंने सामृहिक वर्गचेतना प्रारम्भ हो गई थी। सबसे पहला मजदूर वासिली गेरासिमोक था, जिसे नियाहियों और मजदूरोंने कातिकारी प्रचारके अपराधमें नो वर्गकी सजा हुई. और वह साइबेरिया (याकृतस्क) मे १८९२ ई०मे मरा। उस समयका दूसरा मजदूर कातिकारी प्योत्र अलेक्सिनेफ था। वह स्मीलेन्स्कके एक किसान घरमे पैदा हुआ था, पीछ नरोइनिक दलका सदस्य बता । प्योव अपनी शिक्षा और अनुभवरो समझ गया, कि नरोद्निक कार्यक्रमने सफल काति नहीं हो सकती, इसलियं वह समाजवादी वन कारखानोंके मजदूरोंने प्रचार करता रहा। मास्कोंके मजदूर उमे बहुत प्यार करते थे, और अपने असाधारण स्नेहको दिखलानेके लिथे उसे पित्रुस्का कहकर पुकारते थे। प्योत्रको साइवेरिया (याकुतिया) मे दस सालकी कालेपानीकी सजा हुई। १० मार्च १८७७ ई०में अदालतमे भाषण देते हुये उसने कहा था--"मजबून नमींवाले लाखां मजदुरींके हाथ उठेगे, और सैनिकोंकी सगीनोंगे संरक्षित स्वेच्छाचारिताका जूआ चूर्ण-विचूर्ण हो जायगा।" लेनिनने इसे "रूमी मैजदूर क्रांतिकारीकी महान् भविष्यद्वाणी" कहा था। प्योत १९८१ ई०मे साइवेरियामें डाकुओंके हाथों मारा गया।

प्रथम क्रांतिकारी मजदूर संगठन १८७५ ई०में अदेस्सामे "दक्षिणी रूमी मजदूर राप" के नामसे युगेनी जाम्लाव्स्की द्वारा स्थापित हुआ। इस संवने माक्संके प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय नियमोंको अगनाया था। इस संवके डेढ़-दो-सी धातु-कमकर सदस्य बने थे। इसकी कई शाखार्ये खुलीं, और करीब साल भर तक जीवित रहकर जारशाही अत्याचारोंने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया। जारलाव्स्की-को दस सालकी सजा दी गई, और वह थोड़े दिनों बाद जेल हीमे मर गया।

दक्षिणके गजदूरोंके संगठनको देखकर पुलिसके हाथों वहाँसे भागकर एक मिस्ती (फिटर) विक्तर अवनीस्की उत्तरकी ओर आया, और उसने उस समयके एक प्रसिद्ध कातिकारी स्तेपान खल-तुरिनके साथ मिलकर १८७८ ई॰ में पीतरवुर्गमें "रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ" स्थापित किया। इस संघने हड़तालोंके संचालनका काम भी अपने हाथमें लिया। वह अपना गुप्त प्रेस खोलकर मजदूर कांतिकारी पत्रिका "रवोचया जार्या" (कमकरोंकी उपा) का प्रथम अंक निकालने जा रहा था, इसी समय पुलिसने आकर प्रेसको छीन लिया, और पित्रका निकल नहीं सकी। १८८० ई॰ में पुलिसने उत्तरी संघको छिन-भिन्न कर दिया। विक्तर अवनोस्कीको दस सालकी सजा हुई, स्तेपान खलतुरिन इचरसे निराश होकर नरोइनिकांके आतंकवादमें भाग लेने लगा, और १८८२ ई॰ में अलेक्सान्द्र 11 को मारनेके प्रयत्न करनेमें पुसे फांसीपर चढ़ा दिया गया।

शिक्षा और संस्कृति—जार शिक्षा ओर विज्ञानके प्रचारों कितने उसने ये, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। लेकिन सरकारके संनिक्ष और अमेनिक निजाल यन को चलाने के लिये शिक्षितों की अवस्यकता थी, पर वह उसका कमसे कम प्रचार चाहते ये। लेकिन कालबली के सामने जारों की क्या चलती ने अब ग्जीवादी युग आरम्भ हो चुका था, जिसके लिये शिक्षा के अधिक ज्यागक रूप हे फैलाने की अवस्यकता थी। किसानों की अर्घदासता के उच्छेदके बाद गावोमें भी शिक्षाकी माग हुई, और ऐसे ही ग्राम-स्कूलोंके सगठनमें विशेष माग लेनेवाला लेनिनका पिता इलिया निकीलाई-पुत्र उलियानों के (१८३१-८६ ई०) था, जिसने मिबि कंदी गुर्वानया (प्रदेश) में बहुत काम किया। अब १८६० ई०के बाद लडकियोंके भी रकूल कायम होने लगे, और पीतरनुगमें एक महिला विद्यालय और मेडिकल स्कूल (१८७० ई० के बाद ही) खोला गया।

रूसी सामन्तराहीकी तरफमे यद्यपि विज्ञान-प्रचारके लिये वेगा कोई प्रोत्साहन नही मिलता था, जैसा कि पिरुचिंग युरोपमे देखा जाना था, लेकिन स्मी जातिक पाम प्रतिभा मीजूद थी, उमलिये वह ऊपर आनेके लिये प्रयत्न किये विना नहीं रह सक्ती थी। विद्रविख्यात रसायनशास्त्रवेत्ता दिमित्र इवान-पुत्र मेन्देलेयेफ (१८३४-१९०७ ई०) इसो रामय अपनी खोजो द्वारा दुनियाकी विद्वन्मङलीको चिक्त कर रहा था। उभकी बनाई "रासायनिक तरबोनी युगक्रिय पद्धि" को सारे ससारने स्वीकार किया। लेकिन अलेक्सान्द्र छा। ने इस विक्वविख्यात विज्ञानथेत्ताको उमके स्वत्र विचारोंके लिये पीतरबुर्ग विश्वविद्यालयमे निकाल दिया। इस कालके दूसरे विज्ञानवेत्ता अरीरशास्त्री दवान मिसाइल-पुत्र रोचेनोफ और निस्पत्ति अम्बवेत्ता घर अर्थ तिकिरियाओफ (१८४३-१९२० ई०) थे। तिमिरियाओफि खोजेका सम्मान सारी दुनियाने उमके जीवनमे ही किया। लेकिन यह दोनो विज्ञानवेत्ता जारके कोपभाजन हुये। तिमिरियाजोकका सह मोभाग्य था, कि उसने बोन्बोविक-कातिको अपनी आखोके सामने सफल होते देखा, और कम्युनिस्ट सरकार और स्मी जनताके महान् सम्मानको प्राप्त किया।

साहित्य—दश कालके प्रगतिशील पत्रकारों और समालीकाों विभिन्नि इवान-पुत्र गिसा-रोफ (१८४०—६८ ई०)का विशेष स्थान है। यह २८ हो वर्षकी उमरमें गर गगा, लेगिन इतने ही कालमें उसने स्वेच्छाचारी शासकोंके दिलको दहला दिया। उन्होंने उसे पीतर-पावल-दुर्ग (लेनिन-ग्राद) में १८६२ -६६ ई० में बद रक्खा। जेलमें रहते हुये भी पिमारोफकी कलम बद नहीं हुई।

कि ने कासोफ और समालोचक सल्तिकोफ-इवेर्रिनके राम्पादक्तियों "अतेचेस्तत्वेज्ञीयें जापिस्की" (मातृभ्मिकी टिप्पणिया) एक प्रभावशाली जनतत्रवादी पित्रका निकलती थी, जिसका बहुत प्रचार था, विशेषकर नरोद्निक कातिकारिगोंने। उसके बाद इस पित्रकाफा सम्पादक न० विश्विद्याली होते हुये भी अपने अवेज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतिगामी दार्शनिक विचारोंके कारण लेनिनकी कड़ी समालोचनाका पात्र हुआ।

अब रूमके साहित्यकारोंने गोगल और पुश्किनकी कलमको इतना आगे बढाया, कि प्रसिद्ध विवारक एगल्सको लिखना पडा—"रूमी भाषा कितनी सुदर है, इसमे भगकर भद्देगन को छोडकर जर्मन भायाके सभी गुण मौजूद है।" इसी कालमे इवान सेगेंइ पुत्र तुर्गनेफ (१८१८—८३ ई०) जेसा रूसका महान् लेखक पेदा हुआ। "एक जिकारोंके पत्र" मे उसने जमीदारोंके नीचे कराहते अर्धदाम विसानोंके जीवनका चित्र खीचा था। "अमीरोका घोसला", "रूदिन", "सल्याको", "पिता और पुत्र" उपन्यासोमे उसने १८४० और १८६० ई०के आरापासके रूसके सामाजिक जीवनका स्वाट बित्र उपस्थित किया है। अपने "युआ", "बंजर भूमि" मे भी उसने उसी तरहरो अपनी लेखनीका चमत्कार दिखलाया है। नुगेनेफ किसानोंकी मुक्ति चाहता था, और अर्धदासताके उच्छेदको अवश्यम्भात्री बनानेमे उसकी लेखनीने भी काम किया था। इसी समयका महान् साहित्यिक सूर्य फ०म० दोस्तोयेवेस्की (१८२१—८१ ई०) था, जिसका उपन्यास "गरीब लोग" १८४० ई०के बाद निकला और जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। उसके दूसरे कथायय 'मृतक ग्रह के सस्मरण", "अपर व और दंड", "मूर्ख", "करमाजोफ माई" जैसी रूसी साहित्यकी अमर कृतियां इसी समय लिखी गई। लेव लेव तालस्त्वा (ताल्स्ताय १८२८-१९१० ई०) जैसी प्रतिभा इसी समय प्रकट हुई। उसके ग्रंथ १८५० ई०

के बाद ही प्रकाशित होने छगे। अपने "युद्ध और शांति", "अन्ना करेनिता" जेंगे ग्रंथोंमें रूगी जीवनका उसने अनुपम चित्र खीचा है। "युद्ध और शांति" में १८१२ ई०में रूसियोंके बीरतापूर्ण सपर्पका यड़ा सजीव वर्णन है।

चित्रकला, नाट्यकला और सगीतकलामें भी इस कालमे चित्रकार ई० न० कराम्सकी (१८३७-८७ ई०), व० ग० पेरोफ (१८३३-८२ ई०), अ३भुत चित्रकार इलिया एफिम-पुत्र रेपिन (१८४४-१९३० ई०) हुये। सगीतकारोंमे म० अ० बलाकिरेफ (१८३६-१९१० ई०), व० व० स्तासोफ (१८२४-१९०६ ई०), अ० प० बोरोदिन (१८३३-८७ ई०) जेसे संगीतकार, और म० न० येमोलोबा, और ग० न० फेदोतोबा जैसी अभिनेत्रियां, और प० म० सदो स्की जेसे प्रतिभाशाली अभिनेता पैदा हुये।

मार्क्सवादका प्रचारारंभ-मार्क्सके महा गुप्रंथ "पूजी" के प्रथम जिल्दका हमी अनुगाद १८७२ ई० मे प्रकाशित हुआ। उस समय अभी मजदूरोंमें वर्गचेननाका आरम्भ ही हुआ। था। पहला मावर्सवादी रागठन "मजदूरोंकी म्कित" (श्रमिकम्बित) की स्थापना जनेवा (स्वीजर्लंड) मे १८८३ ई० में प्लेखानोफने की, जिसमें कितने ही रूसी क्रांतिकारी शामिल हुये थे। जार्ज वलेन्तिन-पुत्र प्लेखानोफ (१८५६-१९१८ ई०) पहले नरोद्निक कातिकारी था, पीछे प्रथम मार्क्वादी महालेखक हुआ । जारगाही अत्याचारोंने उसे देशसे बाहर जानेके लिये मजपूर किया, जहां उसने मार्क्सके ग्रथोंको पढकर उसके सिद्धातोंको स्वीकार किया। १८८३ ई०मे उसने "समाजवाद और राजनीतिक संघर्ण पुस्तक प्रकाणित की। दो साल बाद "हमारे मतभेद" को प्रकाणित किया। प्लेखानोफने अपनी रुपनी द्वारा अच्छी तरह साफ कर दिया, कि नरोद्निकवादसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। इसमे पंजीवाद आकरिमक घटना नही है। रूसके विकासके लिये पूजीवादी मार्ग छोड़ दूमरा रास्ता नहीं है, जीर पंजीवादके विफासके साथ-साथ कांतिकारी सर्वहारा वर्गको भी विकसित होनेसे रोका नहीं जा सकता । "मजदूर मुक्ति" सगठनने रूरामे समाजवादी विचारोंको फैलानेका काम किया । इसीने मार्क्स और एगेरसके "कम्युनिस्ट घोपणा", "श्रम-वेतन" और "पूंजी" आदि ग्रंथोंको प्रकाशित किया, जिनसे एक पीढ़ीके रूसी कांतिकारियोंको शिक्षा मिली। मजदूरोंमे भी अब इन विचारोंका प्रचार होने लगा। पुंजीवादके लियं समय-समयपर मालकी खपत कम हो जाने, मालकी उपज बढ़ जानेके कारण चीजोंका दाम पट जानेसे समय-समयपर आर्थिक संकटका आना स्वामाविक है । आर्थिक सकटके समय पंजीपति अपने कारखानोंको बंद करके लाखीं मजदूरींको बाटका भिखारी बना देते है। नफा उठाने समय वह दोनों हाथोंसे लुटते हैं, लेकिन अब वह उनके लिये पैसा कमानेवाले मजदूरींको भूखा सारनेसे बाज नहीं आते। पर मजबूर चुपचाप कैंगे भूखे मरना बर्वाक्त कर सकते हैं ? १८८० ई० के बाद जो आर्थिक संकट आया, उसमें और मिलोंकी तरह मोरोजोफ मिलने भी १८८२ ई० में अपने आठ हजार मजदूरोंका वेतन घटाना शुरू किया, और १८८४ ई० तक मिलमालिकोंने एकके बाद एक पांच बार मजूरी घटाई। इसके साथ-साथ मजदूरोंको जरा-जरा-सी वातपर जुरमाना करना अथवा उन्हें कामसे निकाल देना मामूली बात थी। इस समय मजदूरोंमें "उत्तरी संघ" द्वारा ऋति-कारी विचारोंका प्रचार हो चला था। ७ जनवरी १८८५ ई०को सात दजे सबेरे ही पहले निश्चित संकेतके अनुसार चिल्लाकर कहा गया-- "आज छुट्टी है, नाम बंद करो, गैरा रोक दो, स्त्रियो, बाहर चली जाओं।" उसी समय सारी मिल बंद हो गई। मजदूरोंने उत्तेजित किये जानेपर मिलकी कितनी ही चीजोंको तोड़-फोड़ दिया, मनजरके मकानको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसपर जारशाही पुलिस और सेनाने धाना बोल दिया। वह वोल्कोफ आदि बहुतसे हुड़ताली मजदूरींको पगड़कर सीधे जारके सामने ले गये। अलेक्सान्द्र III ने पूछा-"क्या मैं सबके लिये हूं, या तुम सब मेरे लियें हो ?" मजदूरीने जवाब दिया-"हरएक आदमी तुम्हारे लिये है।" लोगोंने कसाकोंसे बोल्कोफको छुड़ानेकी कोशिश की, बहुत भारी प्रदर्शन किया । इसके बाद मजदरोंके संगठनको दबाने और उनकी हिम्मत तीड़नेके लिये जारने पूरी कोशिश की। इस समयके हड़ताली नेताओं में एक मजदूर प० अ० मोइसेयंको भी था, जिसे जार-शाही अवालतुने छोड़ विया था, लेकिन जार अलेक्सान्द्र मा ने अपनी विशेष आजासे उसे कालापानीका वंड दिया। मोइसेयंकीने १९१७ ई०को बोल्येविक क्रांतिमें भाग लिया, गृहयुद्ध-कालमें लाल सैतिक बनकर लड़ा, और १९२३ ई० में गरा। १८९१ ई० में पीतरबुर्गमें भाक्मनिवियोंने मई-दिवसके बटानेमें प्रथम गुन्त कानिकारी बेठक बुलाई। इसमें एक बुनकर मजदूर अफनारोयेफने उपस्थित मजदूरोंने प्रथम गुन्त कानिकारी बेठक बुलाई। इसमें एक बुनकर मजदूर अफनारोयेफने उपस्थित मजदूरोंने पृत्तारकर कहा—"साथियो, हम जरूर मीखेगे, जरूर सगिठित होंगे, और अपनेको एक मजबूत पार्टीके रूपमें गंघबद्ध करेगे।" लेनिनने पीतरबुर्गके मजदूरोंके इस पहले प्रयासके बारेमें लिखा था—"१८९१ ई०का मास्र जेल्युनोफकी इमजानयात्राके प्रदर्शनमें पीतरबुर्गके मजदूरोंके भाग ठेनेके लिये विशेष तौरमें उल्लेखनीय हैं, और वह पीतरबुर्गमें मई-दिवस मनानेके समय दिये गये राजनीनिक व्याख्यानोंके लिये भी विशेष तीरमें उल्लेखनीय हैं।" न० व० शेलगुनोफ सारे जावनभर गजदूरों और गरीवोंकी स्वतंत्रनाके लिये काम करता रहा। मरनेके समय मजदूरोंने उसे अभिगन्दन-प्रभेट किया था।

जलेक्सान्द्र III के शासनकालमे पूजीवादी उद्योगका विस्तार बहुत हुआ, रेलोंगा भी प्रमार बहा। लेकिन जारजाही कालमे रूसमे विदेशी पूंजी सबसे अधिक लगी हुई थी, जिगमे भी फ्रेंग बेल्जियन गूंजीपितयोंका भाग अधिक था। किसानोंकी अर्थरामना खतम हो गई थी, लेकिन अब भी उनका शोपण कम नहीं हो रहा था।

### १८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र (१८९४-१९१७ ई०)

ख्नका यह अन्तिम जार बहुत कमजोर दिमागका, किनु बड़ा ही पमंडी और कूर था। प्रगति-शील विचारोंके प्रति वृणा उसने अपने बाप-दादोंके खूनसे पाई थी। १८९६ ई०में सिहासनारोहणके समय मारिनोमें एक महामेलेका प्रबंध किया गया था, जिसमें लाखों आदमी आये, किनु सरकारणी ओरसे व्यवस्थाका बोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे हजारों नर-नारी और बच्चे पेरोंके नीचे दबकर मर गये। उस घटनाके दूसरे दिन सबेरे निकोलाइ 11 अपनी स्त्री और विदेशी अतिथियोंके गाण घटना-स्थलपर आया। लाशोंको हटा लिया गया था और खूनके दार्गोपर बालू डाला जा रहा था। इतनी बड़ो दुर्घटना हो जानेके बाद भी उस बामको निकोलाइ अपनी बीबी अलेक्सन्द्राके साथ मस्त होकर नाचना रहा, मानो कुल हुआ ही नही। इसपर यदि हमी जनता निकोलाइको "खूनी" की उपाधि दे, तो क्या आदचर्य ?

मध्य-एसियापर रूनके पूंजीवादी विस्तारका खास तौरमे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि रूसो कपड़ामिलोंके लिये कपास वहीमे जाती थी। खोअन्दके राज्यको अब फरगाना-उपत्यकाके नामसे कपासकी उपलका केंद्र बना दिया गया था। धनी खेत-मालिक अपने अरामियोंगे खेती बरवाकर नफा उड़ाते थे, और साधारण जनता भूखों मरती थी। ऊपरसे १८९० ई०के करीय रारकारी कर तिग्ना बढ़ गया था। इन अत्यावारोंको वर्दाक्त करते-करते लोग तंग आ गये, और गई १८९० ई० में अन्दिजान नगरमें बलवा हो गया। इसके लिये ईशान (मंत, मुल्ला) मुहम्मद अली जैसा एक प्रभावशाली धार्मिक नेता अगुवा बना था। फरगानामें बाहर भी भीतर ही भीतर आन्दोलन और संगठन किया गया था। हथियारोंका भी मंग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी बन्दूकोंको अफगान व्यापारिगेंने विद्रोहियोंके पास पहुंचाया था। १८ मई १८९८ ई० की रातको दो हजार हथियारबंद उज्बेक और किंगिज अन्दिजानकी छावनीपर चढ़ आये, और उन्होंने नगरपर अधिकार करना चाहा। "गजवा" (जहाद) वी घोषणा पहिले हीसे हो गई थी, इसल्यि मध्य-एसियाकी गुस्लिम जनता जारशाहीकी विरोधी तथा विद्रोहियोंकी पक्षपाती थी। लेकिन रूसकी सैनिक शवितके सामनेये थोड़े-से लोग क्या कर सकते थे? मुहम्मद अली और उसके उन्नीस साथी कांसीपर चढ़ा दिये गयें, ३४८ उज्बेकोंको लम्बी-लम्बी सजाये हुई। जारवाही पुलिसने लोगोंपर गजब ढाया, तीन उज्बेक गांबोंको उजाड़कर वहां खियोंको लाकर वसा दिया, दूसरे गांबोंपर भारी सामूहिक कर लगाये।

लेनिन— एसकी इस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें क्लादिमिर इलिया-पुत्र उलिया-नोफका जन्म २२(१०) अप्रैल १८७० ई०को सिम्विस्क (उलियानोक्स्क) नगरमें एक स्कूल-शिक्षकके वरमें हुआ। क्लादिमिर उलियानोफ लेनिनके नामसे सब समयके विश्वका महान् पुष्प स्वीकृत किया गया है। इलिया उलियानोफ प्रगतिशील विचारोंका बुद्धिजीवी पुष्प था।

उसके सभी वच्चोने कातिमें भाग लिया। लेनिनके सबरा वडे भाई अलेक्सान्द्रको जार अलेक्सान्द्र III को १८८७ ई०में भारतेके प्रयत्नका सगठन करनेके लिये फासीपर चढा दिया गया। अपने प्रिय भार्जिको हलाका प्रभाव लेनिनके ऊपर सदाके लिये पड़ना ही चाहिये था, किन्तु उसकी पैनी बुद्धिने वतला दिया, कि नरोदनिकोंका आतकवाद सफल कातिका रास्ता नहीं है। विना साधारण जननाके महयोग और महानुभतिके मुद्ठी भर "वीर" दुनियाको नहीं वदल सकते । "नहीं, हम उस पथको नहीं लेगे, वह जानेका रास्ता नहीं है--" लेनिनने अपने १७ वर्षके भाई बॉलोबा उलियानोफके पार्मा-पर चढनेकी खबर सुनकर कहा था। १७ वर्षकी उमरमे लेनिन कजानके विव्वविद्यालयमे दाखिल हआ. लेकिन विद्यार्थियोके राजनीतिक प्रदर्शनमें भाग लेनेके कारण उसे पकडकर एक गावमे निर्वासित कर दिया गया। पकड़ने वक्त पुलिस अफसरने लेनिनमें कहा था--"जवान, तुम क्यों विद्रोह कर रहे हाँ ? वेल नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है ?" क्लाविमिरने जवाब दिया—"दीवार, हा वह राडी है, लेकिन सड़ी हुई दीवार है, जरा-सा धक्का दो और यह गिर पड़ेगी।" अभी वह ब्लादिक्तिर उलियानोफ ही था, पीछे अपने अन्तर्धान जीवनमें उसे लेनिनका छदम नाम स्वीकार करना पड़ा। विकायिकालयकी शिक्षांसे बद्धार लेनिन उस समय विचत हो गया, लेकिन उसने अपने अध्ययनको जारी रक्खा. और जब उसे फिर गांव लौट आनेका मौका मिला, तो उसने मार्क्स और एगेल्सके ग्रथोंका बहुत गम्भीर अध्ययन किया । समारा जानपर वहां उसने मार्क्सवादियोंका प्रथम अध्ययन-चक सगठित किया । १८९३ ई०की शरदमे वह पीतरवर्ग गया, जहाकै मार्क्वादियोंने जल्दी ही उसे अपना नेता मान लिया। १८९४ ई०में लेनिनने कई व्याख्यान तैयार करके पढ़े, जी पीछे "जनताके मित्र कीन है और वह कैसे समाजवादी जनतात्रिकांसे छड़ते है ?" के नामसे प्रकाशित हथ । इसे कहनेकी अवश्यकता नही, कि इसमें लेनिनने नरीदिनकोंकी खबर ली थी। इस आरिम्भक ्रस्तकमे ही लेनिनने भविष्यदवाणी की थी-"जनतात्रिक तत्त्वे का मखिया बनकर विद्रोह करके रूसी मजदुर स्वेच्छाचारिताका अन्त करेगे और विजयी कम्यनिस्ट हमी सर्वहाराको कातिके लिये खले कातिकारी संघर्ष के सरल पथपर ले जायेगे।"

नरोद्निकोंसे सघर्प करते हुये पीतरयुर्गके मार्क्सवादियोंने "मजदूर वर्गकी मुक्तिके लिये संघर्ष का संघ" के नागसे एक सगठन स्थापित किया था। लेनिन इस सघका जल्दी ही नेता हो गया, जिसने उस समय मार्क्सवादी कातिकारी विचारोंके प्रचारके लिये वहत काम किया और प्रचारक्षेत्रको बढाया। उसके कार्यमे बाविकन, शंल्गनोफ और दूसरे कमीं साथ दे रहे थे। १८९५ ई०की शरदसे पीतरवर्गके 'सघपं संघ"ने मजदूरीकी संगठित कर हड़तालींका नेतृत्व करना शर विया। १८९६ ई० में राजधानीके तीस हजार जलाहोंने जारके सिहासनारोहणके महोत्मवके समय लेनिनद्वारा नैयार की हुई मागोके लिये हड़ताल कर दी। मजदूरींके दबावके कारण जारवाही सरकारकी कामके घटोंकी कम करनेका वचन देना पड़ा। इसके मजदरोंको अब कांतिका कियात्मक पाठ मिलने लगा, वह अपनी शक्ति अनभव करने लगे । इससे पहले ही दिसम्बर १८९५ ई०मे लेनिनको गिरफ्तार करके जेलमे बद कर दिया गया था। लेकिन जेलकी दीवारें लेनिनके प्रभाव और नेतृत्वकी रीक नही सकती थी। १८९७ ई०में सरकारने लेनिनको तीन वर्षका कालापानी देकर पूर्वी साइवेरियामें (१८९७ र्डं ० से १९०० ई ० तक) यैनिसेई गुर्वातया (प्रदेश) के मिनुसिन्स्की उयेज्व (जिले) के सूरोन्स्कोये गांव में बंद कर दिया। इसी समय १८९९ ई॰में उसने अपने महान ग्रंथ "रूसमें पूजीवादका विकास" को लिखकर समाप्त किया। जब लेनिन साइवेरियामे बंद था, उसी समय मार्च १८९८ ई० में "रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी की प्रथम कांग्रेस सिन्स्क नगरमें हुई, जिसमें "रूसी गमाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी"की स्थापना घोपित की गई। सरकारने जल्दी ही पार्टीकी केंद्रीय समितिके लोगों और कार्यमें भाग लेनेवालोंको पकड़ लिया, तो भी वह कांतिकारी आन्दोलनको वंद नहीं कर सकी। सार्क्सवादी विचारोंकी मजदरों पर गहरी छाप पहती जा रही थी, और वह रूसी साम्राज्यके भिल-भिन्न प्रदेशोंमें भी फैलने लगे। २० वी सदीके अन्ततक काकेंग्रसकी भी इसकी हवा लगी, जहां किसानोंके विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इसी समय योसेफ विसारियोनोविच जुग-रिवली मायसंवादी क्रातिक प्रभावमें आया, जो कि २१ (९) दिसम्बर १८७९ ई०में गुर्जीके एक



वनकर छड़ा, और १९२३ ई० में मरा। १८९१ ई० में पीतरबुर्गमें माप्सैयादियोंने गई-दिवसके वहानेंसे प्रथम गुप्त कांतिकारी बैठक बुलाई। इसमें एक बुनकर मजदूर अफनासेथेफने उपस्थित मजदूरोंसे पुकारकर कहा—"माथियो, हम जहर सीखेगे, जरूर संगठित होंगे, और अपनेको एक मजबून पार्टीके रूपमें गंघबद्ध करेगे।" लेनिनने पीतरबुर्गके मजदूरोंके उस पहले प्रयासके बारेमें लिखा था—"१८९१ ई०का साल जेलगुनोफकी दमशानयात्राके प्रदर्शनमें पीतरबुर्गके मजदुरोंके भाग लेनेंके लिये विशेष तीरमें उल्लेखनीय है, और बह पीतरबुर्गमें मई-दिवस मनानेंके समय विशे गये राजनोतिक व्याख्यानोंके लिये भी विशेष तीरमें उल्लेखनीय है।" न० व० शेलगुनोफ सारे जीवनभर गजदूरों और गरीबोंकी स्वतंत्रताके लिये काम करता रहा। मरनेंके समय मजदूरोंने उसे अभिनन्दन-पश भेंट किया था।

अलेश्सान्द्र 111 के शासनकालमे पूंजीवादी उद्योगका विस्तार बहुत हुआ, रेलोंका भी प्रणाण बढ़ा। लेकिन जारणाही कालमें रूममें विदेशी पूंजी सबसे अधिक लगी हुई थी, जिसमें भी फेन और बेल्जियन पूंजीपितयोंका भाग अधिक था। किमानोंकी अर्धेदामता खतम हो गई थी, लेकिन अब भी उनका गोंपण कम नहीं हो रहा था।

### १८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र (१८९४-१९१७ ई०)

क्रमका यह अन्तिम जार बहुत कमजोर दिमागका, किंतु बड़ा ही घमंडी और कूर था। प्रगतिन् जील विचारोंके प्रति घृणा उसने अपने बाग-दादोंके खूनसे पाई थी। १८९६ ई०में सिहासनारोहणके रामय मास्कीमें एक महामेलेका प्रबंध किया गया था, जिसमें लाखों आदमी आये, किंतु सरकारकी ओरंग ब्यवस्थाका कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे हजारों नर-नारी और बच्चे पैरोंके नीचे दबकर मर गये। उस घटनाके दूसरे दिन सबेरे निकोलाइ 11 अपनी स्त्री और विदेशी अतिथियोंके साथ बटना-स्थलपर आया। लागोंको हटा लिया गया था और खूनके दागोंपर बालू डाला जा रहा था। इसनी ताज़ हुर्घटना हो जानेके बाद भी उस गामको निकोलाइ अपनी बीबी अलेक्सन्द्राके साथ मस्त होनार नाचता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसपर यदि कसी जनता निकोलाइको "खूनी" की उपाणि दे, तो क्या आक्चर्य ?

मध्य-एसियापर ख्राके पूंजीवादी विस्तारका खास तीरसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, वयोंकि खसी कपड़ामिलोंके लिये कपास बहींसे आती थी। खोपन्दके राज्यको अब फरगाना-उपत्यवाके नामसे कपासकी उपजका केंद्र बना दिया गया था। घनी खेत-मालिक अपने असामियोंसे खेती बारवाकर नफा उड़ाते थे, और साधारण जनता भूखों मरती थी। ऊपरसे १८९० ई०के करीब रारकारी कर तिगुना बढ़ गया था। इन अत्यावारोंको वर्दाक्त करते-करते लोग तंग आ गये, और मई १८९० ई० में अन्दिजान नगरमें बलवा हो गया। इसके लिये ईशान (संत, मुल्ला) मुहम्मद अली जैसा एक प्रभायचाली धार्मिक नेता अगुवा वना था। फरगानासे बाहर भी भीतर ही भीतर आन्दोलन और संगठन किया गया था। हथियारोंका भी संग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी बन्दुकोंको अपगान व्यापारियोंने विद्रोहियोंके पास पहुंचाया था। १८ मई १८९८ ई० की रातको दो हजार हथियारबंद उज्बेक और किर्मिज अन्दिजानकी छावनीपर चढ़ आये, और उन्होंने नगरपर अविकार करना चाहा। "गजवा" (जहाद) की घोषणा पहिले हीसे हो गई थी, इमलिये मध्य-एसियाकी मुस्लिम जनता जारशाहीकी विरोधी तथा विद्रोहियोंकी पक्षपाती थी। लेकिन खक्ती सैनिक शवितके सामनेथे थोड़े-से लोग क्या कर सकते थे? मुहम्मद अली और उसके उधीस साथी कांसीपर चढ़ा दिये गये, ३४८ उज्वेकोंको लम्बी-लम्बी सजायें हुई। जारवाही गुलिसने लोगोंपर गजब ढाया, तीन उज्वेक गांवों हो उजाड़वार बहां खियोंकी लक्षर बसा दिया, दूसरे गांवोंपर भारी सामूहिक कर लगाये।

लेनिन रूसकी इस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें वलादिमिर इलिया-पुत्र उलिया-नोफका जन्म २२(१०) अप्रैल १८७० ई०को सिम्बिस्क (उलियानोव्स्क) नगरमें एक स्कूल-शिक्षकके घरमें हुआ। व्लादिमिर उलियानोक लेनिनके नामसे सब समयके विस्वका गहान् पुरुष स्वीकृत किया गया है। इलिया उलियानोक प्रगतिशील विचारोंका बुद्धिजीवी पुरुष था।

उसरे सभी बच्चोने कातिमें भाग लिया। लेनिनक सबसे बड़े भाई अलेक्सान्द्रको जार अलेक्सान्द्र 113 को १८८७ <sup>५</sup>०मे मारनेके प्रयत्नका सगठन करनेके लिये फासीपर नढा दिया गया। अपने प्रिय भार्जिंग हत्यारा प्रभाव लेनिनके ऊपर सदाके लियं पडना ही चाहिये था, किन्तू उसकी पैनी विद्विते वतन्य दिया, कि नरोद्निकोंका आतकवाद सफल कातिका रास्ता नही है। विना साधारण जनताके सहयोग ओर महानुभ्निके मुट्ठी भर "वीर" दुनियाको नहीं बदल सकते । "नहीं, हम उस पथकी नहीं लेगे, वह जानेका रास्ता नहीं है—" लेनिनने अपने १७ वर्षके भाई बोलोझा उलियानोफके फासी-पर चढनेवी खबर सुनकर कहा था। १७ वर्षकी उमरमे लेनित कजानके विश्वविद्यालयमे दाखिल हआ, लेकिन विद्यायियोके राजनीतिक प्रदर्शनमें भाग लेनेके कारण उसे पकडकर एक गावमें निर्वासित कर दिय। गया। पक्र वे वक्त पुलिस अफसरने लेनिनसे कहा था--"जवान, तुम क्यों विद्रोह कर रहे हो ? देख नरी रहे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है ?" क्लादिमिरने जवाब दिया—"दीवार, हा वह लटी है, लेकिन सड़ी हुई दीवार है, जरा-सा घवका दो और यह गिर पड़ेगी।" अभी वह बलादिमिर उक्तियानोफ ही था, पीछे अपने अन्तर्धान जीवनमे उसे लेनिनका छद्म नाम खीकार करना पडा। विञ्वविद्यालयकी जिञ्जासे यद्यांग लेनिन उम समय विचत हो गया, लेकिन उसने अपने अध्ययनकी जारी रक्ता, और जब उसे फिर गाव लीट आनेका मीका मिला, तो उसने मार्क्स और एगल्सके ग्रथोंका बहुत गम्भीर अध्ययन किया। समारा जानेपर वहा उसने मार्क्नवादियोंका प्रथम अध्ययन-गफ समिटत किया । १८९३ ई०की शरदमे वह पीतरवर्ग गया, जहाके मावसंवादियोंने जरदी ही उसे अपना नेता मान लिया। १८९४ ई०में लेनिनने कई व्याख्यान तैयार करके पढ़े. जो पीछे "जनताके मित्र कौन है ओर वह कैरो समाजवादी जनतात्रिकोसे छउत है ?" के नामसे प्रकाशित ह्ये । इसे कहनेकी अयस्यकता नहीं, कि इसमें लेनिनने नरोदिनकोंकी खबर ली थी । इस आरम्भिक ्रस्तकमे ही लेनिनने भविष्यद्वाणी की थी-"जनतात्रिक तत्त्वे का मुखिया बनकर विद्रोह करके एसी। मजदूर स्वेच्छा पारिताका अन्त करेगे और विजयी कम्यनिस्ट रुसी सर्वहाराको कातिके लिये खेळ कातिकारी समर्प के सरल प्यपर ले जायेंगे।"

नरोद्निकोंसे सघर्ष करते हुये पीतरबुर्गके मार्क्सवादियोने "मजदूर वर्गकी मृनितके छिये संघर्ष का सम" के नामसे एक मगठन स्थापित विया था। लेनिन इस मधवा जर्ल्दा ही नेता हो गया, जिसने उस मामय मानर्सवादी कातिकारी विचारोंके प्रचारके लिये बहुत काम किया और प्रचारक्षेत्रको बढाया। उसके कार्यमे बाबुक्किन, शेल्गुनोफ और दूसरे कर्मी साथ दे रहे थे। १८९५ ई०की शरद्से गीत रवर्गके 'सधर्प सध"ने गजदूरोको सगठित कर हड्तालोंका नेतत्व करना सक क्या । १८९६ इं० में राजधानीके तीस हजार जुलाहोंने जारके सिहासनारोहणके महोत्सवके समय लेनिनद्वारा तेयार की हुई मागोके लिये हडताल कर दी। मजदूरोंके दबावके कारण जारशाही मरकारको कामके घटोंको कम करनेका वचन देना पड़ा। इसके मजदूरोंकी अब कांतिका कियात्मक पाठ मिलने लगा, बह अपनी शक्ति अत्भव करने छगे । इससे पहले ही दिसम्बर १८९५ ई०में लेनिनको गिरपतार करके जलमें यद कर दिया गया था। लेकिन जलकी दीवारे लेनिनके प्रभाव और नेतत्वकी रीक नहीं मकती थी। १८९७ ई०मं सरकारने लेनिनको तीन वर्पका कालापानी देकर पूर्वी साइवेरियामे (१८९७ र्ध०से १९०० ई०नक) येनिसेई भवनिया (प्रदेश) के मिनुसिन्स्की उयेज्द (जिले) के शुशेन्स्कीये गांव में बद कर दिया। इसी समय १८९९ ई॰में उसने अपने महान् ग्रथ "एसमें पूजीवादका विकारा" को लिखकर समाप्त किया। जब लेनिन साइबेरियामे बद था, उसी समय मार्च १८९८ ६० में "हरी। समाजवादी जनतात्रिक मजदूर पार्टी"की प्रथम काग्रेस मिन्स्क नगरमें हुई, जिरामें "रूसी समाजवादी जनतात्रिक मजदूर पार्टी की स्थापना घोषित की गई। सरकारने जल्दी ही पार्टीकी केंद्रीय समितिके लोगों और कार्यमें भाग लेनेवालोंको पकट लिया, तो भी वह कातिकारी आन्दोलनको वद नहीं कर सकी। भावसंवादी विचारोंकी मजदूरों पर गहरी छाप पड़ती जा रही थी, और वह रूसी राष्ट्रियाच्याच्याके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भी फैलने लगे। २० ची सदीके अन्ततक काकेशसकी भी इसकी हवा लगी, जहां किसानोके विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इसी समय यौसेफ विसारियोनोविच जुग-रिवली भाग्सेवादी कातिके प्रभावमे आया, जो कि २१ (९) दिसम्बर १८७९ ई०मे गुर्जीके एक

छोटे-से करबे गोरीके एक जूते बनानेवालेके घरमे पैदा हुआ था। तरुण योसेफ "होनहार विरवानके होत चीकने पात" के अनुसार सघर्षमें भाग लेनेके लिये छटणटाने लगा। स्वय अधिक्षित होते हुये भी योसेफके माता-िपताने उसे शिक्षा देने भी कोशिश की, और चाहा कि वह ईसाई-धर्मका गुरोहित बनकर सम्मानका जीवन बिताये। लेकिन ईसाई-धर्मकी पाठशालाके वातावरणमें भी मावर्सवादने घुसकर उसे अनीक्वरवादी बना दिया। १८९८ ई०में ही योसेफ तिफलिसके समाजवादी जनतांत्रिक सगठनमं सम्मिलित हो गया था, और इसी समय उसे लेकिनकी प्रथम पुस्तक पढ़नेका अवसर मिला। योसेफ जुगेरिवलीने अपने क्रांतिकारी जीवनमें स्तालिनका छद्म नाम स्वीकार किया था, जो विः उसके गुरुक्ती तरह ही उसका भी नाम बन गया।

संस्कृति, साहित्य और विज्ञान--१९ वीं सदीके अन्त और २० वी सदीके आरम्भतक रूसी प्रतिभागा लोहा दुनियामें मर्चत्र माना जाने लगा, यद्यपि अंग्रेजोंके गुलाम भारतको रूस देशका तब तक पता नहीं लगा, जब तक कि १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रांतिकी खबर बिजलीकी तरह दनियामे दींड़ने नहीं लगी। इसी कालमे हिलगा मेचनिकीफ (१८४५-१९१६ ई०) जेसा महान प्राणिशास्त्री. / इवान पीतर-पुत्र पावलोफ (१८४९-१९३६ ई०) जैसा अद्वितीय शरीरमनोविज्ञानशास्त्री हमें। विजलीके प्रथम आर्क-लेम्पका आविष्कारण ए० य० याव्लोचकोफ (१८४७-९४ ई०) भी इसी समय हुआ, जिसके विजलीके लैमाकी कदर देशमें नहीं हुई, तो वह पेरिस चला गया, जहां १८७६ ई०में उसने आने आविष्कारको पेटेंट कराया, और पेरिसमे पहलेपहल उसकी विजली-बत्ती जलाई गई । बाहरके लोग अभी भी गही जानते, कि विजली-बत्तीका आविष्कारक अमेरिकन नहीं, एक रूसी था। एडिसनने बिजली-नतीके आविष्कारक होनेका दावा किया, लेकिन उसमे पहले एक दूसरे रूसी आविष्कारक लादिगिनने उस तरह भी बिजली बत्ती तैयार कर दी थी, इसलिय अमेरिकन अदालतने एडिसनके दावेकी गंजूर मही किया। हां, लादिगिनके आविष्कारकी कदर उसकी मात्भूमिमें नहीं हुई और उसका विकास अभे-रिकर्नोंने किया। अलेक्सान्द्र स्तेपान-पुत्र पापोफ (१८५९-१९०५ ई०) ने १८९५ ई०गे बेतारके तारका आधिष्कार किया । बेतारके तारको इतालियन मार्कोनिका आविष्कार बतलाया जाता है, लेकिन उसमे पहले रूसी पापीफ और भारतीय जगदीशचन्द्र बीस उगका आविष्कार कर मुके थे। इन दोनों देशोंकी सरकारोंकी जड़ता और पक्षपातके कारण उन्हें आगे बढ़नेका गौका नहीं गिला। पापोफने १८९५ ई०में युद्धमंत्रीके पास अपने प्रयोगोंके लिये एक हजार रूबल अनुदान करनेके लिये प्रार्थना की थी, जिसका जवाब मिला था-"मै इस तरहके ख्याली पुलाबके लिये पैसा देनेकी इजाजत नहीं वे सकता।"

साहित्य और कला—इस कालके साहित्य-गगनके महान् नक्षत्र हे—अन्तोन पावल-पुत्र चेखं.प (१८६०-१९०४ ई०), और अ० म० गोर्की (१८६८-१९३६ ई०)। इन दोनों महान् लेखकोंकी कितनी ही छितियोंसे भारतीय पाठक भी परिचित है। इन दोनों ही को जारशाहीका कोणभाजन बनना पड़ा था। वेखोफ ४४ वर्षकी उमरमे तपेदिकमे मर गया, गोर्कीने नवीन रूसको अपने सामने फलते-फूलते देखा, और उसके निर्माणमें भाग लिया।

इस कालके चित्रकारोंमें रूसी ऐतिहासिक चित्रकलाका सर्वश्रेष्ठ आचार्य वर्० ई० सुरकीफ (१८४८-१९१६ ई०), छिब-चित्रकलाका महान् निर्माता वर्० अ० सेरोफ (१८६५-१९११ ई०), प्रकृतिचित्रणका जादूगर ई० ई० लेवितन (१८६१-१९०० ई०) हुये। संगीतके अद्भुत कलाकार प्योत्र इलिया-पुत्र चेकोल्स्की (१८४०-९३ ई०) का समय भी यही है।

२० वीं सदीके आरम्भ होते-होते सामन्तवादी जमींदारों और उनके स्वार्थोंकी रक्षाकी कोशिश करते हुये भी रूस पूंजीवादी युगमें पूरी तौरसे प्रविष्ट हो गया। लेकिन उद्योगीकरणमें पश्चिमी युगेंप के पूजीपितियोंका सबसे बड़ा हाथ था, फ्रांसीसी और जर्मन बंक इरामे खास तौरसे भाग ले रहे थे। वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें पश्चिमी युरोपीय पूंजीपितियोंका एक अरव सुवर्ण रूबल रूसके उद्योग-धंघोंमें लगा हुआ था। यह सब किसी पुण्यके लिये नहीं किया जा रहा था, इरो कहनेकी जरूरत नहीं। १८९५ ई०से १९०४ ई० तक अपने इस व्यवसायसे विदेशी पूंजीपितियोंने तिरासी करोड़ सुवर्ण

रूबल नफा कभाया, जो कि उतने समयमे लगाई गई पूजीसे कही अधिक था। जारकी सरकारपर १९०३ ई०मे तीन अरत सुपर्ण रूबलका विदेशी कर्ज था, जिसपर तेरह करोड रूबल प्रतिवर्ष सूद देना पडता था। रूसी सामत और जमीदार आने पुराने स्व थोंको अक्षुण्ण रखनेमें इतने मस्त थे कि उन्हें अपनी पूजीको इकट्ठा करके उद्योग-ध्योंमें लगानेकी उतनी फिक नहीं थी, जितनी कि पेरिस और दूगरी थुरोपकी विलासपुरियोंमें गरीब के गाहकी कमाईको उडानेमें।

लेकिन अब इस प्राने रूसको बदलनेके लिये एक ठोस कातिकारी शक्ति पेदा हो गई थी। १९०० ई०के दिसम्बरमें "इस्का" (चिनगारी) के नामसे लेनिनने अपना पत्र निकाला, जिसके सम्पादनमें प्लोखानोफ और दूसरे समाजवादी जनतात्रिक भी सहायता करते थे। बाहर छपकर वह रूसमें गुप्त रीतिसे भेजा जाता था। अपने मुखपुष्ठपर छपे सूत्र "विनगारी ज्वाला जलायेंगी" के अनसार राचम्च ही रूपमें ज्वाला जलानेमें उसने बहुत काम किया। पीतरवुर्गके एक जुलाहे पाठक ने इसके यारेमें लिखा था--"जब तुभ इस पत्रको पढते हो, तो तुम्हे मालुम होता है कि जारशाही सेना और पुलिस हम कमकरों और हमारे बुद्धिजीवी नेताओंसे क्यों इतना डरते है ? ..... पुराने समयमे प्रत्येग तहताल एक बडी घटना थी, किन्तु अब हरएक आदमी जानता है कि केवल हड़ताले कुछ नती ते, हमें उनके िये लड़ते हुये मुनित भी प्राप्त करनी है।" १९०० ई० और १९०१ ई०मे भी प्रथम राजनीतिक प्रदर्शन होने लगे, जिनके द्वारा समाजवादी कातिकारियोंके वढते हुए प्रभावका पता लगने लगा। १९०० ६०के मई दिवसमे खरकोफके मजदूरों और विद्यार्थियोंने लाल झड़ेक साथ राउकोंपर जलूस निकाला था, जिसमे वह नारा लगा रहे थे -- "स्वेच्छाचारकी क्षय"। १९०१ ई० का गर्ध-दिवस सारे देशमें हज्तालों और प्रदर्शनोंके साथ मनाया गया। १९०२ आर १९०३ ई०में और भो राजनीतिक हजताले और प्रदर्शन हुये । १९०२ ई०में किसानोंके भी कई आन्दोलन हुये और उनके पधप्रदर्शनके लिये लेनिनन "गांवक गरीबोसे" नामकी एक छोटी किन्तु बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक लिखी। इस रारह कारिकी यमितयां बढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इन यमितयोंमें कमजोरी पैदा करने के लिये नरमदली कातिकारी फुट भी पैदा करने लगे थे। गरमदल के कातिकारी प्रोग्रामकी लेतिन और उनके समर्थक मानते भे, जिनका समाजनादी जनतात्रिक पार्टीमें बहुमत था। इसीलिये लेनिन और उसके अनुयाथी बोल्गेविक (बहुमतीय) कहे जाने लगे। नरमदली अल्पमतमे होनेक कारण में शिवक (अल्पमतीम) कहे जाने लगे। १९०३ ई०की जुलाई और अगरतमें ब्रुसेल्स और पीछे लन्दनमें पार्टीकी जो बिलीय कांग्रेस हुई थी, उसी समय उसके यह दो टुकड़े हो गये। अपनी सूझ, तत्परता और त्यागसे बांलग्रेबिक मजदरों और दूमरी शोपित जनतामें अपने प्रभावको बढ़ाते गये, जब कि मेन्शेविक बहिन जीवियों से अपनी कलाबाजी दिखानेत ही अपने कामकी इतिश्री समझते थे।

क्स-जापान-युद्ध (१९०४ ई०)— क्सका प्रशार जिस तरह प्रशान्त गहासागर तक हुआ, इने हम बतला आये हैं। अभी तक उसका प्रतिहंही चीन था, जिसकी निर्बल और मप्टाचारपूर्ण सरकार क्सके सामने बराबर दबती रही, अब पूर्वी एसियामे जापान-जैसी एक बड़ी शक्ति पैदा हो गई थी। १८९४-९५ ई० मे जापानने चीनकी हराकर अपनी शक्तिका परिचय दिया था, और क्षतिपूर्तिकी गहुत भारी रक्स तथा कोरिया, पोर्ट आर्थर, ल्याउतुङ-प्रायद्वीपके साथ मंचूरियाके सारे दिशाणी समुद्रतटपर अपने अधिकारको चीनसे मनवाया था। "कटकेतैव कटकम्" की नीतिको अपनाते हुयं चीन चहता था, कि जापानको इससे मिड़ा दिया जार। १८९६ ई०मे जारके वित्तमत्रीने चीनी पूर्वी रेल बनवानके लिये चीनके साथ एक संधि की। इससे पहले साइबेरियाकी रेलवे बन चुकी थी। इस रिणको बनाकर जारशाही इस मंबूरिया और कोरियापर हाथ साफ करना चाहता था। १८९८ ई० मे ल्याउतुङ प्रायद्वीप और उसके पार्ट आर्थर बन्दरगाहको भी इसने ठीकेपर ले लिया, और उसने जत्दी-जल रिहामिस पोर्ट आर्थर उत्तर रेल बनानेका काम शुरू कर दिया। इस समय गिद्धकी तरह पिक्सी युरोपकी शक्तियां चीनमे बन्दरबाँट कर रही थी। जर्मन वैसरने क्याउ चाउके बन्दगाहको दखल कर लिया। इंगलैडने हांगकांको तो आधी शताबदी पहले ही ले लिया था, जब उसने वेई-हाइ-वेद बन्दर-गाहपर भी अधिकार कर लिया। कांस क्या पीछे रहने लेगा ? उसने भी अपने हिन्दचीन अधिकृत प्रदेशकी रीमाको चीनके भीतर बढ़ाया। सयुक्त राब्द्र अमरीकाने सबके लिये 'खुका बर्द्याकी'

et that

मांग करके पूंजीपति घडियालोंको चीनमं खुल खेलनेकी मांग रत्त्वी। पिच्चिमी शिवतयोंकी इस लूटके कारण चीनी जनतामें बहुत असतीप हुआ, और १९०० ई० में बक्सरका भयकर विद्रोह हो गया, जिसके दबानेमें पिचमी गक्तियं के साथ इसने भी भाग लिया। निर्नालाइ 11 की रारकारने कोरियाकी सीमांत नदी यालू-उपत्यकाके जंगलोंकी लकडीका ठेवा एक इसी कम्पनीको दिलवागा, जिसका अर्थ केवल यही था, कि उसके द्वारा इसी सेनाको आसानीसे कोरियामें पहुंचाया जा सके। पिर्टआर्थरको भी इसी नौसैनिक अड्डेक इपम परिणन कर दिया गया। जापान यह सब देखते हुये चुप नहीं रह सकताथा और न इसके प्रतिद्वंद्वी अग्रेज ही मीकेसे चूकनेवाले थे। दूसरोंको लड़ाकर अपना उल्लू सीभा करना अग्रेजोंकी पुरानी नीति थी। उन्होंने १९०२ ई० में इसके विरुद्ध जापानसे सैनिक-संधि की, जिससे जापानको बहुत बल मिला।

रूसमे अब भी सामन्ती मनोवृत्ति काम कर रही थी, उद्योग-धन्योंको पश्चिमके पूजीपतियोंके सहारे खड़ा किया गया था, जो इस बातका पूरा घ्यान रखने थे, कि औद्योगिक वस्तुओंके लिये रूस हमसे स्वतंत्र न होने पाये। और तो और, सैनिक हथियारों में भी रूस परम् खापेक्षी था। शासक वर्गकी अपूर-दिशता और अयोग्यताके कारण किसी क्षेत्रमें भी प्रतिभाये आगें नहीं बढ़ने पाती थी। इसी सेनापितयों और यद्ध-सचालकोंको चुस्ती किसे कहते है, यह भालूम ही नहीं था। स्वारं फ, कत्जोफ के सगयसे सैनिक प्रतिभाओंकी उपेक्षा करके खुशामदी एरे-गैरे नत्थू खैरे सामन्त-पुत्रों और जारके कृपापात्रोंको आगे बढ़ाया जाता था। रूस अभी युद्धके लिये तैयार नहीं है, यह जापानियोंको पता था। सारे मचू-रियामें उसके गुप्तचर फैले हुये थे, जिनसे जापानियोंको सारे भेद मालूम थे। इसी सगय २६ जनवरी १९०४ ई०की रातको विना युद्ध घोषित किये जापानी घ्वंसक पोतोंने अंधेरेमें छिपकर पोर्ट-आर्थरपर आक्रमण कर दिया । इस समय मुख्य सेनापित अद्भिरल स्तार्ककी जयन्ती मनाते हुये एसी नौसैनिक अफसर नाचमें मस्त थे। जापानियोंने एसके सर्वश्रेष्ठ तीन युद्धपोतोंको डूबा दिया, और २७ के सबेरे बम-वर्षा करके उन्होंने चार और युद्धपोतोंको नुकसान पहुंचाया । आरम्भ रूशियोंके लिये बहुत बुरी तरह हुआ, और उसके बाद जारशाही सेना हारपर हार खाती गई। अपने हाथियारों और वीरताकी अपेक्षा ईसाकी मृतियोंपर मुख्य सेनापित जेनरल कुरोपात्किनका अधिक विश्वारा था। उसने गाड़ियोंने भर-भरकर युद्ध-क्षेत्रमे लेजा इन मृतियोंको बंटवाया। रूसी नीसैनिकों और सैनिकोंने लड़नेमें अपनी आनुवंशिक बहादुरीको दिखलाया, लेकिन हथिगारोंके अभाव और रोना-पतियोंकी अयोग्यताके कारण वह जापानियोंके खिलाफ पासा नहीं पलट सके। फवंरी १९०४ ई० में रूसी व्वंसक "स्तेरेगुरुनीने" चार जापानी व्वंसकों और कुजरोंका मुकाबिला किया, जिसमेसे एकको उसने इवा दिया। आत्मसमर्पण वारनेके लिये कहनेपर रूसी नौसैनिकोंने साफ इन्कार कर दिया। और जब उन्होंने देखा, कि हमारा जहाज जापानियोंके हाथमे जाना नाहता है, तो गोलांकी वर्पाके भीतर दो अज्ञात नौसैनिकोंने नीचे जाकर पानी आनेके रास्तेको खोल दिया, और इस प्रकार अपने जहाजके साथ सम्द्रतलमे बैठकर उन्होंने अपनी वीरताका परिचय दिया। पोर्टआर्थरले कुछ समय तक जापानी विरावेमों रहते हये प्रतिरोध किया, लेकिन उसे अन्तमे आत्मसमपर्ण करना पड़ा।

१९०५ ई०में जारवाही रूसने जापानके हाथों बुरी तीरसे हार खाई, लेकिन रसकी रौनिक पराजयने कांतिके आरम्भ करानेका काम दिया।

१९०५ ई० ंकी कांति— इस जापान युद्धके कारण इसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही विगड़ गई। खर्चेकी सीमा नहीं थी। बड़े-बड़े सूदपर विदेशसे कर्ज लेना पड़ा, जिसके लिये कर बढ़ाना जरूरी था; इस प्रकार जीवनीपयोगी सभी चीजोंका दाम बढ़ गया। उधर भारी संस्थामें किसानोंकी सेनामें भरती करनेके कारण खेतीको भी बहुत नुकसान पहुंचा। कारखानोंमें पूंजीपितयोंने मजूरी कम करनी चाही, जिसका परिणाम हुआ हड़तालें। नवम्बर और दिसम्बर १९०४ ई०में ही पीतरबुर्ग, मारको और दूसरे नगरोंमें बोल्से विकोंने सड़कोंमें जलूस संगठित वियो, जिनका नारा था "स्वेन्छाचारिताकी क्षय, युद्ध बंद करो।" लोगोंके असंतोपको शांत करनेके लिये १२ दिसम्बर १९०४ ई०को घोषणा निकालकर जारने कुछ हलकेने अधिकारोंको देनेका बचन दिया।

३ जनवरी १९०५ ई० को पुतिलोफ (आधुनिक किरोफ) कारखानेमें चार मजदूरोंको निकाल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ अगले ही दिन बारह हजार मजदूरोंकी हटताल। पीतरब्गंके दूसरे कारखानोंके मजदूरोंने भी उनकी सहानुभृतिमें हडताल की और ८ जनवरीको डेढ लाख मजदूरोने याम छोडकर उसे मार्वजनिक हटतालका रूप दे दिया। इतनी बडी मख्यामे उत्तेजित और बेकार मजदूर कोई और बड़ा कदम न उठा ले, इसके टिये ईसाई पादरी गपोनने मलाह दी, कि मजदूरोंकी ओरसे जारके पास आवेदन पत्र भेजा जाय। अभी भी जारके प्रति लोगोकी सद्भावना बनी हुई थी, और वह इसके लिये तैयार हो गये। उधर गपोनने इनकी सूचना खुफिया पुलिसको दे दी थी. और जारशाहीने खलकर गोली चलानेकी तैयारी कर रक्खी थी। आवेदन-पत्रके कुछ वाक्य थे---"हम पीतरनुर्गके मजदूर, हमारी वीविया, हमारे बच्चे और हमारे असहाय बूढे मां-बाप, हे प्रभ, तेरे पास सहायता और रक्षा पानेके लिये आये हैं। हम गरीवीसे पीडित, जत्याचारके मारे असहा मेहनत के नोसमे दने जा रहे हैं। हमें अपमान महना पडता है। हमारे साथ मानवोचित वर्ताव नहीं होता। हमारा धर्य टूट रहा है, हम गरीवीके दलदलमें और नीचे डूबते जा रहे हैं। हम अधिकार और ज्ञानसे वचित है। स्वेच्छा चारिता और कुरताने हमारा गला घोंट रक्खा है। हमारा धैर्य खतम हो रहा है। यह भयकर घड़ी आ गई है, जब कि इस असह्य पीड़ाको और अधिक सहनेकी जगह मरना हमारे लिये जच्छा है।" इसमें कुछ आधिक और राजनीतिक मागोंके माथ सविधान सभाके बळानेके छिये मारा की गई भी। बो सेविकोंने बहुत समझाया, कि जारके पास प्रार्थनापत्र देनेसे स्वत तता नहीं मिल सकती, रेंकिन जब भी बहन-से मजदूर कह रहे थे--"हम तजर्श करके देखेंगे। जार हमारी जिल्त मागोंको अरवीकार नहीं करेगा।"

२२ (९) जनवरी १९०५ ई० रविवारका दिन था, जब कि एक लाख चालीस हजार मजदूर जारके चित्र, झडे और ईमाई गृतिया लिये प्रार्थनाके गीत गाते हेमन्त प्रासादकी और चले। जारकी सरकारको मजदूरोंका स्वागत गोरिज्यों और मगीनोंसे करना था। हेमन्त प्रासादकी सडकोंपर जगह-जगह पलका तेनात थी, लेकिन तो भी नहत-से मजदूर प्रासादके मैदानमे पहुचनेमे सफल हुये। निहत्थी जनता पर गोलियों ही नपीं होने लगी, एक हजार भजदूर मारे गये, दो हजार से अधिक घायल हुये। बोल्बे-विफोंने यद्यपि पहले मना करनेकी कोशिश की, लेकिन न माननेपर उन्होंने मजदूरोंका साथ नही छोडा, और यह भी साथमे जाकर गोलीके शिकार हुये। मजदूरीके ९ जनवरीके दिनको "खुनी-रविवार" वा नाम दिया, उनके हृदयसे आवाज निकलने लगी--"हमारा कोई जार नही है।" उन्होंने अपने घरोमें टांगे हुये जारके चित्रोंको फाडकर फेक दिया, और उसके बाद जबतक बोल्शेविक काति नहीं हुई, "जूनी रविवार" मजदूरांके लिये शहीदोंका स्मारक पर्व-दिन बन गया। बोल्शेविकोंने पुरिताकाये निकालकर कहा--''हथियार, साथियो ।'' इसपर मजदूर बन्दुककी दूकानों और मिस्त्री-सानोंपर ट्ट पड़े, वहासे उन्होंने हथियार लेकर अपनेकी हथिया वद किया। उसी ९ जनवरीके अगराह्म में पीतरब्रांके एक मुहल्ले वासिलियेक्स्की द्वीपमे लोगोंने लड़नेके लिये सडकपर बाढे खड़ी की । चारों ओर "स्वेच्छाचारिताकी क्षय" की आवाज गुजने लगी। सडकोंपर कई जगह पुलिसके साथ जनताकी गुठभेड़ हुई। इस दिन जो पाठ रूसके मजदूरवर्गको पढ़ाया गया, उसके बारेगें लेनिनने लिखा था--"अपने महीनों और वर्षोंके दिरद्र, दु.सी और उदास जीवनमें जिसे नहीं सीख राकते थे, वैसी क्रातिकी शिक्षा सर्वहारींने एक दिनमे पाई।" "खुनी रिववार" जारशाह्नीके लिये जिल्यानवाला वाग सिद्ध हुआ। हुडतालका जोर और बढा। जनवरी ११ (२४) १९०५ ई०को मास्कोमे भी हुड-ताल हई, और इसके बाद पो उन्द, फिनलन्द, चक्रह्न, फाकेश्स और साहबेरिया सभी जगह हड़तालों-का तकान आ गया।

१९०५ ई०के ग्रीष्ममें सर्वहारोंका क्रांतिकारी संघर्ष चारों और फैल गया। प्रथम मईके महोत्सव गे वो लाख बीस हजार गजदूरोंने पीतरबुगमें काम छोड़ दिया। मजदूरोंके सघर्षने किसामोंपर भी प्रभाव डाला और गांनोंसे आन्दोलन बढ़ चला। क्सके केद्रीय इलाकों, गुर्जी और वाल्तिक प्रदेशोंमें एक ही साथ किसानोंने जबवरित बान्दोलन शुरू किया। फरेरी १९०५ ई०मे कितानी ही जगहोंपर किसानोंने जमींदारोंके खुदकाइत खेतोंको छीनना शुरू किया, और उस सालके तस्तातक क्सकी



देहातमें सर्वत्र किसान संघर्ष शुरू हो गया। किसानोंने जमीदारोंके महलों और मकानोंको नण्ट कर दिया, उनके खेतों और चरागाहोंपर अधिकार करके गनमाना जोतना शुरू किया। इतने व्यापक पैमानेपर हो रहे विद्रोहको दबाना जारशाहीके लिये आसान काम नहीं था, पर अभी रोनामे उतना असतोष नहीं था।

अब उसमें भी लक्षण दिखलाई देने लगे । १९०५ ई०में ही, जब कि अभी जापानसे लड़ाई चल रही थी, कालासागरके नीनैनिक बेडेमे असतोप फेल गया, और १४ (२७) जून १५०५ ई०को यद्भपोत "पोतोगिकन" के नौसैनिकोंने विद्रोह कर दिया, जिसका तुरन्तका नारण था, सटे-गरे कीडे पडे हये अधपके मासको सिपाहियोमे परोसना। नीसेनिकोने उसे खानसे इन्कार कर दिपा। कमाडरने मिखयोंको गोली मारनेका हुक्म दिया, जिसके विरोधमे सारे जहाजके सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया। यद्यपि बडे नौसैनिक अफमरोंने विद्रोही नेता वकुलिन्नुकको मार दिया, लेकिन तुरन्त मत्यक्षेको नामक दूसरे नाविकने नेतृत्वको सभाला । नाविकोने बहुतसे अफसरोंको मारकर यह-पोतको अपने हाथमे कर लिया। लाल झडा उटाते हुये जब वह अदेरसा गहरके गामने पहुने, नो वहाके मजदरोंमें विजली दीड गई, लेकिन नरमदली समाजवादी मेन्शेविकाने उलटा गमजा-बुझाकर लोगों को रोका। "पोतम्किन" कितने ही दिनोंतक ठाल झडा उडाते हुये कालामागरमे इधरमे उपर घूमता रहा, लेकिन जब तटके किसी नगरमे यहायता नहीं मिली, और उधर गोला-बाखद भी कम होने लगा. तो रूमानियाके तटपर जाकर नाविकोंने आत्मम पर्णण कर दिया। रूमानियन सरकारने पीछे १९०६ ई॰ में क्रांतिकारियोंको जारकी सरकारके हाथमें दे दिया, जिसने उनमेसे बहुतीको पासी पर बढाया और बहुनोंको कालापानीकी राजा दी। यह पहली बार था, जब कि एक विशाल यह गोतके सारे मैनिकांने जारके बिलाफ सल्लमखल्ला विद्रोह किया। इतिहासमें हम दूसरे तरहके विद्रोह देस नुने है। प्रभुवर्गमें ही किसी एक व्यक्ति या दलके विरुद्धने दूसरे दलका हथियार उठाना गहले भी देखा गया था, लेकिन यह विद्रोह विल्कुल नये तरहका था, जिसमें दरिद्र और निरीह वर्ग राहसाव्यियों। शासक दलके खिलाफ बुल्लम बुल्ला उठ खडा हुआ, मानो जिन ईटोंशे प्रासाद बना था, नृशि अव प्रामाद को ७।नेके लिये हिलने-इलने लगी।

जापानसे संधि-- जारकाही मेनापतियोंकी अयोग्यता और रूसके पिछड़ेपगके कारण जापान हारपर हार दे रहा था। इसी जीच "च्नी रिवार" और मजदूरों, किसानों तथा नौसेनिकोके जियोतं। ने ऐसी हालत पदा कर दी, कि जारशाहीके लिये और अधिक दिनतक जागानके साथ लडनेका मतल्य था घरमें ही तरता उलट जाना। वृश्विमांकी खाडीमें ख्यी जगी बेडंका जब जापानियोगे सहार फर दिया, तो विदेशी गुजीवादियोंको भी भय छगने छगा, कि कही पेरिसकी आयुत्ति बर्ड पेगानेपर सरागे न होने लगे, इसीरिये उन्होंने जारकी सरकारपर युद्ध बंद करके जापानके साथ सुलह कर ठेनेके लिये जोर देना गुरू किया, और यह भी कि जारको भीतरी जांति बनानेके लिये कुछ वैधानिक गुधार देवार लोगोंको अपनी तरफ खींचना चाहिये। उधर जापानकी भी भीतरी हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यद्भमें अपार घन और जनका महार हो रहा था, जिससे वहांके लोगों में भी असतोप फैलनेया उर था। जापानके कहनेपर समुक्त राष्ट्र अमेरिकाके राष्ट्रपति ध्योडीर रूजवेल्टने बीचमे पड़ना स्वीकार किया । जारशाही युद्धपरिपद्ने ६ जून (२४ मई) १९०५ ई०को जारकी अध्यक्षतामे बहुमतस शांतिके पक्षमें फैसला किया, क्योंकि "हेमारे लिये विजयसे भी अधिक महत्त्वकी चीज है घरेल् शांति हम असाधारण स्थितिमे आज पड़े हुमे हैं। हमे खसके भीतर शांतिको पुनः स्थापित करना है।" जारशाही ने सुलह करना स्वीकार किया। जापानकी शर्ते बहुत कड़ी थी, लेकिन रूजवेल्टने भी दबाव डाला. और अन्तमे ५ सितम्बर (२३ अगस्त) १९०५ ई०को पोर्टस्मियकी सिंघपर हस्ताक्षर हमे। कसने कोरियामें जापानके सैनिक, राजनीतिक तथा आधिक हितों और अधिकारोंको स्वीकार किया। पोर्ट-आर्थर और दलनीने अपने ठेकेवाले प्रदेशकी उन्ने जापानके हाथमें सीप दिया, सलालिन द्वीपका दक्षिणार्घ और पासके द्वीपोंको भी जापानके हाथमे दे दिया, एवं पूर्वी चीनी रेळको केवल व्यापारिक द्ष्टिंगे चलाना स्वीकार किया।

जापानने जारशाही गर्वको चूर-वूर कर दिया। इस युद्धमें इसके चार लाख आदमी हत, आहत

1 T 1 1 1 1 (

या वंदी हुये और तीन अरब रूबल धनका नाश हुआ। स्सी जनतापर इसका बुदा प्रभाव पटना ही चाहिये था, लेकिन जारशाही अब पूरबके अगउत लूट्टी पायर फातिको गुनलने समय थी, तो भी सिधार हस्तातर होनेके सत्ताईस दिन बाद २ अक्तूवर (१९ सितम्बर) १९०५ ई०मे मारकोंके प्रेरायामियोंने आम हडताल कर दी, जिनका साथ बहाके रोटी बनानेवालों, तम्पाकू-मजदूरों तथा दूसरे कमकरोंने दिया। पुलिस और कसाक सेनिकोंने उनके प्रदर्शनोंको बल्यूर्वक लिख-भिन्न करना चाहा, इसपर मजदूरोंने भी पुलिसके ऊपर तमचे चटाये। ल दिन बाद २५ सितम्बर (पुराना पचाम) को गास्को की एक सड़कपर मजदूरों और जारके कमाकोंमे बाकायदा लड़ाई हुई। दो मजदूर मारे गये, आठ घायल हुये और १९२ गिरमतार हुये। ७ अक्तूबरको मास्को-कजनरकया रेलवेके मजदूरोंने हडताल कर दी, जिनका साथ ८ अक्तूबरको दूसरी रेलोंके मजदूरोंने भी दिया। ११ अक्तूबरको रेलवे हड़तालने सारे राष्ट्रमें आम हड़तालका रूप लिया, जिसमें स्कूलके अध्यापक, आफ्रसोंके कमंचारी, कानूनपेशा लोग, इजीनियर और जियाशों भी समिनिलत हुये। जहोंने राविधान सभाके बुलानेकी मांग की। जारने बहुत चाहा, कि गोलियोंकी वर्षास विद्रोहको दबा दिया जाग, लेकिन वह उसमें आसानीसे सफल कमें हो सकता था? अक्तूबर महीनेकी इन हड़तालोंने सरकारी आसन-यत्रको अकर्मण्य बना दिया था।

इसी समय विद्रोहियोंने अपने सगठन, संघर्ष और शारानको बलानेके लिये एक नये यंत्रका आवि-रकार नित्रा, जिसाने १९०५-६ ई०की कातिमें ही बहुत माम गर्ही किया, बल्क १९१७ ई०की बोल्को-विद्या-कातिकी गफलतामें भी उसका बहुन बड़ा हाथ था। यह संगठन था मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियत। सोवियत शब्दका वही अर्थ हे, जो हमारे यहा प्रभायनका, ठेकिन शासन और सैनिक अधि-गारोंके भी हाथमें लेनेसे सोवियतकों मागूली पंचायत नहीं कहा जा सकता। १३ (२६) अदत्वरको, जब कि हडताल चल रही थी, पीतरर्वृगके कमकरांने अपने कारकारोंमें सभाय की, और हड़ताल्या नेतृत्व करनेके लिये गजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतके लिये अपने आदमी चुने। यद्यपि इसका आरम्भ हड़तालकी संयुवत समितिके रूपमें हुआ था, लेकिन कातिने जलशे ही उसे शक्तिकों सभालनेके लिये मजबूर किया।पीतरबुगके मजदूरोंकी देलादेखी ससके सभी व ने-अंड गगरोंमें मजदूर-प्रतिनिधि सोवियत १९०५ ई० के अक्तूबरने दिसग्बर तबः कायम होती रही। मारको सोवियत बोल्शेविकों के प्रभावसे थी, इगल्यिय वह हथियारबंद विद्रोहकी तैयारीका संगठन बन गई। काकेशस, लत्तिबया और त्वेर एवं गास्थी गुर्वानया जैसे कितने ही केंद्रीय रूसके इलाकोंमें सैनिक प्रतिनिधि भी सोवियतके सदस्य बने।

क्रांके भिन्न-भिन्न जगहोंगे काति और विद्रोहकी जो लहर फैली हुई थी, उराका प्रभाव बोलगा-प्रदेश तथा दूसरे इलाकोंकी एसियाई जातियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा। बोल्गासे अल्लाइ और अफगानिस्तानतक जारकी हुकूमत मुसलमानोंके ऊपर थी। वहां अभी राजनीतिक जागृति इतनी नही हुए भी, कि वहांके लोग धर्म और साम्प्रदाधिकतासे ऊपर उठते। वोलगा-प्रदेश और वाशिशिरयामे राष्ट्रीयतायादी मध्यमवर्गने मस्लिम लीग कायम की। लीगने घीरे-धीरे मध्य-एसिया और काकेशरा के मुगलमानोंको भी प्रभावित करना शुरू किया। साम्प्रदाधिकतापर निर्भर आवीलन और संगठनका नेत्रय मुल्लंकि हाथमे जाना जरूरी था, और मुल्ला क्सियोंके खिलाफ जहाद करनेका ही तरीका परांद कर सकते थे, लेकिन बहुतसे एसियाई इलाकोंमें एसी उनके पड़ोसी किसान और मजदूर बनकर बस गये थे, जो विशाल दिष्टिपूर्वक संचलित राष्ट्रीय आन्दोलनभे एसियाई जातियोंके स्वतंत्रताके यद्धमे सहायक वन सकते थे। लेकिन अभी यह काम बारह साल वाद होनेवाला था। १९०५ ई०के अन्तमें तारतार मध्यमवर्गीय राजनीतिक नेताओंने कजानमें प्रथम मुश्लिम कांग्रेस बुलाई, जिसने हमारे यहा के पराने कांग्रेसियों की तरह जारसे भिक्तपूर्वक प्रार्थना की, कि मुसलमानोंकी भी वही अधिकार मिलने चाहिये, जो कि बादबाहकी रूसी प्रजाको प्राप्य है। १९०५ ई०में चुवारों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन शक हुआ, लेकिन वह शुद्ध किसान आन्दोलन था, जो चाहता था, कि किसानींको धरती और मुक्ति मिले। चवारा और गारी लोगोंके भीतर हो रहे किसान अन्वौलनको अखिल रसी किसान संघंके सदस्योंने संचालित किया था। किसानोंने जमींदारोंसे जमीन छीनने और अपनी भाषामें स्कूलोंके खीलनेंकी मांग की। साइनेरियाके बुरियत मंगोल भी जारबाही अफसरोंके अत्यानारसे तंग आ एये थे, जहाँने साइबेरीय जातियोंकी लीग स्थापित की। १९०५ ई० ही में याकूतोमें भी जागृति हुई, और उन्होंने याकूत लीग कायम की, जिसे जारजाहीने जल्दी ही दवा दिया।

विसम्बरका विद्रोह—कमी कमकर ममझने लगे थे, कि केवल राजनीतिक हडतालींग काम नहीं चल मकता। अक्तूबरकी हड़तालोंके बाद सबसे पहले हथियारवंद यिद्रोह करनेवाले थे कोन्स्ता। नीसेनिक अड़ेके नाविक और तोषची। २६ और २७ अक्तूबर (पुराना पंचांग) के दी दिन और दी रातांतक क्राका यह मंगहर नौमेनिक अड्डा विद्रोहियोंके हाथोंमें रहा, लेकिन अभी उनका भीतर-बाहरका संगठन इतना मजबून नहीं था, इसलिये २८ अक्तूबरको जारबाही सेनाने उमे दबा दिया। वो मी विद्रोहियों तथा उनके नेताओंको फीजी अदालतद्वारा कड़े दंड दिये गये।

इस समय इस-अधिकत पोलन्समे फीजी कानन घोषित किया गया था। उसके उठा लेने तथा कोन्स्तातके नाविकोंको मुक्त करानेके लिये १४(१) नवम्बर १९०५ ई०को पीतरब्गकी मजदूर-प्रति निधि-सोविषत । एक आम हड़नाल घोषित की । जारकी सरकारको मजबूर होकर उनकी मांगोंको रवीकार करना पड़ा, पोलन्दरो गार्थाल-ला (फौजी कानून) उठा दिया गया, और कोन्स्गातके नाविकों पर फीजी अदालतमें कोर्ट मार्शल द्वारा फांसीका दंख दिलानेकी जगह साधारण सैनिक अदालतमें मकदम। चलाया गया, जिसने ८३ विद्रोहियोंको छोड़ दिया, १२३ को जेलकी और केवल नी को कालापानीकी सजा दी। इसमें शक नहीं, पीतरवर्षके कमकरोंकी हड़तालने कोन्स्तातके बहुतसे विद्रोहिशोंके प्राणींकी रक्षा की। कांतिकी इस दूसरी लहरने कालासागरके नौसैनिकोंको प्रभावित किया। २७ (१४) नवस्वरको कजर "ओचाकोफ' के नाविकोंने विद्रोह किया। "पोतेस्किन"के नाविकोंकी जो गति हुई थी. उससे ये नाविक हताश नहीं हुये थे। २८ (१५) नवम्बरको दुमरे मैनिक पोनों और रोवरनापोलके दुर्गमें काम करनेवाले रौनिकों और कमकरोंने ओचाकोफके विद्रोहियोंका साथ दिया। "पोतोनिकन" का नाम "पुनेलेउमोन" रखकर जारशाहीने उसे मुरक्षित समझा था, लेकिन पोतेस्किनके ऊपर फिर लाल झंडा फहराने लगा। अभी भी दूसरे युद्धपोत और सैनिक जारशाहीके भक्त थे। २८(१५) नयम्बर को ही तट और जहाजकी तोपोंने "ओवाकोफ" पर गोलाबारी शुरू की, जिससे उसमे आग लग गई। नाविकोंने रामुद्रमें कदकर बचनेकी कोशिश की, लैकिन उन्हें मशीनगनोंकी गीलियोंसे भून दिया गथा। विद्रोहियोंका नेता लफटेनेंट समय और दूसरे नेताआंको कोर्टमार्शल करके गोलीसे उड़ा दिया गया। इस प्रकार बालासागरका विद्रोह दबा दिया गया।

नवस्बर और दिसम्बरके महीनोंमे अबकी किसानोंके विद्रोहनं और भी जोर पकड़ा। पुरोपीय रूसके एक तिहाईसे अधिक इलाकोंमे किसान जमींदारोंको भगाकर उनसे खेतोंको छीन रहे थे, उनके मकानों और महलोंको लूटते बरबाद कर रहे थे।

क्रांतिकी प्रगतिको लेनिन अपने निर्वामित स्थान (जेनेवा)से गम्भीरतापूर्वक बराबर देख रहे थे। नवस्वर (१९०५ ई०)में क्रांतिकारी संघर्गका नेतृत्व करनेके लिये उन्होंने रूसमें आना जर री समझा। दिसम्बर १९०५ ई०में फिनलैंडमें तम्मेरफोर्स नगरमें बोल्वेविकोंका एक सम्मेलन हुआ। यहीपर स्तालिनको लेनिनको देखनेका सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेनिनके सुआवपर सम्मेलननं सदस्योंको अपने-अपने इलाकेमें विद्रोह-संनालन करनेका आदेश दिया। लेनिनके सुआवपर सम्मेलननं सदस्योंको अपने-अपने इलाकेमें विद्रोह-संनालन करनेका आदेश दिया। लेनिन दिराम्बरके आरम्भ तक जारशाहीने अपनी शिक्तको पहलेमें विद्रोह-संनालन करनेका आदेश दिया। गंत्रियाके युद्धके ने कितनी ही रोनायें लोटकर युरोपीय रूसमें पहुंच गई थी। अवकी मास्कोका नम्बर पहला था। वहांकी सोवियतके तेता बोल्वेविक थे। उन्होंने हथियारवंद विद्रोहकी तैयारी वड़े जोर-शोरसे शुरू की। उनके प्रयत्नसे गारकोकी छानीमें भी विद्रोहकी लहर फैल गई, जिसमें रस्तोफ रेजिमेंट पहिले रही। १५ (२) दिसम्बरको सिपाहियोंने अपने अफसरोंको गिरफ्तार कर लिया, और रेजिमेंटके कामके संचालनके लिये सिपाहियोंकी एक समिति निर्वाचित की। लेकिन मास्कोकी दूसरी रेजिमेंटोंने उनका अनुसरण नहीं किया, इसलिये १७ (४) दिसम्बरको इन सैनिकोंको दबा दिया गया। अगले दिन मास्कोक बोल्शेविकोंने एक सम्मेलनमें मास्को सोवियतपर जीर दिया, कि वह हथियारबंद विद्रोहको बढ़ानेके लिये आम हड़ताल घोषित करे। २० (७) दिसम्बरके सबेरे आम हड़ताल शक्त हुई। बन्दूके-गिस्तोल पर्याप्त नहीं थे, इसलिए मजदूरों अपने मिस्त्रीखानींमें कामचलाऊ हुययार बनाये। दो हजार मजदूर-जिनमें करीब आधे

गोल्शेनिक थे—लड़नेवाले दलमे शामिल हुये। सड़कोंगे प्रदर्शन हुये, और मजदूर महल्लोंमे पुलिसके साथ मुठभेड हुई। सारी अस्त्राखानी रेजिमेट अपने पूरे सामानके साथ विद्रोहियोंकी मददके लिये तेयार हो गई, लेकिन जारभक्त कसाकोंने उन्हें घेरकर अपनी वारकोंमें लौटनेके लिने मजदूर किया। दूमरी कितनी ही मदिग्ध रेजिमेटोंको भी अपनी बारकोंमें ही रखा गया। सचमुच मास्की-स्थित उस समयके पन्द्रह हजार सिपाहियोंमें तेरह सी नब्बें ही ऐसे थे, जिनगर जारशाही विश्वास कर सकती थी। मास्कोंके महाराज्यपालने राजधानीमें सेना भेजनेके लिये सदेशपर सदेश भेजे थे। लेकिन कातिकारी इस स्थितिसे पूरा फायदा नहीं उठा सके। २२ (९) दिसम्बरको सरकारी सेनाका पल्ला भारी हो गया, और उन्होंने जगह-जगह आक्रमण करके विद्रोहियोंको दबाना शुरू किया। स्थितिको प्रतिकृष्ठ देखकर मास्कोंकी पार्टी कमीटी और मजदूर-प्रतिनिध सोवियतने ३१ (१८) दिसग्बरकी रातको विद्रोहको वद करनेका निश्चय किया। सब जगह बिद्रोहियोंने लड़ाई वद कर वी। कातिकारियोंको मौतसे कैसे बचाया जाय, इसका भार उख्तो स्की नामक इजन-ड्राइवरने अपने ऊगर लिया, और ट्रेनमें भातिकारियोंको वेटाकर वह मशीनगनों और राइफलोंकी गोलियोंकी वर्षाक बीचसे ट्रेनको बड़े वेगसे भगा ले गया। इस प्रकार उसने कितने ही कांतिकारियोंको फांसी पानेस बचा लिया। जारकी सेनाने गजदूरों और उनके परिवारके ऊपर भयंकर अत्याचार किये, सेकड़ोंको बिना मुकदमा चलाये ही गोलियोंमें ठडा कर दिया।

मास्तीके वाहर दूसरे कितने ही शहरोंमें भी हथियारवंद विद्रोह हुये। दक्षिणमें गोरलोवकामें विद्रोहियोंने जारके राज्यको खतम करके मजदूर-प्रतिनिधियों का शासन आरम्भ कर दिया। मजदूरोंके पास अगने हाथकी बनाई तलवारों, छुरों तथा थोड़ेसे तमनोंके सिवा और हथियार नहीं थे, तो भी नार हजार कातिकारियोंने जारके वसाकोंके साथ पांच घटे तक बड़ी बहादुरीरों लड़ाई की, जिसमें उनके तीन सी आदमी काम आये। दोनेत्स-उपत्यकामें सभी जगह पुलिस और सेनाके साथ विद्रोहियोंकी लड़ाई हुई। लुगान्स्कमें सगस्त्र विद्रोह और हड़तालका नेतृत्व कर ई० वोरोशिलोफने किया। १९०५ ई० के ग्रीव्समें बोरोशिलोफको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिसम्बरमें हजारों मजदूरोंने जाकर "अपने लाल जेनरल" को जेलसे छुड़ा लिया। बोरोशिलोफकी संगठन शक्ति और सैनिक सूझ-बूझको देखकर एक सभामें एक मजदूरने कहा—"हम तुम्हें अपना लाल जेनरल नियुक्त करते है।" जिराका जवाब बोरोशिलोफने हसते हुये दिया—"पुम बहुत दूरकी बातकर रहे हो, मुझे सैनिक विद्यामा कुछ भी पता नहीं है।" उस समय सनमुन्न ही किराको पता था, कि बोल्शेविक-कांतिके समय वह अपनी सैनिक प्रतिभाका मुन्दर परिनय देगा, और अन्तमें रूस-जैसी दुनिया की एक शिवतशाली नेनाका फील्डम्माईल और आज सोवियत सघ का राप्ट्रवित बनेगा।"

इसी प्रकार नवीरोसिस्कर्ग भी मजदूर-प्रतिनिधियांकी सोवियतने जासन अपने हाथमे संभाल लिया। कालासागर-तटवर्ती नगर सोचीमे भी यही वात हुई। साइवेरियाके कास्नोयास्कं और चीता नगरोंकी मेना विद्रोही मजदूरोंसे मिल गई और यहां सिपाहियोंके भी प्रतिनिधियोंने मजदूर-प्रतिनिधियोंने सोवियतोंमे शामिल होकर विद्रोहका संचालन किया।

१९०५ ई०का विद्रोह खूनी हाथोंसे दबा दिया गया। प्लेखानीफ अब नरमदली समाजवादी हो गया था। उसका कहना था—''उन्हें हथियार उठाना नहीं चाहिये था।'' जिसका जबाब लेनिनने दिया—'इसके विवद्ध हमें सारी शक्तिक साथ और दृढ़तापूर्वक आक्राणात्मक रूपमें हथियार उठाना चाहिये था।'' दिसम्बरकी कांतिक असफल होतेके कारण थे—किसानोंसे मदद नहीं मिलना, सेनाके भी अधिक भागका जारशाहीके साथ होना, विद्रोहियोका अच्छी तरह संगठित न होना और एक साथ उठनेकी जगह विद्रोह का भिन्न-भिन्न जगहोंमें भिन्न-भिन्न समयोंमें अत्रम्भ होना। विद्रोहियोंके पास काफी हथियार गहीं थे, उन्होंने आक्रमण करनेकी जगह प्रतिरोध करना पंसद किया, तो भी इस क्रांतिको असफल नहीं कहा जा सकता, व्योंकि क्रांतिकारियोंने जो भूलें इस समय की थीं, अपनेमें जो किमयां पाई थी, उन्हें हटानेमें सफल होकर ही वह १९१७ ई०की क्रांतिमें विजयी हुये। इसीलिये इस क्रांतिको १९१७ ई० की क्रांतिका रिह्रांल कहा जामा बिलकुल ठीक है।

शासन-सुधार--जारशाहीने कांतिकी दबा दिया, लेकिन वह जानती थी, कि लीगोंकी संतुष्ट

करने या मोखमे रखनेके लिये कुछ सुभार देना भी जरूरी है। ११ सितम्बर १९०५ ६०को इसीलिये राज्यद्वमा (ससद)के चुनावकी पोपणा की गई। लेकिन यह पहिले ही निश्नय कर लिया गया, कि निर्नानमे राजमकां हा पिला मारी रहे, इसीलिये जहा जभीदारों हो दो हजार भरादाताओं पर एक प्रतिनिधि और नगरों के सम्पत्ति । तो मात हजार वोटरोंगर एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था, नहा तीम हजार किसान और नब्धे हजार मजदूर चोटरोंपर एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था। निर्वान भी सीधा नही था। प्रत्येक गावके वोटर वोलोस्त (जिले) के लिये निर्माचक चुनते। ये निर्वाचक हरण्य जिलेसे दो प्रतिनिधियोंको किमान्तरीके लिय चुनते। किमान्तरियोंके चुने हुगे निर्वाच हरण्य जिलेसे दो प्रतिनिधियोंको किमान्तरीके लिय चुनते। किमान्तरियोंके चुने हुगे निर्वाच हुगानियों (प्रदेशों) के लिये निर्वाचक चुनते, और गुर्वानोंके गह जिलेस समझ रिया था, कि हम ऐसे आदिमिशि चुनते। वोट भी गुन्त नही देने थे। जारकी रारकारने एम प्रकार समझ रिया था, कि हम ऐसे आदिमिशि चुनते। वोट भी गुन्त नही देने थे। जारकी रारकारने एम प्रकार समझ रिया था, कि हम ऐसे आदिमिशि हो ससदमें अने देगे, जो कि हमारी हामे हा मिलाये। मार्च और अप्रेट १९०६ ई०मे राज्यद्वमाके हिंगे निर्वाचक हुये। उस समय पुलिसके अत्यावारोंने गम जगह बालि-बाहि मर्वी हुई थी। योल्टोनिकोने निर्वाचके बायकाट करनेका निश्नय किया था। इसी समय १९०६ अप्रेलमें स्टाकटोम्सो सभाजवादी जनतांत्रिकोंकी काग्रेस हुई। जारवाही अत्याचारोंने समा पीलकर चौल्जेनिक और मेन्योंविक दोनों इस काग्रेसमें सम्मिलिस हुए, और समाजवादी जनतांत्रिकोंने काग्रेस हुई। जारवाही अन्ताचिक पार्टीके भीनर अरग अलग दो गुटोंको रखने हुये भी वह एक हो गये।

नवित्तिवित दूमाके उद्गाटनमें तीन दिन पहले अप्रेल १९०६ ई०के अन्तमें जारशाहीने ''आधारिक राज्यविधान'' प्रकाशित किये, जिसके द्वारा ''सभी क्सोके सम्राट्में सवीचन परमस्नतंत्र राज्यविधान तिहित हैं'' को घोषत किया गया। साथ ही दूमापर अनुश रखनेके लिये एक राज्य-परिपर्वनाई पर्द, जिसकी स्थीकृतिके विना काई भी कान्त दूमा द्वारा पास होकर जारके पास भेजा नहीं जा सकता था। परिपर्ने आधे सरकारी उच्च अधिकारी थे, जिनकी नियुक्ति जार करता, बाकी आधेमें रथानीय बोर्जी (जेम्स्त्वो), जमीरों, पादियों और विद्वविद्यालयोंके प्रतिविधि लिये जानेवाले थे।

इताने छद-जदके बाद निर्वाचित दुमा भी पूरी तौरसे जारबाहीके अनुकूछ सिन्न नहीं हुई। उसके ५२४ सदर्थों ने २०४ किनान थे, जोकि नेमें किनान गहीं थे, जिन्हें जारका र लाहरार पथान-मंत्री काउट विने चाहता था। समाजवादी जनतातिक समूहके अठारह प्रतिनिधि दूमागे पहुँने थे। वैधानिक जनतात्रिक या नरमदिल्योंकी सर्था १७९ थी।

यद्यपि विद्रोहका वेग द्य गया था, लेकिन वह बिल्कुल सत्तम नही हुआ था। १९०६ ई० गे मईसे अगस्ताक देशके आधे भागमे किसानोके आन्दोलन और बलवे चलते रहे। दूगा जनताके छितके लिगे को बनाई गई थी, इमलिये वह लोगोंकी शांत करने के के सगर्न होती? जा भूभि-संबंधी समस्याके बारेमें किसान-प्रतिनिधियोंने अपने अन्युल प्रस्ताय पास करना चाहा, तो पब अगर सरकारने ८ जुलाई १९०६ ई०को दूमाको सतम कर दिया।

जमी शाल दूसरी दूमाका निर्वाचन हुआ। प्रथम दूमाका बोल्शेविकोने वायवाट किया था, लेकिन प्रथम दूमाके तज में उन्हें पता लग गया, कि दूमाको अपने विवारोंके प्रचारके लिये एक अच्छा प्रभावशाली भागणमच बनाया जा सकता है, इशीलिये लेनिनके परामशंके अनुसार बोल्शेविकोंने अबके निर्वाचनमें भाग लेनेका निर्वचय किया। वामपक्षी दछने भी भाग लिया, जिसके कारण दितीय दुमा जारशाहीके लिये प्रथमके भी अधिक कड़की साबित हुई। गरमदली सबैधानिक जनतांत्रिक पहलेकी अपेक्षा आधे ही (१७९: ९८) आ पाये। किसान गुट तथा नरम समाजवादी कांतिकारी जहां पहली दूमामे ९४थे, वहां अब उनकी संख्या बढकर १५७ हो गई। समाजवादी जनतांत्रिक अब अठारहकी जगह पैंभठ थे। यद्यणि दितीय दूमामे प्रगतिशील विवारीका प्रतिनिधित्व ज्यादा था, लेकिन अब कातिका वेग उतारपर था, इसलिये वह जनताके किसी भी हितको कारनेमें असमर्थ थी, ३ जून १९०७ ई०को प्रतिगामी जारके पिट्छुजीने कानूनके दिखावियों भी छोड़कर पारों और अत्याचार करना बुक्ट किया। उसी साल १५९ मजदूर सभावींको भंग कर दिया गंगा, १९०८ ई०में नौ और १९०९ ई०में छानवे मजदूर-संगठन निधिद्ध कर दिये गये। दितीय दूमाको

रातम कर देनेके वाद भी निकोलाइ 11 अपनेमें इतनी क्षक्ति नहीं पाता था, कि दूभाके विना ही शासनको जारी रवले, इसीलिये नह एतीय दूमाके निर्वाचन करनेकी घोषणा करनेके लिये मजब र हुआ। अक्षा वार जारवाहीने नुनावके नियम और भी अनकरा बनाये : जमीदार २३० वोटरोनर एक, बज्वी (पजीवादी) हजारपर एक, किसान साठ हजारपर एक और भजदूर सवा लासपर एक प्रतिनिधि भेज सकते थे। रुसी प्रजाको जहा दूमामे अपना प्रतिनिधि भेजनेका इस प्रकार अधिकार पापा था, यहा मध्य एसियाके लोगों हो एक भी प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नही दिया गया शा--धरोपीय क्लाके जहां ४०३ थे, वहा सीमाती इठाकोंके ३९ ही लिये जानेवाले धे. जिनमें जारह रगी-मो हरके प्रतिनिधि थे। इस निमयके अनुसार जो निर्याचन हुआ, उसमे २०२ अथवा ४६ प्रतिशत सदस्य जभीवारोके थे । वागपक्षी वलोंको केवल ७ प्रतिशत जगहे मिली थी. ठेकिन जारशाही तो दुमाको केवल दिगायेकी चीज रखना चाहती थी। वह दूसरी तरहसे भी विरोधी शनित्योंको कुचलनेके लि तैयार थी। विद्रोही किसानोंकी सनितको सर्वथा नष्ट कर देनेके लिथे उसने थंद्र तरीका निकाला था-गांवकी पचायती भत्ताका नष्ट कर देना, देहातमे भूमिपर सामहिक अविकार रखनेकी जगह किसानोंकी नैयिवितक तौरसे खेतोंपर अधिकार देना, एव किसानोकी विद्रोही गागों और इलाकोंसे के जाकर दूसरी जगह बसाना। इसकी वजहसे यह कुछ समग्रके लिगे किसानोंकी शक्तिको तो जनमें सफल हई। गावकी जमीनपर सामृहिक अधिकार होनेपर धनी और गरीव किमानीके बीन भारी भेद नहीं कायम किया जा सकता था, लेकिन अब गावोंमें कूलक (ानी फिसान) पदा होने लगे।

जारशाही समझने लगी थी, कि लेनिनके स्पमे उो एक बड़े शबुसे गुकाबला पड़ा है। १९०७ ई०के जाडोंने रारकारने लेनिनकी गिरणतारीका हुक्स निकाला। लेनिन फिनलस्से गान रीतिसे रहते थे। पार्टीकी रालाहपर लेनिनकी देश छोड़ जाना पडा। गुप्त रीतिमे जिस जहाज द्वारा उन्हें भाहर जाना ना, उसे पकडनेके लिये पुलिसकी आस बचाकर फिनलन्दकी बर्फ जमी खाडीके ऊपरभे चलना पड़ा। एक जगह कमजोर बर्फके कारण लेनिन गीतरी वाल-बाल बचे। आखिर · ह जहाज द्वारा देश छोटकर प्रायः दस मालके लिये विदेशमे जीवन बिताने चले गये। कातिके असफल होनेका एक प्रभाव यह हुआ, कि कारिक साथ सहात्भृति रखनेवाले वृद्धिणीवियोंमें निराशा और उनीके कारण विचारोमे गड़बड़ी पैदा हो गई। लेकिन तब भी बोल्शेनिकोंने अपनी पार्टीको नष्ट होनेंगे बचानें के लिये पूरी कोशिश की। जनवरी १९१२ ई॰में बोल्यंविकोंने स्वतन बोल्यंविक पार्टी स्थापित करनेके लिये प्राहा (वेकोस्लोवाकिया) में अपना सम्मेलन किया, जिसका बहुत भारी एतिहासिक गहरत है, पर्योकि इसीके निर्णय द्वारा स्मापित बोल्शेविक पार्टीने पाच वर्ष बाद एसमे सफार काति की। इस पयत जो केन्द्रीय समिति निय्कित की गई थी, उसमें लेनिन, स्तालित और य॰ ग॰ स्वे ( लोफ मन्य ये । इसी समधसे पार्टीके पुराने नाम "रूसी सभाजवादी जनसात्रिक गजहर पार्टी "के साथ-साथ ब्रेकेटमे "बोल्गेविक" भी लिखा जाने लगा। इसी राग्मेलनके समय से बोल्गेविक नेताओंने दहतापूर्वक कार्य आरम्भ किया। इन नेताओमें लेनिन सर्वोपिर थे। उनके सहायकींमें याकोब भिलाइत-पून रेपेर्र लोफ भी एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता था, जिसने कणान और उरालगें बहुत काम किया और पीछे साइवेरियामे निर्वासित कर दिया गया था। सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद यही इसका प्रथम राष्ट्रपति हुआ। निखाइल वासिली-पूत्र पूर्ज दूरारा जबर्दस्त बोल्शेविक कांतिकारी था, जिसने बोट्यंविक कातिके समय अपनी सैनिक सूझ और संगठनका बहुत अच्छा परिचय दिया। आज गध्य एसियाके किंगिजिस्तान गणराज्यकी राजधानी फूंजेके नामपर मशहूर है। सेगेंई मीरन-पुत्र किरोफ १८ वर्षकी उभरमें बोल्बेंबिक पार्टीमे शामिल हुआ, और १९०५ ई०की कांतिमे उसने जबर्दस्त भाग लिया। क्रांतिकै सफल होनेके बाद उसने बहुत-से जवाबदेह पदींनी संभाला, और द्वितीय पचवार्षिक योजनाकै समय दश्मनकी गोलीका शिकार हुआ। स्तालिनकी जन्मभूमि गुर्जीका ग्रिगोरी कान्स्तिनी पुत्र ओर्जोनीकिन्द्र्जो १९०३ ई०मे बोल्शेविक पार्टीम शामिल हुआ। १९०५ ६० की कांतिमें इसने बड़ी तत्परतास भाग लिया। जब कातिके असफल होनेपर गिरफ्तारियां हीने लगं, ती वह विवेशमें भाग जानेमें सफल हुआ। १९७९ ई०मे वह ईरावमें था, और वहांकी कांतिमें भी

a li a recordidad

उसने भाग लिया था। पीछे ईरानमें रहना असम्भव देखकर वह लेनिनके पास पेरिस चला गया। प्राहा (प्राग) के सम्मेलनके बाद वह फिर गुप्त रीतिसे इसमें लौटकर काग करने लगा। व्याचिरलाव मिखाइल-पुत्र मोलोतोफ १९०६ ई०में पार्टीमें सम्मिलित हुआ, जब कि अभी वह १६ वर्षका विद्यार्थी था और कालेजकी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाया था। इसी समय १९ वर्षकी उमरमें उसे बलोग्दामें भेजकर नजरबन्द वर दिया गया, लेकिन तो भी उसने अपने कार्यको जारी एक्खा।

प्रथम क्रांतिके असफल हं नेके बाद चारों और राजनीतिक विधिलता छा गई। उस समय गुप्त रहगर क्रांतिकारी आन्दोलनको जारी रखनेवालोमें मिखाइल इवान-पुत्र किलिन और निलमेंती एफरेम-पुत्र बोरोशिलोफ भी थे। किलिनने कई साल जारशाही जेलोमें बिताये, और नत कई सालोतिक सोवियतका राष्ट्रपति रहकर मरा। वह एक मामूली किसानका लड़का था, जो चरवाही, साईसीके जीवनसे मजदूर और फिर क्रांतिकारी बना। बोरोशिलोफके वारेमें हम बतल। चुके हैं। वह १९०३ ई०में पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ई०में लुगान्स्कके विद्रोहना "लाल जेनरल" बना। उसे पकड़कर १९०७ ई०में तीन सालके लिये साइबेरियामें निर्वारित कर दिया गया, लेकिन वह वहांसे तीन बार निकल मागनेमें सफल हो अपने काममें जा उटा।

वैदेशिक संबंध---उत्पादनके बेहतर साधनोंके कारण पूंजीवादी व्यवस्था सामन्।वादी व्यवस्थासे कहीं अधिक समृद्धि और शक्तिकी वाहक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम २० वी सदीके आरम्भमें इंगलैण्ड और फ्रांसका रूसरी मुकाबिला करके देख सकते हैं। रूस यद्यपि जनसंख्या और प्राकृतिक स्रोतोंमें पश्चिमी युरोपके इन दोनों देशोंके सम्मिलित साधनोंसे भी कहीं बेहतर स्थितिमे था, लेकिन पंजीवादी प्रगति अतएव उद्योग-वंधीके विकासमें पिछड़ा होनेके कारण वह परमुखापेक्षी था। इसीके कारण जापानके साथ उसे बुरी तीरसे हारना पड़ा। लेकिन इस समय पश्चिमी युरीपमे जर्मनी आस्ट्रिया और इंलैण्ड-फांसके दी प्रतिद्वंदी पैदा हो चुके थे। जबतवा जर्मनी छिन्न-भिन्न अवस्थामे था, तबतक फांस और इंगलैण्ड अपने उपनिवेशिक स्वार्थीके कारण एक दूसरेके शत बने रहे. लेकिन १८७० ई०में संयक्त जर्मनीकी सेनायें पेरिसमें मुसकर फांसको यह समझानेमें सफल हुई, कि अब उसे खतरा ब्रिटिश चेनल पार पचिश्मसे नहीं, बल्कि पूरवसे हैं। इसमा निश्चय होते ही अब फांस और इंगलेण्ड एक दूसरेके नजदीक हो गये। उद्योग-धंघों तथा दूसरे खर्चोंके लिये जारजाहीको इंगलैण्ड और फांसका मंह देखना पड़ रहा था। यदि पिनमी यूरोपके इन दोना देशों ओर जारशाही करामें गेल म होने देनका कोई कारण हो सकता था, तो वह था तुर्की और ईरानके भीतर उन मा स्वार्थ । लियन समझीता करना जरूरी था। बिस्भार्क जर्मनीकी एकता स्थापित करनेके बाद हट गया और अब हिटलरका पूर्ववर्ती कैसर विल्हेल्म 🗓 सारे विश्वपर नजर दौड़ाने लगा । जिस वक्त पश्चिमी यरोपकी दोनों शक्तियां दुनियाके बाजारों और राजनीतिक प्रभुत्वको आपरामे बांट रही थी, उस समय जर्मनी सोता रहा । सैनिकवाद जर्मनीकी पुरानी परम्परासे चला आया था । सैनिक दिव से मजबल होनेके लिये भी उद्योग-धंधोंके बढ़ानेकी बड़ी अवश्यकता थी, इरालिये जर्मनीने बड़ी तेजीके साथ अपने कल-कारखानों और वैज्ञानिक खोजोंको आगे बढ़ाया । लेकिन जर्मनीके कल-कारखानोंकी चीजोंकी दिनयाक बाजारोंमें भेजकर नका कमानेमें फांस और इंगलैण्ड पग-पगपर बाधक थे, इसलिये अब उसे अपना रास्ता निकालनेके लिये तलबार छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं रह गया था। कैंसर विल्हेल्मने देखा, कि रूसका पश्चिमी गुटमें शामिल होना हमारे लिये अच्छा नहीं है। उधर निकोलोइ 11 भी देख रहा था, कि जर्मनीसे समझौता हो जानेपर तुर्की और ईरानमें हमारे लिये रास्ता खुल जायेगा । जार और कैसरने ब्योर्कमें एक गुप्त संधिपत्रपर हस्ताक्षर भी किया, लेकिन संधिपत्रपर अमल करनेपर फ्रांस और इंग्लैण्डसे विसीय सहायता बन्द हो जाती। फ्रांस और इंगलैण्डने १९०६ ई०में ढाई अरब फ्रॉकका ऋण देकर जापानी युद्धके परिणामस्वरूप दिवालिया बननेसे जारशाहीको बचा लिया था। उन्हाने पोर्ट्स-मीथ संधिमें भी शर्त्तोंको रूसके अनुकुल बनवानेमें सहायता दी थी। फांसका ईरान और तुकीके बारेमें भी रूससे समझौता हो गया । ईरानको इनलैण्ड और इसने अपने-अपने प्रभाय क्षेत्रोंमें बांट लिया- उत्तरी ईरानको रूसके प्रभावमें रखा गया और पेट्रीलवाले दक्षिणी क्षेत्रकी

इगलैण्डने अपने हाथमे रमला, बीचके थोडेसे भूभागको तटस्थ क्षेत्रके तौरपर रहने दिया गया। इगलेण्ड और रूसके साथ समझीता हो जानेपर फास और रूसके बीचमे भी समझीता होना आसान था। वस्तृत यह त्रिग्ट समझोत। १९०४ ई० ही में हो गया था, जिसके अनुसार इगलैण्ड, फास और रूस जर्मनीके विरुद्ध एक होकर तैयार थे। अपने पिछडेपनके कारण रूस फास और इगलैण्डके लगा-भगगकी स्थिति रसता था। उसके परिचमी दोस्तो। अब भी रूसी नौसेनाको बासफोरस और दरेदानियाल द्वारा जाने-आनेकी स्वतत्रता नहीं दी थी। १९०८ की मई और जुनमें जार और इन-लेण्डके राजा एडवर्ड सप्तमने रेवेलमे मुलाकात कर जर्मनीके विरुद्ध मिलकर तैयारी करनेका समझौता किया । उन्होने मकदूनियाको तुर्कीसे अलग करनेकी बातको भी मान दिया, लेकिन दरेदानियालके रास्तेको रूमी नोसेनाकै लिये मुक्त करनेपर अभी भी समझोता नही हो पाया। उधर जर्मनी भी आस्ट्याको अपने साथ मिलाकर अपने शत्रुओंकी चालोको व्यर्थ करनेके लिये तैयार था. जिसके िये सबसे पहले बरकानमें अपनी स्थितिको मजबूत करना जरूरी था। मई-जूनकी मुलावात रूसको निविचत तीरसे पिचमी गटके साथ मिलानेमें राफल नहीं हो पाई थी, इसीलिये इस अभी दूसरे पक्षकी ओर भी हाथ बढानेकी कोशिकमें था। १९०८ ई० के वसंतमें आस्ट्रिया और रूसके विदेश-मित्रयोने आपसमे बातचीत करके निरुचय किया, कि आस्ट्रियाके बोसनिया और हेर्जेगोविनाके अधिकारपर जारबाही कोई आपत्ति नहीं करेगी, जिन्हें कि बिलन काग्रेसके समय (१८७८ ई०)से ही आस्ट्रियाने तुर्कींमे छीनकर अपने हाथमें कर लिया था। बदलेमे आस्ट्रियाने दरेदानियालसे रूसी युद्धपोतोके स्वरावतापूर्वक आने जानेके दावेको मजूर किया। लेकिन इस बातको इगलेण्ड माननेके लिए तैयार नहीं था। आस्ट्याने उधर अपने वचनको बिना पूरा किये ही बोर निया और हेर्जेगोविना के गर्वोंको अपने राज्यमें मिलानेकी घोषणा कर दी। जारशाही बन्कानके स्लावाको अपने प्रभावक्षेत्रसे मानती थी, जिसके लिये बहत समयसे बृहत्तर स्लाववादको प्रोत्माहन दे रही भी । १९०८-९ ई०मे आस्टियाके इस कामरी यद्धे पीषित होतेमें कोई कसर नहीं थी, लेकिन जापानसे हार खानेके बाद अभी इस इस रिथतिमें नहीं था, कि यद छेड़ कर आस्ट्रियाको जवाब देता ।

जापागसे रूसके हारनेपर एशियाकी परतत्र जातियोंगे स्वतत्रताकी भावना बहुत वह गई, और एक एनियाई जाति द्वारा युरोपके सबसे शक्तिशाली साम्राज्यके पराजित किये जानेके बाद वह यह माननेके लिये तैयार नही थी, कि युरोपकी जातियोंको काली जातियोंपर शासन करनेका अधिकार भगवानकी ओरने मिला है। उघर १९०५-७ ई०मे रूसमे कातिकी जो प्रचड आधी आई थी, उसके कारण भी उसकी घाक ईरानके ऊपरसे हट गई। स्वतत्रता-प्रेमी ईरानी देख रहे थे, कि जब तक पुराने शाही शासनमें सुधार नहीं किया जाता, तबतक हम अपने देशको अग्रेजों और रूसियोंके चगल्से नही निकाल सकते। २० वी सदीके आरंभमे ईरानमे जी राष्ट्रीयताकी लहर फैली, उसवा परिणाम १९०६ ई०की ईरानी काति थी। शाहने पहले गोलियो और जजीरोद्वारा स्वतत्रताकी भावनाओंको दवाना चाहा, लेकिन अन्तमें उसमें असफल हो जनताकी ससद (मजलिस) को स्थापित करनेकी मामको स्थीकार किया। लेकिन जारशाही इसे कब पसद कर सकती थी? १९०८ ई०के मीष्ममें कर्नल ल्याखोफने कसाकोंके ब्रिगेडको लेकर तेहरानमें पहुंच गंजलिसपर तोपके गोले वरसाये, और शाहको मजलिस तोड देनेके लिये मजबूर किया । नवस्थापित मजलिसके कितने ही सदस्योंको फासी दी गई, और कितनोंको जेलमे डाल दिया गया । इससे भी शाह लोगोंको दबा नहीं सका, और एक बच्चेको सिहासनका अधिकारी बना रूसमें भाग गया। कातिकारी ईरानको आगे न बढने देतंके लिये इगलैण्ड और रूसने मिलकर उसके चारो ओर आर्थिक घिरावा डाल दिया । दूसरी ओर इंरानी प्रतिगामियोको सहायता और प्रौत्साहन दे १९११ ई०मे प्रति-कातिके सफल होनेमें मदद दी। ईरानी कांति समाप्त कर दबा दी गई, और उत्तरी ईरानमें रूस और दक्षिणी ईरानमें इंगलैण्डने अपनी-अपनी सेना रखनेके अधिकारकी बनाये रक्खा ।

ईरानमें जिस समय वहांके संध्यवर्गी राष्ट्रीयतावादी देशकों नवजीवन देना चाहते थे, उसी समय पहलेमें चली आनी राष्ट्रीय भावनाके प्रगार द्वारा अपनेकी मंजबूत देख तरुण तुर्वीने १९०८ ई०में सैनिक विद्वोह द्वारा तुर्वीमें सफलता प्राप्त की । इस सफलताके फलरवरूप तुर्वीकी सरकार्में वैधाविक

e e transfe

सुधार किये गये, जिन्हें विफल करनेके लिये पहला प्रहार था, आस्ट्रियाका नोगनिया और हेर्जेगोपिनाको अपन राज्यमे मिलानेकी घोषणा। तरुण नुर्जोके प्रयत्नोंसे नुर्की शिवतशाली बन जाय, इसे रूस भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि तब तो दरेवानियालके लिये उसकी आगओंगर रावाके लिये पानी फिर जाता। रूसकी शह पा १९०९ ई०में अफीकाके नुर्कीके वो प्रदेशों—सेरेनेडका और शिपोलितानियाको इतालीने अपने अधिकारमे कर लिया। रूमने फाग और रंगलैण्डके अरबीभाषी अफीकी प्रदेशोंगर हाथ साफ करनका भी समर्थन किया। रूमने फाग और रंगलैण्डके अरबीभाषी अफीकी प्रदेशोंगर हाथ साफ करनका भी समर्थन किया। इतनेसे भी तरुण नुर्कोकी शिवतको कमजोर नहीं ते देश नुर्कीर लड़नेके लिये रूसके नेतृत्वम बल्कान-लीगकी स्थापना हुई। इन परिस्थितियोंमें तरुण नुर्कोके लिये जर्मन साम्राज्यवादको और मृह करनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया। यह भी याद रखनेकी दात है, कि जिस बक्त पूर्वी युरोपमें यह घटनाये घट रही थीं, उसी समय १९११ ई० में चीनकी महाकांति हुई—चीनी सामन्तवादी शासकोंने पश्चिमी युरोपके साम्राज्यवादियोंकी नोंच-सरोटसे देशको कचानेमें असफल होकर अपनेकी अयोग्य सावित कर दिया था, इगलिये वहांके भव्यमवर्गा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये पुरान शासकोंको हटाना जहरी समझा। मला इतनी बड़ी बातको पिश्चमी साम्राज्यवादी शासकोंको हटाना जहरी समझा। मला इतनी बड़ी बातको पिश्चमी साम्राज्यवादी शिक्ति मुवान-शि-कार्रको कोनिका गला घोंटनेमें सहायता दी—इग कार्मो इंगलैण्ड, फांस, रूस, जर्मनी और युक्त राष्ट्र अमेरिकाके साथ जापान भी शामिल था।

आपसमें कहीं मेल और कहीं विगाड़के साथ ऐसी घटनाये हो ही रही थी। दिनयाके सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश इगलैण्ड और फांस देख रहे थे, कि अन्तमें हमे जर्मनीसे निवटना है, जिसके लिये रूसका हमारे साथ रहना आवश्यक है। १९११ ई०में इन तीनों जनितयोंने मुख्य शेना-संनालकों-का राम्मेलन हुआ, जिसमें फांसके प्रतिनिधिन कहा-"इसी सेनाओंका लक्ष्य यही होना चाहिये, कि जर्मनी अपनी सेनाके सबरो बड़े भागको पूर्वी मोर्विमे फंसा रखनेके लियं मजबूर हो।" इसके िये कसी सेनाको उसी समय जर्मनी पर आक्रमण कर देना चाहिये, जिस ववत कि इंगलैण्ड और फ्रांसकी सेनायें पश्चिममें आक्रमण शुरू करें। इतनेसे भी संतुष्ट न होकर १९१२ ई०में तीनों शनितथोंके रोना-संचालकोंका जो सम्मेलन हुआ, उसमे फांमने मांग की, कि आठ लाखसे कम हसी शैनिक आस्टिया और जर्मनीके सीमांतपर नहीं होने चाहिये, और पिक्चममें स्थिति चाहे जेसी भी हो. सेना-चालनके मोलहवें दिन, इसको आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण कर देना चाहिये। इसके लिये सैनिक रेलोंको बहुत भारी परिमाणमे बढ़ानेकी अवस्यकता थी, जिसके लिये जार वाहीको कर्जा ओर सामग्री देनेके वास्ते पश्चिमी राष्ट्र तैयार थे। स्तालिनके गब्दोंमे-"जारताही कस पश्चिमी सामाज्यवादके लिये अगरिमित संरक्षित शक्ति था, यही नहीं, कि वहां विदेशी पंजी लगानेका स्वरंश अवसर मिला था. जिसके कारण रूसके आधारिक उद्योग-भंधों तथा राष्ट्रीय अर्थनीतिपर साम्राज्यवादियोंका नियंत्रण हो गया था-- उदाहरणार्थ कीयला, तेल और घातूके उद्योग-- बल्कि यह भी कि इस अपने लाखों मैं निकों द्वारा पश्चिमी साम्राज्यवादियों की मदद कर सकता था।"

औद्योगिक प्रगति—यद्यपि रूसी सामन्त अपने पुराने ढांचेको बनाये रखना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल उलटी गंगा तो वहाई नहीं जा सकती। उद्योग-धंधोंको बढ़ाये बिना सैनिफ तोरसे जारसाही मजबूत कैसे हो सकती थी? जापानंस हारकर उसने देख लिया था, कि कमसे फम सैनिक उद्योग-धंधोंको आगे बढ़ाना अनिवाये हैं। इससे पूंजीपतियोंको सबसे अधिक लाभ था—सेनाके टेफे वहती गंगामें हाथ घोना था, नफा नहीं लूट थी, जिसे हरएक उच्च अधिकारी अपनोंमें वांटना चाहता था। १९०५-१३ ई० के बीच ढाई अरव रूबलका सैनिक टेका दिया गया, और दो सालके भीतर साढ़े तीन हजार किलोमीतर रेलवे लाइनों तथा इंजनों और डब्बोंके बनानेका टेका भी पूंजीपतियोंको मिला। इस तरह बढ़े-बढ़े नफेके साथ बढ़े-बढ़े टेके मिले, जिन्हें कार्यरूपमें परिणत वारनेके लिये इजारादारीवाले बड़े पूंजीपति संगठनोंकी अवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप १९००-१० ई० के बीच पूंजीपतियोंको कुछ सेंडीकेटोंने खान और धानु-उद्योग अपने हाथमें कर लिये। बारहमें पंदह बड़े-बड़े घानु-कारखानोंने मिलकर प्रोदमेतके नामसे अपनी सेंडीकेट कायम की, जिसने देशके सम्पूर्ण धानु-उद्योगका दौ-तिहाई अपने हाथमें कर लिया। १९०६ ई०में प्रोदुगील नामसे संगठित

रोडी हेटने दोनेत्स-उगत्यकाकी साठ सेकडा कोयलेकी खानोको अपने हाथमे कर लिया । १९०८ई० में स्थापित प्रोद्रूव से डीकेटके हाथमें दक्षिणी रूसकी खनिज धनोंका अपसी सेकडा था। इसी तरह कपडेके कारखानोवालोकी एक मेडीकेट १९०८ ई०म माम्कोंमे नायम हुई, जिसके हाथमे संतालीस कपडा मिले थी। इन मेडीकेटोने उद्योग-वधोके अधिक भागको अपन हाथमे ले आपसी प्रतियोगिताको इतना कम कर दिया, कि वह चीजोंके दामको मनमाना रख सकती थी। जिस रामय सेडीकेटे प्रवल रूप धारण कर रही थी, और नफेंके कारण उनके द्वारा उद्योग-धर्धको वढावा मिल रहा था. उसी समय बकोंकी शवितका बढना स्वामाविक था, जिन्होंने बहुतसे औदाणिक कारखानोंको अपने हाथमे कर लिया । सेडीकेटोने अपने मत्स्य-न्यायमे जिस तरह छोटी कपनियोंके अस्तित्वको खतरेमें डाल दिया, उसी तरह अब छोटे बकोको निगलकर बड़े बेकोने आनी प्रधानता स्थापित की और दिवालिया बननेके टरगे छोटे-छोटे बक बडे-पडे वकोके पेटमे चले गये। १९०८ ई०मे पीतरबर्ग-अजोफ-ओरेल और दक्षिणी बकोंने मिलकर सयुक्त बकका रूप लिया। १९१० ई०मे उत्तरी बक रूसी-चीनी और रूसी-एसियाई बकोंसे गिलकर एक हो गया । अब सात बडे बकोके पास रूसकी वक्मों लगी अधिकाश पूजी चली आई। लेकिन रोडीकेटो और महावकोंका शक्तिशाली होता केवल रूसी पूजीपितयोंके लाभकी ही बात नहीं थी, उनकी पूजीका बहुत अधिक गाग विदेशियो हा था। १९१४ ई०में रूसके अठारह प्रधान बकामे ३३५५ लाख रूबल ही पूजी लगी हुई थी, जिसमें ४२ प्रतिगत (१८५५ लाख रूबल) विदेशी पूजी थी। विदेशी पूजी में भी फास्त्री २१९ प्रतिशत, जर्मनीकी १७ प्रतिशत, और अग्रेजोंकी ३ प्रतिशत थी। इगलेण्ड और प्राम दोनोंकी सिम्मिलित पुजी विदेशी पुजीमें सबसे अधिक थी। पुजीके अनुसार ही इसमें उनका प्रभाव भी होता आवस्यक था।

१९०५-७ ई०की क्रांतिक देशमे असफल हो जानेपर घरके भीतर जारशाहीके लिये कोई भयकर खतरा नही था। पूजीके विस्तार और उद्योग-धधों के प्रसारद्वारा पूजीपतियों की पाचों घीमें थी, चाहें उसके कारण प्रथम विश्वयुद्धके पहले रुसका राष्ट्रीय ऋण ८८ अग्न रुवल हो गया था, जिसमें सबसे अधिक यह फासका कर्जदार था। अभी भी बिजिटी, इजीनियरी, तर्वाइन-निर्माण, मसीन-टूल-निर्माण, भारी इजीनियरी, मोटर-उद्योग और भारी रसायन-उद्योग जैसे आधारम्त उद्योगोंका रूसमें अभाव था, और इन चीजोंके लिये उसे पश्चिमका मुह देखना पड़ता था। तेल-उद्योग अवस्य आगे बढ़ा था, लेकिन उद्याप भी विदेशी पूजीका नियत्रण था। रुस बड़ी तेजीसे प्रथम विश्वयुद्धकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। रुसके राजनीतिक आधाशमें इस समय कोई राजनीतिक परिवर्तनके लिये बड़ी घटना घटनेकी मंभावना नहीं थी, चारों ओर राजनीतिक अकर्मण्यता और उदासी छाई हुई थी। इनी समय चार ४ अप्रेल १९१२ ई० में लेनाकी सोनेकी खानोंके मजदूरोंपर गोलिया चलाई गई, जिसके बारेमे रतालिन "उपेउदा" (तारा) नामक बोल्शेनिक पत्रमें १९१२ ई० में लिखा था— "लेना-गोलीकाडने मौन रूपी वर्फको तोड़ दिया, और जनताके आन्दोलनकी नवी फिरसे बहने लगी।"

लेनाकी सोनेकी खान एक कपनीके हाथमें थी, जिसकी स्थागना १९०८ ई०में हुई थी, और जिसमें तीन-चीथाई प्जी अग्रेजोंकी थी। कपनीको इस खानरा प्रतिवर्ध सत्तर लाख क्वलका फायदा होता था, और साइवेरियाके ध्रुवीय कथाके भीतर दूरके घरा भूभागके गजदूरोंका बहुत कूरनापूर्वक शोपण होता था। यह सोनेकी खाने रेलगे डेढ हजार मील (१७०० किलोमीतर) दूर अवस्थित थी। ध्रुवीय कथाके भीतर होनेके कारण यहाकी निदया सालके अधिक भागमें वर्फ बनी रहतीं, जिससे यातायात थोंडे-से महीनोके लिये खुलता, जब कि लेना नदी मुक्त-प्रवाह होती। मजदूर एक मराबे वहा जा अत्याचारोंके मारे यदि भागना चाहते, तो आसानीसे भाग नहीं सकते थे। उनसे वससे साढ़े ग्यारह घटा रोज काम लिया जाता। लेना सुवर्ण-क्षेत्र कंपनीकी तानाबाहीके मारे उनका नाकों दम था। कपनीका मैंनेजर वेलोजेरोफ लेनाका बिना मुकुटका राजा भाना जाता था। अत्याचारोंसे तंग आकर फवरी १९१२ ई०के अन्तमें खानके एक भागमें हड़ताल हो गई। इसकी खबरसे प्रोत्साहित हो १ मार्च तक और कितने ही भागोंमें हड़ताल फैल गई, और सारे सुवर्ण-क्षेत्रमें आम हड़ताल संगठित कर ली गई। केंद्रीय हुड़ताल कमेटीने कपनीके प्रवंश-विभाग बातची सुकु

की । कंपनीके स्थानीय इजोनियर तुलचिन्स्कीने बडी अच्छी तरह बातचीत करके मेन्शंविक प्रतिनिधियोंको हडताल उठा लेनेपर राजी किया, लेकिन हडताल कमेटीके बोल्शेविक विचार रखने-बाले मदस्योंने हडनालके पक्षमे प्रचार जारी रखना चाहा । इमपर तै हुआ, कि हडतालके वारेमे गुग्त मनदान द्वारा कमकरोंने राय ली जाय । २५ मार्चके सबेरे दो बडे-बडे पीपे हरएक क्षेत्रमे रख दिये गये, जिनमेंने एकपर लिखा था— "कामपर लीट जायेगे", और दूसरेपर "कामपर नही लोटेगे।" मजदूरोंको एक-एक ककड़ अपने मतको प्रकट करनेके लिये पीपोंमे डालना था। जल्दी ही "काम पर नही लीटेगे।" वाला पीपा पत्थरोंसे भर गया, जब कि दूसरे पीपेमे केवल सत्रह पत्थर मिले। इसपर २७ मार्चको छ हजार कमकरोंने आम हडनाल कर दी।

१७ (४) अप्रैलको हइताली प्रदर्शन करते हुये जब नदेज्दिन्स्क सुवर्ण-क्षेत्रके पास पहचे, तो मेनाने रास्ता रोक दिया । इजीनियर तुलिन्स्कीने कमकरोको बिखर जानेके लिये कहा, जिमपर कुछ लोग रक गये, लेकिन दूसरे एक छोटे रास्तेसे आगे बढे। इसी समय घडाघड़ गोलिया चलने द्धगी। दो सी पचाग कमकर निहत हुये और दो सी सत्तर आहत। यहां भी "खूनी रिववार" की तरह जारशाही अत्याचारने मजदूरोमें भारी विद्रोहकी भावना पैदा कर दी, और राचम्च ही लेनाके गोलीकाइने अर्मण्यताके वर्षको तोड दिया।

लेनाके गोलीकाडकी खबर मारे देशमें फैल गई। बोल्शेविकांने फिर अपनी तलारता दिखलानी शुरू की। इसी समय बोल्शेविकांने अपने दैनिक "प्राव्दा" (अधिकार, सत्य) के निकालनेकी तैयारी की। "प्राव्दा" हमी मजदूरोंका पत्र था। उसमें उन्हींकी भाषामें गरल लेख होते थे। यह कुछ मध्यमवर्गके शिक्षितोंके लिये पराई भाषामें कठिन शब्दोंके साथ अपनी मार्ग्यवादकी पंडिताई दिखलानेके लिये नहीं निकाला गया था। १९१२ ई०के जनवरीमें "प्राव्दा" के लिये चन्दा होने लगा, जिसमें हसके मभी भागोंके मजदूरोंने पेसा भेजे। चदमें इतनी सफलता हुई, कि लेनिनने उसके बारेमें लिखा—"प्राव्दाका निर्माण हसी बमकरोंकी एकता, वर्गचेतना और शिवतका सबसे बड़ा प्रमाण है।" "प्राव्दा"का प्रथम अक स्तालिनके सम्पादकत्वमें ५ मई (२२ अप्रैल) १९१२ ई० को निकला, इसीलिये आज भी सममें ५ सईकी कमकर प्रेस-दिवस गनाया जाता है।

चतुर्य दूमाका चुनाव--१९१२ ई० मे नृतीय राज्यदूमाका कार्यकाल समाप्त होनेपर उसे तो , दिया गया, और चतुर्थ दूमांके निर्वाचनका निरुवय हुआ । कई मालोंसे स्तोल्पिनके हाथमें रूसी राज्यकी वागडोर थी। वह अपने अत्याचारोंके कारण लोगोंकी भारी घणाका पात्र था । १९११ ई०मे उसकी हत्या हो जानेपर फिर सभी जगह पुलिस अत्यचार होने लगा । दुमाका निर्वाचन ऐसे ही वातावरणमे हो रहा था । वोल्शेविकोंने दुमाके भाषणमंचके फायदेको अच्छी तरह समझ लिया था, इमलिये उन्होंने निर्वाचनका बायकाट नही किया। लेनिन उस समय पेरिसमें रहते रूसके भीतर राजनीतिक कार्यका सचालन कर रहे थे। उनकी और नजदीक आनेकी जरूरत महसूस हुई, इसलिये १९१२ ई०के ग्रीष्ममे पेरिश छोड़कर वह पोलत्दके नगर काकोमे चले आये। निर्वाचनके बाद १९१२ ई०के अन्तमें चतुर्थ राज्यदूमाकी पहली बैठक हुई। इसमे प्रतिगाभियोंकी मख्या और बल अधिक था--४१० मदस्योंमे १७० दक्षिणपंथी थे, अक्तूबरियोंकी संख्या सौ थी, जी दक्षिणपथके अनुयायी थे। कादेतोंकी संख्या पचास थी, इनमें और अक्तूबरियोंमें इतना ही अन्तर था, कि कादेन वामपधकी बातोंको इस्नेगाल करने थे, यद्यपि दूमाके भीतर उनका गठजोड़ा अक्तूबरियोंसे था। निम्न मध्यमवर्गके सदस्योंमें दस बुदोविकी और सात मेन्शेविक थे। मेन्शेविकाने वोल्शेविकोंके साथ दूमाके भीतर एकता रखनेका प्रयत्न किया, लेकिन वोल्योविक छ थे, इसलिये अपने एकके बहुमतका फायदा उठावर गेन्मेंबिक वोल्योबिकोंकी दूमामें वोलतेसे रोका करते थे, इसपर बोल्शेविक अलग ही गये। ४१० सदस्योंमें ६ की संख्या नगण्यं है, लेकिन बोल्शेविक जनताके हितोंके पक्षपाती तथा जारवाही करताको नंगा करनेके लिये वहां पहुंचे थे, इसलिये उनके भाषणांका असर लोगोंपर बहुत पड़ता था। अपने प्रचारका यहां बहुत अच्छ। अवसर था, और कांतिने पहलेके वर्षोसें लेनिनके दलने इसका खब फायबा उठाते जनताके भीतर जारवाहीके विगढ भारी घृणा पैदा करनेमें सफलता पाई । बोल्सेविक अपनी

कानिकों केवल रुसियोंके ही लाभके लिये नहीं चाहते थे, बिल्क उनका लक्ष्य था रूसके भीतर रहनेवाले सभी लोगोंको योषण और उत्पीड़नसे मुक्त करना । ऐसी हालतमे अ-रूसी जातियोंके बारेमं अपने रुखकों स्पष्ट कर देना बहुत जरुरी था, इसीलिये १९१३ ई० में दो महत्त्वपूर्ण कृतिया प्रकाशित हुई—लिनिका "राष्ट्रीय प्रश्निप समालोचनात्मक टिप्पणिया" और त्तालिनना "मावर्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न" । इन दो ग्रंथोनं सारी जनताके नामने साफ कर दिया, कि साम्यवादी रूसमें "सभी जातियोंको आत्मनिर्णयका पूरा अधिकार होगा, और वह अपनी इन्छ।नुसार चाहे तो रूसी सघसे बाहर भी जा सकेगी।"

विश्व-यद्धकी तैयारी---आनेवाले विश्व-यद्धमें रूसकी अपनी और शामिल करनेके लिये पश्चिमी यरोपके दोनों गुटोंने किस तरह कोशिश की, इसके बारेमे हम बतला चुके है। युद्ध कैसर विलियम (विल्हेल्म)की सनकके कारण नहीं हुआ, बल्कि उसका ठोस कारण परस्पर-विरोधी साम्राज्यवादी आधिक स्वार्थ थे। जर्मन साम्राज्यवादने तुर्कीकी ओर वढना चाहा। जर्मन वंकने रेलों द्वारा जर्मनीको तुर्कीसे मिलाना चाहा । जर्मन सैनिक अफसर तुर्की सेनाको सगिटत और शिक्षित करके उसे एस और इंगलैण्डके विरुद्ध तैयार कर रहे थे। जर्मनीके पास नामभावके थोडेसे उपनिवेश (अफ्रीकामे) थे। जर्मनीकी सामरिक शिवतमे भयभीत इग्लैण्ड नही चाहता था, कि उसके उपनिवेशोंके बीचमें जर्मनीको कही भी पैर रखनेको मिले। वह चाहता था, कि जर्मनीकी नौसेना और व्यापारिक बेड़ेको नष्ट कर जर्मन उपनिवेशको अपने हाथमे कर ले। तूर्कीको मसोपीतामिया (इराक) और फिलस्तीनसे वचित करके मिसपर अधिकार करनेके लिये भी वह उतारू था। फास जर्मनीकी सैनिक शक्तिको दबाकर अलसस-लीरेन प्रदेशको जर्मनीसे छीनकर राइन नदीके बाये तटपर अधिकार करना चाहता था, और तुर्नी-साम्राज्यकी बंदरबांटमे इंगलैण्डका सहभागी भी होना चाहता था। जारशाही हसकी योजना थी बासकोररा और दरेदानियालगर अधिकार, तुर्कीक भीतरकी अर्मेनियापर हाथ साफ करना, तथा आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करते हुये बल्कान प्रायद्वीपपर अपने प्रभावको स्थापित करना । जापान भी चीनम अपनी मनमानी करनेके लिये एक ऐसे बड़े मॉकेकी खोजमे था। लेनिन विस्वयुद्धका पहले एक छोटे-से युद्धमे रिहर्सल हुआ, यह था बल्कान-युद्ध।

बल्कान-युद्ध (१९१२-१३ ई०)--बोस्निया और हेर्जेगोविनामे आगे बढकर आस्ट्रियाने इसको बहुत कृद्ध कर दिया था। जारशाही सर्विया, बुल्गारिया, मोन्तेनिय्रो और ग्रीसको बल्कान-संघके रूपमें एकताबद्ध करके उन्हें तुर्कीके विरुद्ध तैयार करना चाहती थी। फास भी इसमें उसका पप्टभोषक था, क्योंकि पश्चिमी देशोंके सामने सबसे बड़ी समस्या थी जनबल या सिपाहियोंने की संख्या। वह समझता था, कि इस प्रकार बल्कानकी दस लाख संगीने हमे आसानीसे मिल जायंगी। जर्मनी और आस्ट्रिया तुर्कीकी पीठपर थे। प्रथम बत्कान-मद्ध १९१२ ई०के शरद्मे भारम्भ हुआ। १९११ ई०से ही इतालीके साथ तुर्कीकी लड़ाई छिड़ी हुई थी, इसलिये वल्कान-संघ उसीको आगे बढ़ाते हुये युद्धमे कूदा । तुर्क नये हथियारोंसे सुसज्जित नवसंगठित पूर्वी युरोपके सिपाहियोंके सामने जल्दी ही परास्त हो गये, लेकिन फिर विजेताओं मे आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया, जिसके कारण अगले साल १९१३ ई०के ग्रीष्ममें दूसरा बत्कान-युद्ध विजेताओं के भीतर हो गया। बुल्गारियाने सावयापर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर दूसरे बल्कान राज्य बलगारियाके विरुद्ध हो गये। फलतः बुलगारियाकी हार हुई, और उसे अगस्त १९१३ ई० में ब्सारेस्त-संधिपर हस्ताक्षर करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। इस संधिके अनुसार बुलगारियाके अपने कितने इलाके पड़ीसियोंकी वेने पड़े, और अद्रियानीपील बुलारियाके हाथसे निकलकर फिरसे तुर्कीके हाथमें चला गया। इसी युद्धमें सिवयाने अल्वानियापर अधिकार कर लिया, लेकिन जब आस्ट्रियाने मैदानमें आनेकी धमकी दी, तो उसे छोड़ना पड़ा।

इन युद्धोंने बल्कानके स्लावोंको तुर्कीकी अधीनतासे मुक्ति प्रदानकी, लेकिन अब युरोपकी बड़ी शक्तियां उनपर प्रभाव डालनेके लिये कशमकश कर रही थीं । बल्लिन-बगदाद रेलवेके लिये जर्मन और फ्रेंच दोनों पूंजी लगा रहे थे, और इन विरोधी स्वायंकि संवर्षने बल्कानकी सचमुच ही

बास्त्वका ढेर बना दिया था, जिसमें एक चिनगारी पड़ जानेसे भीपण विस्फोटक हो जानेका भय था। सभी युरोपीय शक्तियां हथियार वढ़ानेपर आंख मूदकर खर्च कर रही थीं। जारशाहीने १९१४ ई०गें साढ़े सत्तानयें करोड़ स्वर्ण रूबल सेनाके लिये रक्खा था। १९०७ ई० से १९१३ ई० तक उसने इस मदमें चार अरब रूबल खर्च किये। इंगलैण्ड भी अपनी शक्तिको इसी तरह बढ़ानेमें लगा हुआ था। अपने नोसैनिक बलको बढ़ानेके लिये १९०६ ई०में उसने प्रकांड द्रेडनाट युद्धपोत बनाया, जिसका अनुकरण करते जर्मनी और फाराने भी अपने-अपने इंडनाट बनाने शरू किये। फांसीसी पूंजीकी मददरी जारशाहीने भी नौसैनिक गिर्माणके लिये बहुत बड़ा प्रोग्राग रक्खा, लेकिन उसकी मंद गितिके कारण अभी एक भी युद्धपोत तैयार नहीं हुआ था, जब कि १९१४ ई०का विश्वयुद्ध छिड़ गया। प्रोफेसर न० ई० जुकोड्स्की पहला आदमी था, जिसने विमान-विद्याका आविष्कार किया, लेकिन जारशाहीने उससे लाभ नहीं उठाया। प० न० नस्नोरोफने पहिली बार कलैया मारकर अपने हवाई जहाजको उड़ाया, लेकिन जारशाही इसके महत्त्वको नहीं समझ पाई। यही नही, बैसा करनेमें एक छोटे-से पुजेंके को जानेके लिये नस्तोरोफको "अनुशासगहीनता" के लिये जुरमानेका दंड विया गया।

जैसे-जैसे युद्ध-घोषणाके दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही वैसे रूसके भीतर जनतामें असंतीष भी फैळता जा रहा था। १९१४ ई० के आरम्भमें सर्वहारोंके कांतिकारी संघर्ष जगह-जगह होने लगे। ९ जनवरीको "खूनी रिवयार"के वार्षिकोत्सयको ढाई लाख मजदूरोंने हड़ताल करने मनाया। १९१४ ई० के प्राप्तमें पंद्रह लाख मजदूरोंने हड़ताल की। १९१४ ई० के ग्रीप्तमें बाकूके तैल धोजमें भी एक बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई, जिस तोड़नेकी जारजाहीने बहुत कोिश्य की। बोल्बीविनोंके अपील करनेपर वाकूके हड़तालिशोंकी राहानुभूतिमें पीतरबुर्गके नब्बे हजार कमकरोंने काम छोड़ दिया, और ११ जुलाई को तो राजधानीके दो लाख मजदूरोंने हड़ताल करके अपनी राभाओंने नारा लगाया—"बाकूके साथियो, हम तुम्हारे साथ है।" "बाकूके कमकरोंकी विजय हमारी विजय है।"

प्रथम विश्वमुद्ध (१९१४-१८ ई०)—बल्वानका बारूदवा हेर तैयार ही था। एक ओर जर्मनी और आस्ट्रिया, दूसरी ओर हंगलैण्ड, फांस और रूस नखसे शिखतक हथियारोंसे लैस होकर खड़े थे। सेराजियामें आस्ट्रियाके युवराजकी हत्याने वारूदमें विनगारी डालनेका काम किया, और जुलाई १९१४ ई० में जर्मनीके भड़कनेपर महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्धके दो दलोंमें एक था चतुर्दलीय पक्ष, जिममें जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे, दूसरा त्रिदलीय पक्ष, जिममें इंगलैण्ड, फांस और इसके साथ सविया और बेल्जियम भी सम्मिलित थे। १९१४ ई० में ही जाणान भी त्रिदलीय गुटमें शामिल हो गया, इताली १९१५ ई०में युद्धमें कूदा, और अन्तमें १९१७ ई०में युद्धत राष्ट्र अमेरिकाने भी शामिल हो इसे विश्वयुद्ध बना दिया। प्रथम विश्वयुद्धमें छोटे-बड़े तैतीस देश गामिल हुये, ७४० लाख सैनिय युद्धके लिये चालित किये गये, जिनमें तीन करोड़ प्राणींकी हानि हुई—इनमें लाखों भारनीय भी थे। गैंगेके रूपमें इसमें तीन अरब रूबल धन स्वाहा हुआ।

त्रिवलीय गुटमें पहले ही निश्चय हो गया था, कि युद्ध छिड़ते ही रूसको पूर्वसे आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण करना होगा। युद्धके आरम्भ होते ही युरोपमें तीन मोर्चे बन गये। पश्चिमी मोर्चा उत्तर समुद्धमें स्वीजलंण्ड तक फैला हुआ था, जिसपर इंगलैण्ड और फांसकी सेनायों जर्मन सेनाओंका मुकाबिला कर रही थीं। पूर्वी मोर्चा वस्तुतः रूसी मोर्चा था, जो बाल्तिक समुद्धमें रूमानिया तक फैला हुआ था। इनके अतिरिक्त एक वस्कान-मोर्चा था, जो दन्यूब नदीके किनारे-किनारे नला गया था। रूसी मोर्चा उत्तर-पश्चिमी मोर्चा वाल्तिक समुद्धसे बुग नदीके निम्न भागतक चला गया था, और दक्षिणी-पश्चिमी मोर्चा रूस-आस्ट्रियाके सीमातको लेते रूमानिया तक फैला हुआ था। इन्हीं वोनों मोर्चोंमें रूसको आक्रमण करना था। बल्कान-मोर्चेपर आस्ट्रियाकी सेनाका मुकाबिला सर्वियाकी सेनाको करना था। अर्मनीने अपने सुभीतेको देसकर फांसकी राजधानी पेरिसकी ओर जल्दी बढ़नेके लिये बेल्जियमकी लटस्थता संग कर दी, और इसके कारण फांस और इंगलैण्डकी सेनाके लिये मुकाबिला बहुत जबर्दस्त हो गया।

ह्नी सेनाने जर्मन सेनाओंको पिक्चिमकी ओर बढ़नेसे रोकनेके लिये उसके पूर्वी सीमातपर आक्रमण किया। पिक्चिमने प्रवित जारी रखते हुए जर्मनोंने इसी समय जेनेरळ सममानोफकी ह्नसी सेनाको मसूरी जीळो ---दळदळी भृतिमें घेर लिया। लालों हसी भारे गये। सममानोफने ठज्जाके मारे आत्महत्या वर ली। जारशाहीके लिये यह कोई अच्छा सगुन नहीं था। समसानोफिकी सेनाको हरानेके बाद जर्मनोंने रेतेनकाम्फकी अधीनतामे ळडती हसी गेनापर आक्रमण किया, और वह भी एक ळाख दस हजार आदिमियोंको खोकर पीछे हटी। हसियोंने इतनी भारी क्षति उठाई, लेकिन इसके लिये जर्मनीको अपनी सेनाका काफी भाग पूर्वकी ओर भेजना पटा, जिसके कारण पेरिस बच गई। पिक्चिमी साम्राज्यवादियोंकी भनोकामना रूरी हुई, हसने गारी पोटे जगने ऊपर लेकर फासको पराजित होनेसे बचा दिया।

उत्तर-गिवचमी मोर्चेपर रूमी सेनाके असफल आजमण करते रामय ही अगस्त १९१४ ई० में चार रुसी अक्षोहिणियोंने दक्षिण-पश्चिमी मोचेंपर आस्त्याके विरुद्ध जाकमण किया। यहा सफलता भिली, और शतुओंको हराकर उन्होंने ल्वोफ और गोलिचपर अधिकार कर लिया, करीब-करीव सारी गिलिसिया रूसी सेनाके हाथमें आ गई, लेकिन सितम्बरके अन्तमें जर्मन सेनाये आ भमकी, जिसमे दिसम्बर १९१४ ई० के मध्य तक रसी सेनाओं की प्रगति एक गई। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरेको दक्षेलनेमे असमर्थ थे। लेकिन १९१४ ई०के शर्म काकेशसका एक नया मोर्चा तैयार हो गया था। दो जर्मन युद्धपोत "गोयेवेन" और "ग्रेस्ला" भूमन्यसागरसे कालासागरमे घस आये। तुर्क जर्मनीके पक्षमे थे, इरालिये उन्हें दरेदानियाल पार होनेमें कोई अडचन नहीं हई। तुर्कीने इसके निरुद्ध जर्मनीसे सिंध की थी, इसलिये उसने रूसके विरुद्ध युद्ध-पोषणा कर दी । "गोयेबेन" और "ब्रेस्ट्रा"ने अदेरमा और फुयोदोसियापर बसवर्षा की, तुर्क सेनाने भी अपना प्रभुत्व दिखलाना चाहा. लेकिन दिसम्बर १९१४ ई०मे रारिकामिशके यद्धक्षेत्रमे उसे रूसियोंने बुरी तरह हराया। दक्षिण-पिक्चिमी मोर्चेपर कितने ही समय तक दोनों पक्षोंकी प्रगति रके रहनेके बाद १९१५ ई०के अप्रेलके अन्त और मईके आरम्भमे एक जर्मन सेना गोलिव और तरनोफके बीच रूसी मोर्चे-का भेदन करनेमें सफल हुई, जिसके कारण रूसी सेना जल्दीने पीछे हटनेके लिये मजबूर हुई। अब सारे रसी मोर्चेपर जर्मन छा गये। आस्ट्रियन रोनाने पर्जेमिसल ओर ल्बोफको छे लिया. ज्लाईमे एक जर्मन सेनाने इवानगोरदके किलेपर अधिकार किया, जुलाईके अन्तमे वारमा (बरसावा) ओर प्रेस्त-लितोव्स्क जर्मनोके हाशमे चले गये, फिर आगे बढ्ते हए उन्होंने ग्रीदनो और विल्नोस्पर अधिकार किया । १९१५ ई०के शरहमें इस प्रकार पोलन्द, लिथ-वानिया और बाल्तिक प्रदेशोंके कित्तरों ही भाग जर्मन और आस्ट्रियन सेनाके हाथमें चले गर्थे। १९१५ ई० के गईसे अन्त्वरके छ महीनेंमें उढ लाख रसी सेनिक गारे गये, और दस लाख आहत या बदी हथे। इस प्रकार १९१४-१५ ई०मे पूर्वी मीचेंगर रूसी सेनाकी भारी हार हुई। इसके लिये अन कोई आशा नही थी। लोगोंमे युद्धके भीपण सहार, पराजय तथा जारशाही शासनके अत्याचारीके विरुद्ध भारी असतीयकी आग भड़क उठी। बोल्शेविक पहलेसे ही युद्धके विरोधी थे। जिस ववत युद्ध छिड़ा, उस वक्त लेनिन आस्ट्रियामे थे। आस्ट्रियनोंने लेनिनको पकड़कर अपने देश से निकाल दिया, और वह स्वीजर्लेण्ड चले गये। बोल्योविक इरा युद्धको अनुचित युद्ध कहते थे, क्योंकि वह परतन देशोंकी मुक्ति या स्वतन्त्र देशोंकी प्रतिरक्षाके लिये नहीं लड़ा जा रहा था. बल्कि उसका उद्देश्य था विदेशी राज्यों और जातियोंको जीतकर गुलाम बनाना ।

क्समों चारों ओर आणिक अन्यवस्था फैली हुई थी। उसकी पिछडी हुई आर्थिक-व्यवस्था तथा उद्योग-धंधोकी निर्वलताके कारण जर्मनोसे हारनेके सिवा क्सकी सेनाओं के लिये और कोई रास्ता नहीं था। युद्धके वारण कीयलेका अभाव-सा हो गया, जिससे फैक्टरियों और मिलोंने कामको कम पर दिया। १९१६ ई० में धौकू भट्टोंने लोहा तैयार करना बन्द कर दिया—फीलादके कारखाने देशके लिये आवश्यक धातुका आधा ही पैदा करते थे। रेले युद्ध कालीन यातायातवो ठीकसे कायभ नहीं रख सकी। सेनाये ऐसी अस्त व्यस्त अवस्थाने पीछे हटी, जिसके कारण बहुतसे इंजन और गाड़ियां दुश्मनोंके हाथोंने जानेसे नहीं बचाई जा सकी। सैनिकोंके सेनामें भर्ती होनेके कारण

114.

कृषिकी उपज भी पहलेसे बहुत कम हा गई, वयस्क पुरुषोंमेंसे ४७ प्रतिशत (१४० लाख) सेनामें भर्नी किये गये थे। खेतीके लिये उपयोगी घोड़ोमें पचारा लाखकी कमी हो गई थी, फिर कृषिकी उपज क्यों न कम होती? १९१६ ई०म १९०९ ई०की अपेक्षा पचामी प्रतिशत ही खेत वोये गये। लड़ाईके लिये सामान खरीदनेके वास्ते इंगलैण्ड, फास और युवत राष्ट्र अमेरिकाको ७७६९० लाख स्वल देना था, यह चोट सबसे भयंकर थी। युद्धक्षेत्रमें घोर पराजन और देशके भीतर आर्थिक प्रलय दोनोंने मिलकर रूसी शासकों और पृजीपित्योंक। होश विगाड़ दिया। रूसी सैनिकोंके खूनकी गिनती न करके जारशाहीके मित्र अपने कर्जोंको जल्दी उगाहना चाहते थे। इंगलैण्डका तीन अरव क्वल कर्जा हो गया था, जिसके बढलेमें उमने जारशाही सरकारसे उसकी संरक्षित सुवर्ण-निधिको लंदन भेजनेके लिये मांग की, और साथ ही वह इसपर जोर दे रहा था, कि रूस और भी ताजी सेनायें युद्धक्षेत्रमें भेजे। १९१६ ई०में फ्रांसने अपने प्रतिनिधि भेज वार लाख रूरी रोना फ्रांसके भीतर लड़नेके लिये मांगी। यदि क्रांति न हो गई होती, तो जारशाही रूस फ्रांसकी गांगको ठुकरा नहीं सकता था।

इस तरहकी आर्थिक अराजकता और संकटको बर्दाक्त करना जनताकी शिक्तिके बाहर था। जनताके सबसे जागरूक भाग मजदूरोंने अपने मनोभावको १९१५ ई०के बसंतरो ही जगह-जगह हड़ताल करके प्रकट करना शुरू कर दिया था। ९ जनवरी १९१६ ई०का "खूनी रिववार" उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक हड़तालके रूपमें गनाया। अक्तूबर १९१६ ई०में ऐसी हड़ताल और प्रदर्शन बड़े जोरदार होने लगे, और कमकरोंने नारा लगाना शुरू किया—"युद्ध बन्द करो", "स्वेच्छाचारिता की क्षय।"

सेनाका मनोगाव कैसा था, इसका गता सिपाहियोंके अपने घरोंमे भेजे पत्रों द्वारा मिलता था। एक मिपाहीने लिखा था—"आजके सिपाही वह सिपाही नहीं है, जो कि जापानी-युद्धके समय थे। दासताभरी आज्ञाकारिताके बाहरी परदेके भीतर उनके दिलोंमें भारी गुस्सेकी आग धघक रही है, एक छोटी-सी दियासलाई जलाने भरकी देर है, और वह भड़क उठेगी।" और दियासलाई जलानेका काम बोल्कोंबिक बड़ी तत्परतासे कर रहे थे। उनमेंसे कितने ही सेनामें वाम कर रहे थे। म० व० फुजे जैसा युद्धकी बाल पटु आंतिकारी १९१५ ई०में जलसे भाग निकला था। उसने मिन्स्क नगरमें एक बोल्कोंबिक संगठन कायम करके पश्चिमी मोर्चेके सिपाहिथोंके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। अ० अ० जदानोक सेनाके लिये चालित किया गया था। वहां जाकर उसने सेनामें बोल्कोंबिक पचार शुरू किया। व० व० विविविद्यायेक और स० म० किरोफ काकेशस और समारामें बिद्रोह फैला रहे थे। ल० म० कगानोविच पहले कियेफ और बादमें एकातेरिनोस्लावगे मजदूरों और सैनिकोंके बीचमें प्रचार कर रहा था। इस प्रकार मालूम होगा, कि बोल्कोंबिक इस स्थितिसे फायदा उठानेके लिये तैयार थे।

मध्य-एसियामें युद्धका प्रभाव—युद्धके कारण जो आर्थिक कठिनाइयां युरोपीय कसमें पैदा हुई थीं मध्य-एसिया उसके प्रभावसे मुक्त कैरो रह सकता था ? चीजोंके दाम मंहगे हो गये थे, करके भारसे लोग बैसे ही वबे हुवे थे, और अब युद्धके कारण उसे और बढ़ा दिया गया था। रूसो पूंजीपतियों गो कपासकी जरूरत थी, इसल्यि गध्य-एसियाकी कृषि-भूमिमें कहीं-कहीं आधेरो ज्यायाकी कपासके खेतों में परिणत कर दिया गया था, जिसके कारण पर्याप्त अताज पैदा नहीं हो सकता था, और देशमें अन्नमा अकाल फैला हुआ था। रूसी सरकार और उसके गोरे अफसर किंगिज और कज़ाक घुमन्तुओंको उनकी चरागाहोंसे वंचित करके वहां रूसी किसानोंको बसा रहे थे। १९१५ ई०में पेतालीम लाख एकड़ बढ़िया जमीन कजाकों और किंगिजोरी छीनकर रूसी जमीदारों, सरकारी अफसरों और कुलकों (धनी किसानों) को दे दी गई। युद्धके लिये रिसालोंके वास्ते घोड़ों और खानेके लिये पशुओंको छीन-छीनकर मध्य-एसिया और कज़ाकस्तानके चरवाहोंकी अवस्थाको और भी बुरा बना दिया गया। छोग पहले हीसे "नाहि मां, नाहि मां" कर रहे थे। इसपर जून १९१६ ई० में राजाज्ञा निकली, कि १९ से ४३ वर्षके उमरवाले पुरुषोंको फीजमें भर्ती होना पड़ेगा, और उन्हें युद्धक्षेत्रमें खाइयां खोदने तथा दूसरे कामोंमें लगाया जायेगा। रूसके कानूनके अनुसार रूस-भिन्न जातियोंसे सैनिक सेवा नहीं ली जा सकती थी। भला जारशाही द्वारा शोषित और

जत्पीडित उज्वेक, कजाक, किर्गिज, तुर्कमान क्यों सेनिक सेवा करनेके लिये तैयार होते ? सो भी ऐंगे समयमे, जब कि खेतम फसल वाटनेके लिये तैयार थी। उज्बेक और कजाक विद्रोह करनेमे . पहले थे। ताशकन्द और समरकन्द जिलेके गायों ओर कस्बोंम उज्वेकोने सरकारी कचहरियो और दक्तरोंपर आतमण किया, और सेनिक भरतीकी सूचीको जला दिया। जुटाई १९१६ ई० के भव्यम विद्रोह भारे फरगानामे फैल गया। समरकन्द जिलेम जीजकके पास जारशाही सेनाके साथ वाकायदा लडाई हुई, जिसमे रूसी रोनाने तोपोका इस्तेमाल किया। विद्रोहियोने वेर्नी (आधनिक अल्माअता) ओर ताशकन्दके बीचके यातायातको काट दिया, और आने विरुद्ध भेजी गई हिययारोकी ट्रेन लूट ली । इन हिथयारोसे हिथियारबन्द होकर किसान रूमी सेनासे लडनेके लिये तथार हो गये, और अक्तूबरसे, पहले जारशाही उनके विद्रोहको दवा नही सकी। तूरगाई (आधनिक अकत्युबिन्स्क) जिलेके कजाकोका विद्रोह सितम्बर १९१६ ई० मे शह हुआ। उसके दबानेमे जारराहीको काफी कठिनाई उठानी पड़ी। इस विटोहका नेता अमनगरदी ईमानोफ था। जब जिलेके कजाकोंने मेनामे भरती होनेसे इन्कार कर दिया, तो रुगी राज्यगलने स्वय जानर उन्हें समझाना चाहा, इसपर अमनगेल्वीने उससे पूछ दिया-"इजाजत टीजिये सरकार, एक प्रथन पूल्लनेकी । अपने अज्ञानके कारण हमें समझमें नहीं आता, कि इस युद्धमें शामिल हो हम किसकी प्रतिरक्षा करगे ?" राज्यपालने अमनगेन्द्रीको गिरफ्तार करनेका हुक्स दिया, लेकिन वह वहामें अन्तर्यान हो गया, और थोड़े ही समयमें उसने काफी सरयामें विद्रोहियोंको सगठित कर जारशाही मेनाका मुकावला पहलेपहल किजिलकुल (लाल सरीवर) में किया। लडाई सारे दिन होती रही, सेनाको पीछे हटना पडा। अन्त्रबर १९१६ ई०के अन्तमे अमनगत्दी और उसके माथियोन त्रगई नगरको घेर लिया, लेकिन वह उसके ऊपर अधिकार गही कर सके। वहासे हटकर अमनगेल्दीने बतबकरा गावमे किलेबन्दी करके उसे आना केंद्र बन या। वहा उसने हथियारोके बनानेके लिये एक मिस्त्रीखाना स्थापित किया, जिसमे कारीगर रात-दिन लगकर तलबार और दूसरे हथियार बनाने लगे। उसने कजाकोको बन्द्रक चलाना और फीजी वाबायद निखाना भी शुरू किया । फर्निरी १९१७ ई०के भव्यमे एक काफी बडी सेना अमनगेल्दीके विरुद्ध मेजी गई, जिसने बतबकरापर अधिकार कर लिया, लेकिन विद्रोहियोंको उनके बाप-दादोंका दश्त (निर्जन भिभ) भरण देनेके लिये तैयार था । बोल्शेविक-कातिके अब आठ ही भहीने रह गये थे। उतने दिनों तक किसी तरह लडते और आत्मरक्षा करत अमनगेल्दी और उसके आदिमियोंने विताया । बोल्शेविक-कातिके समय अमनगेल्दी बोल्शेविकोमे शामिल हो गया, और बोल्शेविक पार्टीका सदस्य बन कातिके लिये लड़ते हुये उसने वीरगित प्राप्त की।

तुर्कमानों भी सवर्ष देरतक रहा। तुर्कमान प्राय सारे घुमन्तू थे, इसलिये अपने निरुद्ध भेजी सेनासे आसानीसे बचते हुये वह तुर्कमानिस्तानकी विस्तृत तथा बहुत कुछ निर्जन और रेगिस्तानी मूमिमे घूमते रहें, और कही-कही विद्रोही ईरानकी सीमाके मीतर भी चले गये। जारशाही सेनिकोंने जहां भी मौका मिला, तुर्कभानोंके डेरोको जला दिया, उनकी सम्पत्ति और पशुओंको छीन लिया। इस अत्याचारके कारण कितने ही इलाकोमे जनसख्या आधी रह गई। महाराज्यपाल कुरोात्किनने ३४७ विद्रोहियोंपर गुकदमा चला ५१ को फासी दिलवा दी। जारशाहीने इस तरह अपने अन्तिम दिनोमे मध्य-एियाके लोगोंपर भीपण अत्याचार किये। जहा दक्षिणवाले अपने परिवारों और पशुओंको लेकर ईरान और अफगानिस्तानमे भागनेके लिये मजबूर हुये, वहा कितने ही हजार किंगज और कजांक चीनी तुनिस्तानके भीतर भाग गथे। मोवियत शासनके रथापित होनेके बाद उनमेसे अधिकाश फिर अपनी जन्मभूमिमे लीट आये।

फर्वरी-क्रान्ति—अन्तिम दिनोंगें जारवाही शासन सचमुच ही जिन्दा सड़ी लाश था। अपरसे नीचेतक सारे शासक आकठ भ्रष्टाचार और अत्याचारमें मग्न थे। मिथ्या विश्वासकी यह हालत थी, कि एक ढोंगी बदमाश ग्रेगोरी रस्पुतिन जारका गृह बन गया। रस्पुतिन साइवेरियाका एक किसान तथा भूतपूर्व घोड़ाचोर था। ईसाई साधु बनकर मठोंने इघर-उधर पूमते उमने देख लिगा, कि लोगोंकी अंधश्रद्वासे बहुत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिये बहु विकालन महात्मा बन गया। देहातसे उसकी प्रसिद्धि जल्दी ही राजधानीमें पहुंनी। जारिना संतों और सिद्धों भी बड़ी भनितन थी। उसके इनलीते पुत्रकी डाक्टरोंने असाव्य रोगी बतला दिया था, इसलिये नह किसी संत्रकी करामात्रों अपने पुत्रकी रक्षा कराना चाहती थी। रस्पुतिनके किसी गणने जारिनाके पास उसकी लम्बी-चीडी तारीफ की। जारिनाने उसे राजमहलमें बुला लिया, और बोड़ाचोरने ऐसा जाद चलाया, कि जारिना इस ढोंगीको दूसरा ईसा गसीह समझने लगी। घरके काममें ही नहीं, बिह्य राजके कारदारमें भी रस्पतिनकी राय ली जानी। उसकी कृपाके बलनर कितने ही लोग बड़े-बड़े दर्जीपर पहुंचे। इस निरक्षरप्राय होंगीके कहतेपर जार मंत्रियों तकको नियुक्त और व्यक्ति करा। था, जैसा अभी हाल ही में पंजाबके एक मुख्यमंत्रीके यहां देखा गया। जिस वक्त यद्भेत्रमें रूसी सेनाय हारपर हार खा रही थीं, उस समय जार-परिवार रस्पृतिनकी भविष्यद-वाणियोंका तिनकेका सहारा ले रहा था। उसके हदसे ज्यादा बढ़े हुये प्रभावको देसपार जारवंशी महाराजल तथा उच्चकुलीन लोग भी रशातिनको खतरेकी चीज समझने लगे। उनके ख्यालगें सारी बराइयों और विषदाओं का कारण वहीं बदमांग था। उसके विषद पड्यंत्र करके जारके अपने मंबंधियों तथा दूसरोंने १७ दिसम्बर १९१६ ई०को रस्पतिनको मार डाला, और उसे वर्ष जमी हई नेवा नदीमं छेद करके बहरी धारामें डाल दिया। लेकिन जारवाहीके राजनीतिक और गैनिक ढांचोंको निर्बल करनेका कारण रस्पृतिन नहीं था, और न उसकी वजहमे अजदूरों ओर किमानोंमें देशव्यापी असंतोग फैला था। पिछड़ा हुआ रूस एक आधुनिक महायुद्धके भारको उठाने योग्य नहीं था । बहसंख्यक सैनिक बिना बन्दूकोंके थे । वह कैंगे छड़ते ? रेलोका यातायात बन्द-गा हो गया था. कारलानोंको कच्चा माल और ईधन नहीं मिलता था। आहार मिलना मुक्तिल ही गया था, फिर लोग क्यों न विद्रोह करनेके लिये तैयार होते, और उस अवस्थामें, जब कि स्रांगिटन क्रांतिकारी व्यापम रूपसे उनमें प्रचार करते मुनितका रास्ता दिखळा रहे थे ? ९ जनवरी १९१७ ई० को "स्नी रिववार"का पर्व-दिन पड़ा। उस दिन राजधानी पेत्रोप्रादमें युद्धके विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुआ। मास्की, बाकू, निजनी-नवीगोरद राथा दुसरे नगरींमें भी छोगोंगे जपने विरोधी भावोंको "खुनी रिववार"के विशाल जल्सोद्वारा प्रवट किया। मास्कोमें लाल डांडा छेकर "युद्ध बन्द करों" का नारा लगाते हजारों कमकर सड़कोंपर निकल गड़े, जिन्हें सवार-पुलिसने जबर्दस्ती तितर-वितर कर दिया। कितने ही नगरोंमें हड़तालें हुई। मेन्शेविक और समाजयाधी कांतिकारी शासनमें परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इस समय यद्धके पक्षमें होना वह अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे। १४ फर्नरी १९१७ ई० को दुमाके उद्घाटनके दिन वोल्येविफोंनी प्ररणारी भारी संख्यामें मजदूर सड़कोंमें "स्वेच्छाचारिताकी क्षय", "युद्ध बन्द करो" के गारे छगाले नियल आगे । फर्वरीके उत्तरार्थमें पेत्रीग्रादमें कांतिकारी आन्दोलन वड़ी तेजीरी बढ़ा । १८ फर्गरीफां पुतिलोफके कारखानेमें तीस हजार मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और २३ फर्शिके एवंरे जब जन्होंने अपना जलूस निकाला, तो दूसरे कारखानोंके भी बहुतसे मजदूर शामिल हो गये।

पेत्रीप्रादकी बोल्शेविक पार्टीकी कगीटीने लोगोंसे कहा, कि ८ मार्च (२३ फारी) को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरिनोंका दिवस राजनीतिक हुउताल और प्रदर्शनोंके साथ मनाना चाहिये। उस दिन ९००० स्त्री-पुरुषोंने काम छोड़ दिया। अगले दिन ९ मार्च (२४ फारी) को दो लाख मजदूरीने हुड़ताल कर दी, और नगरके सभी भागोंमें कांतिकारी सभायें होने लगीं। पुलिसने सावधानी करते हुये नेवा नदीके सभी पुलोंनर अधिकार कर रवहा, लेकिन नेवा उस वस्त वर्फ बनी हुई थी, इसलिये मजदूरींको शहरमें आनेके लिये पुलोंकी अवश्यकता नहीं थी। १० मार्च (२५ फारी) को राजनीतिक हड़तालने सार्वजित्तक हड़तालने सर्वजित्तक हड़तालने सार्वजित्तक हड़तालने सार्वजित्तक हड़तालने सार्वजित्तक हड़तालने सार्वजित्तक हड़तालका रूप ले लिया। पेत्रीप्रावक सिनापितको जारने हुक्म मेजा—"मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, कि कलसे पहले ही राजधानीकी दुर्व्यवस्थाका अन्त कर दो।" इसपर पुलियने प्रदर्शनकारियों को छतोंगर रखी गशीनगर्नोंकी गोलियोंसे मूनना शुरू किया। सड़कों और चीरस्तींमें नगरके केन्द्रीय मानके सभी जगहोंमें रौनिक वैठे हुये ये। मजदूरों और बोल्शेविकोंको पकड़-पकड़कर अधाधुन्य जेलोंमें बन्द विया जा रहा था। पेत्रीयादकी बोल्शेविक कगीटीके सदस्य जेलोंमें बन्द कर दिये गये थे। इस समय मोलीतोंफ इं

नेतृत्वमे केन्द्रीय कमीटीका ब्यूरो विद्रोहका संचालन कर रहा था। यहा यह याद रखना चाहिये, कि अभी तक रूरामे पुराना पचाग चल रहा था, जिसकी तारीख तेरह दिन बाद पड़ती थी—२३ फर्मरी वस्तुतः ८ मार्च थी। प्रथम काति मार्चमे हुई थी, लेकिन पुराने पचागके अनुसार उसे फर्वरी-काति कहा जाता है। इसी तरह आठ मास बाद होनेवाली वोल्सेनिक-काति वस्तुतः नवम्बरमे हुई थी, लेकिन पुरान पचागके अनुसार अवनुवरमे होनेसे उसे तबसे आजतक अक्तुवर-काति कहा जाता है।

२७ फवरो (१२ मार्च)को पेत्रोग्रायमे सेनापर कातिका प्रभाग गढ़नं लगा, सैनिक समझने छगे, कि उनका हित जारकाहिके साथ रहनेमें नहीं, बिल्क निद्रोहियोंका साथ देनेमें हैं। इसी दिन दो रेजीगेटोंने वीकोर्ग मुहल्लेमें कमकरोंका साथ दिया। मजदूरोंने एक हथियारखानेपर अिकार बरके वहासे चालीस हजार बन्दूके और दूगरे हिपयार लेकर अपनेकी हथिगारबन्द किया। उन्होंने जेलोसे राजनीतिक बिद्योंको छुड़ा लिया। इसी दिन जेनरल खवारोफनं राजधानीमें मार्कल-ला घोषित कर दिया। लेकिन जय सेनागे ही बिद्रोह फेल रहा हो, तो मार्चल-ला क्या कर सकता था? उस समय जार नगरसे बाहर देश टाले हुये थ, और जारिना राजधानीमें बैठी अपने पतिके पास बराबर आशापूर्ण सदेश भेज रही थी। उसने अपने एक पत्रमें लिखा— "यह मुण्डोंका आन्दोलन हैं। तरुण लड़के-लड़किया बारों ओर चिल्लाते फिर रहे हैं, कि रोटी नहीं है—यह केवल लोगोंको मट़कानेके लिये।" जारने युद्धकेत्रपर हुवग भेजकर सेनाको पेत्रोगाद भेजनेके तिए कहा। एक सेना भरी हुई ट्रेन जेनरल इवानोफके नेतृत्वमें मुक्किएसे जास्कोंयोरोलों (पेत्रोग्राक्ते पास जारग्राम) में पहुची भी, किनु सैनिकोंने कातिकारी सिपाहियोंसे गेल-मिलाप वढाकर अपने जेनरलको पकड़वाना चाहा। जारने अब जास्कोंयोरोलोकों भी अरिवात देसकर पेत्रोग्राक्ते लिये देनपर प्रस्थान किया, लेकिन वहा भी उसे खतरा मालूग हुआ, और ट्रेनको एकोफकी और गोड दिया गथा। सभी जगह रोना कातिकी ओर हो रही थी।

१९०५ ई०की कातिमें हम देख च्के है, कि किस तरह अपने आग गजदूरीने संगठित रूपसे जारशाहीका मुकाबिला वारनेके लिये कमकर-प्रतिनिधि-सोवियने सगिटत की । अब इस क्रांतिगें भी उस तजबेंसे फायदा उटाकर मजदूर सिनाही प्रतिनिधियोंकी सोयियते कायम हुई, जिनमे सबसे पहले कायम हुई थी पेत्रोप्राद सोवियत । २७ फर्वरी (१२ मार्च) को क्रातिकी विजय हुई । हथियारवन्द मजदूरीं और सैनिकोंने राजनीतिक बंदियोंकी जेलोंसे छुड़ा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जारवाही शासनयंत्रका स्थान लेनेके लिये सोवियतका पहला तजर्का तरन्त काममें आया। अभी गड़कोंमें गोलियां चल रही थी, इस वक्त भी करखानोंके मजदूर सोवियतके लिये अपने सदस्य निर्वाचित कर रहे थे। फर्वरी १९१७ ई० की सोवियते केवल गजदूरों ही नहीं, बल्कि रौनिकोंके प्रतिनिधियों द्वारा भी संगठित की गई थी। २७ फर्वरी (१२ मार्व) तक निर्वाचन हो गया था.। उसी शामको पेत्रोग्राद सोवियतको प्रयम बैठक हुई। पेत्रोग्रादमें कांतिके सफल होतेकी खबर मिलते ही सारे देशमें कांति फैल गई। २७ फर्नरी (१२ मार्च) को ही मास्कोकी बोल्सेविक पार्टीके संगठनोंने वहाके मजदूरों और सैनिकोंसे पेत्रोग्रादकी कालिका रामर्थन करनेकी अपील की। अगले दिन बड़े-बड़े कारखानोंके मजदूर हड़ताल करके सड़कोंपर निकल आये, और वहीपर मास्कों छावनीके सैनिक उनमें आ मिले । १ मार्च (१४ मार्च)को मजदूरोंने बोल्शेविक बिट्योंको मुक्त किया, जिनमें प्रसिद्ध कांतिकारी तथा पीछे गृहमंत्री फ० ई० जेजिन्स्की भी था। निजनी-नवीग्राद (आधुनिक गोर्की) में भी क्रांतिकी विजय हुई। २ (१५) गार्व की नुळाके हिथयारके कारखानोंके मजदरोंने विद्रोह कर दिया. और वहांके जारशाही अफलरोंको पक्तड़कर अपनी सोवियत (पंचायत) स्थापित की। यद्यपि क्रांति सफल हुई थी मजदूरों और सिपाहियोंकी कुर्वानी और बलपर, लेकिन उससे प्रथम लाम उठानेवाले थे अवरारवादी समाजवादी कांतिकारी और मेन्सेविक। १ मार्चकी रातको उन्होंने बोल्सेविकांसे बिना पूछे ही दूमाके प्रतिगामी सदस्योंके साथ समझौता करके सरकार बनानेके िय समझौता कर िया। २ मार्चके सबेरे राज्ल ल्वोफके नेतृत्वमें अस्थायी सरकार घोषित कर दो गई। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि अस्थायी सरकारके सभी सदस्य

1, 1

पुरानी व्यवस्थाके समर्थक थे। त्वाफ तहुत बड़ा जमीदार था। मिल्यूकोफको विदेश-मत्री बनाया गया। गुचवोफ अक्तूबरी दलका नेता तथा मिलमालिक और वेकर पा, जिसे युद्ध उद्योग-समितिका युद्ध मत्री बनाया गया था। प्रगतिशील पार्टीका सदस्य तथा कपड़ामिलका मालिक कोनोबलोफ व्यापार उद्योग-मत्री वनाया गया, और चीनी कारखानोंका मालिक करोड़पति तेरेम्चेको वित्त मत्री नियुक्त किया गया। ग्यारह मित्रियोमे केवल एक जनसमाजवादी दल (पीछे समाज वादी कातिकारी दल) वा मदस्य वकोल केरेन्म्की था, जिमे न्याय-मत्री वनाकर टरका दिया



गथा। इस मित्रमङ्कि बारेमें लेनिनने अपनं एक पत्रमें लिखा था—"हितकारी व्यक्तियोंका ममूह नहीं हैं यह सरकार। यह एसमें राजनीतिक शक्ति हथियानेमें सफलता पाने वाले एक नये वर्गके प्रतिनिधि है। यह प्जीपित जमीदारों और पूजीवादियों (बूज्वा वर्ग) के प्रतिनिधि है, जो कि लम्बे असी हमारे देशका आर्थिक तौरसे शासन कर रहे थे।"

अस्थायी सरकारका पहला प्रयत्न यह हुआ, कि राजमुकृटकी रक्षा कसे की जाय ? जार पहले ही अधिकार विच्त होकर प्स्कोफ्न बेठा हुआ था। गुचकोफ्न और शृलागनने अस्थायी सरकार के नामसे वहा पहुचकर जारपर जार दिया, कि वह अपने पुत्र अलेक्सीके पक्षमे सिहासन त्याग दे। लेकिन जारने अपने भाई मिखाइलके पक्षमे सिहासन-त्याग करना स्वीकार किया। पेत्रोग्नाद लीटनेपर दूमा सदस्य गुचकोफ्ने मजदूरोके सामने भाषण देते हुये निकोलाइ 11 के सिहासन-त्यागको होपित करते हुये अन्तमे "सम्राट् मिखाइल जिदाबाद" के साथ अपने व्याच्यानको समाप्त किया। इसपर मजदूरोने गुरन्त गुचकोफ्ने गिरफ्तार करनेकी माग पेश की। अस्थायी सरकारने बहुत जल्दी देख लिया, कि राजवशकी रक्षा नहीं की जा सकती, और उसने एक प्रतिनिधिमडल भेजकर मिखाइल रोमानोफ्ने सिहासन त्यागकर सारी शक्ति अस्थायी सरकारके हाथमें दे देनेकी प्रार्थना की। ३ मार्च की मिखाइल रोमानोफने भी सिहासनसे इस्तीफा देनेके पत्रपर हस्ताक्षर किया, और लोगोंको अस्थायी सरकारकी आज्ञा माननेके लिये कहा।

इस प्रकार रूसका अतिम राजवश खतम हो गया, लेकिन कातिसे फायदा उठाकर प्रजाके नामसे जिस गुटने गासन आने हाथमे लिया, वह साधारण जनताके हिनोंकी पक्षपाती नहीं, बिल्क उसने पित्रकी युरोपकी तरह सापत्तिशाली पूजीवादी वर्गके लिये शासनयको अपने हाथमे सभाला था। लेकिन हिन्दीकी पुरानी कहावत क्या झूठी हो सकती है—"जो शालिप्रामको भूनकर खा गया, उसे बंगन भूनकर खाते कितनी देर लगेगी ?" जिन कारणोंने जारशाही जैसे शनितगाली शासन यंत्रको उखाइगर फेक दिया, वह अब भी मौजूद थे।

#### स्रोत ग्रन्थ

- १. आजियात्म्कया रोस्सिया (अ. क्रुवेर आदि मास्को १९१०)
- २. पो गरामि पुस्तित्याम् स्रोद्नेइ आजिइ (न. म. फेदोरोन्स्की, मास्को १९३७ ई०)
- ३. पुतेशेन्श्यियं व् जापद्नीध किताइ (ग. ये. और म. ये. मुझिमाडलो, पेतेरधुर्ग १९०१)
- ४. इस्नोरिया दिप्लोमातिइ (३ जिल्द, व. प. पोतेम्किन्, लेनिनग्राद १९४५)
- ५. यजीकोजनानिये इ इस्गोरिया लितेरातुरी (स. ग विलिन्स्की आदि मास्को १९१४)
- ६. इस्तोरिया रोस्स्ड (२९ म. सोलोवियेफ्, पेतेरबुर्ग, १८७९-८५)
- ७. तुर्कोस्नान्स्कओ बोयेन्नओ ओकुग् (३ जिल्द १८८०)
- c. History of U. S. S. R. (A. M. Pankratova)
- Heart of Asia (E. D. Ross)
- Manuel historique de politique etrengere (E. Boureois, Paris 1927)
- La rivalite anglo-russe on xix siecle on Asie (A. M. F. Roure, Paris 1908)
- १२. Europe and China (G. F. Hundson London 1931)
- १३. Russo-Chinese Diplomacy (Ken Shen-Feigh, Shanghai 1928)
- १४. Histoire de Russie (N. Brian-Chaninov Paris 1929)

#### अध्याय २

# खोकन्दके खान

#### (१७४७-१८७६ ई0)

अस्तामानियोंके शासनके निर्जल होनेपर उत्तरके कजाकोंने नोच-ससीट शुक्त कर दी। इसमें पहले जुगर-कल्मक रापने प्रमुत्तको बढाते चले आये थे। १७४० ई०तक ताशकन्द ओर कुर्किस्तान गहरके द्रराकोपर कजाकोका पूरा अधिकार हो गया था, और पलासोके युद्धके समय (१७५७ ई०) चीनने जब जुगरोकी शक्तिको खत्म कर दिया, उसी समय अन्तर्वेदमे शक्तिगोंक। फिर बट्यारा हुजा—मणितोते बुखारा और अन्तर्वेदकी भूमिको अपने हाथमे किया, फरगाना और तामकन्दपर एक नये वशकी स्थापना हुई। उम इलाकेके नगरोंमे प्रभावशाली खोजा (संगव) शासन कर रहे थे, जिन्होने केद्रके निर्वल होनेपर अपनेको रनगन शासक बना लिया। फरगानाका भारक यादगार खोजा थी ऐसा ही था, जिसमी लडाकीसे जाहरण बेकने शादी नी, जिसके यशमें निरन लान हुथे थे—

|                                    | 11, 6,1          |
|------------------------------------|------------------|
| १. शाहरख नेक, यादगार मोजा-वागाव    | १७४७ ई०          |
| २. रहीम बेक, साहरुख-पुत्र          | •                |
| ३. अब्दुलकरीम वेक, शाहरख-पुत       |                  |
| ४. एईनी बेंक, अब्दुलक्रीम-पुत      | <del></del>      |
| ५. नरवुले, नरवुते, अब्दुएमगा-दीहिन | 2000-2200        |
| ६. आलम खान, नरतुले-पुत             | 2600-3 "         |
| ७. उमर, नरबुले-पुत्र               | १८०९-२२ "        |
| ८. मुहम्मद अली, मदली, उगर-गुन      | <b>१८२२-४२</b> " |
| ९. शेरअली, हाजिबी-गुत्र            | 8888 "           |
| १०. मुगद, आछिम-पुत्र               | १८४२ "           |
| ११. ख्दायार, शेरअली-पुत्र          | १८४२-५७ "        |
| १२. मुल्ला, कोरअली-पुन             | १८५७-५९ "        |
| १३. शाहगुराद, मरिसक-पुत्र          | १८५९ "           |
| ख्दागार (पुनः)                     | १८५९ "           |
| १४. सैयद सुन्तान, मृल्ला-पुत्र     | १८५९-६५ "        |
| गुदायार (पुन.)                     | १८६५-७५ "        |
|                                    |                  |

# १. शाहरुख वेक, यादगार खोजा-दामाद (१७४७ ई०)

जैसा कि कहा, अस्ताखानियोंकी निर्वळतासे फायदा उठाकर इसने अपना वंदा स्थापित किया। वोल्गाके पास रहनेवाळे तुर्कोंके किसी कवीळेका यह एक अमीर किंतु राजवंत्री नहीं था। १८ वी सर्दाके वारंममें यह वोल्गा-तटरी फरगाना पहुंचा, और खुर्रमसरायके घासक यादगार खोजाने इसे अपनी छड़की दे दी। वह अपने अनुयायियोंके साथ खोकन्दिस वारह मील पश्चिम, गूरगान (कूरकान) स्थानमे बस गया। शायद शाहरूक मंगीती था और खोकन्दिमे प्रधानता रखनेवाळी शाखारी सबध रखता था। शाहरूकने ससुरको मारकर उरांके राज्यको हाथमे कर उसे आगे बढ़ाया। वाह वह छिड-गिस् वक्कान भी रहा हो, छैकिन अपनी धाय जगानेके

लिये छिड -िगर्के खूनका दावा करना फायदेकी बात थी, जैसा कि उससे एक सी वर्ष पहले वानर और उसके वशजोंने भारतमे किया था।

#### २. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र

बापके मरनेपर बेटा उत्तराधिकारी हुआ, ठेकिन अभी राज्य छोटा होनेसे वह खान न होकर बेक (अमीर) ही रहा।

#### ३. अब्दुलकरीम बेक, शाहरुख-पुत्र

रहीम बेक्के मरनेपर उसका भाई अब्दुलकरीम गद्दीपर बैठा, जिसके समयसे खोकन्दका प्रताप नहमें लगा। इसीने नर्तमान खोकन्द नगरको जाबाद करके उसे अपनी राजधानी बनाई।

### ४. एर्दनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र (-१७७० ई०)

नही महा जा सकता, एर्दनी बेक अब्दुल-करीमका पुत्र था या भाई। इसने फरगानाके सभी बेकोंको अपने अधीन किया। १७५८ ई०मे ताशकन्द चीनके हाथमे चला गया था। चीनी जेनरल पाउ-हो-येइ ने खोजी जानका पीछा करते अपनी एक सेनिक टुकड़ीको बुखतों (करा किर्मिजों) को दवानंके लियं भी भेजा। एर्दनी बेकने गांस और राराबसे उनका सत्कार किया, और लौटते वक्त उनके साथ गया। उनने अपने एक अफरारको सम्राट् न्यान्-लुड (काउ-चुड १७३७-१७९५ ई०) के दरवारमे अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा। अप्दिजानके शासक तुकतू मुहम्मद, गरिगलानके इलास पिड लीने भी बाज और दूगरी भेटोंके साथ चीन-दरबारमे अपने दूत भेजे। १७६० ई०मे तोकतू मुहम्मद स्वय पेकिडमे उपस्थित हुआ। एर्दनीने ओश (अजीबी) के इलाकेपर आक्रमण किया, लेकिन चीनी जेनरलके हुक्मपर उसे लीट जाना पड़ा। १७६३ ई० मे बुखतोंकी भूमिपर चीनियान दूसरी वार आक्रमण किया। इस तरह १७७० ई० मे जब एर्दनी मरा, उस समग चीनका प्रभाव मध्म-एरियामे जोरोंपर था और उमकी इच्छाके विरुद्ध स्थानीय शासकोंको मनमानी करनेकी हिम्मत नही थी।

#### ५. नरबुते, नरबुले, अब्दुलकरीम-दौहित्र (१७७०-१८०० ई०)

अब्दुलकरीम बेककी लड़की अर्थात् एर्दनी बेककी बहिनकी बाबर-वंशज अब्दुर्रहीम बैकते कादी की थी, जिससे नरवृते वी पैदा हुआ। इस प्रकार वह बावरके प्रतापी वंशका उत्तरा-पिकारी होनेका भी दावा कर सकता था, यद्यपि इस समग भारतमे इस नक्षकी भी दशा बहुत वरी थी। नरबुतेके गद्दीपर बैठनेसे गहले सुलेमान वेक और शाहरख बेक बारी-बारीसे कुछ महीनों तक खोकन्दकी गद्दीपर बैठ चुने थे। तरब्लेका बाप अब्दुर्रहीम बातिर (बहादुर) उज्वेकीके मिन कबीलेका और इसफाराके इलावेका वासक था। दूसरी परम्परा यह भी है, कि यह यामन की (बाबर)का ब राज था। इसफारा छेनेके लिये एर्दनीने अन्दुर्रहमान (अन्दुर्रहीम) को घोखा देकर सार डाला, लेकिन उसके पुत्र नरवृतेको बच्चा रामझकर छोड़ दिया। एर्दनीके उत्तराधिकारियोंके भी विच्छिन्न या भाग जानेपर खांकन्दियोंने नरन्तेको लाकर गद्दीपर बैठाया । यह बुखाराके अमीर शाह-मुरादका समकाळीन था, और शायद उसकी अधीनता भी स्वीकार करता था। नरबुतेके पास पचास हजार सेना थी। चीन-सम्राट्ने उसे "पुत्र" की उपाधि प्रदान की थी। हर दूसरे साल घोड़ों, समरी खालों आदिकी भेट लेकर खोकन्दका दूत चीन जाता था, और बदलमे लाखों रुपयोंकी बहुमुल्य चीजे इताम मिलती थी। उस समय चीनी सीसांतसे आगे सवारीके लिये संदूकनुमा घोड़ागाड़ी चढ़नेको भिल्ली, जिसमें दो घोड़े जुतते। खाना-पीना सारा सामान इसी गाड़ीमें रक्खा जाता। जगह-जगह मुसाफिरोंके लिये पड़ाब बने हुये थे, जहां पांच सौ चीनी सैनिक रहते थे, यात्री इन्हीं पड़ावोंसे रातको ठहरते । सस्ता एरी इलाकोंसे जाता था, जहां आबादी बहुत कम थी । ची नकी सीमासे एक मासके करीब पेकिङ था। चीनी दरबारके अपने कायदे थे। दूतकी काउ-ताउ

(दंडवत्) करनी पड़ती, फिर प्रतिहार चीनी-तुर्कीमें कुछ बोलता, जिसका अर्थ था "सम्राट् श्रीगुख से पूछ रहे हैं, कि मेरा पुत्र नरवुते स्वस्थ और प्रसन्न तो है ?" दूत फिर दंडवत् करता, ओर पहलेंसे गिरालाये हये वावयोंमे उत्तर देता-"नरबुतेको इसके सिया और कोई उच्छा नही है, कि परमगद्वारककी आज्ञाका पालन करे।" भेट-मुजरेके बाद सम्बाट्ने दस लाख मूल्यका इनाम उसे दिया,जिसे घोड़ागाड़ियों में रख दिया गया। अफगान राजदूतने नरबुतेके बारेमें लिखा था--"नरबुतेने अपने लिये एक बड़ा ही सुन्दर महल बन,या है, जिसकी दीवारें चमकीली प्रोसलीन (चीनी मिट्टी)से ढंकी है। वह दस हजार सिपाहियोंके साथ शुक्रवारकी नमाज पढ़ता है।" उसके भोजनमें चावल भी सम्मिलित था। अफगान दूत मासूग खोजाके अनुसार गरबुतेने खोजन्द छोड़ सारे फरगानाको जीत लिया था, अन्दिजान. नमंगान, ओरा आदिके नगर उसके हाथमें थे। खोजन्दके शासक फाजिल बी और तत्पृत्र हाथा उरातिपाके राज्यपाल खुवायारमे उसका झगड़ा रहता था । उराने अमीर बुखारासे मिलकर उरा-तिप्पापर अधिकार करना चाहा, लेकिन खुदायारने बुरी तरहसे हराकर भगा दिया । १७९९ ई०में नरवतेने ताशकन्दके शासक मूनस खोजापर आक्रमण किया । कजाकों ले खान एलबर्सने मारे जानेके बाद १७४० ई०में ताशकन्द जुगर कत्मकोंके हाथमें चला गया था, जिनकी ओरसे कृसियक बी १७४९ ई० तक शासन करता रहा। जुंगर साम्राज्यको नष्ट करके १७५० ई० में चीनियोंने ताशकन्दपर अधिकार कर लिया। कुछ दिनों छोटे छोटे अमीर जहां तहां राज्य करते रहे, फिर खलीफा अब्बकरके बंशज यूनस खोजान ताशकन्दको अपने हाथमें कर लिया, और इसने आसपासके दलाकेको दवाकर १७९८ ई०में महाओर्द्कि कजाकोंको भारी दंड दिया । इसी युनसरी १७९७ ई०में नरबुतेकी पहली भिडंत हुई। १८०० ई० में नरबुतेकी युनसने पकड़कर मार डाला।

#### ६. आलम खान, नरबुते-पुत्र (१८००-९ ई०)

नरबुतेके मारे जानेके बाद उसके बड़े वेटे आलमने अपने भाई हस्तम वेक और दूसरे रांबंधियोंको मारकर गद्दी संभाली । खोकन्दके खानोंमें पहलेपहल इसीने खानकी पदनी धारण की, और अगने नामका खुतवा तथा सिक्का चलाया । यूनरा खोजा कजाकोंके साथ खोकन्दपर चढ़ा, खुदायार-पुत्र बेक मुराद भी उसका सहायक था । सिर-दिर्याके आर-पारसे दोनों सेनाओंने गोलाबारी की, किन्तु अन्तमें यूनसको खाली हाथ लौट जाना पड़ा । १८०३ या १८०५ ई०में आलग खानने ताज्ञकन्दको एक बार सर किया, लेकिन अन्तिम विजय उसके भाई उमर खानके हाथों हुई, जिसने यूनसके पुत्रको वहांसे भगा दिया । आलमने कजाकोंको हराकर बुखारासे उरातिप्पाको छीननेकी पहली बार असफल कोशिश की, दूसरी बार उसे मफलता मिली। तो भी खुदायारके भतीजे खानने उरातिप्पको फिर लौटा लिया।

चीनियोंके पूर्वी तुर्किस्तानके अल्ती शहरपर विजय प्राप्त करनेपर वहांका जासक खोजा सेरिसक बुखारा भाग गया। उसे कार्क्गर न लौटने देनेके लिये चीनने खोकन्दको हिदायत दे रक्खी थी, जिसके लिये खोकन्दको कुछ वार्षिक रुपये भी मिलते थे, जिसे लानेके लिये हर दूसरे-तीसरे साल चीनमें खोकन्दसे दूत जाता था। एक बार चीनमें कारणवश रुपया नहीं दिया, जिसपर आलमने खोकन्दसे कार्क्गरकी ओर जानेवाले बुखाराके कारवांको रोक दिया। इसकी खबर मिलनेपर चीनने पेंशनकी बाकी रक्मको भी देकर फिर खोकन्दको राजी कर लिया। आलम खान वड़ा ही स्वेच्छाचारी और दुराचारी था। अपनी प्रजाकी लड़कियां उसके मारे सुरक्षित नहीं थीं। निरगराध लोगोंको भी मरवा डालनेका उसे व्यसन हो गया था। एक बार उसने अपने भाई उमरवेक और मामा तुगाईके संचालनमें भारी सेना देकर हुक्म दिया—कजाकोंके देशको जाकर बरबाद कर दी। हुक्मको न पूरा करना खानके कोधका भाजन होना था। मौसिम प्रतिकूल था, लेकिन तो भी खानके हुक्मको पूरा किया गया। कजाकोंने अधीनता स्वीकार की, और उमरने भाईको सूचना दी, कि मैंने कुछ कजाकोंको मारे डाला और बाकियोंने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसी दया दिखलानेके लिये आलम खानने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लौटा दिया। उमरने आरमरने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लौटा दिया। उमरने आरमरने प्राप्त । इसराने लिये आलम खानने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लौटा दिया। उमराने आरमर वानाने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लीटा दिया। उमराने आरमर वानाने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लीटा दिया। उमराने आरमर वानाने उसे गाली वानाने से लिये

जाकर देखा, कि उसके पास दस हजार सेना है, जो इतने वडे कामके लिये पर्याप्त होगी. इसमे सदेह था। उसने त्याई तथा दूसरे अफसरोसे सछ।ह ली। सबने कहा, कि हमारे घोडे लीटकर ताशकन्द जानेकी शक्ति नहीं रखते, ऊपरसे मौसिंग भी बहुत खराब है, साथ ही कजाक मसलमान और निरपराध है, उनका कत्ल-आम करना ठीक नहीं है, रेगिस्तानमें बिखरे हुये कजाकोको पकड़ पाना भी सभव नही है। उमरने पूछा--"फिर क्या करना चाहिये?" इसपर मामाने जवाब दिया--''उभरवेकको खान बनना होगा। हम आलम खान-जेमे अत्याचारीकी आज्ञा नही मान सकते।'' वही उसने उमरके लिये राजभिवतकी श्राथ ली। सेनाने खोकन्दके भीतर पहुचकर उमरको खान घोषित किया। आलमके साथ तीन मौ आदमी रह गये थे। उसने अपने अनुयायियोंमे खूब इनाम बाटे, और अपने खजाने, हरम, अन्त.पुर, पुत्र शाहरुखके साथ ताशकन्दसे खोकन्दके लिये प्रस्थान किया। रास्तंमे एक किलेमे घिर गया, और आत्मसमर्पण करनेसे भी इन्कार कर दिया। रातको वही मुकाम रहा । सगरे उठकर देखा, तो उसके तीन सी अनुयायी भी साथ छोडकर खोकन्द चले गये थे। आखोम आसू भरकर आलमने अपने पुत्रको हजार तिला (पांच सी गिन्नी) दे असीर हैदरके पास बुखारा भेज दिया। अपनी बंगमीं तथा खजानोंको गावके एक मुखियाके हाथमे साप बीम सवारों तथा अपने दीवानवंगी (वजीर) के साथ दर्शकोह चला गया। इस दर्श (पहाडी डाडे) से खोकन्द नगर दिखलाई पडता था। दीवानवेगीने खानको खोजन्द चलनेकी मलाह दी. जहांपर वार हजार कोकन्दी सैनिक रहते थे। लेकिन आलम खान अब भी अपनी राजवानीमें जानेका हठ कर रहा था। इसपर उसके और भी साथी हट गये और मिर्फ तीन आदिमयोंके साथ वह चला । शत्रु संनिकोंने उसका पीछा किया, और खानका घोटा दलदलमे फस भया। उसने दीवानवेगीसे घोडा मांगा, किन्तु उसने उसे न दे स्वय दोडाते शहरका रास्ता लिया । उमरके सिपाहियोंमेसे किसीने खानकी पीठमे गोली मावार रातमे दफना दिया। यह १२२४ हि० (१६ II १८०९-७1 १८१० ई०) की बात है। पहले उगरने दीवानबेगी मुहम्मद जहरका स्वागत किया, पीछे उससे मारा धन छीन लिया। जहरका अन्तिम समय भक्ति-पूजामे बोता।

मध्य एि याके शासकों में एक वडी कमजोरी यह थी, कि वह शेखों-खोजों के बडे भक्त होते थे, उनकी दिव्य शिक्तपर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आलम इने नहीं मानता था। खोक दमें एक बहुत बड़ा शेख रहता था, जिसके बहुत से मुरीद (चेले) थे, और जिसकी दिव्य शिवतकी बड़ी प्रसिद्धि थी। आलमने एक बार उस शेखकी बुलाया, और तालाबके किनारे रस्सी तानकर कहा—"ओ शेख, क्यामतके दिन निश्चय ही तुम अपने चेलों को पुलेसिरात (स्वर्ण और नर्कके बीचकी पतली दीवार) को पार कराओं , मैं चाहता हूं, कि इस रस्सीरी जरा तुम इस तालाबको पार हो जाओ।" शेखने बहुत कहा, कि शुरानमें दिव्य शिवत दिखलाना मना है। आखिर शेखको जबर्दस्ती रस्सीपर चढाया गया। गिरना तो था ही, इसपर लोगोंने डडे मार-मारकर उस ढोंगीके प्राण ले लिये। उसने बहुत-से दरवेशों और साधुओंको पकड़कर फटबानी करनेके लिये मजबूर किया था। आलम खानके जारी किये हये सिक्के चांदी मिले हये कासके थे।

### ७. उमर खान, नरबृते-पुत्र (१८०९-२२ ई०)

आलम खानने अपने बेटे शाहरखको बुखारा भेजा था, लेकिन वह वहां न जाकर ताशकत्व चला गया। पहले वहां के कुशबंगी (सेनापति) ने खानजादेका स्वागत किया, लेकिन आलम खानके मरनेकी खबर पाकर उसने उसे खाकन्व रवाना कर दिया, और चचाके पास पहुंचनेसे पहले ही वह रास्तंभे मार डाला गया। उमर कमजीर दिलो-दिभागका आदमी था। शासन वस्तुतः मामा मृहम्मद रजाबेक तुगाईने हाथमें था। उमरके शासनकालमे खोकन्द एक बहुत बड़ा न्यापार-केंद्र बन गया। इसीके समय उरातिप्पा भी खोकन्दके हाथमें चला आया। यही नहीं, तुर्किस्तान-शहरको भी उसने छीन लिया और वहांके अन्तिम कजाक खान तोगाईने बुखारामें भागकर शरण ली, और वहीं मारा गया। मुहम्मद रजब कराजा बुखारामें भागकर ठहरा हुआ था। आलम खानके बाद वह खोकन्द लीटा। उस समय मामा मृहम्मद रजाबेक और उसके मित्र सैनापित कितकी कराकर्यक

43 1 3 4 40 1

में बैमनस्य हो उठा। एक दिन महलमें भोजनके लिये निर्मात्रत मुहम्मद रजाको पाउपार जेल में डालकर मार डाला गया। इसपर कितकीकों भी बोटी-बोटी करके मरताकर उसकी सपत्ति जब्त कर ली। मुहम्मद रजब कराजा अब सोकन्दका राज्यपाल तथा दरबारमें बहुत प्रभावशाली अमीर वन गया।

उमरने अपने दृत भेजकर रूक्योंको खोकन्दमे अपने कारा। भेजनेके जिये कहा, और यह भी वचन दिया, कि यदि हमारी ओरके आधे रारतेमें कारवाको लूटा गया, तो मैं व्यापारियोकी क्षतिपृति दगा। इरापर कारवां आने-जाने लगा। किजिलजारमे एक खोकन्दी दूतका रूगी सीन से अगड़ा हो गया, जिसे रूसी सिपाहीने मार डाला। रूसियोंने एक हजार विला (पाच तजार गिती) जुरभानाके रूपमें दूतके मारे जानेके लिये दिया। १८१३-१४ ई० में कर्नल नजारीफने खीकन्यकी यात्रा की, ऑर एसी सीमातपर खोकन्दी दूतके मारे जानके लिये अपसीस करते हुये वहुत रामज्ञाया । नजारोफ रक्षक सैनिकों और बीस हजार रुवलके गालके साथ गया था। उसे महलके बगीचेमें ठतराया गया, आदिएगों के लिये एफेंद रोटी, चावल, चाय, खरवूजा आदि खानकी ओरसे मुप्त दिया जाता था, और जान-वरोंको घास-चारा भी। बारह दिनकी प्रतीक्षाके बाद नजारीफ्रंग खानने मुलाकात की। नजारीफ घोडेपर सवार था. लेकिन उसके कसाम पैदल थे। महलके पास जाकर नजारोक धोडेसे उतर गया। रूसियोंको देखनेके लिये सडकों और मकानोंकी छतींपर तमाग गिगों मि भीट थी। खान दर्जन देनेके निथे झरोखेपर वैठा था। नजारोफसे कहा गया, कि जेरी अपने बादशाहको सलाग करो हो, वैसे ही यहा भी करो। इसपर नजारोफने अपने सिरको नगा कर दिया, और शिरपर जारके पत्रको रखकर खानको प्रदान किया । खानकी ओरसे हरी। दूतको एक भोज दिया गया, जिरागे ग्लाबी रगका चावल और वोहंका मास भी सम्मिलित था। नजारोफने घोडके भागकी धर्म-विरुद्ध कहनार नही खाया । उसके साथी कराकोंको खलअत और इनाग देकर छीटा दिया गया. लेकिन नजारोफको रोककर उससे माग की गई-या तो हमारे दूतकी गीतका हरजाना दो, या मरालमान बनो, नही तो तुम्हें फारीपर चढ़ाया जायगा। यह पमकी बस्तुतः दिवाब श थी। नजारोफके साथ खानका बरताय बहुत अच्छा था, कितने ही भोजोंमे निगतित वर उराकी नाच-गाने से लातिर की जाती थी। सिर्फ यही लयाल रक्सा जाता था, कि वह भागने न पाये। लान उरी अपने साथ शिकारमे मरगिलान ले गया, जहापर काफिर होनेके कारण नजारोपको मगलमानीने पत्थर भी भारा । कुछ समय बाद खानने नजारोफको छोड़ दिया, क्योंकि रसका व्यापार गर्ड नके की चीज थी। उसर १८२२ ई० में अपनी मीत मरा, या शायद भाई महरमद अलीने उसे भार डाला। उसके सिक्कोंपर, "सैयद मुहम्मद उमर मुल्तान" और "महम्मद खान सैयद उगर" अंकित रहता है।

#### ८. मुहम्मदअली, मदली खान, उमर-पुत्र (१८२२-४२ ई०)

उभरके उत्तराधिकारी गवलीके बारेमे नहीं कहा जा सकता, कि वह उसका माई था या नेटा। इसने अपने कई संबंधियोंको देशसे निकाल दिया, जिसमें उसके एक भाई महमूद सुल्तानने शहरसञ्ज (किश) जाकर वहांकी राजकुमारीसे शादी की, पीछे बुखाराके अमीर नसक्लाका कृपापात्र बन खोजन्द और जुरमीतानका राज्यपाल भी रहा। शायद महमूदकी शरण देनेके लिये बुखारासे मवलीकः १८२५ ई० में झगड़ा हो गया, और उसी समय जीजकको बुखारियोंने ले लिया। १८२६ ई० में काइगर-राजवंशके जहांगीर खोजाने चीनियोंके विरुद्ध असफल विद्रोह कर दिया, फिर किंगिजोंसे भी झगड़ा कर लिया और अन्तमें भागकर मवलीके हाथमें पड़ा। मदलीन उसे कुछ दिनींतक नजरबन्द-सा रक्खा, फिर वह भागकर किंगिजोंमें चला गया। जहांगीरने उन्हें चीनपर आक्रमण करनेके लिये राजी किया। चीनी काफिरोका जूआ मुसलमानों के ऊपर रहे, इसे पूर्वी-तुकिस्तानके अमीर, जहांगीर खोजा और खुद मदली कैंसे पसंद करते ? मदलीन मुसलमानोंके साथ बुरे बरताव करनेका वहांना लेकर एकाएक आक्रमण करके बहुतसे चीनियोंको मार डाला। जहांगीर खोजा काइगरपर चढ़ा और यहली खानने सारे चीनी-तुकिस्तानको

दबा लिया। मदली गाजीका अंडा अब यारकन्द, अक्सू ओर खोतनपर फहराने लगा। जहांगीर रोोजा इसे क्यों पसद करने लगा? लेकिन इसी बीच चीनी सेना आ गई, मदली भाग गया, और जहांगीर खोजा पकड़कर पेकिड भेजा गया, जहां उसे फासी मिली। चीनियोंने मदलीसे सुलह करके उसे यह अधिकार दिया, कि उसका प्रतिनिधि काकारके मुसलमानोंके धर्मकी देख-भाल और चीनको बहाके शासनमें सहायता करेगा।

१८२८-२९ ई० में इतिहासकार गिर्जा शम्स खोकन्दमें था, जब कि जहांगीर खोजाका भाई यसफ खोजा भी वहीपर रहताथा। यूसुफ खोजाके मांगनेपर मदलीने बाही खलअत और पच्चीस हजार आदमी देकर उसे कारूगरके लिथे रवाना किया। वह लुद भी ओश तक साथ-साथ गया। ओशरी बीम दिनके रास्तेपर नीनी सीमांतकी फौजी चौकी थी, जिसमे एक सी पचास सैनिक रहते थे। लेकिन खोजाको भी विकट आदिमियोंने मुकाबिला पड़ा था । चीनियोंको निष्ठुर शत्रुओंसे दयाकी आजा पहां हो सकतो थी ? उन्होंने बढ़ियासे बढ़िया कपड़े पहन, खूब शराब पी और इसके बाद बारूदकी मेगजीनमें आग लगा दी। जोजन्दियोंने पीछे वहा पचास साठ जली हुई लासे पाई। केवल पंद्रह जीते बंदी गिले, जिन्हें खोजाने मदलीके पास भेज दिया। पंद्रह वर्स्त (२६ फर्मख) और आगे बढ़तेपर पांच सौ चीनी सैनिकोंकी छायनी मिली, जिसके पास ही ७८०० सेना पड़ी थी। उनके साथ लड़ाई हुई, जिनमें खोकन्दी जीते। चीनी सैनिकोंगेसे एक-एक या तो मारे गये. या जन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यूसुफ खोजा मूमी और लियांगरके रास्ते काकगरसे दस नर्स्त (१३ पर्सख) पर पहुंचा। वहांपर उस समय काले और सफेद खोजोंका झगड़ा चल रहा था। सफेद खोजं यूस्कि पक्षपाती थे और काले चीनियोंके। सफेद खोजोंने शहरसे निकलकर गाजियोंका विजयीके तोरपर स्वागत करके बाजे-गाजेसे शहरके भीतर प्रवेश कराया। इस समय काले लोजोंका गेना इसहाक वेक अपने तेरह सी साथियोंके साथ गुलवागके किलेमें था। यूमुफ स्वयं एक सी पचास वर्स्त (८३ फर्वेख) आगं बढ़कर यंगीहिसार पहुंचा, फिर वहांसे यारकत्व जा अपने पुत्र मिर्जा शम्सको शासक बना काकगर भी छांड्कर लीट गया। राजधानी काकगर छोडनेके चार महीने बाद खबर आई, िक लाखों चीनी सेना फैजाबाद पहुंच गई है। इसपर मिर्जा शम्स अपने बहगल्य खजानेको साठ सदुकोंमे बन्द करके भागना चाहा, लेकिन काले खोजोंने उसे लूट लिया, लोकन्दी चीनी-बाढ़के सामने बड़ी तेजीसे भागने लगे। उनके साथ उनके पक्षपाती राफेद खोजा भी भगे, जिनकी संख्या पचाससे साठ हजार तक बतलाई जाती है- स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी पैदल, घोड़ों और गदहोंपर सवार होकर खोकन्दकी ओर भाग रहे थे। उस समय गौसिम बहुत ठंडा था, त्यानज्ञानके पहाड़ोंमे बर्फ और सर्विके मारे जनमेंसे बहुत तो रास्तेमे मर गये। पांच महीने बाद गुराफ भी खोकन्दमे मर गया । पूर्वी-तुर्किस्तानसे भागे मुसलमान करणाथियोंके लिये मदली खानने गेंत्रीखाना नगर बसाया, तथा खोकन्दके नीचे सिर-दिरयापर भी उनके बसनेका प्रवन्य किर दिया।

खोकन्द बहुत दिनों तक चीनको नाराज नहीं रख सकता था। रूस अभी उसकी सीमासे बहुत दूर था, इसिल्ये उसकी अधीनता स्वीकार करके चीनको टरफाया नहीं जा सकता था। १८३१ ई० में खोकन्द और चीनके बीच संधि हुई, जिसके अनुसार "खोकन्दको अक्ष्मू, ओश, तुफीन, काकार, यंगी हिसार, यारकन्द और खोतनमें आयात कि ने जानेवाले सभी विदेशी मालपर कर पानेका अधिकार मिला, और कर उगाहनेके लिये इन राभी नगरोंमें अकसकाल (शब्दार्थ रवेत दाढ़ी, अफसर) रखने तथा मुरालमानोंकी रक्षा करनेका दायित्व मिला। इसके बदलेमें खोकन्दको चीनकी औरसे यह सेवा करनी थी, कि खोज़ा राज्यको छोड़ने न पाये, और यदि कोई छोड़ना चाहे, तो उसे दंड दे।" इससे मालूम होगा, कि १९ वीं शताबरीके पूर्वार्थके समाप्त होते समय काकारपर खोकन्दियोंका काफी प्रभाव था।

उत्तरके कजाक विशेषकर महा-और्द्वाले अधिक संख्यामें इसी समय खोकन्दके भीतर भागे । इसपर सीमाके लिये रूसियोंके साथ खोकन्दका झगड़ा हो गया।

रूसियोंसे शगड़ा—आपसी झगड़ेको बातचीतसे तै करनेके लिये १८२७ था १८२८ ई०में । ओरेनबुर्गसे रूसी दूत भेजे गये, जो अपने साथ खानके लिये भेट्रके तौरपर कितने ही बड़ेन्चड़े ह्पंण, एवा भारी भड़ी, कुछ बंदूकों और पिस्तील ले आये थे। वातनीतको बाद निरुषण तुआ, कि कोक्सू नदी सीभा रहे, जिसके उत्तरकी भूमि किसियोंकी और दक्षिणकी खोकन्दकी। सीमाकी पिह-चानके लिये वहां चिह्न खड़े किये गये, लेकिन किसियोंने इस समझीतेको देरतक नहीं माना, और अपनी सीमाने दक्षिणमें भी किले बनाये। इसके विरोधमें खानने एक हाथी तथा कुछ चीनी गुलामोंकी भेटके गाथ अपना दून सीचे राजयानी पीतरयुगेंमें भेजा।

यह ऐसा समय था, जिस बबत अंग्रेजों और रूसियोंके मंबंध अच्छे नहीं थे, और मध्य-एसियामें अपने प्रभान को बढ़ानेके लिये अंग्रेज हर तरहकी कोशिश कर रहे थे। इसके लिये उन्होंने वर्नल स्युअटको बुखारा मेजा और करतान कोनोली खीवाके खानके पास पहुंचा। कोनोलीको हुनम दिया गया था, कि खीवासे वह खोकन्द जाये और दोनों राज्योंके रास्तेकी जांच-पड़ताल करे। कोनोली अल्तून-कला, अकमस्जिद, अचित्यान हो छ सप्ताहके बाद खोकन्द पहुंचा। इसकी जबर्दस्तीसे मदली जला-भुना बैठा था, इसल्ये उसे अपनी तरफ करना कोनोलीके लिये गुक्किल नहीं हुआ। कोनोली बहुत मूल्यवान् बन्दूकों और दूमरे हिश्यार कश्मीरी दुशाले तथा गीमती गेटें, खान और प्रभावशाली दरवारियोंमें बोटी। अपने दबदबेको दिखलानेके लिये वह अस्सी नौकरोंके साथ याता कर रहा था, और उसके पास बहुत भारी परिमाणमें असवाब था। जिस-जिस इलाकंसे वह गुजरा, वहाने मुल्यियों और सरवारी अफसरोंको उसने दिल खोलकर इनाम और भेटे दी। यह कहनेकी अवस्थाता नहीं, कि वह नारा "नरमुढे पलाहार" भारतके मत्ये हो रहा था। कोनोलीकी इस मुक्तहस्ततके कारण गोकन्दमे उसके बहुतसे समर्थय हो गये थे। लौटते वक्त अमीरने उसे मार्ग-पत्र दिया। लेकिन जीजक में बुलाराका अमीर कोनोलीसे बड़े रूखे तीरमें पेश आया, जिसमे उमे पता लग गया होगा, कि खीवा और खोकन्दकी सफलताके बाद आगे उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे।

१८३९ ई०में रूसियों और चीनियोंके दवावके कारण मदलीने बुखाराके प्रभुत्वकी स्वीकार कर लिया था, लेकिन कीनोलीकी चाटुकारितासे उसका दिमाग आसमानपर पहुंच गया और उसने बुखारासे झगड़ा कर लिया। कोनोलीने दोनों खानोंमें थोड़े दिनोंके लिये समझीता करानेमें सफलता पाई। अंग्रेज क्सके प्रभावको आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये यही चाहते थे, कि खीवा-बुखारा-खोकन्द गेलमें रहें। कोनोलीको खोकन्दके मित्रोंने बुखारा जानेसे मना किया, लेकिन हिंदुस्तानके मालिकोंका हुगग था, इसलिये वह बुखारा गया, और वहां कर्नल स्टूअर्टके माथ कैसे उसे अपने प्राणींकी खोना पड़ा, यह आगे बतलायोंगे।

अपनी तहणाईके जमानेमे मदली सैनिक-जीवनको अधिक पसंद करता था। उसने कोहिस्तानकी और अपनी सीमाको बढ़ाया-करातगिन जीता, बृत्याब, दरवाज और शुगनानने उसकी अधीनता स्वीकार की । लेकिन १८४० ई०के करीब उसके स्वभावमें भारी परिवर्तन हुआ। अब वह मदिरा और मदिरेक्षणाके सेवनमें दिन-रात डूबा रहने लगा, जिसके बारण शासन-केंद्र यमजोर हो चला। ताशकन्दके कुशबंगी-लक्कर काजी कलियां, महासेनापति ईसा खोजा आदिने पानके खिलाफ पङ्गंत बुरू किया और चाहा, कि उसको हटाकर आलम-पुत्र कोरअली, या नरवुतंके भाई हाजी वी पुत्र, मुराद बीको गद्दीपर बैठायें। शेरअली बहुत समयसे भागवार किपचक-कजाकोंमें रहता था, और मुरादवी खीवामें, जहां अल्ला कुल्लीखांने उसे अपनी लड़की व्याह दी थीं । पड्यंत्रकारियोंने मदलीके विरुद्ध बुखाराके अमीर नसख्ल्लाको वृद्याया । दूसरी वारके निमंत्रणपर अप्रैल १८४२ ई० में वह अठारह हजार सेना छे खोनन्दसे पंद्रह-सोलह मीलपर पहुंचा। डरके मारे मदलीने अपने पुत्र मोहम्मद अमीन और गुराबेगी लक्कर (सेनापति) काजी कलियनको भेजकर अधीनता स्वीकार करते हुये नस ख़लाके नामसे खुतवा और सिक्का चलाना मंजूर किया। नसरुल्लाने मदलीके पुत्र और काजी कलियानका लीटाकर कुनबेगीसे एकांतमें पूछा, तो मालूम हुआ, कि खोकन्दके लोग आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार हैं। इसपर नस ब्ल्लाके पास जानेका क्या परिणाम होता, यह मदलीको मालूम था, इसलिये उसने वहुमूल्य वस्तुओं और खजानेको सौ गाड़ियोंपर छदवाकर हजार आदिमयोंके साथ नमंगानका रास्ता लिया । राजधानीके वड़ों द्वारा निमंत्रित हो नसहल्ला वड़े सज-धजकै माथ खोकन्द नगरमें प्रविष्ट हुंआ और नागरिकोंमें भय संचार तथा अपने सैनिकोंको संतुष्ट करनेके लिये नगरको चार घंटे लूटनेकी

आज्ञा दी। गुल्लोंकी किताब तक भी लुटे बिगा नहीं रही, बच्चो और स्नियोंपर अमानुषिक अत्यावार हथे। गोना-चादी छोड़कर बाकी लुटे मालको दूसरे दिन खोकन्दके नागरिकोंसे बेच दिया गया।

उत्तर मदलीकी गाड़ियोंको लेकर उसके अनुयायी चम्पत हो गये, और उसके पास सिर्फ तीन सेवक रह गये। गां, बीवियों, बेटों और भाईके साथ आत्म-समर्पण करनेके लिये वह आ रहा था, इमी समय रास्तेमे पकड़ लिया गया। चालीस गाड़ियोंगर उसके हरम (अन्त.पुर) को सवार कर बुखारा रवाना कर तसफल्ला अब मदलीके मरवानेकी सोच रहा था। इतना सब हो जानेके बाद कुशवेगी, कार्जाकला और एरिन्दिचकी आखे खुली और उन्होंने खोकन्द-वंशके किसी राजकुमारको अपने हाथकी कट्टपुतली बना अमीर नियुक्त करनेके लिये नसफल्लासे कहा। इसपर बुखाराके कार्जाकलाने विरोध करते हुये कहा—"मदलीने अपनी सास या नानी (उमर खानकी विधवा) को शरीयतके विरुद्ध व्याहा, इसलिंगे उस कार्फिरको उसके परिवारके साथ मृत्युद्ध मिलना चाहिये।" नसफ्ल्लाने मदली, उसकी मा, भाई तथा ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अमीनको परिषर्के सामने उपस्थित करके कल्ल करताया। लोकन्दी अमीर और प्रभावशाली मुख्या पर्यंत्र करनेके लिये न रह जाये, इसलिये परिवार राहित उनमेसे ढाई सो आदिमियोको पकड़कर युखारा भेज दिया गया। खोकन्दके सारे राज्यमे नसफ्लाके विजयकी पोलणा की गई। अगीर-बुखाराने छ सौ सैनिकोंके साथ समरकन्दके राज्यपाल इन्नाहीम दादलाको अपनी ओरसे खोकन्दका उपराज निक्युत किया।

## ९. शेरअली, हाजी बी-पुत्र (१८४२ ई०)

बुखारियोंनी विजय देरतक नहीं रहीं । तीन हीं महीने बाद खोकन्दियोंने विद्रोह कर दिया, और शेरअलीको तस्तपर बैठानेके लिये किपचक-कजाकोंको बुलाया, जिन्होंने वुखारी-सैंगिकोंको मार राला । इब्राहीम जान लेकर भागा, जिसपर नाराज होकर नराष्ट्लाने उसे मरवा दिया । अब शेरअली खोकन्दकी गद्दीपर बैठा । नस्रह्ला फिर बीस हजार रोनाके साथ घोकन्तपर चढा । नसह्लाके हाथमें । खं खोकन्दियोंगे मुसलमानकुल चूलाक (लुज) नामक एक व्यक्ति नसह्लाका विद्यासपान वन गंगा था । उसे खोकन्दके सैनिकोंको समझानेके लिये भेजा गंथा, लेकिन वहां उसने उन्हें भड़काना शुरू किया और बुखारी अमीरोंके नामसे जाली चिट्ठी भेजी, जिसे पढ़कर नसह्ला अपने अमीरोंके नाराज हो गंथा । इसी समय खीवावालोंने बुखारापर चढाई की । नसह्लाको खबर मिली, कि वह हमारे बहुत-से आदिमयोंको पकड़ ले गंथे । इसपर नसह्ला दूसरे जामिनोंको भी छोड़कर बुखारा लीट गंथा ।

बोरअलीने मदलीकी लाशको निवालवाकर उस बढ़ सम्मानके साथ दफनाया, गुल्लोने शविकया कराई । शेरअलीको किपचक-कजाकींकी सहायतासे तस्त मिला था । इससे पहले खोकन्दमे मर्त (फारमी-भाषी, ताजिक) बड़ा प्रभाव रखते थे। अब वहां किपचकोंकी तूती बोलने लगी। उनका नेता गस्फ मिगवाशी खोकन्दका हाकिम (राज्यपाल) बना और मुसलमानकुल ग्लाक अन्दिजानका। किएचकों और सर्तोंका झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सर्तोंका मुखिया शादी था, जिसपर खानका विश्वास था। उसने यू सुफ मिगवाशीको गरवाकर उसके अनुयायियोंको खत्म करनेका हक्म दिलवाया। फिर मुसलभानकुलको खोकन्द आनेके लिये सदेश भेजा । मुसलमानकुलने प्रपुष मिगवाशीके आविमियोको अपने पास जमा किया। शादी ने कुछ हत्यारे भेजकर अन्दिजानमे चूलाकका काम खतम कराना चाहा, लेकिन व्लाक बहुत चालाक निकला। उसने शादीके आदिमियोंको पकड़कर मरवा दिया। इसके बाद किपचकों (तुकों) और सर्तोंका खुला युद्ध हुआ। सर्तोंको हार खानी पड़ी। शादी भारा गया और उसका पृष्ठपीपक शेरलली खान किपचकोंके हाथमे बन्दी बना । लेकिन किपचकोंकी तस्तके लिये दूसरा आदमी न मिला, इसलिये जन्होंने शेरअलीको ही खान रहने दिया। युसुफ मिगवासी और शादीके पदको भी मुसलमानकूलने अपने हाथमें रक्ला। चारों और किपचकोंकी तुती बोलन लगी। सर्तिक दो नेता रहमतुल्ला और मुहम्मद करीमने शहरसन्ज जा आलम खाके पुत्र मुरादको तख्तके लिये तैयार किया। ब्खाराने भी सेनाकी सहायता दी। १८४५ ई० में जब मुसलमानकुल सेना-सहित किर्गिजोंमें कर उगाहने गया हुआ मा, उसी समय सर्तीने चढ़ाई कर दी और उन्हें खोकत्व

शहरपर अधिकार करनेमं बहुत दिक्कत नहीं हुई। मुरादने अपनेकी बुशाराके उपराज घां।पत किया।

## १०. मुराद, आलम-गुत्र (१८४२ ई०)

मुरादका शासन भी दृढ़ नहीं हो पाया, क्योंकि अमीर नसफल्लाके अत्याचारोंके कारण खोकन्दी उससे बहुत घृणा करते थे। इसीलिंगे मुसलमानकुलने फिर बड़ी आसानीसे खोकन्दगर अधिकार कर लिया। मुराद शायद मारा गया या भाग गया।

शेरशलीके पांच पुत्र थे, जिनमें सिरम्सफ किपचक-खान तोख्तानजरकी पुत्री जारिकनका बेटा बाईस सालका था। उसका दूसरा पुत्र सुदायार गींगलानका वेक तथा मुसलमानमुलका दागाद था। म्सलमानकुल सिरम्सकको पसंद नही करता था और उसे खुदायारकी मुह्रसे पत्र भेज बुलाकर मरना डाला। फिर अपने सोलह सालके दाम।दको खोकन्दकी गद्दीपर बैठाया। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि राज्यकी सारी शवित चूळाकके हाथमे थी। इसी रामय किपनम-दलके भीतर भी अगड़ा उठ खड़ा हुआ । खासकर ताशकन्दका राज्यपाल नूर मुहम्गद मुसलमान कुलसे ईणा करने लगा था । चूलाकके विरुद्ध १८५१ ई०में किया गया पहला पड्यंत्र विफल रहा। इसी समय खजानेरी भारी रकम गायब हो गई। खजांचीने उसे अपने भित्रों और नूर मुहम्मदमे भी बांटा था। जब गिगवासी (वजीर) मुसलगानमुलने जवाब तलब किया, तो अपराधी अफसरोंनं तलबार निकाल ली, फिर वह सागकन्द भाग गये। भिगवाशीने ताशकन्दके राज्यपाल नूर गुहम्मदको उन्हें रागर्पण करने तथा खुद आनेके लिये लिखा । उसके इन्कार करनेपर मुगलमानकुल चालीस हजार रोना ले ताशकन्दके उपर चढा, लेकिन मणिलानके बेकके विश्वासघात करनेसे उसे सफलता गही मिली। जून १८५२ ई० में उसने तीस हजार सेनाके साथ फिर चढ़ाई की । उपर नूर मुहम्मदने भी पूरी तैगारी कर रक्खी थी, और आसपास के नगरोंमे अपने हाकिम निगुक्त कर दिशे थे। इसिलये मिगबाशी मुसलगानगुलको नूर मुहम्मद नही, बरिक औरोंसे भी लोहा लेना था। ताशकंदगर जल्दी अधिकार न होते देख कुछ सेना वहां छोड़ गिगवाशी, में तुकिस्तानपर सेना भेजी, और स्वयं कुछ रोनाके साथ चिरची नदीके उद्गमके पास बने नियाजवेग किलेको मर करने गया। उसकी मनशा थी, कि नियाजबेगको लेकर ताशकन्दकी और पानी लाने-वाली गहरको तोड़ दिया जाय। नहर तोड़नेमें सफल हो उसने ताशकन्दके उत्तर चिगकन्तके किलेको जाकर भी वजल कर लिया। इसी बीच ताशकन्दियोंने छागा मारकर नियाजनेगमें छीड़ी सेनाको हरा नहरको फिर जारी कर दिया। वह ताशकन्दियोंसे भिड़नेके लिये लीट पड़ा, लेकिन युद्धके आरम्भमें ही खुदायारखां उसका साथ छोड़ दुरमतोंमें जा मिला। खानके इस तरह हट जानेपर सेनामें भगदड़ मच गई। उनमेरी कितने ही मारे गये, कितने ही चिरिवक नदीमें इब मरे। मराल-मानकुल बड़ी मुक्तिलसे भागकर कराकिर्मिजोंमें पहुंचा-उसकी मां कराकिर्गिजोंकी लड़की थी।

इस समय खोकन्दमें तीन राजनीतिक वल थे, जो शिवत हिथयाने के लिये दूसरें। मिलकर या अलग ही बराबर प्रयत्न करते रहने थे। किगचकों में मुसलमानकुल और नूर गृहम्मदकी दो गार्टियां थीं, तीसरी गार्टी थीं सर्तीकी। उनत घटनाके दो महीने बाद सर्तोंने कियचकों के विषद एक सफल पड्यंन किया। उत्तेनबी और दूसरे कितने ही किगचक नेता मारे गये, और उनका स्थान सर्तोंने लिया। खानने अपने भाई मुल्लाबेनको नूर मुहम्मदकी जगह ताशकन्दका हाकिम (राज्यगाल) नियुक्त किया। खुदायारने विषचकोंको बहुत नाराज कर लिया था, इसल्ये उसे हमेशा उनरो डर लगा रहता था। उसने अपने राज्यमें अकमस्जिद (पेरोक्स्की बन्दर) से खोकन्द और कादगरको अलग करने- वाले पहाड़ोंतक सभी जगह किपचकोंको करल्थाम करनेवा हुक्म वे दिया। किपचिक जहां भी, बाजारों, सड़कों, गांवों या मैदानोंमें मिले, मारे गये। १८५३ ई०में बीस हजार किपचिकोंको इस तरह तलवारकें घाट उतारा गया। खुदायारकी मां स्वयं किपचकानी थी, लेकिन उससे नया? अपने किपचक मुख्य-सेनापित सफर बीको और भी सासत देकर मरवाया—पहले उसके हाथ-पैर तोड़ डाले गये, फिर उसके सरपर सीसेका इतना भारी भार रक्खा गया, कि बांखें अपने गोलकसे बाहर निकल आई। फिर उसके शरीर र लेई लथेटी गई, और उपरसे कड़कड़ाता हुआ तेल डाला गया। अन्तमें उसकी बोटी-बोटी

काट गई। इसके बाद मुसलनानकुल भी गिरफ्तार करके खोकन्द लाया गया। एक खुली जगहमें सिरपर लबी टोपी पहिना उसे जजीरोंमें जकड़-बन्द करके लकड़ी के ऊचे चबूतरेपर रक्षा गया। तीन दिन तक उसी जगह रखकर उसके सामने छ सी किपचक जबह किये गये, फिर उसे फासी दे दी गई। खोकन्दको दो बार बुखारियोंसे बचानेवाले इस नीतिकुशल प्रसिद्ध उज्वेकके जीवनका इस प्रकार अन्त हुआ।

किपनकों (उज्बेकों) को इस तरह दबा देनेके बाद अब सर्तो और उसके नेता कासिम तथा मिर्जा अहमदका बोळाबाळा हुआ। उनका मल्ळाबेक्से झगड़ा हो गया। इसपर उसमे तासक दकी राज्यपाठता छीन ली गई, और उसका पद मिर्जा अहमदको मिला। गल्ला भागकर बुखारा वला गया।

१८५७ ई० में नये राज्यपाल मिर्जा अहमदने चिमकन्य और आँलियाआताके कजाकोंको अपना दुक्मन बना लिया, लेकिन पीछे अपनी कमजोरी देखकर उमने उनकी मांगोंको पूरा करके स्लह कर ली। उधर मल्लाने भी खोकन्दमें लौटकर किपचको (कजाकों) और कराकि गिंजोंको मिलाकर अपनी पार्टी बनाई। उज्बेक-नेता आलगबुल उसका सहायक था।

#### १२. मल्ला खान, शेरअली-पुत्र (१८५७-५९ ई०)

विद्रोहियोंने आक्रमण किया । सगंचीके युद्धमे हारकर खुदायार बुखारा भाग गया और उसकी जगह गल्ला खान घोणित किया गया ।

रसी अभियान-१८१४ ई०मे खोकन्दियोंने जब तुर्किस्तान शहरकी जीता, तबसे वह इस इलाकेके कजाकोंरी कर भागने लगे। लेकिन निम्न सिर-दिरियाके कजाक अपनेको रूसकी प्रजा कहते थे. इसिलिये हराने खोकन्दियोंका विरोध किया। खोकन्दियोंने अपनेको गजबत करनेके लिये त्रिंगस्तान-शहरसे नीचे यानी कुर्गान, जुलेक, कृतिशकुर्गान, ताशकुर्गान, चिमकुर्गान आदि कई स्थानोंमें अपने गढ बनाये, जिनमेंसे राजसे महत्त्वका था अकमस्जिदका गढ, जिसे खोकन्दिर्थोंने १८१७ ई०में पहलेपहल सिरनदीके जाये तटपर बनाया था, लेकिन अगले ही साल उसे दाहिने तटपर परिवर्तित बार दिया। अक्तमस्जिदमे घोषा दियोंका बेक (बड़ा हाकिम) रहता था, जिसके अधीन निम्न-सिरके दूसरे किले भी थे। वेक स्वयं ताशकत्वके उपराजके अधीन माना जाता था। गढोंको बना मजबत ही लोकन्दियोंने कजाकींपर भारी कर लगाये। प्रति किबित्का (तम्ब या परिवार) सालाना चार भेडे. जिसका तिहाई कर जगाहनेवाले (जकातची) को देना पड़ता। इसके अतिरिक्त लकड़ी-कोयले-भूसपर भी प्रति किबित्का चौबीस बोरा कोयला, चार बैल सबसील (फरास ईंघन), हजार पूला नरकट देना पड़सा था। प्रत्येक किबित्काका एक आदमी अपने खर्चपर बेगार करनेके लिये जाता था । ये बेगारू खोकन्दियोंके बगीचोंमे काम करते, किलेकी भरम्मत या भीतरके अस्तबलोंकी सफाई आदि करनेके लिये सालमें एक बार जाते। लड़नेके रामय हरएक हट्टे-कट्टे कजाकको अपने घोड़े और हथियारके साथ सिपाही बनना पड़ता था। खोकन्दी कजाकींपर सचमुच ही बहुत पाश्चिक अत्यानार करते थे-विना कलीम (भेट) दिये वह कजाक औलों (गांवों) री औरते ले जाते, और घारीयलफे विरुद्ध उनकी बेइज्जती करते।

निम्न सिर-दिर्यापर खोकन्दियोंके बहुत सैनिक नही थे, लेकिन तब भी उनकी धाक जमी हुई थी। अवामस्जिदमें सबसे बड़ा किला था, जहांपर पचास सिपाही रहते थे। उनके अतिरिक्त वहां सौ बुखारी और खोकन्दी व्यापारी बसे हुये थे। कूनिशकुर्गानके गढ़में पचीस सिपाही, खोशकुर्गानमें चार, जूलेक (१८५३ ई०) में चालीस, और धानीकुर्गानकी आयताकार चार-पांच फुट ऊंची दीवारोंके भीतर दो या तीन खोकन्दी सैनिक रहते थे।

अपनी प्रणा कजाकोंके साथ ऐसा बरताव होते रूसी देख नहीं सकते थे। इसिलये १८४६ ई० में कप्तान शून्जको सिरके मुहानेकी पड़तालकर वहां किला बनानेके लिये भेजा गया। अरात्स्क के नामसे मशहूर राइम्स्क किलेकी नींब अगले साल पड़ी। १८५० ई० में कजाकोंका मन बिगड़ते देख खोकिन्दियोंने उन पर आक्रमण कर दिया, और पहली बार वह उनके छब्बीस हजार तथा दूसरी बार तीस हजार पशु और १८५१ ई० में पचहत्तर हजार पशु छीन ले गये। इसपर अराल्स्क्रके



हसी कमांडरने कोशकुर्गानपर अधिकार कर लिया। हसी आगे बढ़नेके लिये निश्चय कर चुके थे। अराल समुद्रमें गिरनेवाली सिर नदी हमारे यहां की गंगा जैसी बड़ी नदी है। उसकी घाराको सैनिक यातायातके लिये इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके लिये स्वीडनमें बने दो स्टीगरींको पुर्जे अलग करके अराल समुद्रमें पहुंचा जोड़कर मई १८५२ ई०में तैयार कर लिया गया। उसी सालको गिमयोंमें कर्नल ब्लारम्बेगंने अकमस्जिद तक सिर दिरयाकी सर्वे की, और वहांसे फीजी चौकी हटानेके लिये खोकन्दियोंको कहा। कर्नलके साथ चार सौ सैनिक और दो नौपौठी तोंगे अकमस्जिद आई। टोकनेपर कर्नलने जवाब दिया, कि हम हसी तटपर चल रहे हैं, और तुम सिर नदीके दाहिने किनारेपर अपने किलेको नहीं रख सकते। किलेके पास पहुंचनेपर खोकन्दियोंने कर्नलसे चार दिनकी मोहलत मांगी। उन्हें आशा थी, कि इसी बीच कुमक आ जायेगी, लेकिन वह नहीं आई। दिन पूरा होनेपर हसियोंने ग्रेनेड (हथ-बम) फेंके। खोकन्दिगोंने बन्दूकों और दीवारोंपर लगी तोपोंसे जवाब दिया। हसियोंने उनकी तोपे जल्दी ही चुप कर दी, लकड़ी-का फाटक तोड़ दिया, लेकिन किलेकी दीवार मजबूत साबित हुई। हसियोंने भीतर पहुंचकर आग लगा दो। इस लड़ाईमें पंद्रह हसी मारे गये और पचहत्तर घायल हुये। लौटते सगग उन्होंने हिनाकुर्गान, चिमकुर्गान और कोशकुर्गानकी चौकियोंको भी नष्ट कर दिया।

. १८५३ ई०में रूसियोंका अभियान और भी बड़ी रोनाके साथ हुआ, जिसमें २१३८ सैनिक, २४४२ घोड़े, २०३८ ऊंट, और २२८० बैल, बारह तोपें और एक चलता-फिरता लगड़ीका पुल था। अरालस्कके किलेको छोड़नेसे पहले ही रास्तेके चारेकी रक्षाके लिये अबकी गर्मियोंगे कजाकोंको वहां डेरा न डालनेका हक्म दे दिया गया था। यात्रा बहुत रक्षित तीरसे होने लगी, गदद करनेके लिये स्टीमर "पेरोव्की" नदीमें साथ-साथ चल रहा था। कराउजिथक होते २ जुलाईकी हसी सीनिक अक्रमस्जिद पहुंचे । इस बीचमें खोकन्दियोंने किलेको काफी मजबूत कर लिया था । उसके चारों तरफ गहरी खाई खोद दी थीं, महीने भरकी रसदके साथ तीन सौ खोकन्दी सैनिक वहां तीनात थे। पीवारींपर उन्होंने तीन तोपें भी लगा रक्खी थी। लेकिन इसी सेना और तोपोंके सामने वह कितने दिन तक ठहरते ? खोकंदियोंने आत्मसमर्पण करनेके लिये पंद्रह दिनकी गहलत चाही। इसी बीच तीन दिनके बाद एक सैनिक ट्कड़ी और आगे ताशकत्वकी ओर भेजी गई। जुलेकके सैनिक भाग गये और रूसी वहांके किलेकी व्यस्त गर बीस तीपों और बहत-से गोला-बारू के साथ अक्रमस्जिद लौट गये। अक्रमस्जिदवालोंको आनाकानी करते देख बारूदकी स्रेगरी दीवारके एक गामको उड़ा दिया गया, किलेदार मुहम्मदअली अपने ढाई सी आदिमियोंके गाथ , मारा गया । रुसियोंके हाथमें घोड़ेकी पूंछींवाल दो झंडे, दो भालेवाले झंडे, दो कांरोकी तीपें, ६६ छोटी और अधिकतर ट्टी-फुटी तोपें, १५० तलवारें और दो कवच हाथ आये। कसियोंने कजालाको अपरी घारपर पहला किला, कर्मकचीपर दूसरा, कृतिशकुर्गानमें तीसरा किला बनाया, शौर अक्तमस्जिदका नाम बदलकर पेरोव्स्की कर दिया।

रूसके इस खतरनाक अभियानके समय खोकन्दियों में घोर गृहयुद्ध चल रहा था। १८५३ ई० के शरद्में सबदान खोजाके नेतृत्वमें ७००० सेना ताशकन्दसे अकगस्जिदकी ओर भेजी गई, जिनके मुकाबिलेके लिये दो तोपें ले २७५ रूसी सैनिक गये, जो बड़ी बूरी तौरसे पिटे और वानके अंटोंपर वायलोंको लिये रातको १९३ लाशें पीछे छोड़ माग आये। जाड़ा आनेपर फिर अभियान शुरू हुआ। १४ दिसंबरको १२-१३ हजार सैनिकों और सबह पातलकी तोपोंके साथ खोकन्दियोंने आकर पेरोक्सिके सामने मुकाबिला किया। नवीन और प्राचीन हथियारींका मुकाबिला क्या? दो हजार खोकन्दी मारेगये, जब कि रूसी अठारह हत और उन्चास आहत हुये।

अब तैयारी करना और आगे बढ़ना जारशाही रूसका हर सालका काम हो गया। बढ़े परिश्रभकें राथ १८५४ ई०में फिर रूसियोंके विषद्ध खोकन्दियोंने भी तैयारी की । तुकिस्तानसे तीप ढाछनेवाले कारीगर लाये गये। ताशकन्दक बेकने लोगोंके घरोंसे सारे पीतलके वर्तन ले लिये। उधर रूसी जेनरल पेरोक्स्कीने अकमस्जिदके किलेको और मजबूत किया, और कमजोर अतएव बेकार समझकर किला नम्बर दोको छोड़ दिया। इसी समय उनपर बुखारावालोंने आक्रमण

कर दिया था, उसलिये पोकन्दी नहीं आये। उन्होंने खीवाको भी अपनी ओर मिलानेकी कोशिश की, लेकिन काफिरोंकी चपतपर चपत खाकर भी गध्य-एरियाके खानोंको होश नहीं आया था, कि यह एक हो जाये।

यह मालूम ही है, कि मल्ला खानके गद्दी सभालते समय खुदायार खान भागकर बुखारा चला गया था। अभीर नसहल्लाने पहले उसे समरकन्दमें फिर जीजक्षमें रक्खा। खुदायारको अपना खर्च चलानेके लिये माके भेजे पैसेमे व्यापार करना पढता था। दो सालके शासनके बाद उज्बेक (किपचक) अमीरोंने मल्ला खानको मार डाला। बड़ा प्रभावशाली अमीर आलमकुल अन्दिजानका बेग नियुक्त हुआ था। उसकी अनुपस्थितिका फायदा उठाकर पड्यितियोने महलमें घुसकर मल्ला खानको सोतेमें मार डाला—पड्यितियोंना नेता शादमान खोजा था।

#### १३. शाह मुराद, सरिन्सक-पुत्र (१८५९ ई०)

खुतायारको भगा पड्यत्रियोंने पद्रह सालके लड़के शाह गुरादको गद्दीपर िंग्या। निहत मल्ला खानका यह भतीजा था। मल्लाखान का पुत्र सैयद सुल्तान भागकर अन्दिजानके स्वामी आलमकुलको शरणमे गया, और ऊपरसे शाहमुरादकी भिक्तिका दिखावा किया। खोकन्दके भीतर पार्टियोंका सघप चल रहा ही था। तुर्किस्तानके बेग खनायत शाहने खुदायार खाको जीजकसे बुलाया। ताझकन्द उसके हाथमे चला गया। शाहमुराद सेनाके साथ आया, लेकिन एकतीम दिनके मुहासिरेके बाद खाली हाथ लीट रहा था, इसी बीच आलमकुलने अन्दिजानसे आकर चार पर्यंत्रियोंको मरवा डाला। खुदायार फिर गद्दीपर बिठाया गया, और आलमकुल उसका अभिभावक बना। खुदायारने भागती हुई सेनाका पीछा करके पहले खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) और फिर खोकन्द ले लिया। आलमकुल मर्गिलानके पीछके पहाड़ोंगे भाग गया। खुदायारने शाहमुरादको मार डाला।

### खुदायार पुनः (१८५९ ई०)

इस समय खोनन्दमें दो दलोंमें खूनी सधर्प चल रहा था। सर्त और नगरिनवासी खूदायार के सार्यका थे और फिपचक (उज्बेक और कराकल्पक) आलमकुलके दोनों दलोंमें रोना ही नहीं, बिल्क नागरिक भी मौका पाते एक दूसरेके ऊपर टूट पड़ते। उज्बेक दल अपने तीन उम्मीदवारों—शाहरख, सादिक बेग और हाजीबेगमें बंटा हुआ था। आलमकुलने तीनोंको पकड़-कर ओश नगरमें कत्ल करवा डाला, जहां ही तख्त-मुलेमान पहाड़की बगलमें तीनों की कन्ने हैं। इसके बाद आलमकुलने सुल्तान सईदको खान पोषित किया। मींगलान और अन्दिजानपर नये खानका अविकार रहा। खुदायारकी रोना बहां दो बार हारी, इसपर खुदायारने बुखाराके अमीर मुजफ्कर खासे मदद मागी। मुजफ्फरके आनेपर आलमकुल कराकुलजाकी पहाड़ियोंने हट गया। इसी बीच खुदायारसे मुजफ्फरका झगड़ा हो गया। आलमकुलको खुश करनेके लिये सोना मढ़ी छड़ी, एक टोपी, एक सुनहला कमरबन्द और एक बहुत ही सुन्दर हस्तिलिखत कुरान भेजकर वह बुखारा लीट गया। बुखाराके पीठपर न रहनेपर खुदायार कमजोर हो गया। आलमकुलने आकर खांक दपर आसानीसे अधिकार कर लिया और खुदायार फिर अन्तर्वेदकी ओर भागा।

#### १४. सैयद मुल्तान, मल्ला-पुत्र (१८५९-६५ ई०)

यह नाम का ही खान था, सारी ताकत आलमकुलके हाथमे थी। अपने विरोधियोंपर आलगकुलने खूब हाथ साफ किया, और चार हजार धादिमियोंको मरवा डाला। लोगोंमे असंतोष पैदा होना ही था, अब उनकी नजर जीजकमें बैठे खुदायारपर थी।

क्सियोसे छेड़छाड़—१८५९ ई० में ओरनवुर्गंके राज्यपालकी रायमें मेरोव्स्कीका किला सुरक्षित नहीं था, इसलिये क्सियोंने जूलेक किलेपर अधिकार करके दो साल बाद १८५१ ई० में वहां एक मजबूत किला बनाया। उन्होंने याचीयुर्गानके किलेकों भी ध्वस्त कर दिया। निम्न सिर-दरियाके कजाक क्सी प्रजा थे, किन्तु मध्य-सिरके कजाक खोकन्दियोंके हाथमें थे। क्सियोंने आगे बढ़ते खोकन्दियोंके तोकमक, गिरापेक आदि किलोंपर अधिकार गर िणा। अय उन्होंने खोकन्दिकी भूमिपर दो तरफसे प्रहारकी योजना बनाई। एक सेना औल्याआता या तलसपर उत्तरकी ओरसे चढ़ी और दूसरी पश्चिमसे तुर्किस्तान शहर (यस्मी) पर। इसी समय पो न्दमे विद्रोह हो गया और पिक्चमी युरोपमें युद्धनी आशंका बढ़ गई थी, इसलिये खोकन्दिपर चढ़ाईकी योजना १८६४ ई० मे स्थिगत कर दी गई। तो भी कराताच और बोरोलदाईताचकी पहाड़ियोंके खोकन्दी किले एकके बाद एक ख्मी लेते गये। तुर्किस्तान शहर और ओल्याआताके रास्तेपर अवस्थित चिमकन्दके किलेको खोकन्दी मजबूत गरने लगे, जिसकी खबर पाकर निम्न-सिरका स्सी कमांडर जैनरल चेनेंयेफ सितम्बर १८६४ ई०मे रवाना हुआ। कन्द दिनोंके मुहासिरेके बाद चिमकन्दके हाथमें आ जानेपर अकास्जिदसे बेनेंये (अल्माधाता) का रास्ता साप हो गया, और खोकन्दका एक बहुत महत्त्वपूर्ण इलाया—चू-उपत्यका—खानके हाथसे निकल गया।

खोकन्दी चुप कैसे रह सकते थे ? ९ मई १८६५ ई० की ताशकन्दके पास जेनरल चेनेंग्रंफकी सेनासे लड़ते हुए आलमकुल घायल हुआ। डाक्टर असदुल्ला उसकी चिकित्सा कर रहा था। डाक्टर आलमकुलकी पोबाकको एकके बाद एक उत्तरवा रहा था, जिगमें कि भरणागन आहत पुस्पकी कुछ स्वच्छ हवा मिले। उधर उतारे कपड़ोंको उज्वेक लेकर चम्पत हो रहे थे। अलीपुलको बिल्कुल नंगा देख दूसरा कपड़ान होनेसे डाक्टरने अपनी खलअतसे उसे ढांक दिया।

ताशकन्द प्राचीनकालसे ही भारी व्यापारिक महन्वका नगर था। यहींपर बुखारा, लीवा, खोकन्द और रूसके कारवां-पथ फिलते थे। अब वह अधिक देर तक रूसियोंके हाथरो बाहर नहीं रह सकता था। रोज-रोजके खूनी संघर्ष और अशांतिसे परेशान हो वहांके घनी व्यापारियोंने रूसके दृढ़ शासनको ही पसंद किया। अगस्त १८६५ ई० में शहरके रईसों और गुल्लाओंने चांदीकी तस्तरीमें नमक-रोटीकी मेंट जेनरल चेनियेफके सामने रखकर अभिनन्दनपत्र देते हुये अपनेको जारको प्रजा घोषित किया—"तुम एक समुद्रको दो ममुद्रमें नहीं विभक्त कर सकते, और न एक राज्यके मीतर दूसरा राज्य ही बना सकते।" रूसियोंने तुर्किस्तानका एक नया प्रदेश (गुर्जनिया) बना दिया, जिसका शासन-केंद्र ताशकन्द बना।

#### खुदायार खान पुनः (१८६५-७५ ई०)

अभी भी खोकन्दका कितना ही माग रूसियोंके हाथमें नहीं था। खुदायार नाकमें था। ताक्षकत्दमें रूसियोंने जग जानेपर उसने बुखारी सेना छे खोजन्दको जीतते खोकन्द पहुंचकर अपनी गदी रांभाल ली। बुखारियोंने अपनी सेवाओंके बदलेमें १८६५ ई० में खोजन्दको अपने अधिकारमें कर लिया। यही नहीं, बुखारी अमीर मुजपफरने क्रियांका हक्म दिया, कि खोकन्दी इलाकेसे हट जाओ, नहीं तो हम जहाद घोषित करेंगे। और भी आगे बढ़ते हुये मुजफ्फरने बुखारामें रूगी व्यापारियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली, जिसके बदले रूसियोंने ओरेनवुर्गमे वुखारी व्यापारियोंके साथ भी वैसा ही किया, और मुजफ्फरके दूतकी ओरेनबुर्गमें रोककर उसे पीतरबुर्ग नहीं जाने दिया । सीमाके अगड़ोंके निर्णयके लिये मुजफ्फर खानके बुलानेपर जी रूसी अफसर स्त्रुचे तथा कितने ही इंजीनियर आये थे, उन्हें अमीर-बुखाराने गिरफ्तार कर लिया। इस अपमानको रूसी कैसे बर्दाइत करते ? मुजफ्फरकी गोशमालीके लिये ११ फर्शरी १८६६ ई०को दो हजार रोना ले जेनरल चेनियेफ सिर पार ही सीघे समरकन्दकी ओर बढ़ा। रेगिस्तानके रास्ते सात मंजिले पारकर वह जीजक पहुंचे गया, लेकिन बुखारियों में सैनिक संख्याबलको देखकर उसने लीट जाना ही पसंद किया। बुखारी इसे अपनी विजय समज्ञकर रूसियोंका पीछा करते हुए सिए दरिया पार कर गये। इसपर मेजर जेनरल रोमानोव्स्कीने आक्रमण कर ८ अप्रैलको बुखारिसींको हरा खोजन्दकी ओर भगा दिया। अब सिरपर रूसी स्टीभर सेना और रसद ही रहे थे। मुजपफरने सारे अन्तर्वेदमें रूसियोंने निरुद्ध जहाद घोषित करके धार्मिक जोश पैदा कर दिया था, इसल्यि गाजियोंकी कमी नहीं थी। वह चालीस हजार सेनां छ ताशकन्दपर आक्रमण करने पया, जब कि वहां कसियोंकी संख्या ३६०० थी। खोजन्दमे उत्तर-पिक्चिम कुछ ही मीलोंपर सिर-तटपर इरजारमे २२ मईको भयकर युद्ध हुआ। आधुनिक हथियारोंसे लैस रूसियोने बुखारियोंको घास-मूलीकी तरह काट डाला, और अमीर मुजपफर एक हजार सरवाजों (सैनिको) के साथ प्राण लेकर मागा। उसके डेरेगे "चूल्हेपर रक्खे खानेसे भाप निकल रही थी, और हुक्का पीनेके लिये तैयार था।" अमीरका डेरा, उसकी कितनी ही तीपे, बहुत भारी परिमाणमे गोलाबारूद और रसद रूसियोंके हाथ आई। खुदायारने मनमे घृणा रखते हुये भी विजयके लिये रूसियोंको बधाई दी।

बुखाराकी यह जबर्दस्त हार थी, और मध्य-एसियाकी उस समय बुखारा ही सबसे बड़ी शिक्त थी। रूस जैसे जबर्दस्त साम्राज्य के सिरपर पहुच जानेपर भी खुदायारकी अकल ठिकाने नही हुई। वह अपनी प्रजापर अत्याचार करता, मनमाना कर लगाता, या ऐसे ही उनकी सम्पत्तिको जब्त कर लेता। घुमन् क्रजाकों और किपचकोंके ऊपर उसने पहलेपहल खास कर लगाये। इस समयकी अवस्थाका वर्णन एक मध्य-एसियाई लेखकने निम्न शब्दोंने किया था—

'सडकोंकी मरम्मत, राजमहलोंके निर्माण, खानके बागोंके जोतने-खोदने और नहरोंकी सफाईके लियं सारे देशसे आदिभियोंको पकडकर जबदंस्ती काममे लगाया जा रहा है। मजूरी क्या उन्हें खाना भी नही दिया जाता। साथ ही यदि गावके आधे लोगोंको कामपर लगाया गया है, तो दूसरे आधे से दो तना (बारह आना) जबर्दस्ती कर उगाहा जा रहा है। कामसे भागने या इन्कार करनेपर कोडोसे खबर ली जाती है। कभी-कभी कोड़ोंसे गार-मारकर लोगोके प्राण ले लिये जाते है, और कितनोंको प्राण रहते ही कागकी जगहमें ही दबा दिया जाता है। ऐसी बेगार पहले खानोंके समय में भी ली जाती थी, लेकिन उन्हें खाना तो मिल जाता था। पहले खानकी बिना कर दिये लीग वास. नरकट और ईधनकी लकडी जमा कर सकते थे, लेकिन अब उसमेसे आधी खानको देती पडती है, जिसे सरकार निधिवत दामपर बेव देती है। इसके साथ ही ईधन या सरकडेकी गाडी जब शहरके फाटकपर पहुनती है, तो आधा तका वहा और फिर एक तका बाजारमे महसूल देना पड़ता हैं। पहले झाडियोंकी लकडी (लीच) कर-मुक्त थी, लेकिन अब खानने प्रत्येक पर चार चेका (वी पैसा) चुगी देनेके लिये मजबूर किया है। चुगीवाले जींकोंके तालाबके पास रहते है। पश्ओंके बेचनेपर साधारण जकात (शुल्क) के अतिरिगत खानके लिये प्रति ढोर एक तंका, प्रति भेड़ आधा तका, प्रति ऊट दो तका और प्रति घोडा-गदहा एक तका महसूल देना पड़ता है--उस समय खोकन्दी सिक्का सोनेका तिला, जिसमे साठ चादीका तका होता और तंकेमे चौदालीस चेका या ताबेंके पैसे होते । आयात मालपर मृत्यका चालीसवा भाग जकात और ऊपरसे बीसवां भाग और खानके लिये अमीनियाना देना पड़ता था। निर्मातके मालींमे रेशम और रूईपर प्रति ऊट दस तका देना पड़ता । बाजारमे विकनेवाली स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक, तोशक, रेशमी कपड़ो तथा दूसरी मृल्यवान चीजोपर एक तका एक थान, और कम कीमती मालपर आठवेंसे चौथाई तका कर देना पड़ता। दूकानोंकी हिफाजतके लिये पहरा देनेके लिये रातको सिपाही आते। उनके खर्चके लिये भी हर दूकानको हर चौथे महीने दोसे दस तका देना पड़ता। बाजारोंमें बिकनेवाले अनाजपर प्रति चारयक (दो मन दस सेर) पर चार चेका देन पड़ता। सब्जी, खरबुजा और अनाजगर प्रति बोझ एकसे तीन तका तक कर है, जिसे तेकजाई (बाजारमे बेचनेका हक) कहा जाता है। इनके अतिरिक्त खराज और तनाब (भूकर) अलग है। दूध, खड़ी मलाई आदिपर प्रति प्याला दो चेका कर है। बत्तक या तालकी चिड़ियोंमे हर जोडेमें एक खानका होता, और पालत मुर्गे-मुर्गियोंने प्रत्येकपर दो चेका, दस अंडेपर एक चेका देना पड़ता ।

भारतीय सिरकीवालोंने शताब्दियों पहले भारतकी पिक्निमी सीमासे बाहर अपना घुमन्त्र जीवन विताना शुरू किया, और धीरे-धीरे पिक्चमकी ओर मध्य-एसिया ही नही, युरोप तक फैल गये। इन्हें अंग्रेजीमें जिप्सी, रूसीमें सिगान और उनकी अपनी भाषामें रोमनी या रोम कहा जाता है। विद्वानोंने निश्चित किया है, कि रोम वस्तुतः हमारे डोम शब्दका ही अपभ्रंश है। रोमनी लोगोंकी भाषाकी देखनेसे इसमें संदेह नहीं रह जाता, कि वह भारतीय है। ईरान और मध्य-एश्विमासे



रोमनी लोगोंको लोली या ल्यूली कहते हैं। बहुत पुराने रामयसे यह भारतके मदारियोंकी तरह बन्दर, भाल और बकरे लिये नगरो और गावोंमें तमाजा दिखलात अपनी जीविया करते थे। "खुदायारने इस गरीबोंको भी चैनसे नहीं रहने दिया । उसने उनके ऊपर भी अपने कारिन्दे निथ्वत नियं, जिन्होंने उनके जानवरोंकी सख्या बढाकर बतलाई। हर बाजारके दिन आर बडे शहरोंमें सप्ताहमें तीन बार लोली अपने पालतु मालुओं, भडियो, बन्दरों, बकरियों, लोमडियों और सूअरोके साथ बाजार होकर निकलते, और प्रत्येक दूकानको पार चेका उन्हे देना पड़ता। खानके विदूपव भी बाजारमें फिरते, और उन्हें भी दुकानदारोंको पैसा देन। पडता । यह पैसा खानके रसोईखानके खर्चके लिये जाता। मजिस्दका इमाम निय्वत करते वक्त उसे खानका दरा तका देना पड़ता, सूफी (मुअज्जिन) को पाच तंका। यदि खानको मालूम हो जाय, कि किसी परिवारमे दावत, शादी था खतना है, तो वह अपने गायकोंको भेज देता। गृहपतिको उनमेसे हरएकको एक चौगा, और दोस पाच तिला (अश्वर्फी) तक खानके लियं देना पडत । प्रति वसत खोकन्द शहरसे थाहर दरवेश-खानाका भारी मेला लगा करता। उस समय हर एक पेशेवालेको खानके सामने अपनी क्षमता के अनसार नजर भेट करनी पड़ती, जो सौसे हजार तिल। तक होती। अगर इसमे जरा भी भफलत होती, तो पंच लोग पीटे जाते । अगर कोई आदगी किसी दूसरे आदमीसे जमीन या बगीचा लेगा चाहता, तो खान उसे उसको मुल कीमतपर ही बेचनेके तिये मजबूर करता, और इसका जरा भी ध्यान नहीं रखता, कि नये मालिकने उसमें मेहनत और खाद-पानीसे कितनी तरककी की है। खान अपन लिये सभी चीजे सस्तेमे लेना चाहता है। राज्यसे बाहर अगर कोई जाना चाहता, तो दो तकाके साथ आवेदनपत्र देना पड़ता। यह पत्र फिर महरग(एक अफरार) के सामने रक्का जाता, जो उसके लिये एक तंका लेता। जानेवालेकी जान इतनेमें ही नहीं वचती, उसे सडककी हर मजिलपर अलग कर देना पड़ता। घास, ईंधनके कर, प्रतिपशु प्रतिमास बारह चेका है। चराईका ठेका खागने सिदीक कृइचीको बीस हजार तिला सलानापर दे रक्खा है। खराज या फसलके भहसूलके रूपमे दो लाख चारयक (एक चारयक = दो मन दस सेर) अगाज मिलता, जिसे बेच दिया जाता। इसके प्रबंधके लिये हर किलेमे विशेष अफसर नियुक्त ह । शरिकाना जिलेसे नी हजार चारयक अनाज मिलता है, बालीकिचीसे एक लाख, सोखसे चीदह हजार, मेरकेन्दसे बारह हजार चारयक। बगीचों और मेवाके बागोंके करको तनाब कहते है, जिससे साठ हजार तिला आता। बालीकियी और चिल महरमके बीचमे सिर नदीपर चुगी कर लगता। विवाहकी लिखाई-पढाईपर भी कर था, जी कि आधा तिला तक होता है। वरासत (उत्तराधिकार) पर सम्पत्तिका चालीसवां हिम्स। मत्य-करके रूपमे खान लेता है। नमक बनानेके लिये करसे खानको बीस हजार तिला प्राप्त होता। देहाती लोगों और घूमन्तू कबीलोंपर अलग जकातका कर लगा, जिसका ठेका ग्यारह हजार तिलापर चेचींबाशीको दिया गया । व्यापारियोंसे जकात उगाहनेवाला मेहतर पैतीस हजार तिला, खानकी कारवांसरायों और हजार दूकानोंका ठेकेदार ईसाइया तीस हजार तिल। देता है। कपारा-कर और दलाली-करसे दस हजार तिला राजकोषमे जाता। तेलके कोल्ह, अनाजमडी, रेशम बाजार, घासहड़ा, दूधहाटसे प्रति वर्ष पांच हजार तिला, ब्याह और मुटला आदिकी नियुक्तिसे भी पांच हजार तिला प्रति वर्ष मिलता है।"

े लिकनं डंडेके सामने खानकी अकल ठीक रहती, इसिलये क्सियोंको व्यापार करनेमें कोई बाधा नहीं दी जाती थीं। इतने भारी करके बोझसे कराहते लोग कब तक चुपचाप रहते ? १८७१ ई० में लोगोंने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। काले किंगिजोंपर प्रति परिवार एककी जगह तीन भेड़े तथा पहाड़पर जोते उनके खेतोंपर खानने नया कर लगाना चाहा। किंगिजोंने कर देनेसे इन्कार कर दिया और खानके तहसीलदारोंको पीट भी दिया। सेनाके आनेपर वह पहाड़ोंपर भाग गये। इसी समय मुसलमानकुलका बेटा तथा खानका साला आफताबचा अब्दुर्रहमान हाजी सक्काकी हज करके खलीफांके नगर कान्स्तिन्तिगेपल (कसतुन्तुनिया) होते लौटा या। वह स्वयं भी किंगिज था, लेकिन खानका संबंधी हीनेके कारण दूसरे वर्गसे संबंध रखता था। खानने उसे सेना देकर किंगिजोंकी दबानेके लिये भेजा। उसने किंगिजोंसे कहा—अपनी

तकलीफको कहनेके लिये खानके पास अपने पचास प्रतिनिधि भेजो, हम उन्हे बिना नुकसान पहचाये जामिनके तौरपर रखेगे। लेकिन वहा आनेपर खुदायारने बड़ी कूरताके साथ किर्गिज प्रतिनिधियोंको गरवा डाला। आफताबचाको इसके लिये बड़ी शर्म आई और वह किंगिजोंकी भूमि छोड़कर खोकन्द लीट गया। किर्गिजोंने बदला लेनेके लिये हथियार उठाया और उजकन्द तथा सुकको ले लिया--सुकमे एक छोटा-सा किला था, जिसमे खानका खजाना रहता था। पहाड़ी इलाकोंमे सफल होते ही मैदानी इलाकेमे जानेपर किर्गिज आक्रमणमें असफल रहे, उनके बहत-से आदमी खानके हाथमें बंदी बने, जिनमेसे पांच सौको खोकन्दकी बाजारोंमे फांसीपर चढ़ा दिया गया । किर्गिजोंने मदलीखानके पुत्र मुजफ्फरको अपना खान बनाया था । खुदायारने उसकी जिंदा खाल खिचवा ली। लेकिन विद्रोहियोंकी शक्ति बढ़ती गई, और उसकी क्षीण। इसपर खानने रूसियोंसे मदद चाही, लेकिन वह इस नरराक्षसको क्यों मदद देने लगे? लोगोंकी भी सहानुभूति विद्रोहियोंके साथ थी। खुदायारको अपने बेटे तथा अन्दिजानके बेक (राज्यपाल) नासिम्हीनपर भी सदेह हुआ। चारों तरफसे आज्ञाकी एक भी झलक न देखकर खुदायारने खजाने और परिवारको लेकर अपने पदको छोड दिया। विद्रोहियोंने बहुत जल्दी ही ओश, अन्दिजान, सुजक, उचकुर्गान और बालिकचीको अपने हाथमे कर लिया। बालिकचीके बेगने विरोध करना चाहा, इसपर महके रास्ते डंडा चूसेड्कर उसे जमीनमे गाड़ दिया गया। खानके बहुतसे सिपाही विद्रोहियोंकी ओर मिल गये और उनके कमांडर तथा खानके साले आफताबचाने नमंगानके पास तुराकुर्गानके किलेमे अपनेको बंद कर आगे कोई भी कार्रवाई करनेसे इन्कार कर दिया। १८७३ ई० के जाड़ोंने विद्रों-हियोंकी शक्ति कुछ निर्वेल हुई, और कुछ शहर फिर खुदायारको मिल गये, लेकिन १८७४ ई० के वसंतमे खदायार पत्र अमीनको आगे करके विद्रोहियोंने फिर बगावतका झंडाउठाया। अमीनकी बहुल अधिक बात करनेके स्वभावने परदा फाश कर दिया। उसके चचा बातिरखान तुरा सोलह और पड्यंत्रियोंके साथ राजमहलमे बुलाये गये, जहासे वह फिर नही लौटे। तरण खानजादेकी निगरानीमे रक्ला गया । मेहतर मुल्ला कामिलने सूचना देकर सावधान नहीं किया था, इसलिये खुवायारने उसे जहर देकर मरवाया। इसके बाद फिर दूसरा पड्यंत्र खुदायारके चचा फाजिलबेगके पीत्र अब्दुल करीम बेकको खान बनानेके लिये किया गया। रूसियोंने अब्दुल करीमको पकडकर तादानन्दमे और उसके मुख्य सलाहकार अब्दुल करीमको चिमकन्दमे रख दिया। खानको अब हरएक आदमीपर सदेह होने लगा। उसे आखोंके सामने मौत नाचती दिखाई पड़तीथी; इसलिये वह काफी समय तक महलसे बाहर नही निकल।। हवशी गुलाम नसीम तोगा खानका वडा ही विस्वासपात्र सेवक था, जो हर बक्त महलके द्वारकी रक्षा करता। उसे भी अपने बीबी-बच्चोंको मीलर न आने वेनेका हुनम था। जब शंका और संदेहका इतना बाजार गर्म हो, तो हर जगह गुग्तचरींका जाल बिछना स्वाभाविक था।

रूसी खोकन्दकी सारी हालत बडे गौरसे देख रहे थे। १८७५ ई०में तुर्किस्तान-प्रदेशका शासक जेनरल काफमान था। उसने खोकन्द होते रूसी सैनिक दुकड़ीको काफार भेजनेके लिये राह्मित लेनेके वास्ते अब्दुल करीमको खोकन्द भेज दिया। इघर आफताबचा भी अपने पिता मुसलमान-कुलकी हत्याका बदला लेना चाहना था, इसलिये खुदायारके खिलाफ नये विद्रोहका अगुवा बना। सारी सेना उसकी तरफ हो गई। खुदायारके भाई और पुत्र भी उसते आ मिले। खान अपनी बेगमों और दस लाख गिनी खजाना लेकर ताशकन्द भागा। रूसियोंने उसे बड़ी खुशीसे आश्रय दे नजरबन्द कर दिया। फिर थोड़े समय बाद उसे ओरेनबुर्गमें रहनेके लिये भेज दिया।

### १५. नासिरुद्दीन, खुदायार-पुत्र (१८७५ ई०)

खुदायारके भाग जानेपर विद्रोहियोंने उसके पुत्र नासिएहीनको खान घोषित किया। अब्दुर्रहम्मूल आफताबचा मुखिया था—आफताबचाना अर्थ है हाथ घोनेके आफताबा या गडनेका ज़क्किल्लाल्क्ष्री मुल्ला ईसा ओलिया और हाकिम नजर परमांत्रीने जेनरल काफमानके पास अनुस्था विकास मेजे, और खुदायारकी गलतियोंको हुएस्त करनेका वचन देते हुये काफ़क्काकि शिक्ष निकास का किया

बढाया। काफमानने इस शर्तपर बात स्वीकार की, कि नासिरुद्दीन बापकी की हुई सिधयोंकी स्वीकार करे, रूसी प्रजाके नुकसानोंकी क्षतिपूर्ति दे। नये खानसे रूसी बहुत आशा करतेये, क्योकि वह रूसियोंकी चाल-ढालको पसद करता और रूसी जातीय पैय वोद्का (शराय) का बहुत प्रेमी था।

लेकिन खान अकेला क्या करता ? खोकन्दी मुसलमान काफिर हिसयोंके विरुद्ध जहाद करनेकी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने राजधानीमें घोषणा की, कि सभी रूसी मुसलमान हो जाय, नहीं तो इसका नतीजा उनके लिये बुरा होगा। लेकिन यह कब होनेवाला था? अन्तमें विद्रोह उठ खडा हुआ। ताशकन्द और खोजन्दके बीचके तीन और खोजन्द तथा सगरकन्दके बीचके कई रूसियोंके डाक-स्टेशन लूटकर जला दिये गये। डाकमास्टर और गेल ढोनेवाले गारे या बन्दी बनाये गये। यात्रियोंकी भी वहीं दशा हुई। कुछ समय तक खोजन्दके लिये भी भारी खतरा पैदा हो गया।

क्सियोके लि ने इससे सुनहला मौका और कब मिल सकता था? काफमानने भारी तैयारी की, और जेनरल गुलवाचेफके नेतत्वमे एक सेना भेजी, जिसने विद्रोहियोको हराकर कुरामा जिलेको जनसे मन्त कर लिया । ३१ अगस्तको वह खोजन्द पहुना । विद्रोही वहासे हट चुके थे । एसी सीमात और खीकन्दके बीचमें महरमका बड़ा किला था, जहा विद्रोहियोसे मुकाबला हुआ। एक घटासे कम हीमें किला सर हो गया। ग्यारह भी गाजियोंकी लाशे वही गाडी गई। इस इलाके को भी रूसके तुर्किस्तान-प्रदेशमे मिला लिया गया। ७ सितवरको रूसी सेनाने खोकन्दकी और कुच किया। नासिइहीनने मुल्ला ईसा औलियाको भेजभर क्षभा मागनो चाही। रुसियोंने उसे पकडकर अपनी विजयसात्रा जारी रखी। सर्वत्र रूसी सेनाप तके सामने लोग रोटी नमक पेश करते अधीनता स्थीमार करते जा रहे थ । खानने अब एक दूसरा दूतमङल भेजा, जिसके राथ भेटके अतिरिक्त डाक-स्टेशनों मे पकडे बदी भी थे। उन्होने बतलाया कि हमारे सिरको मुडा दिया गया, लेकिन और तरहसे कोई बुरा बर्ताव नह। किया गया। रूसी स्त्रियों और बच्चोंको खानके अन्तः पूरमे रखा गया था। बिना प्रतिरोध किये ही अन्तमे खोकन्दने रूसियोके हाथमें आत्मसमर्पण किया। खान स्वय जेनरल काफमानरी गिटाने के जिये आया। जेनरल काफमान अगने स्टाफके साथ कुछ दूर तक जाकर खानके साथ अगने डेरेमें लौट आया। रूसियोंने कुछ समयके लिये वहा डेरा डाल दिया। लोगोंपर धाक जमानेके लिये नगरमे बराबर रूसी सेनाका प्रदर्शन होता रहा। जेनरलने दूसरे स्थानोंको भी आत्म-समर्पण करनेके लिये घोषणा निकाली। आफताबचाने मिण्लानमे काफी सेना जमा कर रयखी थी। यह सनकर १७ सितम्बरको काफमान गर्गिलान पहुचा । आफताबचा किपचकों (उज्बेकों) के साथ वहासे खिसक गया और मंगिलानने अधीनता स्वीकार की । आफताबचाव पीछा करते स्वोबेलेफ आंश तक गया-अन्दिजान, बलिकची, सरीखाना और ओशने उसके हाथमे आत्म-समर्प म किया, विद्रोहियोंके तीन नेताओंमेसे एक खालिक नजरने भी प्रतिरोधको वेकार समझकर आत्मसमर्पण कर दिया । नासिरुद्दीनकी सिंघ करनेके लिये काफमानने मिंगलान बुलाया । रामझीतेके अनुसार सिर नदीसे उत्तरका इलाका नमगान रुसियोंके हाथमे वला गया. साथ ही नासिरहीनने छ सालमे तीस लाख रूबल (चार लाख दस हजार पौड) हरजाना देना स्वीकार किया। और लोगोंको क्षमावान कर दिया गया, लेकिन विद्रोहियोंके जबर्दस्त नेलाओं—ईसा औल्लिया, जल्फेकार वी और महम्मदेखान त्रा-को साइवेरियामे निर्वामित कर विया गया।

लौटते समय नमंगानकी नई बनी रूसी प्रजाने जेनरल काफमानके स्वागतार्थ एक वडा तम्बू गाड़कर एक सौ बीस गाड़ी रसद और चालीस हजार रोटियोंकी भेट पेश की । नदीसे तम्बू तक जेनरलके चलनेके लिये रेशमी पावड़े विद्याय गये, और उसके ऊपर चांधीके सिक्के बरसाये गये।

े किसन यह अधीनता स्थायी नहीं रही। थोडे दिनों बाद फिर विद्रोह हो गया और आठ तोपोंके साथ चौदह हजार आदमी विद्रोह दबानेके लिये अन्दिजान भेजे गये, जहा साठ-सत्तर हजार आदमियोंकी अ.फताबचाने जमा कर रक्का था। किमिजोंने भी पूलादबेकको खान घोषित कर अपने पंद्रह हजार योद्धा जमा किये थे। इसियोंको जबदैस्ती नगरपर अधिकार करना पड़ा, और उनकी गोलाबारीमें बाजार और बहुत से मकानोंमें खाग लग गई। वात्रुऑकी सहया अधिक होनेके कारण इसी रास्तेक

गावोको जलाते नमगान लीटे । शत्र उनका पीछा कर ग्हे थे। यद्यपि असफल होकर ही जनरल त्रोत्स्कीको लीटना पडा था, लेकिन फिर भी जारशाहीने उसे सम्मानित किया।

खान नासिरुद्दीनने रूसियोंकी कड़ी शर्तोंको मानकर अपनी प्रजाको जल्दी ही असत्पट कर दिया और उसे उनके कोवके मारे भागना पडा। पूलादके समर्थक तथा उरातिपाने भतपूर्व बेकने राजधानी (खोकन्द) पर अधिकार कर लिया। खोकन्दियोंका पलडा भारी होते देख नमगानवालोंने भी रूसियोंके खिलाफ विद्रोहका झडा उठाया, और उसपर भी किपचकों (उज्बेकों) क अधिकार हो गया । इस विद्रोहको दबानेके लिये जेनरल स्कोबेलेफने बडी निष्ठरताका परिचय देते अधाधध तोपोंसे गोलाबारी की । खोकन्द राजामें इस वक्त चारों और अराजकता फेली हुई थी, लेकिन रूसके विरुद्ध सभी एक थे। इस्लामके नामगर वह सर्वम्व-त्यागके लिये बेकरार थे। रूसी सेनाके खुनी अत्याचारोंसे उनकी हिम्मत नही ट्टी शी। सिर और निन्न निवयोंके बीचमे उम समय लड़ाक् किपचक रहा करते थे। स्कोबेलेफको हुक्म हुआ, कि इरा इलाकेकी उजाड दे। जनवरी १८७६ ई०मे उसने प्रस्थान किया। जाड़ेके कारण किपचक बुमन्तू इस समय अपने हेमग्त निवासोंमे जमा थे। सिरके उत्तरी तटसे बढने हुगे रूसियोंने किपचकोंकी मुख्य वस्ती पैताको नष्ट किया, और हराकर उन्हें भागनेके लिये मजबूर किया। आगे सरखाबा तक हर चीजको जलाते बरबाद करते रूसी बढ़े। शत्रुको भयंकर हत्या और हानि पहचाकर अन्दिजान सर किया गया। दूसरी विजय थी अस्साकीकी, जहा शहरेखान और मिंग्लानके लोगोंने अधीनता स्वीकार की । अन्तमें पहली फर्वरीको आफसाबवाने भी बिना शर्नके आत्म-समर्पण कर दिया । उसके माथ बातिर त्यूरा, इसफन्दियार और दूसरे रारवार भी थे।

क्समें विलयन—सोकन्दवाले पूलादबेकसे उकता गये थे। उन्होंने सोजन्दमे नासिक्दीनको वुला भेजा था। लेकिन पूलादके समर्थकोंने उसपर आक्रमण कर दिया, ओर बडी मुिक्किसे नासिक्द्दीन जान बचाकर महरम भाग सका। फिर प्रहार करनेपर पूलादबेकने भागकर उच-कुर्गानके पास अलई पहाडमे जाकर शरण ली, उसके बहुत-से आदमी पकड़े गये और नासिक्द्दीन अभियानमें सफल हो खोकन्द लौटा। लेकिन रूसी देल चुके थे, कि कैसे लान और मुल्ला आसानीसे लोगोंमें जहादका प्रचारकर विद्रोह खड़ा कर सकते हैं, इसलिये अब और सानको कायम रखना वह अच्छा नहीं समझते थे। जनरल स्कोबेलेफको हुकम हुआ और उसने २० फर्वरी १८७६ ई०को खोकन्दपर अधिकार कर लिया। नासिक्द्दीन, आफतावचा और दूसरे नेता बन्दी बनाकर ताशकन्द भज दिये गये। जारने अपने सिहासनारोहणके वार्षिकोत्सवके समय २ मार्च १८७६ ई० को एक उकाजे (राजादेश) निकाला, जिसके अनुसार खोकन्दके राज्यको फरगानाके प्रदेशके नामसे रूसी साम्राज्यमें मिला लिया गया। पूलादबेक भागा-भागा फिरता रहा। उसे भी विर्णिजोंने पकडकर दे दिया और बारह रूसी सिपाहियोकी हत्याके अपराधमें उसे मिणलानमें फासीपर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार बाबरकी प्रिय जन्मभूमि फरगाना जारके राज्यकी अग बन गई, और वहांकी प्रजा प्रायः आधी शताब्दीके लिये निरीह बना दी गई।





#### स्रोत ग्रन्थ

- १. इस्तोरिया ससभर (अ म. ४ जिल्द, व इ. रव्दानिकम्)
- R. History of U.S. S. R (Ed. A. M. Pankratova, Moscow 1947)
- 3. Heart of Asia (E. D. Ross)
- Y. History of Mongol (H. H. Howorth)
- ५. ओचेर्क पो इस्तोरिङ कलोनिजात्सिट सिविर (गास्को १९४६)
- ६. इस्तोरिया शेल्सिइ (चित्रमय)

ì

- ७. इस्तोरिया रोस्सिड (म. सोलोवियेफ्, पेतेरबर्ग १८७९-८५)
- अाजियात्स्कया रोस्सिया (अ. क्वेर आदि, मास्को १९१०, पृ० २४९-५८)

#### अध्याय ३

# चुखाराके अमीर

(१७४७-१९२० ई०)

अस्प्राखानी-वशका स्थान किस तरह अतालीकवंशी मंगीतोंने लिया, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। खुदायार अतालीकके पुत्र मृहम्मद रहीम और दानियाल बी थे। रहीम बी अस्त्राखानी अभीर रौयद अव्हुल्फैजका दामाद था। रौयद अव्हुल्फैजकी लड़की शम्सबान् आइम दानियाल बीके लड़के शाह मृराद (अमीर मासूम बेगीखान) की बीबी थी, जिससे सैयद अमीर हैदर पैदा हुआ था। यद्यपि अव्हुर्रहीम बीके समयसे ही राज्यशासन नये खानदान (मंगीत-वश) के हाथमे चला गया था, लेकिन अमीर हैदरके समय तक अस्त्राखानी-वशके खानको खतम नही किया गया। मंगीती-वंश बुखारामा अन्तिम राजवश था, जिसका उच्छेद बोल्शेविक-क्रांतिकी सफलताके बाद १९२० ई० में हुआ।

राजावली-इस वंशमे तिम्न अमीर हुये-

| ₹.          | मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालीक खुदायार-पौत्र | १७४७      | ई० |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|----|
| ₹.          | दानियाल बी, खुदायार-पुत्र                 | -8000     | 17 |
| ñ.          | शाहमुराद, अमीर मासूम, दानियाल-पुत्र       | १७७०-९९   | 2) |
| 8.          | हैंदर, शाहमुराद-पुत्र                     | १७९९-१८२६ | 17 |
| ц.          | हुसैन, हैदर-पुत्र                         | १८२६      | 11 |
| ξ.          | उमर, हैदर-पुत्र                           | १८२६      | 1) |
| <b>19</b> , | नसंदरला, हैदर-पुत्र                       | १८२६-६०   | 22 |
| ۷.          | मुजफ्फहद्दीन, नसरहला-पुत्र                | १८६०-६७   | 33 |
| 9.          | अब्दुल बहद, मुजफ्फर-पुत्र                 | १८९४      | 17 |
|             | मीर आलम, अहद-पुत्र                        | १९२०      | 11 |
|             |                                           |           |    |

# १. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालिक खुदायार-पौत्र (१७४७ ई०)

मंगीत-कबीलोंको छिद्ध-गि । खानने मंगीलियाके उत्तर-पूर्वसे लाकर वक्षुके मुहाने और बुखारासे एक सी चालीस मील दक्षिण-पूर्व करशीमें बसा दिया था । मूलतः यह चाहे मंगीलोंके बंधु-बांधव रहे हों, लेकिन आगे तुकोंमें मिलकर ये उज्बेकोंके मुखिया बन गये । अस्त्राखानियोंकी प्रभुताके समय ये उनके बड़े भक्त थे । अब्दुर्रहीम उज्बेकोंके मंगीत-कबीलेका मुखिया था । इसके दादा खुदायारने अतालीक (मुख्य परामर्थक) होकर अपनी शिक्तको बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन प्रभुताको पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेमें उसके पोते मुहम्मद रहीमबीने हीं सफलता पाई । इसने अपने चना दानियालको समरकन्दका शासक बनाया । अस्त्राखानियोंकी कमजोरीके कारण शहरसब्ज, हिसार (ताजिकस्तान) और ताशकंद बुखारियोंके हाथसे निकल गये थे । अपने पक्षको मजबूत करनेके लिये रहीमको अफगान अहमदशाह अब्दालीसे मदद लेनेकी जकरत पड़ी, जो दिल्ली तककी लूट-गार करके काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इस मददके बदले उसे वक्षुके दक्षिणके

<sup>\*</sup> यहीं जिल्द २।५। १३

भूभागको गिल्जह्यों (अफगानों) के हाथमे देना पड़ा। जब्दुर्रहीमने अस्त्राखानी खानको मारकर ही मतोष नहीं किया, बल्कि उसके तरुण पुत्र तथा अपने दामाद अब्दुल मोमिनको एक महफिलमे दावत करके मनोरजनके लिये नुएके गहरे जलको देखते वक्त ढकेलकर मार दिया। अब्दुर्रहीम बुढ़ापेमे ईरानी गुप्तम तथा अपने वर्जार दौलत बीके हाथमें खेलता रहा, जो अपने दुःशासनके लिये बदनाम था। रहीम इस वक्त बहुत विचित्र स्वभावका हो गया था। एक दिन यह दर्वेश बन ससारकी असारतापर व्याख्यान देता, और दूसरे दिन गौज-मेलेमे अपनेको भुलाना चाहता। इसी तरहके जीवनमे वह बीगार होकर मर गया। उसके कोई पुत्र नहीं, बल्कि दो लड़कियां थी। मरते समय उसने अपने चचा दानियाल बीको अपना उत्तराधिकारी बनाया।

#### २. दानियाल बी खुदायार-पुत्र (-१७७० ई०)

रहीमको मरनेपर उसकी इच्छानुसार वजीर दौलतबीने दानियालको सिहासन सभालने के लिये बुळाया। दानियालने स्वय खाग न बन अतालीक ही रहना चाहा, और गद्दीपर उराने अस्त्राखानी अवलगाजीको खान बनाकर बेठाया। दौलत बी अब भी राजकाज चलानेमे सर्वेसर्वा था। यही समय है, जब कि वू लाराके वाजारों में कलियान (हुनके) और तम्बालूका प्रचार बढ़ा, साथ ही काफिर-रवातमे रडीखाने खुले। दानियालका ज्येष्ठ पुत्र शाहमुराद इनके लिये बहुत अफसोस करता था, वयोंकि वह कट्टर इस्लामका प्रचार करना चाहता था। उसने शाह सफर नामक एक सूफीके यहां जाकर शिक्षा लेनी चाही। शेखने उसे फटकारते हुये कहा--- "अत्याचारीका पुत्र कैसे भले काम कर सकता है ?" फिर परीक्षा लेनेके लिये उसने कहा-- "जाकर पल्लेवारी करते बोझ ढो।" मुराद गदे कपड़े पहिनकर तुरन्त बाजारमे चला गया, और अपने गुरुकी आज्ञाके अनुसार कितने ही महीनों तक पल्लेदारी करता रहा। बापके टोकनेपर मुरादने जवाब दिया--"इल्म और धर्मकी लान बुखारा आज अन्याय और दुराचारमे कितना डूबा हुआ है ? जहां तुग्हारे पुत्र व्यसनमें पड़े हुये हैं, जब कि दौलत कुशबेगी जैसा एक दास देशका स्वामी बन बैठा है।" यह कहते हुये मुरादने कहा, कि मै तो दर्वेश (साधु) बन्गा। एक साल तक हम्माली (पल्लेयारी) करनेके वाद शेख सफरने मुरादको अपना मुरीद (चेला) बनाया। अब वह अपना सारा समय आलिमों और दर्वेशोंकी सेवामे बिताने लगा। लेकिन साथ ही खोकन्दके दूतकी स्वागतकी तैयारीके लिये उसने कुशबेगीको बुला चुपचाप जल्लादोंको भेजकर उसका काम तमाम किया, और उसकी धन-सम्पत्तिको जन्त कर लिया। अब मुरादकी चलने लगी। उसने एक काजीको हुक्का पीनकै अपराधमें चाल सुधारनेके लिये साल भरका समय देकर उसे मरवा बाला। उसके उरके मारे भाइयोंने भी अपनी चाल बदली। बुरे साथियोंकी मारनेमें उसने जरा भी आनाकानी नहीं की, और रंडीखानेको भी जल्दी ही बन्द करवा दिया। बुखारा फिर "स्वर्ग" बन गया। दानियाल बीने शाह मुरादके आगे बढ़नेमें कोई रकावट नहीं पैदा की, और बेटा भी अपने बापकी बड़ी इज्जल करता था । मृत्युके रामय दानियालने शाह मुरादसे प्रतिज्ञा करवाई—"भाइयोंनी न मारना न निर्वासित करना, मेरी विधवाओंको ब्याह करनेके लिये मजबूर न करना, ख्वाजासरा खोजा सादिककें साथ अञ्छा बतीन करना, भाइयों-बहनोंको काफी धन देन। और मुझे शाह नक्शबंदकी कब्रके पास दफन करना।"

दानियालका शासन इस प्रकार बहुत कुछ उसके बेटे शाह मुरादका शासन था। उसने उरगंज (खीवा), खोकन्द और मेवंके शासकोंके साथ मित्रता रक्खी। सिक्का और खुतबा उसने अपना नहीं चलाया। दानियालके मरनेके बाद भी बभी तख्तपर अबुलगाजी अस्त्राखानी ही रहा, यद्यपि शाह मुरादको यह पसंद नहीं था।

# ३. शाह मुराद, अमीर मासूम बेगीखान, दानियाल-पुत्र (१७७०-९९ ई०)

शाह मुराद बड़ा ही ढोंगी था। वह अपनेको संत सूफी प्रकट करना चाहता था। बापके भरनेपर वह बुखाराके लोगोंसे पिताके दुष्कमी तथा कसूरोंके लिये क्षमा मांगता फिरता रहा। बापकी वरासतमे मिली सम्पत्तिको उसने स्वय न लेकर खैरातके कामोंमे दे दिया। पहलेसे ही वह अपने पल्लेदारीके जीवन तथा दूसरे विचित्र कामोंके कारण कट्टर मुसलमानोंमे सर्वप्रिय हो नुका था, लेकिन उसका अपना भाई तख्तामिश उससे सक्त घृणा करता था, और चाहता था कि किसी तरह गद्दी अपने हाथमे ले ले। उसने शाह मुरादकी हत्याके लिये फरीदून नामक एक आदमी को नियुक्त किया। फरीदूनने शयनकक्षमे जाकर तलवार चलाई, जिससे मुहसे कानतक घाव लग गई, लेकिन इसी समय जागकर शाह मुरादने हत्यारेकी दाढी पकड़ ली, पर वह किसी तरह जान छुड़ाकर भागनेमे सफल हुआ। सबेरे उसी तरह घावपर पट्टी बांघे शाह मुराद दरबारमें आया। फरीदूनको मृग्युदंड हुआ, भाईको उसके कसूरके लिये देशनिकाला मिला। बापको दिये हुये वचनपर ख्याल करके मुरादने उसको और कोई कठोर दंड नहीं दिया। जब उसके दूसरे भाई मुल्तान मुराद—जो कि किमिनियाका हाकिम था—ने विद्रोह किया, तो उसे भी बन्दी बनाकर बुखारामे रख दिया।

मेर्व इस समय ईरानी काजार-वंशक संस्थापक बहराग अली खाके हाथमे था, जिसने १७८१ ई०में इस महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगरको लेकर उसे अपनी राजधानी बना पूराने मेर्वके व्वंसावशेषपर एक किला बनाया। बहराग स्वयं भी तुर्कमान था, इसलिये तुर्कमानोंपर सत्ता जमानेमें उसे बहुत षाठिनाई नहीं हुई । शीया होनेसे धर्माध शाह मुराद मेर्वपर काजार-शासनकी फूटी आंखों नहीं देख सकता था । उसके लिये यह धर्मयुद्धका अच्छा मौका था । दानियाल बीके मरनेपर बहराम अलीने अपनी भिवत दिखाते हुये यद्यपि कुरान-पाठ करके दान-खैरात दी थी, लेकिन इसका सुनी दर्वेश शाह मुगदपर कोई असर नहीं हुआ। १७८५ ई०मे शाह मुराद छ हजार सवारों के साथ गेर्वजी और चला। लापा मारकर पहले ही हल्लेमें उसने बहराम अलीको मार डाला। लेकिन उसकी राजधानी आतम-समर्पण करनेके लिये तैयार नहीं थी। बहराम अलीने सुल्तान संजर सल्जुकी दारा बनवाये मुगीब नदीके बांध-जोिक मेर्वसे तीस मील ऊपर था-की सुरक्षाके लिये उसपर वने किलेको तोड़ दिया । वाधका हाकिम अपनी स्त्रीके लिये बहराम अलीके पुत्र मुहम्मद खानसे नाराज था। इसी कारण उसने किलाबन्द महलको शाह मुरादको अपित कर दिया। शाह मरादने बन्दको तोड़कर दुनियामे अत्यन्त उर्वर मेर्वकी हरितावली और नहरोको खराब करके बरबाद कर दिया । इससे भयकर अकाल पड़ा, जिसके कारण मर्वेवाले आत्मसमर्पणके लिये मजबूर हुये । अधिकांश निवासियों-तेरह हजार परिवार-को गुलाम बनाकर बाह मुराद बुखारा ले गया। इसके बाद उसने खरासानपर धावा करके लूटमार मचाई। शीया ईरानियोंको मारना या गुलाम बनाना सूची धर्माध शाह मुरादके लिये पुण्यार्जनका सबसे अच्छा उपाय था। तारीफ यह कि इसपर भी इस समय क्रुरकर्मा शासकको अमीर मासूम (निष्पाप शासक) कहा जाता था। अपने सुन्नी धर्म-भाइयोंकी दृष्टिमें वह ऐसी खून-खराबी और लाखों आदिमयोंको गुलाम बनाकर कोई पाप नहीं कर रहा था। उसके सालाना हमलोंके कारण खुरासानके गांव और नगर उजड़ गये। ईरानी गुलामोंकी अधिकताके कारण बुखाराकी बाजारोंमें गुलामोंका दाम गिर गया।

मेर्च शहरको बहरामअलीक पुत्र मुहम्मद करीम खांने बड़ी बहादुरीसे बचाया था। उसके बाद उसके भाई मुहम्मद कुल्ली खांने भी शाह गुरादसे मेर्चकी रक्षा की थी। बांधके संरक्षकने एक वेक्यांक प्रेममें अंधे घोखा दिया। हुसेन खां मेर्चका राज्यपाल था, उसने जबर्दस्ती उसकी वेक्यांको पकड़ मंगवाया था।

अफगानिस्तानके अहमद शाह अब्दालीसे शाह मुरादके बापका अच्छा संबंध था। सुन्नी होनेसे वह शाह मुरादकी सहायता करनेके लिये कुछ करना पुण्यकी बात समझता था। इस समय अहमदशाह अब्दालीका पुत्र तेम् रशाह काबुलकी गद्दीपर था। उसने लेक्करीशाहके साथ एक सेना शाह मुरादकी सहायताके लिये भेजी। लक्करीशाहका पुत्र खंजर थां मेवंके राज्यपालकी बहिनके प्रेममें फंस गया। हुसेन खाने उसे पकड़कर घायल किया, और वह उसी घावसे मर गया। फिर उसने अपनी बहिनको भी मरवा दिया। लक्करीशाह दो हजार परिवारीके साथ अपनी सेना के हिरात लौट गया। हुसेनने दूत भेजकर बुखारासे शांति-भिक्षा मांगी, और बादमें स्वयं बुखारा गया। उसे चहारवागमें बड़ी अच्छी तरह उहराया गया। उसके बाद उसका माई मुहम्मद करीम कांभी मशहदंसे शाह मुरादके

दरबारमें गया । करीभ खाके परिवार तथा मर्वसे लागे सबह हजार परिवारों मेरे बहुतों को हुसेन खा, लीटा ले जाने में सफल हुआ। अन्तमें मेवके तीन हजार सुबी और वा हजार सोया-परिवार पुखारामें रह गये। बाह मुरादकी उस चोटके बाद मेव तब तफ नहीं सभल गना, जब नक कि बोल्बेबिक-कार्ति असे एक आधुनिक ढगके उद्योगप्रधान नगरमें परिणत नहीं कर दिया।

१७५१-५२ ई०से ही वक्ष (आमू-दिरया) के दिशाणदा उलाक के स्वामी अफगान बन गयं—यह वही इलाका है, जहां बलख, कुदुज जेसे महत्वपूर्ण नगर है, और जिसे पहले वार्ह्माक, फिर दिशाण तुखार वेस कहा जाता था और १८ वी सदीसे आजतक जहां के रहने वाले अधिवतर उल्लेक हा। शाह मुरादक बापने अपनी निर्वलता के कारण इस इलाक को अफगानों के तथमे दिया, लेकिन शाह मुरादको यह पसद नहीं था। अहमदशाह अब्दालीका पुत्र जाह तेम्र १७८६ ई०में सिनक अभियानमें फसा हुआ था। इसी समय उज्लेक सरदारों ने लोगोंको भटकाकर बलय और अक्सी में विद्रोह कर दिया। शाह मुरादने भी सहायता के लिय सेना भेजी जीर इस इलाक अलगान हाकिमोंको मार भगाया गया। तेमूर अब्दालीने शाह गुरादको सस्त पन लिखकर कहा— "बाहर से नम्रता दिखलाते हुयं तुम इस तरह आक्रमण करत हो? मेर्वने हमरो यह कहकर सहायता ली, कि हम शीमोंको सच्ने धर्ममें लायेगे, और कहा था, कि मेर्वके सीयांको असली मुसलमान बनाने की जिम्मेवारी हम ले लेगे और इस प्रकार हिन्दुम्तानको हिन्दुओं, यहदियों, ईसाइयों और दूसरे काफिरोंने मुक्त करने के लिये अफगान स्वतात्र रहेंगे। लेकिन, तुमने शहरराब्ज, खोजन्दके सुन्नयोंको तग किया। अब हम तुकिस्तानके लिये कृत करने का निरुच्य कर बुक है। हिम्मत हो, तो तुम मैदानमें आओ।

तेम्रशाह अब्दाली १७८९ ई०में एक लाख सेनाके साथ काबुलसे रवाना हुआ। हिन्दुगुरा पार हो पहले उसने कुदुलपर अधिकार किया। फिर अक्सी गया। शाह मुराद भी तीश हजार सेनाके साथ किलिफम बक्षु पार हुआ। लेकिन तेम्रशाहकी सेनाके सामने अपनी शिक्तिकों गिर्वल देखकर उसने नम्रताकी गीतिसे काम लेना चाहा। मुल्ला बीचमें पडे और उन्होंने कहा, वि दो मुन्नी बादसाहोंको आपसमे लड़कर अपनी शिक्तिकों बरबाद नहीं करना चाहिये। शाह गुरादने अपने पुत्रकों तेम्रके डेरेमे भेजा और किसी नरह तेम्रशाहकी मृत्यु तकके लिये शांति स्थागित हो गई।

१७९६ ई०मे तुर्कमान सरदार आगा मुहम्मदने मशहदको नादिरशाहक पाँच अधे शाह ल से छीन लिया। काजार-वशका—जिसने ईरानपर २० वी सदीके प्रथमपाद तक शासन किया—वास्तविक संस्थापक आगा मुहम्मद था। यह हिजड़ा था। मशहदसे विचत हो जानेपर शाहरसका बड़ा बेटा नादिर काबुल-दरबारमे गया और उसने अपने भाइयों तथा सरवारोंक। मदद मागने लिये वुसारा मेजा। अबुलफँजन अस्त्राखानीकी लड़कीके सबध और रही मपर दिखलाई अपनी दया, तथा सुन्नी धर्मके नामपर सेना मांगी। उसने शाह मुरादसे यह भी कहा, कि सफलता प्राप्त करनेपर हम बुखाराके अमीरके नामका खुतबा पढ़वायेगे। १२ मार्च तक प्रतीक्षा करके कोई सफलता न देसकर यह हिरातकी ओर औट। नदीमें धांखेसे डुबानेके लिये पुरानी नामपर चढ़ाया गया था, लेकिन राजकुमार किसी तरह नदी तैरकर चारजूद पहुच गये। असफल होनेपर ख्वारेजमके एल्बर्स खानके पौत्र तुरा कजाकको नाविरके दामादके मारनेका, बदला लेनेके लिये भेजा गया। तुरा कजाक चारजूइके हाकिमके घर ठहरा। बात खुल गई, तो उसने बहुत गिड़गिड़ाकर कहा, वि हम सुन्नी है, और तुम्हारे मेहमान है। लेकिन उनको क्षमा। न करके तुरा कजाकने नादिरशाही राजकुगारोंको मार डाला।

अबुलगाजीके जीवन भर उसीके नामका खुतबा और सिक्का बुसारागे जारी रहा। शाह मुरादने खानकी गद्दीपर बैठ अपनेको केवल "नवाब" या "वली-निअम" ही बनाकर रक्सा। शाह मुराद बड़े ही नाटकीय ढंगसे अपने त्याग और तपस्याको विखलाता था। वर्ष्वारमे कितने ही बकरीके छाले रक्खे रहते थे, वह उन्हीं मेसे किसीपर बैठ जाता और अपनेको दूसरोंसे बड़ा नही समझता था। छोटे-से-छोटे कामोंको भी वह अपने हाथसे करनेमे नही हिचकिचाता था। उसके रसोईवरमें एक लकड़ीका कटोरा, एक लोहे की कड़ाही और कुछ मिट्टीके वर्तन थे। बह स्वयं बाजारसे चीजे अरीद लाता और अपने हाथसे खाना पकाता। मेहमानोंका हाथ बुलानेके लिये स्वयं पानी बालता

अौर उनके जूठे कटोरोंने खाता। एक बहुत सस्ते गदहेपर बिना चारजामांके ही बेठकर बुखारांके वा जारोंमें चलता। वह अपनेको फकीर कहता था। अपने खर्चके लिये राजकोपसे प्रतिदिन एक तंका लेता। अपने बावचीं, चाकर और मुल्लाके लिये भी एक-एक तंका देता। बीबी शाही खानदान की थी, इसलिये उसे प्रतिदिन तीन तंका दे, ऊपरसे शिक्षा देता—"खातून थोड़ेसे संतोष करों, जिसमें कि अल्ला तुमपर संतुष्ट हो।" लेकिन जब खातूनको पुत्र पैदा हुआ, तो खुश होकर मां-वेटेके लिये पांच तिला (अशर्फी) प्रतिदिन देने लगा। दूसरे दो पुत्रोंके पैदा होनेपर उत्तना ही और देता रहा। इस प्रकार अपने परिवारको यद्यपि उसने सुखपूर्वक रक्खा, लेकिन स्वयं एक बिल्कुल बिना सजाई छोटी-सी कोठरीमें रहता, जहांपर हर वर्गके आदमी उसके पास हर हमय जा सकते थे। फकीरोंकी तरह उसकी पोशाक बड़ी मोटी-झोटी होती। न्यायालयमें उसने चालीस गुल्ला रक्खे थे, जिनका अध्यक्ष स्वयं था। डाका डालनेके अपराधके लिये मृत्युदंड, चोरीके लिये हाथ काटना, जराबीकी खुलेआम कोडे लगाना, तमाकू पीनेके लिये भी कड़ी सजा होती थी। लोगोंकी नमाजमें भेजनेके लिये पुलिस डंडा लिये तैयार रहती। विद्यार्थियोंको राजकोपसे खर्च मिलता, जिससे बुखाराके मदरसींमें एक समय तीस हजार विद्यार्थी रहते थे। विदेशी मालपर छोड़कर और किसी तरहका शुल्क नहीं था। गैर-मुस्लिमोंसे इस्लामी शरीयतके अनुसार जिजवा ली जाती थी, और सिपाही शीयोंको लूटकर जो माल लाते, उसका पंचमांश शाही खजानेमें देते।

उज्बेक उसे राचमुच ही अल्लाका बली मानते। जब वह जहादियोंकी सेना लेकर खुरासानपर लूटके लिये जाते, तो भारी रसदके सामानको कई मॅजिल पीछे छोड़ देते, हरावलमें केवल सवार-सैनिक होते। गाजियोंकी सेना इलाकेंगे छा जाती, और लूटमार तथा लोगोंको बंदी बनानेंका काम गुरू कर देती। हरएक जहादी (धर्मयोद्धा) की अपने और अपने पोड़कें लिये सात दिनका आहार साथ ले जाना पड़ता। अभ्यासके साथ बाह मुरादके मुजाहिद (धर्मयोद्धा) इतने अभ्यस्त हो गये थे, कि बे-रोक-टोक एकाएक किसी किले, प्राकारबद्ध गांव, नगर या काफिलेपर टूट पड़ते। बंदी बनाये हुये आदिमयोंके लिये मुक्त-धन मांगते, जिसके न मिलनेपर उन्हें दास बनाकर बेचें देते। शाह म्राद ईरानियोंके विरुद्ध धर्म-युद्धोंमें स्वयं अपने आदिमयोंके आगे-आगे रहता। फकीरोंकी पोशाक पहने एक छोटे-से टहूपर बैठा वह गाजियोंका संचालन करता। उसके अनुशासन बड़े कड़े थे। गमाज, रोजा आदि धार्मिक कर्त्वंब्योंकी बड़ी कड़ाईसे पालन कराता। सभी इस्लामी देगोंमे "रईस शरीयत" (धर्माधिकारी) पदको उठे बहुत दिन हो गये थे, लेकिन शाह मुरादन बुखारामें फिरसे इस पदकी स्थापना की। चोरों और वेद्याओंको वह सीधे जल्लादके हाथमें दे देता, लेकिन इन सारी धार्मिक कड़ाइयोंका परिणाम बुखारावालोंके लिये उलटा ही पड़ा।

चिन्तरनके सरदार मण्य खानने शाह मुरावके बहुनोई तथा जीजकके हाकिम ईवान गखदूम-पुत्र ईवान नकीबके नाम चिट्ठी देकर दूत मेजा। दूतने अपने कामका इस प्रकार वर्णन लिखा है—"मुझे ईवान नकीबके नाम चिट्ठी देकर दूत मेजा। वह एक बड़े ही सुंदर तम्बूके दूसरे छोरपर बैठा था। अभी हमें बैठ देर नहीं हुई थी, िक एक अफसर तम्बूमें आया और उसने ईवान नकीबको कहा, िक बंगीजान (शाह मुराव) की इच्छा है, िक अप अपने मेहमानके साथ आवें।... हम खड़े हो गये और अपने-अपने घोड़ोंपर चढ़कर ईवान नकीबके साथ चले। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बांसका तम्बू मिला, जिसकी शकल सूरत और फटी हालतको देखकर मेने समझा, िक किसी बावची या भिस्तीका तम्बू होगा। एक बूढ़ा आदमी धूपसे बचने लिये उसीकी छायामें घासपर बैठा हुआ था। सब घोड़ेसे उतर पड़े और हरे तथा अत्यन्त गंदे कपड़े पहने हुये बूढ़े आदमीकी तरफ बढ़े। उसके पास जाकर खड़े हो सबने अपने दोनों हाथोंको छातीपर रखकर आदरके साथ सलाम किया। उसने हरएक आदमीकी सलामका जवाब दिया, और अपने सामने बैठनेके लिये कहा। वह ईवान नकीबके लिये बहुत मेहरबानी दिखलाता मालूम होता था, और उसे अपनी बातचीतमें उत्युर सूकीके नामसे संबोधित करता था।...मैंने अपना पत्र ईवान नकीबके हाथमें दिया। उसने उसे हरे कपड़ेवाले बूढ़ेके हाथमें थमा दिया, जिसके बारेमें अब मुझे पता लगा, िक तह वेगीजान (शाह मुराद) है। उसने चिट्ठीको खोलकार पढ़ा और फर अपनी जबमें डाल लिया।

...हमारी बातचीत होने लगी। इसी बीच बहुत-से दरबारी अमीर आये और मैं उनके असाधारण भड़की है, तथा मुख्यवान हथियारों तथा पोशाकको देखता रहा। .... उनके आनेके थोडी देर बाद उनका सरदार (शाह सराद) एक गहरे व्यानमें डब गया और जब तक कि शामके गमाजकी घोषणा नहीं हुई, तब तक वह उसी ध्यानमें लीन रहा। दूसरे दिन बिदाईकी बारा होते समय उसका रसोइया कमजोर आंखोंबाला एक नाटा आदमी तग्बूकै भीतर आया। बेगीजानने कहा---"वयों नहीं तुम खानेका प्रबंध करते हो ? जल्दी ही नमाजका समय होनेवाला है।" नाटा रसोइया तुरन्त एक बड़ा काला वर्तन लाया और पत्थरोंको रखकर चुल्हा बना उसने चार-पाच तरहके अनाज भीर थोड़ासा सूखा मांस डालकर उसे चल्हेपर चढा बर्तनको पानीरो गले तक भरकर, आग जला उसे पक्तनेके लिये रख दिया। फिर वह तक्तरियां ठीक करने लगा। यह लक्षडीकी तक्तरियां वैसी ही थी, जैसी कि अत्यन्त गरीब लोग इस्तेमाल करते है। उसने तीन तक्तरी रखकर पकी हुई चीजको उसमे उड़ेल दिया। बेगीजान रमोइयेकी ओर नजर लगाये हुयेथा। उसकी गजर के सकेतसे रसोडया जानता था, कि कितना कमबेसी तस्तरीमे डालना चाहिये। जब सब ठीक हो गया । उसने एक गर्दे कपड़ेको लेकर फैला दिया, फिर उसके ऊपर एक प्रानी जौकी रोटीका ट्कड़ा रख दिया, अल्ला ही जानता होगा, कि हिजरीके कीनसे सनमे उसे पकाया गया था। बेगीजान ने रोटीको पानीके प्यालेमे भिगोया। पहली तक्तरी उज्बेकोंके शासक (शाह मुराद) की दी गई, दूसरी तक्तरी मेरे और ईशान नकीबके बीचमे रक्की गई, और तीसरीको रसोएय। ले अपने स्वामीके सामने खानके लिये बैठ गया। मै पहले ही खा चुका था, इसलिये अपन सामने रखी चीजको सिर्फ चल भर लिया। बडी ही दूस्स्तादु शी, गौस्त तो करीब-करीव सडा हुआ था, लेकिन तो भी भीतर आये बहुत-से अमीरोंने हमारे छोडे हुये खानेको खाकर खतम कर दिया, उनके देखनेसे मालूम होता था, कि वह मोजन उन्हें बहुत पसंद आया, लेकिन शायद वह अपने पवित्र नेताको प्रसन्न करनेके लिये ही ऐसा कर रहे थे।

## ४. हैदर, शाह मुराद-पुत्र (१७९९-१८२६ ई०)

अब हम उस समयमे आ गये, जब कि अग्रेज कंपनीका शासन भारतमे दढता पूर्वक रथापित हो चुमा था और १९ वीं सदीका आरम्भ होनेवाला था। शाह मुरादने रहीम खानकी विधवा तथा भस्त्राखानी अब्लफ्जिकी लड़की शैम्सवान् आयमसे ब्याह किया था । इसीरो शाह म्रापका सबसे बड़ा बेटा हैवर तुरा (कुमार हैवर) पैदा हुआ। मरादके मरनेपर तख्तके लिये उमर गी, फाजिल बी, महमूद बीके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन नागरिक अपने औलिया फकीर बादशाहके अंधभक्त थे. वह क्यों चाहने लगे, कि तख्तसे औलियाके बेटेको वचित करके चचा शासन करे। बुखारायाले उमरके लीगोंपर टूट पड़े। उमर किसी तरह जान लेकर भागा, लेकिन लोगोंने उसके परकी लट लिया, बीबी-बच्चोंको कपड़ा छीन नंगा करके छीड़ दिया। शाह मुरादकी ल.श तीन दिनसे महलमे पड़ी हुई थी। हैदर बड़ी तड़क भड़कवाले अनुचरोंके साथ गद्दीपर बैठा। पीछे बच्चीं सहित उमर बी और फाजिल बी भी पकड़कर मार डाले गये। महम्द बी भागकर खोकन्द चला गया। अभी सिहासनपर बैठे देर नहीं हुई थी, कि भाई मृहम्मद हुसेनपर भी षड्यंत्रमें शामिल होनेका संदेह हुआ । इसपर समरकन्द छीनकर ईरानी दौलतकुश बेगीको वहांका हाकिम बना, भाईको पेंशन दे नजरबन्द कर दिया। इसके बाद हैदरकी निगाह मेर्वके हाकिम हाजी मुहम्मद खां तथा उसके संबंधी करीम खां और बहरामअली खांपर पड़ी, और इन बारह राजकुमारोंकी पकड़कर भेड़-बकरियों की तरह मरवा डाला। उनकी बीबियों और बच्चोंको भेटके रूपमें लोगोंने बांट दिया। किस कसूरपर उन्हें यह दंड मिला, इसे कोई नही जानता। हैदरकी हत्याओंसे डरकर उसका भाई नासिव्दीन परिवार-सहित मेर्वसे मशहद भाग गया ।

अब हैदरने अपनी दिग्विजयोंको शुरू किया। १८०४ ई०तक उरातिप्पा, खोजन्द और ताशकन्दको उसने छे लिया। इसी साँछ हैदरने अपना द्वत रूसी जारके पास पीतरबुर्ग भेजा, जो मास्को, अस्त्राखान, खीवा और उरगंजके रास्ते छौदा। खीवाके खान इल्तजारने बुखाराके इलाकेमें आकर

at the to the

लूट-मार की, जिसपर नियाज बीके नेतृत्वगे तीस हजार बुखारी-रोनाने जाकर इल्तजारको हराया, और वक्षु पार हो जान बचानेके प्रयत्नमें डूबकर इल्तजारने अपने प्राण खोये। लूटके मालमें खीवावालोंका बहुत-सा खजाना बुखारियोंके हाथमें आया, जिसके साथ एक तुर्के (घाड़ेकी पूछ वाला) झंडा भी था। सेना बदियोंके साथ लूटका माल लिये बुखारा लौटी। हैदरने हथियार छीनकर बंदियोंको छोड़ दिया और अफसरोंको खलअत भी दी। इल्बर्सकी जगहपर उसके भाई कुल्लीमुराद बेकको ईनककी पदवी देकर हैदरने खीवाका हाकिम नियुक्त किया, लेकिन वहां पहुंचनेसे पहले ही उसके छोटे भाईको लोग खान बना चके थे।

हैदरने यद्यपि आरम्भमे अपने संबंधियों, और जिससे भी खतरेका डर मालूम हुआ, उसे बुरी तरहसे मारा और बरबाद किया, किन्तु पीछेके जीवनमे वह नरम स्वभावका, उदार, न्यायिय आदमी नन गया। उसकी भी इस्लाम-भिवत बापकी तरह धर्मान्यता तक पहुच गई थी। यद्यपि बापके इतना नहीं, तो भी वह सादगीसे रहता था। उसके कपड़े सीधे-गादे तथा प्रायः सफेद रंगके होते थे। रोटी और सब्जी यही उसका मोजन था। अपने खर्चके लिये वह यहूदियोंपर लगाये करको इस्तेमाल करता था। उसका दरबार किसी दवेंश या मुल्लाका दरबार था। वह मेम्बरपर खड़ा हो व्याख्यान देना बहुत पसंद करता था। वह लग्बा और सुन्दर था, उसका रंग कुछ पीला लिये हुये अधिक गोरा था। मृहपर भरी हुई दाढ़ी थी। अपनेको सदाचारी दिखलानेका बहुत शौक था और इस्लामी शरीयतके अनुसार चारसे अधिक बीबियां नही रखता था। हां, यदि दूसरी कोई सुन्दरीको बीबी बनाना चाहता, तो एकको घर और पेशन दे तलाक दे देता था। दारियोंकी संख्यापर शरीयतने कोई प्रतिबंध नही रक्खा है, इसलिये हर महीने कोई न कोई सुन्दरी दासी उसके हरममे दाखिल होती रहती। अपनी दासियोंकी कन्याओंको वह मुल्लाओं या सैनिकोंको प्रवान करता।

शासन-प्रबंध — बुखाराका राज्य उस समय सात तुमानोंमें बंटा हुआ था। हरएक तुगानका हाकिम नकीम और उसका सहायक वजीर होता, जिन्हें अमीर नियुक्त करता। हर तूमानमें यहुत-से गांव होते, जिनके लिये ग्रामकी जनता अपना अवसक्काल (क्वेत दाढ़ी) नामक ग्रामपित निविध्ति करती। अगसक्काल एक मतेंबें निविध्ति होकर, यदि किसी अपराधके कारण हटाया न जाय, तो जिन्दगीभर अपने पदपर रहता, बिल्क अक्सर उसका पद पैतृक हो जाता। अक्सवकालका काम था— आपसी झगड़े तै करना, कर उगाहना और राज्यके लिये सिपाही देना। गांवमें हर ब्याहमें कुछ भेंट और भोजमें उसे निमंत्रण मिलता, साथ ही फसल्के अनाजमें भी उसका हिस्सा बंधा था। जमीनपर कर दह्यक (दशांधा), गल्लेपर चालीसवां हिस्सा, और सौदेपर भी चालीसवां हिस्सा देना पड़ता। नायब नकीमके सहायक होते, जो अधिकतर मुल्ला थे। गांवोंके शासनमें उनका भी अधिकार था। धनी और प्रभावशाली उज्वेकोंको बेग या बाय कहा जाता। बुखाराके पास चालीस हजार रोना थी, जिसे आवक्यकता पड़नेपर नये रंगरूटों-का मर्ती करके बढ़ाया जा सकता था। सैनिकोंके पास माला, ढाल-तरवारके अतिरिक्त थोड़ी संस्थामें पलीतेवाली बन्दुकें भी थीं।

चैदेशिक संबंध—१८२० ई०में रूसका एक दूलगडल बुखारा आया। इसका नेता नैगरी था, जिसके साथ बोरोन मेयेदोर्फ भी था। १८१६ ई० और १८२० ई०में बुखाराके दूत दो बार जारके दरबारमें जा चुके थे, उसीके जवाबमें यह रूसी दूतमंडल आया था। दूतमंडलके साथ कुछ कसाक सैनिक भी थे। कई सौ ऊंटोंपर रसद और सामान ले दूतमंडलने १०० अक्तूबर १८२० ई० को ओरेनधुर्ण छोड़ा। दक्त-कजाक (दक्ते किण्चक) पार हो अगतमामें पहुंचा। बुखाराकी सीमापर उसका बड़ा स्वागत हुआ। बस्तियोंमें उन्होंने बुखारियोंके बीचमें सफेद पगड़ीवाले रूसी गुलामोंको भी अपनी आंखों देखा। दूतमंडल २० दिसम्बरको बुखारा नगरमें दाखिल हुआ। वह अमीरकी भेंटके लिये अपने साथ समूरी छाल, चीनी वर्तन, बढ़िया कांचके बर्तन, घड़ियां और बन्दूकों लाये थे। शहरके एक दरवाजेंसे सैनिक इंग्से दाखिल हो महलके पास पहुंच रूसी घोड़ोंसे उत्तर पड़े। वहां करीब चार सौ सैनिक इंग्से किये दी पातियोंमें खड़े थे, जिनके बीचसी,

दूतमंडल आगे बढ़ा। एक गहलके आंगनमें तीन-चार सी राफेद गगड़ीवाले बुखारी स्वागतके लिये खड़े थे। अन्तमे वह दरवार-हाल में पहुंचे। खान वहां एक सुनहली किनारेवाली लाल गहीपर बैठा था। उसकी बाई और उसके दो पुत्र थे, जिनमें वड़ा पंद्रह सालका था, दाहिनी और कुदावेगी (प्रधानसेनापति) था। रूसियोंने अपना प्रभाणपत्र पेश किया। इसके बाद अमीरने कसाक सैनिकोंको देखना चाहा। जब कसाक हालमें लाये गये, तो अमीर हैदर बच्चोंकी तरह खिलिलाकार हंगा।

बुखारामों यहदी काफी संस्थामें रहते थे, लेकिन वह सिर्फ तीन महल्लोंमे ही बस सकते थे। अधिकतर उनमें दस्तकार, रंगरेज और कुछ रेशमके व्यापारी थे। उनसे जिजयाके रूपमें प्रतिवर्ष अस्सी हजार रूबल वसूल किया जाता। नगरके गीरार कोई यहदी न घोड़ेपर चढ़कर निकल सकता था, न रेशमी पोशाक पहन सकता था। अपना परिचय देनेके लिये एक खास तरहकी चौड़ी टोपी काले मेमनेके चमड़ेकी पट्टी लगाकर उन्हें पहिन्ती पड़ती । वह अगने लिये नया मंदिर नहीं बनवा सकते थे। बुखारा ओर रूसका व्यापार पुराने जमानेसे चला आता था। गहले इसके लिये एक वहत भारी मेला मकरियेफमें लगता था, जिसे १८१८ ई०में निज्नीनवोगोरद (आधुनिक गोर्की) में बदल दिया गया । ओरेनव्र्ग और बोइत्स्कमें नुखारी व्यापारके लिये जाने, जिन्हें रास्तेमें कजाक अक्सर लूट लिया करते थे। रूसियोंने अपनी यात्रा-का जो वर्णन लिख छोड़ा है, उससे मालूम होता है, कि वहां चारों तरफ लूट-खभूटका वाजार गर्भ था, और कोई अपनी सम्पत्तिका दिखावा करने से डरता था। बीकीनी, और विलाशिताक जीवनका भी आकर्षण काफी था, यद्यपि बाहररो अपनेको बड़ा सदाचारी दिखलाया जाता । खान अपने निजी जीवनमें किसी तरहकी पाबन्दी नहीं रखता था। उसकी डर था, कि कहीं कोई विष न दे दे, इसिलिये उसके खानेको पहले बावचीं चलता, फिर कुशबेगी गी चलकर उसे ढांककर अपनी मृहर लगा देता। शहर छोड़ते समय वह पुत्रको भी छोड़ जाता। रूसियोंके कथनानुसार हैदरके हरममें दो प्रकारकी स्त्रियां थीं, जिनमे चार व्याही थीं--हिसारी, समरकन्दखोजाकी पृत्री, अफगानके शाहजमाकी पूत्री '।

हैदरका पुत्र नसरुल्ला करशीमें रहता था। १८२६ ई० में वह बेटेके पास गया, जहांसे लौटते सगय वीमार हो बुखारामें पहुच ६ अक्तूबर १८२६ ई० को मर गया।

इन दो पीढियों में लाठीके जोरसे लोगोंको जो रादाचारी बनानेका प्रयत्न किया गया था, उसका परिणाम अब अप्राकृतिक व्यभिचारके रूपमें बहुत बुरी तौरसे फैला। क्षराब और तम्बाकू विज्ञत कर वियो गये थे, लेकिन उनका स्थान अब अफीम और भंगने ले लिया था।

# ५ हुसेन, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

पिताके मरनेपर हुसेन बुखारामें था, इसिलये यह झट गदीपर बैठ गया, लेकिन तीन गास बाद ही वह मर गया। फिर उसके भाई मीर उमरने गदी संगाली।

# ६. उमर, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

मीर उमरने गद्दी संभाली, लेकिन नसहल्ला ताकमें था। उत्ताने २४ अप्रैल १८२७ ई० की आकर बुखारा ले लिया ।

# ७. नसम्लला, हैदर-पुत्र (१८२६-६० ई०)

अपने वासनके आरम्भिक कालमें नसक्ला नंक और न्यायप्रिय था। उसे "अमीरल् मीमिनीन" (मुसलमाने का अमीर), "हजरत" और "इस्लामके खलीफा (तुर्कीके मुल्तान) का धनुधँर" कहा जाता। लेकिन पांच-छ वर्षसे अधिक वह इस जीवनको नहीं बिता सका। इसी समय १८३२ ई के आस पास तब्रेजमें पैदा हुआ अब्दुसमद खां नामक ईरानी बुखारा दरबारमें पहुंचा। उसने जेनरल कोर्ट (एक अंग्रेज अफसर) के नीचें रहकर कुछ पश्चिमी सैनिक-विद्या सीखी थीं। मुहम्मदअली

मिर्जाने उसे कुछ समय किरमानज्ञाहका हाकिम बनाया था, जहां किमी कसूरमे उसके कान काटे गये। फिर भारत और पेशावरमे कितने हो समय रहकर वह काबुलके अमीर दोस्त मृहम्मद खाकी रोवामें रहा । तब अग्रेजोंके प्रति भारी घृणा लेकर वह बुखारा पहुचा । कुशवेगी हाकिमवेग अब्दुस्समदसे बहुत प्रसन्न हुआ, और उसे अपना नायब बना सेनाको फिरमे मगठित करनेके काममें लगा दिया। अब्दुस्समद बुखारामें अग्रेजोंकी कोई बात चलने नहीं देता था।

उबेज्क कहावतके अनुसार "राजा उस युगका दर्पण होता है" मान लिया जाय, तो नसरुल्लाके रूपमे बुखारा दूराचार और अत्याचारमे अपनी पराकाष्ठामे पहुचा था । नसरुल्ला हैदरका पुत्र था, लेकिन अपनी कृटिल नीतिमें अपने दूसरे भाइयोंसे कही आगे वढ़ा हुआ था । कूज्वोगी (सेनापति) हाकिभ वी और ससुर आयाज तापची वाशी (तापखानाका जनरल अयाज) उसके पक्षमे थे । अब हैदरके मरनेपर बड़ा भाई हुसेनखा गद्दीपर बेठा, तो नसक्ल्लाने अपनी बड़ी गर्मा गर्म वफादारी दिखलाई, लेकिन साथ ही करशीसे वह आगेके िये तेयारी भी करता रहा. जिसमें उसका प्रधान-राहायक मीर अमीन बंग दादला था। तीन ही महीनेके शासनके बाद भाई भर गया--कहा जाता है कुशबेगीन उसे जहर दे दिया। करशीके प्रधान माजीने नसफल्लाक पक्षमे अपना फोसला दे समरकन्दके काजीको भी वैसा ही करनेके लिये कहा, लेकिन इसी बीच दूसरे भाई उमरखाने बुखारापर अधिकारकर सगरकद को किसी हालतमे भी न देनेके रिप्ये हुनम दिया । लेकिन नगरल्लाके आनेपर दरवाजा खील दिया गया, क्योंकि समरमन्दके म्रला उसके पक्षमे थे। कोकताश (नील-पापाण) के ऊपर तेम्रके जमानेसे ही गद्दी देनेपी रसम पूरी की जाती थी। वही नसहल्लाके सिरपर ताज रक्खा गया। कत्ताकूर्गान, करमीन। आदि नगरोंने उसका शासन स्वीकार किया, फिर ब्खाराको उसने घेर लिया। घेरावेके कारण लोगोंकी हालत बुरी हो गई। आध सेर मांस चांदीके सात तकमे बिकने लगा। बाहरसे कोई खानेकी चीज आनं नहीं पाती थी। उन्हें लोग लाशोंके साथ जनाजेमें छिपाकर लाते। नहरके पानीमें भी असहा सडांद आने लगी थी। भीतररी कुशबेगी और ससूर अयाज नसरुल्ला के पक्षमे थे ही। उनको बहाना मिल गया। बडी तोपफो दागकर फोड दिया गया था। नसफ्ल्लाने २२ मार्च १८२६ ई० को दो तरफसे बाहरपर आत्रमण कर दिया। चारों ओर विश्वासवात देखकर उमर जान लेकर भाग गया, लेकिन उसके तीन भाइयों और बहुत-से अनुयायियोंको पकड़कर नसहल्लाने भरवा डाला। अपनेको काफी मजबत कर छेनेपर अपने सहायक कुशबेगीको पहले करकी और फिर समरभन्दमे निर्वाशित कर दिया । अपने ससूर तोपची वाशीको बुलाकर सुन्दर घोड़ेपर सवार कर समरकन्दका हाकिम बनाकर भेजा, लेकिन तुरन्त ही बुखारा लौटनेका हुक्म देकर उसे जेलमें कुशाबेगीके साथ बन्द कर दिया। फिर जिनके विकवासघ। तके बलपर उसे गही मिली थी, उन दोनोंको उसने १८४० ई०मे करल करवा दिया। सैनिक अफसरोंमेसे भी उसने चून-चूनफर बिना मुकदमा किये कितनोंको मरवाया और कितनोंको निर्वासित कर दिया। अन्तमें मुल्लोंके ऊपर पड़ा और उन्हें हर तरहरो दबाकर वारीयतकी जगह अपने हक्मको सर्वोपरि बनाया।

कुशबेगी तोपची बाशीको १८४० ई०के वसंतमे मरवानेके बाद अब नसरुल्लाके सामने कोई बाधा देनेवाला नही रह गथा। तुर्कमान रहीमवर्दी माजूमको हथियार बनाकर वह अपना काम लेता था। किसी समकालीन लेखकने उसके शासनके बारेमे लिखा है—"नमाज पढ़नेके लिये लोगोंको इंडोंसे पीटा जाता, सिपाही जबह किये जाते या जान बचाकर मागनेके लिये मजबूर होते।"

लेकिन कुराबंगी और तोपची बाशीके मरनेसे पहले ही १८३९ ई॰ में माजूम तुर्कमानका समय बीत चुका था। अब सभी पदोंको अभीरने अपने हाथमें रखना चाहा। बजीरके लिये कोई चाहिये, तो वह अपने प्रिय छोकरोंमेसे किसीको तीन-चार सालके लिये बैठा देता, उसके बाद फिर किसी दूसरेको लाता—हटाते वक्त उनके सारे धनको छीन लेता।

ऐसे अत्याचारी, कूर और पतित आदमीको सब जगहसे भय होना जरूरी था। इसकै लिये उसने नगर, बाजारों, मदरसों, मस्जिदों, हुम्मामीको अपने गृप्तचरीस भर रक्खा था।

पिशागरमें किलेको न ढानेसे नाराज होकर वह खोजन्दके खान, बेगलर बेकके विरद्ध

a spirit

चढ़ा। तीन सौ सरनाजों और नायद समदकी ढाली कुछ तोपोंके गाथ जा अगस्त १८४० ई० में लोकन्दियोंको हराया। १८४१ ई०की रार र्मे लोकन्दियोंको लूट-मारका बदला लेनेके लिये वह फिर हजार मरवाजों (मिपाहियों), ग्यारह तोपों और दो मारतोलोंके साथ गया। २१ सितम्बर को याम, और २७ को जमीनपर अधिकारकर वह उरातिप्पाको लूटते ८ अक्तूबरको लोजन्द नगरमें दाखिल हुआ। खोकन्दके खानने मजबूर होकर मुलह की और भारी हर्जानेके साथ खोजन्द तकका प्रदेश नसफल्लाको देवर नसफल्लासे गुलह की, साथ ही अधीनता स्वीकार करते उसके नामका खुतबा और सिक्का चलाया। नसफल्ला खोकन्दके खानके माई तथा प्रतिहंदी सुल्तान महमूदको खोजन्दका हाकिम बनाकर बुखारा लीट गया। लेकिन उसके लीटते ही सुल्तान महमूदने अपने भाईसे मेल कर लिया। जब इसकी खबर नसफ्ल्लाको लगी, तो वह फिर दंड देनेके लिये आया, और २ अप्रैल १८४२ ई०को खोजन्दको हाथमें करके राजधानी खोकन्दको भी आसानीसे सर कर लिया। खोकन्दी खान मदली दस दिन बाद मिणलानमें पकड़ा गया, और अपनी खास मांके साथ व्यभिचार करनेका अगराध लगाकर उसे, उसके भाई, स्त्री तथा दो पुत्रोंके साथ मरवा डाला गया—मदलीकी गर्भिणी स्त्रीके भी प्राणोंको नही छोड़ा गया।

अंग्रेजोंकी चालें—१७ वी सदीमें पीतर 1 के समयसे ही रूराने बुखाराके साथ अपना संबंध स्थापित किया था, और तबसे जब-तब दूतमंडल आते-जाते रहें। १८३४ ई०में डावटर देमेसोन मुल्ला वनकर बुखारा गया। १८३५ ई०में वित्कोविच कजाकका भेप बनाकर पहुंचा। १८ वी सदीमें ही पहला अंग्रेज कप्तान बानिस बुखारा गया। ओरेनवुर्ग बुखारी व्यापारियोंके लिये एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जिसके जरिये १९ वीं सदीके पूर्वाधंसे रूस और बुखारामें व्यापार होने लगा था। उस समय खीवावालोंसे रूसका संबंध जितना बिगड़ा हुआ था, उतना बुखारियोंसे नही। १८३४ ई०में ओरेनबुर्गके राज्यपालने अमीर नसफ्लाके पास पत्र लिखकर क्षिकायत की, कि खीवावाले रूसियोंके साथ बुरा बर्ताय करते हैं, और उन्होंने कितने ही रूसियोंको दास बना रफ्खा है, खीवावाले रूसी प्रजा कजाकोंपर लूटमार थरते हैं, इसीलिये जारने हुवम दिया है, कि जबतक खीवावाले रूसी प्रजाको नहीं छोड़ते, तबतंक खीवाके व्यापारियोंको रोक रक्खा जाय। १८३६ ई०में ही कुर्वान वेक अञ्चरवेक अमीर-बुखाराका वकील बनकर ओस्कं होते पीतरबुर्ग पहुंचा।

बुखारामें अपनी कार्रवाई शुरू करनेसे पहले कितने ही सालोंसे ईरानी दरवारमें अंग्रेज और रूसी अपने दांव-पेंच चला रहे थे। अंग्रेजी राजदूतने बुखारासे संबंध पैदा क्रुज़नेके लिये १८३८ ई०में कर्नल स्टोडर्टको भेजा। इसी समय बुखाराके दूतमंडलने बीस आदिमयोंके साथ एक हाथी, कश्मीरी शाल और कुछ रूसी बन्दियोंको छुड़ाकर साथ लिये ओर्स्क होते हुये पीतरबुर्ग पहुंच जारके दरवारमें कहा—"मेरे स्वामी रूसियोंके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अंग्रेजोंने बुखारामें अपने एजेंट मेजकर व्यापार करनेकी कोशिश की है। रनजीतिशिहके खतरेसे परेशान हो काबुलके अमीरने भी हमारे मालिकसे संधि करनेका प्रस्ताव किया है।"

इरा प्रकार उसने जारकी मित्रता और सदिच्छा प्राप्त करनेकी कोशिश करते हुमें सोना तथा दूतरे मूल्यवान् धातुओंका पता लगानेके लिये अपने यहां एक इंजीनियर अफसरको भेजनेके लिये प्रार्थना की । बुखाराके राजदूतको लौटते वक्त जारकी ओरसे बहुत-सी भेट मिली । अप्रैल १८३९ ई॰में अमीरके बुलावेके अनुसार वातु-इंजीनियर कप्तान कोवालेक्स्की और कप्तान हेर्नियोस, एक दुर्भाषिया, एक मुख्य खनक, चार कसाक सैनिकों तथा कुछ और आविमयोंके साथ बुखाराकी और रवाना हुथे। उनको यह भी भार दिया गया था, कि अमीरसे बुखारामें एक इसी कोंसल रखनेके लिये बातचीत करे। यद्यपि अभी पंजाबपर रणजीतिसहका अधिकार था, लेकिन सिंघ अंग्रेजोंके हाथमें था, जहांसे वह काबुलमें अपने प्रभावको बढ़ानेकी कोशिश कर रहे थे। इस भी वहां अपने प्रभावको बढ़ानेकी कोशिश कर रहे थे। इस भी वहां अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार अफगानिस्तानमें दोनों साम्राज्योंकी जोरकी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। दिसम्बर १८३७ ई॰ में वित्कोविच काबुल पहुंचा। अंग्रेजोंके मनमें संदेह वैठ गया, कि अमीर दोस्त मुहम्मदको इसियोंने अपनी ओर मिला लिया है। अंग्रेजोंके नमें संदेह वैठ गया, कि अमीर दोस्त मुहम्मदको इसियोंने अपनी ओर रणजीतिसहको भी

काबुल तक चढ दौडनेके लिये उभाडा। इतनेसे भी सतुष्ट न हो काबुलसे स्सियोंके प्रभावको विल्कुल खतम करनेके लिये १८३९ ई०के वसतमे अग्रेजी सेना अफगानिस्तानकी सीमामे दाखिल हुई, और ७ अगस्तको काबुलमे पहुचकर शाह शुजाको गद्दीपर बैठानेमे सफल हुई। दोस्त मुहम्मद अपने परिवार तथा तीन सी पचास परिचारकोंके साथ भागकर बुखारामे नसस्त्लाके पास चला गया। नमक्ललाने पहले उमका बडा स्वागत किया, लेकिन जब उस पतितने दोस्त मुहम्मदके सुन्दर प्र सुल्तान जानको अपनी कामुकताका शिकार बनाया, तो मनमुटाव हो गया। अब नसस्त्ला अग्रेजोंसे मेल करना चाहता था, और शाह शुजासे भी मिलकर उसके भाई तथा अपने मेहमान दोरत मुहम्भदको खतम करना चाहता था। इसपर दोस्त मुहम्भदको ओरसे ईरानके शाहगे धमकी दी, जिसके डरके मारे नसस्त्लाने दोस्त मुहम्भदको मक्का जानेकी इजाजत दे दी, साथ ही चुपके-चुपके मल्लाहोको भी हुक्म दे दिया, कि वधुमे नावको डुबा देना। इसकी खबर पहले ही लग गई, इमिलये स्त्री भेसमे दोस्त मुहम्भद पहले शहरसब्ज फिर खुल्म और अन्तमे काबुल लीट गया।

कर्नल स्टोडर्ट हिरातके हाकिमके परिचय-पत्रके साथ रमजानके आरम्भ होनेसे दो दिन पहले नुलारा पहुचा। अफगानींसे अच्छा सबध न होनेके कारण पत्रने सदेहको और बढानेका काम किया। कर्नलको पैदल माकर रेगिस्तान नामक मैदानमें अमीरसे मेट करनेके लिये कहा गया, लेकिन उसने धोडेपर चक्कर जानेकी जिह की। बखारामे मसलमान छोडकर कोई घोडेपर चढकर निकल नहीं सकता था, फिर इस ईसाईकों कैसे वैसे करने दिया जाता ? और रेशिस्तानके मैदानमें तो सिर्फ अमीर ही घोडेकी रावारी कर सकता था। कर्नल घोड़ेपर चढकर वहां पहंचा और अमीरके आनेप । भी उसने घोडेपर चढे ही सैनिक सलाम दिया। अमीरने इसे अपना अपनान समझा। उसे महलमें न्लाया गया। प्रतिहारने "अर्ज बदेगान" (सेवकॉका निवेदन) जब कहा, तो कर्नलने इसका भी विरोध करते कहा: "परमभट्टारक" सिर्फ भगवान्के लिये कहा जाता है। "आपका अत्यन्त नम्र सेवक" कहनेपर भी उसने आपत्ति की ' दरबारी प्रथाके अनुसार दो आदिसयोंको बगलमे सहारा देकर चलनेसे भी इन्कार कर दिया। जब हथियारकी पडताल करनेकी रसम अवा करने के लिये दरबारी अफसर आये, तो उन्हें भी कर्नेलने मुक्का मारकर गिरा दिया। चुपचाप अर्ज करनेकी जगह स्टोडर्टने वडे ऊचे स्वरसे फारसी भाषामें मगवानके लिये प्रार्थना करनी शरू की। अमीर उस समय अपने तरलपर बैठा इस ढीठ विदेशीके प्रति अपार घुणासे जलता-भूनता दाढीपर हाथ फेर रहा था। अमीरने प्रमाणपत्र मांगा, तो उसने अग्रेज राजदूत जान मेकनेलका पत्र दिया, जिसमे क्रियोंक भीतर न आने देनेपर ईस्ट इंडिया कंपनीकी ओरसे सहायतार्थं धन देनेका वयन दिया गया था । अभीरने उत्तरमें कहा-"बहुत खूब, मैं जानता हू, तुभ लोग मुझे अपना ग्लाम बनागा नाहते हो। बहुत अच्छा, में तुरहारी खिदमत करूंगा," और उठकर चला गया

इसके दो दिन बाद कर्नलको वजीरके घरमें बुलवा कुछ आदिमयोंने पकड़कर उसके हाथ-पैर वांध दिये, फिर वजीरने उसकी गर्वनपर तलवार रखकर कहा—"अभागे मेदिया, काफिए कुत्ते, तू अपने अंग्रेज-स्वामियोंकी ओरसे आकर बुखाराको भी उसी तरह खरीदना चाहता है, जैसे िक काबुलको खरीदा? लेकिन यहां तुम सफल नही हो सकते । में तुझे मार डालूंगा। इसके बाद वजीरके आदमी अभीरके समूरी चोंगेके साथ लाशकी तरह स्टोडटंको लिये शहरकी सुनसान सड़कोंमेसे गुजरे, और उन्होंने एक अंबेरे घरमें उसे ले जाकर बन्द कर दिया। नौकर साथमे रोशनी लिये थे। उनकी आखें भर खुली थी। "यदि ऐसा ही करना था, तो मुझे बुखारा म आने देना चाहिये था, अब मुझे जाने दो" —कर्नलने मीरशव (कोतवाल) से जब यह कहा, तो उसने हतना ही जवाब दिया, कि में अभीरसे कहूंगा। कर्नलके सारे कागजोंको लेकर उसके सामने जला दिया गया। उसके घोड़ेको भी बेंच दिया गया। इसके बाद उसे स्याहचाह (अधक्प) नामक एक उन्नीस फुट गहरे गये गड़ हों रस्सीके सहारे डाल दिया गया। इसी कुएंमे दो चोर और एक हत्यारा भी बन्द थे। कुएंमें छिपकल्यां, खटमल, पिस्सू भरे हुये थे। उसमें स्टोअर्ट दो महीने रहा। खानेके लिये रस्सीसे रोटियां लक्षा दी जाती थी। इसके बाद उसे निकालकर कहा गया, कि अगर जान

बचाना चाहता है, तो मुसलमान हो जा। अपखड़ कर्नलने अपने सारे गर्थ और अभिमानको ताकपर रखकर भारी भीड़के सामने कलमा पढ़ा और एक चौरस्तेपर ले जाकर उसका खतना किया गया।

रूसियोंने कर्नलको मक्त करानेकी बड़ी कोशिश की। अफगानिस्तानमें जब अंग्रेजोंकी राफलता हई, तो कर्नलने हिम्मत करके इस्लामको छोड़ दिया, और अमीरसे भी कहा, कि तुम्हें अपनी भलाईके लिये मुझे अपने पास रखना चाहिये, जैसा कि रणजीतसिंहने कितने ही अंग्रेजोंकी अपने पास रक्खा है। अमीरकी ओरसे कर्नलको कहा गया, कि रूसी दूतमंडलके साथ तुम पीतरबुर्ग चले जाओ. लेकिन उस बेवक्फने जानेसे इन्कार करते हुए कहा कि हमारी सरकारका हुक्म है, कि मै बुखारासे न जाऊं। इससे संदेह और बढ़ गया। इसी सगय कर्नलने कुछ पत्र लिखकर खरासानियों. कुदों, ईरानियों और यहदियोंकै हाथ भेजे। इसके बाद फिर उसे बन्दीखानेमें बन्द कर दिया गया। तर्कीके सुल्तान, खीवाके खान और जारने भी उसे छोड़नेके लिये अमीरकी बहुत लिखा। एक अंग्रेज लेखकने कर्नल स्टोडर्टके बारेमे लिखा है--"वह अपनी शिक्षा और स्वभावसे विसी भी दौत्यकार्यके लिये बिल्कुल अयोग्य था। उसके रूखे और ढिठाई भरे हुये व्यवहारने अमीरको बहुत ही अपमानित और कुपित कर दिया।" स्टोडर्टको दुवारा जेलमें बन्द करके उसे बहुत-बहुत यातनायें दी जाने लगीं। १८४० ई०में कप्तान आर्थर कोनीली खीवा और खोवन्द होते बखारा पहुंचा। उसने बुखाराके अभीरको रूसके विरुद्ध हो अंग्रेजोंके साथ मैत्री करनेके लिये उभाडा। नसहरुलाने कोनोलीको भी पकड़कर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली, और बन्दी बना स्टोइर्टके पास भेज दिया। इसी बीचमें नसएल्लाको अपनी ओर करनेके लिये १८५० ई०में इसने मेजर बतानियेफको व्यापार-मैत्री संधिक लिये भेजा। इससे पहले १८२० ई० में प्रथम इसी दुत रेगनी गया था, और अंग्रेज बार्नेसके जनाबमें १८३४ ई०में बित्कीविच पहुंचा था। मेजर बतानियफ का अमीरकी ओरसे बड़ा गर्मागर्म स्वागत हुआ। जारने बहुमुख्य मेंट भेजी थी, उसने भी प्रभाव डाला. लेकिन संधिकी बात करनेपर अमीरने टाल-मटोल कर दिया। इस प्रकार १८४१ ई०मे बताति-येफको खाली हाथ लौटना पड़ा।

प्रथम अफगान-युढ़के समय जनवरी १८४२ ई०में १६५०० अंग्रेजी सेना कानुल पहुंची थी, जिनमें अधिकांश हिन्दुस्तानी थे। लेकिन कानुलमें अफगानोंने उन्हें घेरकर खतम कर दिया और सिर्फ उनका एक आवमी किसी तरह जान बचावर खबर देनेके लिये जलालाबाद पहुंच सका। अंग्रेजोंकी इस जबरदस्त हारसे नसएल्लाकी हिम्मत बढ़ी। उसके हुक्मसे १७ जून १८४२ ई०की स्टोडर्ट और कोनोलीको कैदखानेसे निकालकार बाहर लाया गया। स्टोडर्ट प्राण बचानेके लिये मुसलमान बन चुका था, लेकिन उसकी गर्वन पहले काटी गई, फिर कोनोलीको गुसलमान बन प्राण बचानेके लिये कहा गया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया और उसे भी मार डाला गया। इसके बाद सात और अंग्रेज करल किये गयं, लेकिन इनका बदला अंग्रेज कभी न ले सके।

१८४४ ६० में दोनों अंग्रेज बन्दियोंका हाल जाननेके लिये डाक्टर बोल्फ बड़ी कोशिशके बाद बुलारा गया। तब तक दोनों अंग्रेज मारे जा चुके थे। बोल्फको भी लौटनेमें बड़ी मुक्किलमा सामना करना पड़ा। उसने एक चिट्ठीमें लिखा था—''बदनाम नायब अब्दुस्समद सांके बगीचेमें उसके लुटेरे डाकुओंसे चिरा तथा मजबूर होकर छ हजार तिला देनेके लिये आपको यह नोट लिख रहा हूं।''

पामीरसे लगे हुये पहाड़ोंमें केश (शहरसब्ज) का एक छोटा-सा राज्य बहुत दिनींसे अपनी स्वतंत्रताको कायम रक्खे हुये था—यह वही शहरसब्ज था, जहां तेमूर लंग पैदा हुआ। जब कभी भी बुखारावार्छ शहरसब्जपर आक्रमण करते, तो वहांवाले बहादुरीसे लड़ते साथ-साथ बंधोंको तोड़-कर आसणासकी भूमिको जलमण कर देते। बुखाराके पड़ोसी राज्य खोकन्दका शासक बाबरकी बेटीकी संतानोंमेंसे था। खोकन्दी खान मदलीको नसफ्लाने किस तरह मरवाया, इसके बारेमें हम अभी कह चुके हैं। नसफ्लाका सबसे बड़ा सलाहकार अब्दुस्समद था।

नसरुल्लाका संबंध खीवासे भी बहुत बुरा था। जब रूसी जेनरल पेरोव्स्कीने खीवापर अभियान किया, तो नसरुल्लाने भी उसपर हमला बील दिया। अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिय नसहल्लाने बहुत हाथ-पैर मारे, लेकिन बलख, अन्दख्य और मेमनाकी छोटी-छोटी रियासतों-पर कितनी ही बार आक्रमण करनेके बाद वह सफल हुआ और मरते बक्त ही १८२६ ई०में उसे खबर मिली, कि शहरसञ्जपर बुखारियोंका अधिकार हो गया। उसने उसी समय वहांके अमीर तथा अपने सालेको स्त्री-बच्चों सहित अपने सामने कत्ल कर देनेको हक्म दिया।

नसहल्ला इन्सानियतसे गिरा हुआ निरा पशु था, तो भी उसकी धाक बुखारामें इतनी थी, कि जब वह अपने महल्से निकल्ता, तो पासमें कोई शरीर-रक्षक नहीं होता। बाजारोंमें हफ्तेमें दो-तीन बार दर्वेशका कपड़ा पहने, कैवल एक नौकरके साथ उसे घूमते देखा जा सकता था। उसने बनियोंको कह रक्खा था, कि ऐसे समय कोई उसके लिये सम्मान प्रदिश्ति न करे, और उसे एक साधारण आदमी-सा जाने। इसीलिये कोई उसके लिये रास्तेसे हटता भी नहीं था। वह एक दूकानसे दूसरी दूकानमें जा अनाज या दूसरे सौदेके भावके वारेमें पूछता और जहां-तहां कोई चीज भी खरीदता।

### ८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन, नसरुल्ला-पुत्र (१८६० ई०)

मुजपफरद्दीनकी जवानी करशीमें बीती थी। अपने बापसे वह अधिकतर अलग ही रहा। वह एक ईरानी दासीका पुत्र था। उसे चौदह सालकी उमरमें ही नसरुल्लाने करशीका हाकिम और अपना युवराज बना दिया। अड़तीस सालकी उमरमें मुजफ्फर अमीर हुआ। बापके सारे दुर्गुण इसमें भी मौजूद थे। उसने पहले मुल्लोंको हाथमें करनेका प्रयत्न किया।

नसहल्लाके मरते समय यद्यपि शहरसब्ज सर हो गया था, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ी इलाकेके लोग अब भी बगावत किये हुये थे, इसलिये मुजफ्फरका ध्यान उधर जाना जरूरी था। उसके वाद उसने खोकन्दपर चढ़ाई की, जहांका खान इस समय मदलीका पीत्र खुदायार था, और जिसकी सारी शिक्षा-वीक्षा नसरुल्लाके दरबारमें हुई थी। रूसने १८५३ ई॰में अक्रमस्जिद ( सफेद मस्जिद) पर, तथा ग्यारह साल बाद तुर्किस्तान और चिमवन्दपर भी अधिकार कर लिया। १८६४ ई०में ताशकन्दमें असफल होनेपर उसका बढ़ाव रका । खुदायारने चाहा, कि तुर्किस्तान शहरको भी लौटा ले, लेकिन उसमें विफल होकर उसे राजधानी लौटना पड़ा। किपचकोंने वहां उसके छोटे भाई मुल्लासांकी गद्दीपर बैठा दिया था, इसपर अमीर खुदायार मदद लेने मुजफफरके पास आया । मुल्लाको कल्ल करवा मुजफ्फरने खोकन्दमें जा खुदायारको स्वयं तख्तपर बिठाया । किपचक (उज्बेक) अब भी फरगानामें विरोध करते रहे, और उन्होंने खुदायारके आधे राज्यकी छीन भी लिया; लेकिन, रूसियोंने इसी समय उनके नेताको ताशकन्दमें मार डाला, जिसके कारण मुजफ्फरको १८६५ ई०में अपने आक्रमणके वक्त बहुत सुभीता हुआ। चेनियेफ ताशकत्वको ले चुका था, खोकन्द भी उसकी दयापर था। मुजफ्फर जहादके नामपर सारे मध्य-एसियाको शत्रु बनाकर एक करना चाहता था । खोकन्द, बुखारा और खीवाको राजनीतिक तीरसे एकताबद्ध करनेका यह अच्छा मौका था, क्योंकि तीनों ही राज्य अपनेको रूसी राहुके मुखमें देख रहे थे। मुजप्पार समझता था, कि धर्मात्ध मुल्ला मध्य-एसियाकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वह रूसके सबसे जबदंस्त शत्रु भी थे, इसलिये मुजप्फरने उनके ही हाथोंमें खेलना पसंद किया। तीनों राज्योंके शहरों और नाजारोंने जहादका धुआधार प्रचार हो रहा था। इससे मुजफ्फरको एक भारी सेना तैयार करने में देर न हुई। उसके बलपर मुजफ्फरने अभियान करके समरकन्दसे उत्तर-पूर्व तथा रूसी तुर्किस्तानकी राजधानी तार्ककन्दसे सिर्फ सौ मीलपर अवस्थित खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) को दखल कर जनरल चेर्नेयेफको ताज्ञकन्द खाली करनेके लिये अल्टीमेटम दे दिया ।

रूससे युद्ध — चेनेंथेफ चौदह पैयल कंपनी, छ कसाक र बाड्रेन और सोल्ह तोपोंक साथ समरकत्य से साठ मीलपर अवस्थित जीजकके किलेपर चढ़ आया। प्रसिरोध जबदंस्त हुआ और रसदकी भी कमी थी, इसलिये उसे लौटनेंके लिये मजबूर होना पड़ा। इस सफलतासे प्रोत्साहित हो चालीस हजार सेना के मुजफ्फर ताककत्यपर चढ़ा। चेनेंथेफने रुसी सरकारके हुक्मके बिना ही ताककत्वको ले लिया था, इसलिये उसे हटा युद्ध वन्द करनेका हुक्म देकर जेनरल रोमानोब्स्कीको भेजा गया, लेकिन सैनिक परिस्थितिन उसे भी सरकारी हुक्मके विरुद्ध जानेके लिये मजगूर किया। ताशकन्दसे सिर्फ तीनी भणिलपर बुखारी सेना रह गई थी, और सत्तर हजार आबादीका नगर रूसियोंको फूठी आंखों भी नही देखना चाहता था। रोगानीव्स्की चौदह पैदल कंपनी, पांच कसाक स्ववाड्रेन और बीस तोपोंके साथ सिर नदीके बांये तथ्से होते आगे बढ़ा । जैसा कि पहले बतला वुके है, जीजक और खोजन्दके बीच इर्जइमे २० मई १८६६ ई०को मध्य-गृमियाकी पलासीकी लड़ाई हुई, और ३६०० रूसियोंने बुखारियोंकी पांच हजार पैदल, ३५०० सवार और दो तोपोंवाली सेनाको बुरी तरहसे हराया। हारी हुई रोना अस्त-व्यस्त होकर भगी। आठ दिनके मुहासिरेके बाद ६ जूनको खोजन्द भी रूसियोंके हाथमे चला गया। रूसी अल्टीमेटगकी पर्वाह न करके गजफ्फरने यद्धकी तैयारी जारी रक्खी, जिससे रूसियोंको फिर आगे बढनेके लिये मजबूर होना पडा । अक्तूबर तक वह उरातिप्पा और जीजक ले जरफ्यां-उपत्यकाके ऊपरी भागके स्वामी वन गये। १८६७ ई०के वसंतमें यानीकुर्गानपर भी एसियोंका अधिकार हो गया, जिसे छीटानेके लिये ४५ हजार बुखारी सेनाने दो बार कोशिश की । इस प्रकार १८६७ ई० के मध्य तक सिर और जरफ़ज़ांकी उपत्यकाये जारके साम्राज्यमे चली गईं। ओरेनवुर्ग शासन-केंद्र बहुत दूर पटता था, इसलिये २३(११) जुलाई १८६७ ई०के उकाजे (राजादेश) के अनुसार तुर्किस्तानका एक अलग प्रदेश बना दिया गया, और ताशकन्दको तुर्किस्तानके महाराज्यपालकी राजधानी बननेका सीभाग्य प्राप्त हुआ । तुर्किस्तान-सुवा (गुर्विनया)मे सिर-दिरिया, सप्तनद (सेमीरेचिन्रक अर्थात् इस्सिकुल और बल्कामकी द्रोणियां) तथा जरफुशांके इलाके थे। जेनरल काफमान प्रथम महाराज्यााल नियुक्त हुआ । बुसारा अब भी जब-तब रूसी सीमांत-चौकियोंसे छेड़छ।ड करता था । काफमानने म्जफ्फरके सामने स्लहके लिये निम्न शत्तें पेश की--मौजूदा सीमांतको स्वीकार किया जाय, व्यापारमें रूसी और बुखारी प्रजाके समान अधिकार हों, युद्धके हरजानास्वरूप सवा लाख निला (पांच लाख रूबल या तिरपन हजार गिन्नी) रूसकी मिले । मुजफ्फरने इसके जवाबमे खीवाकी ओरसे अपनी सेनाको बुलाकर जीजकपर आक्रमण करनेके लिये तैयारी की। कमी अब गगरकन्द लेनेके लिये तैयार हो गये। ३६०० सेनाके साथ १७ मई १८६८ ई०को उन्होंने खीया और बुखाराकी चालीस हजार सम्मिलित सेनापर धावा बोल दिया, और ७थली नदी पार हो समर-कन्दसे पन्द्रह मीलपर जरफ्शांके बायें किनारेकी ऊंचाईपर एकत्रित शत्रु-रोनापर आक्रमण कर विया। बुखारियोंकी भीषण पराजय हुई । अगले ही दिन सगरकरने आत्मसमुर्वण कर दिया, और नगरके सरतों (ताजिकों) ने विजेताओंका खब स्वागत किया--आखिर उज्बेकोंके जुगेकी वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं ढो रहे थे। यहदियोंने रूसियोंका और भी अधिक विश्वास प्राप्त किया, और उन्होंने सरतोंसे सजग रहनेकी रालाह दी । जेनरल काफभानने अपने घायलोंको नगरक बीचमे अवस्थित किलेमें साठ-बासठ गारदके साथ छोड़ शत्रुका पीछा किया । रूसियोंके कुछ ही दूर जानेपर शहरसञ्जवाले बीस हजार रौनिक नुपकेसे भीतर घुरा गये, उन्होंने किलेको घेर लिया। एक सौ नवासी रूसी प्रतिरक्षक हताहत हुये और किला भारी थिप सो पढ़ गया। काफमान शतुको फिर भरारी हार दे चुका था, जब कि उसे रामरकन्दकी खबर मिली, और उसने लौटकर बड़ी बुरी तरहसे नागरिकोंके ताथ बदला लिया। एक अंग्रेज लेखकके अनुसार--'जैसे गिलेस्पीने वेल्लोरके विद्रोहियोंके साथ बदला लिया था। उनके चूतड़ों और जांघींपर कोड़े लगवाये, हजारींकी बड़ी निष्ट्रताने साथ मरवाया । सरतोंके विश्वासवातका बदला आत्मसमर्पणके बाद सेना द्वारा नंगरको लगातार तीन दिन तक लुट्याकर लिया।"

मुजपफरका सारा अभिमान अब चूर-चूर हो चुका था। उसने रूसी जेनरलसे तस्त छोड़-कर मक्का जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन रूसी उसे अपनी गुड़िया बनाकर बुखाराकी गद्दीपर रखना चाहते थे। आखिर वह रूसी लोहेको देख चुका था, और अपने जीवन भर फिर सिर उठानेकी हिम्मत नहीं रखता था। दूसरा अमीर उसकी जगहपर शायद फिर नया तजर्बा करना चाहता। रूसियोंने उसीको अमीर स्वीकृत किया, समरकन्दको तुकिरसानमें मिला बहांपर

उपराज्यपाल बनाकर अन्नामोफको भेजा । मुजफ्फरके बाद १७ सालके युवराज अब्दुल अहदने बापसे बगावत करके करकीके किलेगर अधिकार कर लिया, लेकिन जनरल अन्नामोफने विद्रोह-को आसानीसे दबा दिया। यही नहीं, उसने मंगीत-राजवशके मूल-स्थान करणीको भी ले लिया और करकीपर गोलाबारी की । युवराज बुखारा राज्यकी मध्य पहाडियोंने भागा, जहासे भी उसे समरकन्दके पिवचमी छोरपर भागतेके लिये मजबूर होना पड़ा । विद्रोहोंमें सफलताकी तो आशा नहीं थी, ऊपरसे प्रजाको सारी आफत सहनी पड़ रही थी, इसल्यि कोई आश्चर्य नहीं, यदि एक किसानने अहदको पकड़वा दिया। मुजपफरके पास लाये जानेपर उसने उसके सिरको काटकर महलके दरवाजेपर लटकानेका हुक्म दिया । इस विद्रोहके समय अन्नामोफने पीढ़ियोंसे स्वतत्रताकी लड़ाई लडनेके अभ्यस्त शहरसञ्जवालोंको भी अपने अधीन कर लिया। मुजफ्फर अब परम जारभक्त था। हिन्दुस्तानमे रहते अंग्रेज इसके लिये अफगोम कर रहे थे, कि मुजफ्फरने अपने पूर्वजोंके भव्य दायभागको इतना जल्दी खो दिया । लेकिन गुजफारने दस-दस पंद्रह-पद्रह गुनी अधिक सेनाके साथ भी लड़कर देख लिया था, कि आधुनिक हथियारोंके सामने उसके जहा-दियोंकी भीड़ टिक नही सकती । जरफ्शांकी ऊपरी उपत्यका और ऐतिहासिक नगर समरकन्द रूसियोंके हाथमे होनेसे बुखारा उनकी दयापर निर्भर करता था। रूसी जरफ्लाके पानीसे किसी समय भी वंपित कर बिना एक गोली खर्च किये ही बुखारियोंको मरनेके लिये मजबूर कर सकते थे। अपने जीवराभर गुजफ्फरको मीज करनेमें कोई बाधा नहीं थी, और हमारे रियासती राजाओंकी तरह वह अपनी प्रजाके साथ चाहे जो भी कर सकता था।

#### ९. अब्दुल अहद, मुजफ्फर-पुत्र (-१८९४ ई०)

मुजप्फरके उत्तराधिकारी अहदनें भी अपने बापका पदानुसरण किया। शरीरमें वह लबा हट्टा-कट्टा और बहुत सुन्दर था। हर साल वह काकेशसके गर्म चश्मोंमें विहारके लिये जाता और अक्सर जाड़ें भी उसके किमियामें बीतते थे, अर्थात् उसके जीवनका ढंग और विलास-प्रेम वैसा ही था, जैसा कि हमारे यहां गिछली गीढ़ीके राजा-नवाबोंका।

#### १०. मीर आलम, अहद-पुत्र (-१९२० ई०)

युवराजकी अवस्थामे इसे शिक्षाके लिये पीतरबुर्ग भेजा गया, जहां रहते अपनी शिक्षावीक्षारी वह विल्कुल य्रोपीय बन चुका था, लेकिन बुराचारमें वह अपने परदादा नसरुल्लाका भी
कान काटता था। जबतक जारणाही मजबूत रही, तबतक वह उसका अनन्य भक्त बना रहा,
और अपना काम केवल विलासमय जीवन बिताना समझता था, लेकिन बोल्सेविक-कातिके समय
सब जगह अशांति गची देख एक बार फिर उसने बुखारामें अपनी तानाशाही शुरू की। शासनमुघार चाहनेवाले अपने यहां के मुघारवादी जदीदों (नवीनतावादियों) के खूनसे इसने अपने
हाथोंको खूब रंगा, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कातिके सामने इसे देश छोड़कर
अफगानिस्तान भागना पड़ा। मुजपफरहीनके समयसे बुखारा एक देशी रियासतके रूपमें चला
आया था। कांतिने उसे मिटाकर मध्य-एसियाकी जातियोंको उनकी सीमाओंके अनुसार उज्वेकिस्तान,
तुकंमानिस्तान, कजाकस्तान, किर्गाजस्तान और ताजिकिस्तानके गणराज्योंमें परिणत कर दिया।

वासन-प्रबंध बुलारा समुद्रतलसे १२०० फुट ऊपर मैर्वसे १४० मीलपर अवस्थित है। १९ वीं सदीके चतुर्थ पाद हीमें रेल द्वारा इसका संबंध हो गया था, यह हम आगे बतलायेंगे। बुलारा मुसलमानोंके आनंसे पहले ही एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर बन चुका था। सामानी बादशाहोंके जमानेमें इसकी बहुत तरककी हुई। इसकी जामा मिरजदका २१० फुट ऊंचा मीनार (मीनारकलां) बद्दुत प्रसिद्ध है, जिसकी गोलाई नीचे छत्तीसे फुट है।

बुखाराके शासकोंमें सूबा (प्रदेश) के अधिकारीकों बेक कहा जाता था, जिसके नीचे जिलेके अफसर होते थें, जिन्हें अमुलाकदार कहते थें। किसानींसे दशांश (वह्यक) कर लिया जाता था, जिसे भिल्की-खराज कहते थें। किसने ही गांव मस्जिदी और मदरसोंकी देवोत्तर-सम्पत्ति (वक्फ) थे। फसल तैयार होनेपर अमीरके अफसर खेतींमें जाकर म्करके लिये हरएक खेतका अलग-अलग कृत करते थे। बुखाराका काजी (न्यायाधीश) काजीकलां था, जिसके दो नायब होते थे। अदालतकी मुहर मुफ्तीके हाथमें होती थी। धार्मिक बातोंका अधिकारी रईस था।

#### ४. (३. बुखारा अमीर-वंशवृक्ष) (१७४७--१९२० ई०)



#### स्रोत ग्रन्थ

- १. पो स्रेद्नेइ आजिइ (ल. ये. द्मितियेफ-कव्काज्स्की, पेतेरबुर्ग १८९४)
- २. ना ग्रानित्साल् स्नेद्नेइ आजिइ (द. न. लोगोफेत्, पेतेरवुर्ग १९०९)
- ३. इस्फुस्स्त्वो स्नेद्नेइ आजिइ (व व वेडमानं, मास्को, १९४०)
- ४. रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (म. य मस्सोन्, नागकन्द १९२६)
- ५. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. कृबेर आदि, गास्को १९१०, गुण्ठ १७७--२२६, २९३--९९)
- 5. History of U.S.S.R. (Moscow 1947)
- 6. Heart of Asia (E. D. Ross, London 1899)
- c. History of Mongol (3 Vols. H. 11. Howorth, London 1876-88)
- 9 History of Bokhara (A. Vambery, London 1873)

# छोटे-छोटे राज्य

#### १. उरातिपा और जीजक

उरातिप्पा—अस्त्राखानी-व शकी समाप्तिपर बुखारामें बहुत-सी छोटी-बडी रियासते अस्तित्वमें आई, जिनमें उरातिप्पा भी था, जो समरकन्द, खोजन्द और खोकन्दके रास्तोंके संगम तथा जीजक, सगरकन्द और ताशकन्दके रास्तोंपर था। उज्बेकोंके उज कबीलेके लोग जीजकमें अपने डेरे डाला करते थे। फजल बी नामक उज-सरदारने १८ वी सदीमें उसपर अधिकार कर लिया। खोकन्दके नरनुते और बुखाराके रहीम बीने बहुत कोशिश की, लेकिन फजल बीने उन्हें सफल नहीं होने दिया, और शत्रुओंके सिरोंको काटकर उनका मीनार चुनवाया।

फजल बीके बाद उसका लड़का खुदायार बी स्वामी हुआ, वह १७९४ ई०मे एक लाल परिवारोंका शासक था। बुखाराके अमीर शाह मुरादने जब उसकी और कदम बढ़ाया, तो खुदायार बीने उसे बुखाराके फाटकों तक खदेड़ा। वह दिन भर सोता और रातको जाग कर काम करता। शरीरसे पूरा देव था, और एक पूरी भेड़ अकैले ही खा जाता था, तब भी कहता कि भूख अभी पूरी तरह नहीं गई। उसका भाला इतना भारी था, कि किसी दूसरेके लिये उठाना भी मुक्किल था। लड़ाईमें बड़ा बहादुर होने से घुमन्तु-कबीलोंका वह आदर्श नेता था।

बाबा बेक, बेकमुराव— खुवायार बीके मरनेपर उसका भाई बाबा उरातिप्पापर और बेटा बेकमुराद खीजन्दपर शासन करने लगे । उमरखान खोकन्दिकी मददसे बाबाने अपने भतीजेको खीजन्दसे भगा पीछे उसे मरवा डाला। बापका बदला लेते हुये बाबाबेकके लड़केने समरकन्दमे मुरादको मार डाला और कुछ समयके लिये उरातिप्पा बुखारामे रहा। फिर खोकन्दके अमीर आलम खांने कुछ समय तक उसपर अधिकार रक्खा, लेकिन जल्दी ही खुदायार बेकके भान्जे तथा प्रसिद्ध खोजा हिरातके वशज खोजा महमूद खाने खोकन्दी हाकिमको भगा उरातिप्पाको बुखाराके नामसे अपने हाथमे कर लिया। १८१२ ई०मे खोजा महमूद उरातिप्पाका शासक था। उमर खाने आक्रमण करके महमूदको पकड़ लिया, लेकिन तीन महीने बाद उसने फिर भागकर अपने सघपंको जारी रक्खा। इसी समय जीजक बुखारामे और उरातिप्पा खोकन्दमे शामिल कर लिये गये, और इस प्रकार उरातिप्पाको स्थतंत्र सत्ता खतम हो गई। महमूदका पुत्र तुरावेक यिख्वाको खोकन्द-दरबारके अमीरोंमेसे था। जिस समय उरातिप्पाने अपनी स्वतंत्रता खोई, उस समय यहाके उज कबीलेके बहुत-से लोग दक्षिणकी पहाड़ी काफिरनिहा-उपस्थकामे जाकर वस गये।

#### २. शहरसब्ज

किशा या शहरसज्ज तेमूर लगकी जन्मभूभि थी। बुखारासे जानेपर रास्तेमे दुर्जध्य रेगिस्तान पड़ता था, और समरकन्दसे दुर्गम पहाड़ी, इस प्रकार उसे प्रकृतिने प्रतिरक्षाके सुन्दर साधन दे रक्खे थे। १८ वी सदीमे मंगीत रहीम बी (१७४७ ई०) ने शहरसज्जपर अधिकार किया, लेकिन पाच ही साल तकके लिये। मारी छड़ाकू कैरोसली उज्बेक-कंबीलेकें डेरे इस इलाकेमे रहा करते थे। उनके सरदारने रहीम बीसे शहरसज्जकी मुक्त करा लिया।

(१) वानियाल अतालीक (१८११-३६ ई०) — शहरसब्जके शासकों में यह बड़ा शक्तिशाली था। इसने अमीर हैवर और उसके पुत्र नसक्ल्लके सारे प्रयत्नोंको निष्पंच कर दिया।

दानियालने ''वलोनिअम'' की पदकी घारण की थी। उसके दो पुत्रोंमे खोजाकुल शहरसब्जमे और बाबा दादखाह किनाबमें शासन करते थे।

- (२) खोजाकुल (१८३६-४६ ६०)—बापके मरनेपर दोनों भाई आपसमे नागड पड़े, जिससे अमीर नसरल्यने फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। लेकिन नमरल्लाके पहुचनेसे पहले ही खोजाकुलने अपने भाईनो मार भगाया, दसलिये बुखारी मेनामे लडनेके लिये वह स्वतत्र था। उसने नमरल्लाकी सेनाको तुरी तरहरी हराया। नसकल्लाने अमेय शहरमञ्जकी भूमिर हिंग्यारसे निजय पानेकी आसा नहीं देखी। इसके नाद वह सालमे दो बार वहांकी भूमिको तबाह करने लगा। सुलह क्षणिक ही हो पार्ता थी। अपनी मृत्युके सगय (१८४६ ई०) तक खोजाकुल बुखारियोंने लडता रहा। उसने आने भाई इस्कन्दरको किताब देनर सातुष्ट करना चाहा था।
- (३) अधुर बेक (१८४६ ई०)—सोजाकुलके पुत्त अधुरवेकका बापकी गद्दीपर अधिक दिनोंतक कठनका अवसर नहीं गिला, और चचाने भतीजेंको खदेडकर गद्दी मभाल ली।
- (४) हरकादर (१८४६-५६ ई०)—उस्कादर "अली-निजम" की उपाधि धारण कर, दरा साल तक बगावर नसकल्लासे लडना रहा, लेकिन अन्तमे विश्वा डाल मगा खेतों और गावोंको वरव। व करके भूखा गारकर नसकल्लान ग्रहरसक्जको रार किया । उस्कान्दरने किताबमे जाकर अपना प्रतिरोध जारो रक्ता, और अन्तमे अन्कूल शातोंको साथ बुखाराकी अधीनता स्वीकार कर वह ब्खारा चला गया, जहा करानुलकी सारी आमदनी उसे जागीरमें मिली। इस्कान्दरकी विहिन केनिगेज आइम अपने सादर्थके लिने बहुत मशहूर भी। वह ब्याही हुई थी। उमलर नसक्लाको नजर पड गई। उसने पतिको चारजूर भेज आइमको अपने हरममें डाल लिया और शहरसब्जके मुख्य मुख्य खानदानोंको ले जाकर चारजूर, करशी आदिमें बसा दिया। नसफल्लाने गरनेसे पहले इस्वन्दर और उसकी बहिनके खनसे अपन हायको रगा। एक प्रत्यक्षवशीने इस घटनाके बारेमें लिखा हे—

''इस्कन्दर और उसका भाई वृक्षचू लान रोज एक बार अमीरको सलाम करने जाते थे। उनके जानेके वाद अभीरने मुझे उन्हें बुळा लानेके लिये वाहा । . ..लाकर उन्हें अलग कमरींमें बैठाया गया । उन्होंने कहा--'वुखारामे किसीको पता नही, कल क्या होनेवाला है । अज तुम जिन्दा हो और कल तुम्हारा सिर कटा दिलाई पडे ।'. . कुछ प्रतीक्षांके बाद एक बादाचा आया, जिसमें इस्कादर और वहा आनेवाली स्त्रीका गर्दन काट लेनेका हुकुगनामा लिखा हुआ था। बादाचा बादामके आकारकी एक मुहर हुआ करती थी। मृत्युद इका हुक्म देते समय अमीर इसी गृहरका इस्तेमाल करणा था। दूसरे कामोंके लिये इस्तेमाल होनेवाली वृहर बडी होती थी। जैसे ही हमने हुकुमनामा पाया, तुरन्त इस्कन्दरको वधस्थानपर लानेको कहा। अमीरके क्लिकेमें एक कूथे जेसी गहरी तथा तख्तोंसे ढकी जगह है। काटनेके बाद लाश इसी कुएमें फेक दी जाती है। वहा बहुत-सी लाशे पड़ी थी। विधव हमारी प्रतीक्षाणे था। हमारे आते ही उसने तुरन्त इस्कन्दरको जमीनपर पटक दिया । इस्कन्दरके दाढी नही थी। बिधकने अपनी अगुलियोंको उसके नथुनोंमे डाल सिरको पकडे गलेको काट दिया। इसके बाद लोग एक औरतको छ।ये। जैसे ही उसने इस्कन्दरने मृत शरीरको देखा, वह अमीरको गुरा-भला कहते रोने लगी। तब हमे मालूम हुआ, कि वह इस्कन्दरकी बहिन तथा अमीरकी बीबी आइम के गेज है। वह केनिगेज-परिवारकी लड़की थी, इसीलिये सभी उसे "मेरी केनिगेज चांद" कहते थे। जल्लादने उसके हाथोंको बांच दिया, फिर पिस्तीलसे सिरके पीछेसे गोली चलाई—हमारे लोगोंमें स्त्रियोंका गला नहीं काटी, बल्कि उन्हें गोली भार देते हैं। एक ही गोलीमें वह उसे नहीं भार सन्ता। वह गिरकर कुछ देर तक छटपटाती रही। ब्रधिकने उसके स्तनों और पीठपर बारह बार ठोकर लगाई, तब वह मरी।"

(५) बाबा बेक-किनिगेज-परिवारका सह सरदार अमीरकी अरदलीमे था। नसकल्ला-के मरते साथ वह शहरसञ्ज लौटा। छ महीने बाद अमीर मुजफ्फर शहरसञ्ज आया। उसी सगय उसने वावा बेक से उसकी बहिन मागी, जो कि पहले ही उसके वाप की कामुकताको तृष्त कर बुकी थी। मुजफ्फरके ऐसी माग करनेपर बड़ा हरला मचा, ओर उसने तृषारा छीटकर बहुत बड़े-बड़े आदिमयोको जेलमे डाल दिया। लेकिन लोगोने उन्हें बन्दीखानेरी गुक्त करके वाबा किकी शहरराज्यका और जरा बेकको किताबका शासक नियुवत किया। तृशाराके अफमर बहासे मार भगाये गये। मुजफ्फरने चढाई की, कितु खोकन्दके झगडेके कारण गृहासिरा उठा लेना पड़ा। पीछे बाबा बेकने वाधिक भेट और सैनिक सहायता देकर मुजफ्फरकी अधीनजा स्यीकार की, पर राज्यके भीतरी मामलोमे वह स्वतंत्र था।

१८६६ ई०में रूसियो द्वारा मुजपफरके हराये जानेपर युखारामें दो दल हो गर्य। मुजफ्फरका पृत्र केतात्युरा विरोधी और मुजफ्फरका भतीजा सईद लान समर्थक था। समर्थकोका मुखिया जुरा बेक था, जो अमीरके रूसियोपर चढाई करके हारनेके नाय शहरमध्य शाग गया। रूसियोने सगरकन्दको लेकर अमीरसे बदला लिया। जब अमीर दुनारा रूसियोका विरोधी बना, तो उसकी राहायतार्थ शहरसब्जके बेकोने तीस हजार सेना लेकर तमरकन्दपर चढाई की। छगा पहले यह जेनरल काफमानसे अलग समझोता करनेकी बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब जेनरलने उन्हें मुलाकातके लिये बुलाया, तो उनके गनमें संदेह होने लगा, और मुजफ्फरकी और ठोकर लडनेके लिये तैयार हो गये। अमीरने विचादास्पद नगर चिरागचीको देनेका वचन विया था, इसिलये भी शहरसब्जवाले उसके पक्षमें हुए। इसी सैंगिकोको समरकन्दके किलेके भीतर धेरकर शहरसब्जवालोने वडी विपदमें डाल दिया था, लेकिन इसी समग जुए बेकको काफमानके जानेकी झूठी खबर लगी, और उसके एक अफसरने अपने बादिमियोको हटा लिया। इसी सहायता देनेके लिये अमीर मुजफ्फरने जुरा बेकको "दादखाह"की उपाधि तथा दस हजार तका इनाम दिया था।

१८७० ई०मे जेनरल अन्नामोफ इस्कन्दरकुलके खिलाफ चढा था। उस वक्त कर उगाहनेके लिये गये राजुल उच्योफको कुछ विद्रोहियोने मार भगाया। ये आदमी जुरा वेककं पशापाती हैदरको जाने अनुयायो बतलाये जाते थे। जुरा वेकको हैदरको समर्पण करनेका हुक्म हुआ, लेकिन उमने कहा कि हैदर कही दूसरी जगह है। इसपर जेनरल कॉफमानने शहरसब्जका खतम करनेका निक्चय कर लिया। जेनरल अन्नामोफने किताबको आक्रमण करके लेलिया, फिर शहरसब्जको आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर किया। बेक भागकर खोकन्द चला गया। क्सियोने शहरसब्जकं आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर किया। बेक भागकर खोकन्द चला गया। क्सियोने शहरसब्जकं बाले बेकोको अमीर-बुखाराके हाथमे दे दिया। विश्वासघाती कहकर खोकन्दकं खानने शहरसब्जवाले बेकोको क्सियोको हाथमे दे दिया। कुछ रामयतक वह ताशकन्दकं खानने शहर बुखारासे दो हजार क्वल पेशन मिलने लगी। जुरा बेक इसके बाद रुसियोका बहुत जवर्दस्त पक्षपाती हो गया और वह उसे बहादूर, ईमानदार और निष्कपट कह कर तारीफ करते थे।

#### ३. कोहिस्तान

समरकत्वसे पूर्वका पहारी इलाका अर्थात् जरफशांकी ऊपरी उपत्यका कोहिस्तानके नामसे प्रसिद्ध थी। १८७० ई०मे वहां फाराब, मागियान, कश्तुत, फान, यग्नान, माचा और फलगर- के छोटे-छोटे सात शासक (बेक) थे। ये पहाड़ी बेक (ठाकुर) कुछ गावोंके शासक थे, और वखाराको थोडा-सा कर दे अपने लोगोंके ऊपर मनमाना सासन करते थे।

उरगुल-उरगुतका बेक खानवानी राजा था। मागियान, कक्ष्तुत और फाराबके बेक अपनेको इसके अधीन मानते थे। १९वी क्षाताब्वीके आरंभमे अमीर हैदर उरगुतको जीतकर उसके बेक युत्वाक्षा परमांवीको बंदी बना बुखारा ले आया। बाकी तीनों बेकोंने बुखाराकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद युल्वाक्षके पुत्र कत्ता बेकने उरगुतको फिर अपने हाथमें कर लिया, और दूसरे बेकोंसे नाराज होकर उसने अपने भाई सुल्तान बेकको मागियान और कक्ष्तुतका शासक बनाया। अब बुखारासे झगडा छिड़ गया। पहाड़ियोने समरकन्दको खतरा पैदा कर दिया। लेकिन अमीर-बखाराके सामने तलवार उठाकर खड़े रहनेमें बहुत दिनों

तक लाग नहीं था, इसिलय उरमुतका नेक नस्मत्लामानको जपनी बेटी दें बुधाराक मरदारके तोरपर उरमुतीवा शासक बना रहा। करा। बेकके भरनेके बाद उसके पुत्र आदिल परमाची उरमुतापर ओर उमका भाई जलायार दादखाह मागियानपर शासन बरने लगे। मरनेने थोडे ही समय पहले अमीर नसरल्लाने उन्हें बुखारा बुलाकर सपिवार चारज्यमें निर्धासित कर दिया। इसियोंके समरकाद ले लेगेपर अगीर द्वारा नियुक्त अफसर उरमुत छो कर भाग गया। इसगर चारज्यमें निर्वामित कुमारोंभेसं एक हुसेन बेकने खोकन्द होते वहा पहुंचकर उरमुतको ले लिया। इसियोंने जब नहारी भगाया, तो वह रचय मागियानमें और अपने छोटे भाई शादीको करतुत और चनेरे शाई सईदको फाराजपर नियुक्त करके शासन करने लगा। इन छोटी-छोटी पहाडी रियारातोंका बुखारी कर उगाहनैवालोंसे बराबर लड ाई-झगला होता रहता था। १९वी सदीके आरंभमें ही फलगरके बेक अब्दुश्शकूर दादखाहने सारे पहाडी इलाकेको अपने अधीन कर कितने ही दुगंम पहाड़ी स्थानोंको सुगम बनानेके लिये गरते और पुल बनवाये। अमीर हैंदर (१७९९-१८२६ ई०) के समय इन इलाकोंमें बुखाराने अपने बेक नियुक्त किये और किले निवाये। पही हालत नमक्तलांके शासनके अन्ततक रही।

समरकन्दके रूमियोके हाथमे जानेपर वहासे बुखारी बेक (हाकिंग) भाग गया। उसी समय बेक अब्दूल गफ़्फारने उरातिप्पाके पूर्व उभितानकां ले अपनेको फलगरका बेक घोषित किया. लेकिन माचाके लोगोने शासक मुजपकरवाहकी अधीनता स्वोकार की, जिसने अपने भतीजे रहीमखानको अपनी ओरसे शासक निय्कत किया । रहीमखानने फलगरसे अब्दुल गुफारको मार भगाया और उसकी सहायताके लिये आये करतुतके शादीबेकको भी हराया। यगनान और फानको भी जीरा हिसारपर वहाई की। रास्तेमें सेना विगड़ गई, और उसने रहीमको भगाकर पावा खोजाको अपना नेता बनाया । ये पहाड़ी लोग बहुत पिछड़े हुये थे, लेकिन फलगर-वाले अपनेको माचावालोसे अधिक संस्कृत समझते थे। उन्होने फिर अब्दूल गफ्फारको यहां बुलाया, किन्तु उसने हार खाकर सगरकन्दमे जा रूसियोकी अधीनता स्वीकार की। इस अज्ञातिसे लाभ उठा मई १८७० ई०में जेनरल अबामोफ एक छोटी सी सेना ले पहाड़ोंके भीतर घुसा । १२ मईको उसने उगितान ले लिया, २१ को वरसामिनार भी उसके हाथमे चला गया । यह दोनो जगहे फलगरके बैंकके अधीन थी । माचाका बेंक पाचा खोजा बहत जनप्रिय था। वह धमकीके पत्र लिखता रहा । अन्नामीफने माचाकी ओर बढ़कर २८ मईको आयुर्दनको ले लिया। पाचा खोजा भाग निकला। इसियोंने फलगरके किलेको तोड दिया, जिसे कि ब्खारियोने पहाड़ी लोगोंको दबा रखनेके लिये बनाया था। अब्रामोफ आगे बढते-बढते पर्वतगालाकी उस हिमानीके पास पहुंचा, जो कि जरफशां (प्राचीन सोग्द) नदीका उद्गम है। लौटकर उसने फान नदीपर अवस्थित सर्वदा, फिर यग्नान-उपत्यकाको जीतते इस्कन्दरकुल (महासरोवर)तक गया। वहांसे पश्चिमी कोहिस्तानकी ओर घुमकर उसने दम हजार फुट ऊंचे करततके डांडेकी पार किया जिसके पश्चिमी पहाड़ियोंमें एक जबर्दस्त मंघर्ष हुआ। करतुतकी अपने हाथमें करके अबामोफ पंजकत्व होते समरकत्व लीट गया।

शहरसक्जकी विजयके बाद रूसियोकी एक दुकड़ी कश्क-उपत्यकासे हो फाराब और मागियान-पर पड़ी । इन दोनों इलाकोंके बेक रूसके विद्रोहियोंके साथ हो गये थे । रूसियोंने यहांके दोनों किलोंको तोड़ दिया और वहांके बेकों—सईद और शादीबेक—ने आत्मसमर्पण किया। मागियानका बेक हुसेन कुछ महीनेतक हाथ नहीं आया। रूसियोंने फाराब और मागियानको उरगुत जिलेमें मिला लिया। कितने ही समयतक बाकी पहाड़ी लोग रूसियोंके साथ विद्रोही बने रहे, लेकिन कब तक इतनी बड़ी शिनतका मुकाबला करते ?

# ४. हिसारके इलाके

आजकल यह पहाड़ी इलाका ताजिकिस्तान गणराज्यका एक बड़ा भाग है। ऊपरी जरफशां-उपस्यकाकी तरह यहांपर भी उस समय कितने ही छोटे-छोटे राजा थे, जैसे:—

- (१) कराति गिन-विश्व गदीकी मुख्य पराजी जागा सुरमाव करातिगिनके इलाकेसे बहती है। यहाले जामक अपनेको ऐतिहासिक ग्रीक राम्राट् अलिकसुन्दरका वशज वतलाते थे। कोई आध्वर्यकी धात नहीं हैं, यदि ग्रीक या शक-शासनके पतनके बाद वहाके कुछ राजजुमारोने इन दुर्गम पहािंडयोमे शरण लेकर अपने लिये स्थान बनाया हो। लेकिन यह सािंबत करना म्हिकल हैं, कि सचगुच ही ये छोटे-छोटे शाह और बेक यूनानी सम्राटोके वशज थे। दरवाजवालोने कुछ समयतक करातिगिनको जीतकर उसे अपने हाथमे रक्खा, लेकिन जल्दी ही वह फिर स्वतत्र हो गया। १८३९ ई०में सोकन्दने करातिगिनको जीतकर अपने अधीन कर लिया।
- (२) दरवाज—करातिगनसे दक्षिणमें यह छोटा पहाडी राज्य था, जिसके शासक भी अपनेको सिकन्दरवशी कहते थे—यह उज्बेक नहीं ताजिक थे। लाकन्दके मदली खानने १८३९ ई०में करातिगनके साथ इसे भी अपने अधीन बना लिया था।
- (३) कुल्याब, (४) अगनान-यह भी दो छोटी-छोटी पहाडी रियासते थी, जो कि पीछे तबतक खोकन्दका अग बनकर रही, जबतक खोकन्दको रूसियोने हजम नहीं कर लिया।
- (५) हिसार—करातिन, दरवाज और शगनानकी पहाडी रियासतीके पश्चिममें हिसार और कुल्याबके हलाके हे, जिनमें उज्बेकोके कबीले कबुरत ओर कतगन रहते थे। उन्होंने इन इलाकोको अपने हाथमें करके बहुत-से पुराने बाशिदो—नाजिको—को भगा दिया था। बुखारावाले उस ममय हिसारके इलाकेको उज्बेकिस्तान कहते थे। जान पड़ता है, १८वी सदीके मध्यमें हिसारका इलाको बुखाराके हाथसे निकल गया था।

हिसार और कुल्यावके पड़ोसमे कई और छोटे-छोटे उज्बेक राजा थे, जिनमें कुरगानका अल्लावर्दी जीज १८वी सदीके अन्तमें पड़ोसियों लिये काल बन गया था। उसने हिसारकों घेरा था, जब कि बेक अल्लायार और करशीके राजुलने उसे मारकर हिसार और कुरगानपर अधिकार कर लिया। तब भी प्राचीन वशका शासक मईद हिसारका बेक, यदि कामके लिये नहीं तो नागके लिये, माना जाता था। बुखाराके अमीरने सईद बेककी लड़कीसे ब्याह किया था, और इस प्रकार वह अमीरका कुपापात्र था। कुरगानकों हिसारमें मिला लिया गया था। इज्जिल्लाके समय हिसारमें सईद बेक और कुरगानमें अल्लायार बेकका शासन था। पड़िसी कवादियान इलाके बेक थे बोस्त मुहम्मद और मुराद अली। इन छोटी-छोटी रियासतीको हिसारने हज़म कर लिया। १९वी सदीके उत्तराधंमं कुल्याब हिसारका शासक कतगन अमीर सरीखान था, जिसके डरके मारे करातिगनके शासकको १८६९ ई०में छोकन्दकी शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन इसी समय बुखाराने उसे अपने अधीन कर लिया। १८७२ ई०में हिसारमें सात जिले थे, जिनके अगने-अपने बेक थे, कुल्याबमें भी दो जिले थे। ये सभी बेक बुखारा द्वारा नियुक्त होले थे। इन जिलोके नाम थे—शेराबाद, बाइसून, देहनी, युची, हिसार (कुर्गानत्यूबे, कबादियान), बल्जुवान और कूल्याब। इनके अतिरिक्त दरबन्द, सरेजूय और फैजाबादपर अमीरका शासन स्थानीय बेकों द्वारा नहीं बल्कि सीधे बुखारासे होता था।

#### ५ तुखारिस्तान

प्राग्-मुस्लिम तुर्कोंके शासनकाल तथा स्वेन्-चाडकी यात्राके समय पहाड़ोसे उतरकर पित्वमी-भिमुख बहुनेवाली पहाडोतक फैली बक्षुके दोनो तटकी समतल-सी मैदानी भूमिको तुषार या तुखार कहा जाता था। पीछे यह उज्बेकींकी भूमि हो आजतक है। यहांके निवासी अधिकतर उज्बेक हैं। वक्षुके उत्तरवाला तुखारिस्तान अब सोवियत उज्बेकिस्तानका अंग है, पर दक्षिणी तुखारिस्तान उज्वेक होते हुये भी काबुळके शासनमें है। १८वी सदीके मध्यमें ही, जब कि अफगानोंका सितारा ऊंचा होने छगा था, दक्षिण तुखारिस्तानमें कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें थीं:---

(१) खुटम--१७५१-५२ ई०मे अफगानोंने दक्षिणी वसु-उपत्यकाको बुकारासे छीन लिया ।

१७८६ ई०गे अमीर शाहगुरादने उसे लोटानेकी वहन कोशिश की, किन्तु राफल नही हो सका। पीछे यहापर खिलिन अलीने अपनी प्रभुता जमाई।

िक अर्भ (--१८(७ ई०)--खुल्म बलखसे उत्तर-पूर्वमे है। यहाँ ए उज-कवीलेका सरदार रिर्तिच अली धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया, और उराने अपने पर्धामी उलाको ऐनक, गोरी, गाजर, दर्रागजको अपने अधीन कर लिया, तथा कुरगानतेप्पाक उच्चेक सरदार अल्लाबर्दी तौजको हजरत इमामरो गार भगाया । कुन्दुजका उज्बेक सरदार लिलिन अलीका सग्रर था, जिसमे उसने मित्रता स्थापित की । काबुलमें भी उसका प्रभाव बढ़ा और वहारी उसे "अता-ली क्षेत्री उपाधि पिली । बल्लविक अफगान राज्यपाल हक्समतस्मान-पूर्व सरदार गंजीवल्ला खानपर भी उसका काफी रोब था। तालिकात छोडकर बाको गभी जगहीं। र अफगान राज्यपाल नहीं, बल्कि लिलिच अलीकी तूती बोल रही थी। यहांके तीम हजार रुपया है करमेंसे एक तिहाई काजुल जाता, नाकी प्राने नोकरों, मुल्लो और शासकोके लर्नमें आता । शिलिन अपने प्रभावको बता लेनेके बाद अफगानोका भवत रहा। उसके पास नारह हजार सवार सैनिक थे. जिनमेरे दो हजारका वेतन वह खद देता, बाकीको जनकी सेवाओंके लिये भूमि और जागीर मिली हुई थी। कुन्द जवाले भी उसे पाय सो सैनिक दिया करते थे। सेनाका खर्च करनेके बाद उगकी आमदनी उन्नार गिन्नीके बराबर थी । खिलिन अलीके ज्येष्ठ प्रक्को नौ हजार गिन्नी वाणिक वृत्ति मिलती । उमे काबुलसे "बलखका बली" (बलख-राज्यपाल)की उपाधि मिलो हुई थी। व्यिलिच अलीका रहन-सहन यहत सीघा-सादा था। यह १८१७ ३० के करीब मरा। इसके नाव उसके पुत्रोमें अगड़ा हो गया, जिसमें कुन्द्रजके ग्राद बीने आगमें घी डालने-का काम किया। विलिचके दो पुत्रोमें एकको खुल्म और दूसरेको ऐतक मिला। बलख भी ऐवकवालेके हाथमें था, लेकिन अब दोनी भाई कुन्दुजके अधीन अमीरमात्र यह गये थे।

(२) मृत्यक (क) म गह की (१८१२-४० है०) - उपनेकोंके नलगन नवीलेका कुन्द्रज प्रधान नगर था। त्रियः -िगा खानके समयमे भी नगरका गही नाम था। १८वी सदीके अन्तमे कत्मन अगीर खोकन्द बेक श्ववित्तनाली होकर बहुत कुछ स्वतंत्र हो गया और उसने अपने पूर्वी इलाके बद्धशाको लूटगारकर उजा। दिया। उसके बाद उसका पुत्र गुराद की उत्तराधिकारी तना। अपने समयमे यह मध्य एसियाके बहुत शिवतशाली शासकोंगे था । इतिहासकार इज्जत्रकाके समय यह फुन्दुजगर शासन करता था। विकिचके जिन्दा रहनैतक यह अपनी शक्तिको बहुत आगे नहीं बढ़ा सका, ऐकिन इसके बाद बड़ी तेजीसे अपने राज्यको बढ़ाया । अंग्रेज याबी भुरकापटने अपनी यात्राके प्रवत्यके लिये कुछ आदमी भेजे थे, जिनगर वहांबालोने गुलचर होनेका रांदेह किया-"अंग्रेज एगियाफे किसी भागने इसके सिवा और किसी मतलबसे प्रवेश नहीं करते, कि जन्तमें वह वहांके स्वामी वन जायं।" पीछे मुरकापट स्वयं वहां गगा। उस समय गुराद वी लुला, कुन्दुज, तालिकान, अन्तराव, तदस्यां और हजरत-इमामका स्वामी था। म्रकापटने ऐवकसे आगे पहाड़ींके भीतर वहुत-रो करने उजड़े देखे थे, जिसका कारण मुराद की था। वहाके निवासियोंको वह गुलाम बनाकर ले गया था। मुराद बीका वजीर आत्माराम दीवानवेगी मुलतः पेशावरका निवासी था। आगतीरसे 'हिन्दुओंको वहां बहुत नीची निगाहसे देखा जाता था, लेकिन आत्मारामने अपनी योग्यतासे मुराद बीका कृपापात्र बनकर ऐसे ऊंचे पदको प्राप्त किया। उसके पास बहुत सम्पत्ति और चार सौने करीब दास-दासी थे।

मुराद नी नड़ा ही कर्मठ आदमी था। यह स्वयं अपनी सेनाका संचालन करता और वलख तथा हजाराके शीयोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें दास बनाकर बेंच देता था। चित्रालका मेहतर भी डरके मारे मुराद बीको करके रूपमें गुलाम देता। हिन्दूगुश्चकी पहाड़ियोंमें सियापोश काफिर आज भी कुछ मुसलमान न बन अपने बाप-दादोंके धर्मको मानते चले आ रहे हैं। मुराद बीने १८३० ई०मे दास-दासी बनाकर बेचनेके ख्यालमे उनपर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, काफिरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। इशी समय बर्फानी आंधी आई, जिससे फायदा उठाकर सियापोशोंने आक्रमण कर दिया, और बीके चार हजार सवार काम आये। मुराद बीके कोपका भारी शिकार बद्दक्यांकी सुन्दर भूमि हुई, जहांके अधिकांश लोगोंको पकड़कर वह कुन्दुज ले गया, और वहांके सिकन्दर-वंशी शासनको राज्यसे वंचित कर दिया। १८२३ ई०मे किला-अफगानमे मीरयार बेग खानने मुराद बीके दम हजार सवारोसे नौ हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। १८२९ ई०मे यहांके वाशिन्दोंकों भी उसने कुन्दुज भेज दिया। बूड अपने यात्रा-ग्रंथ (१८३८ ई०) मे लिखता है—"इस प्रकार इस अस्वास्थ्यकर दलदली भूमिगे १८३० ई०से लेकर आज (१८३८ ई०) तक उज्वेकोंने करीब-करीब पच्चीस हजार परिवार या प्रायः एक लाख विदेशियोंको लाकर बसा दिया है, इसमें सन्देह हैं, कि १८३८ ई०में उनमेंसे छ हजार परिवार भी जिन्दा है। इन पिछले आठ वर्षोंमे उनमेंसे बहुतेरे मर गये। कहावत है—'अगर तुम मरना चाहते हो, तो कुन्दुज जाओ।' हमारे वहां पहुंचनेसे बारह महीने पहले कुल्याबके निवासी बहुत भारी संख्यामें अपने पहाड़ी इलाकेमें लाकर हजरत इगाममें बसाये गये। डाक्टर लार्ड और मैं उस भूमिसे गुजरे, जहांपर कि उनके घर थे, जिनगेंसे कुछ अब भी खड़े थे, लेकिन बारों ओर नीरवता छाई हुई थी, और चारों ओर फैली बहुसंख्यक कन्ने उनके बहुसंख्यक निवासियोंकी आपबीती वतला रही थीं।' वक्षके उत्तर कुल्याबसे लेकर दक्षिणमें सिगान (हिन्दूकुशके दो डांडोंके परे तथा बामियानसे तीरा मील भीतर) तक और बखान भी मुराद बीका था। मुराद बी १८४० ई०के आसपास मरा।

(ख) सहरमद अमीत, खिलिच-पुत्र, खुत्म (१८४०-४५ ई०) -- मुराद बीके बाद उसका स्थान खिलिच अलीके पुत्र मुहम्मद अमीनने लिया, जिसको "मीरवली"की उपाधि मिली थी। वह १८४५ ई०में शासन कर रहा था। उसका पुत्र गजअलीवेग बदल्शांका शासक था। कुन्दुजमें मुराद बीका पुत्र मीर रुस्तम खान शासन करता था, किन्तु वह मुहम्मद मीरवलीके अधीन था। मीरवली बुखारा और काबुल दोनोंको खुश रखता था। उसने अन्दखुदको भी अपने अधीन कर लिया था। १८४५ ई०में ऐबकमें उज्बेकोंका कंगली कबीला रहता था। मीरवलीका शासन सरीपुल, अन्वखुद, कुल्याब और वखानसे हिन्दूकुश और बलखतक फैला हुआ था। खिलिच अलीके समय ही तुखारिस्तानमें काबुलका नाममात्रका प्रभाव था, लेकिन अफगानोंकी आंखें इस ओर लगी हुई थीं, जिसमे उन्हें १८५० ई०में जाकर सफलता प्राप्त हुई। काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदने नुखाराके अमीर नसरुल्लाके विरुद्ध यद्ध-घोषणा कर दी । मीरवलीको दोस्त मुहम्मदने राह देनेंके लिये कहा, लेकिन मीरवलीके इजाजत देने या न देनेकी कोई बात नहीं थी। दोस्त मुहम्मदका पुत्र अकवर लान निर्वासित होकर खुल्ममें रहता था, जहांसे वह मीरवलीकी एक दासीपर मुग्ध होकर उसे कावुल भगा ले गया । दासी किसी तरह भागकर खुला पहुंच गई । काबुलसे भागकर आनेपर मीरवलीने उसे देनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार दोस्त मुहम्मदके लिये आक्रमण करनेका अच्छा बहाना मिल गया। १८४५ ई०में अफगानोंने चढ़ाई की, लेकिन लड़ाईगें तुरन्त सफलता नहीं मिली, जिसमें सबसे बड़ी बाधा हिन्दुकोह (हिन्दूकुश) की दुर्गम पहाड़ियां थीं। १८५० ई०में अफगानोंने हिन्दुन्त पार करके बलखको जीत लिया। १८५९ ई०में कुन्दुजको भी लेकर वह दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके अपनी आजकी सीमाको स्थापित करनेमें सफल हुये-अफगान अपने इस इलाकेको तुखारिस्तान नहीं तुर्किस्तान कहतें हैं।

दोस्त मुहम्मदके बाद उसके पुत्र अफजलखांने—जो बलखका राज्यपाल था—१८५४ ई०में अपने भाई शेरअलीके विरुद्ध असफल विद्रोह किया। १८६४ ई०में फिर उसे अपने पद्मपर बहाल कर दिया गया। अफजलके पुत्रने बुखारा मागकर अमीरकी लड़कीसे ब्याह किया। फिर वह अपने ससुरकी सहायता तथा दूसरोंकी मददसे विद्रोह करके १८६६ ई०में शेरअलीको हटा खुद काबुलकी गद्दीपर बैठा। शेरअलीका तब भी कन्दहार और हिरातपर अधिकार रहा। शेरअलीने फिर १८६८ ई०में तैयारी करके मुकाबिला किया, और अन्तमें सिहासन पानेमें सफल हुआ। अफजल-पुत्र अमीर अब्दुर्रहमान मशहद भागा, जहांसे मार्च १८७० ई०में ताशकन्दमें रूसियोंके पास गया। उन्होंने उसे पृक्तीस हुजार कबल वार्षिक पैशन दे समरकन्दमें रख दिया।

# खीवाके खान (१७००--१८८१ ई०)

खीवा अपित प्राचीन स्वारेज्यमे किस तरह उज्बंकोक खान शासन करन लगे, इसके बारेमे हम पहले बतला चुके हैं। १८वी सदीके आरम्भमे पहला उज्बेक-वंश खतम हो गया, लेकिन मध्य-एसियामे अब भी चिद्ध-गिन् खानवाले राजकुमारोकी बड़ी माग थी, इसलिये उन्हें ढूढ-उूढकर लाकर खान बनाया जाता था। ऐने ही बाहरसे लाये हुये खानोने प्राण सौ सालोके लिये खीना हो अपने हाथगे रखा, जिसके बाद अन्तिम ककुरत-वशने शासन किया।

## बाहरो वंश (१७००—-१८०४ ई०)

अधिकारच्युत वशके राजकुमार अव भी ढूढनेसे मिल जाते, लेकिन अन्तिम पानोके अत्या-चारोसे तंग आकर व्यावाके प्रभावशाली आदिमियोने उन्हें लेना पसंद नहीं किया, और बुखाराके राजवश एवं कजाको और कल्मकोमें दूत भेजकर किसी राजकुमारको ढूढ़ना नाहा। इस समय पुराने राजवंशके कितने ही लोग अरालके एक द्वीपमें रहते थे। पहला खान अरंक बनाया गया, जो कराकल्पकके खानोमें संबंध रखता था।

#### १. अरंक, एवरंक, अवरंग खान

बादशाह औरंगजेबका ही नाम इस खानका भी था, और शायद यह ओरगजेबका अन्तिम् राभकालीन था। छेकिन यह या इसके प्रशने बहुत दिनोत्क शासन नहीं किया और लोगोंने इसके बाद शेरगाजीको खान बनाया।

#### २. शेरगाजी ( --१७१३ ई०)

खीवाका लान बननेसे पहले घोरगाजी बुखारामे रहता था, वहीसे इसे लाया गया। १७१३ ई०में तुर्कमान सरवार खोजा नफस अस्ताखान गया था। वहा वह राजुल समानोफने गिला। समानोफ गेलानका निवासी था, लेकिन पीछे इसमे ईसाई बनकर बत गया था। खोजाने उसे समझाया, कि तुर्फमानोंको मिलाकर निम्न-वक्षे जिलोंको इसियोंको ले लेना वाहिये, वहां बहुन सोना है। उसने यह भी बतलाया, कि उज्वेक-शासकोंने इसियोंके गयसे ही बांच बांपकर वक्षुको कास्पियनने हटा अराल समुद्रमें डाल दिया, उसे फिर कास्पियनमें डाला जा सकता है, उसके बाव आसानीसे बोल्गाके जहाज कास्पियन होकर वक्षुके भीनर जा सकेंगे। खोजाकी यह बात यद्यपि अब २०वीं शाताब्दीके उत्तराईमें सच्ची होने जा रही है, लेकिन उस समय उसने इसे इसियोंको लोगमें डालनेके लिये कहा था। इसी समय राजुल गागरिनसे पीतर I को पता लगा, कि यारकन्दके पास सोनेकी खाने हैं। पीतरको अपने युद्धोंके लिये सोनेकी बड़ी अवस्यकता थी। ऐसे समय कितने ही शासक की मिगागरोंके जालमें पढ़ते देखे गये हैं, इसलिये यदि सोनेकी खानोंकी ओर पीतर असाधारण इपसे आइण्ड हुआ हो, तो कोई आइचर्यकी बात नहीं। खोजाको अपने साथ ले राजुल समानोफ राजवानी पीतरबुर्ग गया। उस समय गारद-कप्तान तथा मुसलमानसे ईसाई बना राजुल बेको विच वेकिस्की सम्राट्का बहुत प्रिय दरवारी था। उसने दोनोंको जारसे मिलाया। पीतरबुर्गमें रहते खीवाके हुत अशुरबेक (१७१३-१५ ई०)

ने उनकी बातका समर्थन करते हुये कहा, कि रूसियोक्तो वक्षुके कास्पियनमे गिरनेके पुराने स्थान (शायद क्रास्नोवोद्ग्क)को दस हजार सैनिकोके रखने लायक बनाना चाहिये। यदि रूसी वक्षको उसकी पुराने वारमें डालना चाहेगे, तो हगारा खान (शेरगाजी) विरोध नहीं करेगा। अशुरकेक बहुत-सा गेट-उपहार पाकर १७१५ ई०में अपने खानके पास लौटा, लेकिन अरंग और शेरगाजी के मिहासनारोहणके समय हुई गडबड़ीके कारण वह अस्त्रात्वानमें रुक गया। इसी समय पीतरने अगुरवेकको भारत जा वहासे तोता और चीता लानेके लिये कहा। राजुल बेकोविच चेकिसकी (चेरकास-राजकुमार) ने ईरानके शाह हुसेनके शासनकी गडबडियोंके समय रूसमें शरण ली थी। उसक मरनेपर उमके पुत्र अलक्ष्मान्दने ईगाई बन राजुल बोरिस अलक्षान्द-पुत्र गालितजिनकी लडकीसे ब्याह किया, ओर पीतरका गारद-अफसर बना। इसी अलक्षान्दके नतत्वम पीतरने खीवाके लिये एक अभियान भेजा। उसके जिन्ने काम दिया गया था—नशुकी पुरानी धाराकी सर्वे करना, ख्वारेजमके खानसे स्सकी अधीनता स्वीकार कराना, और उपयुक्त स्थानेपर किले बनवाना। यह सब काम कर लेने पर बुलारा के अमीरसे बातनीत करना, फिर लेफ्टनेट कोजिनको भेजकर स्थलमांसे भारत जानेके रास्तेका पता लगाना, और एक दूसरे आदमीको यारकव्यक सोनेकी खानोंके बारेमें जाननेके लिये भेजना।

पीतरने उज्येक-मानो और दिल्लीके बादशाहके लिये चिट्टिया दी थीं। १७१६ ई०की गर्मियोमे राजुल बकोधिच चार हजार आदिमयोक्ते साथ रवाना हुआ । उसने कास्पियन तटपर करागन, अलकरान्द्रोवयेश्क और क्रास्नोवोद्स्कि किले बनाये, जिनमें अन्तिम उसी जगह बनाया गया, जहांपर पहले वधु कास्पियनमें गिरती थी। इन किलोंने सैनिकोंको रखकर बेकोविचने खीवाके खानको अपने आनेकी खबर देनेके लिये किरियक (ग्रीक) वोरानिनको भेजा । बीरानिन अस्त्राखानम बसे ग्रीकोंमेसे था । राजुल स्वयं वोल्गाके तटपर लौट आया । कजानसे पाच मो रवीट युद्धबंदियोंको भर्ती करके मेजर फांकेनबर्गको उनका अफसर बना बैकोविचने फिर योल्गातटसे १ जुलाई १७१७ ई०को प्रस्थान किया। अबकी उसने ग्रेबेन्स्कके रूमी कमाकों और नोगाइयोंके इलाकेंमे होते स्थलमार्गसे यात्रा की । बेकोविचके साथ अस्त्राखानके रहनेवाले तीन सौ तारतार, कितने ही और बुखारी कारीगर आदि भी थे। गुरियेफमें पहुंचनेपर उरालके पंद्रह गौ कसाक आ मिले। दो दिन बाद यम्बा नदीके तटपर पहुंच बेड़ोंका पूछ बना इसे पार किया । बेकोविचने भारतका रास्ता ढूंढनेके लिये मिर्जा तौकेलेफको भेजा, लेकिन उसे ईरानियोंने अस्त्राबावमें रोक लिया, जहाने पीछे उसे अस्त्राखान भेज दिया गया। यद्यपि उस समय अस्त्राखान, बाकू, बुखारा, समरकन्द आदिमें काफी संख्यामें भारतीय ब्यापारी रहते थ, जिनसे भारतका रास्ता आसानीसे मालूम हो सकता था, लेकिन पीतर सैनिक द्ष्टिसे भी सुभीतेका कोई रास्ता बूढना चाहता था।

यहां बेकोविचको करमक थैची आयुका और पहले भेजे दूत वोरानिनने बतलाया, कि खीवावाले अभियानका विरोध करेंगे। यम्बा तटरो दो दिन चलनेके बाद वह बगचतोफ और पांच दिन भीर चलकर इरिकत्श-गिरि (उस्तउर्त या विक) पहुंचा। उस्तउर्त की ऊंची अधि-त्यकाको पार करक यह अराल समुद्रके तटपर गया। अब वह ऐसी भूमिमें थे, जहां इतने आदिमियों के लिये पानी मिलना आसान नहीं था। इसके लिये उन्हें जगह-जगह नये कुएं खोदने पड़े, और कितने ही पुराने कुं ओंकी मरम्मत करनी पड़ी। इस प्रकार पानीका प्रश्नंत्र कर के वह सात सप्ताहतक चलते गये। जब खीवा चार दिन रह गया, तो खानके दूत घोड़ों, चोगों आदिकी भेंट ले बकोविचके पास आये। यद्यपि उन्होंने एक और बाहर से इस तरह शिब्दा-चार दिखलाया, दूसरी और खीवाके चुड़सवार बेकोविचके ऊपर आक्रमण करते रहे। बेकोविचके आदिमियोंने भी अपने बाख्वी हिश्यारोंसे मुकाबिला किया, जिसपर लोग अपने कस्बों और गांबोंको छोड़कर खीवाकी और भागने लगे। खानने शतुकी शिक्तका अंदाजा लगा चाल चलते हुये कहा—''गलतीके लिये हम क्षमा मांगते हुये आपका स्वागत करते

है, लेकिन आपकी रोनासे लाग भयभीत है। सेनाको वही रखकर आप माम्की जादिगयोके साथ पधारिये।" ्रापर पाच सो आदिपायोको गाथ ले वेकोविच खीता प्रहरमे पहुचा । गानने पीछे छोटे सैनिकोक नाम चेकोि वसे जनर्दशी या जाली चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कहा गया ॥ कि अपने हिनियारो हो खानके अकरारको दे दो और एक नगरमें जाकर हेरा अला। बिनियो हो वया पता पा? उन्होने विद्ठीको शच्नी मान कर हिथयार दे दिये, और भिन्न-भिन्न अगहोगे जा कर हेरा हाला । उसी समय खीवावालोने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया । जो गारे जानेशे बचे जन्हें जन्होंने दास जना लिया। कुछ रूसी मैनिक और तोपखानेके आदमी इरके मारे खान ही रोगा। भी भर्ती हो गये । बैकोबिचको लाल कपड़ा पहनाकर खानके तम्बुके सामने ला उपे सिउदा करनेके लिये हुनग दिया गया । इन्कार करनेपर पहले उसके पेर काट बाले गये, फिर नडी करतासे उसके प्राण लिये गये। उसकी खालगें भूसा भरकर बुखाराके खानके पास गंग दिया गया, लेकिन उसने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, और खीवाके दूतकी यह कहकर भगा दिया, कि तम मन्द्रपता ल्न पीनेवाले नरमक्षक हो। राज्ल समानोफ ओर दूरारे प्रगुख व्यक्तिया हे सिरोको काटकर सीवाके दरवाजांगर भालेसे लटका दिया गया, जो बहुत साल। तक वैसे ही लटकते रहे । तूर्कमानोने उस सगय उज्बेकोसे खरीचे दो रूसी गुल।मोको हेन्वे नामक एक युरोपीय रारवारको पैतना बाहा। कहते है, बेकांविचके बच्चे और पीबी वोल्गामें डूब मरे थे, जिसके कारण भी उसका विमाग ठीकसे काम नहीं कर रहा था, और वह इतनी बडी गलती कर बैठा।

पीतरने फिर भी मध्य-एसियाको छोड़ा नहीं । उसने तुर्की-फारसी जाननेवाले अपने एक इता-लियन नौकर पलोरियो बेनेवेनीको भेजा, जो ईरानके रास्ते नवम्बर १७२१ ई०मे बुलारा पहुचकर बहा चार साल रहा । अबुल्केज मुहम्मद खाने बेनेवेनीकी बहुत खातिर की थी ।

शेरगाजीको पहिले कितने ही उज्बेक बुखाराके तख्तपर यैठाना चाहते थे, लेकिन उरागे सफल न हो वह जब खीवाकी गद्दीपर बैठा, तो उसके आदमी बुखारामे लूटमार करने लगे। इसपर बुखारियोंने खीवाके पुराने वश अरालियोका पक्ष लेना चाहा । उन्होंने १७०७ ई०मे अबलगाजीके वदाज तेमूर सुल्तानको शेरगाजीका प्रतिद्वदी खडा किया--वह मुसाप्यानका पुत्र था. जो बापके मरनेपर बुलारामे रहता था। तेमूरका बड़ा भाई बलखका राज्यपाल था। वडे भाईको अरालियोंने अपना खान वुना था। बुखारियोंकी मददसे तेमुर सुल्तानने दो बार खीवापर आक्रमण किया। शेरगाजीको ब्लारा और तेम्रसे ही म्काबिला नही करना था, बिल्क उसे इसियोसे भी बहुत भय था। उसने पीतरको प्रसन्न करनेके लिए इसी बंदियोंको छोड़ दिया और बेनेबेनीको खीवा आनेके लिये बहुत आग्रह किया। इस समय बुखारामे बड़ी अराजकता फैली हई थी। बहांके खान अबुल्फैजके खिलाफ यह भी इल्जाम लगाया जाता था, कि उसने एक काफिर (वेनेबेनी) को अपने पास रख रक्खा है। पीतरने ईरानपर जो सफल अभियान किया था, उसकी खबर पा उज्बेकोंका दिमाग कुछ ठढा हुआ, लेकिन शेरगाजीकी परेशानी कम नही हुई। १६ मार्च १७२५ ई० को बेनेयेनीने अपनी सरकारके पास पत्र लिखा था, कि बुखाराकी हालत बहुत डांवाडोल है; सारे रास्ते लुटेरोंके हाथगे है। बलखके पुराने शासकने तेमूरके भाईसे उस इलाकेको छीनकर उसे मार डाला। शेरगाजीके लिये दो साल बहुत मुसीबतके थे। तेमुर सुल्तान और उसके सहायक थरालियों और कराकल्पिकयोंने दो बार खीवापर चढाई की। रजीम खानके समरकन्दसे आकर बखारापर चढ़ाई करनेकी खबर आई, जिससे लोगोंमे बड़ी घबराहट मच गई। जिस समय बुखाराकी यह हालत थी, उसी समय बेनेवेनीने मशहदका रास्ता लेना चाहा। तय खीवाका पल्ला भारी हो गया था। १० फर्नरी १७२५ ई०को बेनेवेनी चुपकेसे निकल पड़ा और किसी तरह तुर्कमानोंके खतरेसे बचते खीवा पहुंचा। लोग कहीं गुप्तचर म समझ लें, इसलिये उसने यरोपीय छोड़ एसियाई पोशाक पहिन दाढ़ी रख ठी थी। खीवा-खानने उसके साग अच्छा बर्ताव किया, और गुलाम रूसियोंके छोड़ देनेका वचन दिया। वेनेवेनीके खीवा पहुंचनेसे पहले ही तेम्र सुल्तान खीवापर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहा था, इसिछये भी शेरगाजी बहत परेशान था। पीतरका दूत खीवाके राजवूत सुभानकुल्लीको ले वहांसे अगस्तमें रवाना हुआ,

और रूसकी सीमामें सुरक्षित पहुंच गया । इस रामय ख्वारेज्म मध्य-एसियामें गुलामोंका सबसे बड़ा वाजार था। वहां दस हजार रूसी और ईरानी गुलाम खेतों और नहरोंपर काम करते थे। रूसी तो ईसाई होनेके कारण काफिर थे ही, ईरानियोंको शीया होनेकी वजहरो गुल्लोंने काफिर होनेका फतवा दे दिया था, इसलिये उनके बेचने-खरीदनेमें कोई रुकायट नहीं थी। खीवाकी वाजारोरों इन अभागे गुलागोंको कजाक, तुर्कमान और कल्मक खरीद ले जाते थे। १७२८ ई॰में रूसी ओर ईरानी गुलामोंने शेरगाजीको मारकर तेमूर सुल्तानको खान बनानेकी योजना बगाई थी, लेकिन पहिले ही भंडाफोड़ हो गया। बहुतसे षड्यंत्रकारी मार डाले गये, और अरालके खानको दो दिन बाद आकर खाली हाथ लौटना पड़ा।

१७३१ ई०मे रूसकी शासिका रानी अन्ना (१७३०-४० ई०) थी। उसने कर्नल एर्दवेर्गको दूत बनाकर सीवा भेजा, लेकिन रास्तेमें ही डाकू उसपर टूट पड़े, और राव माल गंवाकर उसे पीछे लौटने-के लिये भजबूर होना पड़ा।

# ३. इलबर्स (--१७४० ई०)

शैरगाजीके तुरन्त ही या कुछ साल बाद इलबर्स खीवाका खान बना। यह कजाकोंके खानवंशका था । १७३९ ई०में दिल्लीकी सड़कोंपर खुनकी नदियां बहा नादिरशाह जब छौटा, तो बुखाराके अमीर अन्ल्फैजने उसे स्वागतका न्यौता दिया। उसने इलवर्सको भी इसकी खबर वी, जिसपर उसने जवाब दिया-"एक पापी आत्माको जबर्दस्ती तुम स्वर्गमें नहीं प्रविष्ट करा सकते।" नादिर जिस वक्त भारतमें लूटमार करनेके लिये गया था, उसी समय मैदान खाली पाकर इलवरांने खुरासानको लूटा । भारतसे लोटनेपर चारबेकरसे नादिरने इलवर्सको अपने पास आनेके लिये संदेश भेजा. लेकिन जाकर नादिरके सामने कोनिश करनेकी जगह इलबर्सके तीन हजार यामृद चारज्यपर चढ़ आये, जिन्हें नादिरके हाथों पिटना पड़ा। अबुल्फैजने बीचमें पड़कर क्षमादान दिलानेका प्रयत्न किया, और इसके लिये अपने तीन दूरा इलवर्सने पास भेजे। इलबराने दो दूतोंको मरवा दिया और तीसरेको नाक-कान काटकर छीटाया। नादिर भला खीवाके खानकी इस गुस्ताखीको कैसे सह सकता था ? उसने अपनी सेनाको दो भागोंमें बांद-कर सीवापर चढ़ाई की। एक सेना वक्षके बायें तटसे बढ़ी, और दूसरी दाहिनेसे। साथमें बहुत-सी नावींका बेहा भी चल रहा था। नादिरकी सेना जल्दी ही हजारास्प पहुंच गई। इलगरीं भी तैयार था । नादिरने हजारास्पसे आगे बढ़कर एक सेनाको खानकाह जानेका हुक्म दिया--इलबर्स उस समय खानकाहमें था । नादिरने आत्म-समर्पण वारनेके लिये तीन दिन-की मुहलत दी। इसपर इलबर्स गर्दनमें तलवार और रस्सी बांधे नादिरके सामने आया, जिसने जसे माफ कर दिया। लेकिन इलबरांने किसी खोजा (गैयद)का सिर कटवा लिया था। खोजाके पुत्रोंने खुनका वदला लेनेकी मांग की, जिसपर नादिरके हुक्मसे इलवर्स और उसके बीस अफसर मारे गये। खीवा छोड़ ख्वारेज्मके बाकी शहरोंने नादिरके सामने आत्म-समर्पण किया। इस संघर्षके रामय इलवर्शने लघू-ओर्द्के प्रसिद्ध खान अबुल्खैरसे सहायता मांगी थी, और उसने आकर खीवापर अधिकार कर लिया था [ि इसी [समय अबुल्बैरके बुलानेपर रूसी सैनिक इंजीनियर क्लादिशेफ, मुराविन और निजमोर सिर-दिर्याके महानेपर रूसी किला बनाने आये थे। वह दश्ते-कजाककी सर्वे कर चुके थे। खानको उसके डेरेमें गपा वह भी खीवा गये। अबुल्सैरने कुछ सुल्तानोंके साथ मुराविनको नाविरके पास भेजा, जिसने उनका अच्छा स्वागत किया । उसने अबुल्खैरको बला भेजा, लेकिन वह नादिरपर क्यों विश्वास करने लगा ? नादिरकी कृपासे बीचाको हाथमें रखनेकी जगह अब्हब्दैरने देश लौट जाना ही अच्छा समझा। खीवाके नागरिकोंने चार दिनतक नाविरके आक्रमणको विफल करनेकी कीशिश की, लेकिन अन्तमें आत्म-समर्पण करना पड़ा। नादिरने चार हजार तरुण उज्बेकोंको अपनी सेनामें भर्ती करके खुरासान, और बारह हजार रूसी तथा ईरानी गुळामोंकी मुक्त करके अपने घर भेज दिया। उन्होंके बसनेके लिये नादिरने अबीवर्दके पास एक नया शहर बसाया।

### ४. ताहिरखान (१७४०-४१ ई०)

इलबर्सके मारे जानेके बाद बुखारा-खानके संबंधी ताहिरको खीवाका खान बना नादिर चारजूयकी ओर लौट पड़ा । ताहिर बहुत समयतक राज्य नहीं कर पाया । अगस्त १७४१ ई०में नादिर कास्पियनके पिंचमी तटवर्ती दागिस्तानमें लड़ाईमें फंसा था । इसी समय उज्बेक अरालियोंने अबुल्खैरके पुत्र नूरअलीको बुलाया, जिसने खीवा पहुंचकर ताहिरको मार डाला । थोड़ी देरके लिये नूरअलीने शासन संमाला, लेकिन जब नादिरशाहके फिर आनेकी खबर मिली, तो वह कजाकोंमें भाग गया । नादिरकी सेना नसरल्ला मिजींके नेतृत्वमें मेर्व पहुंची। विद्रोही नेता एर्तुक ईनकने वहां जाकर क्षमा मांगी, नादिरने उसे माफ कर दिया।

# ५. अबुल् मुहम्मद, इलबर्स-पुत्र (१७४१ ई०)

इलबर्सका पुत्र अबुल् मुहम्मद नादिरकी शरणमें था । नादिरने उसीको सीवाका खान और एतुं किको उसका वजीर बनाया । एतुंकको बहुन जल्दी उज्बेक और थामूद विद्रोहियोंने मार खाला और खान अबुल् मुहम्मद भी लीवासे लुप्त हो गया।

## ६. अबुलगाजी II (१७४५ ई०)

विद्रोहियोंने अब अबुलगाजीको अपना खान बनाया। इस समय उज्बेकोंके साथ-साथ तुर्कमान यामूद कवीलेका भी खीवा-राज्यमें बहुत जोर था। उधर ईरान नहीं चाहता था, कि खीवावाले उसके हायसे निकल जायं। विद्रोह होते ही रहते थे। ईरानी जेनरल अलीकुल्लीने १७४५ ई०में ख्वारेज्मपर आक्रमणकर उरगंजके पास यामूदोंको हराकर बलखानकी पहाड़ियोंकी और भगा दिया, और नये खानको नियुक्त करके ईरानका रास्ता लिया।

#### ७. काइप, बातिर-पुत्र (१७५० ई०)

बातिर शायद कराकल्पकोंका खान था । १७५० ई०में इरबेक नामक एक दूतने रूसमें जाकर कहा था, कि खीवा जानेवाले कारवांको बातिरके राज्यके भीतरसे आना चाहिये, नूरअलीके राज्यके भीतरसे आना सुरक्षित नहीं है। इसी समय कजाक अरालियोंपर आक्रमण फरके उनके बहुतसे आदमी और पशु पकड़ ले गये। ये नूरअलीके आदमी थे, इसलिये खीवामें नूरअलीके प्रजाजनोंको पकड़कर उन्हें लूटका माल लौटानेके लिये मजबूर किया गया । बातिरका पुत्र काइप खीवामें आनेसे पहले लघु-आर्द्रके एक कबीलेका खान रह चुका था। काइपने नूरअलीके राज्यसे ओरेनबुर्ग जानेके रास्तेको बंद कर दिया-- एसियोंके व्यापारका केंद्र होनेके कारण ओरेनबुर्गरो व्यापारियोंको बहुत फायदा था । काइपके हक्मका बदला लेनेके लिये १७५३ई०में न्रजलीने खीवाके कारवांको लूटा और रूससे कहा, कि यदि तोपखानेके साथ दस हजार सेना मिले, तो रूसके लिये हम खीवाको जीत सकते हैं । लेकिन रूसियोंने उसे माननेसे इन्कार ही नहीं कर दिया, बल्कि हुक्म दिया, कि लूटे मालको उसके मालिकोंको लौटा दो । रूस इस तरह खीवासे निरबाध व्यापार होने देना चाहता था, लेकिन मध्य-एसियाके शासकों और अमीरोंके लिये लूट तो एक वैध आय थी । १७५४ ई०में काइपने खीवामें आये एक रूसी कारवांकी रोक लिया, और साल भर बाद उसे छोड़ा। काइपके दूतने रूसमें जाकर कहा, कि उज्बेक हमारे बानको पसंद नहीं करते, इसलिये उसकी मददके लिये रूसको हाथ बढ़ाना चाहिये। रूसने इन्कार कर दिया,। नूरअली और उसके पुत्र एरलीके पकड़े जानेपर मुक्ति-धन छुड़ानेका वचन देते हुमें सेना एकत्रित की । सेनाको आशीर्वाद देनेके वक्त खोजाने ऐसा करनेसे मना कर दिया।

नाइप विद्वान् और साथ ही अत्यन्त कूर आदमी था । उसकी कूरताके कारण लोगोंने विद्रोह करके उसे लघु-ओर्दुके कजाकोंमें भागनेके लिए मजबूर किया, जिनके ही भीतर रहते १७७० ई०मे वोल्गा तटके तोरगूत मंगोलोके प्रस्थानके समय उसने उनपर आक्रमण करके "गाजी" (धर्मयोद्धा)का नाम पाया। पीछे १७८६ ई०में लघु-ओर्द्के एक कबीलेने उसे अपना खान भी चुना। काइपने अमीर-बुखारा अबुल्फैंज खांकी लड़की ब्याही थी। उसकी गृत्यु १७९१ ई० के आसपास हुई।

#### ८ अबुलगाजी III (--१७५५ ई०)

खीवामे अब वास्तविक शिवत ईनकों (प्रधान-मंत्रियों)के हाथमे थी । उज्बेकोंगे कंकुरत (कुनगरद) कबीलेका प्रभाव छिड्-गिस् (चिगिस) खानके समयसे ही बहुत था, यह हम पहले बतला आये हैं। मूलतः यह मंगोल कबीला था, जो पीछे तुर्क बन गया। कंकुरतों के बी (बेग या अमीर) वंशानुवंश कमसे ईनक (वजीर) तथा हजारास्पके राज्यपाल होते आये थे। १८वी सदीमे बुखारा और खीवा दोनोंमें हालके नेपाल और पिछली सदी तकके जापानकी तरह दो राजा हुआ करते थे। खानको बस अच्छा-अच्छा खाना और सूनहला जामा पहनकर मौज करनेकी छुट्टी थी । उसके दरबारमे सलाम करनेके लिये प्रति दिन ईनक और बड़े-बड़े दरबारी जाते थे। राज्यका सारा काम ईनकके हाथमें था । प्रत्येक जुकतारको दरबारी महलमे जाते, जहां खानके पास ईनक बैठता। जब नमाजका वक्त आता, तो ईनक खानको उठनेमे सहारा देता, उसे मस्जिद ले जाता, और नमाजके बाद लौटा लाता। खीवाके खान इसी तरहके गुड़िया खान थे, जिनका काम था ईनकोंके हाथमें नाचना । इसी गुड़िया-लानकी जगह लेनेके लिये कजाको या कराकल्पकोंमेसे किसी छिड -गिस्-वंशीको लाया जाता, और जबतक पसंद आता, रखकर उसे निर्वाशितकर किसी दूसरेको खान बनाया जाता । इज्ञमद बी सबसे पुराने ईनकोंमेसे था । पता लगता है, कि उसके बाद उसका पुत्र मुहम्मद अमीन १७५५ ई०में ईनक बन सत्रह साल-तक शासन करता रहा। इसके शासनकालमे खीवाकी समिद्धि बढी। उस समय खीवाका अपना कोई सिक्का नहीं था, ईरान और बुखाराके सिक्के ही वहा भी चलते थे। शुक्रवारकी नमाजके खुतबेमे गुडिया-खानका नाम लिया जाता था। मुहम्मद अमीनकी मुहरपर खुदा हुआ था---"अल्लाह और पैगम्बरकी मेहरबानी, खानका एक दास, जिसपर वह विच्वास कर सकता है।" जिस तरह खीवामे ईनकोंकी चलती थी, उसी तरह बुखारामें इसी समय अतालीकोंकी चल रही थी। बुखाराका अतालीक दानियाल बी ईनक मुहम्मद अमीनका गहरा दोस्त था, जिसने हाथसे निकल गये अधिकारको पानेमे अमीनकी मदद की थी । मुहम्मद अमीनके बाद उसका पुत्र एवज ईनक बना। यह बड़ा ही सगझदार और सादगीसे रहनेवाला आदमी था । इसके समय याम्दों (तुर्कमानों), मंगिशलकों (तुर्कमानों) और कजाकोंने विद्रोह किया, जिसमे उसके अपने संबंधी तथा अरालके कंकुरतोंके नेता तुरासूफीने भी विद्रोहियोंका साथ दिया।

अन्त्वर १७९३ ई०मे रूसी डानटर मेजर ब्लांकेन्नागेल् खीवा पहुंचा। गुप्तचर समझकर उसे शहरके नजदीक एक घरमें नजरबन्द करके मारना चाहते थे; किन्तु ईनकके भाई, बुढ़ापेके कारण अंधे फाजिल बीको डाक्टरकी दवारो फायदा हुआ, जिससे उसका मान बढ़ गया। डाक्टरने बहुत समझाया, कि खीवावालोंको मंगिशलकमें जा रूसियोंके साथ व्यापार करनेसे बहुत फायदा होगा, लेकिन आम एसियाइयोंकी तरह खीवावाले भी यूरोपियोंपर विश्वास नहीं करते थे। डाक्टरके लिखे-अनुसार उस समय खीवाके राज्यमे एक लाखसे अधिक आदमी नहीं थे, जिनमें उज्बेक ४१ प्रतिशत, सर्त (फारसीभाषी) १५ प्रतिशत, कराकल्पक १० प्रतिशत, यामूद ५ या ६ प्रतिशत थे। बाकी १८ या १९ प्रतिशत वास थ। खीवाकी सेनामें बारह या पंद्रह हजार सिपाही थे, जिनमेरे दो हजारके पास ही बन्दूकों थीं, बाकी तलवार, भाला, तीर, कमानवाले थे। यामूद और कराकल्पक सबसे अच्छे सिपाही माने जाते थे, जिनके बाद उज्बेकोंका नम्बर आता था। उस समझ काइपका पुत्र अबुलगाजी खान था, जो एकांतमें रक्खा जाता, और साल भरमें तीन बार ही प्रज़ाके सामने आने पाता था।

१८०४ ई०में ईनक एवज गर गया। भाइयों और दूसरे अभीरोंने कुथमुराद बेनको ईनक

बनाया, लेकिन उसने अपने भाई इल्तजारके लिये पदको लेनेसे इन्कार कर दिया। इल्तग्रार्गे ल महीनेतक ईनकके तौरपर काम किया। वह रोज खान (कजाक) के पास मुजरा करने जाता। एक रात उसने अपने भाई कुतुलुक मुरादको बुलाकर कहा—"तेमूर लंग, नादिग्शाह ओर बुखारा-अमीर मुहम्मद रहीम कौनसे लिख-गिस्-वंशके खानोंके पुत्र थे, उन्होंने अपन भाग्यको अपने आप बनाया। अल्लाहकी मेहरबानी है, कि मेरे पास निर्णय करनेकी शक्ति, साहस और सिपाती ह। कबतक मैं इस गुड़ियाको सम्हाले बैठा रहंगा? में स्वयं खान बनना चाहता हूं। इसके बारेमें तुम्हारी क्या सलाह है ? मैं कजाक खानको कुछ पैसा देकर उसे उसके घर मेज दूगा, और फिर गामूदोंसे पिड छुड़ाऊंगा।" भाईने उसकी बातका समर्थन करते हुये फातेहा पढ़ा। दूसरे दिन इल्तिजारने गुड़िया-खानको किलेसे निकालकर कजाकोंमें भेज दिया और फिर अपने गहीपर बैठते हुये कंकुरत राजवंदाकी स्थापना की।

# §२ कंकुरत-वंश (१८०४-८१ ई०)

| डरा वंशमे निम्न खान हुये:           |           |
|-------------------------------------|-----------|
| १. इल्तजार, ईरज-पुत्र, एवज-पुत्र    | १८०४-६ ई० |
| २. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र      | 16-3056   |
| ३ अल्लाकुल, मुहम्मद रहीम-पुत्र      | १८२५-४२ " |
| ४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र          | 6525-24 " |
| ५. मुहम्मद अमीन, अल्लाकुल-पुत्र     | 85819-194 |
| ६. अब्दुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र       | १८५५ "    |
| ७. बुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र   | १८५५ "    |
| ८. संयद मुहम्मद, मुहम्मद रहीम-पुत्र | १८५५-६५ " |
| (मुहम्मद फना, तुरासूफी-भतीजा)       | १८६५ "    |
| ९ सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र  | १८६५ "    |

#### १ इल्तजार, इराज-पुत्र, एवज-पुत्र (१८०४-६ ई०)

जानेवाले खानसे इस्तजारने कहा था--मैं दूसरे लानको बुला रहा हूं । उसने अपनी सेना बढ़ा दस हजार उज्बेकोंको कवचबद्ध किया, फिर मोलवियों, दूसरे धार्मिक नेताओं, अतालीकों, ईनकोंको बुलाकर कहा, कि दूसरे कजाक-खानके बुलानेकी जरूरत नहीं। उदगुर अतालीक बेक पुलाद सहमत नहीं हुआ, बाकी सबने फातेहा पढ़कर दूआ मांगी। इत्तजार उस सगय नुप रहा। बढ़े दरबारियों, आलिमों और कबीलोंके अकसक्कालों (ज्येष्ठों)में उराने खलअत और इनाम गांटे, उसके नामसे ख्तबा पढ़ा गया। यामुदोंको छोड़ उज्बेकों, कराकल्पकों और तुर्कमानींने नये खानको बधाई दी। इत्तजार जानता था, कि अन्तमें मेरे भाग्यका फैसला तलवार द्वारा होगा, इसलिये उसने अपना सारा ध्यान सेनाको बढ़ाने और मजबूत करनेमें लगाया। तैयारी हो जानेपर वह सरकश यामूदोंके ऊपर पड़ा, जो कि उस समय अस्त्राबाद (ईरान) और गूरगानके इलाकोंमें रहते थे। उसने उनसे मांग की--लटपाटके जीवनको छोड़ दो, ऊंट-भेड़-फरालपर कर दो, नहीं तो हमारे राज्यसे निकल जाओ। उज्बकोंको लटनेवाली यामुदांकी एक टोलीके मुखियाको नाकमें रस्सी डालकर बाजारमें घुमाया गया, लेकिन यामूद घुमन्तुओंका लूटना तो पीढ़ियोंसे व्यवसाय था, उसे वह भला कैसे छोड़ते ? इल्तजार भी निश्चय कर चुका था । उसने एक बार आक्रमण करके पांच सी यामूदोंको मारा, पांच सौको कैदी बनाया, बाकी प्राण लेकर रेगिस्तानमें भाग गये। अराल द्वीपवाले भी लूट-मारसे तंग कर रहे थे, इसलिये इल्तजार उनके नेता तुरासूफीके ऊपर पड़ा, पर उसे असफल होकर ही खीवा लौटना पड़ा। उसने बुखारामें छूट-मार करके घन जमा करना चाहा, लेकिन बेक पुलादने इसे बुद्धिमानीकी बात नहीं कही । इसपर वह पुलादसे नाराज हो गया, और दरबार छोड़ते समय उसे मरवा दिया । पुलादके

परिवार तथा कवी छे (उइगुर)ने विद्रोह किया, इसपर इल्तजारन उइगुर-उठवेकोका भीषण तत्याकाड किया । जो कत्ल होनेंस बवे, वे भाग गये, बाकियोंने 'भेड़िये द्वारा जवर्दस्ती लादी शाति'के सामने शिर नवाथा। इल्तजारने अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेकी कोशिश की। उस रामय उरगंजमें एक वडा पुराना खानदानी सैयद अख्तेखोजा रहता था। इस्तजारने विना वापकी गर्जीके उसकी लड़की व्याह ली। इसपर खोजाने बखारा भाग गये यामदोको लटका प्रलोभन देकर युलाया, और उरगंजमें उन्हे रहनेके लिये जमीन दी। अब खान लोगोंपर पहलेमे भी ज्यादा खुलकर अत्याचार करने लगा। बाहर अब भी इल्तजारके अभियान चलते रहे। १८०५ ई०में वह बुखाराके ऊपर चढा। उस समय अमीर-बुखाराका दूत अब्दूल करीम जारके दरबारमे जात हुये उरगंज आया था। उसे जल्दी ही करशी पहुंचकर राज्यपाल वननेका प्रलोभन दे तैयारी करनेके लिये कहा । महीने बाद इल्तजारने वनाराके इलाकेमं घुराकर लूट-मार की, और वहांसे पचास हजार भेड़े तथा हजारों ऊंट लूट लाया। अमीर-बुसाराने तैयारी फरके गृहम्मद नियाज बीको तीस हजार सेना देकर रवाना किया। इवर इल्लजार भी नेक्के, यामून, सलार, चन्दोर, अमीरअली, बूजेजी, कंक्रत, ककली, मगित आदि तुर्कमान ओर उज्वेक कवीलोके बारह हजार जवानोंको लिये वक्षके किनारे-किनारे चला। उसने य्याराकी पहली दकड़ीपर अकस्मात आक्रमण कर बुखारी वादलाहके पुत्रको खतमकर पांच सौ आदिमियोंको माराया पकड लिया। बंदी रस्सीमें बंधे इल्तजारके तम्बूपर लाये गये। खीवाकी रोनाने नुसारियोंके लोटनेके रास्तेको भी काट दिया था, अतः बुखारियोंके लिये लड़ने-मरनेके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह खूब लड़े। खीवावाले हार गये। उनके बहुतसे आदमी भागते वन्त नदीमें इयं गये। इल्तजारने नावमें बैठकर भागना वाहा। उसके बहुतसे साथी भी प्राण बचानेके लिथे उसी नावपर सवार हो गये, और बोझके मारे नाव डूब गई--बहुतसे आदिमयों-के साथ उत्तजार भी वशुमें डूब मरा । उसके भाई हसनमुराद और जानमुराद भी डूब मरे। महम्मद रहीम बुखारियोंके हाथमें बन्दी बना और सिर्फ कुतुल्क मुराद वक वचकर खीवा पहुंचा। यह घटना १८०६ ई०की है।

## २. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र (१८०६--२५ ई०)

बुखारामें उस समय अमीर हैदरका शासन था । खीवाबालोंसे निर्देयतापूर्वक व्यवहार करके खूनी झगड़ेको और बढ़ाना उसने पसंद नहीं किया, और बंदियोंको क्षमा फरके उन्हें खलअत और इनाम दे मुक्त कर दिया। इस दयाके लिये कुत्लुक मुरादने अपने भावोंकी प्रकट करते हुये कहा--"मै अमीर हैदरका कुत्ता, दास हूं, उसका हुक्म माननेके लिये तैयार हूं।" कुतुलुक मुरादकी ईनककी पदवी देकर अमीर हैदरने खीवाका राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन उसके आनेसे पहले ही स्वारेजिमयोने उसके छोटे भाई मुहम्मद रहीमको लान बना दिया था। कुतुल्कने भी जसे स्वीकार किया, और बुखाराके अमीरके पास लिखकर अपनी मजबूरी प्रकट की। अरालियोंने इसी समय उज्बेकोंको ळूटा-मारा । नये खानके चचा मुहम्मद रजाबेकने उइन्रोंके विद्रोहके समय जनका साथ दिया था। उसने अब भी विद्रोह करना चाहा, लेकिन उसे हारना पड़ा । कजाकोंक कई साल लूट-मार करनेका जवाब खानकी ओरसे था, जाड़ोंमें रजाबेकका चेकली, तुर्त-कारा (शेरगाजी), चूमेके, जलैर (बुल्की-सुल्तान)के कजाकोंको लूटने जाना। कजाकोंने मजबूर होकर सौ भेड़ोंपर एक भेड़ खानको देना मंजूर किया । शेरगाजी स्वयं १८१९ ई०में खीव।-दरबारमें आया, और वहीं मरा । उसके बाद रहीम खानने अपने बेटेको उसके स्थानपर नियुक्त किया, जिसे कजाकोंने भी मान लिया । अगले साल तुर्तकारा और ओई कजाकोंके ऊपर भी बैसी ही बीती। जाड़ोंमें सरकश कंकुरतोंके अरालद्वीपपर बर्फके ऊपरसे चढ़ाई की, लेकिन आक्रमण उत्तना सफल नहीं रहा, तो भी खीवांके एक शरणार्थी और उसके पुत्रने तुरासूफी मुरादके सिरको काटकर बोरेमें ला खानके सामने पेश किया। मुहम्मद रहीमने खुश होकर वाप-वटको नौकर रख लिया । जब अराली कंक्ररतोंको अपने नेताके मारे जानेकी खबर लगी, तो उन्होने खीताके सुन्तानकी अधीनता स्वीकार की । तुरामुरादके परिवार और खणानेको ले खानने खीवा लोटकर गुरादकी लड़कीसे ब्याह किया । पुराने खानके वंशसे ब्याह करनेके कारण अब वंशका सम्मान बढ़ गया । रहीमने इन्तजारकी सैयद-पुत्री विधवाको भी ब्याहा । अब्दुल्करीमने अब्दुर्रहीमको कूरतामे शैतान लिखा हे । उसने गिभणी अराली स्वियोंका पेट चीर गर्भके बच्चोको टुकड़े-टुकड़े करके अपनी पशुताका परिचय दिया था । रहीमने अपने विरोधियोंको एक-एक करके मार डाला, या उन्हें देशसे बाहर निर्वासित कर दिया । उसके कटोर शासनके कारण यह फायदा जरूर हुआ, कि अब लूट-मार बन्द हो गई, और व्यापारी कारवांसे कबीलोंने मनमाना कर लेना छोड़ दिया । उसने कर की दर निश्चित कर दी, और कर उगाहनेके कस्टम (आयातकर) घर बनवाये । अपनी टकसाल स्थापित करके उसने खीवामें चांदी-सोनेके सिक्के ढलवाये।

ईरान शीया था । मध्य-एसियाके सुन्नी मुसलमान शीयोंको काफिरसे भी बदतर समझ जनके ऊपर लूट-मार करना पुण्य कार्य रामझते थे । १८१३ ई०में खीवावालोंने खुरासानपर आक्रमण किया, लेकिन ईरानी सेनाने भी मुकाबिला किया, और चार दिनकी शङ्गके बाद दोनों सेनाय पीछे हटीं। लौटते समय रहीम खान गोकलान तुर्कमानोंके ऊपर पड़ा, और उनगेंसे बहुतेरे बंदी बनाये । फिर तेक्के तुर्कमानोंके ऊपर धावा बोल उनके जीते हुये खेतोंको छीनकर विक्षणके नंगे पहाड़ोंमें खदेड़ दिया। इनमेसे कुछ पीछे जाकर तहरके किनारेवाले इलाकेमें बस गये । रहीमने मंगिरालकके इलाकेमें डेरा रखनेवाले चन्दोर तुर्कमानोंको भी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। रहीमने तलवारके बलपर शांति स्थापित की। इससे खीवा और रूसके बीच कारवांका आना-जाना सुगम हो गया, और पूर्व तथा पश्चिमम व्यापार खूब बढ़ा । रहीमको बिना लड़े नैन नहीं आंता था। १८२० ई०में उसने बुखारापर चढ़ाई की, और जाकर चारजयको एक महीनेतक घेरे रक्या । इसी बीच उसके सैनिक पड़ीसमें घुमनकड़ी करनेवाले तेक्के तुर्कमानोंको भी लुटते रहे । खीवावालोंके पास रूसके साथ संबंध होनेके कारण तोप भी थी, जिसने गदद अवश्य की, किन्तु बिना फैरालेके ही दोनों सेनाओंको जौट जाना पड़ा। रहीमका समकालीन अमीर हैदर भी बहुत मजबूत शासक था। अगले साल वह खुद सेनाके साथ आया। खीवाके नावोंके बेड़ेको उसकी तोगोंने रोक लिया। नदी में पानी कम था, इसिलये दूर हटकर निकल भागनेका मौका नहीं मिला । रहीम खानके भाई कुत्लुक मुरादको हैदरने हराया। उसकी बहुतसी नावें नष्ट हो गयीं, और खीवा-मेना परा-जित हो पीछे लौटी । लेकिन १८२२ ई०में फिर कृतुलुक गुरादने बुखाराके राज्यमें कराकूल-तक लूट-मार की। मरते वक्त कुतुलुकने मुसलमान भाइयोंपर वार करनेके लिये अमीर-बृखारामे क्षमा मांगी--"सचमुच गाजीके लिये यह शोभा नहीं देता था।"

१९वीं सर्दीके आरम्भमें काकेशसमें जारका शासन स्थापित हो चुका था, और अब पिक्चिमी तटसे ही संतुष्ट न हो वह कास्पियनके पूर्वी तटपर भी अधिकार करनेके लिये व्यग्न था। उधर रहीम खानने पूर्वी तटपर रहनेवाले तुर्कमानोंको बुरी तरहसे दबा रक्खा था, इसलिये रूस उससे फायदा उठाना चाहता था। १८१९ ई०में गुर्जी (जार्जिया) के राज्यपालने पूर्वी कास्पियनके तटपर रहनेवाले तुर्कमानों तथा खीवासे भी संबंध स्थापित करनेके लिये मुरावेफको दूत बनाकर भेजा। मुरावेफ १९ सितम्बरको कास्नोबोद्स्कमें जहाजसे उत्तरा, और ६ अक्तूबरको खीवाके पास पहुंचा। उस समय खान शिकारमें गया हुआ था। उसके आदिमयोंने मुरावेफको गुप्तचर समझ नजरबन्द कर खानने मुरावेफको मेहतर (वित्त-मंत्री) आगा यूसुफके धरमें ठहरा दिया। फिर किसी तरह मुरावेफको मेहतर (वित्त-मंत्री) आगा यूसुफके धरमें ठहरा दिया। फिर किसी तरह मुरावेफ खानके दरबारमें उपस्थित होनेमें सफल हुआ। मुरावेफने खानके बारेमें लिखा था—''वह अपने सफेद रंगमें उज्बेकोंसे अधिक रूसी-सा मालूम होता था।' मुरावेफने राज्यपालका संदेश देते हुए कहा—''मंगिशलककी' जगह कास्नोवोद्स्क द्वारा ध्यापार-संबंध स्थापित करनेपर तीसकी जगह सत्रह दिनमें ही कारवां समुद्रतक पहुंचने लगेंगे। लेकिन कास्नोवोद्स्कका इलाका उस वक्त ईरानी काजार-बंशके हाथमें था, जब कि मंगिशलक

खीवाका था, इरालियं खान कारवा-पथको कैसे बदल सकता था? मुरावेफ के लिखनेसे पता लगता है, कि उस समय खीवामे एक शासन-परिषद् थी, जिसका अध्यक्ष मेहतर यूसुफ आगा था। यूमुफ सर्त अर्थात् फारसी-भाषी ताजिफ व्यापारीवर्गका प्रतिनिधि था। दितीय वजीर कुराबेगी उज्बेक, तीसरा खोजेश मेहरम खानके गुलामका पुत्र था, जो कस्टमका उच्चाधिकारी भी था। परिषद्के सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य थे—-खानका भाई कुतुलुक मुराद और काजी (धर्माधिकारी)। परिषद्में चार प्रधान उज्बेक कवीलोके सरदार भी सम्मिलत थे।

यह बतला आये हैं, कि खीवा उस वक्त गुलामोंका बहुत भारी बाजार था, जिसमे रूसी गुलामोंकी कीमत ज्यादा थी, लेकिन रूसी औरतोंकी अपेक्षा ईरानी औरते ज्यादा महंगी बिकती थी। महम्मद रहीम १२४१ हि० में मरा।

#### ३. अल्लाकुल, रहीम-पुत्र (१८२५-४२ ई०)

रहीमके गरनेपर उसका बड़ा बेटा गद्दीपर बैठा। इसने बापके जमा किये हुये खजानेको बरबाद करना सुरू किया। १८३२ ई०में मेर्वपर चढ़ाई करके तेक्का तुर्कमानीपर कर लगाया, जिसके निये खीवासे रेगिस्तान (कराकुम) के बीचसे मेर्व जाते रास्तेपर हर पड़ावपर कुआं खोदना पड़ा। सरकाके सलोरोंपर भी जबर्दस्ती कर लगाया। कर उगाहनेके लिये दोनों जगह कस्टम-गृह बनवाये। सरकासे लौटते समय अलमान्सके साथ बारनेस वहां आया था। उसने लिखा है—"नगरसे चंद मीलपर लूटके मालको गिना गया—एक सौ पंद्रह आदगी, दो यो ऊट ओर उतन ही ढोर थे। उन्होंने पहले ही लूटके मालको बाट लिया था, लेकिन पांचवा हिस्सा उरगंजके खानको भी दिया।" उस समय किजिलबासों (ईरानी बीयों) के ऊपर लूट करना बर्मयुद्ध माना जाता था, जसा कि स्नेनवाले मेक्सिको और पेक्से अपने हाथोंको खूनसे रंगनको समझते थ, वह भी अपने लूटके मालका पांचवा हिस्सा स्पेनके गाजाके पास भजते थे। इस प्रकार उससे कुछ ही शताब्दियों पहले स्पेनके युरोपीय भी उसी मिद्धांतको मानते थे, जिसे १९वीं सदीके आरम्भमें खीवाके गुन्नी मुसलगान।

वापके समयसे ही लूटपाटके बन्द होनेके कारण स्वारेज्ममे व्यापार चमक उठा था, और बुखारा उरगंज-मंगिशलकके बीच स्थलसे, फिर अस्त्राखानतक समुद्र-मार्गसे बराबर व्यापारिक कारवां आते-जाते रहते थे। अराल समुद्रके पूर्वी तटसे एक नया व्यापारमार्ग खोलनेके लिये रहीम खानके रामय १८२० ई०में रूसियोंने इस इलाकेकी सर्वे की। फिर पांच सी सिपाहियों और दो तोपोंके साथ एक रूसी कारवां चला। खीवावाले क्यों पसंद करते, कि उत्तरका मार्ग खुल जाय, जिससे उरगंज और मंगिशलकका समृद्ध विणक्षथ उजड़ जाय। उनकी शहपर तुर्कमानोंने रूसी काफिलेपर प्रहार किया, लेकिन उन्हें हारकर भागना पड़ा। तो भी काफिलेको अपने सौदेको जलाकर खाली हाथ पीछे लीटना पड़ा।

पहली बार असफल होनेके बाद अब अल्लाकुल शासनकालमें १८३५ ई०में रूसियोंने मंगिशलक के बन्दरगाहके पास अपना किला बना खीवाबालोंको डरामा चाहा, लेकिन खानने उसकी परवाह नहीं की। इसी समय १२० रूसी इलाकेकी जांच-पड़ताल कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर खीवाबालोंने बुखाराके बाजारमें बेंच दिया। इसपर १८३६ ई०में जार निकोलाई I के हुवमसे ओरेनबुर्ग और अस्वाखानमें खीवाबाले व्यापारियोंको पकड़ लिया गया। उसी साल अगस्तमें निज्नीनवीगोरदके मेलेसे लौटते खीवाके खियालीस व्यापारियोंको भी जेलमें डाल दिया गया। यह स्मरण रहना चाहिये, कि बोल्बेविक-क्रांतिसे पहलेतक निज्नीनवोगोरदका मेला दुनियाका सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। हमारे सोनपुर मेलेका नम्बर उसके बाद आता था। ओरेनबुर्गके रूसी राज्यपाल जेनरल पेरोल्स्कीने खानको कड़े शब्दोंमें लिखा—"तुम्हारी कार्रवाई बुरी हैं। बुरे बीजका बुरा फल पैदा होता है। तुम्हें चाहिये, कि रूसी बंदियोंको लौटा दी, और कजाकोंके भीतर दक्षल देने और लूट-भारको बन्द करो। ऐसा करनेसे रूसियोंके साथ

<sup>\*</sup>१६ VIII १८२५-७VII १८२६ ई० ।

तुम्हारा-जैसा व्यवहार होगा, वैसी ही सुविधायें खीवावालोंको रूसमें मिलेंगी।" लिखा-पड़ी चलती रही, और दो सालमें सौ रूसी बंदी लौटाये गये, लेकिन दूसरी ओर १८३९ ई०में ही खीवाबाले दो शौ रूसी मछुओंको कास्पियनसे पकड़ ले गये।

अद्युक्त हती अभियान (१८३२ ई०)—खीवाके खानकी गुस्ताखियोंकी शिक्तवाली हम भला कवतक वर्दास्त करता ? और यह तो वह समय था, जब कि युरोपमें भी इसकी धाक जमी हुई थी। जेनरल पेरोवस्कीने २६ नवम्बर १८३९ ई०के जाड़ोंमें छ हजार पैदल सेनाके साथ दस हजार ऊटोंके ऊपर रसद ले ओरेनबुर्गसे प्रस्थान किया, लेकिन रास्तेमें उसे हिमधिन्दुसे ४० डिग्री नीचेकी सर्दीका सामना करना पड़ा—नीचे बर्फकी ऊंची ढेर थी, ऊपरसे भयंकर हवा चलने लगी। हजारों सिपाहियोंने हिम-आहत हो अपनी अंगुलियों, पैरों और हाथोंकी गवाया, बहुतसे सर्दीमें भर गये। इस स्थितिका मुकाबिला करते हुये जैसे-तैसे इसी खीवाकी सीमा पर अकबुलाकमें पहुंचे। खीवाका कुशबेगी (प्रधान-सेनापित) भी इसियोंके मुकाबिलेके लिये तैयार था। बर्फ आठ फुट मोटी थी। कजाकोंने घोड़ोंके झुंडको दौड़ाकर बर्फमें रास्ता बनाया, जिसके दोनों तरफ बर्फकी दीवार खड़ी थी। सब कोशिश करनेपर भी आगे बढ़ना सर्वनाशके मुंहमें पड़ना समझ पेरोवस्की लीट गया।

क्सियोंको मध्य-एसियाकी ओर—अर्थात् भारतके सीमांतके पास—पहुंचनेकी कोशिश करते देख अंग्रेज कैसे चुप रह सकते थे? मेजर टाड अंग्रेजोंके लिये अफगानिस्तान और बुखारामें अपना जाल बिछा रहा था। उसने हेरातसे काजी मुहम्मद हसनको दूत बनाकर बुखाराके अमीरके पास भेजा। अमीरने मिलकर काजीको बहुत फटकारा, कि वह इस्लामकी भूमिमें काफिरोंको घुसाना चाहता है। इसपर काजीने कहा—"अपने हथियारों, अनाज, सोना, खून और अपनी बुद्धिके साथ मुहम्मद बाहके हथियारोंसे व्वस्त होते प्राचीरकी रक्षा करने अंग्रेज आये। उन्होंने काफिरोंसे सच्चे मुसलमानोंकी रक्षा की।" और फिर अमीर बुखारासे पूछा— "काफिर कीन हैं? ईरानी किज़िलवारा हैं, जिनकी कि आपने रक्षा की, या अंग्रेज जिन्होंने कि सच्चे मोमिनोंकी रक्षा की? बहुत समय नहीं बीतेगा, कि क्सके आक्रमणको रोकनेके लिये भी उनकी सहायताकी अवश्यकता होगी।" काजीने क्सका भय दिखलाकर बुखाराके अमीरको प्रशाबित किया, और सफलताकी सूचना देत ज़रीके रेशमी थैलेके भीतर मेजर टाडके पास अपना पत्र भेजा।

बुसारामें सफलताकी आशा देखकर टाडने कप्तान एबटको खीवाके सुल्तानके पास भेजा। उसके हुनमके मुताबिक एबटन खानको रूसी कैदियोंके छोड़ देने तथा स्वयं अस्त्राखानमें जा वहां पकड़े गये खीनाके ज्यापारियोंको छुड़ानेकी कोशिश की। एवट १८४० ई०के बसंतमें चला था, जब कि अभी-अभी जेनरल पेरोव्स्कीका अभियान भयंकर आफतमें पड़तेके बाद नष्टप्राय होकर लौटा था। उस समय खान एक काले तम्बूमें बैठा था, जब कि एबट उससे मिलने गया । एबटने जुता निकाल परवा उठाकर भीतर प्रवेश किया, फिर अपने हाथोंको अदबसे छातीपर रखकर "सलाम् अलेकुम्" कहकर बातचीत की । खानने उसके साथ बड़ा अच्छा बर्तात्र किया । उसके आनेकी खबर मुनकर स्वागत करनेके लिये पहले ही सैनिक भेजे थे। नगरके बाहर वजीरके एक महलमें एबटको टिकाया गया था। एबटने पहलेसे खीवामें बन्दी अंग्रेज गुप्तचर कर्नल स्टीडर्टको छोड़ देनेपर जोर दिया। एवटने यह भी कहा, कि खीवा यदि अंग्रेजोंसे मदद पाना चाहता ह, तो रूसी बंदियोंको छोड़ना जरूरी है। स्टोडर्ट बुखाराके अमीरके बंदीखानेमें था। खीवा-खानने उसे छोड़नेके िंग्ये अपना दूत बुखारा भेजा। कास्पियन और ओरेनबर्गकी ओरसे जिस तरह रूसका फीलादी पंजा मध्य-एसियाकी ओर बढ़ता आ रहा था, और जिस तरह हिन्दुस्तानमें मुस्लिम बादशाहतको खतम करके अंग्रेजोंने अपना राज्य कायम किया था, उसे देखसे हुये भध्य-एसियाके शासकोंकी नींद हराम हो गई थी। अंग्रेजों और किंसियोंको वह एक तरफ आग और दूसरी तरफ खड्ड-सा देखते थे, इसिलये किसी निश्चय पर पहुंचना उनके लिये आसान नहीं था। तो भी हसका खतरा बिलकुल सामने था-पेरोक्की पद्मपि इस साल सफल नहीं हुआ था, लेकिन एक बारकी असफलतासे जीवावाले कैसे अपनेको सुरक्षित समझ लेते ? इसीलिये अल्लाकूल

समझा-नुझाबार कर्नल स्टोडर्टको छोड़ देनेके लिये गुखाराके अधीरको वैयार करना पहना था। एवटने अपनी एक मुलाकातमें फारसी अक्षरोमे लिखे एक नक्तेको अल्टाकुळके सामो रलकर बतलागा, कि इंगलैंडका स्वार्थ इसीमे है कि मध्य-एसिया रूसके हाथमे न जाय। हम मध्य-एसियाके राज्योंको स्वतंत्र और तटस्थ देखना चाहते हैं, और रूसके मनसूर्वको जसफल करनेमे सहायता देनेके लिये तैयार है। लेकिन खान रूसकी शिवतको ज्यादा अच्छी नरह जानता था, इसलिये उससे बहुत भयभीत था। उसने चांदीकी तरह सफेद चमकत तीन पाडके एक तो।के गोलेको दिखलाकर एबटको बतलाना चाहा, कि रूमी बहुत जप्रदेसन शिव रुपो है। एप्रत्ये माफ देखा कि जबतक रुसो लोगका यह सफेद गोला खानके तम्बमे रहेगा, नवतक उसे कुछ भी साहम नहीं होगा, और मुझे अपने काममें सफलता नहीं मिलेगी।

एवटके काममें सबसे नाधक मेहतर था, जो रूसी वंदियों के छोड देनेपर जोर देने के कारण एवटको क्सियों का गुप्तचर समझता था। एवटके बहुत कहनेपर मेहतरने कहा—अगर हमारे भाग्यमें यही लिखा होगा, तो फिर क्या चारा ? इसपर एवटने कहा—तो इसका अर्थ है खीवाको रूसियों के हाथमें दे देना। गेहतरने गुरसेमें आकर कहा—"आह! अगर हम काफिरोंसे छड़ते मारे गये, नो सीधे स्वर्गमें जागगे।" इसपर एवटने जवाब दिया—"और तुम्हारी औरने ? तुम्हारी बीवियां ओर छड़िक्यां क्सी रिपाहिगों भी गोवमे जाकर किस तरहके स्वर्गको प्राप्त करेगी ?" ईरानसे आये हुये दूनों जब ईरानी गुलामों को छोड़नेके छिए कहा, तो अल्लाकुछने जवाब दिया—"मुहम्मरसाहको कहो, कि अभी बह वच्चा है, अभी उमे वाही भी नहीं आई है। वह क्यों नहीं पहछे रूमियों को ईरानमें निकालता ?" दण्यमछ कीवा ऐसी परिस्थितमे था, कि उसके छिये इस समय कुछ भी पिरचय करना बहुत मुक्किछ भाकूम होता था। प्रस्थान करते वक्त एवटने खानसे कहा था—बड़ी सावधानीसे काम करने यी जरूरत है। खानने जवाब दिया—"यह बहुत मुक्किछ है। दुनिया भरमें मेरे राज्यको छोड़कर रूसियोंको कोई दूसरा युद्धक्षेत्र नहीं मिछता।"

एवट गुरक्षित नौरसे कास्मियनके तटपर मुयेदिकके बन्दरगाहमें पहुंचा, लेकिन जले-भुने वजीरने ऐसी चाल चली, कि बन्दरगाहपर एवटको जहाज नहीं मिला। फिर वह वहांने चार दिनके रास्तेपर दक्षिणमें अवस्थित रूसियोंकी फौजी चौकी दाशकलाकी ओर रवाना हुआ। चौकीपर पहुंचनेमें दस घंटेका रास्ता रह गया था, जब कि उज्बेकोंने उसे लूट लिया। एबटकी दो जंगुलियां दूटीं, और सिर भी फूटा। फिर उन्होंने उसे ले जाकर घुमन्तुओं के डेरेम रखकर बहुत बुरा बर्गाव किया। टाइने अखुन्द-जादा नामक अफगानको भेजा, जिसने एवटको छुड़ाकर रूसकी ओर रवाना किया। हेरातमें टाडके पारा ए बटके गरनेकी खबर पहुंची। जिनपर उसने लेपिटनेट शेक्पपियरको खीवाके साथ फिर बातचीन करनेके लिये भेजा। लेकिन खानने उसकी बातोंपर अविख्यास प्रकट करते हुये कहा-"यह क्या बात है, जो हमारेंस इतनी दूर रहनेवाला तुम्हारा देश हमारे देशके साथ मिनता करनेके लिये इतना उतावला हैं?"शेक्सपियरने जवाब दिया—"हमारे पास भारत-जैसा एक विशाल उद्यान है, कहीं कोई उसगर टूट न पड़े, इसलिये हम अपने बगी नेके चारों और दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, और वे दीवारे हैं -- खीवा, धुलारा, हिरात और कावल।" याकव मेहतरने काफिर कहकर जब ताना मारा, तो उसका जवाब पोक्सपियरने दिया-"हममेंसे कीन काफिर है ? तुम, जो कि कभी न वुझनेवाली ईव्यिक कारण रोज गुलामोंको सासत देते हो, बापसे लडिकयोंको, पितसे पत्नीको जबर्दस्ती छीनकर अपनी बाजारोंमें राबसे अधिक दाम देनेवालोंके हाथ बेंच देते हो । या हम जो कहते हैं --- ये अभागे लोग मुक्त कर दिये जायं। इन्हें इनके देश और परिवारमें भेजनेकी कोशिश करते हैं।"

शेवसपियर कुछ सफलताके साथ बिदा हुआ। ४२० रूसी बंदिथोंको मुक्त करा पुराने उरगंजसे रवाना हो वहां समुद्र तटपर पहुंचा, फिर वहांसे नाव पकड़कर अस्त्राखान, आगे राजधानी पीतरबुर्ग- में गया। जारने उसकी सेवाओंके लिये बहुत सम्मान करते, उसे रूमी 'सर'की उपाधि प्रदान की।

जुलाई १८४० ई०में अल्लाकुल्लीने समझ लिया, कि रूसियोंके साथ झगड़ा मोल लेना अच्छा नहीं है। उसने घोषणा करके रूसी दामोंके व्यापारको बंद कर दिया, और रूसके राज्यमें लूटपाट मचानेकी मनाही कर दी। लैकिन इसी समय ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिये जीर देनेसे झगड़ा

1, 1, , , ,

बढ़नेकी सम्भावना देख ईरानी शाहने अंग्रेज कप्तान कोनोलीको खीवा भेजा । खानने ईरानी गुलामोंको छोड़नेसे इन्कार कर दिया। कोनोली खीवामें चार महीना रहा। इसी समय हिरातके राज्यपाल यार मुहम्मदने मेजर टाडके षड्यंत्रोंसे परेशान होकर उसे हिरातसे निकाल दिया, और खीवाको भी लिखा, कि अंग्रेज गुप्तचरको अपने पास न रक्खें। किन्तु खानने यार मुहम्मदकी बात न मान कोनोलीको खलअत दी, और उससे कहा—खीवाको अपना देश समझिये और इस महलको अपना घर। लेकिन याकूब मेहतरने कोनोलीको पंसद नहीं किया। धीरे-बीरे उसने खानपर प्रभाव डाला, और अन्तमें कोनोलीको उसने कहा—"तुम हमारे रास्तेमें बावक हो। अगर तुम यहांसे बिदा हो जाओ, तो मुझे इसके लिये दु:ख नहीं होगा।" खीवामें असफल हो कोनोली खोकन्दपर अंग्रेजोंका डोरा डालने गया, जहांसे बुखारा जानेपर उसने अपने प्राण गंवाये, यह हम बतला चुके हैं।

रूस भी मध्य-एसियाके खानको हर तरहसे अपनी ओर करनेकी कोशिश करता रहा । १८४० ई०में लेफ्टिनेंट आइतोफ मध्य-एसियाकी यात्रासे पीतरबुर्ग लीटा, फिर कप्तान निकिफोरोफ १८४२ ई०में खीवा भजा गया, जिसने रूस और खीवाके बीच पहली संधि करवानेमें सफलता पाई । अभी वह खीवा हीमें था, जब कि अल्लाकुल मर गया।

४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र (१८४२-४५ ई०)

रहीमकुलके गद्दीपर बैठते ही जमशेदियोंने विद्रोह कर दिया। जमशेदी ईरानी कबीला था, जो मुरगाबनदीके वामें तटपर रहते थे। जनमेरी दस हजारको जबदंस्ती ले जाकर ख्वारेज्मके इलाकेमें विद्यादयर किलिजबेके पास बसा दिया गया था। जमशेदियोंके विद्रोहसे प्रोत्साहित होकर मैर्वके पास हेरा रखनेवाले सारिक तुर्कमान भी बिगड़ उठे। रहीम खानने अपने छोटे भाई मुहम्मद अमीनको पद्मह हजार सेनावे साथ तुर्कमानोंको दबानेके लिए भेजा, लेकिन रेगिस्तानमें उसको बहुत क्षति उठानी पड़ी। उधर अमीर-बुखाराने हजारास्पका मुहासिरा कर रक्खा था। खानके भाईने अमीरकी सेनापर टूटकर उसे हराके संधि की। तीन साल शासन करनेके बाद रहीमकुल मर गया।

५ अमीन, अल्लाकुल-पुत्र (१८४५-५५ ई०)

रहीमके मरनेके वाद उसका भाई गद्दीपर बैठा, जो कि वाम्बेरीके अनुसार आधुनिक कालके ख्यारेज्मके खानोंमें सबसे बड़ा था। अमीनने तख्तपर बैठते ही सारिकोंको सर करनेके लिये अभियान किया, लेकिन वह छ चढ़ाइयोंके बाद काबमें आये। मेर्चके किले तथा पासके योलोतेन किलेको भी उसने ले लिया। उसके लौटनेपर सारिकोंने खान द्वारा नियुक्त राज्यपाल और छावनीकी सेनाको मार डाला। लड़ाई फिर शुरू हो गई। अबकी बार सारिकोंके पुराने दुश्मन जमशेदी और जनका नेता पीर मुहम्मद भी अमीनके साथ थे। विजय करनेके बाद अमीनने बड़ी तड़क-भड़कके साथ खीवामें प्रवेश किया। उसने तेक्कोंके विद्रोहको भी दबानेमें सफलता पाई। निम्न सिर-उपत्यकामें कजाक डेरा डाले रहते थे, वह खोकन्दकी प्रजा थे। उनके लिये खोकन्दसे खीवाका झगड़ा हो गया। १८४६ ई०म खीवाने सीमांतपर खोजा नियाज भी किला बननाया। लेकिन कजाकोंको खोकन्दका खान ही नहीं बल्कि रूसी भी अपनी प्रजा मानते थे, इसलियें दश्ते-कजाक पूरी तीरसे अपने हाथमें करनेके लिये १८४७ ई०में क्सियोंन दश्तमें कितने ही किले बनाये। इसी साल अराल समुद्रपर राइम्स्क या अरालस्क नामक रूसी किला बना। खीवावाले कजाकोंको दबाना चाहते थे। उनके दो हजार सैनिकोंने आक्रमण करके हजारसे अधिक कजाक-परिवारोंको पकड़ लिया, जिसके लिये रूसियोंने आक्रमणकर कजाकोंको छुड़ा खीवा-वालोंको दंड दिया। १८४८ ई०में इस इलाकेमें कई बार लूट-मार होती रही। निम्न-सिरमें अब खोकन्द, खीवा और रूस तीनोंका झगड़ा चल रहा था। १८५३ ई०में जेनरल पेरोव्स्कीने आक्रमण करके निम्न-सिरपर बनाये गये खोकन्दियोंके किलोंको तोड दिया ।

दक्षिणमें तुर्कमान-स्मि अभी भी खीवाके लिये काटा बनी हुई थी । १८५५ ई०में अमीनने सरकाके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन उधर ईरानी शाह भी निर्वल नहीं था। मशहदके राज्यपाल फरीइन मिर्जाने हमला किया। हारकर अमीन लौट रहा था, इसी समय धोखेसे पकड़ लिया गया। उसके साथके दो सौ क्वारेजिमयोंमेंसे कितने ही मारे गये और कितने ही भग गये। खानको वहीं काट

दिया गया, और उसके तथा २६९ दूसरे मुंडोंको शाहके पास तेहरान भेज दिया गया। इन सिरोंके ऊपर पहले एक रौजा बनाया गया, लेकिन इमामजादाकी संतान होनेसे वहां पूजा चल निकली, जिसके डरके मारे ईरानियोंने उसे तोड़ दिया। हम देख चुके हैं, कि अमीन और उमका वश सैयद-जादियोंकी संतान था।

### ६. अबदुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

ईरानियोंके सामने भागकर लौटी सेनाने खाली गद्दीपर कुतुलुक मुरादके पौत्र तथा इवादुल्लाके पुत्र अब्दुल्लाको बैठाया। गद्दीके लिये आपसमें झगड़ा हो गया। इस गडबड़ीसे फायदा उठा पंद्रह हजार यामूद तुर्कमानोंने आक्रमण कर दिया। खान मुकाबिलेके लिये सेना लेकर गया। किजिलतेकेरमें लड़ाई हुई। खीवावाले बुरी तरहसे पिटे और उनका खान अबदुल्ला मारा गया।

#### ७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

मृत खानकी जगहपर उसका १८ वर्षका भाई २० जिल्हिजा १२७१ हि० (३ सितम्बर १८५५ ई०) को गद्दीपर बैठाया गया, जो हालके युद्धमें वायल हुआ था। यामूर्योका विद्वीह चल रहा था। मारे राज्यमें अशांति फैली हुई थी। इसी समय उत्तरके कराकल्पकोंने यारिलक तुराको अपना खान बनाकर विद्वोह कर दिया। कुतुलुकने मारे तुर्कमानोंको मार डालनेका हुक्म दिया, लेकिन यामूर्योका समर्थक नियाज की मीजूद था, जिसने मुजरा करनेका बहाना करके महलमें जा खान और उसके सात वजीरोंको मार डाला। मेहतरने किलेकी दीवारसे खबर दी, जिसपर तुर्कमानोंका भी करलेआम शुरू हुआ, और बहुत कम तुर्कमान उज्वेकोंकी तलवारसे बच पाये। खीवाकी मड़कोंपर इतनी लाशे पड़ी थीं, कि उन्हें हटानेमें छ दिन लगे।

अमीन खानके बाद बहुत जल्दी-जल्दी दो क्षान हो गये। इस सारे समयमें खीवा राज्यमें विद्रोह और अशांति फैली हुई थी। यामूद, तुर्कमानोंका सबसे शिवतशाली कबीला था, जो खीवाके खान-बंशके साथ सर्वस्वकी वाजी लगाकर लड़ रहा था। १८५५-५६ ई०मे उत्तरके कराकल्पकोंने भी विद्रोह कर दिया था। यामूदोंने दक्षिणमें और कराकल्पकोंने उत्तरमें खानके विरुद्ध बगावत करके उसकी स्थितको बहुत खतरनाक बना दिया था। लेकिन, १२ दिसम्बर १८५५ ई० (८ रिव १२७२ हि०)को खीवाबाले कराकल्पकोंको हराकर बहुतसे लूटके मालके साथ राजधानी लौटे, जिसमें बहुतसे स्त्री-बच्चे भी थे।

### ८. सैयद मुहम्मद, रहीम-पुत्र (१८५५-६५ई०)

कुतुलुकके मरनेपर रहीमलानके बड़े पुत्र सैयद महमूदको गद्दी वी गई, लेकिन अशांत लीवाके इस तीसरे खानको भी अफीमची होनेके कारण गद्दीसे हटना गड़ा, और उसके छोटे भाई सैयद मुहम्मदने तीस वर्षकी अबस्थामें गद्दी सम्हाली। यामूद तुर्कमानों और कराकल्पकोंके विद्रोह अब भी चल रहे थे। कराकल्पक यारिकक साथ कुहना-उरगंज (प्राचीन उरगंज) पर चढ़। मुहम्मद लानने उन्हें हराकर उनके उम्मीदवार यारिकको मार डाला। अब कराकल्पकोंका एक कबीला बुखाराकी प्रणा बन गया। गृहयुद्धन भयंकर रूप लिया था—गांव उलाड़ दिये गये, कस्बों और नगरोंका सत्यानाश हो गया। एक और यामूद और उन्बेक आपसमें कट-मर रहे थे, दूसरी ओर मुरगावसे बढ़ते जमशेदियोंने कित्सूसे फितिनियेक तकके इलाकेको लूटा। लूटके मालके साथ वह दो हजार ईरानी गुलामोंको भी छुड़ाकर ले गये। सीमांती किलेके राज्यपाल खोजा नियाजकी जगह उसका पुत्र इरजान बनाया गया था। वह १८५६ ई०में अपनी छावनीके ४० सिपाहियोंके साथ खीवा गया। कजाकोंने अफसरोंको मार भगाया, और भयंकर अत्याचार करते हुये खीवाको बहुत-सी सम्पत्ति लूट ली। कजाकोंने जीवाके भीतरकी ही लूटसे संतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने कसी सीमांतक भीतर भी गड़बड़ी भनाई। निम्न-सिर-उपत्यका-में खोकन्दी अपने किलोंके लिये दावा कर रहे थे, और पिछली दस सालोंमें उन्होंने आक्रमण करके उम्पर दो बार अधिकार भी कर लिया था। पिछली बार अक्रमस्जिदके राज्यपालने भारी संख्यामें

11

पशु देकर खीवियोंको बिदा किया । तीनों शक्तियोंका संघर्ष निम्न-सिर भूमिके लिये नल रहा था । अब निम्न-सिरके खोकन्दी इलाकेपर रूसियोंका दृढ अभिकार हो गया । खोकन्दियों अपने किलोंको लौटानेके लिये कहा । इन्कार करनेपर उन्होंने सैनिक दुकड़ी भेजी, लेकिन वहां ईनन-गानी आदिकी बड़ी कठिनाई थी, इसलिये किलोंको तोड़-फोड़कर खोकंदी सेना लीट गई।

खीवा राज्यमें भारी गड़बड़ी मची हुई थी, जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया फिर १८५७ ई०मे हैजा भी फैल गया। इसी साल खानने अपने राज्यारोहणकी खबर देते, जार निकोलाइ। की मृत्युके लिये शोक-प्रकाशन करने तथा जार अलेक्सान्द्रके गद्दीपर बैठनेके समय बधाई देने के लिये शेखुल-इस्लाम फाजिल खोजाको दूत बना पीतरबुर्ग भेजा।

मई १८५८ ई०में जेनरल इग्नातियेफने भी एक दूतमंडल खीवा भेजा, जो ईलक येग्बा और अगल तटसे ऐबुगिरकी खाड़ी, उर्गा अन्तरीप तथा करालियोंकी पुरानी राजधानी कुंग्रद होने फिर नाबसे दस मील प्रति दिनकी चालसे चलते खीवाकी राजधानीकी और बढ़ा। गांवों ओर शहरके लोग कसियोंके आनेकी खबर सुनकर बड़े भयभीत थे। कसियोंने देखा, कि वसु नदीके दोनों तरफके गांव और शहर उजड़े पड़े हैं। कराकल्पकोंके ओलों (डेरों)में सिर्फ बूढ़े-बच्ने रह गये हैं, बाकियोंको पकड़कर खीवा या ईरानी सीमापर ले जाकर बेंच डाला गया था। कराकल्पकोंसे किपचकों और खीजे-इली कबीलोंकी हालत बेहतर नहीं थी। कसी दूतमंडल जब नवीन उरगंजमें गहुंचा, जो कि लीवाका-दूसरा सबसे बड़ा शहर था, तो एक वजीरने आकर स्वागत किया। दूतमंडलको शहरके बाहर एक बागगें ठहराया गया। पहले मेहतरने स्वागत किया, राजमहलमें गेहतरके लिये अपना एक खास निवास स्थान था। कसी खानके पास पहुंचाये गये। लान एक ऊंची गद्दी पर बैटा था। उनके सामने छुरा और पिस्तील रक्खा था और पीछेकी ओर राजकीय झंडा फहरा रहा था। प्रधान-सेनापित (कुबा-बेगी), वित्तमंत्री (मेहतर) और दीवानबेगी (प्रधान वजीर) लानके सामने बैठे हुये थे, और महा-प्रतिहार द्वारपर खड़ा था।

रूसी दूतमंडलने खीवाकी हालतका अच्छी तरह अध्ययन किया, और समझा-बुझाकर लानकी अपनी ओर करनेकी कोशिश की।

उस समय खीवाके अपने सिक्के चल रहे थे। दो तरहके सोनेके सिक्के (तिला) थे, जिनमें से एकका मूल्य अंग्रेजी गिन्नीसे थोड़ा कम और दूसरा उससे आधा था। चांदीके सिक्केको 'तंगा' कहा जाता था, जो अठनीके बरावर था। उससे आधेने कमका चांदीका सिक्का 'शाही' था। तांबेके सिक्केको पूल या करायुल कहते थे, जो एक तंकेमें अड़तालीस होता था।

रूसी मिश्रनके खीवासे बिदा होते ही कराकल्पकों और कुंग्रदोंने तुर्कमान-रारदार अतामुराहके साथ मेल कर कुतुलुक मुरादको उसके कितने ही आदिगियोंके साथ मार डाला।

मुह्म्मद खानके समयमें ही १८६३ ई०में पर्यटक वाम्बेरी कितने ही हाजियोंने साथ खीवा पहुंचा था। उस समय चन्दोर तुर्कमान खुला विद्रोह किये हुये थे। उसने खीवाको वहुत संदर नगर पाया। शहरके दरवाजेपर जय घोष करने तथा हाजियोंके दामनको बूमते, मूखे मेवे और रोटीकी भेंटके साथ लोगोंने स्वागत किया। लेकिन कारवांसरायमें टिकानेके बाद बड़े रखेपनरे उनकी तलाशी ली गई। समझते थे, कि ये फिरंगियों (अंग्रेजों) या उरुसों (किसयों)के जनसीज (गुप्तचर)हैं। वाम्बेरी यद्यपि एसियाई पीथाकमें हाजी बना हुआ था, लेकिन उसकी यूरोपीय शकल-सूरत छिप नहीं सकती थी। तत्कालीन खानका दूत शुकरुल्ला बी कान्स्तितिनोगलमें इस्लामके खलीफाके दरबारमें ही आया था। वाम्बेरी उससे मिला। तुर्की भावापर अधिकार होनेके कारण वाम्बेरीको इस्ताम्बूलके आफन्दी (मुल्ला) बन जानेमें सफलता मिली। उसने बतलाया, कि अपने पीर (गुरु)के हुक्मसे मैं बुखारा-शरीफकी तीर्थयात्रोके लिये जा रहा हूं। शुकरुल्ला बीने विश्वास करके उसका स्वागत किया। उसने कान्स्तिनतोगलके अपने परिचितोंके बारेमें पूछा, जिसका जवाब वाम्बेरीने संतोषजनक दिया। दूसरे दिन खानके बुलानेपर शुकरुल्ला बी वाम्बेरीकी साथ लिये दरबारमें गया। बाम्बेरीने वहां सब उमर और सब तरहके बहुतसे आविम्योंकी भीड़ देखी, जो कि खानके सामने अपना आवेदनपत्र

देनेक लिये आयेथे। भो ने जब सुना, कि एक नडा दर्वेश (सायु) हमारे खानको दुआ देने आया है, तो उसने वाम्बेरीके लिये रास्ता दे दिया। मेहतरसे बातचीत करनेसे पहले उसने फारोहा पढा । वहाके दरबारी श्रोताओने 'आमीन' कहकर अपनी दाढियोंपर हाय फरा। फिर वाग्बेरीने सुल्तानकी मुहर लगे अपन छपे हुये पासपीर्टको पेश किया। मेहनरने इस्लागके बलीफाके प्रति सम्मान दिखलाते हुये मुहरको चूमकर अपने मिरमे लगाया, और उठकर उसे खानके हाथमें दिया । लीटकर फिर वह दर्वेशको दरबार हालमे ले गया । लान ऊची मखमलकी गदीपर रेशमी मसनदके सहारे बैठा था। उसके हाथमे एक छोटा-सा सोनेका राजचिन्ह था । वाम्बेरीने उसकी शकलको बिलकुल निस्तेज और सब तरहसे एक बर्वर अत्याचारी ख्सट-जैसी बतलाया है । दवेंशा सलाम करनेके लिये अपना हाथ उठाया, जिसका जवाब वैसा ही करके खान और उसके दरबारियोंने भी दिया। इसके बाद दर्शेंबने कुरानके एक छोटे सूरा (अध्याय)का पाठ किया, और 'अल्लाहुम्मा रब्बेना' कहने अन्तमे जोर-की आवाजमे आमीन कहने हुये पाठको समाप्त किया । इसपर चारो और 'आमीन' कह-कर लोग अपनी अपनी पाढियोगर हाथ फेरने लगे । अमीन खान अपनी दाढीपर हाथ फेर ही रहा था, कि प्रत्येक दरबारीने 'कब्ल बोलगुय' (तुम्हारी दुआ स्वीकृत हो)की आवाज लगाई। खानने वाम्बेरीस यात्राके कुशल-मगलके वारेमें पूछा। दर्वेशने अपना नाम जमाल बतलाया। हजरत जमालको देखकर सब लोग अपनेको कृतकृत्य समझ रहे थे। खानने उसके साथ मुसाफा (हाय मिलाने)के द्वारा अपनेको धन्य-धन्य समझा । दर्वेशके लिये लोगोने एक सौ सत्तर साल जीनेकी कामना प्रकट की । वाम्बेरीने खानसे खीवाके सूत्री संतोंकी दरगाहोंकी जियारत करके जल्दी बुखारा शरीफ जानेकी इजाजत मागी। खानने पैसा देना चाहा, तो वर्वेशने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, किन्तू तीर्थयात्राके लिये सफेश गदहा लेना स्वीकार किया । रास्तेगे भीड़के स्वागत-पोपके साथ वाम्बेरी अपने डेरेपर लौटा । उसने अपनी यात्रामें साथी दर्वेशके बारेमें लिखा है-"उनमेंसे हरएकने सेर-सेर भर चावल, दुम्बेकी पृछकी आध सेर नर्विक अतिरिक्त रोटियां, मूली, गाजर चट किये और पंद्रहसे बीस बड़े-बडे शोरवाके प्यालोंको गलेके गीचे उतारा। प्यालोंमे हरी चाय डाली जा रही थी।" वाम्बेरीके पास जिज्ञा-गुओंकी भीड लगी रहती थी। लोग इस्लामकी राजधानी इस्ताम्बुल (कान्स्तन्तिनीपल)के संतोंके बारेमें जानना चाहते थे। कभी-कभी लोग बीमारीसे छूटनेके लिये झाड़फुक करानेके लिये भी आते थे। वाम्बेरीने अपनी आखी देखा-खानसे इनाम पानेके लिने बहाद्र छोग कटे हुये सिरोंको बोरोमे भरे ले आते थे, जो कभी-कभी आलुओंकी तरह रास्तेमे गिर पड़ते थे। हरएक आदमीको गुडोंकी संख्याके अनुसार इनाम मिलता था। खीवा छोड़नेसे पहले एक वार फिर वाम्बेरीने जाकर खानको आशीर्वाद दिया।

# (मुहम्मद फना, तूरासूफी-भतीजा, १८६५ ई०)

मुहम्मव खानको मारकर विद्रोहियोंने मृत तूरासूफीके भतीजे मुहम्मद फनाको गद्दीपर कैठाया । लेकिन अरालियोंकी यह सफलता देरतक नही चली। फनाको रूसियोंका समर्थन प्राप्त होनेपर भी साल भर हीमे मार डाला गया, और अरालियोंको खीवाकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। फनाने ख्वारेज्मका खान बनकर अपना सिक्का चलाया था।

# ९. सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र (१८६५ ई०)

गद्दीपर बैठते समय सैयद मुहम्मद बीस सालका तरण था। उसे शासनसे भी ज्यादा बाघके शिकारका शौक था। पैतृक सिहासनके साथ-साथ उसे लूटमारसे बाजार गर्मवाला राज्य मिला था, और ऊपरसे रूस-जैसी शक्ति सिरपर पहुंच गई थी। १८६७ ई०में कॉफमान तुकिस्तानका राज्यपाल बनकर आया। उसने आते ही अपनी नियुक्तिकी सूचना देते हुये खानको लिखा—सिर-दरियाके पार लूटेरे हमारी भूमिमें बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं, इसलिये उनके विषद हम

अपनी सेना भेजनेका अधिवार रभतं है। गाननं जवाब विया-सिर-दिरियाके दोनों तट हमारे है। लेकिन जवानी दावेको कौन गानता है ? उधर रूसी प्रजा घुमन्तू कजाक जाड़ोंमें बहुत भारी संख्यामें सिरके दक्षिणमें तथा कुवान और यानी-दरियामें अपने डेरे डालते थे। खानकी पर्वाह न करके रूमी सैनिक सिर पार हो डाकुआंको दड देने लगे । एक और इगर सिरसे दक्षिणकी और उन्होंने पैर बढ़ाना गुरू किया, और दूसरी ओर कास्पियनके पूर्व तटपर भी रूसी अपने प्रभावको बढाते जा रहे थे । नवम्बर १८६९ ई०मे एक रुसी सैनिक टुकड़ी कास्नोवोदस्कर्में उत्तरकर वहा किला बनाने लगी। उसके बाद उन्होंने दुगरा किला चिकिस्लरमे बनाया। इसी समय वोल्गाकी उनत्यका और उरालभिममे दोनकसाकों, कल्मकों तथा कजाकोंके विद्रोह और उनका घोर दमन हो रहा था। भयके मारे लोग अपने गावोंको छोड़कर भाग रहे थे, जिसके कारण १८७० ई॰की गर्मियोंतक कोई व्यापारी कारवां नहीं गया। रूसी सेना जब दंड देने आई, तो पता लगा कि इस विद्रोहमें खीवाके खानका हाथ था। कास्नोवीद्स्क किला बनानेके विरुद्ध खानते कुओंमे मदं कुत्तोंको फेककर पानीको विपैला बनाना चाहा था। खीवावाले जानते थं, कि उनभी इस कार्रवाईका जवाब रूसी किस तरह देगे, इसलिये राजधानी खीवाकी किलाबन्दी कर प्राकारपर बीस तोपे लगा दी गईं। खीवाने तलदिक धाराको रोककर वक्षके प्रवाहको कई धाराओं बंदल दिया, जिसमें कि उथली हो जानेके कारण रूसी जहाज अराल समद्रसे वक्ष दरियाके भीतर होकर आगे न बढ सकें।

१८७० ई०मे जेनरल कॉफमानने कड़ा पत्र लिखकर घमकी दी, कि अगर बात ठीक-ठाक नहीं की गई, तो हम कड़ी काररवाई करनेके लिये मजबूर हैं। खीवाके कुशबेगी (प्रधान-सेनापित) और दीवानबेगी (वजीर)ने उत्तरमें लिखा—''जहां भी उसकी प्रजा ह, वहां रूमी सम्राट्का शासन; इसलिये यानी-दिर्या अकवाक झीलतक—जहांपर कि रूपी कजाक घूमत हैं—सम्राट्का है, राधि ही बुकान पहाड़, और किजिलकुमसे इकिंबई तकके यानी-दिर्याके ऊपरका सारा रास्ता बुखाराके साथ की गई संधिके अनुसार सदासे रूसका माना गया है।'' लेकिन इस जवाबसे रूपी क्यों संतुष्ट होनेवाले थे? उन्हों तो आगे बढ़ना था, जिसके लिये खीवावाले अपने लूटपाटकी आदतसे मोका देनेको तैयार थे। दश्त (स्तेपी)के विद्रोहको दवानेके लिये खिवावाले अपने लूटपाटकी आदतसे मोका देनेको तैयार थे। दश्त (स्तेपी)के विद्रोहको दवानेके लिये स्तियोंने उस्तउर्तगें अपनी सेना भेजी, और तुर्किस्तानके बड़े अभियानके लिये सैनिक तैयारी होने लगी। खीवाने रूसियोंको कड़ा देखकर बुखाराको साथ मिलानेके लिये दूत भेजा, जिसे अमीर-बुखाराने रूसियोंके दशारेपर जेलमें डाल दिया। खीवाके आदिम्योंको भी अमीर-बुखाराने बहुत समझाया, कि रूगी बंदियोंको छोड़ दो, लूट-मार बंद करो और जेनरल काफमानके साथ वातचीत करनेके लिये अपने प्रतिनिधि ताद्यक्त में। लेकिन, तरण खान और दरबारी अपनी अकड़में थे। उन्होंने अमीर-बुखाराकी सीख नहीं मानी।

रूसी अभियान (१८७२ ई०)—१८७२ ई०के वसंतमें कर्नल मकोजोफके नेतत्वमें एक मजबूत सैनिक टुकड़ी कास्पियनमे गिरनेवाली वधुकी पुरानी धार—उज्बोह—की जांच-पड़ताल करनेके लिये कास्नोवोद्स्क बंदरगाहसे रवाना हुई । वह आगे बढ़ते हुए बल्खान पर्वतके तीन गौ वेस्ते पूर्वमें अवस्थित आतंकू चरमेपर पहुंची। फिर वहांसे दक्षिणकी ओर मुंह करके उद्यामला इलाकेके सर्वसन्तुकंमानोंको दंड देते किजिल-अर्वत किलेपर पहुंची। तुर्कमान पुमन्तुओंने आक्रमण किया, लेकिन इससे रूसी सेनाको कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। इतनी जांच-पड़तालके बाद रूसी पीछे लौट गये। जिस वक्त रूसी सेना कास्पियन तटसे जाकर कराकुम रेगिस्तानके एक भागपर खोज-पड़ताल कर रही थी, इसी समय वक्ष और शिर-दियाके बीचवाले महान् रेगिस्तान—किजिलकुम—की भी जांच-पड़ताल करनेके लिये एक रूसी सेना तुर्किस्तान-शहरसे भेजी गई थी, जिसने मिगबुलाक और बुकान पर्वतोंकी सर्वे को। दोनों तरफसे रुसियोंकी इस कार्रवाईको देखकर सैगद मुहम्मद घवड़ा उठा। उसने महाराज्यपाल कॉफमानकी उपेक्षा करते अपना एक दूत ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल और दूसरा तिफलिसके महाराज्यपाल वार कर है है। मेरे पास ग्यारह रूसी बंदी है, जिन्हें मैं

भेजनेके लिये तैयार हं। यदि यह काररवाई रोकी न गई, तो मैं न बिद्योंको भेजूगा, न लूट-मार बंद होगी। अगर ये बंदी तुम्हारे लिये मेरे विरुद्ध युद्ध करनेका बहानामात्र हैं, और तुम अवने राज्यको बढानेपर तुले हुए हो, तो अल्लाहकी जो मर्जी होगी, वही होगा। "भीवाके दूर्तोंको बंद करके हमी राज्यपालोंने कहा, कि हम कोई चिट्ठी नहीं लेगे, जबतक कि रूसी बदी नहीं छोड़े जाते, और दूतको ताशकन्दके महाराज्यपालके पास नहीं भेजा जाता। हिमयोंमें इस प्रकार निराश होनेके बाद खीवाके खानने अंग्रेजोंकी ओर हाथ बढ़ाया और अपने एक प्रतिनिधिको भारतके उपराज नार्थवृक्क पास भेजकर इसके विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। लेकिन अंग्रेज क्या भाग खाये हुए थे, कि खीवाकी रक्षाके लिये एक महायुद्ध सिरपर लाते। उपराज (वाइसराय)का जवाब था— "इसके साथ शाति करो, उनकी मांगोंको पूरा करो, और उन्हें नाराज होनेका मोका मत दो।"

यद्यपि इस प्रकार खीवाका कोई घनी-घोरी नहीं या, और केवल अपने बलपर वह रूसियोंका मुकाबिला नहीं कर सकता था, लेकिन खीवा (ख्वारेज्म) इतिहासके आरम्भिक कालसे ही अपने पड़ोसके दो महान् रेगिस्तानों किजिलकुम और कराकुम, तथा निर्जन अधित्यका उस्तउर्त एवं उत्तर-के जनशन्य दश्त-किपचकके कारण बड़े-बड़े विजेताओं के मनोरथको अनेक बार भग करता आया था। अभी भी रूमके लिये अभियान भेजनेमे सबरो कठिनाई इन्हीं रेगिस्तानों और निर्जन भूमियोंके कारण थी। वस्तृत. ख्वारेज्म एक विशाल रेगिस्तानसे चिरी हुई हरितावली है। तार्शकन्द-से ६०० मील, ओरेनवर्गसे ९३० मील ओर कास्नोबोदस्कसे ५०० मीलकी याता तै करके खीवा भैसे पहंचा जाय, रूसियोंके लिये यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। यद्यपि अरालमें रूसियोंने अपने जहाज तैरा विये थे, लेकिन उनका बेड़ा काफी शक्तिशाली नहीं था, और वक्षकी धार भी उथली थी. जिसमें जहाज नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन खीवाको दंड देना आवश्यक था। रूसियोंने तीन सेना-स्तम्भ भेजनेका निश्वय किया-(१) प्रयान स्तम्भ तुर्किस्तान शहरसे जेनरल वॉफमानके संचालनमे अगने साथ ३४२० पैदल, ११५० सवार, ६७७ तोपची, बीस तोपे, दो हलकी तोपे, आठ राकेट लिये भेजा गया। इसके दो विभाग थे, जिनमेसे एक विभागका संचालक जनरल गोलोवात्शोफ जीजकसे चला, और दूसरा विभाग कर्नल गोलोफके नेतृत्वमें कजालिस्किस रवाना हुआ। रसद ढोनेके लिये आठ हजार ऊंट-- ऊंटके मालिकों कजाकोंको एक ऊंटके मरनेपर पचास रूबल देना तै हुआ था, चार स्टीमर भी और इसी सेनाकी महायता करनेके लिये लकड़ीके बेड़ोंके साथ वक्षके ऊपरकी ओर बढ़ रहे थे।

- (२) दूसरा सेना-स्तम्भ कसाक जेनरल आतमन वेरेफ्किनके अधीन ओरेनबुर्ग रवाना हुआ, जो यम्बा पहुंचकर अराल समुद्रके पश्चिमी तटपर गया। इस स्तम्भमें ३४६१ सैनिक, १७९९ घोड़े, और सात तोगे थी।
- (३) तृतीय सेना-स्तम्भके तीन विभाग थे, जिसमेसे एक विभागको कर्नल लोमािकनके नेतृत्व में गंगिशलकसे बीशअक्ति, इस्तेइजे, तिबनस् होते अद्दर्शापकी खाड़ीमें पहुंच ओरेनबुर्गवाले स्तम्भसे मिलना था। बाकी दो विभागोंके दो हजार सैनिक कर्नल मार्काज़ोफके संचालनमे कास्नो-वीद्स्क और चिकिस्लरसे रवाना हुए थे।

कजालित्स्कवाला स्तम्भ पहले रवाना हुआ, जो बारह दिनमें यानी-वरियापर अवस्थित हाँकवहमें पहुंचा। रास्तेमें इसके कुछ ऊंटोंको नुकसान हुआ। वहांपर यह सेना क्लागोवेश्श्वेन्स्क किलेको बना फिर तीन दिन चलकर किजिलकाकमें पहुंची। मौसम खराब हो गया, दोपहरको सूर्य ने बरफको गला दिया, जिससे ऊंटोंके लिये चलना मुश्किल हो गया। इस वनस्पतिहींन निर्जन भूमिमें ईधनका कही पता नहीं था। इस मुसीबतमें दो दिन और दक्षिणकी ओर बढ़नेपर सेना बुकन्दकी पहाड़ियोंकमें जा, आगे युसकूदक कोकपताश, कोपकन्ताश और मिंगबुलाक होते तम्दी जा पहुंची।

जीज़कसे चला प्रधान सेनांग उत्तमा, फरिश, सिन्ताब, तिमुरकबुक, बल्तासलिटर चश्मा हो बुखारा सीमापर कराताच पर्वतिश्रेणीकी ओरसे नूरताच पहाड़ीके उत्तरसे प्रदक्षिणा करते आगे बढ़ा। सर्वी बहुत तेज थी, जिससे इस सेनाके भी कितने ही ऊंट रास्तेमें गर गये। पानीकी कमीके कारण तेमूरबेकसे जीज़कवाली सेनाको वो भागोंमें बांटकर आगे बढ़नेके लिये हुक्म हुआ, इनमेसे एक भाग विश्वगन, यानीकसगन और किदेरीके वश्मोंसे होते आगे बढ़ा, और दूसरे भागने कोशबैगी,

वैगनतंती, गरूनी और अरिस्तन्बेल कुनुकका रास्ता लिगा। १२ अप्रेलको नुदुक्ते दोनों रानायें मिल गयी। खानने घनडाकर इक्कीर रूसी गुलामोके साथ पत्र लिखकर कजाला मेजा, लेकिन अब तो 'चिड़ियां नुग गई खेत'वाली बात थी। इतने खर्च और परिश्रमके साथ मेजा गया महाभियान वातों-वातांगे कैसे लोट सकता था? रूसी गुलामोंसे पता लगा, कि उनसे बगी वेमें काग लिगा जाता और ईरानी गुलामों-जैसा वर्ताव किया जाता था। खानेके लिये उन्हें फल-चावल और कभी-कभी गोश्ता और चर्ची भी मिल जाती थी। मिगबुलाक और जूरसानासे अच्छा और छोटा समझ सेनाने खलता और उच्च वकका रास्ता पकड़ा। लेकिन आगे अरिस्तान-बेलकुदुक्तों एक पलवारा रक्ता पड़ा। यही रूसियोंने ईस्टरके त्योहारको मनाया। किजिलकुमके कजाकोंने ८०० नये उंट दिये, किर रवाना होकर ६ मईको सेना खलता पहुंची। यहीं कजालासे आनेवाली सेना भी मिल गई। गुरूने हे एट कुवारी किलोंकी मरम्मत करके उसका नाम संत-जार्ज किला रक्या गया।

खलता और आमके बीच ८० मीलका फासला था, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं था। १२० मील-तक फैली हुई ह्याके क्षोंकेपर दघररो उघर चलनेवाली वालू सबसे कड़ी समस्या थी, और पानी भी केवल आदमिकलान (मन्ध्यमार) कुओंका था, जो खलतासे २४ मीलपर थे। चारों ओर रेगिस्तान-ही-रेगिस्तान था, जिसमें कहीं वनस्पतिका नाग नहीं था---लाल रंग-जेसी बाल थी, जिसके कारण इस रेगिस्तानका नाम किजिलकुम (लाल बालू) पड़ा। रास्तेमें एकाध ही सो भी बरे कएं था, जिनसे सेना और उसके पश्योंका काम नहीं चल गकता था। पोने सात घंटेके कुचके बाद प्रत्येकको जाम-दरियाके ऊपर उव्जवकमें भेजनेका निश्चय किया गया । लेकिन बालमें चलना भारी परिश्रमका बाम था। ऊपरसे असह्य धूप पड़ रही थी, इसलिये हरावल सेना १३ मीलसे आगे नहीं बढ़ सकी, और उसके लिये आदमिकल्पनरों मीठा पानी भेजना पड़ा। एक रूसी लेखनके अनुसार "अवस्था बहुत भयंकर हो गई। आगे बढ़ना असम्भव मालूम होता था, और पीछे छीटना भारी शरमकी बात होती । आदमिकल्पनमें पानी थोड़ा था, और मशकोंमें भरकर साथ लाया पानी खतम हो चुका था।" अन्तमें मुरक्षाकी एकमात्र आशा वह चिथड़ाधारी किंगिज दिखलाई पड़ा जो कि इफिबइसे कजालाकी याहिनीके साथ हो लिया था, और जिसके गहत्त्व और गुणका पता जनरल निकोलस और कर्नल देश्नेनंने पह नेपहल लगाया । किंगिजने बतलाया, कि रास्नेसे कुछ ही मील दाहिने अल्तीकृद्भके कूएं हैं। जैनरल कॉफमानने अपनी जेबी पानीकी कृत्पी देकर कहा, कि यदि इसमें पानी भर लाओ, तो तुम्हें सौ रूबल इनाम दिया जायगा। किर्गिजने वैसा कर दिवलाया. और सेनाकी एक ट्कड़ी अल्तीकुद्क भेजी गई। कुओंकी संख्या कम थी, वह बहत गहरे नहीं थे, लेकिन उनमें काफी पानी था। पानी निकालकर घोड़ों और ऊंटोंको पिलाया गया, सेनागे भी प्यास बझाई, फिर कई दिनोंतक यहां डेरा डाल दिया गया, और छोटी-छोटी टकड़ियोंमें दो की जगह ग्यारह दिनमें कॉफमानकी वाहिनी २३ मईको वक्षु (आमू-दिरया)के तटपर पहुंची। यात्राकी भीषणताका पता इसीसे लगेगा, कि दस हजार ऊंटोंमें सिर्फ बारह सी बच रहे। ललतासे आगे सारे रास्तेमें रसदकी चीजें, अफरारोंके असबाब, और गोलाबारूवका सामान बिजरा हुआ था। कई जगहोंपर युद्ध-सामग्रीको इस आशासे बालूके नीचे दवा दिया गया था, कि अव-श्यकता पड़नेपर सैनिकोंको लानेके लिये भेज दिया जायगा। कुछ सप्ताह बाद एक रूसी अफसर इस रास्ते गजरा, जिसने इसके बारेमें लिखा था—"सारे रास्ते भर ऊंटों और घोडोंकी कंकाल तथा सड़ते हुए शरीर फैले थे। दुर्गन्धसे नाक फटी जाती थी। पड़े हुये सामानोंके देखनेसे मालम होता था कि कोई बाजार लगी हुई है।"

खीवावालोंने भी लड़नेकी तैयारी की थी, और जबर्दस्ती लोगोंकी भर्ती करके सैनिकोंकी संख्या बढ़ाई थी। इस सेनाका एक भाग जुंगादकी ओर उर्गा खाड़ीके पास यानीकलामें गया, जिसका काम था, उस्तउर्तसे आनेवाली रूसी सेनाका प्रतिरोध करना। छ-सात हजार सैनिक अरालके पूर्वी तटसे आनेवाली सेनाके मुकाबिलेके लिये दौकरामें थे। खीवावालोंने इन्हीं दो जगहोंसे खतरेकी सम्भावना समझी थी। जैनरल कॉफ मानके आ जानेकी खबर पा ३५०० तुर्कमानों और कजाकोंकी उच्उचकमें भेजा गया, जिनमेंसे पंद्रह सौका कमांडर दीवानबेगी मुहम्मद नियाज था, और दो हजारका

दीवानबेंगी मुह्म्मद बुराद। यह सेनायं उच्उन्तर्स पूर्वमें सरदावाकुल (झील) के परे जाकर जम गयी, लेकिन पहली ही झड़्पमें थोडेसे गोले-गोलियोंकी बीळारसे इनके पैर उच्चड़ गये। शूरखानसे वक्षुके वाहिने तटसे रूसी सेना चली, और चौथे दिन अककामिश पहुची। वसुगर गेम्पआरिक किळापर थोड़ेसे गोलोंके छोड़नेकी जरूरत पड़ी, और शत्रु वहांगे भी भाग गया। नदी उचली थी, केवल छाती भर पानी था। कितने लोग पैदल ही नदीमें घुमकर पार हो गये, और कुछने दुरमनसे पकड़ी नावोंमें या साथ लाये बेड़ेको बाधकर परले पार जा खीवावालोंके डेरेपर अधिकार कर लिया। वहा उन्हें चावल और नमक भर मिल पाया। रूसिओंके केवल दो घोडे मारे गये, जिन्हें भूबे सिपाहियोंने तुरन्त गकाकर खा लिया।

२८ मईको शूरखानाके आदिमयोके एक प्रतिनिधि-मंडलने रूसी रोनापितसे गिलकर तुर्कमानों ओर खीवावालोंके अत्याचारकी शिकायत की। व्यवस्था कायम करोके लिये कसाक सैनिकोंकी एक टुकड़ी भेजी गई, जो वहा चार दिनतक रही। रूसियोने अभयदानकी धोपणा करके निवासियोंने ऐसा विश्वास पैदा कर दिया, कि लोग सेनाके खानेके लिए ढोर, अगूर आदि फल, तथा जानवरोंके लिये चारा लाने लगे।

आगे शेखआरिकमे थोड़ीसी झड़प हुई। यहीपर खानका पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, कि मै जेनरलकी आज्ञा-पालन करनेके लिए तैयार हू। लेकिन जेनरल कॉफमानने कहा, िक अब बात खीवामें ही होगी। ५ जूनको फिर सेना आगे रवान। हुई, और खेखआरिकसे चन्द घटा चलगेपर हजारास्प पहुंच गई। यहां भी कुछ गोले छोड़ने पड़े, और खीशाबाले सैनिक भाग खड़े हुये। खीवाका यह सबसे मजबूत किला था। इतिहास बतलता है, िक हजारास्प (सहस्राच्य) ने कितने ही विश्वविजयी शत्रुओंके दात खट्टे कर कितनी ही बार ख्वारेज्मको बचाया था। लेकिन अब हम बाख्दके युगमं आ गये थे, जब कि हजारास्प अपनी करामानको तीर-यनुपके युग हीने विखला सकता था। खीवाके छोटेसे राज्यके हाथमें शक्तिशाली आधुनिक हियापर नहीं थे, इसालये वह खियोंका कैसे मुकाबिला करता? हजारास्पके किलेके तीन तरफ पानीसे भरी गहरी खाई थी, और एक तरफ तीन फैदम (३ × ६ — १८ फुट) मोटी दीपार। यहा अवस्य कड़ा प्रतिरोध कहा कासे-पीतलकी चार अच्छी तोपे, कुछ गाड़िया, गोला-बाब्दके एक बड़े ढेरके साम हजार पूद (४०० मन) गेहू, ६०० पूद (२७२ मन) चावल और घोड़ोंके लिये ८०० पूद (३२० मन) वाजरा पाया।

६ जूनको जेनरल कॉफगानको खबर मिली, कि ओरेनबुर्गकी वाहिनी भी आ गई। अगले दिन अभीर-बुखाराने कॉफमानके पास बधाई भेजी। ९ जूनको फिर सेना कूचकर अगले

दिन यंगीआरिक झीलके तटपर पहुंच गई।

कर्नल मार्कोजोफको बुगदैली और एदिनके रास्ते उज्बोद्द (कास्त्रियनकी ओर जागेवाली वसुकी सुली वार) से होते तोपियातान, इगदी, ओर्ताकुया, दंदुरसे आनेपर जानुकशिरका व्यस्त किला मिला, जो कि खीवासे चालीस मील पश्चिम है। यहां पहुंचकर मार्कोजोफको तुर्किस्तानसे आनेबाले सेना-स्तरम्भकी प्रतीक्षा करनी थी। कर्नल मार्कोजोफकी सेना करीब आये रास्तेपर इगदी-तक सुरक्षित पहुंची, और तेक्के-तुर्कमानोंको हराकर उसे बहुतमा लूटका सागान मिला। लेकिन इगदी और ओर्ताकुयाके बीचसे भयंकर बालुकाराधिसे मुकाविला पड़ा। इस दुर्गम रास्तेसे गुजरकर सबसे पहले पहुंच खीवा जीतनेकी जल्दी थी, जिसका श्रेय काकेबसकी सेनाको मिला, जो कि कास्प्यिनके पूर्वी किनारेकी बन्दरगाहोंसे रवाना हुई थी। लेकिन बीचकी रेगिस्तानी भूमिकी मयंकर धूप और जलके बभावने सेनाके बढ़ावको रोक दिया। ओर्ताकुयासे आगे हे रेगिस्तानकी भीवणताको जानकर सेनाको कास्नोबोद्स्क लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस समय सैनिक भारी संख्यामें बीमार होकर उद्योपर ढीये जा रहे थे, और उघर तेक्के-तुर्कमानोंने हमला गृह कर दिया। सारे सैनिक किसी-न-किसी बीमारीमें फंसे थे, जिनमें साठ तो लूथे मर गा। सेना

<sup>\*</sup> २॥ पूद= १ मन

बिना हिथियारके समुद्र तटपर लीटी। ऊंटोंको तुर्कमान लूट ले गये, और रसदका बोआ हलका करनेके लिये रेगिस्तानमे फेंक दिया गया था। काकेशसकी सेनाकी क्या दशा हुई भी, यह इसीसे मालूम होगा, कि एक स्टाफ-अफसरने अपने सारे चांदीके प्लेटोंके सेटको फेंक दिया था। कुछ तोपोंको बालूके नीचे गाउ दिया गया। बन्दूकोंगेंसे कितनी ही पीछे कजाकों और तुर्कमानोंने लोटाई। यद्यपि यह अभियान असफल रहा, लेकिन बुखाराकी सेनापर अपनी धाक जमाकर इसने उसे खीवाकी मददके लिये जानेंसे रोक दिया।

कास्पियन तटसे कर्नल लोमािकनने उस्तउर्तके रास्ते कूच किया। यह रोना कािम्पियन तटपर अवस्थित किंद्रेली किलेसे तीन भागमें बंटकर आगे-पीछे २७, २८ और २९ अप्रैलको रवाना हुई। धूप और पानीकी इसे और भी तकलीफ हुई। इसका रास्ता कौनदी, सेनेकरो, विश्वभित्त, किमस्ती, करस्त्विक, सइकुयु, बुस्साग, करिकन, किनिर, अल्पइमास, अकमेनत, इल्तेइजी, बाइलियर, किजिलअगिर, वैचिगर, मेन्दली, अलान, इलिवइ (ऐबुगिर खाड़ीके विधाण-पश्चिम)रा था। विश्वअक्तिमे कजाकोंको आफ्रमण करके पिटना पड़ा। अलानके पाग सेना राजुल बेकोविचके बनवाये किलेके ब्वंसावकोपके पाससे गुजरी। जेनरल बेरिकन ओरेनवुर्गसे अपनी सेना लेकर आ रहा था। उससे बातचीत करके ऐबुगिररो आगे बढ़ कुंग्राद पहुंची, और चन्द पंटों बाद ओरेनवुर्गकी सेना आ मिली। इस सेनाको उस्तउर्तकी चार सौ गील लम्बी रेगिस्तानी अधित्यकाको रसद-पानीकी कमीके साथ पार करना पड़ा, लेकिन उन्तीस दिनोंमें उसने यह यात्रा पूरी कर ली।

अरेतवुर्गकी वाहिनी ११ अप्रैलको वहांसे रवाना हुई थी। ओरेनवुर्गसे अगल-समुद्र तकका रास्ता अब रूसियोंकी भूमिमें होनेके कारण सुपरिचित था, बसिलए इस सेनाको अपनी यात्रा पूरी करनेमें कम तकलीफ हुई। पहले यह पूर्वकी बार बढ़ती वरसुककी बालुकाराशितक गई, फिर वहांसे मुड़कर अरालके पिक्चम उर्गाकी खाड़ीपर पहुंची। जेनरल बेरेटिकनने घोषणा निकाल दी थी, कि कराकल्पक और तुर्कमान घुमन्तू अपन-अपने छेरों और घरोंमें रहें, तथा सेनाके साथ केवल रूसी कसाक शरणार्थी ही चलें। कबीलोंके कितने ही सरवार रूसी सेनाके साथ आ मिले थे, जिन्होंने यात्रामें बड़ी सहायता की। जेनरल बेरेटिकनकी सेना ऐवुणिर पार हो यानीफलाको सर और ध्वस्तकर कुंग्रावमें पहुंची। यहां खीवावालोंकी काफी सेना थी, लेकिन रूसियोंके आते ही वह भाग खड़ी हुई, और शहरपर निर्विरोध अविकार हो गया। शहरके प्राकार और घर पहले हीके संघर्षमें ध्वस्त हो चुके थे। रूसी जेनरलने खानके प्रासाद और जेसाउल गामितके घरको तुड़वा दिया। शहरमें सिर्फ एक हजार पूद (४०० मन) चावल और ज्वारकी रोटियां मिलीं। लोग पहले ही मान गये थे, लेकिन रूसियोंके अच्छे बर्तावकी खबर पाकर वह जल्दी ही लीट आये।

यहींपर जेनरलको रूसी बेड़ेके बारेमें बुरी खबर मिली। २९ अप्रैलको बेड़ेने सिरके मुहानेको छोड़ यो दिन बाद तकमकअता द्वीपके आगे ऐबुगी खाड़ीमें पहुंच लंगर डाला। कुछ दिन टहरनेके बाद ९ मईको वह उलकुम-दिराकी पिट्नमी शाखा किचिका-दिरामें घुसा, और अककला नामक एक छोटेंसे किलेके सामने आया। जहाजी लोपोंने वमवर्ष करक किलेके भीतर रहनेवाली सेनाको भगा दिया। फिर बेड़ा उलकुन-दिरामों होकर ऊपरकी छोर चला। कुंग्राद नगर ५० वेस्तं (८'७ फर्सख) के करीब था, किन्तु नदीमें पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए वहीं लंगर डालना पड़ा। कुछ आदमी जहाजोंसे उतरकर आसपासकी मूमिके बारेमें पता लगानेके लिये भेजे गये, जिन्हें दुश्मनोंने घोखेसे पकड़कर मार दिया। इनकी लाशें पीछे कुंग्रादमें दफानाई गयीं। अब फिर बेड़ा आगे चला। कुंग्रादसे ३० वेस्तं पहले ही खोजेंदलीमें खीवाके चार-पांच हजार सैनिकोंके साथ मामूली झड़प हुई। आगे मंगितसे पहले यामूद तुर्कमानोंसे लड़ाई हुई। रूसी शहरपर अधिकार करके शत्रुओंको पीछा करते ही रहे। एक दुकड़ी किताई (करागोसकी नहर)की ओर बढ़ी, और दूसरीने कर्नल स्कोबेलेफके नेतृत्वमें किछिज-नियाजवीकी और पीछा किया। आगे बढ़नेपर गुरलान आया। यहीं खानकी मुक्य

सेना थी. जिसपर खीवावालोंकी सारी आज्ञाये केद्रित थी। लेकिन इस सेनाने भी रूसियोंका नाम मात्र ही प्रतिरोध किया। खानने जैनरल बेरेक्तिनके पाम चिट्ठी मेजकर तीन-चार दिनकी विराम-सधिकी बात करते हुये कहा, कि हमने जेनरल कॉफमानके पास भी इसके बारेगे निवेदन किया है। लेकिन जेनरलने अपने बढावको जारी रक्ष्या । कात और काशकुपिरके रास्ते वह आगे बढ़ा । वहां कितनी ही बार दुश्मनसे झड़प करते बहुत-सी नहरोंको पार करना पडा । रूसियोंने चौबीस घंटेके भीतर किलिज नियाजबी नहरपर १८९ फुटका बेड़ेवाला पुल तैयार किया। ७ जूनको खीवा तीन मीलसे भी कम रह गया था। वहा खानके बागमे जेनरल बेरेन्किनने डेरा डाला। किलेसे तोपे दगने लगी। एक फटे गोलेसे जेन्रलके सिरमे भारी बोट आई। रूसी तोपखानेने भी जवाब दिया। नागरिकोंका प्रतिनिधिमंडल रूसी सेनापितसे मिलने आया। उसने बतलाया, कि खान भाग गया है, नगरमे बड़ी बदअमनी फैली हुई है। बेरेन्किनने तुरन्त गोलाबारी बन्द कर दी, तथा दूतमंडलको कहा, कि जेनरल कॉफमान ही शांति दे सकते हैं, उन्होंने पास जाओ। साथ ही यह भी भमकी दी, कि किलेकी तोपोंको बन्द करो, नहीं तो वो घंटेके भीतर हम नगरपर गोलाबारी करने लगेगे। दूसरे नागरिक-मंडलने आकर कहा, कि तुर्कमान सैनिक हमारी बात माननेके लिये तैयार नही है। दस बजे राततक गोलबारी होती रही। उधर कॉफमानका पत्र आया, कि हम बीवास सिर्फ १६ वेस्त (२'७ फर्सख) पर यंगीआरिकपर हैं, पूर्वद्वारसे तीन मीलपर अवस्थित पूलपर आकर मिलो।

जेनरल कॉफमानने ६ जूनको ही ओरेनबुर्गकी सेनाके आनेकी खबर सुन ली थी। यंगीआरिकमे उसके पास खानका चचेरा भाई ईनक इरताश अली खानका पत्र लेकर आया, जिसमे कहा गया था, कि मैं जारकी प्रजा हूं, यागूद मेरे हाथमें नहीं है, कल मैं स्वयं सेवामें आ रहा हूं।

शहरमें सबमुच ही अराजकता फैली हुई थी। प्रतिरोध और समर्पणके लिये तैयार लोगोंके दो दल हो गये थे, जिनके बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। ईनकके लीटकर आनेसे पहले ही खान राजधानी छोडकर भाग गया था। दीवानबेगी मतमुराद प्रतिरोध-पार्टीका अगुवा था। खानका भाई अताजान तिमूर, जो सात महीनेसे बंदीखानेमें पड़ा था, अब खान बनाया गया था। उसका चचा सैयद अमीरलउमरा संयुक्त शासकके तीरपर काम कर रहा था। दोनों चचा-भतीजे समर्पण-पक्षपातियोंके मुखिया थे। अगले दिन सबेरे ईनक इर्तसली और दूसरे अमीरोंने जेनरल कॉफमानके पास जाकर अधीनता स्वीकार की।

जेनर ल बेरेव्किनने अपनी सेनाके एक बड़े भागको तुर्किस्तानी सेनासे मिल जानेके लिये भेजा, बाकियोंने कगर किलेशे गोलाबारी होने लगी। रूसियोंने भी तोपोंको छोड़कर उसका जनाब दिया। वह खीनाके उत्तरी दरवाजे शाहबादको तोड़कर नगरके भीतर घुस गये। कर्नल स्कोबेलेफ सड़कसे महलकी ओर चला। उधर जेनरल कॉफमानने हजारास्प दरवाजेपर पहुंचकर विजयीके तौरपर नगरमें प्रवेश किया। उस समय नगरमें झंडे-पताके फहरा रहे थे, बाजे बज रहे थे। खानके अन्तःपुर (हरम) और सम्पत्तिकी रक्षाके लिये रूसियोंने गारद नियुक्त कर दिया और सैनिकोंने नगर-प्राकारपर अधिकार कर लिया। जेनरलके हुक्मपर लोगोंके हथियार छीने जाने लग। नगरके बड़े मैदानमें रूसी सेनाने जमा होकर सम्राट्के लिये दुआ और धम्यबादकी रसग अदा की। कॉफमान खानके दरबार-हालमें पहुंचा, जहां नागरिकोंके कितने ही प्रतिनिधि बधाई देनेके लिये आये। सैयद मुहम्मद खान भागकर यामूदोंमें चला गया था, इसलिये रूसी जेनरलने अताजान त्युराको अस्थायी खान बनाया। उसने सैयद मुहम्मदके पास संदेश मेजा, कि मैं तुम्हें खान पदपर पुनः स्थापित करनेके लिये तैयार हूं, इसपर चन्द बंधों बाद खान आ मौजूद हआ।

सान जड़ाऊँ जीन लगे घोड़ेपर चढ़कर अपने महलके बगीचेतक आ जेनरल कॉफमानके तम्बूकी ओर जानेवाले रास्तेके छोरपर उत्तर पड़ा । फिर अपनी टोपी उतार पासमें पहुंचकर उसने कॉफमानके सामन घुटने टेक विधे । कॉफमान उस कक्त एक कुर्सीपर बैठा रहा । उसने अपने पर।जित शमुके साथ वीरोचित बर्ताव नहीं किया । ज्ञान घुटना टेके काळीनपर बैठ गया । वह तीस वर्षका तरुण था। उसका चेहरा असुन्दर नहीं था। वौड़े चेहरेपर मंगोलायित आंखें कुछ तिलीं थीं, लेकिन नाक तोते-जैसी थी। बड़ मुखपर छोटी पतलीसी काली दाढ़ी-मृछ थी। कदने यह छ फुटना लम्बा-तगृहा जवान था। उसके सीथे-रादि-जीवनका बुखाराके अमीरसे मुकाबिला करनेपर आश्चर्य होता था। उसका सबसे बड़ा शौक था—सुन्दर तुर्कमान घोड़ोसे अपने अस्तबलको भरे रखना, और कभी-कभी नई बीबी लाना। एक सौ रखेलियोके अतिरिवत इस्लामी शरीयतवे अनुसार उसकी चार बीबियां राज्यकी चारों जातियोंकी थीं। खानके राज्यकी आमदनी उस समय नृब्बे हजार ख्वल (पैतालीस लाख पोड़) थी। किजिलकुमके घुमन्तुओंको छोड़कर उसके राज्यमें पांच लाख आयमी बसते थे। उसे पढ़ने-लिखनेका भी शौक था, और उसके पुस्तकालयमें तीन सो जिल्द हस्तिलिखत ग्रंथोंके थे, जिनमेंसे अधिक इतिहासपर, सो भी फारसीरो तुर्कीमें अनुवादित थे।

जनरल कॉफमानने खानकी सहायताके लिये एक शासन-परिषद् कायम कर दी, जिसमें तीन रूसी (लेफिटनेट-कर्नल इवानोफ, लेफिटनेट-कर्नल पोशारोफ, लेफिटनेट-कर्नल खोरोशित) और तीन खीवानाले सदस्य (दीवानवेगी गतनियाज, ईनक इर्तसअली और मेहतर अब्दुल्ला बी) थे। मतिनियाज इनमें सबसे योग्य था। इस परिषद्का अध्यक्ष नामके लिये खान था, नहीं तो असली अध्यक्ष कर्नल इवानोफ था। इस्लामी शरीयत और स्थानीय राज्यपालोंकी नियुक्तिका अधिकार खानको दिया गया था। रूस-निरोधी मतमुराद और रहमतुल्लाको बंदी बनाकर पहले कजाला, फिर रूस भेज दिया गया। अताजान रूसी सेनामें शामिल हो गया।

रुसियोंने खीवापर विजय प्राप्त करके वहांके तीस हजार गुलामोंको मुक्त कर दिया। उन्हें पांच-छ शीके दलमें कास्नोवोद्स्क मेजकर वहांसे जहाजोंपर ईरान मेज दिया जाता। पहले जो दो दल भेजे गये थे, उनमेंसे एकपर तुर्कमानोंने प्रहार करके कितनों हीको मारा और कितनोंको पकड़कर फिर गुलाम जना लिया। रुसियोंके खीवा छोड़नेपर मुक्त होकर वहां रहते सैकड़ों गुलाम मार् डाले गये।

अन्तमें खीवाने संधिपत्रपर हस्ताक्षर किया, जिसमें खानने अपनेको जारका वकादार रोवक रहनेका वचन दिया और यह भी स्वीकार किया, कि मै किसी भी दूसरी विदेशी-शिन्तसे व्यापार आदिकी संधि नहीं कछंगा, न छसियोंकी स्वीकृति या जानकारीके बिना कोई सैनिक अभियाग संगठित कछंगा।

राज्यकी सीमा निर्धारित हुई थी—अराल समुद्रतक वक्षुकी सबसे पहिचमी थारा । अरालके तटसे होते उर्गा अन्तरीप तथा उस्तउर्तके उत्तरी छोरतक—वक्षुकी पुरानी भारासे दाहिने तटकी सारी भूमि क्सको मिली, जिसके कुछ भागको इच्छा होनेपर क्स बुखाराको दे सकता था। वक्षुमें नौसंचालनका अधिकार सिर्फ क्सको था, ज्यागार और कारखाना बनानेकी भी उसे पूरी स्वतंत्रता थी। क्ससे भागे हुये अपराधीको लौटा देना खीवाने स्वीकार किया। दासता-प्रथा बन्द कर दी गई। हरजानेमें बाईस लाख क्वल (दो लाख चौहत्तर हजार पौंड) देना तै हुआ, जिसमें पहले दो सालोतक लाख-लाख क्वल, फिर १८८१ ई०तक कमशः बढ़ाते हुये दो लाख सालाना अदा करना था।

खीं शास जो संधि हुई थी, उसे पीतरबुर्गमें प्रकाशित होनेसे पहले ही जेनरल कॉफमानने "तुर्किस्तान गजेत" में प्रकाशित कर दिया था। इससे गालूम होगा, कि रूसके दूर-दूरके महाराज्यपालोंको कितने विशेष अधिकार प्राप्त थे।

इस प्रकार १८७२ ई०में खीवाकी स्वतंत्रता समाप्त हुई। खीबाके राज्यमें सर्त, उज्बेक, कराकल्पक और तुर्कमान चार जातियां रहती थीं, जिनमेंसे सर्त (फारसीभाषी) अधिकतर व्यापारजीवी थे, और सैनिक तौरसे उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। बाकी जीन जातियां छड़ाकू और बहुत कुछ घुमन्तू थीं। वहीं उज्बेक यहां भी थे, जो कि बुखारा और खोकन्दके राज्योंमें रहते थे। कराकल्पक निम्न-वसु-उपत्यकामें अराल समुद्रतक फैले हुये थे। बोल्शेविक-क्रांतिक बाद जब जातियोंके अनुसार राजनीतिक इकाइयां बमने छगीं, तो सभी उज्बेकोंकी भूमिको मिलाकर उज्वेकिस्तान गणराज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी ताशकन्द हुई। कराकल्पकोंकी संख्या

थोड़ी थी, लेकिन उन्हें भी उज्बेकिस्तान गणराज्यमें कराकल्पिक्याके नामसे अपना स्वायत्त गणराज्य वनानेका मौका मिला। ईरानकी सीमातक तुर्कमान—यामूद, तेक्के आदि—कबीले रहते थे, जिन्होने पीछे अपना तुर्कमानिस्तान गणराज्य स्थापित किया, लेकिन खीवाके सर होनेके बाद ही तुर्कमानोले रुसकी अधीनता स्वीकार नहीं की।



- १. ओत्चेत ओ कोमन्दिरोव्के व् तुर्केरताने (व. व. व. वर्तोल्द, "ज० रोम्० अकद० इस्त० मतेरि० कुल्तुरी" जिल्द २, पृष्ठ २०)
- R. History of Mongol (3 vols, H. H. Howorth, London 1876-88)
- 3. Heart of Asia (E. D. Ross, London 1899)
- Y La rivalite anglo-russie an xix siecle en Asie (A. M. F. Rouire, Paris 1908)

# तुर्कमान

# १ तुर्कमान-भूमि

१८७३ ई०मे बीवाने जारकी अधीनता स्वीकार कर ली, इससे चार गाल पहले १८६९ ई०में कास्पियनके पूर्वी तटपर कास्नोबोद्स्कका प्रसिद्ध बन्दर स्थापित हुआ था। जारबाहीने क्रास्नोबोदस्कसे मंगिबालक प्रायद्वीपतक बीच-बीचमे रुशियोंकी बिस्तिया और किलेबंदियां कायम कर दी थी। खीवाके पतनके बाद मध्य-एसियामे रूसी साम्राज्यकी सीमा वक्षकी भागके साथ-साथ थी। लेकिन कास्पियन और वक्षके बीचकी मुमिपर अभी भी रूसिगोंका अधिकार नहीं हुआ था। वहा अधिकतर घूमन्तू-जीवन बितानेवाले गुर्कमान रहते थे। यह भिम एक त्रिकोणकी शकलमें है, जिसके सिरेपर खीवा है, और दो भुजाओं में एक कास्पियन तट और दूसरी वक्षकी धारा । इस विकोणका आधार बलखसे दक्षिण-पिचनमसे लेकर कास्पियनके कोनेतक चला गया है। यह सारी भूमि दो लाख चालीस हजार वर्गमील होनेके कारण बहुत विशाल है, लेकिन इसके उत्तरी भागकी सबसे अधिक धरती कराकुमका रेगिस्तान है। यद्यपि इस भूमिको बिलकुल बालकी भूमि नहीं कह सकते, नयोंकि कहीं-कहींपर इसकी वज्र-जैसी भिमपर घोड़ोंकी टाप पड़नेपर जोरकी आवाज सुनाई देती है, हां दूसरी जगहोंपर केवल बालू-ही-बालू है, जिसका कराकुम या कालाबालू नाम रंगकी समानताकी वजहसे पड़ा। बरातमे वर्ष होनेपर इस भूमिमे जगह-जगह हरियाली, लम्बी वास तथा तरह-तरहके फूल दिखाई पड़ते हैं। इस भूमिको इस अवस्थामें केवल पानीके अभावने पहुंचाया है। यदि पानी होता, तो यहां की चरागाहोंमें असंख्य मेड़ें और दूसरे जानवर पल सकते थे। यह रेगिस्तान विक्षी समय मध्य-एसियाके विशाल सगुद्रके भीतर था । उस समय आसपासके पहाड़ींसे निकलनेवाली नदियां इस महासागरमें गिरती थीं, लेकिन अब वह हमारी पूरानी सरस्वतीकी तरह सूले बालमें विलीन हो जाती हैं। मुर्गाव और ताजन्दकी निदयां अफगानिस्तानके पहाड़ोंसे निकलकर उत्तरकी ओर बहुते कराकु मके रेगिस्तानमें गायब हो जाती हैं। कितनी ही और भी छोटी-छोटी निवयां इसी तरह अपने अस्तित्वको खोती हैं। पुराने समयमें इस गृहभूमिक पश्चिमी भागक। वक्षकी धारा सिंचित करती थी, जब कि वह कास्पियनकी मिखाइलोक्की बाडीमें गिरती थी। हम जानते हैं, चिङ्गिगस् के हमलेके समय १३वीं गदीमें वक्षुकी एक शाखा कास्पियनमें गिरने लगी। बसंत के थोड़ेसे सगयको छोड़कर यह सारी मुमि प्रायः वनस्पतिहीन हो जाती है, और केवल थोड़ेसे मंटीले वृक्ष, ऊंटोंके खाने लायक कुछ छोटी-छोटी साड़ियां और फरास (झाऊ)के कितने ही नृक्ष जहां-तहां दिखलाई पड़ते हैं। जंगली जानवरोंमें यहां क्यांग (जंगली गदहे), कई तरहके हरिन, जिनमें कुछ मेड़ोंके बराबर छोटे-छोटे मिलते हैं।

रेगिस्तानमें कारवांके रास्तोंपर जहां-तहां कुयें हैं, या यों किह्ये कि कुओं जिलके सुभीते के कारण उचरसे कारवां पथ जाता है। ऐसे ही पानीके स्थानोंपर कितने ही पक्षी उड़ते और चहचहाते मिलते हैं, नहीं तो चारों ओर असहा नीरवता छाई रहती है। बालूके न उड़ते समय आकाश शुद्ध रहता है, और दूरका क्षितिज नजदीक विस्नलाई पड़ता है। गर्मीमें मृगतृष्णाकी हिलती हुई लहरें पथिकको मृत्युकी ओर आह्वान करती हैं। कराकुममें दिसम्बर और जनवरीमें सख्त सर्वी पड़ती हैं, जब कि तापमान हिमविन्तुसे ५० से० नीचे चला जाता है। गर्मी भी वहां हव

दर्जेकी हाती है --ए आदिमियोकी जान ले लेती है, और बालुके अधडगं पहनेपर साम देना मुश्किल हो। जाना है। इस गरुभिगमें मनुष्यके लिये बहुन प्राचीन कालमें जीतनका रास्ता मका हुआ है । यदि इसरो कोई फायदा था, तो यही, कि स्वारेज्म बहुत दिनोतक बाहरी जन्नओं के आप्रमणसे वना रहा। लेकिन जान पडता है, अन कराकुममें विराजती मृत्युकी नीरवता अधिक दिनोतक नहीं रह सकेगी। खीवाके पास वक्षुसे उज्बोई होते कास्पियनमें मिलनेवाली नहरके बनानेमें आधुनिकरम यत्रोका उपयोग किया जा रहा है, और कुछ ही वर्पोमें वक्षका बहुतसा पानी कराकूमके एक बहुत बहे भागको सरसङ्ज बनानेमें सफल होगा। लेकिन मोवियत एस इतने हीसे मत्रष्ट नहीं है, बिन्क जैसा कि पहले हम बतला चुके हैं, वह चार भी फूट ऊचे बाधको बना कर ओन ओर गैनिसेइने अधिकाश पानीको छवीयमहामागरमे जानेसे रोककर कजाकस्तान और कारिपयन तटतक फीले एक सगदके रूपमें बदलना चाहता है। बलकाश, और अराल समद्रको अपने गर्भमें छेरो यह गहासम्ब कास्पियनतक जब फैल जायगा, तो मध्य-एसियाके विवाल रेगिस्तानो-का पता भी नहीं रहेगा। इस योजना से पहले ही सोवियत कालमें कराक्मके कुछ भागीको अच्छी चरागाहोमं बदल दिशा गया । जाडेके महीनोमे नापमानकः हिम्बिन्द्से दर्जनो डिग्री नीचे जाना इसमें सहायक हुआ। कराकुमके रेगिस्तानमें जहा-तहा उगनेवाले वनस्पति और घामें बतलातों है, कि धरतीके नीचे वहा पानी भी है। लेकिन पानी अधिकतर बहुत खारा है, जिसे पश और प्राणी पी नहीं सकते । करी वैज्ञानिकोने इस खारे पानीको मीठे पानीमें बदलनेके लिये जगह-जगह कओपर सीमेट किये हुए बड़े-बड़े तालाब बनाये, और जाडोमें बर्फ जमा कर मीठे पानीको नमकरे अलग करके पश्ओ ओर प्राणियोके लिये जमीनदोज तालाब स्थापित किये, इस प्रकार वहा लाखो पश पलने लगे।

लेकिन, तुर्कमानोकी भूमिका कुछ दक्षिणी भाग ऐसा भी है, जहा रेगिस्तान नहीं है। कास्पियनके दक्षिण-पूर्वमें गुरुगान और अंतरक निदयो द्वारा सिचित भूमि है, जो गद्यपि समुदके पास दलदली हैं, लेकिन ऊपरकी ओर बड़ी सुन्दर उपत्यकाये हैं। एक पविचमी यात्रीने इस भूमिमे चलते हुये लिखा था-- "हमारा मार्ग हरे-भरे खेतो और सन्दर स्वाभाविक चरागाहोके भीतरसे था, जिनकी पहा जियोमें बड़ कोमल रगके बाज (ओक) के किसलय शोभा दे रहे थे। जहां-तहा हरा मखमली फर्शसा बिछा मालूम होता था।" कराकुमकी नीरव और निर्जीव भूमिके अतिरिक्त ऐसी भगि भी थी, जिसमें तूर्वमान घुमा करते थे। ईरान और तूर्वमानिस्तानकी मीमापर कोपेकदाग पर्वतमाला है, जिससे निकलनेवाली निवयोने किजिल अरबतसे लेकर गियाउर-तककी एक सौ मलासी मील लम्बी ओर पंद्रहसे पचीस मील चोडी भूमिको बहुत ही उर्वर बना दिया है। इस प्रदेशको अनकलको हरितावल (ओसी) कहा जाता है। जहांसे मुर्गाब पहाडोको छोड़कर रेगिस्तान और बढ़ती है, वहीं पर मेर्वकी प्रसिद्ध हरितावल है, जिसे दुनियाकी अत्यन्त उर्वर भूमियोंमें माना जाता है । ऐतिहासिक कालमें मेवंके महत्त्वको हम देख चुके हैं। बुखाराके अमीर मरादकी सेनाने १७८४ ई०में जब आक्रमण करके मैर्वके इलाकेको बरबाद कर दिया, तबसे इस उजड़ी भूमिके स्वामी तुर्कमान हो गये। गेर्व-हरितावल ईरानकी उत्तरी सीमासे बहुत थोडी ही दूरगर है, दोनोंके वीचमें एक छोटी-सी पर्यत पृथंबला है, जिसको पार वरनेमें कभी किसी आक्रमणकारीको क्कावट नहीं हुई। इस पहाइकी वढ़ाई इतनी धीरे-घीरे हैं, कि आदमीको ऊपर पहुंचनेमे वह नही-सी मालूम होती।

### २. तुर्कमान कबीले

पीछे हम बतला चुके है, कि तुर्कमानोंके मूल पुरुष मूज या आगूज बहुत पुराने समयमे अल्लाईकी तरफसे अराल और कास्पियन समुद्रकी ओर आये थे। सल्जूकियोंके नेतृत्वमें इनका प्रभाव बहुत बढ़ा और ये उत्तरी ईरान तथा मेर्बसे कास्पियनतक फैल गये। १९वीं सदीके आरम्भमें भी इनमेंसे अधिकांश अभी मुभन्तू ही थे। करा और येली इन्ही तुर्कमानोंके पूर्वज थे, जिन्होने सुल्तान संजरको ११५३ ई भों अन्दलूय और मेसनामें हराकर बन्दी बनाया

था। पिछली शताब्दियोंगे इसके कुछ कबीले मंगिभलक प्रापडीयों धूमा जनते हे। अपने प्रमन्त् और लड़ाक् जीवनके कारण में बाहरी प्रभावसे बहुत कम प्रभावित हुये। कभी इन्होंने ईरानी बाहोंकी अधीनता स्वीकार की, और कभी खीनाके खानाकी। भाह अव्वास (१५८५-१६२५ ई०) ने इन्हें कोपेतादामकी उर्वेर उपत्यकाले भगाकर वहा पंदाह हजार छहाक पूर्वीको हा नसामा, जिसमें कि यह तुक्तेपानोको घुपने न दे । लेकिन तुर्वमान अपने रयभावसे लानार पे । नाविस्साह सन्भे स्वयं तुर्कमान था । २०वी सदीके आरम्भतक चले आये ईरानके काजार राजवंशका सम्भावत आगा भहरगद (१७९८ ई०) स्वयं तुर्कमान था। उसने सन्यताके महत्त्वको समझकर वुर्कगानो को भी उस रारते हे जाना वाहा, लेकिन उसमे सपाल नहीं हुआ। उसके उत्तराधिकारी फोहअली-ने १८१३ ई०में जब उन्हें दवाना चाहा, तो तुर्कमानीने समकी अधीनला स्वीकार करती चाही, के किन नेपोलियनके आक्रमणरा स्राको कहां होश था, कि इस अधीनना-स्वीकृतिसे लाभ उठाता। १८३१ ई०मे अंग्रेज यात्री बार्नेस मध्य-एशियामें गया था। उसने अपनी प्रतक "ब्लाराकी गात्रायें "मे तुर्कमानोंका जिक किया है। बार्नेंसके सभग सबसे अधिक संख्या उनमे रीवके काजीले-की थी, यद्याप अभी तुर्कमानोंमें उसकी प्रधानता नहीं मिली थी। अपने इतिहागके आरम्भभे तेनके लोग कास्पियनके पूर्वी तटपर मंगिशलक प्रायहीयमें रहते थे। १७१८ ई०म अब कल्मक-मगोलोंका इनपर बार-बार आक्रमण हुआ, तो तेक्कोंने कि जिल अरवतमे याग्दो और कीपेतवाग-की उर्वर उपत्यकावाली अक्कल हरितागलोसे कुर्यो और येलियोंको भगाकर नता अपना अधिकार जमाण । तेवकेका अर्थ धुकँगानी भाषामें हैं पहाड़ी तकरी, जो कि सिद्धहस्त पहाड़ी भूडरावार होनेके कारण इनके लिये उपयुक्त नाम था। लीवाके लानको यह मानते थे और प्रत्येक प्राम (तम्बओंका नड) सालमं एक ऊंट कर देता था। नादिरशाहने भी इन्हे अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबर किया था। जबतक उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, तबतक ये किजिल अरबत और अवकलमें रहते रहे । संख्या बढ़नेपर १८३० ई०में इनके वस हजार परिवार पूर्वकी आंर जा ताजन्द-उपत्यकामें बग गये, ओर वहांपर अपने सरदारके नामसे उन्होंने अराज खानकला बनाया। बार्नेसके समय (१८३१ ई०मे) तेयकांके चालीम हजार परिवार (तम्बु) थे। इस मगय ऊपरी मध्य-वक्षपर सारिकोंके वीस हजार तम्ब थे, जो कि भवेंपर हाल हीमें अधिकार करनेवाले खीवियोंसे लड रहे थे। संख्यामें उन्होंके बराबर याम्द कबीला खीवा और अस्थावादके बीच चरवाही जीवन विवादा था। गोखलान तुर्कंगागोंकी एक शाखा थी, जो कि अतरक और गरगानके बीच ईरानी प्रजा होकर रहती थी। सलोर कबीला भी लड़नेमें बहुत वहायूर था, किन्तू उराकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक नहीं थी। सरोर सरक्शके नजदीक ऊपरी ताजन्द-उपत्यकामें रहते थे। इनकी बार-बारके लट-मारसे तंग आकर ईरानी बाह फतहअलीके पत्र अब्बास मिर्जाने भारी सेनाके साथ १८३२ ई०में इतपर आक्रमण किया । वहत खुन-खराबीके बाद सरस्कापर ईरानियोंने अभिकार कर लिया, और मारे जानेसे बचे हुये सलोर भागकर मैर्वके दक्षिण योलंतानकी हरितावली में जस गये।

ताजन्दके ऊपरी भागमें बसे हुये तेक्के उत्तरी-ईरानमें बराबर लूट-मार किया करते थे ईरान बराबर प्रतिरोध करता था, लेकिन कास्पियनरो हिरातके पामतक फैली अपनी सारी उत्तरी सीमाको तुर्कमानोंसे मुरक्षित रखना सम्भव नहीं हुआ। १८४८ ई०में खुरासानके ईरानी राज्यपाल आस-फुद्दीलाने तेक्कोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें बरबाद कर दिया, किन्तु घुमन्तुओंका इतनी जल्दी सर्वनाश नहीं किया जा सकता। बचे-खुचे तेक्कोंने अपने भाई-बन्दोंके पास अक्कलकी हरितावली-में शरण लेनी चाही, लेकिन वहां पहले हीसे जनसंख्या अधिक थी, इसलिये जगह न मिली और फिर वह आसफुद्दौलाकी शरणमें गये, जिसने उन्हें सरक्काके उजड़े हुये इलाकेमें रहनेकी इजाजत दी। यह इलाका तेरह साल पहले सलोरोंके हाथसे निकलकर वीरान हो गया था। अब तेक्के खीवाके इलाकेमें लूट-मार करने लगे, इसलिये बीवाके खान मुहम्मद अमीनने सरक्काको जीत वहां राज्यपाल नियुक्त-कर छावनी बैठा दी। लेकिन खानके हटते ही तेक्कोंने उन्हें तलयारके पाट उतार दिया। खानने फिर लौटकर चढ़ाई की, लेकिन एक टेकरीपर नुकंगानोंने घरकर उसका काम तमाम करके

उसके गुड़को काटकर ईरानी शाहके पास भेज स्थि, केवल उड़ ले जाकर खीवामें इकताया गया। तेन होत अब ईरानके भीतर भी लूट-मार शुरू की। जिस खुरासान-राज्यपालने इन्ह इन भूमिमें विगाम था, उभीने वरख्यको जलाकर तेवकोंको उत्तरमें मेवंकी शोर भगा दिया। १७८४ ई० के पहिलो मेनंगे गार्रिक कबीला रहना आया था। अब मारिकों और नेनकोंका खूनी रापर्प चला। सारिकों और नेनकोंका खूनी रापर्प चला। सारिकोंने अपो भक्षके। कमजोर देवकर पुरासानके ईरानी राज्यपालको बुलाया, जो अठारह वटालियन पैदल और सान हजार सवार मेनाके साथ आया। तेनकोंने अन्तमें ईरानकी ज्यानता स्वीकार करके राज्यपाल को अट्टन मूल्यवान मेटे दी। फिर यह अपो तत्र सारिकोंके ऊपर ट्ट पड़े, और उन्हें मेवंकी उग्तावलीसे निकालकर ऊपरी मुर्गाव-उपत्यकामें योलेतान और पंजदेहकी ओर खदेड़ दिया, जहारे जाकर उन्होंने ईरानके हुकमसे हरीक्द नदीके बाये तटपर जरावादसे सलोरोंको वेदणल किया।

कई शताब्दियों बाद मुर्गांबकी उर्वर उपत्यकाके स्वामी अब सारिक थे। उनकी शतिन इतनी अधिक थी, कि इन्होंने खीवाकी रोनाको हरा दिया। नेक्कांने खेतीके फायदेको भी समझकर उसके प्रचार-की को जिला को, लेकिन सिवाई यहाकी सबसे वड़ी समस्या थी। इसके लिये पुराने समयमे बड़े-बड़े बाब बना जल-निधिया स्थापित की गई थी, जो कि लड़ाइयोंने बनती-बिगइती रहीं। मैर्बक र गागी ननकर तेक भीने मेर्व नगरले पचीन मील ऊपर एक ऊबड़-खाबड़-सा बांध बना पचीस मील लम्बी नहर पोवी, जिसके सहारे अउतालीस हजार परिवार खेती करने लगे । बाब और नहरकी गरम्मतके लिये हर पत्तीस परिवार एक आदमी देता । १८८० ई०में अग्रेज यात्री ओडोनोबेन इनरसे गजरा था। उमने इस बांधके बारेमें लिला था--"नदी-तटके दोनों तरफ बीस गजतक बह-बरे नरकटोंकी घनी पंक्ति है। पानीकी धाराके लिये मुश्किलसे दस फुट चोड़ी जगह छोड़ी गई है। इस संकरे मार्गसे पानी जोरसे आवाज करता बहुता है। पचास गजतक यह पानीका रास्ता चला जाता है। इस दूरीमें भी नरकटोंके बाधको और समेटकर पानीको रोकनेकी कोशिश की गई हैं।" लेकिन कृपि-जीवनके लिये जैसी शांतिकी अवश्यकता थी, अभी वह नेक्कोंने नहीं आ पाई थी। दक्षिणमें सारा शुरामान उनके शिकार ही जगह बना हुआ था, फिर वह त्यों छट-मार्स हाथ सींचते ? वह मशहदसे साढ़े चार सी मील दक्षिणतक वावा मारते । उनसे प्रतिराध करनेके लिये १८६० ई०मे ईरानने नत्रीन सरख्शमें एक किला बनाया, फिर अगले साल ईरानी गुष्य-सेनापितने बारह हजार पैदल, इस हजार घुड़सवार सेना तथा संतीस तोपोंके साथ वढाई जी। तेक्कोने सुलह करनी चाही, लेकिन इन लड़ाकूओंकी मुलहकी बातगर कीन विश्वारा करता ? तेक्के भी जानपर खेलकर लड़े, और सारी ईरानी पैंदल-सेना मारी या उनके हाथमें बदी बनी, केवल सवार अपने कायर मेनापतिके साथ भागनेमें सफल हये। इस लड़ाईमें इतने अधिक ईरानी गुलाम तेकाोंके हाथ आये, कि मन्य-एसियाके बाजारोंने गुलामोंकी कीमत एक गित्ती कम हो गई । ताकोंको अपने अधीन बनानेका ईरानका यह अन्तिम प्रयास था । अपनी इस सफलताके बाद तेनके अक्कल और मैर्वमें जम गये, जहांने वह बराबर ईरानमें खूट-मार किया करते। मेर्ब हरितावलके पूर्वी भागमें तेवकोंकी तोकतामिश-शाखा रहती और पश्चिममें ओलामिश पूर्वी छोरपर बंक रहते । इन बालाओंके अतिरिक्त उनके कुछ और भी छोटे-छोटे विभाग थे।

## ३. तेक्कोंका शासन

तेयके घुमन्तू कबीलेशाही अवस्थामें थे, इसलिये उनका शासन जन-सत्ताको छोड़ और हो ही क्या सकता था ? अंग्रेज यात्री वोल्फने × इनके बारेमें लिखा है—"इन लुटेरे कबीलोंमें रहनेके बाद मैं इस निश्चयपर पहुंचा हूं, कि भीड़की इतनी बुरी स्वेच्छा-चारिता कहीं नहीं हो सकनी । इससे बढ़कर बुरी बान क्या हो सकती है, कि अपने पामलानके ही कारण यह अशिक्षन और असभ्य भीड़ अपनी शान दिखलाती है।" लेकिन बोरका पह

<sup>&</sup>quot; मेर्वकी कहानी। × बुखारा

एकतरफा फैसला था। राजकाजकी बातोंपर निर्णय करनेके लिये सारी जनताकी मगागे वह बहस करते। इन्हा सभाओमे वह अपना खान चुनते, जो कि शासनका उच्च पदाधिकारो होता। लेकिन जबतक जनता उसे स्वीकार करती, तभीतक वह खान रहता। इस पदके लिये कोई आकर्षण नही था, क्योंकि खानको शिष्टाचार और सम्मान पानेके अतिरिक्त कोई लाभ या अविकार नहीं था। उसके पास चालीरा जिगित (बहादूर) रहते, जो सरकारी आज्ञाको पालन करवाते, लेकिन खजाना खानके हाथमें नहीं था। कोई विशेष काम आनेपर कबीला इंग्लियार नागक एक बिशेप प्रतिनिधि चनता । सम्मितदाता कबीलेके सारे लोग होते । १८८१ ई०मे शोडोगोबेनके मेर्वमे जानेपर उसे वहा एक 'इष्टितयार' मिला गा, जिसे तेहरानमे शाहके पास सुलहकी गातचीतके लियं भेजा गया था । ओडोनोबेनके अनुमार पिछले हुछ समयसे नैको अब एक साधारण राज्यपद्धतिकी ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जनतत्रताका स्थान मानदानी राजत न छने जा रहा था । यह परिवर्तन नरबर्दी खानके समयसे होने लगा, जो कि खीवा, ईरान और सारिकोके युद्धोकी विजयोमे नेता रहा - सफल नेता राजा बन जाता है । उसने अपने पुत्र गराद्रम कुलीको अवकालके तेक्कोका मिख्या बनाया, और वह स्वय मेर्वका ग्यान रहा। उसे इतना आगे यहनेमें रूसकी ओरसे पैदा हुये खतरेने भी सहायता की। अगर उतना भय न होता, तो शायद घुमन्त इतनी एकतत्रताके लिये भी तैयार न होते। तेवके खीवामे रूमकी प्रभ्ता स्थापित होते देख चके थे, उन्हे अपने भविष्यके लिये डर मालूम होने लगा था।

सभी तुर्कमानोकी तरह तेक्के मुन्नी मुसलगान थे, लेकिन वह धर्ममें कट्टर नहीं थे, और न मुल्लोकी पर्वाह करने थे। वोल्फके समय (१८४३ ई०मे) खलीफा अब्दुर्रहमान नामक मुत्लाकी बडी इज्जल शी । अपनी यहादुरी और बुद्धिके लिये प्रसिद्ध आदिमिगोके हायमें मेनिक जिम्मेवारी दी जाती थी। वह ऐसे आदमीको अपना सरदार (मेनापति) बनाते, जिमे कि आक्रमण की जाने-वाली घरतीका सूक्ष्म ज्ञान होता । इस लूटमे उन्हे जहा माल हा ग आता, वहा बहुतसे नर-नारी भी मिलते। यदि मुक्ति-धन चुकानेके लिये कोई तैयार होता, तो तुर्कमान अपने निदयोंको छोड देते, नहीं तो खीवा या बुखाराके बाजारोमें उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते। तुर्कमान बहाद्र होने-के लिये तीन बातोकी अवश्यकता थी--अच्छा घोडा, हथियार और मृत्गुरी निर्भयता । कहावत मशहूर थी -- "जिसने अपनी तलवारकी गुट्ठीपर हाथ रख दिया, उसे और किसी तर्क की अवश्यकता नहीं।" और "बोडेकी पीठपर मवार तेक्कान बापको समझता, न माको।" युद्धका निरुचय हो जानेपर स्वामायिक नेता अपने किबित्का (तम्बू)के सामने झडा गाडता, और अल्ला और रसूलके नामपर भले मुसलमानोंको शीया काफिरोके ऊपर हमला करनेके लिये बुलाता। थोड ही समयमे उसके तम्बुके चारो ओर सैकड़ों योद्धा जमा हो जाते, जो अपने सरदारके हुनमनर आगमे मुदनेके लिये तैयार रहते । निश्चित दिनपर अनचर स्शिक्षित घोडेपर समार हो रसद लिये सरदारके पास पहुंचते। यदि अभियान खरासानकी ओर करना होता, तो कोपेतदाग पर्वत शेणीके तीन डाडोंमे-से किसी एकसे पार होते । पहाड पार करके दूसरी ओरके पर्वतमान पर चन्द सवारों की रक्षाम रसदकी छोड, गाजी (धर्मयोद्धा) सारे दिन आगेकी तैयारीमे छगे रहते । दूर उपत्यकागे ईरानके शांत गाव बसे हमें है. शाम नजदीक आ रही है। दरस्तों के बीच सफेद घरोंसे चुल्हे का धुआ निकलकर आकाशमें मडरा रहा है। बढ़ें गप कर रहे हैं, तहिणया चरागाहोंसे अपने पशुओं हो छ। रही है। यह समय है, तेनकोंके शिकारका । चन्द गिनटोमे ही गावकी गिलयोंमे तुर्कमान छा जाते । वे अपने धनुष-वाणों और तलवारोंको आख गृदकर दाहिने-वाये चलाते; किताोंको मारते और सारे गांवको भयभीत कर दते। फिर बचे-खुवे लोगों, उनके ढोरों और कीमती चीजोंको इकट्ठा करके जितनी जल्दी आये थे, उतनी ही जल्दी अन्तर्धान हो जाते । यदि पीछा किये जानेका दर होता, ती बिना लगामको रोके सौ-सवा-सौ मीलतक भागते चला जाना उनके लिये साधारणसी बात थी। लड़के और बच्चे ज्यादा कीमती समझे जाते, जिन्हें सवार चारजागींसे बांधकर दूसरे घोड़ोंगर लाव लेते । ये घोड़े तुर्वमान सवारके घोड़ेसे बंधे हीते, इसलिये पीछे-पीछे भगते जाते । दौड़ सकने-वाले आदिमियोंकी कभी-कभी जंजीरोंसे बाधकर घोड़ोंके साथ भगाय। जाता । यदि वह थककर

न चल पाते, तो तुर्कगान नी तलवार उनके दु योका अन्त करनेके लिये तैयार थी । कारवापर जव आक्रमण करना होता, तो वह किसी रेगिस्तानी कुयेके आसपारा छिपे रहते, और जब कारवा विश्वाम करने लगता, तो चारो ओरमे उसके ऊपर टूट पड़ते। यदि तुर्कमान अपनी सख्या पर्याप्त नही देखते, शो यात्रामे पीछे रह गये ऊटोपर हमला करते। नुर्कमानोकी सफलताकी कुजी थी, उनके तेज और मजबूत घोडे, तथा यकायक फुर्तीसे आक्रमण।

कितनी ही बार अपने दासों और दासियोंनो बेचनेके लिये तेक्के स्वय खीवा और वुखारा जाते। लेकिन इसकी उन्हें इतनी जरूरत नही थी, क्योंकि गुलामोंके गौदागर उनकी बस्तियोंने आकर गुलामोंको थोक दरपर खरीद ले जाते। इसियोंने जबतक मध्य-एसियामे अपना प्रमुत्व नही जमाया, तयतक वहा गुलामोंको यह लूट और बेच ऐन इस्लामी शरीयतके अनुसार मानी जाती थी। पोतर 1 को इतालियन यात्री फ्लोरियों बेनेवेनीने सूचित किया था, कि बुखारामे तीन हजार इसी गुलाग है, और उतने ही खीवामे भी। अंग्रेज-यात्री बोल्फके अनुसार बुखारामें दो लाख ईरानी गुलाम थे, और उत्तने ही खीवामे भी। अंग्रेज-यात्री बोल्फके अनुसार बुखारामें दो लाख ईरानी गुलाम थे, और उत्तने ही खीवामे भी। अंग्रेज-यात्री बोल्फके अनुसार बुखारामें दो लाख ईरानी गुलाम थे, और उत्तने ही स्वाना था।

तेक्के अपने घोड़ेका महत्त्व सरदारमें भी बढकर मानते थे। उनके घोड़े बहुत समयसे अच्छी जातिके माने जाते थे। कहा जाता हैं, तेमूर लंगने पाच हजार अरब घोड़ों को लकर तेक घोड़ों-की नसलकों बिढ़या बनाया था। शाह नासिएहीनने पिछली शताब्दीमें पाच सो अरब घोड़ें तेक्कोंके पास भेजे। लेकिन जान पड़ना हैं, तुर्कमान घोडोंके लिए अपवी प्रभावकी अवश्यकता नहीं थी, और न वह अपने रूप और ढाचेमें अरब घोड़ों-जैसे होते हैं। वह कदमें बड़ें, लबे पैर, संकरी छाती, और लम्बे निरवाले होते हैं। प्रशिक्षित तथा खास चारेपर रक्खे तुर्कमान घोडें एक दिनमें साठ मीलका रास्ता तै करते, इस तरहकी यात्रा वह बहुत दिनोंतक जारी रख मकते थे। तेक्कों को घोड़ोंका चारजामा नहीं था, जो कि नीनी दीवारके उत्तरके गंगोल घुमन्तुओंमें पाया जाता हैं। तुर्कमान अपने घोड़ोंसे इतना प्यार करते, कि वह अपने पीनेके पानी, या जौकी आखिरी रोटीकों भी घोडेको दिये विना नहीं खाते। उनके हाथोंमें चाबुक केवल शोभाके लिए रहना, नहीं तो घोड़ोंके लिये लगामका इशारा काफी था। सोवियत शासनने तुर्कमान घोड़ोंकी इस बिढ़या नसलको सुरक्षित रखते हुये उसको बहुत बढाया, और अश्काबादसे मास्कीतककी दौड़ करके देख लिया, कि उनकी प्रसिद्धि सूठ नहीं हैं। तेवकोंके ईरानमें जा लोगोंको लूटकर गुलाम बनानेका बड़ा ही सजीव चित्रण मध्य-एसियाके महान् उपन्यासकार सदहदीन एलीने अपने ग्रंथ 'गुलामानमें' किया हैं। '

१९वीं सदीके उत्तरार्धमें तुर्कमानोंमें बस्तीवासी भी काफी हो गये । वस्तीवासियोंको 'चरवा' और घुमन्तुओंको 'चोमरी' कहा जाता था । चोमरी तीन दिनसे अधिक शायद ही कभी एक जगह रहते । उनका धन केवल पशु थे । चोमरी-तुर्कमान सालके कुछ भागमें 'कला' (दुर्ग)में एक स्थान पर रहते, लेकिन इस किलेका साधारण किलेसे कोई सबंध नही । एक खुली जगहमें तुर्कमानोंके तम्बू खड़े होते, जिसके चारों तरफ कन्ची मिट्टीकी दीवार होती, जिसमें खतरेके देखनेके लिए संतरीके वास्ते मीनार बने होते । 'चरवा'के अपने औल (ग्राम) होते, जिनकी चारों ओर गाव-वालोंके खेत और बाग रहते । यहां जौ, ज्वार और चावलकी खेती ही ज्यादा थी । फलांमें अंगूर, सेब और सबसे अधिक तरब्ज होते । तुर्कमानोंके 'कला' में सिर्फ एक दरवाजा होता । पश्चिमके किजिल अरबतसे पूर्वमें अश्काबादकके औलोंमें प्रसिद्ध 'कला' ग्योक-तेप्येकी उपत्यकांके सबसे चौड़े भागमें अश्काबाद था, जिसमै आठ और समिमलित थे ।

# ४ पोज्ञाक और रूपरेखा

तुर्कमान शरीरमें मझोले कदके होते। उनका रंग गेहुंआ तथा गालकी हड्डी मंगीलायितोंकी तरह उमड़ी हुई होती। आंखें भी उसी तरह बादामी, नाक चौड़ी—जो सिरे-

<sup>\*&</sup>quot;जो दास थे" (राहुल)

पर उठी, होंठ मोटा, मूंछ-दाढ़ी नाममात्र, कान बहुत बड़े—इस प्रकार पता छगेगा कि तुर्कमानीने शताब्दियोंने सहय-एसियामें रहके भी अपने मंगोळायित-खूनको बहुत कुछ शुद्ध रक्षा । ईरानकी छूटी हुई गुलाम स्त्रियोंको अपने पास रखनेकी जगह वह बेंच देना ही ज्यादा पसंद करते थे । लेकिन तो भी पिछळी शताब्दियोंके यात्रियोंका कहना था, कि तुर्कमान स्त्रियोंकी रूपरेखा मंगोळायित कम होती हैं । उनके बाळ छोटे, मोटे और रूखे होते हैं । तरणाईमें वह रूम्बी और सुगठित दीख पड़ती हैं । मोजेरने लिखा था—"मध्य-एसियामें तेक्के ही ऐसी स्त्री हैं, जो कि जानती हैं कि कैंसे चलता चाहिये। जब कोई तेक्के-लड़की पानी भरनेके लिये अपने कंधेपर पानीका कूजा लिये कुथेंपर जा रही हो, तो उससे सुन्दर दृश्य देखनेको नहीं मिलेगा।" तरणाईमें इनके गाळ गळाबो होते हैं, लेकिन मध्यवयके गुरू होते ही मुंहपर झुरियां पड़ जाती हैं।

तुर्कमान पुरुषोंके सिरपर एक बहुत ऊंची और देखनेमें भारी काली भेड़के खालकी टोपी (कल्पक) होती है। टोपीके नीचे आधा सिर ढका होता है। देखनेसे तो मालूम होता है, कि कल्पक पांच सेरसे कमकी न होगी, लेकिन वह बहुत हलकी होती है। लाल रंगका पायजामा और ऊपरसे एड़ी-तक लटका हुआ काले रंगका जब्बा (चोगा) तुर्कमानोंकी पोशाक है। गिमयोंमें वह सूती कपड़ेका ट्यवहार करते और जाड़ोंमें ऊंटके ऊनके वने हुये कपड़ोंका। पैर जूते और मोजेसे ढका रहता। औरतोंकी पोशाक लम्बे-चौड़े बांघरेकी होती, जिसका रंग लाल या नीला और कपड़ा कभी-कभी रेशमका भी होता। उनकी छातीपर चांदीके सिक्कों या दूसरी चीजोंका हमेल पड़ा रहता। व्याहता स्त्रियां जूड़ा बांधतीं, कुमारियोंके बाल कंधेपर लटकते रहते। मुंह ढांकनेके लिये चरंजक वह बहुत कम इस्तेमाल करतीं। तुर्कमानियां अपरिचित आदमीसे भी बातचीत करतीं। उनके हाथका बनाया कालीन बहुत प्रसिद्ध था। बहु-विवाह यद्यपि चिहितथा, लेकिन व्यवहारमें बहुत थोड़े ही आदमी अनेक बीबियां रखते। तुर्कमान वैसे लुटेरे थे, लेकिन अपने पूर्वभोंके बकतसे चले आते अतिथि-सेवावर्मको वह बहुत मानते थे। कोई भी परदेशी तेककेके घुयें भरे किवित्कामें पहुंचने-पर तन्दूरी रोटी, मट्ठा, चाय, हुक्का, पनीर, मट्टेमें पके चावलमें भागीबार बन जाता। स्वागतके बाद फिर वह शतरंज और बांसुरीसे मनोरंजन कर सकता। तेकके डाकू थे, लेकिन चोर नहीं। वह गाली देना नहीं जातते थे, उनके यहां सबसे बड़ी गाली थी 'कायर' कहन।।

# ५ रूससे युद्ध

खीवाको क्स दबा चुका था, लेकिन तुर्कमान घुमन्तू अपनी ज्ञानमें मस्त थे। १८७३ ई०में जब रूसी सेनायें खीवामें आई, तो यामूद-तुर्कभानोंने रूसियोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया था, इसे हम देख आये हैं। कॉफमानने यामुदोंको पाठ पढ़ाना चाहा, और इसके लिये सारी दक्षिणी मरभूमिमें सर्वनाशका युद्ध छेड़ दिया, क्रतामें जारशाही ज्यन्त्ओंको भी मान करने लगी। ईरानी राज्यपालने १८६९ ई०में अतरक नदीकी उपत्यकामें रहनेवाले गोखलान-तुर्वमानीकी दवाना चाहा। कास्पियन समुद्रमें नानों और जहाजोंको छूटनेवाले गोखलानोंकी इसी नीसेनाने दबा विया। खीना-निजयने बाद १८७६ ई०में कास्पियनका पूर्वी तट काकेशसके महाराज्यपालके अवीन रहा, जिसकी सेना यहां रक्षाका काम करती थी। तेक्कोंने अपनी उत्तर-पूर्वी सीमातमें इस प्रकार रूसियोंकी जबर्दस्त दीवार देखी। यही हालत पूर्व दिशामें भी थी। खीवा और बुखाराने संधि करके रूसकी बातकी मान अपने यहां दासताको तिबिद्ध कर दिया था, इसलिये तेक्कोंके लाये गुलामों ने नेचनेके लिये अब मध्य-एसियाके बाजार बन्द हो गये थे। उन्होंने रूसियोंसे भी छेड़सानी जारी रक्षी । १८७५ ई०में एक रूसी-कारवा ऋस्नोबोबस्कसे खोबाकी और जा रहा था, जिसे उन्होंने बीचमें सूट लिया। इसी तरह १८७७ ई०में अतरकके उत्तरमें भी एक कारवांको लूटा। रूसी इसका वड़ी कठोरतासे जवाब देने लगे। तेनकोंको मालूम होने लगा, कि अब हमारी भी वही हालत होनेवाली है, जो कि खीवाकी चार साल पहले हुई। १८७७ ई०में उन्होंने ईरानको अधीनता स्वीकार करनी चाही, लेकिन अब रूस उसकी हजाजत नहीं दे सकता या । तुर्कमानोंकी लुटमारके कारण इधर तुर्कमान-मरुभमिसे खीवा-ब्खाराका

त्यापार तर हो गया, और सुरक्षित समझकर ओरेननुगर्ने बहुत फेरवाँछ रास्तेन कारवा जाने छगे। पीतरके समयमें ही रूसियोके दिमागमें समाया था, कि वक्षुको कास्वियनने यिकाकर नोत्या-उपत्यकारे जलमार्प द्वारा व्यापार करे, लेकिन यह काम आस्त्राही न । जर मकी।

सीता । विजयके बादके तोन-चार वर्षीमें तेनकोने अपनी छट-मारसे इनियोको बहानेसा राश्ता द दिया, ओर १८७७ ई०में जैनरल लोमाकिनको हुनम हुआ, कि तेक्कोके किले किजल जरवतपर आंधवार कर लो । विजिलअस्वत कास्पियन तटपर अवस्थित कारनोवोदस्क बन्दरगाहरे दो सी भारत पुत्र था। जेनरल लोमांकिन १२ अप्रैलको नो कपनी पैदल, दो स्ववाहेन कमाक और आठ तोपे लेकर रवाना हुआ। भला आधुनिक हथियारोके सामने तेक्के कैसे टटते ? वह पहली ही गठभेटमे भाग गरे। इसके बाद अवकर-उपत्यकाके प्रत्येक औल (गाय)के प्रतिनिधि स्मिती अगीनता रवीकार करनेके लिये आये, लेकिन लोमाकिन इससे पहले ही उरकर पीछे हट गया था। हरी। तीच तुर्कीसे मका यद्ध (१८७७--७८ ई०) छिड गया, जिमके कारण तुर्कमानोंके माय गजको स्थागत करना पड़ा। १८७८ ई०में तुर्कीके युद्धके खतम होते ही फिर जारशाहीने तैनकोकी अ। १८॥ न दिगा। १८७८ ई०मे एक रूसी सेना अतरक नदीके महानेके पास अवस्थित चिकिस्य बरों चली । बेर्व्सेन डाउँसे कोपेतवाग पर्वतश्रेणीको पारकर ० सित्र बरको उसने दिगल-तेप्पेपर आक्रमण किया । यहा पंद्रह हजार तेक्के योद्धा अपने पाच हजार रही-बच्चोके साथ मिट्टीको दीवारमे विरे स्थानमे लडनेके लिये तैयार थे। तोपके नामने यह सिटी-की दीवार निया बचाव करती ? वह प्राण बचाकर भाग निकले। रूसी सवार उन्हें पीछे पडकर घेरने लगे। चारो ओरमे उन्हें मौत-ही-मौत दिखलाई पड रही थी। अपने स्त्री-बच्चोनो दृश्यन-के हाथमें पडते देख "मरता क्या न करता" पर उतर आये, और उन्होंने शैतानकी तरह लडाई लहीं। लोमायिनका मनोरथ भंग हुआ, साढे चार सी रूसी हताहत हुये, और बाकी सेनाकी लेकर उसे चिकित्त्यर लीट जाना पडा । इस विजयकी खबरसे सारे मध्य-एसियामे आज्ञाकी किरण दोइ परी । अब और भी लट-मार होने लगी। १८८० ई०मे तीन हजार तुर्कमानाने वक्ष-तटपर बग्बाराकी भूमिमे अवस्थित चारज्य किलेके पासतकके कितने ही गांवोंको लुटा । मन्य-एसियासे जारका रोत उठने देगकर जैनरल स्कोबेलेफने पीतरबुर्ग लिखा था-"यदि हम अपनी पिछले पाच सालकी रिथितपर विचार करते हैं, तो सामने भयंकर खतरा दिखलाई दिगे बिना नहीं रहता, क्योंकि वह साम्राण्यकी आर्थिक और राजनीतिक स्थितिको अस्त-व्यस्त कर सकता है। अग्रेजोने एसिया-इयोंको विश्वास दिलाना बाहा है, कि उन्होंने कान्स्तन्तिनीपलके सामने रूमियोको रोक दिया. और उन्हें बल्कान प्रायदीप छोडनेके लिये मजबूर किया। बलिनकी संधि जो हमारे अनुकुल नहीं हुई, उसकी भी खबर उन्होंने सारे एसियामे फैलाई है।"

णनवरी १८८० ई०गे जार अलेक्सान्द्र II ने पीतरबुर्गमें युद्ध-परिपद्की। सबसे किंक्स समस्या थी यातायातकी। और देरतक रका नहीं जा सकता था, इसलिए उसी साल तेक्कों (नुर्शमानी) के विरुद्ध अभियान भेजा गया। बारह हजार ऊट रसद ढोनेके लिये रक्खे गये, जिनमें हजारों रास्तेमें भर गये। रेगिस्तानमें रसद पहुंचाना बहुत मुहिकल था, इसीलिये ग्योक-तेप्पेका गृहाशिरा हटाना पड़ा था, लेकिन अब रेलोंके प्रचारों यातायातकी समस्या उतनी मुश्किल नहीं थी, यद्यपि उसगर खर्च बहुत पड़ता था। इसियोंने रेलवे लाइन बनानेके लिये एक खास बटालियन संगठित की, और १८८० ई०के अन्ततक कास्पियनके पूर्व उजुनअदासे मुख्लाकारीतक तेरह भीलकी रेलकी सड़क बना दी। काकेशसके सेनानायकर्के अधीन जेनरल स्कोबेलेफ अभियानका मुख्य-संचालक था। दंगिल-तेप्पेके तजर्बेसे मालूम हो चुका था, कि तुर्कमानोंके नमदेके तम्बुर्थोपर आग जल्दी असर नहीं करती। इसके लिये स्कोबेलेफने पेट्रोल भरे गोले तैयार किये। कास्नोवोद्स्कमें यद्यपि पारामें समुद्र लहरें मार रहा था, लेकिन उसके खारे समुद्रपर पशु-आणी गुजारा नहीं कर सकते थे। इसके लिये बहांपर एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया गया, जिसका काम था पानीको भाप बना फिर जलके कपमें परिणत करके प्रतिदित्त साढे सात लाख गैलनके मीठा पानी देन। स्कोबेलेफ

मई १८८० ई०मे ही कास्तोबोद्स्य पहुंचकर तैयारी करने लगा। काकेशसमे वारह हजार मेना और मौतोषे आयी। सितम्बर १८८० ई०के आरम्भतक तैयारी प्रायः पूरी हो गई।

रूमियोंने १८ दिसम्बरको वागिर, एगमनबातिर (समुस्क) पर अधिकार किया। पा लगा, कि शत्रका मरूय जमात्र दिगल-तेप्पेस है । दिगल-तेपा प्रायः एक वर्गगीलमें फैली आयताकार भूमि थी, जिसके चारों ओर अठारह फुट मोटी और दस फुट ऊंची दीवार थी, जो बाहरेंगे दस फुट होते हये भी भीतरसे पंद्रह फूट ऊंची थी। दीवारके बाहर चार फूट गहरी नाई थी। तेप्पेके पश्चिमोत्तरमें गोल टीला था, जिसे तुर्की भाषामें "बंगिल-नेप्पा" कहते हैं, उसीके कारण इस स्थान-का यह नाम पड़ा। इसी गोल टीलेपर ईरानियोंसे पकड़ी पुराने ढंगकी एक तोप रनवी हुई थी। तीस हजार तेक्के योद्धा अपनी स्यतंत्रताके लिये प्राण देनेको तैयार थे। पानीका गहां कोई दुख नहीं था, क्योंकि पाससे एक नदी बहती थी। रूसी पानीकी धारको चाहत, तो बदल सकते थे, लेकिन तब उन्हें इतनी भारी संख्यामें शिकार एवा जगह नहीं मिलता। एक सन्ताहतक आगे बढना रोककर २४ दिसम्बरको रूसियोंने जाच-गड़ताल गर की। १८८१ ई०के नववर्षके दिन यगीकलापर भीगण आक्रमण श्रू हुआ। कला एक पहाड़ीकी जड़में था। आठ हजार रूसी सैनिक तीन स्तरभोंमे विभक्त हो बाबन तोपों और ग्यारह मशीनगनोंको लिये आगे बढे । दक्षिणवाले स्तम्भने पीछे और सामने दो ओरसे भयंकर गोलाबारी की, जिससे तेनके यगीकला छोड दंगिल-तेप्पेकी मेनामे जाकर मिलनेके लिये मजबूर हये। उन्होंने रातको फिर यंगीकलाको लेनेका प्रयत्न किया, लेकिन रूसी तोषोंने उन्हें भार भगाया। ३ जनवरीको रूगियोंन अपने कैम्पको यगमनवानिरसे यंगीकलामें परिवर्तित कर दिया। अगले दिन शतुओंके सामने आठ सौ गजपर रूसियोंकी पंक्ति खड़ी थी। रूसियोंके घिरावेको तोड़नेके लिये मेर्बसे पांच हजार और तुर्कमान आये, जिन्होंने रूसियोंकी पंक्तिपर छापा मारा। पागलकी तरह वह रूमी सनिकोंपर पड़े और गोलियोंसे जलते-भुनते भी कितनोंने एक हाथसे रूसी सैनिकोंकी बन्द्रकोंको पकड़ा और दूसरे हायसे अपनी तेज तलवारों द्वारा शत्रुओंकी गर्दनें काटीं। सारी भूमि लोगोंके मंडों ओर कटे हुमे अंगोंसे ढक गई। चारों तरफ "अल्लाह"की आवाज या रूसियोंका "उरा" सुनाई पड़ता था। रूसियोंके दाहिने पक्षपर तीन शौ तेक्के बहादरोंकी लाशें पड़ी थीं। लेकिन, आधुनिक हथियारोंके सामने अल्ला या यह वीरता नया कर सकती थी ?

४ जनवरी १८८१ ई०को दूसरी पंक्ति तैयार की गई, जिसमें छन्बीस सी सैनिक थे। संध्या-के समय तेक्कोंने छापा मारा तथा बाहरी खाइयोंपर अधिकार कर लिया, और तोपचियोंको काट-कर चार पहाडी तोपे, और रेजिमेटके तीन झंडे भी अपने साथ लेगये। लेकिन. तुरन्त ही यंगीकलासे कुमक आ गई, और तीप छोड़ बाकी चीजोंपर फिर रूसियोंने अधिकार कर लिया। झड़प इसी तरह चलती रही। १० जनवरीको रूसी सेना तेक्कोंकी बाहरी चौकियोंपर अधिकार करनेमे सफल हुई। लेकिन आध घंटे बाद ही तेक्कोंने जबर्दस्त प्रत्याक्रमण किया। तोपचियोंकी एक कंपनीके टुकड़े-टुकड़े करके वह दो तोपोंको खाइयोंकी और खींच लेगये। रूसियोंने भी नई कुमक पाकर, उनके आक्रमणको निष्फल कर दिया। रालके अंधेरेमें तैक्के रूसियोंपर आक्रमण करते । १६ जनवरीकी रातको उन्होंने अपना अन्तिम जबर्दरत आक्रमण किया, जिसे रूसियोंने बेकार कर दिया। १६ जनवरीको अपनी किलाबन्दीके पूर्वी छोर-पर चौबीस गजने पासतक तेक्के ढकेल दिये गये। २० जनवरीसे उनका किला तोड़ा जाने लगा। किलेके भीतर नमदेके कि बिनकोंपर पेट्रोलके गोले फेंके जा रहे थे। इन्हीं तम्बुओंगें सात हजार बच्चे और स्त्रियां थी। तब भी बहादूर तेक्के तीन सप्ताहतक इटकर लड़ते रहे। अन्तिम आक्रमणके दिन जेनरल स्कोबेलेफने अपने सैनिकोंको आदेश देते हुये कहा था---"हमें एक बड़े ही बहादूर और भारी आत्मसम्मानवाले लोगोंसे मुकाबिला करना पड़ रहा है।" अंतिस प्रहारके समय रूसियोंने औरतों और बच्चोंको हटानेके लिये कहा। तेनकोंने समझा, ये हमारी स्त्रियों और बच्चोंको अपने लिये लेना चाहते हैं, इसलिये उनका जवाब था-"अगर तुम हमारी स्वियों और बच्चोंको लेंना चाहते हो, तो हमारी लाशोंपरसे होकर ही उन्हें पा सकते हो।" २४ जनवरीके ७ बजे सबरे किलेपर चारे। तरफरें। टूट पड़नेंके लिये रुसियोंके बार सेना-स्तम्भ बनाये गये। संकेत पाते ही एक भारी घड़ाका हुआ, और तीन सौ फुटकी दीवार गिर गई। अब तेक्कोंको पता लग गया, िक प्रसिरांभ करना असम्भव है। दूसरे ही क्षण सेना-स्तम्भ भी उनपर टूट पड़े और जरा ही देरमें भागते हुए घोड़ोंके टापोंकी घूल दिखलाई पड़ने लगी, जिनके पीछे-पीछे कुछ दूमरे भी शरणार्थी जा रहे थे। रूसियोंकी आठ हजार सेनामेंसे बारह मौ मारे गये, लेकिन दंगिल-तेप्पर जारशाही झंडा गड गया। रूसी मवारोंने दस मीलतक तेक्कोंका पीछा किया। तीम हजार तेक्कोंमेंसे दस हजार काग आये। बच्चों और स्त्रियोंपर रूसियोंने हाथ नहीं छोड़ा। रूसी जेनरल जिन तेक्कोंको बहादुर और भारी आत्मसम्मानी जाति मानता था, उन्हींके बारेमें एक पेशन प्राप्त आई० सी० एस० अंग्रेज एफ० एच० स्कीन लिखता है—"अलावके पास बैठके राजगीति बवारनेवाले लोग ग्योक-तेप्पेकी खून-खराबी और ओम्दुर्मानके घायल शत्रुओंने करलको सम्पताके खिलाफ कहेंगे, लेकिन एसियाइयोंके स्वभावका यिव थोड़ा भी परिचय हो, तो उन्हे मानना पड़ेगा, कि एसियाई बर्वरता और धर्मान्वताकी शक्तियोंके ऊपर प्रहारका सबसे अच्छा उपाय करताकी नीति है।"

ग्योक्त-तेष्मामे मध्य-एिनयाकी स्वतंत्रताकी अन्तिम लड़ाई लड़ी गई । उसकी विजयके साथ मध्य-एिनयापर जारशाहीका'अखंड शासन और शोषण स्थापिन हुआ, जिसका अन्त बोटशेविक-कांतिके साथ हुआ, और उसके बाद नेक्के और दूसरे तुर्कमान अपने स्वतंत्र तुर्कमानिस्तान गणराज्यके स्वामी बनकर एक आधुनिक मुगंस्कृत जातिके रूपमे अपने यमाज और देशका नव-निर्माण करते हुये आगे बढने लगे।

तुर्कामानोंके संघर्षके बाद ईरानके बाहकी आंखें खुळीं, और उसने रूसियोंको हटानेकी कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ अतरक नदीके बायें तट और मेर्वसे हाथ धोना।

### ६ अंग्रेजोंसे तनातनी

ग्योक-तेप्पेकी लडाईके बाद रूसियोंको फिर हिथ्यार इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ी। दिसम्बर १८८ई०में उन्होंने एक सैनिक प्रदर्शन किया। ३१ जनवरी १८८४ ई०को मेर्वकी भिन्न-भिन्न बस्तियोंके एक सौ चौबीस प्रतिनिधियोंने अपने चार कबीलोंके चार सरदारोंकी प्रधानतामें एकत्रित हो गहाराज्यपाल कमारोफके सामने जारके प्रति भक्तिकी शापथ ली। एक अफगान साहसीने तुर्कमानोंमें विद्रोह फैलाना चाहा, जिसे ३ मार्चको रूसियोंने दवा दिया। अगली मईमें काकेशासके महाराज्यपालने जीते हुये इलाकेका निरीक्षण किया। फिर थोड़े ही दिनों बाद मेर्बसे ३६ मील दक्षिण योलतन-उपत्यकाके पचास हजार सारिकोंने अधीनता स्वीकर की और उसके बाद गियाउर और सरस्थांके बीचके कबीले भी रूसी-प्रजा बन गये। रूसकी दक्षिणी सीमा इस तरह आगे बढ़ अफगानिस्तानसे मिल गई। हिरातमें अंग्रेजोंने अफगानोंको एक गजबूत किला बनानेमें मदद दी थी। वह कैसे रूसके इस बढ़ावको पसंद करते । एक अंग्रेजी लेखकने रूस और इंग्लैण्डके इस रामयके संघर्षके बारेमें लिखा है \*:—

"भारतीय प्रायद्वीपकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है, कि कोई भी युरोपीय शवित तवतक इसपर अधिकार नहीं कर सकती, जबतक वह समुद्रपर प्रभुत्वन रखे। '' 'हमारी प्रतिष्ठाके लिये यह जरूरी है, कि हम ऐसे साम्राज्यपर अधिकार रक्खें, जो दुनियाके लिये आश्चर्य और ईर्ष्याकी चीज है। उसपर अधिकार करके हम नफा भी खूब उठा रहे हैं, हमारे कारकानोंके लिये वहां बाजार है, और हमारे गध्यवर्गकी बेकार शितके लिये वहां काम रक्खा है।

''इंगलैंण्डने रूसके कान्स्तिन्तिमोपलके रास्तेको रोका । १८८४ ई॰में दुनियाकी कुंजी दरे-दानियालको तुर्कोंके हाथोंमें रखनेके लिये इंगलैंण्डने रूसके खिलाफ तलवार उठाई और उसके एक-चौथाई शताब्दी बाद, जब कि रूसियोंके हाथगें यह भव्य शिकार जाने ही वाला था, जारकी विजयिनी सेनाको इंगलैंण्डने पीछे हटा दिया। '''मानवता (?) का हरएक मित्र 'इंगलैंण्ड और रूस'की दो शक्तियोंके बीचमें विरोधकी भारी खाईको देखकर अफसोस किये बिना नहीं रहेगा।

<sup>\*&</sup>quot;जार और इंग्रुण्डः मित्र या शत्रु"

यदि दोनों एक हो जायं, तो वह एमियाको सभ्यता और दुनियाको शांति प्रदान कर सकते हैं।

"एसियाके लोग कास्पियनमें जीनतक, और साइबेरियामें ईरान तथा अफगानिस्तानको सीगातक उससे कही अधिक सुख और स्वतंत्रताको भोग रहे हैं, जितना कि भारतीय राज्यके किमी
भागके लोग। . लेकिन वहा (रूपी एसियामें) अब भी २०वो गदीके आरम्भमें, भारी रक्षात्मक
आयकर, अग्रेजी व्यापारकी रक्षाके लिये वाणिज्य-दूर्तोकी नियुवित, तथा यरोपियनोंके आने-जानेके
ऊपर भारी ककावट मौज्द हैं। . . . सिवाय मंगीनोंक वलपर हम सदा भारतके स्वामी नहीं रह
मकते हैं, उसीपर हमारा मिहामन लड़ा है। हमारा राज्य यहा (भारतमें) कभी गहरी जड़ नहीं जमा
सकता। मंगीनोंके बिना हमारे पूर्वगामियोंकी तरह हमारा भी शासन खतम हुये बिना नहीं रहेगा।
लेकिन मध्य-एसिया उतन। घना नहीं बमा है, और वहांके लोगोंका जीवनतल भारत की अपेक्षा
अधिव उन्चा है।

"हमे विश्वास है, कि यदि 'हमारे इंगलैण्ड और इसं — एसियाकी दोनों महाशक्तियों — के बीच खुले दिलसे कोई समझौता हो जाय, तो इसमें सभ्यताको आगे बढ़नेमें सहायता गिलेगी।"

इन उद्धरणोसे मालूम होगा, कि अंग्रेज रूसियोंके दक्षिणी बढावको पगंद नहीं करते थे, लेकिन साथ ही वह जानत थे. कि दोनोंके संवर्ष के कारण एसियामें कही युरोपियनोंका शासन लनम न हो जाय, इमीलिये मीमाके निश्चित करनेके लिये दोनोंकी ओरसे जुलाई १८८४ ई०मे एक गंयक्त कमीशन नियुक्त हुआ । रूसियोंने पंचदेहके सारिकोंके रूसी-अधीनता स्वीकार करनेका हुनाला दे मांग पेश की, कि तुर्क जानिकी सीमा हमारी सीमा है, और अफगान-बस्तियोंने अग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र माना जाय । लेकिन अग्रेज इमें माननेके लिये तैयार नहीं थे। अपने दावेको मजबूत करनेके लिए अंग्रेजोंके शहपर इसी बीच अफगानोंने आक्रमण करके बालाम्मिब और पंचदेह दोतों वादियों (उप-त्यकाओं) को दखल कर लिया । इसके जवायम जेनरल कमारोफने पूले-खातून, जिल्फकार डाडा ओर अक-रबातपर रूगी अंड। गाड़ दिया, और फर्यरी १८८५ ई०में पंचदेह-वादीके छोरपर पूरु-कश्तीको भी ले लिया। इंगलैडमे इसपर बन्ना गस्सा प्रकट किया जाने लगा, और हिरातके किले-को मजबत करनेके लिये अंग्रेज इंजीनियर भेजे गये, अफगानिस्तानमें हथियार ओर गोला-बारूद बहे परिमाणमें भेजा जाने लगा, और भारतके पश्चिगोत्तर सीमातपर जैनरल राबर्टकी अधीनता-में भारी सेना जमा की गई। पार्लयामेटने एक करोड़ दम लाख पोंड मैनिक तैयारीके लिए मंजूर किये। उधर रूसने भी एक भारी नी-सेना जमा की, और वाहा कि भमध्यसागरके अंग्रेजी-व्यापार-मार्गको नष्ट कर दे। लेकिन दोनों साधाज्योंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि आपराकी लडाई-से अंतमे भारी क्षति उठानी पड़ेगी। अंग्रेजोंन अफगानिस्तानको रोका, और अप्रैल १८८६ ई०में दोनों देशोंके प्रतिनिधि पीतरबुर्गमे जमा हए। कसियोंको हरीक्टदका दाहिना किनारा ज्लिफकार डांडेतन और पंचदेहसे दक्षिण बागी-उपत्यका, जिसमें पंचदेह हरितावली भी शामिल थी, मिली। इस प्रकार रूसी सीमा हिरातसे ५३ मीलपर पहुंच गई, जिसके और हिरातके बीचमें कोई प्राकृतिक बाधा नहीं थी । लेकिन दूसरी तरफ रूसको अमीर-बुखाराके हाथसे बक्षुके बायें तटपर अवस्थित ख्वाजासालेके दक्षिणके सुन्दर चरागाहोंको अफगानिस्तानको दिलवाना पड़ा। संयुवत वामीवानने जितनी सफलतापूर्वक अपना काम किया था, उससे उत्साहित होकर १८९५ ई०में दूरारा सीमांत-कमीयन नियुक्त किया गया, जिसने पामीरमें अंग्रेजी और रूसी प्रभावक्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित की । यह सीमा विकटोरिया (जोर कुल) झीलके दक्षिणी किनारेसे शुरू होकर सरिकौल पर्वत-मालाके गेरुवण्डपर होते चीनी सीमांततक पहुंच सारिकौल पर्वतमालाकी एक ऊभड-खाभड़ और दुर्गम बाहीसे ६ मीलपर सनातन हिमवाले प्रदेशमें जाती है, जहांपर कि कई पर्वतश्रेणियां आकर मिलती हैं। "इसी निर्जन एकांत स्थानमें समुद्र तटसे बीस हजार फुटके ऊपर मनुष्योंकी पहुंचसे बिलकुल बाहर तीन साम्राज्य---भारत (अंग्रेजी), चीन और इस मिलते हैं।"

२५ नवस्बर १८९७ ई०में जरनल क्रीपित्कनने अञ्चाबादमें अंग्रेज यात्रियोंके सामने भाषण करते हुए कहा था—''भीतरी लड़ाई-झगड़ेकी' संभावनाकी खतम करनेके लिए हमने देशियोंको बिना हिषयारकर उन्हें शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करनेके लिए मजबर करनेमें की इ

कसर नहीं उठा रक्ष्यी हैं। "अब एक अकेला यात्री भी कास्पियन तटमें गाइवेरियाके गीमांततक, बिना जरा भी भयके यात्रा कर सकता है। "(यहांका) व्यापारीवर्ग सरकारका सबसे बड़ा समर्थक हैं, जिसके बाद कृपक हैं।....विरोध अब मुल्लाओंके पड्यंत्र हीका रह्र गया है।"

#### ७. रेल-निर्माण

तेक्कोंके साथ युद्ध करनेके लिए तेरह मीलकी रेलवे लाइन बनकर कास्पियन तटमें रेलोंका जाल शुरू हुआ। रेल-निर्माणके लिए खाम तौरमें मंगठित बटालियनते १८८३ ई०के अंततक उसे कास्पियनसे १३५ मीलपर किजिल अरबतनक वना दिया। मेवंके ऊपर अधिकार हो जानेपर रेल बनानेमे और भी उत्साह हुआ, और अप्रैल १८८५ ई०के उकाजे (राजादेश) द्वारा रेलको आगे बढ़ानेकी स्वीकृति दी गई। ३० जूनको काम ग्रह हुआ। इस रेलवे लाइनके बनानेमें वाईस हजार तेक्के मजदूर काम करते रहे, और चौदह महीनेके भीतर रेल किजिल अरबतमे ३५२ मील गेर्नतक पहुंच गई । मेर्नसे चारज्यकी लाइनपर काम अगस्त १८८६ ई०मे आरंभ हुआ। इस लाइनको साठ मील रेगिस्तानमंसे जाना था। चार मासमे यह एक सौ एकतालीस मील लंबी रेल भी नैयार हो गई । कास्पियन तटसे वक्षके बार्य किनारेपर अवस्थित चारज्य-तक अब ६६४ मील लंबी रेल बनकर तैयार हो गई। वक्ष हमारी गंगाकी तरह एक बडी नदी है, जिसका पाट चारज्यमें सवा गीलका है। नदीने थोड़ा ही हटकर दोनों किनारोंपर रेगि-स्तान है, जो कि कराकुम और किजिलकुमके महान् रेगिस्नानके भाग है । आम् (वध्)पर पुल बनानेके लिए लकड़ियोंक ३३३० बेड़े रूसमे लाये गये। पहला पाया जून १८८७ ई०में बैठाया गया और काम इतनी तलारतामें हुआ, कि छ महीनेके बाद जनवरी १८८८ ई०में वक्का पुरु यातायातके लिये स्रोल दिया गया। यह गुल ४६००गज लंबा था, जिससे २२७० गज गौड़ी जल-बारा बहती थी। सितंबर १८८७ ई०में वस तटसे २१६ मीलपर अवस्थित गमरपंदतककी लाइन-पर काम शरू हो गया, जिमे २८ मीलका रेगिस्तान पार करके कराकुलये जरपगां-सिचित उपत्यका में पहुंचना था। अंतमे मई १८८८ ई०में कास्पियनमे समस्कंदनक ८७९ मीलकी रेल नैयार हो गई। इस रेलबे लाइनगर प्रति मील औसन खर्च ६१४४ पौंड (अस्सी हजार रुपया) आया था, जन कि हिंदुम्सानमें अंग्रेजी कंपनियोंने रेलोपर प्रति गील अठारहमें बीस हजार पौड खर्च किये । १८९५ ई०में रागर्यान्द और ताशकंदके बीच रेल बननी शुरू हुई। उसके बाद अंदिणान (फरगाना)की लाइन भी तैयार की गई। मेर्वमे अफगानिस्तानकी सीमाक पास कृश्क तक १९२ मीलकी रेल बनी। कुरकसे हिरात, गीरिएक, कंधार और चमन होने मध्य-एसियाकी रेलोंको क्वेटामें पाकिस्नानी रेलोंसे आसानीसे मिलाया जा सकता था, इस रास्ते कृश्व और चमनके बीच सिर्फ ४५० मीलकी लाइन बनानी थी । इस सारे रास्तेमें कोई दुर्लध्य वाया नहीं है, सिर्फ खुम्बान (चक्मेसव्ज) डांड़ेको पार करते लाइनको रामुद्र तलसे ३४०० फुट ऊपर उठना पड़ता । चक्ष्मेसब्जके डांड्रेस तीरा मीलपर ही सक्जवार है।

#### ८, अश्काबाद

वास्पियन तटपर अवस्थित कास्नोवोद्स्कसे ३२२.२५ मीलपर अवस्थित अरकावादको कस्योंने अपना शासन-केंद्र बनाया, जिसकी स्थापना १८८३ ई०में अक्कल हरितावलीके सबसे चीड़े तथा कोपेतवाग पर्वतमालाके सानुपर हैं। १८९९ ई०में इसकी जनसंस्था सोलह हजार थी, जिसमें दस हजार सैनिक थे। अरकाबादसे नातिदूर कोपेतवागके पहाड़ोंमें २४०० फुटकी ऊंचाईपर फीरोजा और ३००० फुटकी ऊंचाईपर खैराबाद मंसूरी-शिमला-जैमें ठढे गहाड़ी नगर हैं, जहांपर कसी अफसर अपनी गर्मियां बिताया करते थे। अरकाबादका अर्थ आंसुओंकी नगरी या इरकाबादसे प्रेमनगरी भी हो सकता है।

### ९. मेर्व

यशिष यह ऐतिहासिक नगरी, ध्वंसावशेषके रूपमे ही सही, भोजूद थी, लेकिन इसके पहले ही इसकाबादको शासन-केंद्र बनाया जा चुका था, इसलिये मेर्ब एक छोटा-सा कस्वा ही रह गया, और उसे बोस्लेबिक-कोतिक वाद ही आगे बढ़नेका गीका मिला।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- १. ओवर्क इस्तोरिङ तुर्कमान्स्कओ नरोदा (व. व. वर्नेन्दि, १९२८)
- अाजिमात्स्कया रोम्सिया (अ. कुवेर आदि, मास्को १९१०, ५ ६८ १७२-७७)
- ३. तुर्कागानिया इ येगे कुरोर्ल्नया वगात्स्वा (व. अ. अलेक्सन्द्रोफ, मास्ना, १९१०)
- v. Heart of Asia (E. D. Ross, London, 1899)
- 4. History of Mongol (II. H. Howorth, London, 1876-88)
- La rivalite anglo-russiè en xxi siecle en Asie (Λ. Μ. F. Rouire, Paris, 1908)

भाग ५ बोल्शंविक-क्रांति

# रूसमें क्यांति

## १. लेनिन रूसमे (१९१७ई०)

यद्याप जार अब तख्तसे उतार दिया गया था, ओर लोग वडी-बडी आशा कर रहे थे, लेकिन फर्नरी-कातिके परिणामस्यरूप जिन लोगोंके हाथमे शासन गया, वह अब रवार्थीको उसी तरह स्रक्षित रखना चाहते थे, जिस तरह जारबाही करती आ रही थी। ओद्योगिक पुजीवादकी स्थापनाके बाद भी रूसमें अभीतक सामन्तवाही स्वार्थोंके हाथमें ही सैनिक ओर असैनिक शवित थी। फर्वरी-कातिने पूजीपितयो ओर मध्यवर्गको ऊपर आनेका मौका दिया, जो पश्चिमी युरोपकी तरह शृद्ध पूजीका शासन मजबूत करना चाहते थे। लडाईने लोगोंकी जैसी आर्थिक अवस्था कर डाली थी, और किसानों और मजदूरोंके संघरों। जो भावनाये पैदा कर दी थी, उनके लिये अस्थायी सरकारने कुछ नही किया । लेनिनके अनुसार अस्थायी सरकार "हसके लोगोंको न गाति दे सकी, न रोटी, न पूर्ण स्वतंत्रता", बल्कि जारशाहीके हट जानेंं में पिवमी दोस्त कही कोई दूसरा अर्थ न लगाने लगे, इसलिये अस्थायी सरकारने यद्धको पहले हीकी तरह सरगमींके साथ चालू रखनेका विश्वास दिलाया । यही नहीं, बहिक उसीके लिये छ अरब रूबलके 'स्वतंत्रता-ऋण'के उठानेका प्रयत्न किया। भिम अब भी जमींदारोंके हाथमे अछ्ती रही, पुजीपतियोंके हाथमे कारत्यानोको जरा भी इधर-उधर करनेकी कोशिया नहीं की गई । क्रि मौगिलेफ और पेर्भकी गुर्बानयों (प्रदेशों)में किमानोंने कुछ करना चाहा, तो मार्चमे उनके ऊगर सेगा मेजी गई। जारशाही अफसर और पुराना शासन-यंत्र वैसा ही अक्षण्ण रक्ला गया, जिस तरह भारतसे अंग्रेजोंके जानेके बाद हिन्दूस्तानमे । बड़े-बड़े जमीदार और पनके राजगवत अब भी सर्वेसवी थे; समाजवादी कातिकारी दलका वकील करेन्स्की न्यायमंत्री बना था। उसने जारशाही समयके मरकारी वकीलोंको अपनी जगहपर कायम रक्खा। और तो और पूरानी उपाधियों--राजा, कौण्ट, बारोन आदि--को भी जैसे-का-तैसा ही बनाये रक्ला। नई सरकारने जारके परिवारको सुरक्षित रखनेके लिये उसे इंगलैंड भेजनेकी कोशिश की, लेकिन जबर्दस्त विरोध देख वैसा नहीं कर पायी । फर्वरी-क्रातिके बाद जो मूर्तियां सागने आई और उन्होंने जो रवैया अब्तियार किया, उसने बतला दिया, कि इनमें माधारण जनता-का कोई हित नहीं हो सकता।

लेनिनको जैसे ही फर्वरी-कातिकी खबर मिली, वैसे ही वह रूस पहुंचनेके लिये बेकरार हो गये। लेकिन उनका नाम मित्रशक्तियोंके खुफिया-विभागकी काली-सूचीमें दर्ज था। अंग्रेज अपने प्रदेशसे होकर जानेकी आज्ञा देनेके लिये तैयार नही थे। मोवियतोंकी मांगसे मजबूर होकर अस्थायी सरकारके वैदेशिक विभागने सभी निर्वाचित रूसियोंको देश लीटनेके लिये मित्रशक्तियोंको लिखा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, कि अन्तर्राष्ट्रीयता-वादियोंको न आने दिया जाय। इस प्रकार लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, कि अन्तर्राष्ट्रीयता-वादियोंको न आने दिया जाय। इस प्रकार लेकिनका लीटनेका रास्ता बन्द था। वह लीटनेका कोई उपाय सोच रहे थे। उनको यह भी ख्याल आया, कि स्वीडनका पासपोर्ट लेकर जर्मनी-के रास्ते जायं, लेकिन उन्हें स्वीडिश माषाका एक शब्द भी मालूम नही था। तब उन्होंने गूंगा बननेकी भी सोची। सब देखकर अन्तमें उन्हें यह साफ मालूम होने लगा, कि जर्मनीके रास्तेसे ही लीटा जा सकता है। इसी निर्वासितों—विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीयतावादी समाजवादियों

--कं रागमे लोटनेमे जर्मन अपना नुकरान नहीं रामझते थे। इसीलिये स्वीजरलैंडके संगाज-वादी 'लातेनके बहुत लिंगा-पढ़ी करनेपर जर्गनीने इस गर्तपर अपने देशके भीतरसे लेनिन-को जानेकी आजा दी, कि वह उसी लास ट्रेनमे जाय, जिसमे दूसरे निर्वामित रूसी जायगे। वह न रास्तेमें उतरे, ओर न किगीसे बातचीत करे। लेनिनको तो रूममे पहचनेमें मतलब था. उन्होंने इस शतंको स्वीकार कर लिया और महरबन्द ट्रेनपर बैठ गये। जब फिनलेड ओर समकी गीमापर उनकी ट्रेन पहची, तो बाल्शेविक नेताओंने उन्हें देशकी परि-स्थिति रामझाई । पेत्रोग्रादके पास बेलोअस्त्रोफ स्टेशनपर १६ (३) अप्रेल १९१७ ई०को उन्हे उनके साथियाने देशकी परिरियति समझाई । जब यह पेत्रोग्रादके फिनलेट रेलवे स्टेशनपर पहचे, तो हजारो फोजी सिपाही आनं प्रिय नेताके स्वागतके लिये पातीसे खडे सलामी दे रहे थे, मैंकडो लाल झडे फहरा रहे थे। पताकोपर बडे-बडे अक्षरोमे "स्वागत लेनिन" लिला था। एक हथियारवन्द गाडीपर लडे होकर लेनिनने एक छोटा-सा भाषण दिया, जिसको सगाप्त करते हमें "ममाजवादी क्रांति जिन्दाबाद"का नारा लगाया । १७ (४) अप्रैलको बोल्शेविकोकी एक बैठकमें लेनिनने अपने प्रसिद्ध नियन्ध "यर्तमान कातिमें सर्वहारांके सामने काम" को रक्या, जिसमे लेनिनने बतलाया, कि यह मन्नातिकी अवस्था है, जिसके द्वारा शिक्त पूजी-वादियोंके हाथमें वली गई है। अब जिनतको सर्वहारों और गरीब किसानोंके हाथमें करने कातिकी दूसरी रीहीको पार करना है। लेनिनने यह भी कहा, कि लवाईसे हमें अपना हाय एकदम हटा लेना चाहिये। इसे उनके महयोगियोमेंसे भी कितनोने परान्द नहीं किया। उनका महना था-तब तो जर्गन बेधडक सारे रूसको दावल कर लेगे ओर हम जारवाहीके फंदेमे निकलकर जर्मनशाहीके हाथमे चले जागगे। लेकिन लेनिन आने निर्वापण दह थे--''अब जब कि रूसम भाषण और लेखनकी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमारा सबसे पहला काम है, शासनको कमकरों ओर गरीब किमानोंके हाथमे लानेकी कोशिश वारना । अस्थायी सरकारको हुमें कोई मदद नही करनी चाहिये। यह पूजीवादियोंकी सरकार साम्प्राज्यतादी छोड़ और हो ही वया सकती है ? . . . . मोवियतोंको भी कमकरो अर किसानोके हाथमे होन। वाहिये। जमीदारोंकी जमीदारीको छीनकर किमानोंको दे देन। वाहिये। अलग-अलग बैकोंका मिलाकर एक राष्ट्रीय बैक बना देना चाहिये। यद्यपि भगाजवादकी स्थापना गुरना नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्रकी उपज और उसके यितरणके साधनींको भोविगतीं (पनायतो)के हाथमे होना चाहिये। जनतात्रिक समाजवादी (बोल्शेविक) पार्टीका नाम कम्यु-निरट (साम्यवादी) कर देना चाहिये, जिससे मालम हो कि हम पैरिसकम्यन (साम्यवादी समाज)के नगुनेपर साम्यवादी राष्ट्रकी स्थापना करेना चाहते है ।" लेनिनके यह विचार हमके तत्कालीन राजनीतिज्ञोंके ऊपर बमकी तरह पड़े। बोल्शेविक नेता भी घयवा उठे---"यह रोविचिल्लीका महल है। वास्तविकतासे इसका कोई संबंध नही हो। लेनिन दम माल-तक रूमको नहीं देख पाये, इसीलिये वह इस तरहकी ऊल-जल्ल बाते करते हैं।"

लेकिन लेनिनकी बातें ऊल-जलूल नहीं थी, और न वह रूसी जनताकी नब्ज पहचाननेमें गलती कर सकते थे। उन्हें जितना ही अधिक जनतासे मिलनेका मौका मिल रहा था, उतना ही वह उन्हें अच्छी तरह रामझानेमें सफल हो रहे थे। उस समय बोल्शेविक पार्टीका केन्द्र करोन्स्की भवनमें था, जिसकी सामनेकी सड़कपर लेनिन रोज व्याख्यान देते थे। तीन महीनेतक लगातार उनकी कलम और जबान चलती रही। कुछ ही रामयमें लेनिन अपनी बातोंको मनवानेमें समर्थ हुये। पेत्रोग्रादके कमकर तो पहले हीसे उनपर अद्भुल विश्वास रखते थे, अब बोल्शेविक पार्टीके नेता भी उनसे सहमत हुये। वह देख रहे थे, कि अस्थायी सरकारके जोर देनेपर भी सैनिक मैदान छोड़कर भागते जा रहे हैं. जर्गन कीओ आगे बढती जा रही हैं। ऐसी अवस्थामें अच्छी दातोंपर जर्मनीसे सृलह कर लेना ही अच्छा हैं। अप्रैलमें बोल्शेविक पार्टीकी सातवी अखिल रूसी काफेस हुई, जिसमें भी एक प्रस्ताय पास करके मांग की गई, कि जमींदारोंसे जमीन छीनकर किसान-कमेटियोंके हाथमें दे दी

जानी चीहिय । उनी काफ्रममें स्तालिनने जानियोंको समस्यापर प्रकार ठालन हुए कहा या, कि सभी जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार मिलना चाहिये, यदि वह स्मसे अलग होना चाहे, तो उसक लिये मी उन्हें स्नतत्रता गिलनी चाहिये। ३ और ४ मई (२० और २१ अप्रेल) को अस्थायी सरकारकी साम्प्राज्यवादी नीनिक विरुद्ध पेत्रीग्रावने एक लाख आदिमयाने प्रदेशन किया। उसके निरुद्ध पूजीवादियोंने सैनिक अफ्रमरों, विद्यार्थियों, दूकान-राराका जलूस नियाला, जिसका नारा था "अस्थायी सरकारमे निश्वास्य"। पेत्रोग्राद मैनिक क्षत्रके कमाइर जेनरल कोनिलोफों हुक्म दिया था, कि मजदूरोंके प्रदर्शन पर सेना गोली चलाये, लेकिन निपाहियोंने बेस। करनेसे साफ इन्कार कर दिया।

### २ करेन्स्की सरकार

१५ (२) मईको अस्थायी सरकारमे कुछ पश्वितन हुआ, जोर अब भिवपडलमे सेन्सेविकों ओर समाजवादी कातिकारियोकी प्रधानता थी। समाजनादी कातिकारी नेता करेस्स्की अब गद्वरानी था। उसने जर्मनीके बिलाफ यद्धको ओर भी जारसे चलानेका प्रयत्न किया, लेकिन हसी जनता इसके लिये तैयार नहीं थी, प्राचीनपथी अत्यावारी जारजाही गलागोंकी बातोंमें पडकर वह ओर छटनेके छिये मग्नद्ध नहीं थे। बोरशेविक इस नक्त नहीं कर रह थे, जिमे रूमी जनता चाहती थी। अवतक बोल्गेविकांका प्रभाव पेत्रोग्रादके मजदूर-सगठनोमे बहुत बढ गया था। उसका परिणाम यह हुआ, कि मजदूरोने सोवियतोके नये चुनावमे मेन्दोनिको और समाजवादी कानिकारी प्रतिनिधियोको हटाकर बोल्शेविकोको निर्वाचित किया। सोवियतोमे ही नहीं, मजदूर सभाओं में भी, विशेषकर फेनटी कमेटियों में, बोल्शेविकोकी प्रधानता हो गई। १२ जून (३० मई) को पेत्रोग्रादमे फैक्ट्री कमेटियोकी पहली काग्रेस हुई, जिसके तीन चोथाई प्रतिनिधियोने बोल्शेविकों-के पक्षमे अपनी राय दी। गावों ओर शहरोसे लेनिन ओर बोल्शेविक पत्रिका 'प्रावदा'के पास हजारो पत्र आतं रहते थे। सिपाहियोने अपने एक पत्रमं लिखा था--"साथी, मित्र लेनिन, बाद रक्खी, कि हमसेसे एक-एक आदमी जहा है, वहा तुम्हारा अनुगमन करनेके लिये तैयार है। तुम्हारे विचार ठीक किताना और मजदूरोके गकल्पको प्रकट करते है। मोवियतोकी प्रथम अखिल रूसी काग्रेस जन १७ में हुई जिसके हजार प्रतिनिधियोमें एक सो पाच ही बोल्शेविक ये, लेकिन अब वह इतने प्रभावित हो गये थे, कि उन्होंने बोल्गेविकांकी नीतिका समर्थन किया। जिस समय काग्रेस हो रही थी, इसी समय बोल्शेविक पेत्रोग्रादके मजदूरो और सेनिकोके एक भारी प्रदर्शनकी तैयारी कर रहे थै। इसके गारे थै--"सभो शक्ति सोवियतोका", 'पूजीवादी वसो मत्री मुद्दीबाद", "रोटी, शाति और स्वतनता''। मेन्शेविको और समाजवादी कातिकारियोको भय लगा, कि इससे बोल्शेविकों-का प्रभाव और भी बढ जायगा, इसलिये उन्होंने तीन दिनतक सभी तरहके प्रदर्शनोको बद रखने-का प्रस्ताव पास कराया, साथ ही पेत्रोग्राद सोवियतकी कार्यकारिणी समितिने १ जुलाई (१८ जुन) को एक साधारण प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा वह "अस्थायी सरकारमे विश्वास"का नारा लगवाना च।हते थे। बोल्शेविकोने प्रदर्शन करना मजूर किया, लेकिन उसमे उन्होंने अपने नारे लगवाये। उस दिनके प्रदर्शनमे चार लाखसे अधिक कमकरोंने भाग लिया। गेन्शेविक और समाजवादी-क्रातिकारी जो चाहते थे, वह नहीं हुआ और प्रदर्शनने अस्पायी सरकारमे अविश्वासके जलसका रूप ले लिया।

अप्रैल १९१७ ई॰में युक्त राष्ट्र अमेरिका भी युद्धमें शामिल हो गया था, लेकिन तबतक इगलेंड और अमेरिकाकी हालत बुरी हो गई थी। यदि पूर्वी मोर्चेपर रूसी भी प्रतिरोध बन्द कर देतें, तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिये वह करेन्स्कीपर जोर दे रहे थे। जुलाईमें मित्रमडलमें परिवर्तन होकर करेन्स्की प्रधान-मंत्री बन गया। केरेन्स्कीने जोर देकर आक्रमण करवाया, लेकिन रूसी सेनाकों तानीपोलमें बुरी तरहसे हारकर जल्दी ही हटनेके लिये मजबूर होना पडा। दस दिनके आक्रमणमें साठ हजार रूसी हताहत हुये। लेकिन इससे क्या? रूसी पूजीवादी अपने पश्चिमी भाई-बन्दोंके दामनकों पकड़े रहता चाहते थे। अभीतक अस्थायी

मित्रगटलका काम तहुत कुछ मल-जोलके साथ चल रहा था, लेकिन अब प्रतान-गंगापीत कोनिलाफ ओर प्रवान-मति वरेन्स्कीमें झगडा हो गया। मित्रग्वरंक आरम्भमें कोनिलोफ कई दूसरे मेनापियों की महायतामें करेन्स्की जिल्होंमें हम दे सेना ले पेशोग्राइगर कब्जा करनेके लिये चल भी पड़ा। करेन्स्की जनतामें उरता था, लेकिन जब उसकी मदद लिये बिना कोई चारा नहीं था। हार्निलोफिसे मकाबिला करनेके लिये मबगें आगे वे बोरशेविक। करेन्स्कीने अपना नया मित्रमंडल बनाया, इसमें भी नरमदली ही अणिक थे, जिनमें जेनरल वेखोंबरों। और एडमिरल बेदें की भी थें। यह दोनो समाजवादी नहीं थ, तो भी उन्होंन अपन साथी मित्रयों कहा, कि रोना और नहीं। लेड सकती, इमलिए लड़ाई बन्द कर देनी चाहिये और सैनिकोको यद्धकेत्रसे हटा लेना चाहिये। लेकिन मित्रशिवतयोंके पिट्ठ करेन्स्की और उसके साणियोंने उनको बात नहीं सानी।

यद्धरी प्रति दिन चार करोड रूबलका खर्च देशके मत्ये पड रहा था । यह पैगा कहारी आये? मरकारने अन्धानन्त कागजके नोट छापकर उसे पूरा करना नाहा, जिसका परिणाम हुआ सभी जीजाके दामका अप्रत्याणित रूपसे बहना--म्द्रास्फीति । लोग अपने वेतनसे जीविका नहीं चला सकते थे। साथ ही कारवातोंक लिये कच्चा गाल और इनन तथ। गजदूराके लिये रोटी मिलनी मुरिकल हा गई। रेल और यातायातके दूसरे गाधन भी उप हो गये। मिलें और कारलाने बेकार हो गये। मर्डमें १०८ कारखाने जिनमें ८७०० मजदूर काम कर रहे थे, जुनमं १२५ कारग्नाने (३८४५५ आदमी), जुलाईमे २०६ बारगाने जिनमे ४७७५४ मजबूर काम करते थे, बन्द हो गये। इस प्रकार भईमें जहा कारमानोंके बद होनेमें ८७०० मजदूर नेकार थे, वहा जुनमें ३८४५५ और जुलाईमें ४७७५४ मजदूर बेकार हो गये। इस बेकारीने अस्यायी सरकारके विरुद्ध लागोंके भावाको और भटका दिया। उनीलिये कोई आश्चयं नहीं, यदि १७ (४) ज्लाईको पाच लाख मजदूरोने अस्थायी मरकारके पिरुद्ध जब-र्दस्त पदर्शन किया। मेन्सेजिक और समाजवादी क्रांतिकारी देख रहे थे, कि वह लोगोपर अपने प्रभावको स्वोते जा रहे हे, और अधिक समयतक वह शासनको अपने हायमे नहीं रख सकेगे। इसलिये उन्होंने गोलीस लागोकी हिम्मत तोडनेकी कोशिया की। १७ (४) ज्लाईकी यहक्षेत्रसे लोटाकर मगाये गये सैनिक अफसरो और कसाकोने प्रदर्शनवर्गारयोपर गोलिया चलाई, अगले दिन भी वह गोलिया वलाने रहे। उन्होने बोल्शेनिक पानका 'प्रवदा'के कार्यालयपर आक्रमण गरके उसे तोड-फोड दिया। वह ेशननको पकडनेके लिये उनकी जगहपर भी पहुचे, लेकिन तबतक लेनिनको बहासे हटा दिया गया था। वह पेत्रोग्रादसे दूर एक जगलमें क्षोपडीके भीतर रहते थे। बोल्शेविक पार्टी अब आगी गैरकान्नी हो वकी शी। करेन्स्कीकी सरकार लेनिनपर 'देशदोह'का अपराध लगा गही थी। रूडकोफ, नामेनेफ और शोरकी-जैसे ढिलिमलयकीन क्रांतिकारियोने जोर दिया, कि लेनिनको आकर अवालतमे अपनी पेरवी करनी चाहिये, लेकिन बोल्शेविकोने इसका विरोध करते हुये कहा--"यह लेनिनका पकड़कर जेल नहीं ले जायगे, बल्कि रारतेमें ही मार डालेगे।" इस दूर-दिशताका समर्थन इतिहासने किया। बोल्सेविक काति लेनिनके बिना बहुत निबंछ हो जाती, उस महान् प्रतिभाने प्राणाकी रक्षा उस ममय इसी दूरदिशतासे हो सकी । ८ अगस्त (२६ जुलाई)को बोन्शेविक पार्टीकी छठी काग्रेस पेत्रीगावमे शुरू हुई। पुलिसके उरके मारे वाग्रेस गुप्त रीतिसे हो रही थी, तब भी लेनिनका उसमे आना खतरेसे खाली नही था, इसिलियं वह नहीं आ सके। इसी काग्रेसने स्तालिनके प्रस्तावको स्वीकार करते हुये बोल्बोविकोके आर्थिक प्रोग्रामका समर्थन किया-- जमीदारोकी जमींदारियोकी जब्त किया जाय, सभी भूमिको राष्ट्रीय, सभी बैको और बड़े-बड़े उद्योग-धर्थोको राष्ट्रीय बना दिया जाय, और ज्त्पादन और वित्तरणपर कमकरोका अकुश हो। इसी काग्रेसने सशस्य विद्रोहकी तैयारीका काम किया।

२५ (१३) अगस्त १९१७ ई०को राज्यपरिषद्की बैटक मास्कोमें बुछाते हुये करेन्स्कीने माहा कि उसके द्वारा सैनिक अधिनायकत्व कायम करके अपने शासनको मजबूत कर दिया जाय। बोरशेविक भी कच्चे गृह्ये नहीं ये। भारको बोन्शेविक पार्टीकी वेन्दीय सिगितिने उसी विन चार लाय सजद्रोका प्रदर्शन सगठित किया, सभी जगह मजदूरोने हटताल कर दी। राज्यपरिपद्को बिजलीकी रोशनी बिना अपनी बैठक ररनी पटी। अगरे दिन जेनरल क्लोनिलोफ सास्कोमे आया। वहावे प्जीपतियोने उसका सरकारी तोरसे स्यागत करनेका प्रबन्ध किया, लेकिन राज्यपरिपद्वालोने खतरेको समझ लिया, दमलिये सैनिक अधिनायकत्वकी घोषणा करनेको उन्हे हिम्मत नहीं हुई, और कोर्निलोफको खाली ही हाश लोट जाना पडा।

रूसकी इस स्थितिको देखकर मित्रशिक्तया वबरा रही थी। वह कभी करेन्स्कीकी पीठ ठोकती, ओर कभी प्रधान-सेनापति कोर्निलोफकी। उन्होने कार्निलोफको पाच अरब स्वल कर्ज देनेका वचन इस गर्त पर दिया, कि रूसमे एक मजबून सरकार कायम हो जाय। लेकिन मजबत सरकार कायम करना कोनिलोफके बसकी बात नही थी। कोनिलोफने जब पेत्रोग्रादका हाथमें बाहर जात देखा, तो १ मितम्बर (१९ अगस्त)को उसने रीगाको जर्मनोके हाअमे समर्थण कर दिया, जिसमें कि उनकी सेनाये मीधे पेत्रोग्राद पहच जाय। करेन्स्कीसे कार्निछोफने यह भी माग की, कि सारी मैनिक और अमैनिक शवित हमारे हाथसे देवा, frb हम पेत्रोग्रादके कमकरोको ठीक कर लेगे। करेन्स्कीको अब जनताके गुस्सेका भी ख्याल गरके और अपने लिये उपस्थित डरकी वजहमें भी कोर्निलोफको प्रधान-मेनापनिके पदमे तटाना पना, लेकिन कोर्निलोफने आजा माननेमे इन्कार कर दिया और ७ सितम्बर (२५ अगस्त)को उसने पेत्रोग्रादके विरुद्ध एक सेना जेनरल कीमोफकी अधीनतामे भेजी । अब गतराये हुये बारेन्स्की और उसके महयोगियोको बीटशैविकोचे सामने महायताके लिये हाथ पसारनेके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। बोल्गेविकोने इस वक्त अपनी सझ और सगठनका परिचय दिया, जिसके कारण कोर्निलोफकी बुरी हार हुई। जेनरल कीमोफने आत्म-हत्या कर ली। कोनिलोफ, देनिकिन और कितने ही दूसरे जेनरल गिरपतार कर लिये गये, र्लिकन करेन्स्की बोल्केविकोसे ओर भी ज्यादा डरता था, इमलिये इन देशद्रोही जेनरलोके भाग जानेमें कार्र दिक्कत नहीं हुई। कोनिलोफके पराजयके बाद बोल्शेविकोका लोहा शत्र, मित्र और उदासोन सभी मानने लगे। मजदूरो ओर गरीबोमे उनका प्रभाव बहुत बढ गया। सीवियतोके मगठन उनके हाथमे आने लगे। १३ सितम्बर (३१ अगस्त)को पेत्रोग्रादके कम-करो भार सैनिकोके प्रतिनिधियोकी मोवियतने बहुमतके साथ बोल्शेविक प्रस्तावका पास किया । १८ (५) सिनम्बरको मास्कोकी सोवियतने भी वैसा ही किया। इस प्रकार राजनीतिक राजधानी पेत्रोग्राद ओर ओसोगिक राजधानी मास्का दोनोकी मीवियते बोरगेविकोके हाथम आ गई। सितग्वर-अक्तूबरके बीचगे सतस्याकी सब्या और प्रभाव दोनोमें छेनिनकी पार्टी दिन-दूनी रात-वौग्नी जनताके विश्वासको पाती गई। अप्रेल १९१७ ई०में जहा उसके सदस्योकी सच्या अस्मी हजार थी, वहा अगस्तके अन्तमे वह ढाई लाख और अन्त्-बरके मध्यमे चार लाख हो गई। कही भी हडताल करा देना या बडे-बडे प्रदर्शन निकाल देना जनके वाये हाथका बेल था। देशमें जो फ्रांति मची हुई थी, उसमें सेनिक भी शामिल थे। वह अपने गावोमे मर्वाधयोका उसके बारेमे चिटठी लिखते, जिससे किसानीने जमी-दारीके खेतांको छीनना शरू कर दिया । करेन्स्कीकी मरकारने जमीदारोकी रक्षाके लिए अपने कमजोर हाथोको बढाते हुये किमान-रामितियोके सदस्योको गिरफ्तार करनेकी कोशिश की, लेकिन उसके पास इतनी राक्ति कहा थी?

िहोहकी तथारियां— मितान्वरमे लेनिन हेलिंगकी (फितलैंड)मे लिपकर रहे ये, जहांसे वह वरावर बोल्बोविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिके पास अपने सुझाव भेजा करने थे। २५ (१२) और २७ (१४) सितान्वरको लेनिनने केन्द्रीय समितिको दो बडे ही महत्त्वपूर्ण पत्र भेजे थे— "बोल्बोविकोको अवश्य अधिकार हाथमे लेना चाहिये" और "मार्क्सवाद और विद्रोह"। पहले पत्रमें लेनिनने बतलाया था, कि पेत्रोग्राद और मास्कौकी मोचियतोमे अपना बहुमत

स्थापित हो जानेपर वात्त्रीनिकों कियं अधिकार हायम लेना मृत्किल गही है। 'पार्टाक कर्तव्यको अच्छी तर साफ कर बना साहिये। पेनोगाद और पारकोम स्वास्त्र विकास अधिकारको हारापे लेना और सरकारको जिकाल बाहर करना—यह काम आजका उगारा प्रोग्राम होना नाहिये।'' ठिकन पभी भी बोरहोबिक नेताओम कर ऐसे लाग थे, जो इतने गई कदमका उठानेपे भारी खनरा समप्रते थे। लेकिन खनरा लिये बिना क्या कभी कोई वना काम किया जा मकता है दे बेर्द्रीय समितिने स्वास्त्र विद्रोहकी तथारिया बनी तेजीसे श्रम् कर दी। पेनोगाद मोल्यितको एक कार्तिकारी सनिक समिति स्थापित की गई, जो विद्रोहको स महल्लन-बेर्द्र थी। पेनोग्राद को क्या चल समय बारह हजार हथियारवन एक गारद मौजूद थे। निवस्त्र हुआ, कि उनकी सहायनाके लिये हेलिसकीसे नात्तिक नामेनिक बेर्डिन नाविकाको भी बुलाया जाय। सिफ पनोग्राद हीमें नहीं, दूसरी जगहोपर भी विद्राहकी नगारिया करना जहरी समझ। गया। दोनेत्स-उपत्यकामें बोरोखिलोफ, साकेंकिमें अन्याम रोर्गथक, बोलना-प्रदशमें बुद्दिनियेफ, उरालग उद्दानाफ, पोलेसिये इलाकेमें कमागोतिन, उनानोको-बोजनेसेन्स्कमें ग० व० फुरजे उत्तरी काकेशममें स० म० किरोफ स्वास्त्र विद्राहक नानेकिन नियक्त हुये।

जिस समय उस तरह जबर्दरत तथारी की जा रही थी, उसी समय योन्स्की और कहा दूसरे ढिलिमिल्यकीन बादशेविक नेताओंने अस्थायी सरकारका यह जाननका मोका दे दिया, कि ७ नतस्वर (२५ अक्तूबर) १९१७ रिक्को—जिस दिन कि मोबियनोंकी दूसरी काग्रेस जुरू होने वाली थी—विदोह सुरू हाने वाला है। करेन्स्की सरकारने उसे दवा देनेका निश्चय किया। बोल्शेनिक पार्टीकी नेन्द्रीय सामितिका केन्द्र स्मोत्नी प्रतिष्ठान पा । प्रति कातिके सचालकोंने योजना बनारी कि स्मोल्नीपर अधिकार करके बोल्शेनिक नेताओंको पकड़ लिया जाय।

### ३. राजधानीपर अधिकार

६ नवरबर (२४ अक्तूचर)को एक खुली मोटर लारीपर सरकारपक्षी कार्दताफी ट्कडी 'रबोची-पुत' (कमकरपथ)की नई कापीको जब्त बरनेके लिये उनमे आफिसमे पहुची--'प्रावदा' उस समय इसी नामसे निकल रही थी । सबर लगते ही फातिकारी सैनिक एक मशस्त्र कारमे वहा पहच गये, ओर उन्होने कादेतोको भागनेथे लिये मजब्र किया। 'ग्वोची-भतमे' उम दिन ''हमे नगा चाहिये''के हेडिंगसे स्तालिनका एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया शा-- 'अब वह गगय आ गया है, जब कि और दरी करना क्रांतिके लिगे खतरनाक होगा । जमीशरो और पंजीपनियांकी वर्तमान सरकारकी जगह हमे मजबूरो ओर किसानोकी सरकारको अवदय कायम करना है।" अगरे दिन गोवियसीकी काग्रेसके उदबाटनके शर होते ही कार्रवाई करनेका निरुचय करने कातिकारी मैनिकोका सुरन्त चिद्रोह करनेकी हिरायत सी गई। ६ नवाबर (२४ अवत्बर) के सबेरे ना निकारी मैनिक सिमितिके अपनी मैनिक टुकडियोको कार्रवाईकी तैयारीके लिये आज्ञा दे दी, और यह भी, कि राजधानीकी ओर आनेवाली हरएक सैनिक ट्कडीपर निगाह रक्खी जाय । उसने बाल्निक नौसैनिक बेड़ेके यद्धपोनो और नौसैर्निकोको गददके लिये ब्लानेका भी निश्चय कर लिया, और हेल्लसिकीमें बाल्निक नौसैनिक बेडेकी मोवियतोकी केन्द्रीय समितियोंको पूराने राहेतके अनुसार तार दे दिया--"नियमोंको भेजी", जिसका अर्थ था बिद्रोह आरम्भ हो गया, पोतो और आदिमियोको भैजो। ६ नवाबरको ही एक और भी जबर्दस्त सैनिक शवित कांतिकी सहायताके लिये राजधानीके भीतर प्रविष्ट हुई, जब कि लेनिन मजदूरके भेंसमें चेहरा बार्ग, एक साथीक साथ स्मोल्नीमें पहुचे। स्मोल्नीकी रक्षाके लिये पूरा इन्तिजाम कर लिया गया शा, क्योंकि वही कांतिका प्रधान संचालकमडल, कातिके दिमागका केन्द्र था।

उसी दिन पीतर-और-पालके किलेके हिथियारखानेसे हिथियार लेकर कितने ही सैनिक बोल्शे-

विका भी तरफ बले आगे पे । आधी रातमे शोडी देर बाद के स्त्रीय टेलीफोन-आफिस, राज्यबैक, नजा इसकाना, गभी रेस्वेन्स्टेसन और मुख्य सरकारी कार्यालय बोल्केविक फातिकारियों हाथमें से । कारितारों पिनक धीमिनने आजा दी, कि सैनिकपोत (क्रूजर) आरोग ने बामें उपरकी आर विकार रेम ने प्राप्त पास जायें । आरोरां के कमांडरने यह कहकर हुक्म माननेसे इक्कार किया कि नेता नदीमें पानी पर्याप्त नहीं हैं । इसपर नौसैनिकोंने थाह लिया, तो पानी काफी गहरा देखा । उन्होंने कमांडरकों गिरपतार कर लिया और तह युद्धपोतकों अस्थायी सरकारके अतिम अरण-स्थान जारके भव्य महल हेमन्त-प्रासादके पास ले गयें । आरोराकी तोंचे अब उस प्रासादकी और मुह किये तैयार थीं । विद्रोह पहलेसे बनाई हुई सृक्ष्म योजनाके जनसार कर रहा था । उनवाबर (२५ अक्तूबर) के ९ बजे सबेरे विद्रोही पलटकोने हेमन्त प्रासादकी और जानेताले सभी रास्तोपर अधिकार कर लिया । अस्थायी सरकारका मिन्म इल उस पास प्रामादमें अपनी वैठक कर रहा था । अब साफ माल्म हो गया, कि अस्थायी सरकारकी मददबे लिये एक भी सैनिक दुकडी नहीं है । करेन्स्कीको कमाकोने सहायता देनेका बन्न दिया, किन्तु वह रेजिसकी नर्मका मेम बना उसी दिन सबेरे युक्त-राष्ट्र अमेरिकाकी अनेवाली एक मोटरपर बेरकर राजधानीसे भाग गया।

७ त्वायर (२५ अक्तूबर)के १० बजे क्रांतिकारी सैनिक समितिने अस्थायी सरकारके उलाइ दनेकी घोषणा की । यह धोषणा लेकिनने तैयार की थी, जिसमे लिखा था——

''अस्यायी सरकार उलट दी गई। राज्यशक्ति पेत्रोग्रादके कमकर-सैनिक-प्रतिनिधियोकी सोवियत और क्रांतिकारी सेनिक समितिके हाथमे चली गई। वही पेत्रोग्रादके सर्वहारो और सोनिकांकी मुख्यिया है।

''जनताके द्वा समयेके उद्देश्य निम्न हैं—न्तुरन्त ही जनताकिक-सधिका प्रस्ताव रखना, जमी मिनो सतम करना, उत्पादनपर कमकरोका अकृत स्थापित करना और सावियत सरकारका निमाण करना।

' मजदूरी, सिपाहिया और किसानीकी काति जिन्दाबाद।"

उसी दिन पेत्रोग्राद सोवियतकी एक लास बैठक हुई, जिसमे लेनिन भी उपस्थित थे। लेंगोमें बडी गर्मागमं तालिया बजाकर अपने नेताका स्वागत किया। लेनिनने इस बेठकमें भाषण देते हुए कहा—"सायिया। बोल्शेनिक जिसकी अवश्यकताके बारेमें बराबर कहते थे, वह मजदूरों और किशानोकी क्रांति हो गई। अबसे रूसके इतिहासमें एक नया अध्याय शरू हो रहा है। यह क्रांति, तीसरी रूमी क्रांति, अन्तमें समाजवादके विजयकी ओर ले जायगी।"

पेशीग्राद मोवियतने प्रस्तान पासकर क्रांतिका स्वागत किया। इस समयतक हैमन्त प्रासाद छोडकर मारा पे नेश्राप-नगर बोह्वीविकांके हाथमे था। आज ही सोवियतोकी काग्रेस शुरू होने-वाली थी, लेकिन उसके गुरू होनेसे पहले ही हैमन्त-प्रामाद पर अधिकार करनेके लिए लेकिनने हुक्स दिया था। अस्थाया सरकारको सुरत आत्मसमपंण करनेके लिए अल्टोमेटम दिया गया, लेकिन उसने ऐसा करनसे इन्कार कर दिया। इसपर ९ बजे सामको हैमन्त-प्रासादपर आक्रमण शुरू कर विया गया। पूर्व सकेतके अनुसार पीतर-और-पाल किलेसे एक तोप दागी गई। आरोशने कुछ गोले चलाये। इसके बाद बोल्शेविकोके नेतत्वमे नौमैत्तिको और मैतिकोने जारोके हैमन्त-प्रासादपर हाला बोल दिया। अस्थायी गरकारको बाहरसे मदद मिलनेकी आवा थी, लेकिन वह कहा आनेवाली थी?

सीवियतोकी हितीय गांग्रेग स्मोल्नीमें उम दिन (७ नवरबर) पौने ११ बजे रातको शुरू हुई। हेमन्त प्रासादने ऊपर इस वक्त भी हमला हो रहा था। काग्रेसमें भाग लेने वाले कितने ही प्रतिनिधि संधर्णमें भाग लेने यहा आये थे। काग्रेस शुरू होते समय मेन्शेविको, दक्षिणपक्षी समजवादी क्रांतिकारियों और कुछ दूसरे प्रतिविधियोंने कहा, कि सैनिक और बिना पार्टीबाले प्रतिनिधि कांग्रेस छोड़ कर चले चले, लेकिन उनका साथ देने बाले मुद्ठीभर आदमी थे। उनके हाल छोड़ नैके समय रीप प्रकट करते हुए प्रतिनिधियोंने चिल्लाकर बहा— कोनिलोफी', 'भगोड़े'। बारहवी सैनाके एक प्रतिनिधिने उठकर

कहा— "हो अभिकार अपने हाजम लेना ता जार्च यो उन्हें। सेना उनके साथ नती है।" रातके २ प्रजकर १० मिनटपर हेमन्य पासाय हो जोत्त्रीतिकोन तसल कर लिया और पर नाथी सरकार हे मिन्सो हो गिरमनार करक पीतर नोर-पालके विलेगे नद कर दिया।

अधी रावके गढ़ (अब ८ नवादरमा नारोग हा गई थी ) ५ व ो मिनयवार्ग काग्रेयन भोषित किया, कि सारी भोतियाके ताम अगर्भ तरदिन पीछे ठोनी कारण प्राने स्था परागके अनुभाग उस दिन २५ जक्तुबरका महीना था, इसिटिए 'से जातुबर-कावि करते है। ८ नवरवरको भागको ८ वजकर ४० मिन अर काग्रेसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें लिनाने आसि-घोषणा, भूमि- गोपणा पढी । आति ही पापणार्गे कहा गया या --य वर्गे पर्वा सर्भा अनवा ओर उनकी गरकार रेपानोचिन जनवानिक स्टहनामा करे, न किर्मानो अमीन होतो जाय, न किसीस हरजाना मागा जाय, और राशी उत्पीदित जातियाको आ म-निगयका आ कार मिली। भीमकी धापणा " द्वारा किमानाते पदह करोड हेन्तर (प्राय चाठीय करोड एकः) जर्मान दी गई जोण प्रवास करोड सूर्र्ण-ल्बल वाधिक मारुगजारीसे मपन कर दिया गया। इस धामणाने किसानीको वनलापा, "माबोगे जबकोई नमीदार नहीं रह गया"। उसी दिस दार बने सबरे वार्यसने प्रथम साबि-यत गरकार जन-क तमरोक्ती परिषदके कायम हान्की सचना दी, जिसके जन्यत रलादिसर इलिन ( उलियानोफ) लीनन वनाये गये जोर जातियाके जन क्यींगर (गर्या)का पद यागेफ विसारियान-प्रा स्तालिन हुए। मानियतमे दुसरे विज्वयाके कुठ समय वादतक भी मिशियाका जनसमीधर कहा जाता था। पहरी सोवियन सरकार हे सभी सदस्य तोरकेंगिक पे, दूसरी हो अर्भा उतना साहस भी नहीं था, कि उसमें शागिल हो, लेकिन मी के बामन के समाजनादी क्रांतिकारी भी गतिमहरूम मिरिपालिन हो। ८ नवस्पर (२७ जबनुबर)को ५ तमे मोरे काग्रेग का नेठक समारण हुई, जोर लोगान ने "काति चिरजीय" "पमाजवाद विरजीन' के प्रान्भेदी नार लगाय।

करेलकीं है मन्त पासाकी आगार कमाक-जेत्रल कारतापार मिलतर फिर प्रिकार प्राप्त करने ही कोलिश की । कारतीफते १० नत्रवर (२८ जारतार) । नेप्रोप्ताक मजदीक जास्कोंपेनेली (आवृत्तिक पृत्किन) पर अधिकार कर लिया, रोकिन राज्यानिक कार्योक कार्योक होने देने लगे। यह वर्धा तायाची कार्योक्ता कार्योक मिलत है गाथ लगी के किए गये। जिस प्रमुप्त कार्योक्तानी उध्य फिर्म हुए भे उसी समय १० नत्रकारणी रातको कार्य-विशिधमोने सकता उल्लेखिक लिए पर्यत्र किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। १३ नव्यवरको जारनोफक कमाकोका पुलकोबीक प्राप्त कार्योक किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। १३ नव्यवरको जारनोफक कमाकोका समझाने सफल हुए, वि कार्याका विशेष करना जपने हित्रोका विशेष करना है। कमाकाने अपने जैनरलकी आना मान्नेथ इत्कार कर दिया। महिब्समे सोवियत नौरीनकोके प्रांतिधिन कमाकोसे मिलकर उन्हें कहा, कि अगर तुम सोवितानों लड़ना बद कर दो, हो तुम्हें पर जाने वी छट्टी मिल जायगी।

भारको जोर पर्योगादमें बात्येतिक रारका के स्वाधित हो जानेपर असे जार जगहामें कि कांत्रका वेग जोरसे फेला। कांति-विरोती उत्तार मिश्रित करते रह गये, लेकिन वह मिलियिको मिलिया करते पर मोर्थितिक कांगान नहीं कर राजते के किया। कांति कांगान नहीं कर राजते के कांत्रित करते के कांत्रित समी पहले उस पत्रमें परिवर्तन किया। पुरावे जापन-सवर्ध वहें-वे जफरार का रायान सावियों और उनो हारा निर्मावित प्रतिविधियोंने लिया और भाग्यावे भीतर रहकर पर्ध करनेका मोका पुराने स्वाथिक लिए नहीं रह गया। १२ नवाब का मोवि यत सरकार में मिला करने मजदूराके लिए आठ घटेका कामका दिन निर्वेचन कर दिया। २७ दिसावर का मानि जिली बेकोको राष्ट्रीय बनाकर उन्हें राज्यवक्षे मिला देनेकी सरकारी घोषणा निकली।

राज्य विद्रोहिक समय रमोत्नी पार्जीका तथा सिनक-अगैनिक जामनका कंछ रही। अब मजालगोको अपने-आने कामको और सुन्यवस्थित रोतिन करनेके एक पुराने कापलियोमे परिवासन कर दिया गया। २८ तक्किको जनकमीयर परिषद् (मिनस्टिंग)ने आजा दी, कि सभी मजालय अपनी-अपनी जार तोमे चले जार और मनी के लिल गामके बनन स्मोदनीय एकत्रित हो।

१५ नवानर १९१७ ई०का यह गहत्वपूर्ण धोवणा की गई, जिसके हारा जार हे राज्यमें रहनेशाली रामी जालियों हो बिना किसी भेदमायके समानानिकार दिया गया —

(१) करागे रहनेवाली सभी जातिया समानता और पूर्ण प्रभव्य रखती है, (२) कसभी जाति।।भो सात्रतापुत्रक आत्मिगिय तथा अलग होकर अपना प्यतत्र राज्य कायम करनेका अविकार है, (३) किशी जाति या जातीय धर्मके विद्यापितदार था हस्तवेतको उठा दिया जाता है, (४) रूमकी भूमिमें रहनेवाली अल्पयरयक जातियो जोर विकास समूहोको स्तान विकासका अविकार है।

उस भोगणाने जारभाही गाम्बाज्यकी सभी जानियोको एक मूत्रमें बाग दिया, उनके भीतर फुट गैदा करनके सारे प्रगतन सदाके विश्वे निकामे हो गये ।

### ४ दास जातियोकी मुनित

गध्य ग्रियामे कातिके बारेमें आगे हम कहनेवाले हैं। यहां इतना जान लेना चाहिए कि जिस समय पेत्रोग्रादरी सशरन विद्रोहकी सफलता और उसके बादके विरोधीकी हटानेके लिये गवर्ग हा रहा था, उस समय तावकन्दके बोल्बोविक भी च्य नहीं थे। हमें भालम ही है, नि, जारबाही मध्य-एसियाका शासनकेन्द्र ताशकन्द था। १० नवस्वर १९१७ ई०को बोल्शोचिक्तोवां दवानेके लिये कसाक और कादेतोने ताशकन्य सोवियतको घेरकर बहाकी कानिकारी ममितिके सदस्योकी एकड लिया। इसकी सुचना कारखानेके मोपूको बजाकर दी गई. इसपर तीन हजार हियारबन्द रूसी और उज्बेक मजदूरीने बोल्शेविक बदियोकी छुडानेके लिये युद्ध छेड दिया। कसाक ओर कादेत ताशकन्दके किलेम जमा थे, जहासे नगरपर प्रठार करनेक लिये वह हाध्यारक मोटरे भेजते थे। कांतिकारी कमकरीने रास्तेको रोकनेके लिये जगह-जगह बाहे सही कर दी थी। चार दिनतक लडाई होती रही। यबर मिलनेपर आसपासके गांबोंक उच्छोक और किंगिज मजदूर भी गदद करनेके लिंगे आ गये। जबर्दस्त समर्थके बाद १३ गनाबरको राजवानित सोवियतोके हाथमे नली गई, कातिकारी समितिके सदस्य जेलंस निकाल लिये गये, और उसी दिन तुर्किस्तानकी सोवियत सरकार ताशकन्दमे स्थापित हुई। मोवियन शनितकी मध्य एसियासे खत्म करनेके लिये प्जीवादके पक्षपाती, राष्ट्रीयता-वादी मध्य-एसियाई तथा एसी क्रांति-विरोधी एक ही गये। अग्रेजीने भी उन्हें मदद पहुंचाई। राष्ट्रीयतावादियोने नवम्बर १९१७ ई०मे खोकन्दरी अपनी सरकार कायम की। उसका नाम रवला "खोकन्द स्वशासन"। इसीने गच्य-ग्सियामे गृहयुद्ध ऑसम्म किया। फर्वरी १९१८ ई०मे खोक दकी सरकारको तुर्किस्तानके ठाल गारदनै खतम कर दिया। लाल गारदमें जहां नगरके रेलवे और कारखानोंके कसी मजदूर थे, वहा बहुत-से उज्जेक, किंगिज, कजाक और तकंमान कारीगर और किसान भी थे।

बाहर्तेविक-क्रांतिनं जारवाही रूपके भीतर ही अपने प्रभावका नही दिरालाया, वरिक सुदूरवाह्य गंगालियाने लोगाको भी समाजवादके पथपर आरूढ किया। जारवाही रोगाके भगाउँ जैनरलोनं वहापर अङ्डा जमाकर क्रांतिका विशेष करनेका मनसूना ताक्षा था, छाँकन उन्हें उसमें विफल होना पढ़ा।

दुसरे पजीतादी और सामन्त्रशाही सरकारोकी तरह जारशाही । भी शासनमा सीत नीचे नहीं अपर था। जार भवसर्वा था। वह अपनी ओरसे महाराज्यपाल जोर राज्यपाल नियनत करता, जो अपने प्रदेशके छोटे जार होने । इसकी जगह बाल्येविक माराने आनन्यतर्क ढाचेका गोवियनोपर आनारित किया। सानियतका अर्थ वही है, जो हमारे पहा प्यापतका, गांद जन्तर हे, तो यही कि सोवियत प्रभुत्व-तम्पन्त पचायत है। गागीक गागतक। काम ग्राम-सोवियतोने लिया, और जिलोके शासनका काम वयस्क मताधिकार द्वारा निर्धाचित जिलाकी मोधियतोने, इमी तरह प्रदेशांके शामनका काम बहाकी सोवियतोने । जनने कामांका मफलतापूर्वक करनेके लिये, तथा जनताको क्रियात्मकरूपसे यह दिखलानेके लिये, कि गरकार उनकी है, अब जारवाही गुर्वानयोगा अनुकरण नहीं किया जा गनाना या । उसकी जगह कातिके दो माल ही बाद १९२० ई०के आरम्भमे स्सका विभावन जातिगोके अन्सार हुआ, आर १९२०-२२ ई०के बीचमे इम तरहक कितने ही स्वामल सोवियन समाजवादी गणराज्य कायम किथे गये, जिनके सबको कसी सोवियत सयुक्त समाजगादी गणराज्य कहा जाने लगा। इन स्नायत गणराज्योमे बारिकर भी था, जिसकी स्थापना भाच १९१९ ५०मे हुई थी। हसी जमीबारो और कुलकोने जारशाहीके जमानेम बाहिकर कियानारी जा जमीन छीत ली थी, अब उसके मालिक बाध्विर किसान हो गर्य। अभीता वाधिकर अधिकतर घुमन्तू पे, लेकिन अपना खेत मिल जातेपर अब यह अपने गाय बसाने जगा। उनमें जिथाका प्रचार भी बढ़ने लगा। बोल्बोविकाने अच्छी तरह गाझ लिया, कि सावियत शासनकी मजबुतीके लिये यह जरूरी है, कि लोग लिखना-पढना जाने। नभी वह नी वीवकांके उद्देश्यका समझ गायेंगे, और मल्लो तथा क्रांतिविरोधी सत्तावारियोंके हागमें नहीं खेलंगे। उमीलिये जन्होने मानुभाषाको शिक्षाका साध्यम स्वीकार करके उसीमें लोगोका जल्दी-स जल्दी शिक्षत बनानेका प्रयतन किया। अपनी भाषाको सीखनेकी अवश्यकता नही थी, उसके छिये जरूरा थी लिपिकी। सोवियत रूसके भीतरकी अधिकाश भाषाये अभी न अपनी लिपि रगती थी, न लिखित साहित्य। ऐसी भाषाओको रोमन लिपिने पहले लिखा जाने लगा, पीछे (१९४१ ई० में) लोगोने रूसी लिपि अपना ली। शिक्षाकी बृद्धि कितनी जल्दी हुई, उसके जिसे इतना ही कहना काफी है, कि प्राग पचीस लाखकी आबादीवाले बादिकर गणराज्यमं १९२४ डिज्से ही दो हजार स्तुल ख्ल चुके थे।

१९२० ई०के वसन्तर्गे बाहिकरोके पडोसमे तारतारोका स्वायत गोवियत गणराज्य कायम हुआ। अक्तूबर १९२० ई०मे कजाकस्तानकी मोवियताकी प्रथम काग्रेसमें किंगिण स्वायत गणराज्यकी स्थापनाकी घोषणा हुई। इस प्रकार मोवियत कस गावियत गणराज्यों के सधका रूप धारण करने लगा। पहले रूसके अतिरिक्त उक्रहन-जैसे गणराज्य कायम हुये थे। दिसम्बर १९२० ई०मे उक्रहन सोवियत समाजवादी गणराज्य और रूमी सोवियत सम्पाजवादी गणराज्य और रूमी सोवियत समाजवादी गणराज्य आपत्र स्वायत समाजवादी गणराज्य आपत्र स्वायत समाजवादी गणराज्यों आपत्र स्वायत समाजवादी गणराज्यों आपत्र स्वायत स्वायत स्वायत सोवियत गणराज्य बन कुके थे.——

(१) रूसी सोवियत सयुक्त समाजवादी गणराज्य, (२) उक्रड्नी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (३) बेलोर्ल्सी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (४) आजुर्बोइजान सोवियत समाजवादी गणराज्य, (५) आर्जिस्तान सोवियत समाजवादी गणराज्य, (६) गुर्जी सोवियत समाजवादी गणराज्य, और (७) सुकिस्तान सो० स० ग०। इस प्रकार सात गणराज्य और कितने ही स्वायस गणराज्य, पाच वर्ष बादतक चलते आये। ३० दिसम्बर १९२२ ई०को सोवियतोकी प्रथम

काग्रेस हुई, जिसने निश्चय किया, कि अबसे सारे बहुजातिक राज्यका नाम संवियत समाजवादी गणराज्य राप रम्बकर उसे एक केन्द्रीय राष्ट्रका रूप दिया जाय। सभी जातियोकी समानताको अक्षुण्ण रखनेके लिये यह विधान स्वीकार किया गया, कि मोवियत मसद्के "प्रतिनिधि सदन"में जहा राख्यांके अनुसार प्रतिनिधि भेजे जाय, वहा "जातिक सदन"में सभी स्वतत्र गणराज्योको उनकी सन्याका कोई भी ख्याल किये बिना बराबर सख्यामे प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है।

इस प्रकार सफल काति और सफल सोवियत शामनकी स्थापनाके बाद २१ जनवरी १९२४ ई०को लेनिनका देहान्त हुआ।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- History of Civil War in U. S. S. R. (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- R. History of U. S. S. R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
- 3. La Revolution russie (4 vols., Cloude Anet, Paris 1918-20)
- Y. La reign de Raspoutine (Rodzianko, Paris 1928)
- 4. La revolution russie (Al. Ular, Paris 1905)
- ६ इस्तोरिया ससगर (अ म रन्दोनिकम्, ४ जिल्द)



#### अध्याय २

# उज्बेकिस्तानमें क्रांति

## १ उज्बेक जाति

उज्बेक गणराज्यका क्षेत्रफल १८८००० वर्गमील, तथा आबादी बासठ लाखरे उपर है। उज्बेक जाति तुर्कोंकी ही एक शाखा है। मुवर्ण-ओर्द्र के मंगोल खान उज्बेकके नामपर तुर्कोंक बहुत से कबीलोंने यह नाम धारण किया। उज्बेक कबीलोंमें कितने ही कजाकोंगें भी मिलते हैं, इसलिए उज्बेकों और कजाकोंका पहले एक होना सिद्ध है। उज्वेकोंके सबसे बड़े भाग विभाग है—(१) उइगुर-नैमन, (२) कंगली-किपनक, (३) कियात-कुंग्राद, (४) नोक्स-मंगित। और छोटे-छोटे विभाग मिलकर उज्बेक कबीलोंकी संख्या ९७ होती है, जिनने नाग निम्न प्रकार है:—

#### उन्बंक कवीले--

|             | *****                                          |      |                     |
|-------------|------------------------------------------------|------|---------------------|
| ۶. ¥        | मंगुत (मंगित)(करकी-बुखारा; जुक मंगुत, जुकअकरा) | 20   | . खिनाई             |
| ₹. 1        |                                                |      | खारा और करमीनाम)    |
| ą, ą        | युज                                            | 2%.  | . कंगली             |
| 8, 1        | <b>कि</b> र्क                                  | २९.  | <b>उ</b> ज          |
| 4. ;        | <del>उं</del> ग                                | ₹0.  | . चपलेनी            |
|             | <b>उंगाचित</b>                                 | ₹१.  | चपची                |
| 9.          | जलैर                                           | ३२.  | . उतार्वी           |
|             | सराय (समरकन्द और करशीके रास्तेपर)              | ३३.  | जपुले <del>ची</del> |
|             | कुंग्राद (करशी और शहरसब्जमी)                   |      | जूलू न              |
| ₹ o, 3      | ये लिचन                                        | ३५.  | . जिद (आमू-दरियापर) |
|             | अरगन                                           | ३६.  | . जुयुस             |
|             | नैमन                                           |      | चिलजूयत             |
|             | किंप्चक (कत्तानुगीन और समरकन्दके बीच)          | 3乙。  | . बुइमौत            |
| १४.         | चीचक                                           | ३९.  | <b>उएमीत</b>        |
| १५.         | थअवर्त                                         |      | अरलत                |
| १६.         | कल्प'क                                         | 88"  | <b>कि</b> रेइत      |
| <i>₹\9.</i> | कर्तू                                          |      | <b>जंगुत</b>        |
| १८,         | बरलस                                           |      | कंगित               |
|             | बसलक                                           | 88.  | खलेखअत              |
| ₹0.         | सेमारित्रम                                     |      | मंस द               |
|             |                                                | ४६.  | मेरकत               |
|             | कलेची                                          | 80.  | बेर्क्त             |
| ₹₹.         | <b>क्</b> नैगज                                 | 86.  | कुरालस              |
| 58.         | बतरेक                                          | 89.  | 'चगलान              |
| 74.         | <b>उ</b> जोय                                   |      | नरी                 |
| 24.         | कबात ५१, अरब                                   | त (ः | करशी और बुखारामें)  |
|             |                                                |      |                     |

|                                           | 1,64                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ५२. उलेची                                 | ७५. किरदार                                   |
| ५३. जूलेगन                                | ७६. किरिक्त                                  |
| ५४. किशलिक                                | ७७. उलगान                                    |
| ५५. गेदोई                                 | ७८. गुरलेत                                   |
| ५६. तुर्कमान (आमू-दरिया)                  | ७९. डगलान                                    |
| ५७. दुर्मेन                               | ८०. चिलकेस                                   |
| ५८. ता <b>बिन</b>                         | ८१. उइगुर                                    |
| ५९. तामा                                  | ८२. अगिर                                     |
| ६०. रिनदान                                | ८३. याबू                                     |
| ६१. मूमिन                                 | (बुखारा और मियानकुलमे)                       |
| ६२. उद्देशन                               | ८४. नर्रागल                                  |
| ६३. वेरोई                                 | ८५. यूजक                                     |
| ६४. हाफिज                                 | ८६. कहेत                                     |
| ६५. किनगिज                                | ८७. नवार                                     |
| ६६. उहरूची                                | ८८. कूजालिक                                  |
| ६७. जुड्रेत                               | ८९. बूजन                                     |
| ६८. ब्जाची                                | ९०. जीरिन                                    |
| ६९. सिहिनयान                              | ९१. वसरिन                                    |
| ७०. वेताग (बुखारा)                        | ९२. तूमे                                     |
| ७१. यागरिनी                               | ९३. नीकुज                                    |
| ७२. शुल्दुर                               | ९४. मुगुल                                    |
| ७३. तुमार्ड                               | ९५. कयान                                     |
| ७४. तलेच                                  | ९६. तारतार                                   |
| किसी-किसीके अनुसार उज्बेकोके पांच विभागों | में निम्न कबीले हैं:                         |
| 1. उद्दार चौबह                            |                                              |
| १. उम्स                                   | ८. गाले                                      |
| २. करानुरसक                               | ९. तुपकारा                                   |
| ३. चुल्लिक                                | १०. कारा                                     |
| ४. उयान                                   | ११. कराबुरा                                  |
| ५. कुल्बौली                               | १२, नोगाई                                    |
| ६. मिल्लेक                                | १३. बिलकेलिक                                 |
| ७. सुरतुगी                                | १४. दुसतनिक                                  |
| I.i. ओमली नौ —                            | a France Sperious                            |
| १. अखताना                                 | ६. विसवाला                                   |
| २. कारा                                   | ७. कराकल्पक                                  |
| ३. च्रान                                  | ८. कचाई<br>९. हजबेचा                         |
| ४, तुर्कमान                               | ⊀. દ્વાથવા                                   |
| ५. नुउन<br>III                            |                                              |
| III. कुरतमगली नौ                          | ७ सत्रगान                                    |
| १. कुलअवी<br>२. बरमक                      | ५. <b>चुब्</b> रगान<br>६. कराकल्पक-क्डसमग्ली |
| र, भरमग<br>२. कुजहुँ र                    | ७. सफरबीज                                    |
| ४. मुल                                    | ८. विलबेरी                                   |
| E. E.                                     |                                              |

#### ९. चनकली

#### IV. यकतमगली सात --

तर्तग्
 तर्तग्
 अगामउली
 इशिकली
 के भली

#### V. किर पाच --

१. जुजिली ४. बलिकली २. कृमउली ५. क्ना ३. तिमं

इतिहासकार वास्वेरीने उज्बेकोके वसीस कबीलोको मुख्य गाना है, जो कि निस्त प्रकार है --

| X C 24 C 1 | 11 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                 |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| १.         | अकवेत                                   | १७. जगताई       |
| ٦,         | अचमहली                                  | १८. जैलेर       |
| ₹.         | अलचिन                                   | १९. ताज         |
| 8.         | <b>अ</b> ज                              | २०. इशक्तिली    |
| le.        | इश्किली                                 | २१. तिकिश       |
|            | उइग्र                                   | २२. दुगे न      |
| ৩.         | <b>ज</b> श्न                            | २३. नैमन        |
| 6.         | कनली                                    | २४. नोक्स       |
| 9.         | कराकूरसक                                | २५. नोगाः       |
| ₹0.        | कजिंगली                                 | २६. बाग्र्ल     |
| 28.        | किपचक                                   | २७. बलगली       |
| १२.        | कुग्राद कीयेरा                          | २८. बिरकुलक     |
|            | कलन                                     | २९. मगित (ओग्त) |
| 88.        | केतिकेमेर                               | ३०. मिग         |
| 84.        | केतेगुज                                 | ३१. मितन        |
|            | <b>बिता</b> ई                           | ३२. सायत        |
|            |                                         |                 |

धन कवीलोके नामोको देखनेंसे सालूम होगा, कि इनमं ऊसुन-जैसे शक कवील, कुप्राय-जैसे सगोल, किपचक-ग्रैसे पुराने तुर्क, खिताई-जैसे चीनी, वर्मक-जैसे ख्रासानी कवीलो और जातियोका भी नाम है। इसीलिये तुर्की अंशको प्रधानता रहते भी उज्वेक जातियो बहुतसी दूरारी जातियोका सम्मिश्रण हो। उसकी भाषामे व्याकरणका ढाचा तुर्की होने भी शब्दकोष और मुहायरे अधिकतर ईरानी (फारमी) है।

चज्वेक जातिका निर्माग—उज्वेकों, नुकंमानों तथा किर्गिजो का ऐतिहासिक निकास निम्न प्रकार हुआ :--

| काल    | 3           | सिर-उपस्य का      | सोग्द     | तुखार        | <b>ख्दारे</b> ज्म |
|--------|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| इ० ते० | 800000      |                   | म्स्तेर   | म्स्तेर      |                   |
| 1.7    | 40000       | *                 | मदलेन     | ,            |                   |
| 11     | 8000        | फिनो-द्रयिङ्      | फिनो      | फिनो-द्रविड  | फिनो-द्रविङ       |
| 11     | ३५००        | 1)                | 11        | ,,           | 11                |
| ,,     | ३००० नवपाषा | । शक-आर्य-द्रविङ् | शकाय-द्र० | शकार्य-द्र ० | बाकार्य-५०        |
| JF ~   | 2400        | খাক               | आर्य      | आर्थ         | आर्य              |
| ई० पु० | १५०० पित्तल | शक                | सोगदी     | ईरानी        | ईरानी             |
| 11     | 900         | शक                | सोग्दी    | ई्रा०        | राक               |

| कातिकी रूपट] |      | उच्चेकिस्तानमे काति |               |               | ५१७                    |                |
|--------------|------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| ई०पु०        | 440  |                     | शक.           | सोग्दी        | इस०                    | নক             |
|              | 358  |                     | राक           | सोग्दी        | <b>ईसा</b> ०           | शक             |
| 11           | २०६  |                     | <u> স</u> ক   | सोग्दी        | र्डगा०                 | যাদ            |
| ,,           | 830  |                     | हण-सन         | सो०-गक        | ईग ०                   | গৰু            |
| "            | १००  |                     | हूण-शक        | मो०-शक        | र्रेरा ०               | श्क            |
| ईसवी         | १००  | कुषाण               | हण-शक         | सो०-शक        | र्डरा०-गक              | হাৰা           |
| 11           | 8719 | हेथता               | हण कगली       | सो०-गक        | ईरा० शक                | हेफ्तॉल-कग     |
| 11           | 440  | तुर्वः              | नुर्क-कगली    | सो०-सुकं      | ईरा०-शक                | मो०-तुर्क      |
| "            | ६७३  | अरब                 | तुर्क         | सो०-तुर्क     | ईरा०-तुर् <del>क</del> | सो०-तुर्क      |
| ,,           | ८९५  | सामानी              | तुर्क         | ईरानी-तुर्क   | ईरा०-न्क               | ईरा०-तर्क      |
| ,,           | 8550 | मगोल                | तुर्क         | ईगा०-सुर्क    | ईरा <b>०-तु</b> र्क    | ईरा ०-तुर्क    |
| 2)           | 2400 |                     | तुर्क (उज्बेक | ) उज्बेक-ईरा० | र्डरा०-उज्वेक          | उज्बेक-ईंग०    |
| "            | १७४७ |                     | उज्०-वःजाव    | ত্ত্ত্        | उज्०                   | <b>ত্য</b> ত্ত |
| "            | १८६५ |                     | उज्०-कजान     |               | उज्०                   | <b>उज्</b> ०   |
| 11           | १०१७ |                     | उज ० मजान     | •             | <b>उज्</b> ०           | <b>ভ</b> জ্ a  |

## २. उज्बेकभूमि

वर्तमान उज्बेकिस्तान खोकन्द, खीवा (ख्वारेज्म), और बृखारा रियामतोंकी भाग सम्मिलित ह, जिनमे बृखाराका तो करीब-करीब मारा ही भाग उज्बेकिस्तानमे हैं। उज्बेकोंकी वर्तमान राजधानी ताशकन्द बिलकुल एक छोरपर कजाकोंकी भूमिके पास पडती है, लेकिन रूमियोंके आनेसे पहले ही वह प्रसिद्ध नगर उज्बेकोंकी भूमिके साथ सबद्ध था। तुर्किस्तानकी राजधानी बननेपर जहा यहा कसी काफी मख्यामे आये, वहा एसियाइयोंमे मबसे अधिक उज्बेकोंकी आबादी थी, दशलिये वह पहले तुर्किस्तान गणराज्य, फिर उज्बेकिस्तान और ताजिकस्तानके सम्मिलत उज्बेक गणराज्य और अन्तमे उज्बेकिस्तानकी राजधानी रह गया। मध्य-एसियाके ममरकन्द और बुखाराजेंग प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी उज्बेकिस्तानमे ही पडते हैं।

### ३. क्रांतिकी लपट

स्रामे फर्वरी-काित होनेपर भी उस समय बूर्ज्य रूसी शासकोने मध्य-एसियाकी जाितयों — उज्बेको, कजाको, किंगिजो, तािजकों तुर्कमानो — के ऊपर होते आये जारगाही शासनमें कोई परिवर्तन करनेकी अवश्यकता नहीं नमझी। अप्रैल १९१७ ई०में श्वेष्किनकों अध्यक्षतामें एक तुर्किरतान समिति बनाकर मेजी गई, जिसकों तुर्किस्तानके सूबेके शामनका पूरा अधिकार दें दिया गया था। जब पेत्रीग्रादमें अस्थायी सरकारमें थोडा और परिवर्तन हुआ, और वैधानिक जनताित्रकोंकी जगहपर मेन्शेविकोकी प्रधानता हुई, तब तुर्किस्तान कमेटीमें नाममात्रका ही परिवर्तन किया गया। यह कमेटी पुराने जारशाही अफसरों और सफेद कांति-विरोधियोंक प्रभायकों कम करना नहीं वाहती थी। काितका एक फल यह हुआ, कि मार्च १९१७ ई०से मध्य-एसियाडयोंमें शूरा-इस्लामिया और शूरा-उल्लेमा जैसे धार्मिक या अर्धधार्मिक राजनीतिक संगठन अस्तित्वमें आये। उज्बेक राष्ट्रीयताबादी मध्यवर्गने शूरा-इस्लामिया नामकी पार्टी स्थापित की थी, और मुल्लाओंने हमारे यहाकी जमायतुल-उलमाकी तरह उल्लेमाओं (धर्माचार्यों) की एक पार्टी खडी की थी, जिसके पोषक बडे-बडे जमीदार और दूसरे सामन्त थे। दोनों संस्थाओंने अस्थायी सरकारके प्रति अपनी भिन्त कई बार प्रकट की थी।

तुर्किस्तान-कमेटी क्रांतिके और युद्धके कारण उठ खडी हुई समस्याओं मेसे, किसीको भी हुल करनेमे समर्थ नहीं हुई। एसियाई जातियोंके ऊपर पहलेकी तरह ही शासन और अत्याचार होता रहा। किसानोंकी अवस्था वैसी ही रही। कारखानेके मजदूरोंकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। १९१७ ई०के सितम्बरमे तुर्किस्तानके मजदूरोंको अब भी बारह घटे काम करना पडता धा. जब वि रूसमे वह आठ घटेका कर दिया गया था। त्किस्तान-कमेटीका आगे बढनेकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इलाकेमें १९१७ ई०के अन्तराक बोल्शेनिकोंक अपने स्वतंत्र सगठन नहीं थे। ताशकन्द, समरकन्द, पेरोव्स्की (किजिल ओर्दा), नवीन-बगारा आदिमे जो वोल्शेविकोंके भिन्न-भिन्न गिरोह थे, वह रूगी समाजवादी जननात्रिक मजदूर गार्टीमे सम्बद्ध थे। इस पार्टीकी द्वितीय स्थानीय काग्रेस २१-२७ जुनको ताशकन्दमे हुई थी, जिसमे भेन्गेविकोंकी प्रधानता थी, जिसके कारण काग्रेसने अस्थायी सरकारमे अपना विश्वास प्रकट किया। ताज्ञकन्दमे बोल्बोबिकोंका अपना कोई पत्र नहीं था, इसिलये समाजवादी जनतात्रिक मजदूर पार्टिक अलगार "रबोचेरो देलो" (मजदरोंका कार्य) पत्रमें ही उन्हें भी अपने विचारोंको प्रकट करना गडता या, जिन्हें मेन्बेविक कितनी ही बार छापनेसे इन्कार कर देते थे। बोल्बेविक-नेता रवेर्दलोफने ओरेनवर्गके बाल्बे-विकों द्वारा तुर्किस्तानके बोल्शेतिकोंके पास कभी-कभी सबध स्थापित करनेकी कांशिश की, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं हुई। लेकिन जब मध्य-एसियाने लोगोंको मालूम हुआ, कि रूसमे नील्शे-विक क्या कर रहे है, तो वहाके लोगोंमें भी बोल्गेविकोंका प्रभाव जल्दीसे बढने लगा। ५० प० बाबदिकनके नेतत्वमे खोकरदमे बोल्शेविकोंकी एक मजबूत जमात कायम हो गई---बाब्दिकन १९०३ ई०से ही बोल्शेविक था, और खोकन्दके मजदूर-सैनिक प्रतिनिधियोंकी सोवियतका उग समय अध्यक्ष था । सगरकन्दमे समाजवादी जनतांत्रिकोंके भीतर रहते हुपे बोल्गेनिक बड़ी तत्परतासे काम करने लगे । अक्तूबर (बोल्शेविक) क्रांतिके समय नवीन बुखारामे पोल्तरीत्रकीके नेतत्वमे एक बोल्शेपिक गिरोह काम करने लगा था। पोल्तरोत्स्की १९१८ ई०मे समाजवादी कातिकारियोंके हाथ मारा गया, जिनका मखिया करेन्स्की था।

ताशकन्दके बोल्शेविकोंका नेता अ० पेशिन रेलवे मजदूर, और नः० श्मिलोफ कारणानेभे मिस्त्री था। शुमिलोफ १९१८ ई०मे ताशकन्द सोवियतका अध्यक्ष जनाया गया।

इस प्रकार हम देख रहे है, कि त्रिक्स्तानके बोल्शेविक अधिकतर रूपी थे, लेकिन उनको बहाके मुसलमान मजदूरोंके "इत्तिफाक" (लीग)का सहयोग प्राप्त था। स्कोबेलेफंगे मार्च १९१७ ई०मे फरगानाके मुसलमानोंका प्रथम मजदूर संगठन स्थापित हुआ था----मध्य-एशियाई लोगोंको रूसी मुसलमान कहा करते थे। फरगानाके बाद इस तरहके संगठन ताशकन्द, गमरवान्द, खोकन्द, गर्गिलान, कत्ताकुर्गान, खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) तथा दूसरे नगरोंमें भी स्थापित हुये। १९१६ ई०मे जारबाहीने बहतसे एसियाइयोंको गजदूर-सेनामे भर्ती करके यद्धपंक्तिके पीछे काग करनेके लिये भेजा था। यही मजदूर जब लीटकर त्रिक्तान आये, तो रूमगे बोल्गेविकांका काग देखें होनेके कारण उन्होंने यहा भी "मजदूर-इत्तिफाक" (मजदूर लीग)को गंगठित करनेकी घोषणा करते हुये अपने उद्देश्यके बारेमें कहा- ''तातार (मंगोलायित) और सर्त (ताजिक) गरीब किसानीं और मजदूरोंका एक परिवार बनाना है, जो कि पूजीवादके खिलाफके संघर्षमें मजदूरवर्गका समर्थन करेगा और मच्चे जनतांत्रिक सिद्धान्तोंके आधारपर नये समाजके निर्माणमे सहायता करेगा।" इस उद्देश्यसे ही मालम ही जायगा, कि मध्य-एसियाके देहकान (किमान) और मजदर रूसमें रहते वक्त बोल्शेविक पार्टी और वहांके मजदूरोंके सम्पर्कमें आकर कितने प्रभावित हुये थे। आरम्भमें इत्तिफाकी दलवाले मेन्शेविकोंके जबर्दस्त प्रभावमें रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें मालूम हो गया, कि मेन्शेविकों और जारशाही साम्प्राज्यवादियोंमें बहुत अन्तर नही है, इसिलये वह बोल्शेविकोंके नजदीक आने लगे। स्थानीय सरकारी संस्थाओं और संविधान सभाके चुनावोंके समय उन्होंने बोरशे-विकोंसे मिलकर अपने उम्मीदवार खडे किये। शरा-इस्लामिया और उलमाके साथ इतिफाकियोंका संघर्ष दिन-पर-दिन बढ़ता गया। मुल्लों और मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओंने हर तरहसे लोगों-को यह समझानेकी कोशिश की, कि मुसलमान-म्सलमानमे कोई अन्तर नहीं, सभी मुसलमानोंको एक हो जाना चाहिये। लेकिन मध्य-एसियाके मजदूर-किसानोंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि उनकी भलाई इस्लामके नारा लगानेवालोंके साथ रहनेमे नहीं, बल्कि बोल्येविकोंका साथ देने-में है। सितम्बर १९१७ ई०में मजदूरी बढ़ाने और आठ घंटा काम करनेकी मांगके लिये ताशकन्द, रामरकन्द, नर्मगान, अन्दिजान, कत्ताकुर्गान और नवीन-बुखागके मजदूरीने हड़वाले कीं। देहातमें किसानीने भी जगींदारीके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया।

एसमें फर्वरी-कांतिके होनेके बाद तुर्किस्तान-प्रदेशमें उतना भी परिवर्तन नहीं किया गगा, जितना कि रूमके पासवाले इलाकोंमें। सेना और शासनमें अब भी यहां जारशाही जमानेके ही अकमर थे। जब करेग्स्की प्रधान-गंत्री हो गया, तो एम्-एर् (गमाजनादी क्रांतिकारी) दल अपनेको सरकारी दल समझने लगा, और उसकी यहां प्रधानता हो गई। लेकिन इसमें पहिले १९१६ ई०में जो विद्रोह मध्य-ए रियाके लोगोंने किया था, यद्यपि उसे दबा दिया गया था, तो भी उसके प्रभावसे लोगोंके हदयोंमें शासनके प्रति विद्रेषका भाव अब भी कम नहीं हुआ था। बल्कि अब उसने एक नया रूप लिया था, जिसमें उज्बेक मध्यवर्गने अपने पुराने खोये हुये राज्य खोकन्दके नाम-पर "खोकन्द स्वायत्तता" की मांग पेश की। अभीतक बुखाराका अमीर अपनी जगहपर बना हुआ था। जारशाही अफमरों और पूजीपतियोंने भी स्वायत्ततावादियोंने पक्षका समर्थन करना आरम्भ कर दिया, आर जब रूममें बोल्शेविक-कांति हो गई, तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला उनका साथ देना शुरू किया। यद्यपि स्वायत्ततावादियोंने अपना काम ताशकन्दमें शुरू किया था, लेकिन वहा उनकी उत्ती सफलता नहीं हुई, इमलिये उन्होंने खोकन्दको अपना केन्द्र बनाया।

## ४. बोल्शेविक-प्रभाव-वृद्धि

ताशकन्यमें पहले मेन्शेविकों और एम-एर-दलका ही जोर रहा । ताशकन्द एसियाका सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र था। वहांके कारलानोंमे रूसी मजदूर बड़ी संख्यामें काम करते थे। इनके ऊपर पहले नरमदली समाजवादियोंका प्रभाव होना स्वामाविक था, क्योंकि रूमी मजबूरींको एसियाई मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा रियायतें मिली हुई थीं, लेकिन धीरे-धीरे मजदूरोंकी आंसें खुळने लगीं, जब कि उन्होंने देखा कि यह दक्षिणपक्षी दल उनका हित-साधन नहीं कर सकता । वामपक्षकी ओर झुकाव देखकर एस्-एर् (समाजवादी क्रांतिकारी) दलने फूट पड़ गई। वामपक्षी उनसे अलग हो गये, जो कितने ही समयतक बोल्शेविकोंके साथ मिलकर काम करते रहे। जुन (१९१८ ई०) के अन्तमें बोल्शेविकोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसमें चालीस-पचास प्रतिनिधि शामिल हये थे, लेकिन जब १९-२९ दिसम्बर (१-१० जनवरी) १९१९ ई०को डितीय कांग्रेस हुई, तो उसमें एक गौ अस्सी प्रतिनिधि थे । इस समयतक अंग्रेजोंकी मददसे वर्तमान तुर्क-गानिस्तानपर क्रांति-विरोधी रूसियोंकी प्रभुता कायम हो गई थी, इसलिय वहांके प्रतिनिधि इरा कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन सप्तनदके प्रतिनिधि आये थे। इस कांग्रेसके प्रधानमंडलमें जराबयेफ, बेदीलोफ जैसे स्थानीय (एसियाई) बोल्सेविक भी निर्वाचित हुये थे, जिससे माल्म होगा, कि मध्य-एसियामें रूसी बोल्शेविक कहांतक अपनेको एसियाइयोंके साथ एकताबद्ध करनेमें सफल हो चुके थे। नरम समाजवादियों और बोल्शेविकोंके बीच किसका साथ देना चाहिये, इसका निर्णय करनेमे एसियाई कमकरोंको दिक्कत नहीं हुई, जिसका पता कांग्रेसमें एसियाई बोट्योनिकोंकी संख्याकी विद्विसे माल्म है।

ताज्ञकन्द—पहली कांग्रेसतक बोल्गेविक पार्टीके २६१ सदस्य थे, जिनमें २८ स्थानीय (प्रायः उण्वेक) थे। इनके अतिरिक्त पुराने ताज्ञकंदमें भी १२५ च्यक्ति पार्टीके साथ थे। दूसरी पार्टी के समयनक बोल्गेविक पार्टीमें २००० सदस्य हो गये थे, जिनमें ९०० स्थानीय, ७०० रूसी और ४०० पिदेशी कमकर थे। विदेशियोंमें लित्वयन, उज्जड़नी, ईरानी, तारतार और किंगिज जातियोंके भी लोग थे। १२ अक्तूबर १९१८ ई०में सारे ताज्ञकंद नगरको पार्टी-कांफ्रेंस हुई।

समरकंव—१९१७ ई०के सितंबरके अंतमें यहां बोल्शेविककी पहली जिला-कांफेंस हुई थी। अक्तूबरके मध्यतक समरकन्ट जिलेमें अटहाइस बाखायें और पैतीस सौ सदस्य थे।

खोकंद--१९१७ ई०के अक्तूबरमें यहां बोल्शेविकोंकी तीस-पैतीस जमातें थीं। पहली कांग्रेस-तक सदस्योंकी संख्या दो सौ हो गई और स्सियोंसे बाहरके कमकरोंमें भी काम होने लगा था। १९१८ ई०के अततक पार्टीके सदस्योंकी संख्या ७५० भी। आगे हम देखेंगे, कि मध्य-एसियाके पू जीवादियाकी समितिन भौतिका गुकाबला साम ज्यादा माकन्दक नाटाविकाका करना पाज या । यहाके ७५० सदस्योमे २५० स्यानीय लोगोमे से थे।

खोजन्द (लेनिनाबाद)—सिंग नदीके तटपर अवस्थित इस मेनिहासिक नगरमे भा बार्गाविको और नरम-दिल्गोका समर्ष रहा। १९१८ िक अप्रेलतव यहा बोल्मिको समठन हा समा था, और उनकी प्रथम नाग्नेसमे यहासे बीस प्रतिनिध सामिल हुए थे। सोज दसे पार्टी-मन्तराका सख्या २४६ थी, और इलाके के दूसरो जगहाम भी बाल्गेविक म, जिनमेसे २१६ खाजन्द नगरमे, प्रवीस खोजन्द रेल स्टेशनमे, छत्तीस द्वामामिरोफ स्टेशनमे, तीस कोगीमे, अस्पी पर्लीविकामे, ८०० सरी-दुगानमे, ३१२ उरालके जिले (बोलोस्न)मे, पेतीस चपुल्ल जिलेम, पच्चीस बोकल वेदर्गनमे, साठ इनफान इलाकेमे थे। १९१८ ई०के जन और दिसबरके छ महीनामे बजी तेजीसे बोल्शेविकोकी शक्ति और सख्या बढी। उन्होंने तबनक अन्ती लाल सेना भी समाठित कर ली। पीछे प्रतिगामा हो गया शेल एरगस, एक समय बोल्शेविकोकी साथ था।

अस्विजान—फरगानाका मगहर ओद्योगिक केंद्र होनेक कारण यह बोल्गेंविकाका भी गढ था। दूसरी काग्रेसके समय (१९१८ ई०के अत्त)तक यहा दा सो पार्टी-मेम्बर थे। लेकिन यहापर जनतानिक सगठन ओरोकी अपेक्षा बहुन पीछे हुआ या और १९१८ ई०के जामे ही नगर-दूमाकी स्थापना हुई।

फरगाना—फरगाना-उपत्यका रूसी कारखानोके लिये कपास पेदा करती भी। उसके कारण वहा अन्दिजान, फरगाना तथा दूसरे शहरोमे छोटे-छोट कारखाने गुल गये स, जिनसे स्पी मजदूर भो काम करत थे। १९२८ ई०की जुलाईमे अर्थान् रूसमे बोट्सेविकोके राज्य सभालोके नी महीने बाई यहा पार्टीका सगठन हुआ और उस मालके अतनक २३७ पार्टी-सदस्य हो गय।

नमगान—यहाँ १९१७ ई०के दिसबरमें मात पाटों-सदरय थे। अप्रैल १५१८ ई०म १८० और द्वितीय काग्रेसके समय सदस्योकी सख्या छ गो गी, जिनमें दो तिहाई स्पानीय और केवल धें गी रूसी थे।

किकिलिक्या—१९१८ ई०की फर्रीमे नात सदस्योको लेकर बोल्गेविकोका यहा वाम शुक्त हुआ, लेकिन दिसबरतक उनकी गस्य। ४५१ हो गई।

मर्गेलान--यहा १९१८ ई० के अगरतमे पार्टीकी टुककी स्थापित हो गई, और दिनोय कामेस के समयतक बोल्शेयिकोकी सख्या १७० पहुच चुकी थी।

कत्ताकुर्णान---१९१८ ई०के अतमे द्वितीय काग्रेसके समय यह। सास्योकी मन्या करीब तीन मौतक पहुच गईथी, और यहाके तीन प्रतिनिधि द्वितोय काग्रेससे शामिल हुए थे।

जीकक---यहा १२६ सदस्य १९१८ ई०को अततक हो गए थे।

चारज्य—आमृ-दियाके बाये नटपर अवस्थित इस महत्त्वपूर्ण स्थानमे १९१८ ६०क दिश्वरमें बोरजेविकोका सगठन हो चुवा था और द्वितीय तुर्किस्तान पार्टी काग्रेस जब ताशकादमें हुई, तो यहा-के बोल्शेविक सदस्योकी सख्या सौतक पहुच चुकी थी। लेकिन इस इलाबेमे अग्रेजोकी मददमें काति-विरोधियोंका बल बढ गया, इसलिये यहाके बोल्शेविकोको उनका मख्य सामना करना पडा।

इन आकडोरों मालूम होगा, कि मध्य-एसियामें बोल्गेविकोका प्रभाव कितनी जल्दी नढा। इस समय मुक्तिस्तान-प्रदेशकी आधिक स्थिति बडी खतरनाक हो गई, तेल और कोथला मिलना मुक्तिल हो गया, रेलका यातायात विगड गया था। कगामका उद्योग मध्य-एसियाकी आयका सबसे बडा साधन था और उराको कोई पूछनेवाला नहीं था। उपरसे अज्ञका अज्ञाल पडा हुआ था। साथ ही क्रांतिको कारण संघर्ष बहुत उग्र हो रहा था। मेन्शेविकों और नक्षिणवधी एस-एर् इन कठिनाइयोको लिये कोई रास्ता निकालनेमें असमर्थ थे। उत्तरमें काशगर, ईरान, अफगानिस्तान आदिके रास्ते काति-विरोधी धिकतयोको अग्रें पूरी तौरसे मदद दे रहेथे।

#### ५. खोकन्द स्वायत्ततावादियोंका अन्त

प्रथम विश्व-युद्धको समय एसियाकी बहुतसी पिछड़ी जातियोंने राजनीतिक स्वतत्रताको भाव

1 th 1 t f

जमे । मध्य-एरियामे ता १९१६ ई०मे उसने खूनी विद्रोहका रूप लिया था। इमी समय भारतमे प्रथम निश्वयुद्धके बाद देशकी परतत्रताको और भी कड़ा करनेके लिये अग्रेज रोलेट-कानुन बनाने जा रहे थे। अग्रेज मध्य-एसियामे 'खोकन्द स्वायत्तता'को सहायता देनेके लिये पूरी कोशिय कर रहे थे। जारकाहीक उच्छेद, कातिकारियोंकी निर्वेछता और अग्रेजोंकी शहरों मध्य-एसियाके मध्यवर्ग-ने उस जादोलनको खन। करके नवबर १९१७ ई०में खोकन्दमें अपनी सरकार भी कायम कर ली, जो तीत महीने बाद (फर्वरी १९१८ ई०)तक जासन करती रही। जिस समय नाज कदमे म्यारह दिन (११ जनवरी १९१९ ई०) तक बोल्शेविकोंकी पार्टी काग्रेग होती रही, उसी सभय खोकरद हे काति-विरोवी अपने शासनको कायम करके आगेके लिये बडे-बड़े स्वप्त देख रहे थे। लेकिन म्नोकन्दके इस आदोलनमें मोकन्दमें बाहर सारे तुर्किस्तानके सध्यवनर्गकी सहानुमृति रहने भी उनमें महायता उतनी नहीं मिल सकी। नवबर १९१७ ई०में बोल्गेविक-काति रूसमें मफल हो चुकी थी, इसलिए मध्य-एसियामें कारबार करनेवाले रूसी पंजीपति बदहवास हो गये थे। अग्दिजानका सबसे बड़ा रूसी पूजीपति लोकन्द-स्वायतताका मध्से जबर्दस्त समर्थक था. और वहाका एक वड़ा नसी वकील नेन्सबेर्ग उसमे खाग तोरसे भाग ले रहा था। लेकिन सभी जगहके क्यांत-विरोधी बुर्ज्जिके भीतर एकता नहीं थी, नमगानवाल खोकन्दियोंके साथ नहीं हुये। खोनान्दने इस आन्दोलनमें सबसे बड़ा हाथ फरगानाकी बूज्वीजीका था, जिन्हें साशकारको देशी और रूसी बज्बीजीमें भी पूरी सहायता मिली। ताशकाद तो वस्तूत. इस आन्योलनका उदगम स्थान ही था, और पहले वही उसका केन्द्र भी रहा। लेकिन सबसे पिछले जानकी राजनानी लोकन्द थी, इसलिये वहां सामन्तशाही तस्वोंकी अब भी कमी नही थी। खोजन्दके नामपर राष्ट्रीय गावनाके जगानेमे आसानी थी, इससे भी लाम उठानेके लिये इसी नगरको प्रतिगामियोंने अपना अड्डा बनाया।

श्लीकन्द स्वाधत्तताका आन्दोलन समरकन्दके मध्यवर्गमें भी बढा, और वहा उन्होंने 'इत्तिफाक' के नामरे अपना संगठन मजबत किया। किर्गिज-मध्यवर्गने भी इस आग्दोलनरे अपने लासकी आशा देगो, और वह भी इसमें कियारमक रूपसे भाग लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। यही नहीं, वर्तमान तुर्क-मानिरानानमें मास्पियन नटतक खोबान्दकी 'स्वायत्तता'की गुज सुनाई देने लगी । सब होते हए भी इस आन्दोलनका केन्द्र ताशकन्द या रामरकन्द न होकर खोकन्द रहा । खोकन्द फर-गानाका भवरे वडा नगर होनेके कारण आर्थिक केन्द्र भी था, लेकिन वह औद्योगिक केन्द्र नहीं था। कमकरोंकी कमजोरीके कारण खोकन्द कांति-विरोधी स्वायत्ततावादी इसे अपना केन्द्र बना सके। यहापर जहा मिले ओर फैक्टरियां बहुत ही कम थी, वहां सैनिक महत्त्वका स्थान न हीनेसे म्सी सीनकोंकी संख्या कुछ दर्जनोंसे अधिक नहीं थी, जो भी घर लौटनेमें सफल न होनेके कारण ग्योकन्दके किलेमे रह गये थे। प्रतिगामियोंने इस्लाम धर्मकी भी आड़ लेकर जहादका प्रचार शह कर दिया था। यद्यपि इसमे उनके पुष्ठपोपक रूसियोंको खतरा था, लेकिन तब भी यह इस समय बोल्शेविकोंके खिलाफ उनकी सहायता करनेके लिये तैयार थे । स्वायत्तता-दादियोंका गेना मस्तफा चोकायेफ था । लेकिन जैसा कि ऊपरकी बातोंसे गालूम होगा, असली गत्रधार एसी पूजीपति और अफसर थे, जिनमें पीछे मेन्सेविक और दक्षिणपन्थी सगाजवादी कातिकारी भी शामिल हो गये । खीकन्द स्वायत्तता-विधानके निर्माणमे नेंसवेर्ग-जैसे कितने ही रूसी वकीलोंका मुख्य हाथ था। कजखोफ स्वायत्ततावादियोंकी सेनाका मुख्य शिक्षक था। करेन्स्कीकी पार्टी (समाजवादी क्रांतिकारी)का खोकन्दके आन्दीलनमें खास हाथ था। ताग-कन्दके शिक्षकोंके संघने भी प्रस्ताव द्वारा १० (२३) दिसम्बर १९१७ ई०के अपने सम्मेजनसें स्वायत्तताका समर्थन किया था। खोकन्यकी स्वायत्ततावादी सरकारने गाववालीको अपने हाथमे करनेवे लिये शिक्षितों और मुल्लोंको तैनात किया था। महरसों, मस्जिदों, चायक्षानों, बाजारोंमें जहां देखो तहां 'स्वायत्तता'ना धनघोर प्रचार हो रहा था, उसी तरह जैसे' कि इसके साल-डेढ़ साल बाद भारतमें असहयोग आन्दोलन देशके कोते-कोनेमें। लेकिन जहां हमारी राष्ट्रीयताकी अग्रेजोंकी राज़ी-गली अवस्थासे भिड़ना था, वहां मध्य-एसियामें बहाके नज्बे प्रतिशत लोगोंके

हितोक जबदंस्त समर्थक बाल्शेविकोके शाय गाए गारी हुआ था। स्मिल्पे मन्य-गासियाके मुल्ला और जिक्षित बहुत दिनोतक लोगाको धार्यमें नहीं ररा सकते रा। वह प्रचारके साधनके तोरपर लोगोकी भुरामरीका उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उसके कारण बाल्गेनिक नहीं थे। वह बोल्शेविकोके अत्याचारोकी मनगढन्त बाते मुनाने से, लेकिन मध्य एसियामें जो थोरेने बोल्शेविक रेगे जाते थ, वह गरीप्रोके सबसे गहरे मित्र छाड़ और कल नहीं थे। यह भी कहा जाता था, कि बोल्शेविक काफिर इस्लाम और अत्लाहका यहासे उसाउ फेकिना चाहते हैं, लेकिन इस झूठको वह तभीनक लोगोमें फेला सकते थे, जनतक कि रक्त-नीजशी तरह बढ़कर बोल्शेविक अपने उद्देश्योके प्रचारके लिये सब जगह फल नहीं गय। बाल्शेविक भी दूगरे क्सियोंकी तरह माम्याज्यवादी है, उस प्रचारको बहाके लाग अपनी आखो देखकर अठा समय सकते थे, जब कि स्वायत्तावादी नेताओको जारबाहीक बड़े-वर्ने अफमरो थोर प्रजोगितियोंके साथ घलते-मिलते देख रहे थे।

अरिनबुर्गमे आतमन दूर्नाफके विद्राहक कारण उधरमे समझा मन्य-गरियाक मान सबन कट गया था, और इधर कास्प्यिनके पूर्वी गटमें अग्रेजी प्रमुचन कुछ गमगरे लिये राफलता प्राप्त की थी। ताजकन्दपर बोल्शेविकोका अधिकार हो जाने ये उनका विरोधी दूर्नाफ शोरनबुर्गमें अनाज आने देनेके लिये कैसे तयार हो सकता ? सारे झुठे प्रचारके होनेपर भी मध्य-एशियाक कमकर-किसान बोल्शेविकोके कामको दंग रहे थे। उन्होंने किमानोको अपनी जोनी जगोन देकर अपनी तरफ कर लिया था। मजदूरोमें काले-गोरे दोनोंको मिलाकर कल-कारयानोके प्रबन्धमें भागीदार बना दिया था। धीरे-धीरे स्वायत्तावादियों और बोल्शेविकोके कामोकी मुलना करनेसे इस्लाम और जातीय स्वतवताके नाम पर होते हुय प्रचारका प्रभाव घटने छगा, और समझदारोको यह समझनमें दिवकत नहीं हुई, कि खोकन्दक स्वायत्तावादिकी आउमे बड़े-बड़े हि।

फर्वरीतक फरगानागं भी वर्ग-मध्यं उग्र रूप के चुका था गीर खोकन्दमं अब कार्ति-विरोधियोंका प्रभाव पहुत घट चुका था। उनका शासन केवल पुराने नगरमें रह गया था। नये शहरगे बोल्शेविकोने सोवियत-शासन स्थापित कर दिया था। किलमें जो १६ मनी सैनिक रह गये थे, वह भी बोल्शेविकोके साथ हो गये थे। खोकन्द सोवियतका अध्यक्ष बार्गादकन था। क्राति-विरोधियो (जिसमें सफेद रूमी भी थे)ने पहरेदारको मारकर बाब्धिकाके धरपर आक्रमण किया। उसके बीबी-बच्ने भी साथ थे, लेकिन बार्बाक्कन पिरतौलसे लडता रहा। क्रातिविरोधियोने योजना बनाई कि पहले किलेको हाथमें किया जाय, फिर टेलीफोनके स्टेशनको, और अन्तमें सोवियत-अध्यक्ष बाब्धिकनको। लेकिन इसी समय फरगानाके पूर्वी भागमें बोल्शेविकोने सफलता पाई। उन्होंने अन्दिजानको लेकर सारे फरगानापर बोल्शेविक-राासन स्थापित कर लिया।

खोकन्दके पुराने नगरमे सजोनांफ और निकोलायेको खोकन्द स्वायन-सरकारके साथ वान-चीत करने गये। १२ फर्बरीके सबरे दिन बहुन अच्छा था। बोल्शेविकोंका गगठन मजबूत था। १३ फर्वरीको सबेरे स्कोबेलेफ ओर अन्दिजानसे १२० आदिमयोंकी सहायता आ गई। स्वा-यत्तावादियोंने बोल्शेविकोकी बढी हुई शिक्तको देखकर अपनी योजनाको आगे बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की, बिल्क लड़नेकी जगह सुलहकी बातचीत करनेको ही ठीक समझा। १७ फर्वरी (२ मार्च)को दोनो ओरके प्रतिनिधि बात करनेके लिये जमा हुये, जिसमें सीवियतके सत्ताइस और स्वायत्तियोंके चौबीस प्रतिनिधि थे। लेकिन स्वायत्ती अपनी इच्छासे कैसे अपना खातमा कर देते? इसपर बोल्गेविकोने उन्हें अल्टीगेटम दे दिया। समझौतेमे सबसे बाधक एर्गस और तानीशेफथे। समझौता होते न देखकर उस दिन १० बजकर ३० गिनटको बैठककी काररवाई रोक वी गई, और तानीशेफके पाससे उत्तरके आनेकी प्रतिक्षा की जाने लेगि। अगले दिन तानीशेफने अपनी सहमति दे दी, लेकिन एर्गस मुल्लाओके बलपर क्द रहा था। जिस समय समझौतेके लिए बातचीत हो रही थी, उसी समय खोकन्दकी सभी मस्जिदोंगे गुल्ला जहादपर व्याख्यान दे रहे थे। समक्षोता न होनेपर अब जिंदत मुल्लोंके हाथ-में चली गई भी, जो कि किसी तरहके मुधारको माननेके लिये तैयार नहीं थे। उनके लिये सुधारवादी उज्वेक भी काफिर थे, इसलिये उनके एक भागको मुल्लोंने गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा भाग भागनेके लिये मजबूर हुआ। खोकन्दके संठोमेंसे कुछ तटस्थ हो गये और कुछने एगंस तथा मुल्लोका पक्ष लिया। जहातक देहकानों (किमानो)का सबय था, वह समूहरूपेण सोवियत-सरकारके पक्षपाती हो गये थे। इस प्रकार एगंसको भारी जनसब्याका बल प्राप्त नहीं हो सका। खोकन्दमे मजदूरोंकी भी स्थिति डावाडोल रही, उनकी सभा (इत्तिफाक) एक बार मुल्लोके प्रचारके प्रभावमें इतनी आ गई थी, कि उसने मोवियतके निरुद्ध प्रस्ताव पास करके अपनेको स्वायत्तियोंके पक्षमें घोषित किया, लेकिन जब एगंस और मुल्लोकी सरकारका मजा चला, तो उनकी आले खुली। उन्होंने "मुमलमान कम-कर सध" नामक बोल्शेविक-पक्षपाती सघ बनाया, फिर 'इत्तिफाक' भी सोवियत शासनका सगर्थक बन गया। व्यापारियोंसे जरूर काफी भाग ऐसा था, जो मुल्लोकी तरफ था।

खोक दकी ऐसी स्थित थी, जब कि बोल्शेविकोंने स्वायस्तावादियोंको खतम करनेका निश्चय किया । अवतक ताजकन्दमे भी उन्हें महायता मिलने लगी थी। मोवियन कमाइरने १९ फर्नरो (४ मार्च) १:१८ ई०के १० बजकर १५ मिनटपर एर्गसको अन्टीमेटम दिया। दिनके १ बजे अंटरीमेटमका समय बीतनेवाला था। पोन बजे एर्गमका जवाब मिला। उसने सोवियत-कमा डरकी माग पूरा करनेरो इन्कार कर दिया। १ बजेसे बीचसे कभी-कभी रुककर शामके अधिरेतक तोषे पूराने नगरपर गोला-वर्षा करती रही। २० फर्वरीको सबेरे लाल सैनिकोने पुराने नगरपर धावा बोल दिया। एगंस अपने आदिमियोंको लेकर पहली ही झडपमें भाग खड़ा हुआ, इसलिये नगरपर अधिकार करनेमें अधिक प्रतिरोधका सामना नहीं करना पडा। एर्गसके भाग जानेपर अब पूराने लोकन्दके प्रतिनिधि सुलह करनेके लिरे आये। गुलह-सम्मेलन २१-२२ फर्वरी (८-९ मार्च) १९१८ ई०को रूमी-एसियाई बैकके मकानमे हुआ। नलहुकी शतौंके अनुसार हथियारोंको सोवियत कमाइरके हाथमें दे देना पड़ा, खोकन्दमें स्वायती सरकार तोडकार प्रादेशिक सोवियत जनकमीसर मडलके शासनको स्वीकार किया गया । इस प्रकार खोकन्दपर किसानों-मजदूरोंका राज्य स्थापित हुआ । एर्गसने यद्यपि यहा असफलता पाई, लेकिन आगे बासमची (डाक्ओ) बन अपनी निष्ठ्र खून-खराबियों द्वारा उसने तथा मध्य-एरियाके और भी कितने ही अधिकारच्यत धनियो और अमीरीने बोल्नेविकोंको हटावार अपनी तानाशाही स्थापित करनेका असफल प्रयत्न किया।

खोकाद स्वायत्तीय आवोलन और मरकारके जीवनका चिट्ठा पुराने रुगी पर्चांगकी तारीको (जो कि नेरह दिन पहले पहली थी)के अनसार निम्न प्रकार है —

| `       | ६-७, १८१८ ई० | फरगाना जिलेकी सोवियतांकी काग्रेस                                                                                  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 9-22, ,,     | मुसलमातोंकी काग्रेम                                                                                               |
| ,,      | ११, ,,       | खोकन्द स्वायतताका आरम्भ                                                                                           |
| 11      | २१-२४, "     | खोकन्दमे अखिल तुर्किस्तान ममाजवादी क्राति-                                                                        |
|         |              | कारी कांग्रेस                                                                                                     |
| दिसम्बर | २७, १९१८ ई०  | ताशकन्दमं बोल्गेविकीका प्रदर्शन                                                                                   |
|         | १२, १९१९ ई०  | खोकन्द दुर्ग बोल्जीविकोंके हाथमें और खोकन्दमें                                                                    |
| f II    | १३, ,,       | मैनिक क्रांति-मणितिका मंगठन<br>स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे खोकन्दमे कुमक<br>आई, खोकन्द स्वायत्ती सरकारमे प्रथम बातचीत |
| "       | 88, ,,       | स्नायत्ती सरकारसे द्वितीय बातचीत                                                                                  |
| Ét      | \$x-68" "    | एगंसका फिलेपर आक्रमण करनेका प्रयस्त                                                                               |
| 11      | १५,          | स्कोबेलेफ नगरकी दुमाका खोकन्दके शांति-                                                                            |

F2 1

|         |             |    | सम्मेलनोमे एक प्रतिनिधि भेजनेका निश्चस                                      |
|---------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| पावं री | १७,         | "  | भाति-सम्मेलनका उदघाटन                                                       |
| "       | <b>१</b> ८, | 21 | मु <b>न्लोंका स्वा</b> मती सरकारका जपन टायमें<br>ले लेना                    |
| "       | ۲°.,        | 21 | ताशकन्दस खोकन्दमे सेना जानेपर सोवियत<br>कमादरने अल्टिमेटम भजा, पुराने तगरणर |
|         |             |    | गोला-बारी शुरू                                                              |
| 11      | ₹0,         | ,, | एगंस सोकन्द छोडकर गागा                                                      |
| 11      | ออ          | 17 | सुलहनामेपर रम्नाक्षर                                                        |

#### ६ समरकन्द-विजय

खोकन्द रवायांत्तयोपर निजय प्रान्त करना मध्य-एनियामे नाम्यधादको जबर्रस्य निजय ी । असके बाद यह निक्तय-सा हो गया, कि नगरोंगे नोल्गोंविकोको हटाना बहत गरिकछ है। १९१८ ई०मे बोल्केविकोबा जागन सिर्फ नगरोपर था। नगरोके आसपायके कुछ किमान भी उनके प्रभावमें आये थे। सासकर सिर-क्षियाके आसपासवाले इलाके, फरगाता जिला और समयकत्वके जिलोके किसानीपर बोल्योनिकोंक। प्रभाव बढता जा रहा था, लेकिन उधर मल्लाओंका नगरन शरा-इस्टर्शाम्या" (इस्ट्रामी लीग) भी काफिरोंके विरुद्ध सुआधार प्रचार करके गरिस्तम-जनसाधारण-को इसियोने, खाराकर बोल्सेविकोके निकद्ध खब भडका रहा था। दिसरबर १९१७ ५०क अना ओर जनवरी १९१८ ई०के शरूमें समरकन्दमें कातिकारियोंने विरोधियोंको दबा दिया। वहा बोल्होविकोंका सगठन भी हो गया ओर रेव-कम (रेव्यल्प्झनरी कमेटी, प्रांत-सामिति) हो बोल्होबिक सेनाके सगठनका भी सत्रपात कर दिया । लेकिन इसी समय कपाकांने समरकन्दको खतरेम डाल दिया। मध्य-एशियाकी जातियोंने कजाक सबसे ज्यादा लढ़ाक और अभी भी बहुत भुछ पुमन्त् जीवन जिताते थे। माइबेरियामे कांति-विरोधियोंने अपने पक्षकी भजबन किया था, ओर इस कजाकोंका उनमें सीशा संबंध था। समरकत्रके आसपासको घरनेवाले कजाकांके साथ बात करनेके लिये बोल्येविकोंने अपना प्रतिगिधिनाइल भेजा । क्रिजिल-तेप्पेमें दोनों ओरके प्रतिनिवियोने बातचीत की। फिर क्रांति-सरकारके नामसे अस्टीगेटन दिया गया, और कुछ अफसरों और प्रतिगामी कजाकोंको छोड सबके हथियार के लिये गये ।

अवत्ययर-कातिके तुरन्त ही बाद सगरकन्द-जैसे मध्य-एशियाके महत्वपूर्ण नगरगे प्रातिकी सशस्त्र मेना तंथार करनेमें कैसे ढिलाई की जा सकती थी? इस मैनामें क्सी और प्रसियाई दोनों ही जातियोंके आदमी था जारकी रोनामे काम किये हुये सिपाहियोंके अनिरिक्त काफो संख्यामें नये आदमी भर्ती हुये। इस प्रकार जनवरी १९१८ ई०में लाल मेनाका प्रथम गंगठन गहा हो चुका था। समरकन्दको रूसी गैरिसनके सिपाही पहलेसे सैनिक शिक्षा पागे हुने थ. नये कातिके लिपाहियोंने भी सैनिक-शिक्षा तेजीसे ली । साथ ही पुराते सिपाहियोंने राज-नीतिक चेतना लानेके लिये पूरी कोशिश की गई। कजाव कताकुर्गन शहरपर अपिकार फिये हुये थे। अभी भी उनसे खतरा दूर नहीं हुआ था। प्रदेश (काइ)की सरकारने पोल्तरा-रस्कीको उनसे बात करनेके लिये निय्क्त किया। कजाकोंके भी अतिनिधि आये। गमरकन्दमें दोनोंकी बानचीत होते समय क्रांतिकारी कमेटीने उनसे हथियार रखनेकी माग बी, छेकिन कोई निश्चय नहीं हो सका। फिर बोल्शेविक-प्रतिनिधि सीधे कजाक मैनिकारी बात करतेके लिये समरकन्दसे दस वर्स्त (१.६ फर्सख)पर अवस्थित जुमा रेलवे स्टेशनपर गर्थे, लेकिंग भजाक किसी बातको सुननेके लिये तैयार नहीं थे। वह समरकन्दपर आक्रमण कर नेके लिये उताह थे। समरकन्दमें भी कमकरोंने बड़ी तेजीसे सैनिक तैयारी की। मजदूरोंने अपने परिवारको छोड-कर बन्द्रक उठाई और कजाकोंको जीजक स्टेशनमें ही रीकनेका प्रयत्न किया। बोल्शेविक पार्टी का एक भाग सेनाके लिये बाहरी तैयारीपर नियुक्त हुआ। बहतसे पार्टी-पेम्बर किलेकी

रक्षामें छगें और कितने ही युद्धक्षेत्रमें गये। एसियाई और युरोशंय दोनों ही मजदूर और दोल्शें निक-कर्मी एक-दूसरेंगे मिलकर कजाकोंसे समरकन्दकों बचानेके लिये बडी तत्परतासं काम वर रहे थे। कजाक अपनेकों करेन्स्की की अग्थायी सरकारका गैनिक बतलाते थे, जब कि वह सरकार कराने रातम हो चुकी थी। सारा प्रयत्न करनेपर भी कजाक सफल हुये। यह मुक्ति-दाताने तोरपर सगरकन्द सहरमें दाखिल हुयं। रूसी और एसियाई ब्र्जिजीने उनका भारी स्वागत किया, बिद्धा मागन पिलाई, भोज और उत्सव मनाया। क्रातिकारियोमेंसे जो भी हाथ आये, उन्हें कजाकोंने वर्डा नि ठरतासे मारा। लेकिन अधिकाश बोरशैंविक अन्तर्धान हो चुके थे। उनका मगठन भी नत्त गहा, अन्तर्हित हो गया था। इस समय कमजोर दिलवाले अपने आप पार्टीसे अलग हो। गये, लेकिन पनके बोल्शेनिक और मजब्तीके साथ अपने रागठनको चलाते रहे। बोल्शेनिकोंकी बाय तत्पण्या, कुर्बानी ओर बर्ताबने एसियाई गरीबों ओर मजदूरीके दिलमें और भी उनके पति विद्याम पेदा कर दिया।

लेकिन, गमरकन्द थोरे ही दिनोंके लिये बोल्शेविकोके हाथसे गया । ताराकन्दमे बोल्शे-विक शासन राजवृत है। गया था । लोकन्दमें भी वत्रुआको दना दिया गया था। अब सगरकन्दको फिरमें। छेनेके लिंगे उन्होंने तैयारी शुरू की। ताशकन्दने भी सेना गेजी, समरकन्दके मजदूरीं-नं भी तहतमें सेनिया दिये। समरकत्दके पूराने सैनिकोमेंसे बहुतने उनके साथ थे, और कुछ ओरेनवर्गमें कातिविरोधियोसे लटकर अभी लीटे थे। बोल्वेविकोके मब मिलाकर तीन हजार पैदल बोर सवार दोनों ही तरहके मैनिक कजाकोके मुकाबिलेके लिये तैयार थे, लेकिन न्त्यं, पास एक ही मैदानी तोप थी। उधर क्राति-विराधियांके पास २७०० मैनिक थे, जिनमें रिरान और खीवाके युद्धक्षेत्रमें आये हुए भी कितने ही थे। उनके पास दो मैदानी तोपे और दो दूरारी तार्गे थी। यह बतला नुके हैं, कि ओरेनवुर्गमे आतमन दूतोफ साइबेरियाक कानि-विरोधी जन 'भोके साथ था, और उसका प्रभाव बीवा होत कास्प्रियनके पूर्वी तट तथा ईरानकी मीमातक पहल रहा था। बसाराका अमीर यद्यपि अभी गीवे तौरमे बोरशेविकोंके विरद्ध होनेकी हिम्मन नहीं रखना था, लेकिन उसके अफसर वहाके पूर्जापति काति-विरोधियोंकी हर तरहमें सहायता कर रहे था युद्धके या दिन पहलेतक कजाकोके साथ उनकी बराबर बैठके होती रही। अिराम आक्रमणके पहले जीजक स्टेशनके पास एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमे एगियाई मजदूर विश सम्यामे शामिल हुये थे। तुकिस्तान गणराज्य सोवियत जनकमीसर-गरिपद्के अध्यक्ष कं िरोफिने अपूर्व भाषणमे गणराज्यकी सारी स्थितिपर प्रकाश उला। इसी सभाके बाद योजना वनाई गरी फिर कार्तिकी सेना दक्षिणवाले रास्तेसे रेळवेके साथ-साथ लाइनसे दाहिने और वाप होते आगे बढी। रोरतोव्यभेवी रदेशनीमें पहुचनेपर गोलाबारी श्रूक हुई। कजाक समर-शन्दकी ओर पीछं हुटे। बोल्शेविक आगे बढते गये। अन्तमे गोवियतकी काति-विरोधियोंपर विजय हर्द, आर लाल सेनाने हाथमे बहुतमा गोला-बारूद और दूसरे हथियार आये। पेरिफल्येफ लाल सेनाका कमाउर था। दूसरे अफसर थे-फेदोर कोलेसीफ, पोल्तरात्स्की, फोलोफ, पोनोमारेफ, पेन्द्रा, द्वार्यफ, मिलाइलोफ, पेस्पेलोफ, एसाउलेको, बेर्ग, शुस्तोफ, बारक्स, ओर्लोफ, इसायेफ आदि। कांति-विरोधियोंकी तरफ थे--कणाची, कर्नल जायित्सेफ, स्लिकी, सिबकी, स्तेपानीफ, गिंजबुर्ग, सियानोफ, तांकारेफ, गोरेलोफ, गपेयेफ आदि जारशाहीके पूराने मैनिक अफसर तथा दूसरे।

जनवरी १९१८ ६०के आरम्भमें हुई समरकादकी इस विजयने फरणाना, समरकाद और ताश-शन्दके बीचकी भूमिको बोल्शेविकोंका एक वढ़ केन्द्र बना दिया।

लेकिन, अभी भी बोल्येविक निश्चित नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरानके रूसी सोमान्तपर अग्रेजोंका पब्यंत्र बड़े जोरसे चल रहा था, और चर्चिल सारी शिक्त लगाकर एससे बोल्येविकोको चलाड फेक्नेके लिये तैयार था।

७. बुखारा-अमीर भगा (१९२०ई०)

मध्य-एशियामें रूसका शासन स्थापित हो जातेके बाद भी बुखाराके अमीरका शासन हमारे यहांकी बड़ी रियासतीके ढंगपर हो रहा था। मध्य-एशियाके छोग भी तुकै हैं, और सुककि लोग भी। मन्य-एनियाके तुर्क सुन्नी हानेसे तुर्कीक बलीकाको अपना मगरी बडा उमानार्य भानते हो। इस प्रकार भाषा ओर धर्मने धनिष्ठ सब्भने कारण मन्य-एसिया के शिक्षितोका त्रक्षिके माय विनिष्ठता होनी स्वामाविक थी। इसीलिये जिस तरहो जान्योलन तुर्कीम होते, उसार को ई न-काई रूप मध्य-एमियामे उठ खडा होता। तुकामे नवीन-तुक दलने पधारके लिये बहुत जहा-जहद को, और वर्तमान शताब्दीके आरम्भमे उसने इतनी सफलता पार्ड, कि तुर्कीक पल्तानका अनवर पाशा और दूसरे नवीन तुर्क-नेताओंको शासनम साझीदार बनाने हे लिय मजबर होना पडा। नवीन-तुर्क पुराने जमानेकी कितनी ही बाताको हटाकर तुर्भीको सामन्तजाक्षीय पत्री-वादी समाजमें लाना चाहते थे। इन्ही नवीन-तुर्कोकी नकलपर मन्य-एसियामे 'जदीद' (ग्रीन) जान्दोलन कर हुआ, जिसका केन्द्र बखारा था। इसी उलाकेमे अक्तूनर-फार्तिने नाद खोकन्सी स्वायत्तियोने शिवतको अपने हाथमे लेना चाहा, लेकिन जदीदीने उतना जार नही दियलाया। जदीद मुल्लागाहीके भी खिलाफ ये, इसलिये मुल्ला उन्हें फड़ी आखा देखना नहीं नाउन ये। वर्तमान शताब्दीवे आरम्भरो ही जदीदवादका प्रचार बुखारामे होने लगा था। १९१० ९०के मार्च-अप्रैलमें जदीदोका नारा 'हुरियत' (स्वतंत्रता) बडे जोरोपर था। फवरी-काति दारा जारक सिहासनसे हटा दिये जानेके बाद ब्लाराका अमी र आलमलान भी उर गया, तोर उसन एन बार तुर्कीके सूरतानका अनुगमन करते हुये जदोदोकी बहुतभी मागे मान ली। लोगोको गालम होने लगा, कि यहापर भी अब जदीदोका शासन स्थापित होगा। लेकिन सालगर ती हो-तिती अमीरको फिर इतनी हिम्मत हो गई, कि मार्च १९१८ ई०से उसने जदीबोका करलेशाम शर कर दिया। चारो ओर मतलोका जोर था। बड़े-बड़े पभाडवाले मतला जदीबोके खनगी नदी बहते दगकर दाढी फन्फडाते कह रहे थे--''त्या न शरीयत-शरीफ (मदधर्म) ही ताकत !'' बरारामें नेक डो आदमी बुरी तरहसे पकड-पकडकर तलवारके घाट उतारे जा रहे थे, रानमे भरी साउथाने पार बीसो मुर्द दम तोड रहे थे।

जवीदोके प्रभावके जमानेंगे नसरुत्ला कराबेगीने जदीदोके साथ गहानुभिन दिल्ला शी, जिसके लिये उसे अपने बीबी-बच्चो और सबिधोके साथ बन्धारारो निर्वासित एरके करगीनामें नजरबन्द कर दिया गया, और उसकी जगहपर मिर्जा उरगज महागती बनाया गया। जदीदोने पुराने ढगके मकतबोंकी जगहपर लडकोंके पढनेंके लिये नये ढगके स्कल स्थाणित करना चाहा। मुफ्ती हाजी अकरामने उनके कामका समर्थन किया था, उसिलेंगे उसे भी गृजारमें निर्वासित कर दिया गया। ब्लारा-शरीफका रईस अन्दुस्समद खा जदीद होनेंके कारण पदच्युत कर दिया गया। इसी तरह मिर्जा शहबाई और हाजी दादमाह-भेंसे पभावशाली दर-बारी जदीद होनेंके इत्जाममें निर्वासित करके कबादियान भेज दिये गये। जिस तरह सोकन्दमें मुल्लोंने अन्तर्गे सारी शक्ति अपने हाथमें लेली थी, वही बात अब १९२० ई०में न्यारमें दुहराई जा रही थी। चारो तरफ जहाद (धर्मयुद्ध)का नारा घोषित हो रहा था। मल्होंने फतवा दे रक्ता था, कि जदीदोका बून हळाल और उनकी जाक हुलाल।

लेकिन अमीर और मुल्लोकी यह बीगा-बीगी छ महीने मी नहीं बल पाई। २० अगस्त १९२० ई०को बुखाराकी हालत परेशान देखी जाने लगी। बुखाराके आर्क (किले) ने अमीरका सामान घोडा-गाडियोंपर ढोया जा रहा था, और उधर बोल्शेविक तोपे समय-समयपर भूमिकों कपाते हुये गुम्-गुम्की आवाज कर रही थी। अमीर आर्क छोडकर सितारामुखासा नामक बागमें ठहरा हुआ था, जहापर उसकी बेगमें और उसकी कागुकताके शिकार छोकरे गाडियोंपर चढा-चढा करके भेजें जा रहे थे। बोल्शेविक केवल तोपके गीले ही नहीं छोड रहे थे, बिल्क उनके कागजी गोले और भी शिकतशाली रूपमें ले।गोके बीचमें फेंके जा रहे थे, जिनकी आविरी पिकतयों--- "दानागक गहततकश जिन्दाबाद, बोल्शेविक पार्टी जिन्दाबाद, सोवियत-सरकार जिन्दाबाद, अमीर और उसकी सरकार नेस्तबाद" को पढ-सुनकर बुखाराके गरीब बडे उत्साहके साथ नये दिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और उधर जनाब आली अमीर-बुखारा मीर आलम खान गागनेकी फिकरमें परेशान थे।

३०-३१ अगस्त ओर १ सितम्बर (१९२० ५०)के सोमबार, मगळ ओर बुबके तीन दिनोमें सारा गुलारा उळट पळट गया। नगरमें आग लगी हुई थी। आर्क (किले)के अन्दर हर जगह, भागकर अमीरके गद्दीधर और रनिवासमे, आगकी ज्वालाये लपलपा रही थी।

अमीरके लिये अब म्रक्षित जगह अपने देशके भीतर नहीं रह गई थी। जब उमनी प्रजामे गजमें अविक राख्या रखनेवारे गरीब किसान और मजदूर बोल्शेविकांके फेरमें पट गये थे, तो उसे केसे प्राण मिल सकता था? उसे अब अफगानिस्तानके भीतर ही जान बचानेकी जगह दिखलाइ पाने लगी। लेकिन, वह उज्बेकोके मैदानी इलाकोसे गुजरना खनरेकी बात समझता था. उसलिये उसने पहाडी रास्ता लिया। बाइसूनमे जाकर उसने डेरा डाला। मुल्लोके धुआधार जहादी व्याख्यानोसे, और उससे भी अधिक लुटके लोभसे पूर्वी बुखारावाले हिसार, कल्याब, वलज्ञान, दरवाज और करातगिनके इलाकोंने बहतसे गाजी आये थे, लेकिन आधनिक हथि-यारीसे मुसाज्जत ओर मुशिक्षित बोटशैविकोंके सामने भला यह शिवजीकी पलटन क्या कर सकती शी ? अमीरको बाइमुनसे भी भागकर दुशाम्बा जाना पडा। वह पर एक ही यरोपीय ढग-की दमारत 'दोक्तरखाना' थी, जिसे अमीरने अपना महल बनाया। जब लुटेरोंको पलटन उसके आसपास आकर जमा होने लगी, तो अमीरको विश्वास हो गया, कि अब बम्बारा तो गया, दुशाम्बा (आधुनिक स्तालिनाबाद) राजधानीमे ही शायद मैं मगीतोके शासनको मजबत करनेमें सफल होऊ। लेकिन फर्वरी १९२१ ई०में फिर अमीरका पैर कापने लगा। पासके रगजानेको कही गाजीके नामसे इकट्ठा हुये यह डाकून छीन ले, यह भी उसको डर था। इसलिये निराग हो कुल्याग होता वह कुछ समय बाद पज (वक्षुकी ऊपरी शाखा)के किनारे पहच दरकदके भाटमे वक्ष् पार हो अफगानिस्तान चला गया। जाते-जाते वह डाक्ओं (बासमचिया)के सरदारीकी अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ गया, जिन्होंने १९२१ से १९२६ ई० तकके पाच वर्गीतक पूर्वी बखारा (ताजिकिस्तान) में बहुत छट-पाट मचाई, गरीबोके खुनसे हाथ रगा, लेकिन अन्तमे उन्हें सोधियत-शासनने खतम कर दिया। बोल्शेविक कार्तिके बाद सारा रुसी मध्य-एसिया त्रिंकस्तान गणराज्यके नामसे सगठित हुआ। था। इसके बाद उज्बेकिस्तानका गणराज्य स्थापित हुआ, जिससे १९२४ ई०मे ताजिकिस्तान पहले स्वायत्त गणराज्य फिर पाच साल बाद १९२९ ई०मे स्वतत्र गणराज्य होकर अलग हो गया।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- १. रिपनोन् नरोद्नोस्ते दुर्नोस्तान्स्कओ ऋषा (इ. इ. जारुबिन्, लेनिनग्राद १९२५)
- २. रेबोल्युरिनया व् स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
- ३. "नोस्तोको नेवेनिया" (१९४५/३, पृष्ठ ५९-७९, लेनिनग्राद)
- ४. नमेलेनिये समरस्कन्द्स्कोइ ओब्लास्ति (इ इ जाम्बन्, लेनिनग्राद, १९२६)
- ५. दाखुन्दा (उपन्यारा, सदक्हीन ऐनी, अनु० राहुल साझ्रत्यायन, प्रयाग, १९४८)
- ६. जो दास थे (उपन्यास, सदहहीन ऐनी, अनु० राहुल साकृत्यायन, प्रयाग, १९४९)
- ७ ब्लारा (मस्मरण, सदरदीन ऐनी, अनुवादक स. बीरोदिन, मास्की, १९५२)

# कजाकस्तानमें कांति

### १ कजाय-जाति

इतिहासके आरम्भसे वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिगे किंग तरह मानल जातियांका ।।गमन, निस्सरण ओर सम्मिश्रण होता रहा, उसे हम जगह-जगह कह पर है। भाज जो विशाल भूमि कजाकस्तान गणराज्यके नामने प्रसिद्ध है, वह भोगोलिक तोरने इतिहासकी विटिने मान-बैरिया, किपाबकम्मि, अल्ताई ओर सप्तनदके भिन्न-भिन्न भागोंगे विभवत रही । मन्य-पानाग-पग (ई० पू० ४०००) से पहलेकी पुरापापाणयगीन मुस्तेर आदि जातियोमें से कीन ज्या भूषिये रही. इसके बारेमे हमारे पास पुरानात्विक प्रमाण नहीं है। तुलनात्मक नुत्रशन्तरव और भाग वहनके अध्ययनसे हम यह कह शकते हैं, कि मध्य-भाषाणग्गमें दश्तिकापचकां। फिना प्रीय ह ने अर्थ वही जाति मप्तनदमे भी था, अर्थात् तुकिस्तान शहर भोर जम्तुल जिलेक उलाकीमें किया तमय यही फिनो-द्रविड् जाति रहती थी, जिसके अवशा भारतम द्रविड न ॥ सीनियनमे कीमो । ॥यत गणराज्य, और एस्तोनिया तथा फिनलेटके लोगोके रूपमे अब भी गीजुद है। लेकिन उराये उजार वर्ष बाद नव-पापाण-युगमे हम यहा विशेषवार अरास्त्र और निम्न सिर-रियाकी उपत्यक्षाओं। आर्य घमन्तुओंके आनेका पता पाने हैं । २५०० ई० पूर्वमें फिर किपनक भि। अन्ताईमें उनका स्थान उन्होंके भाई-बन्द शक लेते है। सारे पिराल युग और लोह-पुगमें पुगन्त पशुपाल और कुछ थोड़ेने खानोंमे काम करनेवाले शक, किपचक, संरतनद कार अल्लाईके नियानी थे। हम देख चुके है, कि ई० पू० ५वी शताब्दीमें भी, जब कि द्वियांक बहुतसे भागोंसे प्रचार हो चका था, अभी ये शक पीतलके हथियारोंका ही इस्तेमाल भरते थे। ५० पू० ४ तो सदीमें कजाकस्तान ( उस समय शक-भूमि)के पूर्वी भाग अयीत् अल्ताई-प्रदेशके पढ़ीरी। हण भे, जो ६० पू० २री शताब्दीमें शक-मुमिके ऊपर टूट पने, और उन्होंने तकांकी पम्ता नहांग जतरा कर दी। उस समयसे जक-आर्थ शरीराकृतिका स्थान मंगीलायित आकृति। लेना किया। जो शक इस भूमिमे रह गये, वह मगोलायितों में मिल गये। ईमानी ५वी स रिके पूर्वी र में किपचन-सःतनद-अल्लाईको भूमिगे रहनेवाले हण-वश्ज मगोलायित अपनी सागात ढोो-बाली गाडियोंके कारण कगली कहे जाते- र्मामान शताब्दीके आरमभमें पश्चिमरी असेवाले 'र्मन्तू सिरकी वालोको पूर्वी उत्तरप्रदेशमे कगडा कहा जाता था। ६ठी मदीके उत्तरार्वमे फिर तुर्वाका प्रमुख स्थापित होनेके बाद इस भूमिके निवासी तुर्क नामगे प्रसिद्ध होने छगे। तुर्रेग गच्य-प्रिया है और भागोंकी तरह पाज भी तुर्क जाति यहां रहती है, जो भाषाके थोड़े भेदके कारण कही कजान, कही किर्गिज, कही उन्बेक और कही तुर्कगानके नामसे पुनारी जाती है। यदि तम आजकी कजाक जातिके ऐतिहासिक विकासको देखते हैं, तो हुगे उनके भीतर निम्न कांग जातियोंके स्तर मिलते हैं :---

कजाक जातिका निर्माण:---

काल किप सक्स किम संग्तित अल्ता हैं हैं० पूर्व ४००० (सध्य-पाषाण) फिलो-द्रविड़ फिलो-द्रविड़ (जग्ब्ल) (अराल-सिर) ,, ३५०० (नवपाषाण) शकार्य ,, ...

| कजाक | जाति [ |                       | कंजाकरनानमे  | काति             |                  | 4 7 P      |
|------|--------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 1)   | 44,00  |                       | राक्ष        | गवा              | <b>अवः</b>       |            |
| "    | १५००   | (ताग्त्र-गुग )        | হাত          | হাত              | হাত              |            |
| **   | 500    |                       | হাত          | सा०              | ₹७               |            |
| 11   | 440    |                       | যাত          | <b>जि</b>        | হাত              |            |
| "    | ३२९    |                       | হা ০         | श०               | श०-हण            |            |
| 17   | २०६    |                       | হাত          | হা ০             | रा०-हूण⁴         |            |
| 1)   | १३०    |                       | हूण          | हण-श०            | हण               |            |
| "    | 800    |                       | हण           | हुण-ग०           | हुण              |            |
| ईसरी | 800    |                       | हण           | हण-श०            | <sub>दे</sub> ण[ |            |
| "    | 854    |                       | कगली         | कगली             | <b>कंग</b> ली    |            |
| "    | ५५७    |                       | तुर्क        | तुर्क            | तुर्क            |            |
| 1)   | ६७३    |                       | तुर्क        | तुर्क            | तु०-किगिज        |            |
| "    | ८९२    |                       | <b>तुर्क</b> | तुर्क            | किंगि ज          |            |
| 11   | १२२०   |                       | तुर्क        | तुर्क            | किर्०-पगोल       |            |
| 11   | 9400   |                       | सु० (कजाक)   | तु० (कजाक-किर्०) | किर्०-मगोल       |            |
| 11   | १७५७   | ı                     | कजाक         | कज-किर्०-मगोल    | किर्०-भगोल       |            |
| 1)   | १८६५   |                       | कजाक         | कज ०- रूस        | कज०-रूम          |            |
| ***  | १९१७   |                       | कज०-स्स      | দাৰ্থ            | कज ०-रूस         | ومبيديديدي |
|      |        | THE A PERSON NAMED IN |              |                  |                  |            |

अक्तूबर-फातिनक कजाक लोग अब भी बहुत कुछ घुमन्तू पशुपाल थे। हम यह देग चके हैं, कि इन घुमन्तू जातियोंका पशुपाल-अवस्थामे रहना उनके सामन्ती समाजके विकसित होने में बाधक नही था। इम प्रकार वर्गके तौरपर कजाकों के मुख्या और शासक मामन्ती जीवन व्यतीत करते सामन्ती मंस्कृतिसे भी परिचित थे। घुमन्तू जातियों दूमरी घुमन्तू जातियों का होना बहुत आसान है, और अपने सरदारों या वीरोके नाम स्वीकार करने के कारण उनके प्राचीन नामोंका पता लगाना। भी मुश्किल है। कजाकों कोरे हम देव चुके है, कि पहले इन्हें उज्वेक या उज्वेक-कजाक कहा जाता था। स्वणं-ओर्दूका नाम एक शक्तिशाली उज्वेक खान (१३१३-४० ई०) के अधीन होने के कारण पड़ा। कजाकका। शब्दार्थ चाहे अग्बी भाषामे डाब् हो, लेकिन यहापर तुकीन इसका इस्तेमाल साहसी लोगोंके लिये किया। किर्मिज-कजाक और उज्वेक-कजाक नामके अन्तके कजाक और किर्मिज नाम अब रह गये, जो अपनी-अपनी जातिके परिचायक है। कजाक कडीलोंके नामोंके देखनेसे हमें पता लगता है, कि पुराने कौन-कौन-से कबीले या जातिया आकर इस मुमिमें मिश्रित हो एक जातिके स्पमे परिवर्तित हुई। कबीलोंके ये नाम कजाकों और उज्वेकों म बहुत-कुछ एक-से मिलते है, जिससे इस बातकी पुष्टि होती है, कि मुलत कजाक और उज्वेक एक ही कबीलेके अंग थे। दोनों जातियोंके कुछ कबीले हैं:—

व जाक

आनंका काल उजनेक कजाक मंगील-काल भुगाद क्याद (स्वर्ण-ओर्ड्) तुर्क-काल किपचक किपचक (मध्य-ओर्दू) खिताई किताई (लध्-ओर्दू) मंगोल-काल नैमान नैमान (मध्य-ओर्ड्) शक-काल ओशुन उजुन (मध्य-ओर्दू) उसिउन (सुवर्ण-ओर्दू) ताज तजलर (छध्-ओर्व्) तरी-उइगुर (मध्य-ओर्दू) उद्देश्र

t

Ę (9

कजीगली (मध्य-आई) नजीगला जलैर (सुवण-आई) जठैर मगोछ-काल कगली (स्वण-ओई) स्मिक्टी अलचिन (लब्-ओई) अलचिन

इतिहासमे ६न कबीलाममे कितनाना हमे पना लगता है। कगली (कर्मला, कम) ाहत पुराना नाम ह, जा यहा आग हणोवे पुराने वशजोका दिया गया। नेमन किसी समग उतिक्रमे मगोलियाकी पुरानी राजधानी कराकोरमतक-अर्थात पीछेकी उत्तरी जुगारियामे बसौ थे, जहाग भगाल विजेताओके ओर्द्दा भाग बनकर यह मध्य-एसियामे आये।

जलेर बेकाल-प्रदेश तथा दोरियाके बीचमें किमी सगर रहते ो, जहांमें में मगोलोंक साथी बने।

उद्गुर लोगोका वेन्द्र भी किपी समय बिशवालिंग था। एक बार तुर्वोक स्थानमे उन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित की थी, फिर मगोलोके अनुयागो हा उनकी विजयोमे शामिल हा गये।

क्कुर्द या कुग्राद गगोलोका एक बहुत प्रतिष्ठित कबीला या, जो किसी गमग दोलेनोर सरोबर, निम्न केरलोन तथा अर्गनकी उपत्यकाओं रहता था।

अलचिन पहले खिगन पर्वतमालाके वागी थ।

कजाक कबीलोको आजके कजाकस्तानके भिन्न-भिन्न भागोमे हम निग्न प्कार वितरित देखते हैं --

- (१) महा-ओर्ट्--उसके उद्यम्न और सीखिम कबीले ताजकन्दके जिलेग मिलते हा। जीलि-याअता (जम्बुल)में इसके जानी, तेमिर, वीभिर और बोतपाई (खिनन) कबीले रहते हैं। तुर्किरतान शहरके पास और चृ-उपत्यकामें निर्माली, उस्ती, ओतकची, जलैर, चगराच बाबीले प्रसने हैं। कगली ताशकन्दके पासमें रहते हैं।
- (२) मध्य-ओर्बू—इस ओर्बृका किपचक कबीला ताशकदके पास रहता है। भुग्राय भी वही बसते हैं। इसके अतिरिक्त ताशकदके आमपास गध्य-ओर्ब्क अल्तीअता, कोकतृनगृल् अल्तीअता, कोकतुनचुई, अर्गन, नमन भी बसते हे।

## २ १९१६ ई० का विद्रोह (जारबाहीमे)

जारशाहीके प्रमारके बारेगे िलस्ते बवत हम यह बतला चक है, कि निम तरह अपी शासनको दृढ करनेके लिय साइबेरिया और दूमरी जगहोंपर हगी किमानों और द्यापारियों कोपिनवेशिक बिराया बरानिकी कोशिश की गई। कजाकस्तानकी भूमिमें ये बिस्तया अधिकतर उसके उत्तर तथा उत्तर-पूर्वमें हैं। लेकिन, आगे चलकर नह ओरेनथमेंसे मिर-दिरगाके किनारे ताशकत्व, और फिर सप्तनद तथा अत्ताई होते साइबेरियाके ओम्स्क आदि नगरीतक चली गई। पीछे ओरेनवुर्गसे अराल समझके तटतक ओर फिर ताशकत्व होते बेनीतक रेल बन गई। तुकिस्तानको साइबेरियासे फिलानवाली रेलवे छादन बोरशिक-कातिके बाद बनी, लेकिन इससे पहले भी ओरेनबुर्ग, अरात्सक, अरिस, चिमकन्द, बेनी (अल्माअना), बुर्ल्युत्युबे, आयागुज, सेमीप्लातिन्सक, बर्नोल, नवासिबिस्कंके आधृतिक रेल-मार्गपर जहा-तहा रूसियोंकी बस्तिया बस चुकी थी। जरण शाहीने पूरी कोशिश बी, कि गोरोके साथ विशेष रियायत करके उन्हे किंगिओरी अलग रक्ता जाय। भारतमें अग्रेजोंके लिये ऐसा करनेमें सुभीताथा, क्योंकि यहापर अंग्रेज किमान और मजदूर आकर बसने नहीं पाते थे, और भारतीयोंके लिये सभी अग्रेज साहेब (स्वागी) थे; लेकिन कजाकभूगिकं लोग साहेब-इसियोंको ही अपने पास नहीं, बिल्क लाखोंकी गंख्याम कभी मुजिकों (गरीब किसानो)को भी देखते थे। उपनिवेशोंमे आकर बसे इसियोंकी हालत कुछ बेहतर जरूर थी, और मूजिक या मजदूरकी शक्तक्रमें आये इसी भी बुलक (धनी किसान) वननेमें

Ì,

सपाल हो जाते थे, इसलिये भी वह स्थानीय कजाकोंके साथ भाईनारा स्थापित नहीं कर भके। विमन्त् पणपाल कजाकोंको कृषि-भूमिकी उतनी अवश्यकता नहीं थीं जिती कि गोचर-भूमिकी, इसलिए वह अपनी भूमिके साथ उतनी घिनएठताका भाव नहीं रख सकते थे, जितना कि किमान । जारशाही सरकारकी बराबर कोजिश रहती थी, कि खेतीके लिये उपयुक्त भूमि कजाकोंसे छीनकर सियोंको दे दी जाय। ९ नवस्वर १९०६ ई०को इसके बारेमे बिक्क भूमि सबधी एक नया कानून बनाकर कजाकोंको उनकी भिम्से विचत करनेका भारी उपक्रम किया गया। कजाकोंकी जमीनपर कमी कलकोंके पलनेकी यही कथा है।

कजाकोंकी सास्कृतिक अवस्था बडी हीन थी। उनमें निरक्षरताका अलट राज्य था, और केवल उनके बाय (सामन्त) और मुरलापढ-लिल सकते थे। स्वियोंकी अवस्था तो इस्लाम-की स्वावटोंके बारण ओर बुरी थी। कजाक अपने पूर्व कोंके स्वतंत्रता-मनर्पको बहुत-कुछ भूल सुके थे। अगर उनमें कोई राघर्ष होता था, तो आपगी कबीलोंका, जिसको जाग्रत रलनेके लिये जारशाही शामक पूरी कोशिश करने थे। एक प्रकारमें कजाक गहरी नीदमें मोये थे, या किस्मत-की बदनसीबी समझकर निष्क्रिय-पे हो गये थे। इसी समय १९०६ ई०का अन्यायपूर्ण भूमि-पबधी कानून जारी हुआ, और उधर १९०५-६ ई०की रूसी-क्षांतिकी प्रतिध्विन कजाकस्तानके एसी मृजिकों द्वारा कजाकोंमें भी पहुची। यहा आकर वसे रूसी सरकारी अफनरों, व्यापारियों या कलकोंको उस कातिसे कोई सहानभृति नहीं थी, लेकिन तो भी उसकी चर्चा तो होनी ही थी. इसलिये रूसकी मृती-गुनाई खबरोंने कजाकों। फिर कुछ चेतना गैदा की। ऊपरमें जारशाहीकी न गृग्त होनेवानी लालवाने थपड लगाकर उन्हें जगानेकी कोशिश की। १९१३ ई०में सातनदके राज्यपाल फोलबीमने लिखा था—र सी सरकारके प्रति कजाक गरीबोंमें शब्ताके भाव देखें जाते हैं।

प्रथम विश्वयुद्धमे कजाकोके ऊपर और भी सकट पैदा हुआ। उनसे वडी भारी सख्यामे बोडे, कट के लिये गये, फीजोंके खानेके लिये बकरी, भेड और दूसरे जानवरोंका मास लाखों टन भेजा जाने लगा । अनाज भी हो-हों कर मेनाके खानेके लिये भेजा गया। जीवनोपयोगी सभी चीजों-का अभाव तो होना ही था, ऊपरसे जारशाही अफसरों, देशी-विदेशी ध्यापारियों और जमीदारोंने चीं जोंके दाम को गनमानी और सट्टेबाजीसे बहुत चढा दिया, जिसके कारण कजाक जन-साधारणकी अवस्था दूस्सह हो गई। फिर २५ जुन १९१६ ई०को जार निकोलाड II का उकाजे (राजादेश) निकला, जिसके अन्सार १९ से ४३ वर्षके पुरुपोंको जबर्दस्ती भर्ती करके युद्ध-पंवितयोक पीछे काम करनेके लिये भेजा जाने लगा। कितने ही वर्षांस भीतर-ही-भीतर गलगती हुई अगतोपकी आग १९१६ ई०के विद्रोहके रूपने भड़क उठी, और सप्तनद तथा त्रगाईके जिठोंने सब जगह बगावत फैल गई। ३ अगस्तका पहलेपहल बेनी (आधनिक अल्माअता) के उपैद्द (जिले)के किजिल ब्रकोन्स्की मंडलमें निद्रोह गुरू हुआ, और १० अगस्ततक वह सारे इलाकेमे फैल गया। १९१६ ई०के सितम्बरके उत्तरार्धमे तुरगाई ओब्लास्त (तहसील)मे विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोहका नेता एक गरीब मां-बापका लडका अमनगेल्दी इमानोफ था, जिसने अपनी बीरता और सझ-बझसे विद्रोहियांका इतना अच्छा नेतृत्व किया, कि जारशाही सरकार वर्षों-तक उससे परेशान रही और केवल अपने खातमेके साथ ही उसे उससे छटटी मिली, यह पहिले बतला चके है। १९१६ ई०के अक्तूबरमें हजारों विद्रोही जत्थे जारशाहीसे लोहा ले रहे थे, जिनमें कभी-कभी गन्द्रह हजारतक आदमी शामिल थे। उनको दवानेके लिये जेनरल लावरे-न्तेफके अधीन मैनिक अभियान भेजा गया. लेकिन विद्रोह दबनेकी जगह, उस सालके नवम्बर महीनेतक सभी कजाकोंमें फैल गया, तरगाई ओब्लास्तके पचास हजार आदमी उसमें शामिल थे। यह विद्रोह गरीवोंके विद्रोहका रूप के चका था, जिसके कारण कजाक धनियों और सामन्तोंको, उरासे डर लगा और वह जारशाहीको विद्रोह दबानेमे पूरी तौरसे मदद करने लगे। बाइतु रस्नोफ, दुलातोफ आदि ऊपरी वर्गने कजाक-नेताओंने उस समय रूसी सरकारके प्रति अपनी कियात्मक राजमित्त दिखलानेमें कीई कसर उठा नहीं रमखी। नवम्बरके उत्तरार्थमे रूमी सेनाओंके प्रहारके कारण असनगेटदी इमानोफको तुरगाईसे भागकर बत्तपक-कराके इलाकेमें शरग लेनी

पड़ी, और खुली लग्राईकी जगह उसने छाप।मारी स्वीकार की । १९१७ ई०की जनवरीमें हमानोपने फिर तुरगाईमें आकर विद्रोहको भग्रकाया । जनरल लागरेत फिने फर्वरी १९१७ ई०में बतपक-करणर चढ़ाई करके इमानोफकी गिक्तको खतम करनेका निह्नम किया, और ४ फर्वरीको उसने इमानोफके प्रतिरोध-केन्द्र बतपक-करणपर अधिकार कर लिया। उमानोफ अपने बहुतस सहकारियोके साथ दहन (स्तेपी)की और भाग गया। विद्रोहको दमन करनेमें जारशाहीने बड़ी क्रूरताका पिच्चय दिया। सप्तनदके निवासियोंमेंसे एक-नोथाई—नीन लाख स्त्री-पुरुप—भागकर चीनके इलाकेमें चले गये, कितने ही गांव-के-गाव उजन गये। १९१६ ई०के विद्रोहको यद्यपि जारशाहीने दबा दिया, किन्तु उससे कजाकोंको जो जिक्षा मिली भी, उनके गनमें जारशाहीके विद्रुप्त जो पृणा पैदा हुई थी, उसने बोल्गेविक-कारिका मदद पहुंचाई। अपने सवर्षमें उन्होंने निम्न श्रेणियोंके क्तियोको उत्ता क्रूर नहीं पाया था। उनका नेता रणानोफ जल्दी ही समझ गया, कि अब सभी गरीबां और कमकरोंकी मलाई बोल्शेविक-क्रांतिमें हो है। बहु अन्तम बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हो कारिके लिये लगा। आज अमनगेल्सी इमानसेफ बजाकस्तानका सबसे बड़ा यसस्वी बीर है।

फर्चरी-क्रांतिके हो जानेके बाद १९१७ ई०की मईक अन्तमें भी तुरगाईंगे अभी पूर्ग तरहेंग ज्ञाति स्थापित नहीं हुई थी। अस्थायी सरकारने तुरगाई ओव्लास्तके लिये अलीकान वृकेह्यानीफ-की सहायनामें बहुत में कजाक-विद्रोहियोंको गिरफ्तार किया, जिनमें दमानोफ भी था। अक्तूबर-क्रांति सिरपर आई, जिसने सप्तन्दमें भी स्मियोंको क्रांतिकारी और क्रांति-पिरोधी दो दलोमें विभक्त कर दिया। उभर बोल्भेविक सरकारने जातियोंके आत्म-निर्णयका अधिकार देकर क्रजानों-के हृदयमें अपने प्रति विश्वास और भिक्त भर दी, जिसके लिये १९१६ ई०के विद्रोही अन क्रांतिके सिपाही बन गये। इसी समय दूतोफके नेतृत्वमें ऊपरी वर्गके क्रजानोंने ओरनेन्युगैंगे अपनी सरकार कायम करके लोगोंकी आलोंगे वूल झोंककर अपनी ओर करना चाहा, लेकिन उगमें उन्हें सफलता नहीं हुई। नवम्बर १९१७ ई०में मार्च १९१८ ई०तक क्रांति ओर प्रांतिका संघर्ष होकर अन्तमें सारा बाजाबस्तान जारशाहीके अवशेषोंने मुक्त हो गया।

कजाकारतान उस समय जारकाही नीतिक कारण एसियाई और यूरोपीय दो प्रवारकी जगातों में बंटा हुआ था, इसलिये कातिके लिये संवर्ष भी दोनों जमातों में अपने-अपने तौरसे हुआ। सप्त-नदके कातिके रूपी नेताओं में से एक ग० फेंदेरोफ भी था। उसने वहाके बारे में लिखने हुये बतलाया है, कि फर्वरी-कानिके होनेनक बेनी (आयुनिक अस्माअना) में सिफं एक त्रण संगठन या, जिसके सदस्य रूसी सरकारी अफरारों और व्यापारियों-पूजीपितयों के लवके-लविष्या होते थे, और जिनका नेतृत्व जारभक्त अध्यापकों हाथमें था। फर्वरीके बाद अव्यायमां स्क्लिं विद्याधियोंने "नोजवान विद्यार्थी संघ"के नामसे एक संगठन कायम किया। ठेकिन, फर्वरी-फ्रांतिके पक्षपानी जारको हटा कर भी जारवाहीकी हरएक बातको कायम रखना चाहते थे, इसलिं इस विद्यार्थी संघका काम था वनभोज, नाच-गान और पान-गोर्फियों हारा मनोरंजन करना—आबिर, उसके सदस्योंमें ९९ फीरादी अफसरों, सेठों और क्लकोंकी संतानें ही तो थी।

#### ३. कांति-संघर्ष

अक्तूबर-क्रांतिके होते समय यहांपर क्रांति-विरोधियोंका बोलबाला था। यह हु तरहंसे कोशिश करते, कि यहां सोवियतका प्रभाव स्थापित न होने पावे। लेकिन अब समाजवादकी बातें अल्माअतामें भी पहुंचने लगी थीं। मार्च-अप्रैल (१९१८ ई०) तक तरणोंने अपने कितने ही अध्ययनचक तथा दूसरे सगठन कायम कर लिये। अब गृहयुद्ध साफ दिललाई पड़ रहा था, इसलियें कमकरों और तरणोंके जबर्दस्त संगठनकी जरूरत पड़ी। फेदेरोफने लिखा है—एक दिन मैं अपने एक साथींमें मिला। उसने इक्तूंत्स्कके छपे एक समाचारपत्रको दिया। गैने उसे पड़कर देखा, कि साइबेरियांके तरण क्रांतिके लिये कितना काम कर रहें हैं। इसके बाद हमने हर्क्त्स्कके, समूनेपर तरणोंका संगठन करना सुरू किया। इस प्रकार तरण-विद्यार्थी समाजवादी-

संघ अस्तित्वमें आया। फेंदेरोफ और उसके साधियोंने जब अपने संगठनको मजबूत करते प्रचार करना सक किया, तो उनके एक सहकारी अध्यापक ने कहा—''हम बोल्सेविकोंके साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन अब प्रवाहको रोका नहीं जा सकता था।'' लाल सेनाकी सफलताओंकी खबरें भी काति-पक्षियोंमें उत्साह और कानि-विरोधियोंमें निराशा पैदा कर रही थीं। फेंदेरोफने एक दिन अपने कलामगे कहा—कांति-विरोधी पथ सेठोंके हिनका पथ है, हमको क्रांनिका पथ लेना चाहिये। इसपर अल्माअताक एक स्सी सेठके पुत्रने उसे मार डालनेकी धमकी दी। संघर्ष और ज्यादा बहता गया। फेंदेरोफ-जैसोको गुप्त ग्टोंक। सगठन करना पड़ा। जनवरी १९१९ ई०तक अभी मन्तवदमें काति-विरोधियोंका ही पल्लाभारी था, लेकिन जब ताशकन्दपर कमकरोकी निजय हो गई, तो अल्माअतामें भी उसका प्रभाव बढ़ा, और बहां बोल्सेविक रिद्यार्थी संघ स्थापित हुआ, जिसका निर्वाचन करनेके लिये २५ जनवरी १९१९ ई०को सौ मदस्य एकित हमें।

इस प्रकार हम देखते है, कि अवत्बर १९१७ ई०तक अल्माअताम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। मार्क्सवादी साहित्यका वहां मिलना भी म्टिकल था, और कुछ तरुण गुपन्प केवल कांतिके बारेगें विचार-विनिध्य भर कर लिया करते थे। कजाकों और किसयोंको इस तरह अलग-अरुग रक्ला गया था. कि वह एक-दूसरेके साथ अभी विचारों द्वारा भी सहयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन, ताशकन्दमे लालझंडा गड़ जानेपर सप्तनदमे भी क्रांतिके लिये रास्ता साफ था। उन १९१९ र्ड०में पार्टिकि संबंधमें लोगोंको शिक्षा देनेके स्तेल्मार्शस्की लिये आया। इससे पहले वह लाल सेनामें राजनीतिक प्रचारका काम कर चका था। फेदेरोफ १९१९ ई०मे साइबेरियाके क्रांति-विरोधियोंके माथ लग्नेके लिये यद्धक्षेत्रमें चला गया था, लेकिन जब वह नवम्बर १९१९ ई०मे वहांसे लौटा, तो उग समयतक सातनदके कातिकारियोंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था, और किमानों और मजदुरोंमें से तीन सौसे अधिक तरुण कांतिके प्रचारमें पूरा भाग ले रहे थे। इस संगठनका नाम ''रु।रु सगाजवादी तरुण-संघ'' था। इसके प्रचारक अब रूसी गावों और कजाक औलोंमें भी पहुंच न्के थे। इस समयतक कराकील, पिशपेक (आधृतिक फूजे) और जारकेन्द्र आदि नगरोंमें भी संगठन हो चना था। "यूनी कम्युनिस्त" (युवक कम्युनिस्ट) पत्र भी निकलने लगा था, जिससे और जगहों में अंतिके लिये नया हो रहा है, इसकी खबरें मिलने लगीं, और अल्माअना तथा सप्तनदके तरुण समझने लगे थे, हम अकेले नहीं है, काति सब जगह सफलतापूर्वक आगे बढ रही है। इसके कारण छोगों में उत्साह बहना जरूरी था। दिसम्बर १९१९ ई०में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी और कजाक दोनों जातियोंके तरण रायन (जिले) के भिन्न-भिन्न भागोंसे आकर शामिल हये। इसीमें ताशकन्दमें होनेवाली तुक्तिस्तान-प्रदेश-तम्ण-कम्युनिस्ट कांग्रेसके लिये प्रतिनिधि चने गये। प्रदेश कमेटीके अन्दुर्रहमानोफ, जीय-ब्लोफ गैसे कजाक तरुण भी मेम्बर चुने गये। कजाकों और समियोंके बीचमें खड़ी की गई दीधार दह गई थी, इमिलिये दोनों एक होकर काम करने लगे । यममोफ, ख्दायंफ, बेन्द्यकोफ, यार मृहम्मदोफ, इसायेफ-जैसे तरुण कजाक आगे बढ़े। उस समय लेनिनगाद और भास्कोमें गहबृद्धके कारण आद्यका अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें सहायता देनेके लिये तग्णोंने अन्न जमा करना श्रूक किया। पिशपेककी तरण कम्युनिस्ट कमेटीने अपने कार्यालयकी छतको अन्नसे भर दिया था।

अप्रैल १९२० ई०के अन्तमें प्रथम सन्तनद तरण कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें अल्माअता, पिश्चोंक, फ्रुजे, जारकेन्द और कराकुलके प्रतिनिधि शामिल हुये। इन प्रतिनिधियोंमें दस कजाक थे। एक मालके भीतर ही दूसरी कांग्रेस हुई, जिसमें सभी तहमीलों तथा बहुतसे औलोंके भी एक सी पचास तरण शामिल हुये।

अल्माअताके अतिश्तित कर्जाक म्मिमें किजिल ओर्ग (म्त्यूर्व परोक्स्की), कजालिन, तुिकस्तान शहर, औलियाअता आदिमें कांतिके पक्षपातियोंने सबसे पहले अपने संगठन मजबूत किये। १९१८ ई०में ताशकन्दमें जो कांग्रेस हुई थी, उसमें किजिल ऑदिंकि तीन प्रतिनिधि शामिल हुयें थे। १९१८ ई०में यहाँके अधिकांश पार्टी-मेम्बर बन्तूर्के लेकर युद्धकेंत्रमें कांति-विरोधियोंसे लड़ने चले गये थे। १९१८ ई.०के अन्ततक किजिलओर्दाकी पार्टीमें चार सी मेम्बर थे, जितमे दो पो लगो और दो सी कजाकथे। राजनीतिक जागृतिके साथ-साथ कजाकोंमें पढ़नेके लिके ज्याहा उत्साह होना स्वाभाविक था, जिसके लिये कजाक भाषामें पुस्तकें और पत्र छात्रे जाते लगे।

कजालिनमें बोल्नेविकांका पहला संगठन जून १९१८ ई०में हवा। यहांके लोगोंको भी कांति-

विरोधियोंके साथ लडकर अपनी निष्ठाका परिचय देना पडा।

तुर्किस्तान शहरमें नगरकी कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन पहलेपहल अप्रेल १९१८ ईजीं हुआ, और औल्लियाअनामें वह उसी सालके अगस्तमें। औल्लियाअनाकी पार्टीमें मालके अनतक एक हजार बाजाक मेम्बर थे। वामपक्षी क्रांतिकारी समाजवादी पहले पार्टीके साथ गहयोग देते रहे, लेकिस पीछे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, और इस प्रकार यह क्रांतिमें भी दूर हो गये।

अल्माअताके बारेमे हम पहले कह चुके हैं। तरुणोंके संगठनके बाद जनवरी १९१८ ई०में यहा पार्टीका गंगठन हुआ। अगस्तमें बाराबुल, जुलाईमें जारकेन्दमें भी गंगठन हुगे।

#### ४ सोवियत-शासनकी स्थापना

१९१८ ई०मं मध्य-एनियामं सोवियतका ज्ञासन स्थापित हो चुका था, और उसी सालके अर्बेल-मे ताशकन्दमें प्रदेश-मोवियतोंका सम्मेलन हुआ । इसीमें तुर्किस्तान स्वायरा मीवियन गणराज्य-का निर्माण हुआ, जिसमें अल्माअता, औलियाअना (जम्बूल), दक्षिण-कत्राकम्यान, और विशिष्ट-ओदिकि जिलोंको मिलाकर कजाक-मोवियत-समाजवादी-गणराज्यकी स्थापना हुई, ओर काजाक भाषाको गणराज्यकी मुख्य भाषाके तोरपर रवीकार किया गया। वसन्त १५१८ ई०से १९१९ ई॰की समाप्तिनक कजाकस्तानमें भीयण गहयद्ध होता रहा। श्रांति-तिराधी रूमी और कजाक दोनों ही तरुण मोवियत सरकारको उत्पाद फेंकनेके लिये हर तरहकी योजिय तर रहे थे, छेकिन उनका संघर्ष जितना ही गुरुत होता गया, उतना ही कमी सर्वहारोंका कजाक गर्वहारोंसे भातुभाव दृढ होता गया, और हसी क्रांतिकारियोंने अपने आचरणसे दिखला दिया, कि सर्वहाराके राज्यमें काले-गोरेका कोई भेद नहीं है। गृहयुद्धके समय १९१८ ई०की जलाईके आरमभा कई भागोंको क्रांति-विरोधियोंने छीन लिया था, तो भी अल्माअता, जम्बल, दक्षिण -फजाफस्तान, किजिलओर्दा, अक्त्यबिन्स्कके जिले सोवियत शासनमें रहे। १९१९ ई०में क्रांति-विरोधी जैतरल कोलवेकमे आखिरी रुड़ाई हुई, जिस्में कजाकस्तानके कांतिकारियोंने पूरी तोरसे भाग लिया। कोलचेकके हारनेके बाद ४ अप्रैल १९१९ ई०को कजाकस्तानकी सोवियतोंकी कांग्रेस हुई, जिसमें किमिजोंके बारेगे भी विचार करके विशिज कांतिकारी कमेटी गंगठित की गई। अभीतक किंगिज और कजाक दोनों एक ही गणराज्यमे थे, बल्कियह कहना चाहिये, कि मध्य-एसिया-की सभी जातियां अभी एक तुर्किस्तान स्थायल गणराज्यमें मानी जाती थीं। छेकिन आगे जातियांके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार किणिजोंको भी अपने स्वतंत्र गणराज्यके कायम यारनेका अव-सर मिला। बोल्शेविक-कांतिने सोवियन संघके क्षेत्रफलमें दूसरे नंबरके रावसे बड़े गणराज्य कजाकस्तानको स्थापित किया। अनेक पंचवर्षीय योजनाओंने कजाकोंके आधिक और सांस्कृतिक तलको बहुत ऊंच। कर दिया। इतिश नदीके जलको ध्रवीय समद्रस् हटाकर दक्षिणभी और मीड़नेकी जो विशाल योजना बनाई जा रही है, उसके कारण तो मनच्य अपनी महान शनितका उपयोग करके इस भूमिको एक-दूसरा ही रूप दने जा रहा है।

#### स्रोत-ग्रंथ

- History of Civil War in U. S. S. R. (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- R. History of U.S.S. R. (Ed. A. M. Pankratova, Moscow 1947)
- ३. रेवोल्युत्सिया व् स्रेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द, १९२९)
- ४. द्वादरसत् लेत् कजाखस्ताना (लेनिनग्राद १९४०, पृष्ठ ७-१५)

#### अध्याय ४

# किर्गिजिस्तानमें कांति

#### १. किगिज

किंगि जिस्तान मध्य-एसियाके सबसे ऊचे पहाडो त्यानगानका देग हैं। यहीगर सात हजार मीतरसे भी अधिक उन छेतिन्तक आर लानितगरीके मनातन हिमाच्छादित पर्वतिक्वर हें। इसव। कितनी ही हिमानिया ८० किलोमीतर (६० मीलमे उपर) लम्बी हे, जोर मध्य-एसियानी रावसे बजी निदया मिर-दिया, आमू-दिश्या (वक्षु), च, तलम और जरफशा यहीगे निकलती है। हमारे यहावे हिमालयके सबसे अधिक सुन्दर दृश्य यहा देखे जा सकते हे। प्राकृतिक मोदग्ये अतिरिक्त किंगिजिस्तान (किंगिजिया)में कीयला, पेट्रोल, रागा, गुरमा, मोना, चादी आदि धातुआको बडी-बडी खाने हे। चू-उपत्यका, फरगाना, तलम-उपत्यका और इस्मिक्क्लि ब्रोणी-जेभी खेनी और बागबानीके लिये बहुत ही उर्वर भूमि यहापर मौजूद है। प्रकृतिने इतना समृद्ध इस भूगिका बनाया था, लेकिन यहावे निवासी किंगिज बोल्शिकिक-कातिसे पहले मध्य-एसियाकी सबसे पिछडी हुई जातियोमें थे, और घुमन्त् तथा अर्ध-घुमन्त् रहते अपने भेट-बक्कियो तथा घोडो-ऊटोको लिये जगह-जगह चगते फिरना ही उनकी जीविकाका साधन रखते थे। जारचाही शासन यहाप १९वी शताब्दीके उत्तराधंके शुरू हीमे रथापित हो गया था, लेकिन उसने यहाके लोगोको चूसना छोड और कोई काम नहीं किया।

किंगिज साइवेरियासे मध्य-एसियाभे सबसे पीछे आनेवाली जातियोमेसे है। व्मन्तु होनेकी वजहमे उनके लिये पूर्वमे इतिश और पश्चिममे बोल्गाको भी अपनी विचरणभूमि बनाना नोई मुश्किल नही था। लेकिन मुलत यह अत्ताईके उत्तर-पूर्वके रहनेवाले थे जहापर उनके भाई-बन्द न्वयाद्य अब भी रहते हैं। अलाताउ १७१६-१९ ई०में ओब और इतिशके बीचकी मुनिके रूसके हाथगे वर्ल जानेके समय इनको अपनी मूलभूमिसे हटना पडा, नही तो पन्द्रह सौ मीलतक साइबेरियाकी दक्षिणी मीमा किंगिजोकी भूमिसे मिछती थी। घुमन्तू किंगिज लुट-मार किया करते थे, जिसके कारण हमी बस्तियोको खतरा रहता था, इसलिये रूसियोगे इन्हे तितर-बितर करना आवश्यक समझा। किर्गिजोकी परम्पराके अनसार इनके किसी पौराणिक खान जलशने इन्हें तीन आर्दओंगे बाटा था, जिनमें महा-ओर्द बतकाश महासरीवरके आसपास सप्तनद और चीनी तूर्विस्तानमे वृमा करता था, मध्यओद् अरालके उत्तर-पूर्वी तटपर और लघ्-ओर्डू तोबोल नदी और अरालके बीचमे पशचारण करता था। रानी अन्ना (१७३०-४० ई०) के शासनकाल में मध्य लध-ओदूका महा-ओर्द्के साथ-झगडा हुआ। बाकी दोनी ओर्द्ध ओने महा-ओर्द्से अपनी रक्षाके रिप्रे १७३२ ई०में रूससे अधीनताके लिये प्रार्थन। की। इससे बढकर जारशाहीके लिये और अवसर क्या मिलता ? ओरेनबुर्गका व्यापारिक नगर इस वयततक स्थागित हो चुका था। मध्य और लब-ओर्दके हाथमें आ जानेपर साम्प्राज्यके न्ढानेमें बडी सहायता मिली, और इसके बाद मध्य-एसिया और ईरानकी सीमातक पहुचना रूसके लिये आसान हो गया। १८२२ ई०के राजादेशके अनुसार किर्गिज लबु-आर्दूको ओरेनबुर्गकी सरकारमें डाल दिया गया, और मध्य-ओर्द् या परिचमी किर्गिजोकी भूमिको परिचमी साइबेरियाके प्रदेशमे । किर्गिजोको रूसका बल मिलनेसे, अब वह बुखारा, खीवा या खोकन्दकी पर्वाह नहीं करते थे, और उनके कारवाको लूटा करते थे। यही नहीं, वह रूसी कारवांको भी कटनेसे बाज नहीं आते थे। इसके लिये रूसको कई

J.

सनिक गढिया बनानी पड़ा। किंगजर सियोका ठ्या ता बिल्लाके सान उनका सहायता करते और सानोसे झगड़ा होनेपर बह रूसकी शरण रुते। वह रूसी नर-नारियों के भी पर्लाग बना कर मध्य-एशियांके बाज रोंगे बेच दिया करते थे।

| किंगिज जा | तिका निम | <b>1</b> गकिगिजोका | ऐतिहासिक | विकासनिमन | प्रकार | 7 41 |
|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|--------|------|
|-----------|----------|--------------------|----------|-----------|--------|------|

| काल   |       |       | <b>त्वानशान</b>                                                                | पागीर        |
|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ई०पू० | 2400  |       | शव                                                                             | अर्थि        |
| "     | 2400  |       | शक                                                                             | સૌમ્દી       |
| 11    | 900   |       | <b>হা</b> চ                                                                    | गांग्दो      |
| 11    | 440   |       | अन्ह                                                                           | र्गार श      |
| 37    | २०६   |       | शक                                                                             | मागदी        |
| ,     | १३०   |       | शक-/ग                                                                          | सीरदो        |
| ईसवी  | 200   |       | ट्रण-शक                                                                        | गोग्दी       |
| 11    | ५५७   | तुर्क | नुर्म                                                                          | ર્યોપ્લી     |
| ,,    | ६७३   | अश्म  | नुकी                                                                           | साजिन्ह      |
| 11    | ८९२   |       | तुन                                                                            | 11           |
| 11    | १२२०  |       | तुर्ना                                                                         | 77           |
| 11    | 8400  |       | कि <b>गि</b> ज                                                                 | ***          |
| 11    | १७४७  |       | <u>কিণিড</u>                                                                   | किंगिज-साजिक |
| 33    | १८६५  |       | (कपिज-स्री)                                                                    | किंगिज तानिक |
| 11    | १९१७  |       | किंगिज                                                                         | किंगिज-ईरा०  |
| 1)    | १०,४७ |       | proceedings by the principle of the state and source state endings and end-of- | <b>₹</b> [1] |

### २. १९१६ ई०का विद्रोह

वर्तरान कजाकस्तानकी भूमिमे कई जगह भिक्षरे हुये किंगिज गजाकारी विस्त गये, यागी भी बोल्शेविक-कातिके बाद किनने ही दिनांतक कजाकोंमे सिम्मिलित थे। जब पता लगा, कि किंगिओं-की सस्कृतिमें कुछ अपनी विशेषताएं है, इस पर जानियोंके आत्मिन गये कि सिक्षान्तके अग्मार उनका गणराज्य बना। १९१६ ई०में कजाकोंमें भी जबर्दस्त विद्रोह हुआ था, लेकिन किंगिओंक। निद्रोह उनसे भी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण पहले जहां जारशाहीको बहुत क्षति उठानी गरी, नहा बादमें किंगिओंको भी जारशाहीके अयकर अत्यावारोंका सामगा करना गडा।

विद्रोहके वारण- -एसियामे अपने राज्यका विस्तार अंग्रेजो ओर लियों वांगोंने किया, लेकिन दोनोंके ढंगोमे अन्तर था। अंग्रेज हिन्दुस्तानमे बहुत दूरके वासी थे, वह अपनी जन्मभूमिसे समृद्रके रास्ते ही गंबंध स्थापित रख सकते थं। पर, एसियासे रूस ही भूमि भिली हुई है। लगी झंडेके आगे वढ़तेके साथ साथ जहां रूसी मैनिक-अमैनिक अफसर, व्यापारी और जगीदार आगे बढ़कर अच्छे-अच्छे पदों और भूमिप अधिकार करने थे, वहां रूसी किसान ओर मजदूर भी अपने-अपने गांव बसानेमे लग जाते थे। यह रूसी गांव आत्मरक्षाके लिये रूसकी सेनाका एक अंग बने हुये थे। रूसी अफसर अपने किसानो-मजदूरोंका सब तरहमें विशेष ख्याल रखते थे, और स्थानीय लोगोंकी उपयुक्त जमीनको किसी-न-किमी बहाने लीनकर रूसियोंको हे देने थे। १८७४ ई०में पहिले पहिल सप्तनद और पासकी भूमि (पिश्रपेक, औल्याअना, चिमकेन्द आदि जिलों)में रूसियोंके गांव बसने शुरू हुयें, जो तेजीके साथ आगे बढ़ते स्थानीय लोगोंकी पैतृध-भूमियोंगर हाथ साफ करते रहे। वर्तमान शताब्दीमें १९१५ ई०तक १८ लाव एकड़ (७१२०८९ हेक्तर) भूमि केवल पिश्रपेकके जिलेमें किगिजोंके हाथसे छिन गई। उसी साल किगिजोंनो परणानाके इलाकेमें ८००० हेक्तर जमीन छीनकर रूसी किसानोंको दे दी गई। पर इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ, और

९ जुलाई (२५ जून) १९१६ ई०को (प्रथम विश्वयुद्धके समय) जारने जलेपर नमक छिड़कते हुए एक राजादेश निकाला, जिसके अनुसार किर्गिजों और दूसरी एसियाई जातियोंको जबर्दस्ती सैनिक सेनाके पीछे काम करनेके लिये भर्ती किया जाने लगा। किर्गिजोंने कौन-सा सुख जारशाही शासनभे पाया था, कि वह सेनाके पीछे कुलीका काम करनेके लिये अपनी जन्मभूमि छोड़ दूर देशमे जाते? उन्हें यह भी क्या विश्वास था, कि वहां जाकर कुलीका काम करना पड़ेगा या सिपाही बनकर मरना पड़ेगा। इस राजादेशके निकलनेपर मध्य-एसियाकी सभी जातियोंमे तहलका मच गया। किर्गिज सबसे ज्यादा शोषित, थे क्योंकि ये सबसे पिछड़े हुये घुमन्तू पशुपाल थे; लेकिन जारने इनके मनापों (सरदारो)को अपने हाथमे कर रक्खा था। धनी मनाप जारशाहीका विरोध करके पहले देख चुके थे, कि इससे वह रूसके जूयेको हटा नहीं सकते। इस समय सारा प्रुकिस्तान एक रूसी प्रदेश था. जिसमें त्यानशान्के पहाड़ों—सप्तनदसे ताशकन्द लेते अराल समुद्र तकके इलाके भी सम्मिलत थे। तुर्किस्तानका महागज्यपाल करोपितकन था और सेना अध्यक्ष फोलशीम बेनी (अल्माअता)का सैनिक सेनापित था।

राजादेश निकलते ही लोगोंने उसके प्रतिरोधके बारेमे सोचना शुरू किया। ११ (२४) जुलाईको जारकेन्तके किर्गिजों और कजाकोंने इसके प्रतिरोधके लिये अपनी सभाये कीं। किर्गिजों-कजाकोंके भीतर दुंगान (चीनी मुसलमान) भी रहते थे, जो अधिकतर धनी बनिये और महाजन थे। किर्गिजों-कजाकोंमें अशांतिके लक्षणको देखकर सबसे पहले २६ (१३) जुलाईको उन्होंने चीनी इलाकेकी ओर भागना शुरू किया। ५ अगस्त (३० जुलाई)को पिशपेक जिलेके किर्गिजों- ने विरोध-प्रदर्शन किया।

- ६ (१९) अगस्तको पिशपेक जिलेके अतेकिन इलाकेमें किंगिजोंने पहले पहल सशस्त्र विद्रोह अ।रम्भ किया। उसी दिन बतबयेफ इलाकेके किंगिजोंने भी विद्रोह कर दिया।
- ७ (२०) अगस्तको तोकमकके किर्गिजोंने हथियार उठाया, उसी दिन सरीबागिसेफ इलाके-वालोंने भी विद्रोहका झंडा फहरा दिया।
- ९ (२२) अगस्तको कराकेचिन, जम्बल्, उरमान जीजिन, पीचकर, आबेलिदनके इलाकोंमें विद्रोह फैल गया।
- १० (२३) अगस्तको पिशपेक जिलेके बेलोवद्स्क इलाकेके किर्गिण विद्रोही हुये। उसी दिन जमानसरतोफ, तलेउबेदिन, बाकिन, तलदीबुलाकके इलाकोंमें बगावस हो गई, और औलिया-अताके करालित इलाकेके किर्गिज भी विद्रोहमें शामिल हो गये।
- ११ (२४) अगस्तको प्रभेवाल्स्क जिलेके मारिन्स्क गांवके दुगान (चीनी, मुसलमान) भी विद्रोहमें शामिल हुये।
- १२ (२५) अगस्तको प्रभोवात्सकके जेलखानेमें बंदियोपर रूसियोने गोली चलाई, जिसमें उनसठ किर्गिज मारे गये और बहुतसे घायल हुये।
- १३ (२६) अगस्तको तोकमकमे किर्गिजीपर रूसी सेनाने प्रहार किया, उसी दिन बेलोवद्स्कमें भी निद्रोहियोंको सैनिकोंने दबानेका प्रयत्न किया, और १३८ किर्गिज मारे गये।
  - १४ (२७) अगस्तको किंगिजोंने तोकमकको घेर लिया।
- २२ अगस्त (४ सितम्बर) को रूसियोंने तोकमकमें किंगिओंपर प्रहार करके उन्हें तितर-बितर कर दिया।

१६(२९) अन्तूबरतक रूसी विद्रोहपर काबू पासके।

इस विद्रोहमें किर्गिजोंके मनाप (थनी) अधिकतर जारशाहीके साथ रहें और सबसे ज्यादा आगे किर्गिज जनसाधारण थे। कितना भीषण जनसंहार हुआ, यह इसीसे मालूम होगा, कि विद्रोहसे पहले जहां ६२३४० किर्गिज रहते थे, उसी जगह जनवरी १९१७ ई०में उनकी संख्या २०३६५ रह गई, अर्थात् ४१९७५ आदमी मारे गये, कितने ही जगहींपर ६६% किर्गिज मारे गये। इस अत्याचारके मारे यदि बहुत भारी संख्यामें किर्गिज भागकर चीनी इस्तकमें चले गये, तो इसमें आक्चर्य क्या ? कुरोपरिकनने इस मौकेसे फायदा उठाते हुये चाहा था, कि किर्गिजोंकी छोड़ी भूमिमें स्सियोंको बसा दिया जाय। लेकिन, किर्मिजांकि विद्रोहको दबाते तेर नहीं हुई, कि जाण्शाही ही खतमहो गई। यश्चि उसका स्थान लेकेनाली पृजीगितियोकी करेक्की-सरकारने पुरानी नीतिको जारी रखना चाहा, लेकिन उसे भी साल महीनेके भीतर ही स्थाम होजाना पडा।

जैसा कि अभी बतलाया, उस रामय किर्गिज कजाकोसे अलग नहीं समझे जाते थे, और सन्तनद तथा सिर-उपत्यकाके कजाकोंकी तग्ह किर्गिज भी तुर्किस्तान-प्रदेशके माने जाते थे। इसिंध्ये विद्रोहके बाद जो घटनाये घटी आर स्थितियाम जिस तग्ह पिरवर्तन हुआ, वह वही था, जो कजाकस्तान-उज्बेकिस्तानमें हुआ। जब बोल्बेविक-क्रांतिने किर्गिज भूमिमें कदम रगखा, उस समय बहाके किर्गिज धनी पहले हीसे भनी स्तियोंके रामर्थक हो चुके थे।

किर्गाज शिक्षा और सम्कृतिगं बहुत पिछ्डे तुये थे, जिसके कारण राजनीतिक तौरसे भी उनक पिछ्डा होना स्वाभानिक था। इनकी भूमिंग ओश, उज्येद, पिश्पेक, प्रभेवाल्स्क जैसे बृष्ठ नगर थे, लेकिन वहापर भी किर्गाजोंकी अपेक्षा दूसरोंकी सस्या था प्रभाव अधिक था। ताशकन्दमें बोल्शेविकोंके आ जानेके बाद किर्गाज गिमके कम्बोंगे भी क्रांति फीलने लगी। यह के कक्षियोंमें अभिवातर मेन्शेविक और एग्.एर्. (समाजवादी कातिकारी) ही जारशाहीके विरोधी थे, और वह पुराने आधिक छाने में नामगाशका परिवर्तन करना चाहते थे, तथा एसियाइयोंको समानताका अधिकार देनेके पक्षपाती नहीं थे। ओशमे दिसम्बर १९१७ ई०में दो सीसे अधिक एग् एर्.के मदस्य थे, जब कि बोल्शेनिकोंको अगुलियोंपर गिना जा सकता था। पिश्चेक (आध्निक किर्गाज-राजनानी फुजे) में मार्च १९१८ ई०में अब भी एस्.एर्.का प्रभाव था। छेकिन जब बोल्शेविकोंके उद्देव्यका पता लगा, तो गरीव किर्गाजोंने बडी तेजीके साथ आगे बढ़-कर उनका साथ देना शुरू किया। वह देवते थे, कि बोल्शेविक दिलसे और व्यवहारसे भी समानताके पक्षपाती है, सवगुव वह गरीबोंके राज्यको कायम करना वाहते है। क्रांति सफल हुई। आगे १९२६ ई०गे किर्गाजोंकी भूमिका अलग स्वायत्त गणराज्य वायम हुआ, जिसे १९३६ ई०में स्वतंत्र गणराज्यके तौरपर सोवियत समका अग बननेका गौका मिला।

किर्गिजिस्तानका क्षेत्रफल ७८००० वर्गमील तथा जनसङ्या इस वस्त पन्द्रह लाखने ऊपर है। आज वह मध्य-एसियाकी सबसे पिछड़ी जाति नहीं हैं, बिरक रूसियोंकी तरह आगे बढी हुई जाति हैं।

#### स्रोत-ग्रंथ

- १ रेवोल्युत्सिया ब्स्नेद्नेइ आजिइ (नाशकन्द १९२९)
- २. किंगिजिया (व. वित्कोविच, १९३८)
- ३. वोस्तानिये १९१६ गदा व किर्गिजिस्ताने (ल. व लेस्नोइ, मास्की १९३७)
- ४. किर्गिजिया (तुदी पेनोंइ कान्फ्रेन्त्सिइ, लेनिनग्राद १९३४)
- ५. तुर्कोस्तान्स्कओ वोयेन्नओ ओन्नम् (जिल्द १, पृष्ठ ३२८-५१)
- ६. तेमिर (उपन्यारा, तो तुगेल्वाइ सिविकवेकोफ अनु ० व. रोझ्देस्त्वेन्स्की, लेनिनग्नाव, १९४७)
- 9. History of civil war in U. S. S. R. (2 vol., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)

#### अध्याय ५

# ताजिकस्तानमें क्रांति

#### १. सोग्दियोंके वंशज

हम देख चुके हैं, कि किसी समय सिर-दिर्यासे वक्ष-दिर्यातक, पामीरसे कास्पियन तटलक सोग्द और ख्वारेज्मकी ईरानी जातियां बसती थीं, जिनके समयमें यहांका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बहुत हुआ। ईसाकी पांचत्रीं सदीतक यद्यपि शक और हेफ्ताल-जैसी जातियां बाहरसे आकर इस भूमिमें बमती गईं, किन्तु वह हिन्दी-यूरोगीय जातिकी होनेकी वजहसे इनके भीतर आसानीसे घुल-मिल गई ओर प्रानी सांस्कृतिक परम्पराके आगे चन्ते रहनेमें वाधक नहीं हुईं। छठी शताब्दीमें तुर्क मंगोलायित भाषा और मुखमुद्रा लिये यहां आये, जिन्होंने भी यद्यपि मुखमुद्रागें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन सांस्कृतिक तौरसे बहुत भेद नहीं पैदा किया। ७वीं सदीका अन्त होते-होते अरब इस मुमिमें छा गये, और कुछ ही समयतें यहांके सभी लीग मसलमान हो गये। लेकिन पराने सोग्वियोंने अपने मंघर्षको जारी रक्या, इसका परिगाम यह हुआ, कि अरब-शासकों और उनके अनुचर खुरासानी मुसलमानों ने सोग्दी वीरों और उनकी भाषाको दर्गग पहाडोंमें शरण छेनेके लिये मजबूर किया। १९यीं सदीसे बहुत पहले ही पुराने अन्तर्वेदकी भाषा तुर्की हो गई, केवल शहरों और कुछ गांवींके रहतेवाले सर्त या ताजिक ईरानी भाषा बोलते थे, लेकिन यह ईरानी भाषा सोग्दी नहीं, यिलक खुरासानी मुसलमानोंके साथ आई उनकी फारसी थी। पहाडोंमें भाग गये सोग्दियोंके पीछे एकके बाद एक दूसरे भी फारमीभाषी शरणार्थी आते रहे, जिनके कारण धीरे-धीरे सोग्दी भाषाका स्थान वहां भी फारलीकी स्थानीय वोली ताजिकी लेती गई। आज तो पुरानी सोग्दी भाषाकी बोली गलचा या यन्नावी केवल जरफ्शांकी एक शाखा यग्नाब नदीके किनारेके कुछ थोड़ेसे गांवोंमें रह गई है। वहांपर भी ताजिकी भाषा कितनी घस गई है, यह १९३४ई०के वहांके गांवींके आंकड़ोरी मालम होगा:-

| पाम             | यग्नाबी                     | ताजि क |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| नवाबाद          | १५१८                        | ६३४    |
| यग्नाब          | ÉRO                         | १७७०   |
|                 | Manager 9-644-res y-1869-ba |        |
| दोनों गांवोंमें | २१५८                        | २४०४   |

इस प्रकार पुराने सोग्दियोंकी भाषा और उनके प्राचीन समाजके कुछ अवशेष वर्तमान ताजि-किस्तान गणराज्यमें जरफ्शां नदीकी शाखा यग्नाब और बरजाबके किनारेके कुछ गांवोंमें अब मौजूद हैं। सोवियत शासनके स्थापित हीनेके बाद इन प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषोंके जांच-पड़-तालकी काफी कोशिश की गई। रूसी वैज्ञानिकोंने वहांपर प्राचीन संघवादी पारिवारिक जीवनके चिह्न पाये। कितने ही गांवोंमें कई परिवारोंके रहने लायक एक-एक घर उन्हें मिले, जिनकों बड़ी-बड़ी शालायें केवल यग्नाबियोंमें ही मिलतीं। कोकतेपा, जूमान, गराब, आवेसफेद-जैसे कितने ही गांवोंको उन्होंने देखा। देहबुलन्द ऊपरी यग्नाबमें सामूहिक परिवारोंका आलाखाना। और मेहमानखाना इस बातका प्रमाण था।

यंगाबी भाषा—यंगाबी भाषाको कोई-कोई ईरानी और भारतीय आर्यभाषा-वंशोंसे अलग बतलाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती। वस्तुतः सोग्दीकी पुत्री यंगाबी ताजिकी और पारसीसे कितनी ही बातोंमें अन्तर रखते भी ईरानी-भाषावंशकी ही है। सोवियतके भाषा-शास्त्रियोंने यंगाबी भाषाके बहुतसे नमूने कहानियों आदिके रूपमें जमा किये हैं। बाइस वर्षीय इब्राहिम सफर

द्वारा कही गई एक जनकथाका कुछ अंश हम यहापर देने है। गांवक भेहमानखाने' (सामूहिक घर)में जमा हो ऐसी कहानियोंके कहनेका यमाबियोंमे बहुत रवाज है :---

इकिएपरओइ । ईकल् जूत्वा ओइ । के ई मेन् किल व अवोक — ''अने दाँदो-त् बिसियार पैदागर खोद । यक् तंग अवारिक्त् सत् तंगा अकुन अउर्।'' के कल् यक् तंगा अनोस् अनीज अतेर अशी इयो-कद इ मूसके दे तीरक् अस्त् खरे वोरा ई वुज् चि चरे दुम् बस्तगी। कल् ऑस्ताक् अशी वीत पक्क अकुन् वूज् अनोस् अवोज बूज् अजर कोये अवश् । तिक् अमोन अतेर अशौ मूतके दे अवियोर अवोच ये बाँबो बीत जाम् कुन्। अख् अगोर अवोच अने चीत-म् ई वुज ओह बुज् नल। खरे अवोच इगुम् चक् दाँर मन सोजम बूज कोवाम्। कल् अवोच बाँबो दर नांड खरे लांद खरे । मूसके द अतेर। कल खरे गूब दुम्-श पक्क अकुन् अवार ई कोये अख्व गृहा दुम्-श अजर कोइ नुत् बनीदोन् के अवोच ए बाँबा वाँठ खरे लोइ अख्य ।

(एक बुढ़िया थी। उसका एक दुष्ट लड़का था। एक दिन उसने अपने दुष्ट लड़केकी कहा—"तेरा बाप बहुत पैदा करनेवाला था। एक तंगा ले जाता और अभी सौ तंगा ले आता।" फिर बुष्ट लड़का एक तंगा लेकर बाहर गया। एक जगह एक गदहेके ऊपर सवार एक द्वेतकेश (बूढ़े)को आते देखा, गदहेकी दुममें एक बकरी बंधी हुई थी। दुष्ट लड़का आहिस्तेसे गया, और रस्सीको काटकर बकरीको ले गया। "'पीछे बृढेको आकर कहा——'है बाबा, रम्सी समेट लो।" उसने देखकर कहा——'भेरी रस्सीमे बकरी थी, किन्तु बकरी नहीं है।" दुष्ट लड़केने फहा——'जल्दी जाओ बाबा ''।' बूढ़ा चला गया। दुष्ट लड़केने गदहेके दुम और कामको काट लिये। फिर आकर उसने बुढ़ेसे कहा— 'है बाबा, चलो, गदहा की चड़में फस रहा है।' बुढ़ा चला गया।)

इस भाषाको देखनेसे मालूम होगा, कि फारसी समझनेवालेके लिगे भी इनका रामभना मुस्किल है। एकके लिये यहां ई और शीके लिये आई शब्दका प्रयोग हुआ है। दिनके लिये फैरका शब्द पुरानी सोग्दीमें 'मुद' था, जिसका फारसीमें कही पता नहीं। इसी प्रकार गदहेकी पूछके लिये दुमे-खरकी जगह खरे-दुम (खर-पुच्छ) आया है। हिन्दीकी समीपता देखनेके लिये यग्नाबी भाषाके गरीब ताजिक "करके" (करके) रोइ-के (रोकर) शब्दोंको भी देगे।

बुखारा और खोकन्दके पिछले इतिहासके वारेमे जिखते हुये हम बतला चुके हैं, कि ताजिकिस्तानका पहाड़ी प्रदेश कभी अलग-अलग छोटे-छोटे सामन्तींके स्वतंत्र राज्योंमें बंटा रहता और कभी उसे खोकन्दके मदली खान-जैसे वाहरी शासकोंके अधीन बनना पड़ता। यह पहाड़ी इलाका अपनी खनिज और दूसरी सम्पत्तियोंको रखते हुये भी उस समय बहुत गरीब था। यहांके लोग सुन्नी मुरालमान थे, इसलिये उनके लड़के-लड़कियोंको गुलाम बनाकर बेचा नहीं जा सकता था। तो भी अपने सौंदर्यके लिये प्रसिद्ध यहांकी लड़कियोंको अगीर और उसके सामन्तोंक हरमोंमें बड़ी माग थी। यहांके पुरुष मजदूरी करने के लिये बुखारा, सगरकन्द, खोकन्द आदि शहरोंमें चले जाते। पुरुष जब वर्षोंके वास्ते रोटीके लिये धक्का खाने चले जाते, तो उनकी स्त्रियां बेचारी घर और खेतीको संभाले बाट जोहा करतीं। इस समयकी अवस्थाका वर्णम बहुतसे लोकगीतोंगे पाया जाता है। एक लोकगीतमें कहा गया है:—

बुरुबुरु बागमें रोती हुई आई, गुरुबिकी सूखी डालीपर जाकर बैठी। बुरुबुरु अपने मुंहसे बोली— ''यह वियोगका घाव कितनोंके दिलपर हैं।''

 $\times$   $\times$   $\times$ 

<sup>\*&</sup>quot;नृदि तार्जिकस्तान्स्कोइ बाज", इस्तोरिया-यजीक लितेरानुरा (अक्रदमी नाउक सरासर १९४० मस्त्रता)

<sup>†</sup> कितनी ही बातोंमें फारसी या ताजिकीसे विलक्षण है, यह उसके गाउ (गाय) कुतर (कुत्ता) और ओर्ता (आटा) शब्द भी बतलाते हैं।

जगत्के कर्ताते ी विचित्र महिमा, तेरे बन्दे सोये और तू खुद जागा। अमृत-भोजन दुनियाके सामने फेककर, चुगने और जानेका तुतमाशा देखता,

इगी अवस्थामे ताजिकिस्तानके पहाड़ी लोग अमीर-बुखाराके पूर्वी डलाके (पूर्वी बुखारा) में रह रहे थे, जब कि बोल्बेविक-क्रांति हुई।

ताजिकिस्तान भाषाके तौरपर पुराने सोन्दियोंकी विस्तृत भूमिका अवशेषमात्र हे, जिसके विक्षणी शीमांत वक्षु नदी और उत्तरी टेढ़ा-मेढ़ा होता सिर-दिरयाके उत्तरनक पहुच गया है। आजकल इसका क्षेत्रफल पचपन हजार वर्गमोल और जन- मख्या पन्द्रह लाख है। ताजिक भाषा-भाषियोंकी वस्तियां वैसे वक्षुसे बहुत दक्षिण काबुल नगरके पासतक चली आई है, लेकिन अभी अफगानिस्तानमें रहनेवाले ताजिक उतने सौभाग्यशाली नहीं है, जितने कि कांतिकी अभिने तपकर निकले उत्तरी ताजिक । मध्य-एसियाकी और किसी जातिको कांतिके समय नरिपशाच बासमिचयों की निष्ठरताका उतना शिकार नहीं होना पड़ा, जितना कि कश्मीरके उत्तरी-पूर्वी सीमान्तके पासके इन पहाड़ियोंको ।

लाजिक आतिक। निर्माण--ताजिकोंका ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ:--

| 4.4   | -3131 371   | 2,7,41 . (11) -1,414 | an Budhalana | Little Wall C Ball C. |
|-------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| कारल  |             |                      | पासीर        | सिए-उपस्थका           |
| ई० 70 | 8000        | (मध्य-पाषाण)         |              | फिनो- द्रविड़         |
| 17    | 3400        |                      |              | शकार्य-द्रविड्        |
| "     | 3000        | (नव-पाषाण)           |              | 32                    |
| 1)    | 2400        | ,                    | आर्य         | स्क                   |
| 11    | १५००        | (पित्तल-युग)         | ईरानी        | হা ০                  |
| "     | 600         |                      | ईरा०         | হাত                   |
| "     | 440         |                      | ईरा०         | হা ০                  |
| 3)    | <b>३२</b> ६ |                      | ईरा०         | হা ত                  |
| 71    | २०६         |                      | ईरा०         | হা ০                  |
| 1)    | १३०         |                      | र्हरा =      | हूण-श•                |
| 1)    | 800         |                      | ईरा०         | हु०-ग०                |
| ईसवी  | १००         | (स्थाण)              | <b>ईरा</b> ० | हुँ०-श्               |
| 11    | ४२५         | (हेपतारू)            | ईरा०         | हूण-कंगली             |
| 72    | ५५७         | (तुनं                | ईरा०         | कंगली-तुर्क           |
| 27    | 年の身         | (अरब)                | ईरा०         | ्रमुको                |
| 11    | ८९२         | (सामानी)             | ईरा०         | तुर्क                 |
| 13    | १२२०        | (मंगोल)              | ईरा० '       | तुँकै                 |

| ईगवी | १५०० | <b>इं</b> र <b>ा</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तुर्क ( उज्बेक)                                                                                    |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3)   | १७४७ | नुकं-ईरा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सुवां-उज्०                                                                                         |
| 13   | १८६५ | <b>ईरा०तु</b> र्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उज्०-ईरा०                                                                                          |
| 1)   | १९१७ | ईरा०-तुर्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उज्०-ईरा०                                                                                          |
|      |      | production of the second secon | Annue gramentes based circus suspensors s <sub>ee</sub> a hamospropropropropropriet spread for the |
| "    | १९४७ | ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जेक                                                                                                |

#### २. बासमची-उत्पीड्न

लोकन्दके रवायित्तयोंके हार खानेके बाद बासमित्तयों (जहादी डाबुओं)ने जोर पकड़ा। १९१९ ई०के वसन्तमें ओश नगर और पामीरके बीचका रास्ता सफेद रूसियों ओर बासमित्रयोंके हाथमें था, जिनका मुख्या मुखानोफ और एरगेशताम थे। पीछे फर्नल तिमोफियेफ नामक एक शाही अफसरने यहां नेतृत्व करना शुरू किया। बुखारा की कमजीरियों को देखकर अब यहांके पहाड़ी सामन्त स्वयं बादशाह बननेका स्वप्न देखने लगे। जब १९२१ ई०के फर्गरीगें आलम खान (बुखारा-अमीर) दुशाम्बे तोकर अफगानिस्तानकी ओर भाग गया, तो यहांके फुछ लोगोंने अफगानिस्तानके अमीरको भी राज्य संभालनेके लिये लिखा, लेकिन ताजिकिस्तानके पहाड़ीके लिये काबुलको न उत्तना प्रलोभन हो सकता था, न उसमें उत्तनी शक्ति ही थी। हां, मीर आलम खान ताजिकिस्तानमें लूट-मार मचानेवाले बासमित्रयंसे पैसा पाता और उसके बदलेमें कुछ हथि-यार जरूर भेज देताथा। जब-तब अंग्रेजोंने भी हथियारसे मदद की, लेकिन उस वक्त असहयोग का आन्दोलन सारे भारतमें चल रहा था, जिससे अंग्रेजोंका दिमाग बहुत परेशान था, और वह बाय-मित्रयोंको लुलकर मदद देनेके लिये तैयार नहीं हो सकते थे।

(१) अनवर पाशा—अमीरके जानेके बाद एक तरफ बारामची मिनन-भिन्न गिरोहोंमें बंट लूट-मार मचा रहे थे, दूसरी तरफ कांतिकारियोंने भी गरीबोंको संगठित करनेका काम शुरू किया। लेकिन, बुखारा अभी पूरी तौरसे बोल्शेविकोंके हाथमे नहीं आया था। उनकी ओरसे जो आदमी शासनका भार देकर भेजे गये थे, वह उच्चवर्गके होनेसे अपने पुराने खायोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे, इसीलिये उन्होंने कांतिके साथ विश्वासघात किया। बासमचियोंमें जिस तरहके पत्र-व्यवहार हो रहे थे, उनमे उस सगयकी स्थितिका कुछ पता लगेगा। एक पत्रमें मुल्लोंने लिखा था—

#### अमीरू मोमिनीन् ..एसम्हलाह तआला वह महाविजयी

रक्षक प्रभु सन्माननीय मीर-बी-वाबसाह, लक्ष्करबाक्षीको हुआ और सलामक उपायनके बाद मालूम हो, कि हम आपके हुआ-वाबक परमभक्त आलिम (पंडित) लोगोंने सुल्तानाहादमें पुण्य इंद पर्वके समय इकट्ठा हो आपक्षमें मंत्रणा की। कुछ लोगोंके बारेमें हमने सुना, कि वह जनावअली (अमीर-बुखारा) और श्रीमान्के विरोधी और बागी हैं। श्रीमान उनके बारेमें हमें सुचित करें। जो कोई अनवरका अनुयायी हैं, उसे कुरान और हवीस (स्मृति) के अनुसार काफिर सिद्ध कर सभी यहां एकत्र हुये हम आलिम-फाजिल कारीअतके अनुसार करल करा वेगे। जो लके (किंगिज) ताजिक या कर्ल्क अनवरका अनुसरण करते हैं, उनके बारेमें सुचित कीजिये। उनको भी करीअतके अनुसार हम आलिम-फाजिल लोग एकत्र हो करल करायों। हम लोग कारीअतके अनुसार काम करेंगे। यह सब (काम) हम लोगोंके सिरपर हैं, यदि वह श्रीमानको उचित जान पड़े। आगे आप स्वयं भली भीति जानते हैं। अस्सलाम् व अलेकुम्।

पत्र भेजनेवालों की मुहर और हस्ताक्षर मुक्ला अहमद सलोमी मुर्फारस

मुल्ला अली महमदी मुर्वारस

खलीका मुल्ला अल अंजर मखदूम मुल्ला तुगाय मुरादी मुदरिस

मुन्ला अस्मतुरला मखदूम मुल्ला अन्दुर्रहमान मखदूम मखदूम महमदी तुकसाला

इस पश्रसे मालूम है, कि उस समय अनवरपाशा इन पहाडोमें अपनी भाग्य-परीक्षाके लिये आया हुआ था। प्रथम विश्व-युद्धके बाद जर्मनोके पक्षपाती अनवरका प्रभाव तुर्कीमें उड गया, जब कि मुस्तफा कमाल नवीन तुर्कीका नेता हुआ। इसके कारण अनवरको तुर्की छोडकर भागना पड़ा। कुछ समयतक वह बुखारामें रहा, फिर वहासे भी भागकर इन पहाडोंमें आ गया। अनवर नवीन तुर्कीका नेता था, जिससे बुखाराके जदीदोंकों भी प्रेरणा मिली थी। लेकिन बुखाराके मुल्ले जदीदोंके खूनके प्यासे थे, इसीलिये वहा अनवर और उसके अनुयायी कुछ नहीं कर सकते थे।

इन पहाडोके सभी लोग काति-विरोधी मुल्लोकी तरह अन्धे नहीं थे, वह अनवरकी योग्यता और प्रभावस पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिये अनवरको यहापर काफी समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन तो भी महत्त्वावाक्षी वासमवी तथा दूसरे सरदार अनवरकी सैनिक योग्यताको अपने मतलबके लिये इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिये स्वनिर्वाचित 'अमीर-लश्कर-इस्लाम, नायब-अमीर-बुखारा व दामाद खलीफा-मुसलमीन अनवर'' को सफलता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिला और अगस्त १९२२ ई०में बल्जुमान इलाकेके एक गावमें ४२ वर्षकी उन्नमें वह मरा। और चगन गांवमें दफनाया गया।

(२) ईज्ञान सुरुतान -- ताजिकिस्तानमे कातिका एक ओर जबर्दस्त विरोधी ईशान सुरुतान था। ईशान मध्य एसियामे पीर था गुरुको कहते हैं, जिनका कई शताब्दियों से वहांपर जबर्दस्त प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमे दरवाज कला-खुम्बके शाहोंका बहुत प्रभाव था। यह अपने खानदानको सिकन्दर और दूसरे पूराने राजाओंसे मिलाते थे। सीधे-सादे पहाडी लोगोंमे राजवशके होनेसे इनका बहुत मान था। इन्हीके इलाकेमे १८वी सदीके अन्तर्गे सागिव दक्तसे डेढ मीलपर अवस्थित मैदान गांवमें सैंयद-वशमे एक आदमी पैदा हुआ, जो कि आगे ईशान औलिया (मृत्यु १८६७ ई०) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ईशान औलिया या मिर्जा रहीम पहले कन्दहारमे जाकर किसी पीर ईशान आखुनसाहेबकी सेवामे रहा, जहा उसने ईशानोंके सभी हथकडे सीखे। फिर लोटकर कुछ दिनों वह अपने गाय सैदानमे रहा, फिर सफेदारान ओर बादमें दराजमें रहने लगा। उसकी स्याति दिन-पर-दिन बढती गई और बहुतसे लोग उसके मुरीद हो गये। ईशानके लिये अमीरों और सामन्तोंकी तरह बीबी-बच्चोके रखनेमे कोई दिनकत नहीं थी। ईशान अीलियाकी कई बीबियां थी, जिनसे उसके सात पुत्र हुये। उनमे शेख मिजिको दरवाजके शाह याक्व खाने अपनी लड़की दी थी। ईशान औलियाको कई गाव बिर्त-बंधानमें मिले थे। औलियाके भरने (१८६७ ई०)के बाद उसके सातों पुत्र भी ईशानगिरीसे धन और सग्पत्ति जमा करने लगे। उनमें ईशान शेख अपने समयमें इन पहाड़ोंमें बड़ा ही सम्पत्तिमान तथा प्रभावशाली आदमी था। उसके गुरीदों (चेलों) की संख्या बहुत थी, और बहुतसे गांव भी उसे मिले थे। चिहकाका, सैदानके अतिरिक्त ईशान शेखकी हवेलियां सफेदारान, याइकपस्ते, याजगद और दरा-ज्में भी थी। इसीका लड़का ईशान सुल्तान था, जो पूर्वी बुखाराका सबसे बडा धनी सामन्त था। इसका जन्म याहकपस्ते में हुआ था, जहां दस सालकी उमरतक रहा। इसके बाद याजगन्द चला गया। जिस वक्त १९१७-१८ ई०में क्रांतिकी लहर पहाडोंमे पहुंची, उस समय ईशान ४५ वर्षका बहुत तजुर्वेकार और शक्तिशाली आदमी था। बापके बाकी भाइयोंगें सबसे बड़ा होनेसे उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। उसकी जागीरमे याजगन्द, याहकपस्त, यानकुर्गान आदि बहुतसे गांव थे। अमीर-बुखाराकी तरफसे वह अपने इलाकेका 'हाकिम' (सरकारी अफसर) था। ईशान सुल्तानकी धनसे भी ज्यादा घामिक प्रभुता थी। आसपासके इलाकोके लोग उसकी

<sup>\*&#</sup>x27;'त्रुदि ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजि (९), इस्तोरिया-यंजीक-लितेरा तुरा'' (अकदमी, नाउक १९४०, पृष्ठ इ-२७)

आजाको खुदाकी आज्ञा मानते थे। भूमिका मालिक और बहुत बडा जमींदार होनेकी वजहमे प्रजाको भी कण्ट हुये बिना नहीं रहताथा। याहकपस्तेके एक किमान परिवारको इसने वृत्री तोरमे सताया था। जब यह लोग दुशम्बेमे फरियाद करने लगे, तो काजी गुल्ला कामिलको इननी हिम्मत कहां थी, कि प्रभावशाली ईशान गुल्तानके विरुद्ध फैसला देना। वहांसे बुखारा दाद-फियाद करने गया, तो वहांपर भी वही हालत हुई। फिर रूसियोंके पाग ताशकन्दतक पहुंचा, छेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ईशान मुल्तानकी जागीरदारीमे लोगोंसे बेगारमे काम लिया जाताथा। उसके लंगरवानेमे भक्तों और मुरीदोंके खानेके लिगे दरवाजा खुलाथा, बराबर सहसंग ओर ज्ञान-ध्यान चलता रहताथा। ईशानकी कई सियमं थीं, जिनमेसे एक गाजगन्दमें, दूसरी याहकणस्तेमे, तीसरी हिसारनें, बाकी और जगहोंकर रहती थीं।

जब बोल्बेविकोंने फरगाना और नाशकन्दमें सफलता पाई, और कांतिगी लपट पूर्वी बखाराके पहाड़ोंमें भी पहुंचने लगी, तो ईशान मुल्तानको अपनी जागीर और धनके लिये डर पैदा हो गया। १९२१ ई०के जाड़ोंने बुखारा-अमीर मैयद आलम खा जब भागकर द्वास्वे आया. तो उसने यहांके पहाड़ी सामन्तोंको संगठित करनेका अयत्न किया, और ईशान मल्तानको 'सदर' (अध्यक्ष) की पदवी प्रदान की। २१ फर्वरी १९२१ ई०की जब अमीर द्वाम्बेंसे अफगा निस्तान शागा, तो ईशान सल्लान बोल्शेविकोंसे लड़गेकी तैयारी करनेके लिये याजगन्द चला आया। पुशाम्बे (आधनिक स्तालिनाबाद) में ईशानको कुछ हथियार गिले । तांबलदरा और चिहलदरा के इलाकों में काजी कुर्णान, नियाज तुकसाबा, अकबर तुकसाबा, सैयद अली उराक जादि स्थानीय अफसरोंको इकट्ठा करके उसने 'गणा'' (धर्मथुद्ध) करनेका निश्चय किया। अपन मुरीदोंमेसे उसने पचासको हथियारबन्द 'गाजी' बनाया । दुशाम्बा और गरमपर आविकार हो जानेके बाद में कुलोफकी अधीनतामे ओरेनबुगंसे सवार-सेना आ गई, जिसके कारण बोल्शेविकोंका पलडा इन पहाडोंमें भारी हो गया। लेकिन सुरखाबकी उपत्यका और गरम उस सगय बासमधी-सरदार फुजैल मखदूम और लायकपंसदके हाथगें थे, और पीतर दरें से बिखयातक को ईशान स्तानने अपने हाथमे किया था। लाल सेनाने ईशान सुल्तानको तवील दर्शसे भागनेके लिये मजबूर किया, तो वह सागिरदश्त चला गया। जब फुजैल मखदूम हारकर अफगानिस्तान भाग गया, तो ईशान सल्तानने बोल्शेविकोंके साथ सुलह करने हीमें अपनी भलाई ममझी। इसगर वह इस्लामके गाजियोंमें बदनाम हो गया, जैसा कि अपनेको अनवरका उत्तराधिकारी बतलानेवाले एक तुर्की अफसर सामी पाशाके १९ नवम्बर १९२२ ई०के निम्न पत्रसे मालम होगा-

''ईशान सुल्तान खोजा सूबा दरवाजके हाकिम और अस्कर बाकी सेनान।यक का विश्वासघात

"अरुगानिस्तानकी भूमिमें विराजमान जनाबक्ती असीर बुशारादारीक सैयद असीर आजमकी सेवामे अभिवादमके बाद माल्म ही, कि हैजान सुन्तानने दरवाजपर अपना अधिकार जमानेके लिये सेना जमा की और इलाकेका जुवान, आक्सू अधिकृतकर बल्कानीतिन्ला और कुलाबदरिको वजाकर तरह तरहके भ्रगड़े फसाद और अध्याचार किये। जनाबआलीको ओरते नियुक्त नायब और राजबितिनिध दिवंगत दाहीव अन्वरपात्राके सैनित और नागरिक द्यासनके स्तम करनेके लिये हैजान सुन्तानने दरलामके मुजाहिवोंके भीतर उन्त सेनापितके सामने फूट डाल वी, जिसके परिणामस्वरूप मुजाहिवों को छ हजार सेना बायू सुन इलाकेंसे धवड़ाकर भागो और दुश्मनसे लड़नेकी जगह परस्वर हच्याकांड मनाया, जिसमें सैकड़ों मुसलमान कुर्वान हुये। ईज्ञानकी मक्ससे फरगानावालोंने उसके प्रतिद्वंद्वियोंको करल किया, जिससे देशवासियोंको भारी क्षाम हुआ। बुखारावालों और दुश्मेर कवीलोंके आपसी भाग्डसे फायदा उठा (ईज्ञानने) उज्बेको और साजिकोंको

एक दूसरेसे लड़ा अपने विश्वासयातका परिचय दिया, साथ ही इस्लामके मुजाहिबोंने तीन सौ बस्दूकों और दो सौ मशीनगने देकर रूसियोंके साथ मुलह की, जिसके कि कागज-पत्र हमारे हाथ लगे।

'फरगानियों और किर्गिजोंमें झगड़ा डालकर इस्लामी मुजाहिदोंकी निर्वल करनेकी मंत्रासे उक्षते कसियोंक साथ मेल किया। इस तरह इस्लामी उद्देश्यको हानि पहुंचाते और लोगोंके युद्ध करनेके उत्साहको दवानेके लिये वहांके प्रवन्धालयोंको खतमकर दिया, और इस तरह निराक्षा फैल गई । अल्लाके रास्तेमे लड़नेवाले मुहम्मद अकबर पुरुसाबाको (ईशानत) अपने घरमे ले जा दस्तरखानपर बैठाकर उसे करल करवा दिया उसके मालको ले बाल-बच्चोंको नंगा कर बाटका भिखारी बना दिया। इसके अतिरिक्त (उसने) कितने ही मातवर सेनानायकोंको कत्ल कराया । फिर फरगानावाले शेरमहश्मद ( जोरमत ) जेकीको खबर दे तुकी और करातगिनके स्वामी फूनैलहीन मखदूमको पराजित करनेका निश्चय किया । हमारे अपर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन हमने सैनिक तरीकेके अनुसार उसके हमलेका मुकाबिला किया और ईशान सुन्तानकी फीजकी भागना पड़ा । पहले हमने शेरमहम्मदको रोकने के लिये चहलदरिक रास्तेको खराव किया था । ईशानने खराव रास्तेको फिरसे तैयारकर शेरमहम्मदकी फौजको रास्ता विया और हुमारी भौजको न जाने देनेके लिये रास्तेको खराव कर दिया। फिर अपने भाई ईशान सुलेमानको हमारे मुकाबिलेके लिये शेजा, इस प्रकार शेरमुहम्मदकी दरवाजके रास्ते निकल जाने विद्या । इसके अतिरिक्त वरवाजवाले गैरतज्ञाह की बावलाह, विलादरज्ञाह की लडकरवाशी और कितने ही दूसरोंको करल करवाया। हमारी फौजोंका पीछा करते हुये ईशान सुलेमान तबीलदर्रा और सगीरवहतमें बन्द्रकवाले सैनिकोंको जमाकर शेरमहम्मदकी सेनासे मिलकर हमारे ऊपर हमला किया । अब हम दरवाजमे थे, उसी समय दरिसे होकर उसने क्लाबवाले महस्मद अभरवेक बी दायबाह लक्करवाक्षीको करल कराया। अब हमारी फीजकी आगेसे घेरकर दरवाजे-में भखे मार आत्म-समर्पण करने या अफगानिंस्तान भागनेके लिये मजबूर करना चाहता है। उसकी इस तरहकी योजनायें और पत्र हमारे हाथ में आये हैं, ' ' इस लिये उसके इन कामों. अपराधों और जिल्लास्यातोंके लिये शरीयत और सैनिक कानुनके अनुसार उसे मृत्युक्ट बेनेका निश्चय किया गया है ....।

२८ माह एकीउल अव्वल सन् १३४१ (२१ नवंबर १९२२ ई०) महर सेनावति म्सलमान जन-सेना सामीपाशा"

लेकिन ईशान सुल्तान अनवरपाशाका बहुत कदरदान दोस्त भा। अगस्तको अनवरपाशा जब मारा गया, तो इसका ईशानको बहुत भारी दु.ख हुआ। अनवरके सहायक सामीपाशा (खाजा सलीम बी)का भी वह बहुत सहायक रहा। सामीपाशा १९२२ ई०के शरदमें सीमान्तपर गया, तो कलाखुमके पास जसे दरनाजके बासमची नेताओं दिलावरशाह और हैरतशाहने पकड़ लिया। पता लगते ही ईशान सुल्तान स्वयं वहा गया और सामीपाशाको छुड़ाकर अपने साथ याजगन्द ले आया। ईशानने और भी धनिष्ठता स्थापित करनेके लिये याजगन्दकी एक ७-८ वर्षकी लड़कीसे सामीपाशाका ब्याह करवाया—लड़की पहले ही किसी दूसरेको दी जा चुकी थी। लड़कीके बापने इसका विरोध किया, तो उसे गिरफ्तार करवा हिया।

बोल्येविकोंके साथ प्रतिरोधको बेकार तथा बासमची सरदारोंके आपसके विश्वासघातोंके कारण जब ईशान सुल्तानका विचार बदलने लगा, तो फुजैल और सामीपाशाने अफगानिस्तान भागनेसे थोड़ा पहले ईशानको मारनेका निश्चय किया, जैसा कि उपर्युक्त पत्रसे मालूम होगा। फिर सामीपाशाने ईशान सुल्तानको गिरफ्तार कर लिया और फुजैलके आदिमियोंने उसके भाई ईशान सुलेमानको भी पकड़ लिया। यही नहीं सामीके आदिमियोंने याजगन्दमें ईशानोंके घरोंको घ्यस्त कर दिया, वहांकी सभी कीमती चीजें तथा स्त्रियोंको लूट लिया और ईशानके तीसरे भाई ६९



शाह रहमतुल्लाको भी पकड़ लिया। इसके बाद बारामची सरदारों सामीपाशा, फुजैल और दानियाल ने तवील दर्राके सभी अपसरों, मुल्लों, काजियों, मुफ्तयोंको जगा करके शरीयतके अनुसार अभियोग लगाया कि ये ईशान लाल बोल्शेनिकोंसे मिले हैं, इन्होंने एक बारामची सरदार अकबरको मारा। इसपर उन्हें मृत्युकी सजा हुई, और दोनों भाइयोंको १९२२ ई०की शरदमे मौतके घाट उतारा गया।

(३) फ जं छ म्क्स् अस् — वासमिचयों के सरवार फु जैल मकसूमने १९२३ ई० में उत्तरी ताजिकिस्तानके पहाड़ों गे लूट-पाट करते अपना हु इ हासन स्थापित कर लिया था। गरमका इलाका
अच्छे समयगे भी जीविकाके लिये स्वावलम्बी नहीं था। वहां के बहुतरों लोग नेपालियों ते तरह
फरगानामें जाकर मजदूरी किया करते थे। बासमिचयों के उपद्रवक्त कारण अब वह रोजी
कमाने बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए सारे इलाके में भृद्यमरी फैली हुई थी, जिससे
गरीबों में बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी साल लाल सेनाने वहां पहुंचकार फु जैलको बुरी
तरहसे हराया, जिसके बाद फु जैल फिर नहीं रांभल सका। मजार गांवमें एक बार फिर उसने
मुक्ताबिला करने की फोशिश की, लेकिन उसका बोड़ा मारा गया, फिर दूसरा घांड़ा लेकर यह
सीधे अपने गांव मोतीनान गया, और राब तरफसे निराद्य होकर नकद और मालको ले उसने
अपने हाथसे घरमें आग लगा दी, फिर चोपचाकके रास्ते विस्ता इलाके में होते पंज (वक्षु)
गदीके किनारे पहुंचा। रक्षियोंने पकड़ना चाहा, लेकिन यह अपने दो-तीन आदिभियोंके साथ गदी
पार हो अफगानिस्तान निकल जाते में सफल हुआ।

बोटकोविकोंने कुछ ही महीनोंमें करातेगिन, दरवाज और वर्षेयासे बासमिवयोंका उच्छेद कर दिया। १८ जुलाई १९२३ ई०को गरग बोट्योविकोंके हाथमें आ गया, ११ अगस्तको कला-खुम्ब (दरवाज) पर भी अधिकार हो गया, इस प्रकार ताजिकस्तानपर क्रांतिकी विजय हुई। लेकिन अभी भी ताजिक जन निर्विचत नहीं हो पाये।

(४) इब्राष्ट्रीम गरुलू—बासगिवयोंके सरदार पुराने डाक् इब्राहीम गरुलूने बहुत सालोंतक ताजिकिस्तानके पहाड़ोंमें लूट-पाट मचाकर लोगोंको तंग किया, लेकिन अन्तमें जून १९२६ ई० में उसे भागकर अमीरकी तरह अफगानिस्तानमें शरण लेनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस समयत्तक वह "मुल्ला मुहम्मद इब्राही मबेक, दीवानवेगी, तोपचीबाशी, लश्करवाशी, चनकवे, तुक्तमाबा-पुत्र"की बड़ी-बड़ी उपाधियोंसे विभूगित तथा अमीर-बुखाराका नायब था।

#### ३, ताजिकिस्तान गणराज्य

पूर्वी बुखारा या ताजिकिस्तानं पहले तुर्किस्तान गणराज्यका अंग था। १९२४ ई०में वह स्वायत्त गणराज्य बना और १९२९ ई०मे संघ गणराज्य बनकर सोवियत संघके स्वतन्त्र गणराज्यों में से एक हो गया।

#### स्रोत-ग्रंथ

- History of civil war in U.S.S.R. (2 vols., G.F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- २. रेगोल्पुन्सिया व् स्रेर्नेइ आजिइ (ताशकन्व १९२९)
- ३. शुदी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजी : इस्तोरिया यजीक-लितरातुरा (लेनिनग्राद १९४९)
- ४. सीवियत्स्कया एत्नोग्रफ्तिया (लेनिनग्राद १९३६/६, पृ० १११)
- ५. दासुन्दा (उपन्यास, स० ऐनी, अनु ० राहुल, प्रयाग १९४८)
- ६. गुलामान (उपन्यास, स० ऐनी, अनुवाद "जो वास थे" राहुल, प्रयाग १९४९)

#### अध्याय ६

# तुर्कमानिस्तानमें क्रांति

# १ तुर्कमान कबीले

तुर्कमान कबीलोंने किस तरह अपनी स्वतंत्रता कायम रखनेके लिये रूसियोंसे अंतिम लड़ाई लड़ी, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। तुर्कमानोंके मुख्य-मुख्य कबीले थे:---

| ξ.  | चीदार   | उस्त-उर्तमें                                                   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|
| ۶.  | यामूव   | चौदारोंके दक्षिण कास्पियन और निम्न वक्षुवे<br>बीचमें           |
| ₹.  | गोकलान  | ईरानकी सीमापर                                                  |
| В.  | तेक्के  | सबसे अधिक शक्तिशाली मुर्गाब-उपत्यका और<br>पासके रेगिस्तानोंमें |
| ц.  | सरिक    | मेबं में                                                       |
| ξ,  | सलार    | मश्रहदके पूर्व बुखाराके रास्तेमें                              |
| ١.  | एरसारी  |                                                                |
| .c. | करवालली | बुखारा-राज्यकी सीमागर वक्षुके किनारे                           |

आठ सौ वर्ष पहले महमूद कारगरीने और इतिहासकार रशीदुर्दानने भी तुर्कमान कवीलोंके बारेमें लिखा है। उनके कथनानुसार पौराणिक आगूज खानके छ लड़के थे, जिनमेंसे प्रत्येकके चार-चार छड़कोंके अनुसार तुर्कमानोंके चौबीस कबीले बने । इन दोनों लेखकोंके अनुसार वह कबीले निम्न प्रकार हैं:—

| रहम्द काइगरी                                                     | रशोद्दीन                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| १. कीतिक                                                         | कोनिन                                       |
| २. काईइग                                                         | नाइई                                        |
| ३. बायोन्दुर                                                     | बायोन्दुर                                   |
| ٧. <b>६</b> व                                                    | ईहवे                                        |
| ५. सल्पुर                                                        | सल्गुर                                      |
| ६. अफशर                                                          | अवशा                                        |
| ७. बेकतिली                                                       | नेबदिली                                     |
| ८. व्युकसुज                                                      | व्युक द्युज                                 |
| ९. बगात                                                          | बयास                                        |
| १०. याजगिर                                                       | याजिर                                       |
| ११. येएम्युर                                                     | येइम्युर                                    |
| १२. करायुल्युक                                                   | कराएवली                                     |
| <b>१</b> ३, इनदेर                                                | ईक्षादेर                                    |
| १४. यूरेकी, यूरेकिर                                              | यूरेकिर                                     |
| १५. तूतिरंगा                                                     | दृदुरगा                                     |
| 선생님 그는 그 전 한 학생들이 한 교육 가는 학생님은 아내를 받는 말이 하는 학생들이 가장 하나는 점점을 받는다. | and the second section of the second second |

| १६. चला-इओन्दल्म | उला-इंओन्तली |
|------------------|--------------|
| 3                |              |
| १७. त्युकेर      | द्युकेर्     |
| १८. पेचेनेत      | बीजने        |
| १९. जूबाल्दर     | जावुल्दुर    |
| २०. जेबनी        | चेवनी        |
| २१. जारूकलुग     | *****        |
|                  | माचिर ली     |
|                  | कारिक        |
| *                | कार्किन      |
|                  | तमगी         |

दोनों सूचियोंका एक-दूसरेसे न मिलना, यही बतलाता है, कि कितने ही पुराने तुर्कमान कबीलोंने नये नाम धारण किये और कुछ दूसरे तुर्कोंमें विलीन हो गये।

तुर्की भाषाएं उराल-अल्ताई भाषा-जातिसे संबंध रखती हैं, जिसके भेद हैं :--

- १. तुंगुस---जिसमें मंचू भाषा भी सम्मिलित है।
- २. सभोयद--उत्तरी साइबेरियावालोंकी भाषा ।
- ३. फिन्नी--फिन (स्ओमी) तथा मगयार (हुंगरी) भाषा।
- ४. भंगील--इसमें खलखा, करमक और बुरयत मंगीलोंकी भाषाएं सम्मिलित हैं।
- ५. तुर्की—इसकी एक शाखा (क) चगताई, जिसकी शाखायें उद्देगुर, तुर्कमान, उज्बेद, कजानकी तारतारी भाषाएं हैं, (ख) शुद्ध तारतार-भाषा, जिसमें किंगिज, बादिकर और कराकलाक भाषाएं हैं, (ग) शुद्ध तुर्क-भाषा, जिसमें ईरानी और उस्मानी तुर्कोंकी भाषायें सम्मिलित हैं। भाषाकी दृष्टिसे तुर्कमानी भाषा पश्चिमी तुर्की अर्थात् तुर्की और आजुर्वाद्यनानकी भाषाके समीप है।

तुर्कमान जाति-निर्माण--तुर्कमानीका एतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ :--

| काल              | <b>रु</b> क्ष । रेजम | सेर्व        | कास्पिधन-तट  |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| हेव्युव ५००००    |                      |              | . मदलेन      |
| " ४००० (मध्य-पा  | गण) फिनो-द्रविङ      |              | फिनो-द्रविड़ |
| " \$400          | द्र०                 |              | प्रविद       |
| '' ३००० (नव-गावा | ण) आर्य-द्र०         | आयं-द्र०     | आर्य-द्र ०   |
| " 7400           | आर्य                 | आर्थ         | आर्ग         |
| " 8400           | ईरानी                | ईरानी        | ईरानी        |
| 900              | হাণ                  | ईरानी        | ईरानी        |
| " 440            | থাক                  | ईरानी        | शक           |
| " ३२६            | হাক                  | ईरानी        | ঘৰ           |
| " <b>२</b> ०६    | হাৰ                  | ईरानी        | शक           |
| " {\$•           | <b>रा</b> क          | ईरानी-शक     | चाक          |
| ईसवी १०० कुषाण   | <b>श</b> क           | ईरा०-ग०      | याक          |
| " ४२५ हेपताल     | ईरानी-हूण            | ईरा०-श०      | श ०-कांग     |
| " ५५७ तुर्क      | ईरा०∗नुक             | <b>ईरा</b> ० | ईरा ०-तुर्क  |
| " ६७३ अरब        | ईरा०-तु०             | ईरा०         | ন্তৰ্ণ       |
| " ८९३            | तु०-ईरा०             | ईपा०-तुर्क   | ন্তুৰ্ণ      |
| " १२२० मंगील     | तुः-देशः             | ईरा०-तु०     | ŋwi -        |
| 11 8400          | तुर्के               | নুক          | ন্তুক        |

ईसवी १७०० '' १७४७ तु०-उज्बेक तुर्कमान उज्बे०-तुर्क तुर्कमान

तुर्कमान तुर्कमान

तुर्कमान

#### २. लालसेना-निर्माण

करेन्स्कीकी अस्थायी सरकारको रूसी गरीबों और मजदूर-किसानोंके बलपर निकाल फेंकना आसान था, नयोंकि रूसमे कांति-विरोधियोंके साथ लोहा लेनेवालोंकी संख्या और शक्ति कम नहीं थी, लेकिन मध्य-एसिया और उसमें भी तुर्कमानिया बहुत पिछड़ा देश था, जहाके लोगोंमे शिक्षा एक प्रकारसे नही-सी थी। जो साक्षर और शिक्षित भी थे, वह मुल्लोंके मक्तबोंमे पढ़े और उन्हींके प्रभावमें थे, इसिलए अपने देप और असंतोषको वह गैर-म्हिलमोंको काफिर कहकर ही निकालना जानते थे। तुर्कमानोंमे साम्यवादका संदेश और आन्दोलन पहलेसे बिलकूल ही नहीं था। कांतिके बाद वह पहिले मध्य-एसियामे रहनेवाले ख्सी मजदूरीं-में फैला, जिसके बाद एसियाई लोगोंमें भी घर बनाने लगा। करेन्स्कीकी सरकारको हराकर जब बोल्शेविकोंने शासन-सूत्र अपने हाथमे लिया, तो मध्य-एसियामें भी उन्हें पूराने शासकों-का स्थान ग्रहण करने में पहले अधिक कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा, तो भी बोल्गेविक आनेवाले खतरेको समझते थे। ताशकन्दमे अक्तूबर-कातिसे महीना भर पहले (सितम्बर १९१७ई०में)ही रेलवे मजदूरोंने अपनेको हथियारबन्द कर लाल-गारदका संगठन कर लिया। लेबिन सैनिक के तौरपर उनका संगठन अक्तूबर-क्रांतिके संघर्षके समय ही हुआ, जब कि ताशकन्द-के बहुतसे मजदूर लाल-गारदमे भर्ती हो गये। लालगारदके सैनिक ओरेनबुर्गके मोर्चेपर सफोद-जेनरल दूतोफकी सेनारो भी लड़ने गये थे, जिसने लड़ाक कजाकोंको भी अपने साथ मिला लिया था।

ताशकन्दका अनुकरण करते हुये मध्य-एसियाके दूसरे शहरोंमें भी लाल-गारदका रांगठन हुआ। उस समय तुर्कमानियाको पारे-कास्पियान (जाकास्पिइ) कहा करते थे। पारेकास्पिया-के नगरोंने लाल-गारदका पूरी तौरसे संगठन फर्वरी १९१८ ई०मे शुरू हुआ, जब कि सोवियत शासनको उखाड़ फेंकनेके लिये उत्तरसे कजाक और दक्षिणमे ईरानसे अंग्रेजोंके भाड़ेके सैनिक सफेद-एसियोंके मददके लिये आ पहुंचे। चारज्य, तथा दूसरे पारे-कास्पियाके नगरों और स्टेबानोंके मजदूर लाल-गारदमे धड़ाधड भर्ती होने लगे, और वह फर्वरीके अन्त ( मार्चके मध्य) तक काफी शिवतशाली हो गये। गारदने काति-विरोधी कजाकोंको दबानेमे बड़ा काम किया। जब विदेशी शक्तियोंका जोर भी इस प्रदेशमें वेखा जाने लगा, तो ताशकन्द और दूसरे नगरों से भी लाल-गारदके संगठनकर्ता भेज गये । त० कज्लोफके अनुसार पारेकास्पियामें २० (७) दिसम्बर १९१७ ई०को बोल्गेविक पार्टीके सदस्योंको सम्मिलित करके लाल-गारदकी स्थापना हुई। गारवमें यरोपीय मजदूरोंके अतिरिक्त उज्बेक, तुर्कमान, कजाक आदि स्थानीय (एसियाई) जातियोंके भी मजदूर सम्गिलित थे। जनवरी १९१८ ई०में जब मुल्लोंने शासन हाथमे लेनेका प्रयत्न किया, तो उस समय ताशकन्दके एक लाल-गारदमे केवल उज्बेक स्वयंसेवक दी सी थे। तुर्कमानियामें अनेज वेदीं कुलियेफ-जैसे बोल्शेविकोने लाल-गारदके संगठनको आग बढ़ाया, और दिसम्बर १९१७ ई०तक उसमें १७५ सवार तैयार हो गये। ६ दिसम्बर (२३ नवम्बर) १९१८ ई०तक तुर्कमानियाके हर नगर, हर बड़े स्टेशनपर लाल-गारदके संगठन थे। इनका काम था तुर्कमान मजदूरवर्गको हथियारबन्द कर कांति-विरोधियोंसे लोहा लेना और पुंजी-वादियोंसे मजदूरोंके हिलोंकी रक्षा करना। पहलेपहल उन्हें ईरानसे आये क्रांति-विरोधी सैनिकों और खीवाकी ओरसे आये कजाकोंसे मुकाबिला करना पड़ा। लाल-गारद दूतोफके कजाकोंके मनोरथको भी विफल करनेमें सफल हुआ।

१९१८ई०के अन्तमे मध्य-एसियामें बोल्गेविकोंकी अवस्था यहत स्वतरनाक हो गई थी। रूससे यातायातका रांबंध टट गया था। उस रामय पारे-कास्पियामें (समाजवादी क्रांतिकारी) दलका जोर था और बोल्शेविक निर्वेल थे। क्रांति-विरोधियोंके नेता जारशाहीके प्राने सैनिक और असैनिक अफसर थे। खोकन्दके स्वायत्तियोंके सतम कर देनेपर नहा बासमनियों (जहादी डाक्ओं)का जोर बढ़ा, जिसके कारण बोल्शेविक उनको दबानेमे लग पड़े, और महीगों कहींगे कोई सहायता नहीं मिली। यहांके कम्यनिस्तोंमें अभी न उतना तजबां था, न अनुजासन जनमें निम्न-मध्यमवर्गके अराजकतावादी भाव ज्यादा दिखाई पडते थे। लेकिन तो भी उच्च आदर्शके प्रति प्रेम और सर्वरव-स्थागका भाव उनमें काम कर रहा था, जिसके बलपर शतुके कितने ही सवित्रशाली होनेपर भी यह लड़नेके लिये तैयार थे। १९१८ ६०के अन्तर्में मास्कोसे रेडियोग्राम आया, कि सारी पूंजीवादी दनिया-फांग, इंगलंड, अमेरिका आदि-ने सफेद (क्राति-विरोधी)-रूसियोकी सेनाको मिक्रयरूपसे मदद देनेका निश्चय कर लिया है। नह और हथियार ही नहीं देगे, बल्कि अपनी सेना भी भेजेंगे। इस बेतारके तारने जहां अवस्था-की भीषणताको स्पष्ट करके सामने रखदिया, वहां यह भी बनला दिया, कि पूरी तौरसे अनुशासनकी पाबधी वारते हुये हिणयारबन्द होकर छड़ना ही एकमात्र रास्ता रह हैं। उस समय बोल्शेविकोंकी कांग्रेस हो रही थी, जिसने निश्चय किया, कि सफेद-गारदोंने हमें ऊपरका अनुशासन मानते हुये छड़ना है । अन्नका अभाव था, कारणाने बन्द थे । खैर इसका एक फायदा यह भी था, कि मजदूरोंको काम नहीं करना था । रेलवे लाइने भी बेकार पड़ी थीं।

## ३. केकीं-कांड (१९१९ ई०)

मध्य एसिया पहुंचनेके यातायातके बड़े रारतोंमें एक स्थल-मार्ग औरनवृश्ते होकर भा, और दूसरा बाक्से जहाज हारा कास्पियन पारकर वर्तमान तुर्णमानिस्तान होकर। ओरेनवर्गको दूतीफ-ने लेकर उधरका रास्ता बनः कर दिया था, और कास्पियनके पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटींपर अंग्रेज आ गये थे। इस प्रकार मध्य-एसियाने बोल्शेविक केन्द्रसे बिलकुल अलग-अलग अपनी लड़ाई छड़ रहे थे। उनका मुकाबिला भी केवल सफेद (क्रांति-विरोधी) रूसियों और स्थानीय उच्च और मध्यवर्गसे ही नहीं था, बल्कि अन्तर्राब्दीय पूजीपतियोंकी द्निया भी उनकी शवितकी परीक्षा कर रही थी। बोल्शेविकोंका सबसे ज्यादा बल था-स्थानीय गरीब और गजदर जनता, जिसके हितोंके लिये वह सब तरहकी नुर्वानियां वे रहेथे। १९१९ ई०के वसन्तके आनेतक अब अमीर-ब्लारा भी ज्यादा हिम्मतके साथ कांशि-विशोधियोंकी सहायता करने लगा था । कास्पियनके पूर्वी तटसे आगं बढ़ते हुये राफेद-रूसियोंने आम्-दरियाके किनारे तथा बुखारासे नातिदूर चारज्यके गहत्त्वपूर्ण स्टेशनको अपने हाथमें कर लिया था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, कि आम् (वक्ष्) दरिया पारवार सीधे बोल्शेविकोपर प्रहार करें। बुखारा राज्यके भीतर बवारा नगरसे कुछ ही मीलपर गगानका रेलवे-जंकशन जारशाहीने अपने हाथमें कर रक्त्या था, जो अब बोल्शेविकोंके हाथमें था। सफेद रूसियोंने सीधे बुखाराकी ओर बढ़नेकी जगह पहले केकीको लेनेका निरुधय किया था, जिसके बाद वह बुखाराके अमीरसे मिलकर तुर्किस्तान-प्रदेशसे बोल्जेविकोंको खतम करना चाहते थे। मेर्व (वैराम अली)में कुछ उच्च अमरीकी अधिकारियोंने रूसियोंसे गिलकर योजना बनाई। १९१९ ई॰की मध्के मध्यतक उन्होंने अलग-अलग टोलियों-को बनाकर उनके लिये काम निश्चित किया। ऐरापैतोफ एक टोलीका कमांडर नियुक्त किया गया, जिसे केकीपर अधिकार करनेका काम दिया गया। वह खर्कीफसे आकर बाक्में सेनाके साथ क्रिक्षक-का काम करता रहा। इससे पहले वह जारकी सेनामें अफसर रह चुका था, लेकिंग इससे पहले कभी उसने सैनिक अभियानमें नेतृत्व नहीं किया था।

२४-२५ अप्रैलको कप्तान ऐरापेतोफने अपनी सैनिक टुकड़ी संगठित की। पैसेकी कमी थी। पैसे हीके लिये तो क्रांति-विरोधियोंको सिपाही मिल रहे थे। यदि केकीपर अधिकार कर ले, तो अमीर-बुखारा तीस हजार रूबल देनेके लिये तैयार है, कहकर उसने लोभ-लालच दिखला पैसठ आदिमियोंको इकट्ठा किया, जिनमें चार रूसी, तीन ईरानी और कुछ अमिंनियन भी थे। अंग्रेजोंके दिये हुये हथियारोंको कमी नहीं थी। उनके माथ दो सौ बन्दूके, काफी गोठी-बाहद भी थी, इनके अतिरिक्त कुछ मशीनगर्ने भी थीं, लेकिन तोप नहीं थी।

सैंगिक टुकड़ीने संगठित हो जानेके बाद बैराम अलीसे कुच किया। पहले यह तासके-परी फिर तस्तबाजार पहुंचे। मेवंसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास क्रकतक आई हमी रेळवे लाइन पकडकर वह पहले दक्षिणकी ओर चले । तस्तबाजारसे ८ (२१) मईको, वह उत्तर-पूर्वकी तरफ केकींकी ओर बढने छगे। रास्ता रेगिस्तानका था। यद ऐरापेतोफके सनिकोंको रास्तेके बारेम अच्छी तरह मालूम होता, तो शायर उनमेसे कितनोंकी हिम्मत ट्ट जाती, लेकिन एक बार जब रेगिस्तानमे पड़ गये, तो पीछे हटनेका सवाल कहां था? ऐरापेतोफने उन्हें बत-लाया था, कि तस्तवाजारसे केकी दूर नहीं, सिर्फतीन दिनका रास्ता है। वह नौ दिन बाद १४ (२७) गईको रेगिस्तानी रास्ता खतमकर केकींसे चार फर्मखपर एक बागमें ठहरे। कछ ही समय बाद अमीर-ब्खाराका अफसर नुरुद्दीन निराखुर और नासिरुद्दीन कराउलवेगी मिलने आये। केकींके बेग (राज्यपाल)ने सौ हथियारबन्द स्थानीय त्रकंमान ऐरापेतोफकी सेनाके लिये भेजो, और जल्दी ही सैनिक कार्रवाई करनेके लिये जोर दिया। रेगिस्तानके रास्तेसे आकर थके-मांदे पड़े ऐरापेतोफके आदमी अभी उसके लिये तैयार नहीं थे। इसपर बुखारी अफसरोंकी सलाहसे ऐरापेतोफ अपने सैनिकोंको लिये केर्कीसे चालीस फर्सख दूर किजिलअयाकमे चला गया। यहां डेढ़ सौ तुर्कमान सवार और आ मिले, इस प्रकार ऐरापेतोफकी गारी सेना अब तीन सी पैतालीस थी। केर्कीका बेग बराबर ऐरापेतोफसे लिखा-पढ़ी कर रहा था। कपासका बहुत बड़ा ध्यापारी मलिक-कपामेंस समसोन कांति-विरोधियोंकी राहायता कर रहा था। फर्वरी (१९१७)ई० कांतिके समय वह नगरके आर्थिक कमीशनका अध्यक्ष था, लेकिन अक्तूबरकी कांतिके बाद वह बोल्शेविकोंके साथ सहानुभृति पैदा करके अपनेको सोवियत मंगठनका सदस्य बनानेमे सफल हुआ। उसने एक पत्र केर्कीके बेगके पत्रके साथ ऐरापेतीफके पास भेजा । पत्र पकड़ा गया, फिर समसोन भी गिरफ्तार कर लिया गया।

केकी अफगान-सीमाके नातिदूर वक्षु नदीके तटपर व्यापारिक और राजनीतिक महत्त्वका स्थान था, जहां १८८९ ई०में जारशाहीने एक किला बनाया था। इसके व्यापारिक महत्त्वका पता इसीसे लग जायगा, कि १९१० ई०में यहां बाइस लाख रूबलका व्यापार हुआ था। बुखाराके पासके कगान जंक्शनसे करशीको एक रेलवे लाइन लाई गई थी। यह कपासकी बहुत बड़ी मंडी तो थी ही, साथ ही अफगानिस्तानके साथके आयात और निर्यात का भी यह बहुत बड़ा द्वार था। यहांपर दो कपास ओटनेकी मिलें भी थीं। अक्तूबर-कांति द्वारा जब ताशकत्वपर सोवियत-शासन कायम हो गया, तो यहांके गैरिसनके सिपाहियोंने भी लाल झंडा फहराया। मजूर और निम्नमध्यम- वर्गके लोग सोवियत-शासनके पक्षमें थे। ऐरापेतोफके आक्रमणसे पहले यहां बोल्शेविक पार्टीके सौ मेम्बर बन चुके थे।

१२ (२५) मईको केर्कोकी सोवियतको खबर मिली, कि सफेद-गारदके तीन हजार सैनिक आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ आ गये हैं। अगले दिन यह भी पता लगा, कि सफेद-गारदका कुछ भाग किजिलअयाकमें पहुंच गया है। इसी दिन शामको सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें प्रतिरक्षाके लिये तैयारी करनेका निक्चय किया गया। इसके लिये एक परिषद् (कलेगियो) बनाई गई, जिसका अध्यक्ष नस्तेरीफ और सदस्योंमें कीरियानेत्स (सोवियत-अध्यक्ष), बबायेफ, वासिलेल्स्की और बर्जानोफ थे। बर्जीनोफ युद्धके विशेषज्ञके तौरपर लिया गया। १३ (२६) मईके १० बजे अमीरके पास रहनेवाले सोवियतके रेजीडेंटके पास केर्कीसे शीरियानेत्स, नेस्तेरीफ, और लादोगोने खबर भेजी, कि अक्काबादियोंकी पलदन यहांसे अट्ठाईस वेस्तंपर आ पहुंची है। हो सकता है, हम आपके साथ यह अन्तिम वार्तालाप कर रहे हैं। जो हो सके. मदद हमारे पास भेजें। आज ही शामको युद्ध शुरू होनेकी संभावना है। बेग और

उसके अफसर उनके साथ है। उनकी सेनाम ७'(० सेनिन, आठ तोपो और सालह मशीनगनोके साथ शामिल है। एक अगेज वर्नल सेनाका व गाउर ह। इसे कहने की अवश्यकता नहीं, कि हम विशेष सहायताकी अवश्यकता है। यदि सहायता न पहनी, तो हम बच नहीं सकते, तो भी हम अतिम समयताक लड़ेगा

उस समय वेर्नी शैरिरान (अत्वनी) में किले एक सो पनास मैनिक—सा सवार थे। इन के अतिरिवत नगरमें भी करीब अस्सी लाल स्वयमेवक था समामानोफ स्टेशनमें भी रेलस्क्षक पचहत्तर हथियारबन्द मैनिक थे। इस प्रकार सब मिलानर तीन सौमें कुछ ऊपर आदमी उनके पास थे।

१५ (२८) मईको सफेद-गारदकी ओररो सोवियतको अल्टिमेटम मिछा, जो जेनरल देनिकिनकी सेनाको ओरसे भेजा गया या भाईका ख्न बहानगे परहेज करनके लिये हम पाहते हैं, कि तुम केकीको समर्पण कर दो। अल्टिमेटमके बाद दा घटेनक हम प्रतीक्षा करने। जिसके बाद किलेगर गोलाबारी शुरू हो जायगी। अस्टिमेटमगर निग्न अफसरोंके हस्ताक्षर ने : --

अग्रेजी सेनाका कमाडर कर्नल लोमजार्ट, फच गैनिक मिशनका अध्यक्ष कर्नल वालोग, क्सी सनाका सचालक मेजर-जेनरल ग्रेशिच, तुर्कमानी सेनाका सचालक कर्नल भर-सरदार।

अल्टिमेटमके हस्ताक्षरो और सफेद गारदकी सेनाकी नढा-चढाकर नतलाई गरूपा हो देखकर केकींकी सोवियतको भारी पर लगता ही था, लेकिन चाहे गुळ भी हो, मोत्सविक किलेको काति-विरोधियोंके हाथमें देवेके लिये तैयार नहीं थे। परिषदने हर तरहरी नगरकी रक्षा करनेका निश्चय किया, और अल्टिमेटमका जवाब देते हुन कहा-- "आत्मराग्णकी जगह निष्कुलय काप-से मत्य प्राप्त करना बेहतर है।" परिषदने णिनिकोफ और श्वारकीके द्वारा पत्र भेजा। सबेरे वुकाने अभी बन्द ही थी, तभी सोनियतके प्रतिनिधि नगरसे बाहर हो गये। उन्होने ऐरापेतोफसे कारवासरायमें मिलने जाते ढाई भी हिन्मारबन्य तुर्वभानोको देखा। किसीने बात करते हुये बतलाया, कि सेना-गचालक लोमकर्ट है। आदमीने प्रतिधियोम बात करते ऐरापेतोफको बतलाया, कि क्षेकी चिर गई है, बुकारासे तारका सबध कट गया है, केकी और करशीके बीनवी रेलवे लाइन भी काट दी गई है। तेरिमजिक ऊपर पाच सी रोनिक भेजे जा चुके है। हमारी भारी सेनामें अग्रेज, तुर्कमानी, रूगी आदि बहुत-सी जातियोंके लोग है। जब बाते हो रही थी, उसी समय किसी आदमीने आकर ऐरापेतीफरें कहा, कि अग्रेज तीपकाना-अफसर सिगरेट माग रहा है। ऐरा-पेतोफने प्रतिनिधियोसे बतलाया, कि सिगरेटका मतलब है सिपाही। इस प्रकार उसने प्रतिनिधियो-पर बहुत रोब डालना चाहा। उसने और बात करनेके लिये अपनी ओरगे स्तेपानोफ, उराल्स्की और मुजातिवको शीनिकोफके साथ भजा. लेकिन श्वास्कीको जामिनके तौरगर अपन पाम रख लिया। शीनिकोफन आकर पतलाया, कि सब झापडी हैं, कही तीप-ताप नहीं हैं। हा, अमीर-बुलाराके आदमी उनके साथ है। युद्ध-समितिने श्वास्कीको लौटाने तकके लिए एरा-पेतोफके दो प्रतिनिधियोको रख लिया, फिर अल्टीमेटमका उत्तर दिया—"हग अगर प्रोलेतारिगोके पुत्र, तुम्हें सूचित करते हैं, कि सीवियत रूस और तुर्किस्तानके राज्यके सिवा हम किसी राज्य-को स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ सोवियतकी शिवनको स्वीकार करते, उसीकी आजा मानते, और उसने लिये हम अपने खुनकी अंतिम बुदतक दैनेके लिये तैयार है।

नेकींने बेगनी बहुत-सी कार्रवाह्या पकडी गई थीं, इसलिये १६ (२९) मईकी शामको सवा ल बजे युद्ध-परिषद्ने उसे अल्टीमेटम दे दिये, कि अरकाबादके विद्रोहियोंको तुमने मदद दी हैं, और शहरके इसी भाग तथा किलेको उनके हाथमें देनेकी कोशिश करते १५ (२८) मईकी शामको मीर आखुर कादिरकुलोफको पत्र देकर मेजा। दो घंटेका समय देकर वर्जानीफने तीप चलानेका हुवम दिया। किलेकी तोपे आग बरसाने लगीं। पुराने नगरपर सत्रह गोले छोड़े गमें। इसपर बुखारा राज्यपालने अपने प्रतिनिधि भेजे। तुरन्त दो तोपीं, दो मशीनगनों

और तीन गो रूसी बन्दूकोंको देना स्वीकार किया। फिर भी बेगके किलेगर चार और गोले छोडे गये, जिसपर उसने अपनी दो तोपों, दो सौ बन्दूकोंको भी बोल्सेविकोंके हाथमे दिया। बाकी हथियारोंके बारेमे उसने कहा, कि लोगोंने डरके मारे आमु-दिश्यामे फेंक दिया है।

अन रवय मेचकों की बड़ी तेजीसे भर्ती होने लगी। बेगको स्वतंत्र रखना खत्तरेकी बात समझ उमे और उसके आदिमियोको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया गया । अमीरके बहुतसे अफसर, तथा बड़े बड़े व्यापारी अपने धन और परिवारको नगरमे ही छोड गांवोंकी ओर भागे, जिससे आसपासके तुर्कमानोंको लूटका प्रलोभन हुआ । उन्होंने लूटके लिये अपने दल संगठित करने शुरू किये, जिसमें सबसे पहले चाकिर, तराजा और खोजा हैरान गावोंके लोग गामिल हुये। जन्होंने १९ मई (१ जून)को लूट-मार शुरू कर दी। रूसी इसे क्यों बर्दाश्त करने लगे, इसपर तुर्क-मानों और रूसियोंमें जग छिड़ गई, जो दो महीनेतक चलती रही। आसपासके गांवोंसे चीजोंका आना-जाना बन्द हो गया, नगरके लोग दिन-पर-दिन भूखे मरने लगे, न बच्चोंके लिये दूध था, न लोगोंके लिये खानेका सामान। तुर्कमानोंने काफी कसियोंकी मारा, और खुद भी उनकी काफी क्षति हुई। ३१ मई (१३ जून)को ३ बजे सबेरे तुर्कमानोंपर आगे बढ़ कर आक-मण करनेके लिये बोल्शेविकोंकी टकड़ी भेजी गई, जिसने उनको काफो नुकसान पहुंचाया। अन्तमे १ (१४) जुलाईको सुलह करानेके लिये बुखाराके अमीरने ईशान सदूर तथा दूसरीं-के साथ अपने आदमी काजीबेकको बातचीत करनेके वास्ते भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद ४, ५, ६ (१७, १८, १९) जुलाईको तुर्कमानोंने आक्रमग करके नगर-पर अधिकार करना चाहा, लेकिन सोवियतकी तोपों और मशीनगनोंने उन्हे मार भगाया। जलाई-के मध्य (अन्त) में स्टीमरसे एक दूत-मंडल ताशकन्द मेजा गया, जिसे बुर्दालिक गांवमें तुर्कमानों-ने रोक लिया। फिर केकींमे बातचीत हुई, अन्तमे तुर्कमानोने स्टीमरको जाने दिया। अमीर-ब्लारा उस समय करमीनामे था । केर्कीमे बोल्शेविकोंके इतने जबर्दस्त प्रतिरोध और तर्कमानों-की हानि देलकर अमीर बलाराके आदमी सुलह करानेके लिये १० जुलाईके १२ बजे दोपहरको केकों पहुचे। १२ (२५) जुलाईके ७ बजे सबेरे तुर्कमानोंके साथ संधिकी बातचीत शक् हुई। इस बातचीतमे बुखाराके प्रतिनिधि थे—तोकसाबा मिर्जा खोजा, मीर अखर कारी उसमानवेक और कराउलवेगी जाहिरोफ, और तुर्कमानोंके प्रतिनिधि--ईशान सदुर, ईशान उराक, मल्ला वलीनियाज, मल्ला बाबा और मुल्ला जूराकुल तीकसाबा। १९ जुलाई (अगस्त) संधिके ऊपर हस्ताक्षर भी हो गया। तुर्कमानोंने केकींके घेरेको हटा लिया। ३० जुलाई (१२ अगस्त) को केकींका बाजार खुल गया, गांवोंसे सब तरहकी खानेकी चीजें आने लगीं।

इस प्रकार ऐरापेतोफकी बदर-घुड़ कीको खतमकर तुर्कमानोंके खतरेसे भी अपनेको मुगत करके केकीं में बोल्शेविकोंने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। २२ सितम्बर (५ अवतूबर) का स्टीमर द्वारा चारज्यसे नई कम्युनिस्त सेना केकीं आ रही थी, लेकिन केकींसे पच्चीस वेस्तंपर तुर्कमानोंन फिर स्टीमरको रोक लिया। लेकिन चार घंटेके बाद उन्होंने उसे छोड़ देनेम ही खैरियत समझी। इसी साल ताशकन्दसे कुछ लाल सैनिकोंके साथ तीस लाख रूबल खजाना लेकर लगोदा और शीनिकोफ आ रहे थे, जिन्हे २५ अक्तूबर (८ नवम्बर)को उसी गांव खोज-क्वाजमे तुर्कमानोंने फिर रोक लिया। उन्होंने हिथयार और खाजाना छीन बोल्शेविकोंको मौतका दंड दिया। चार दिन इसी स्थितिमे रहें। केकींके बेगपर दबाव पड़ा, तो तुर्कमानोंने उन्हें छोड़ दिया। केकींकी क्रांतिकारी समितिने इस बातका बहुत विरोध किया, कि ईरानी, जर्मन, अफगान या दूसरे आदिमयोंको न रोक तुर्कमान केवल रूसियोंको रोकते है।

केर्की-कांड (१९१९ ई०) की तारीखवार घटनायें निम्न प्रकार थीं :--

२४ अप्रैल (७ मई) केर्कीपर चढ़ाईके लिये ऐरापेतोफने सिपाही जमा करने शुरू किये।

५ (१८ ") तस्तवाजारसे ऐरापेतोफको सेना रवाना हुई।

१२ (२५ ") केकी-सोवियतको शत्रुके आनेकी सूचना मिली।

१३ (२६ ") ग्रह्ण-परिणदव। सगटन, आर नगरका प्रतिरक्षाकी तैयारी।

१४ (२७ ") ऐसोनाफकी सेना वेकींक नजरीक पठ्ची।

१५ (२८ ' ) ऐसानताकने अ धिरेटम दिया, भारकी और ज्ञिलिनोफ बाल करन गये। परिवाहने अल्धीयेटम रतीकार नहीं किया।

१६ (२९ '') गत-परिणक्ते ने कीं नगरा है। एस देनेके लिये अल्टीमेटम दे पुराने नगरार गोलानारी की ।

१७ (३० '') पुरान नगरके प्रतिनिधि वात करने आये । बेग और उसके अफगरोको गिरणनार करके पुराने वैकी नगरका बारशेनिकोने छे छिया ।

१९ मर्ट (१ जन) दंगानकी सावियत रोना समरानिष रटगनपर आर्ट । गुनमानीने कंकीना सुलासिरा स्ट कर दिया ।

२-३ (१५-१६") तुर्वमान नेताओंके साथ प्रथम बातचीता

३ (१६ '') नेकी-सोनियनने अपनेको रातम करके मारी शक्ति युद्ध-पश्चिद्के हाशमे देदी ।

४६ (१७-१८") तुक्षमानीने आक्रमण करके केकी नगरका छेना नाहा।

१० (२३ ") चुनारासे बोइन्को न्च तया अमीरके जादमी मुलह करान ए छिय हेकी पहुरे।

१२ (२५ ") त्रकंगानोक साथ गुलहक्ती बात शुरू ५ई।

१९ जन (२ ज्याई ) सुलहनाग पर हस्ताक्षर ।

२८ (सतस्वर (११ अन्तूबर) अपने अपरामी है जिसे राजीनोफ शिरियानेस्य अर्थ पतिरोफनी जिस्सानिस्य अर्था ।

### ४. ईशनका दावा

१९०७ ई०में इगलेड और जारताही रसका जा समग्रीता हुआ था, उसमें दोनो राज्योते बीचके थोडिसे स्थानको छोउकर ईरानका अपने प्रभावक्षेत्रमें बाद लिया था, और बहुत्रसे राउनीतिक और आर्थिक सुभीने अपने लिये प्राप्त किये थे। कातिये बाद सोवियत सरकारने इस सरहके शासाज्यवादी स्धिपत्रोको फाउनर फेक दिया। २५ फर्वरी १९२१ ई०को सारती । र्रानके शाय नये सिवपत्रपर हरताक्षर करते हुए सोवियतने प्रशानके साथ हुई। अन्यायपूर्ण सर्तोको रात्रभ कर विधा धात-धनो, पेट्रोल आदिले संबंधमें जो रियायने प्रानरी जारशाहीने ली थी, उन्हे छो। दिया। जुल्फा तथ्रंज और दूसरी जगहांगे जारवाहीने जो रेलवे लाइने बनाई थी, उन्हें ईरानकों दे दिया। जरिंगया ( रजाइया) महासरीवरमें चलनेवालें रूसी स्टीमरोवों ईरानके हवाले कर दिया। नेली ग्राफ, बिजली स्टेशन, बैकोंकी इमारतो आदिपर से भी अपना अधिकार छोड दिया । गुल भिलाकर प्राय. सात करोड सूवणं स्वलकी अपनी संपत्तिको देते रूसियोको वाह्य-गाउवमे विश्लेष अधिकार-को भी छोड़ दिया। एक ओर रूसके नये शासक इस तरहकी उदारता दिखला रहे थ, दूसरी तरफ बिस्तियारी सामन्त समसामुस्राल्तनतको नेतृत्वम ईरान सरकार मार्न १९१९ ई०म पेरिसके अंत-र्राष्ट्रीय काफेसमें कौरोश और दारयोशको समयकी ईरानी सीमाको फिरसे वासम करना चाहती थी। समसामुस्सल्तनत उसी विख्लयारी कवीलेका सरदार था, जिसने १९१६ ई०मे इगलैउके साथ समझीता करके ईरानके प्रशिद्ध तेल-क्षेत्रको अग्रेजोंके हवाले किया था। इसीके शारानके समय इगलैंडने ईरानपर पूरी तौरसे अपना अधिकार जगाया, इसलिये अग्रेजोंकी सरमतिके बिना वह ऐसी मागोंको रवनं की हिम्मत नहीं कर सकताथा। उस समग एक और अग्रेज जेनरल डेन्स्-टरविलकी सेना बगदादसे बाक पहुंची थी, वहा दूसरी सेनाका कर्नल रोलिसनके अधीन अध्या-वाद आई थी। अग्रेजी सेनाओं के बलपर ईरानकी मांगे यदि लंबी ही जायें, तो आक्वर्य क्या? वस्तृतः यह नई सीमा ईरानकी नहीं, बल्कि अग्रेजी साम्राज्यकी होती। ईरान सरकारने अपने स्मारक पत्रमें मांग की--वाक् नगरके साथ सारा आजुर्वोहजान, एरेवान, नखचेवान, करावख आदि नगरीं-को साथ रूसी आर्मेनिया, दरबेदके साथ दागिस्सान (अयति प्रायः सारा काकेश्रस) ईरानको मिलना

चाहिए। पारे-कास्पियाको लेते हुये ईरानकी गीमा आमू-दिरया, अराल सगद्र और पूर्वी कास्पियन-तट माना जाय, अर्थात् अश्कावाद, भेर्व, खीव। विद्युर ईरानका अविकार होना चाहिये। कुल मिला पाच लाख सत्तर हजार वर्ग किलोमीतर सोवियतकी भूमिपर ईरानका दावा था। ईरानवे बोल्कोविकोंको इतना कमजार समझा था, और अपने सहायक पिचमी साग्राज्यवादियो-को इतना मजब्त, कि उमने सोवियत-शासकोके मात करोड स्वर्ण ख्वलके स्वार्थ-त्यामको उनकी कमजोरी समझा।

लेकिन ईरान ओर उसकी पीठ ठोकनेवाले ब्रिटिश माम्याज्यवादियों गारे मनसूबोंको मध्य-एसियां बोल्शेविको, उनके लाल-गारद और लाल-सेनाने विफल कर दिया। हिस्यों दात खट्टे करनेवाले तुर्कमानों को यह समझनेमें दिक्कत नहीं हुई, कि उनके भाग्यका सिनारा बोल्शेविकों के साथ फिर उगनेवाला हैं। दूमरी जगहोंकी तरह तुर्कमानों भी उच्चवर्ग और मुल्ला कारि-विरोधी सफेद-गारदों के साथ हुये, और अधिकाश गरीं जनता बोल्शेविकों के साथ। इसी जनशक्ति-के बलपर तुर्कगानियामें १९२४ ई०में किमान-मजदूर-राज्य जातियों के अत्मिनर्णयके अनुमार एक लाख सत्तासी हजार वर्गमील भूभिपर कायम हुआ। यद्यपि इस भूमिका अहमी गैकडा कराकुम (बालाबालू)का महारेगिस्तान हैं, लेकिन तेरह लाखके आवादी के लिये बाकी बीस सैकडा भूमि भी कम नहीं हैं। अब नो बलु (आमृ दरिया)को कास्पियनमें मिलानेके लिये ग्यारह सो कलोमीतरकी जो नहर खोदी जा रहीं हैं, उसके कारण इस रेगिस्तान- का बहुत बड़ा भाग उर्वर भूगिमें परिणत हो जायगा। तुर्कमान चुमन्त कबीले, और उनके लृट-पाट और लडते-भिड़ले रहनेके जीवनका अत हो चुका हैं, उनमें शत-प्रतिशत आधुनिक शिक्षा में शिक्षित नर-नारी हैं। वह जीवनके हर क्षेत्रमें बनी तेजीसे आगे बढ़े हैं।

#### स्रोत-ग्रथ

- १. रेबोल्युत्सिया स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
- R. History of civil war in USSR (2 vols, G F Alexandrov and others, Moscow 1947)
- 3. La revolution russe (4 vols, C Anet, Paris 1918-20)
- Y La revolution russe (Al. Ular, Paris 1905)

### परिशिष्ट

## रूसी भाषा और भारत

## १. ऐतिहासिक सिहावलोकन

सिकन्दर (मृत्यु ३२३ ई० पू०) से पहिलेके भी भारतीय युनानियोंको जानते थे। 'माज्झम-निकाय'के एक सूत्रमें बुद्धने कंबोज (उत्तरी अफगानिस्तान) और यवन (यूनान) का नाम लिया है। पाणिगि (ई० पू० ४थी शताब्दी)को भी यवनोंका नाम मालूम था। उसके बाद तो बहुत भारी संख्यामे यवन हिन्दुस्तानमें आये, और ईगा-पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दीमें उत्तरी भारतके कितने ही हिस्सोंपर यवनोंका राज्य रहा। ई० पू० पहली शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दीतक उत्तरी भारतका बहुत-सा भाग शकोंके हाथमें था, और पंजाब तो पाचवीं शताब्दीतक शकोंके शासनमें रहा, जब कि इतिहासमें गलतीरों श्वेत-हुणके नामसे प्रसिद्ध किन्तु वस्तुत: शकोंकी ही एक शाखा हेफतालों (तोरमान-मिहिरकुलके वंश)ने उनको हटाकर अपना राज्य स्थापित किया। मिहिरकुलको मालवाके यशोधर्माने भगाया, जिसके साथ अंतिम शकोंका राज्य भारतसे लुग्त हुआ। इसी समय बाह् लीक (बाख्तर या बल्ख), तुपार और सोग्दको भी उनसे तुर्काने छीन लिया। आठ-आठ शताब्दीतक यवनों और शकोंका भारतमें इतना घनिष्ठ संबंध रहा, वे लाखोंकी संख्यामें हमारे देशमें आकर बस गये, ओर आज वह शाकदीपी बाह्मण, चौहान, बनाफर-जैसे बहुतसे राजपूतों और जाट-गूजर जैसी जातियोंके रूपगे हिन्दुओंके अभिन्न अग वन गये। तो भी हमारे यहां इस तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, कि उनर्भः भापाओंका हमारी भाषासे बहुत घनिष्ठ सबध है, और उससे ऐतिहासिक परिणाम निकाले जा सकते है।

१८वीं शताब्दीके अतमें युरोपके विद्वानोंका ध्यान सस्कृतकी तरफ खास तौरसे आसृष्ट हुआ, जब कि उन्होंने देखा कि संस्कृत और युरोपीय भाषाओं में आपसमें कितनी ही जगह अद्भृत समानता है। इसका श्रेय जर्मन अध्यापक बॉपको हे, जिसने अपने विस्तृत अनुसंधानके बल-पर इस समानताको दिखलाया और हिन्दी-युरोपीय भाषा-तत्त्वकी नींव डाली। अब यह सर्वसम्मत बात है, कि संस्कृत तथा युरोपीय भाषाओं समानता आकस्मिक नहीं है, जैसे :—

संस्कृत--दवामि

दास्यमानस् दोमोमेनोम्

दातर् दोतेर्

ग्रीक----- दिदोमि इसी तरह:--

संस्कृत-वाक् वाचस् वाचाम् वचस् वाग्म्यस्

ग्रीक--वोक्स् वोकिस् वोकेम् वोकेस् वोकिबुस्

इन समानताओं ने सिद्ध कर दिया कि "हिन्दी-युरोपीय भाषाएं सभी एक ही मूल-भाषा की संताने हैं। "\*

हिन्दी-युरोपीय भाषाओं की इस एकता के सिद्धांतकों स्वीकार कर लेनेपर रूसी भाषाका भी संबंध संस्कृतसे हैं, यह मान ही लिया जाता हैं। किन्तु इससे एक अम पैदा होता है, कि रूसी भाषा भी उतनी ही दूरसे संस्कृतके साथ सम्बन्ध रखती है, जितनी कि ग्रीक और अंग्रेजी भाषा। फारसी भाषा-का भी संस्कृतसे संबंध है, हिन्दी-बंगलाका भी संस्कृतसे संबन्ध हैं, लेकिन यहां तारतम्य एक समान

<sup>\*</sup> अन्ध्यापीलोजी (सर एडवर्ड टेलर) जिल्द १, मृष्ठ ८

नहीं है। फारमी भाषा अग्रेजीसे तुलना बरनपर सम्कृतकी सभी बहन भर्ताभी मालूम होती ., उसी तरह युरोपकी दूसरी भाषाओं से तुलना बरनेपर करी और उसको स्लान बहने सम्भतकी निल्कुल भागिनेथी ओर प्रभागिनेथी सिद्ध होती है। बरतुत समी भाषा यरोपीय भाषाओं वर्गित नाही है, बिरदा समी भाषा यरोपीय भाषाओं वर्गित नाही है, बिरदा दह सस्कत-ईरानी भाषा-वर्गस सबाद रामती है। १८ ती सदीके आरभतक करी भो अपने का युरापसे अलग समावते हैं। जाज भी उनके मसमें जबनता विवास परिवास देशों देशों का प्रभाषा कहकर प्रकृत करनेकी प्रमृति देखी जाती है।

हरानियों और हिन्दी-आयिका घिनाठ अपर्क भाषाक अतिरिक्त उनकी देवा की और पूजा-पकारने भी सिद्ध होता है। रूसी भाषाका संस्कृतमें कितना घिनाठ संग्वत्य है, इसके वार्त्य (जार) उदाहरण हम यहां देने जा रहे है, इसिल्ये बहुत लियनकी अवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल भाषा और उमके बोलनेबालोंगे उतिहास-श्यक्ता कैंगे भुउती है, इसे यहां संधेषमें दियान्ध्रनेकी अखरत ह ।

हम जासानोंके लिये उस भाषाकी ''पाक्हि वी गुरोपीय भाषा'' मान लेते ह, जिसे भारत और ईरानके आर्या और रूसी तथा युरोपीय जातियोंके पूर्वज एक कवीला होनके लारा जाला करन थे। यहा यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हे, कि भाषा बोलनेसे गढ़ मतल्य नहीं, ि वह अपने पूर्वजोंके विश्व व्याज ह। मानव-जातिया स्थावर नहीं, जगम हे। की विश्व द्वामें गई आर कभी दूसरी जातिया उनके देशामें आर्ट । यदि भिश्व-भिश्व गागोर में भारतीय आयिक रक्तमें द्वाविश्व, किरात और मगोल जातियोंका प्रचर विश्व है, ता। रिपकी जातिया भी प्राचीन भूमध्यीय जातियों, और रूसी जाति हुणों, नुहीं और मगादोंके रा ले जिल्ही नहीं है। हा, यह कहा जा सकता है, कि हिन्दी-युरोपीय-भाषा-भाषी जातियों के जनक पाक्षित्व ती लाग है। लाग के बात स्थान की लाग ही लाग है।

प्राक्-हिन्दी-पुरोपीय जातिके निवास और कालको बृदती-दूदने क्षम नापाणाण-गगनक पहु की हैं। उनके आध्निक नशवरोकी शब्दावर्लासे तुलना करनपर उत्ता पता लगता है, कि अभी वह क्षिको नहीं जानते थे। इसका गर्ग यह भी हुआ, कि वह नवपापाण-प्रगक्ते आर्मिक नवलमें थे। यह समय ईसा-पूर्व तासरी-चीथी सहसाब्दी या कुछ आगे पीछे हो गकता है। मानव-तरवरेताशी-में इस सम्बन्धमें मतभेद है, कि प्राक्-हिन्दी-मुरोपीय जाति एसियाकी रहनेवाली थी या प्रोपकी। बहुतसं विद्वान् कहते है, कि अतिम हिम-य्गकी समाध्यिक तहुत देर नाद एसिगाकी एक जातिन युरोपपर धाव। बोला और वही प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति थी । दूसरी तरफ ऐसे भी विद्वान् हैं, जिनका कहना है कि हिम-युगके बाद जिन जातियोंका गुरोपमें पता लगा है, उन्हीकी बदाज यह प्रान्-हिन्दी-य्रोपीय जाति थी । \* हमें अभी इस विवादमें नहीं पडना है। यदि प्राप्-हिन्दी युरोपीग जाति एसिया-गध्य-एसिया-से युरोपमे गई, तो उसकी पूर्वी शाधा गोबीकी मरुमुमिसे कार्पाथीय पर्वसमालातक फैली हुई शी। पीछे इसके विभाग हुये-आर्य और शक। आसानी है लिये हम पूर्वी शाखाको 'शत वर्ग' या 'शकाऽऽर्ग' कह लेते है। पश्चिमी 'केन्ट' या पश्चिमी यूरोपीय जातियोके पूर्वज थे। छेकिन यहा हम यह भो रसरण रचना चाहिये, कि हालकी स्वारेज्य (निग्नवक्षुन्दी) की ब्योजोंने बतलाया है, कि वहाकी रास्कृति सिन्धु-उपत्यकाकी सरकृतिसे सम्बद्ध थी, अर्थात् रिान्ध्-उपत्यकाकी जाति और प्राकृ-हिन्दी-म्रीपीय जाति-की सीमा अराल-समृद्र और सिर-दरिया थी।

यदि हम यह मान ले, और जिसकी संभावना भी अधिक हैं, कि प्राक्-हिन्दी-पुरोपीय जाति हिम-युगके बादकी युरोपीय जातियोसे निकली थी, तो उसके विचरण-स्थानकी सीमा वोल्गा या एम्बा नदी रही होगी, अर्थात् विशाल 'मूखे बयाबान' (कजाकरतान)से पश्चिम ही। इसी विशाल

<sup>\* &#</sup>x27;स्केलेटेन रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन' (हरद्किच्का), स्मिथसोनियन् मिसलेनियस् पिक्लिकेशन जिल्द ८३ (१९३०) पृष्ठ ३४७-४९

भू-भागके पूर्वीय अंशमे पूर्वी शाखावाले शकार्य रहते थे। शकार्य-काल में भी संस्कृतिके तलमें बहुत अन्तर नहीं पड़ा था। कृषिकी संभावना कम है। शिकारके साथ पश्पालन भी वह करते थे। समाज जन-सत्ताक था, यानी व्यक्तिकी जगह जनकी प्रधानता थी।

चाकार्य जातिका सम्मिलित वासस्थान कार्पाथीय पर्वतमालागे पूरव रहा होगा, जिसके पूर्व-में आर्य रहा करते थे और पश्चिममें शक। जनसंख्याकी वृद्धि या प्राकृतिक विपत्तिके कारण शकों और आर्योमें संघर्ष हुआ। परिणामतः आर्योको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। उनका एक भाग कास्प्यिनके पश्चिम काकेशस पर्वत-मालासे होते क्षुद्र-एसिया (तुर्की) और उत्तरी ईरानके तरफ बढ़ते असीरियाके सम्य देशकी सीमापर पहुंचा, और दूसरा भाग कास्प्यिनसे पूरवकी तरफ अराल समुद्रके फिनारे होते खारेजमकी भूमिमें पहुंच बहाकी सम्यताके सम्पर्कमें आया। काकेशससे होकर जानेवाले आर्योका पता हमें ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीमें वोगजकुई (अंकराके पाम)में मितन्नी आर्योके अभिलेखसे मिलता है। यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि इसी महस्राब्दी में हिन्दी-युरोपीय ग्रीक ग्रीस देशमें दाखिल हुए।

अराल-समूद्र और ख्वारेज्ममें पहुंचे आर्योंका वहांकी संस्कृत जातिसे संघर्ष हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं। ख्वारेज्मकी सभ्य जाति उसी तरह चुमन्तू आर्योंके समक्ष नतमस्तक हुई, जिम तरह हजार वर्ष बाद ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राव्दीमें हिन्दी आर्योंके सामने सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृत जाति परास्त हुई, और वहां आर्योंका अधिकार जमा। शकोंसे आर्योंके प्रथम अलग होनेका काल ईसा-पूर्व ३००० वर्षके आसपास था। आगे मध्य-एसियामें आर्य कस्पियनसे पामीर तक फैल गये। वश्च (ख्वारेज्म) सभ्यताने उन्हें कृपि और संस्कृतिकी दूसरी बातें सिखलाई। आगेके लिये यह भूमि आर्यों का बीजस्थान (आर्याना बेहजा) बन गई। ईसा-पूर्व २५०० के आसपास आर्योंके भाई—शक्ष संख्या-वृद्धि, देवी उत्पात या अच्छी चरागाहोंकी भनक पा पूरवकी ओर वढ़े। संभव है, अराल-समुद्र और सिए-दियाके उत्तरके पशुपाल आर्य-जनोंसे उन्हें लड़ना पड़ा हो। कुछ भी हो, वह धीरे-धीरे पूरव-में बढ़ते त्यानशान् और अल्ताईकी उपत्यकाओंको लेते गोबी और क्विनलुन् पर्वतमालातक पहुंच गये।

र्दसा-पूर्व १५०० में तरिम, इली और चुकी समृद्ध उपत्यकार्ये शकोंके निवासस्थान थे। संभव है, वहां वे कुछ खेती भी करते हों, अल्ताईकी खानोसे सोना तो वह जरूर निकालते थे। लेकिन शक अपनी जीविकाके लिये मुख्यतया निर्भर थे पशुओंपर—भोड़ा, गाय और भेड़ें उनके मुख्य धन थे, ऊंटों-से उनका प्रेम न था। इस प्रकार ईसा-पूर्व १५ वीं सदीमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालानक शक-जातिका वासस्थान था। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ग्रीक इतिहासकार दुनाइ (डैन्यूव)के उत्तर तथा अराल-तटपर शकों (स्कुथ, सिथ) के होनेकी बात करते हैं। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ईरानी शाहंशाह कोरोस-को शकोंसे बचनेके लिये दरबन्द (बाक्से उत्तर)की किलाबंदी करनी पड़ी थी। सिर-दिरयाके किनारे भी उरो शकोंसे लड़ना पड़ा था और एक शक योदाके हाथ ही घायल होकर उसे मरना पड़ा। ईसा-पूर्व ४थी सवीमें अलिकसुन्दरको दुनाइ और सिरदरियाके तटपर फिर शकोंसे मुकाबला करना पड़ा । इस तरह स्पष्ट है, कि ईसा-पूर्व २००० से अलिकसुन्दर (सिकन्दर) के समयतक कारपाथीय पर्वतमालासे गोबीतककी भूमि शक घुमंतुओंकी विचरण-भूमि रही, और यही महाशक-द्वीप था। यह भी स्गरण रखना चाहिए, कि अराल समुद्रके पास मगेसगेत् (महाशक) नामकी एक शक जाति का वर्णन हेरोदोतने किया है। ई० पू० २०६ में जब कि ग्रीक-बाल्हीक राजा युथिदेमोने सिर-दरियापर चढ़ाई की थी, उस वक्त भी वहां शक लोगों हीका निवास था। कितने ही परिचमी विद्वानों-का विचार है, कि वहां (महाशकद्वीपमें) रहनेवाली शक जाति वस्तुतः एक जाति नहीं थी, अर्थात् वह भिन्न-भिन्न भाषाएं बोळते थे, और उनके रक्तमें भी भिन्नता थी। भिन्न-भिन्न भाषाका मतलब यदि यह है, कि उनमें कई बोलियां थीं, शब्दोंके उच्चारणमें कुछ अंतर था, तो इसमें किसीको आपत्ति नहीं। किन्तु यदि इसका यह अर्थ है, कि वहां 'शतम्' वंशकी भाषासे बिलकुल ही अलग, अथवा हिन्दी-युरोपीय भाषासे भी बिलकुल अलग भाषा बोलनेवाले कबीले रहते थे, और रक्तसे भी वे शकार्य या हिन्दी-युरोपीय जातिसे भिन्नता रखते थे; तो इसके लिये कोई आधार नहीं है। वस्तुत: भाषाके

मामूली स्थानीय भेदके साथ भी इस सारे महाशवः-दीपमे जक जातिका अक्षुण्ण आविपत्य १७२ ई० पू० तक रहा ।

गोबीसे उत्तर, और पूरवर्गे मंगोल-वशीय जातिया निवास करनी थीं, जिनमें शिन् (चीनी) और हणका इतिहासमें सबसे पहले नाम आता है। २५० ई० पूर्व तूमन् अन्-स्वे नेतृत्वमें हण बहुत प्रवल हुये और चीनको उनके गामने झुकना पडा। ये हुण-जिनके ही वशज पीछे विगिज गाके मंगोल थे-आधनिक मंगोलियामें रहा करते थे। इनके आतंक और आक्रमणोंके मारे चीनी परेशान थे और इसीलिये उनसे बचनेके लिये विश्वविख्यात चीनकी दीवार बनी। हणोके पश्चिमी पड़ोसी अब थे। तूमन वान्-यूके बाद उसका पुत्र माज-दुन् हुणोंका राजा हुआ, और वह १८३ ६० पू०में गीजूद था। इसने चीनको कई बार बुरी तरह परास्त किया, और उससे अपनी शर्ते मनवाई। इसके समय हुण राज्य पिरवममें अल्ताईतफ पहुंच गया, और पूर्वमें कीरियातक। अल्ताई और बलवाश्मे पूर्वके शतीं-ने माउ-दन्की अधीनता स्वीकार की, और शायद इसरो पहले ही बापके समयमे ही अल्लाईके उत्तरकी सोनेकी खानें हुणोंके हाथमें चली गई थीं। संभव है, अब भी वहां काम करनेवाले शक ही रहे हों। जो भी हो, माज-दुन्ने शकदीपके कुछ भागपर अधिकार करके भी उसने अपनी तरहके घमत् शकोंके उच्छेद करनेकी अवश्यकता नहीं समझी। उसके पुत्र ची-युद् (मृत्य १६२ ६० पू०)ने शकोंके साथ पिता जैसा बर्ताव नहीं करना चाहा और उसने १७२ ई० पू०में शकोंके उच्छेदका काम शुरू किया। उसने तरिम्-उपत्यकामे बस गये शकों (यू-ची) के राजाको मारकर उसकी लोगड़ीका मद्य-चपक बनाया। इस समयसे शकों और हुणोंका रांघपं शुरू हुआ, और शकदीपके पूर्वी भागमें खलबली मच गई। शक अपने पुराने स्थानको छोड़कर दक्खिनकी तरफ भागने लगे। दिक्खनकी तरफ भागनेवालोंमें सबसे पहले थे यू-ची, जिन्होंने ई० पू० १३० मे बाब्तर (बलख)में ग्रीप-बाल्हीक राज्यको समाप्त कर अपने राज्यकी स्थापना की, और इस तरह हिंदुकुशतकका भूभाग शकोंके हाथमें चला गया।

हुणोंके दक्षिणी पड़ोसी चीनी जनसे तंग आये हुये थे। हुण उन्हें दुधार गाय समझते थे, और चीनी किसान एवं शिल्पी जो कुछ धन जमा करते, हुण सवार आक्रमण कर लूट ले जाते। जब हुणों-का शकोंसे भी संघर्ष हो गया, तो उनसे मिलकर एक साथ हणोंपर आफ्रमण करनेके लिये चीनने अपने एक रोनापति और महापर्यटक चाझ-क्यान्को १३८ ई० पू०मे शकोंके पास दूत बनाकर भेजा। चाडा रास्तेमें हुणोंके हाथमे पड़ गया और दस सालतक उनका बंदी रहा। इस दस्त त्यान्-शां और अल्ताई पर्वत-मालाओंके बीच इली-उपत्यकारों वू-सुन् शक रहा करते थे। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका कहना है, कि वू-सुन् कृषाण शब्द हीका चीनी रूपान्तर है। जब बू-सुनोंने १२८ ई० पू० में हणोंसे अपनेको स्वतंत्र कर लिया, तो चाङ-क्यान्को मुक्ति मिली और वह फर्गानाके रास्ते सिर-तटपर खोनंद नगरमें पहुंचा। वह पहला चीनी यात्री था, जिसने इन देशों और निवासियोंका सुंदर वर्णन किया, जिसका पछिके दूसरे चीनी यात्रियोंने अनुकरण किया । चीनने यु-ची सरदारोंसे मिलकर उन्हें चीनके सहयोगसे पश्चिमकी तरफसे हुणोंपर हमला करनेके लिये प्रेरित किया। लेकिन यू-ची इसके लिये तैयार नहीं हुये। उन्हें अपना देश छोड़े ३० सालरी अधिक हो गया था। यद्यपि वह अब भी सोग्द, तुषार और बाख्तरमें घुमंतू जीवन ही बिता रहे थे, लेकिन उनके लिये नगरों और गांवोंके रहने-वारु सोग्दी (ताजिक) सारी भोग-सामग्री ज्टाते थे। यद्यपि वाज शक्तोंको हणोंके विरुद्ध नहीं कर सका, तो भी चीनने अपने ही बलपर एक विशाल सेना हुणोंके विषद्ध १२१ ई० पू०में उनकी भूभि (बाधुनिक मंगोलिया)पर भेजी। चीनियोंकी भारी विजय हुई, लेकिन घुमंत्र जातियोंपर विजय टिकाऊ नहीं हुआ करती। पीछे फिर हुण लूट-मार करने लगे। लौटते वक्त चांझ-क्यान फिर एक साल हुणोंका बंदी रहा। उसने चीन-सम्राट्से सारी बात सुनाते हुये जे-चुआनके रास्ते भारतसे संबंध स्था-पित करनेके लिये कहा। चीन-सम्राट्ने फिर उसे इली-उपत्यकाके वू-सुत् धकोंके पास साथ मिलकर हुणोंपर आक्रमण करनेकी बात करनेके लिये १२१ ई० पू०में भेजा। 1\*

<sup>&</sup>quot;देखों जिल्द १, हूण भी।

साय-माय य् चियोंने भी अतमे (चाड-क्यान्) की मृत्युके दो वर्ग वाद) वीनकी अवीनता स्वीकार की । यही ममय है, जब कि शक-राजाओंने चीनी उपाधि 'देवपुत्र' धारण की ।

माउ-दुन्रे परास्त यू-चियोंने लोबनीरके तटको छोउ भागकर बास्तरके ग्रीय-राज्यकी ट्रायम ले लिया पा, लेकिन वह उतने हीसे सतुष्ट नही हुये। सीस्तान (उन्हीके नामसे शक्यतान) ओर बिलोविस्तान होने ११० ई० पू०में सिध पहुन, फिर धीरे-धीरे समुद्र-तटके भागपर अधिकार करते ई० पू० ८० में तक्षशिला और गाधारके स्वामी बन गये, और उन्होंने एक शता-दीसे जड जमाये यवन-राज्यका उच्छेद कर दिया। इससे पहले ८७ ई० पू० में यू-ची काबुलको भी ले पुत्रे थे। यू-ची सरदार मोग भारतका प्रथम शक राजा था। ११०-८०ई० तक गुजरातभी शकोके हायमें चला गगा था। ६० ई० पू० तक मथुरा में भी शक-छत्रपी कायम हो गई। मोग (Maus) की मृत्यु ५८ ई० पू० में हुई, जिसके बाद शकोंके भिन्न-भिन्न कवीलोंमें झगडा हो गया और राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। नव शकोके कुपाण कवीलेके यवगू (सरदार) कजुल कद्फिस् हो शवित बढी। उसने हिटुकुश पार हो बाग्तर और तुपारपर भी अधिकार कर लिया। कजुलके पुत्र वीम कद्फिस् दितीय (७५-७८ ई०), ने सारे उत्तर भारतको जीता। इसीका पुत्र 'वसीलेडस् वसीलेडसकनेर् कोस्'(राजाधिराज कनिष्क)हुआ जिसने शक-भवत् चलाया और ७८-१०३ ईसवीतक राज किया। इसके सिक्के अराल-समुद्रमें बिहार तक मिलते हैं। शकोंमें यह सबसे बडा राजा था। इसे बोद्ध धर्ममें नये तारसे दीक्षित होनेकी अवश्यक्ता नही थी, वयोंकि यू-ची शकोंकी मूल-भूमि तिरम्-उपरयकामें ईसा-पूर्व दितीय शताब्दीमें ही बोद्ध धर्म एडच चुका था और शक ही नही, हण सामन्तोंमें भी बोद्ध धर्मके माननेवाले थे।

शकोके भिन्न-भिन्न कवीले ईसा-पूर्व द्वितोय शदाब्दीमे इस प्रकार थे-(१) लोक्नोरके आसपास य-वी, (२) इली-उपत्यकामे व्-स्न्, (३) इस्सिक्कुरु झीलके तटपर सह-वाड, (४) ऊपरी तरिम-उपत्यकामे - जहां आजकल कारागर्-यारकन्द नगर है, -में कम या खश, (५) मध्य सिर-दरिया तटपर ज्ञक, (६') सिर-दरियाके मुहाने तथा अरालके पिन्चिमी किनारेपर भी मसगेत (महाशक ) रहतं थे। जान पडता है, काशगरधाले कश नामी शर्मोका ही एक उपनिवेश काश्मीरमे था, जिससे उसका यह नाम पडा। उधर हण और चीनका दन्द्र जारी रहा। अतमे ईसवी प्रथम शताब्दीके मध्यमे हुण चीनके प्रहारसे जर्जर होकर उसकी अधीनता स्वीकार करनेको मज-ब्र हए। इसपर सारा हुण-जन उत्तरी और दक्षिणी दो भागोमें विभनत हो गया। यद्यपि विभाजन अचीनता स्वीकार करने के विरुद्ध ही हुआ था, किन्तू स्वतत्रतावादियोंके लिए यह बहुत महुगा पडा। चीन और अपने भाइयोकी मन्मिलित शक्तिके सामने अब निर्वल हो गये और ७३ ई० गे उत्तरी हणोबा पश्चिमाभिम्ल महा-अभियान आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे शकदीपसे शकोको हटाकर वह उनकी जगह लेंगे लगे, लेकिन सिर-दरियाके दिनखन उन्होंने हाथ नहीं बढाया। ३७० ई० में अराल और काल्पियन-तटपर रहनेवाले आलानोका उन्होंने व्यस किया-पह भी चर्कोंका ही एक कवीला था। ३७५ ई०गे अपने सरदार वालामेरके नेनृत्वमं दोन-तटपर पहुन उन्होने माओस्त-गत (जाट)का छिल्न-भिल्न किया। फिर द्नियेपर पहुच गाथोंका व्यस किया। आगे भी उनका प्रभुत्व बढता ही गया और हूण-सरवार अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के समय मध्य-दुनाइ (डैन्यूब) तक हुणों के हाथमें आ गया।

मगोलियासे आरम्भ हो मध्य-दुनाइतक पहुंच गये पौने पांच सौ सालके इस भयंकर हूणतूमानने सबसे अधिक क्षति शकोको पहुचाई, और वोल्गासे गांबीतकके शकदीपको
शकोरो खाली करवा लिया। सबसे आखिरमे शकदीप छोड़कर मागनेवाले शक हेपताल थे,
जिन्हें गलतीसे भारतमे हूण और पिक्चममें श्वेत-हुण कहा जाता है। ३६० ई०में हूणोके एक
कबीले अवार (ज्वेन्-ज्वेन्)ने शिवत सम्पन्न हो पिक्चमकी और बढ़ना शुरू किया। इन्हींके प्रहार
से जल्पीड़ित हो हेमताल भगे और घीरे-धीरे ४२५ ई०में उन्होंने सारे मध्य-एसियाको सिर-दरियासे हिन्दुनुशतक लेकर अपने पूर्गवती कुषाण-राज्यका उच्छेद किया। इनका संगठन कबीलाशाही
था, किन्तु सरदारोंका बहुत प्रभाव था। किदार इनका प्रथम महान् नेता था। इसीके नामसे

हेपलालोका द्यारा नाम कि रार्गिय हण पड़ा। यहा यह पण्ट हो जाता है कि ह्या गल (कि रार्गि) का नाम हण इपालिये पड़ा, कि ।ह इणोके द्यासन्गे निर्माना के नार प्रहान भाग हर आग थे। कि रार्मित पुत्र ४५५ ई० में दनेन हणाका राजा था। राग्य का नाक पृत्र तिर्मान या, जिसने स्वालयर और सागर दमीहत कका जात लिया था। ५०२ ई०म सान गत्य का प्रांचित का पृत्र मिहिर कुल राजा नना। मिहिर मित्र (पूर्व) का ही प्राचीन कारणा क्य है। मित्र मित्र पित्र (पूर्व) का ही प्राचीन कारणा क्य के प्रकृत नन गया, जिस प्रकार का हिपीय ब्राह्मण नुद्ध भागीय ब्राह्मण बन गये। कुल-हि हणी जार प्रवास प्रांचित अपकार ह, जिसका अर्थ राजकुमार या दास होना है। नार्योग ने स्वालयर में पूर्व पित्र बननाम था, यह उसके जिलालेखरे पता बलता है। विहिर हुलने माध्यर जाकमण किया मा, किन्द मण्यामी बक्ताहित्यने उसे पुरा तरह हराया। ५३२ ३३ ई० के जामपार भालभाते किया। एक प्रभाग या प्रभामी विक्रमादित्यने मिहिरकुल हो हराकर अपे क्रमीरक भाग गति हि ।। १ण कामसे प्रांचित करता कि स्वता का सिहर हुल जिलम अक राजा मा, जिसे भारती। इतिहास जानना है। हफ्तालाक राजनानी बुक्तारके पास नरण्या। में था, जहा होल की जुना है। कितने ही भाराय से जावर वर्ने मिहिन गिले हैं।

हमा यहांकों हमा-पूर्व दि तिय दाना ब्दीके जारामणे मौजीसे कारपार्थिय-प्रत्या भवक नकी महास्ववद्वीपर्य बसे देखा । फिर उनकी एक साम्या मृ नी की मज्य-ग्रिया, तृपार, र्याय्या, सिन्त, काबुल, तथि लिल होने मधुरा और उन्जैनतक फेलते देगा। फिर यू-विकी एक नागा कृपाणों को किल के रूपमें अराल-समुद्रसे निहारतक राज करने पाप और असमें फिर तारमान और मिहिर्नुलके रूपमें अकदीएसे सबसे पश्चाव निकले कितारण' नामकारों अकाकी गमधतक नाया भारते देखा। सकोके सबसे प्रवल जातीय देशता सूर्य थे। मिहिर्नुल (सूर्यवारा) का नाम भी हर्गा वातका परिचायक है।

गमदीपीय ब्राह्मणोके उदगाके बारेगे यह सर्वमान्य मधा है कि कि तानिकी जाग भार सूर्यपूजा उनका मुख्य कार्य था। शमदीप कहां था, इसे ऊपरके वर्णने कि कि तरहां समसा जा सकता है—अर्जा वह गोनीसे बोल्गा और, पश्चिम कारपाजिशातक फेला शक्तिनानुत्य निधास था। विश्वानी और भारततक भागकर जानेवाले धन पूर्वीय शक्तीपी थे।

शकदीयी जाह्मण और सूर्य-पूजाका घिनाठ सरवाय है, इसरी शक-द्वापियोकी गारी परम्परा सहमत है। शकदीपी-प्रधानता गले इलाकोमें अधिकांक सूर्य-पातिया दिम्ज मिलती है। इनके कर्थने उत्पर शिरकी दोनो तरफ सूर्यमुखीके फल कुछ अमाधारणसे जग्द गालम होते हैं, स्गोकि भारतीय परम्परामें सूर्यभुक्षी फलका नोई रथान नहीं। लेकिन आरवर्यका बात तो यह है, जि सूर्यने पैरोमें दो बूट होते हैं—बूटशारी हिन्दू देवता दूसरा कोई नहीं, और, यह ब्ट भी पननोत्क पहुचते हैं। इसकी व्याख्या करते पंडित लोग कहते हैं, सूर्यके चरणके दर्शनों आवगीका अमगल होता है, इसीलिये सूर्यके पैरोको ढाक तिथा गया है। परन्तु उसे बूटरों ही ढाकनेकी क्या आफ्यकता? और, फिर वहीं बूट हमें मथुरासे मिली चिनावक-प्रतिमाक पैरोमें दिखाई पहला है। पहल कनिष्क, सक, सूर्यमृति और सूर्यपूजक अबद्वीपी ब्राह्मणोका पारस्परिक सम्बन्ध एएला है। पहल कनिष्क, सक, सूर्यमृति और सूर्यपूजक अबद्वीपी ब्राह्मणोका पारस्परिक सम्बन्ध एकता है। साथ ही यह मी जानना मुत्हल्लानक होगा, कि आज भी रूसी लोग जाड़ोमें उसी त्राराहे घटनेत्वक बूटों को पहलते हैं, जिन्हों कि हम कनिष्क और सूर्यकी प्रतिमाओं पैरोमें देखते हैं।

इस समानताका क्या कारण हैं ? इसके लिये आइये, हम शकहीणों रह गये शकोंकी मुध लें। हणोंने बोल्गासे पूरवके शकहीपको शकोंसे खार्ला करा लिया और बोल्गासे मध्य-दुनाई (उन्यूव) तक भी वह अपनी एक चौडी पट्टी खींचते चले गये। इन्ही हूणोंके वशज तुर्फ, उइमुर और पीछे मगोल हुए। फिर ५५७ ई०के लगभग तुर्कीने मध्य-एसियासे अगारी (हेफ्ताली)का राज्य खतमकर वहां अपना अधिकार जमाया और पीछे तो मध्य-एसियामें न शकोंका नाम रहा, न आर्यवशी सोग्वी (थोड़ेसे लाजिकोंकी छोड़कर) का।

लेकिन, नोल्गासे पश्चिमकी कहानी दूसरी है। दोन और द्नियेपर तटपर जिन जातियोका हूणोने ह्वम किया, वह शक-वशकी थीं। ईसाकी ४थी-५वीं सदीमे-मध्य द्नियेपर और किमिया-मे शकोंके जहत-से पुराने नगर-व्वस मिले हैं। यसिप उत्तरके घो जगलोंने अब नी धुमन्त्र शक पगुपाल रहा करते थे, लेकिन द्नियेपर और किमियाके तटपर वह गावों और शहरोमे रहने लगे थे, और ग्रांक सम्धतासे बहुत प्रभावित हुए थे। हणोंने अपनी ध्नंम-लोला मचाकर मम्प्रताकी इस प्रगतिमें बाजा टाली। इसी सदीमें हम पिचमी शकोंके कवीलोंमें वेन्द (वेनेन्), अन्त, स्लाव, और सरमात् नामके कवीले पाते हैं। अकदिमक् देम्भिविनके अनुसार इनमें पहले तीन एक ही जातिके नाम थे, और सरमात् भी शकोंकी ही जाति थीं। ग्रांमें चलकर पिविमी शकदीपके ये सारे शक स्लाक्ष नाममें मशहूर हुए।

शकोंकी पुरानी नगरियोंकी खुदाईमें निकली चीजें भी बतलाती है, कि आधुनिक स्लाव उन्होंके वस्ता है। ता गोंके रेखाचित्र, दीवार और पावोंके अलंकरण अभीतक उक्तइनके गांनीसे प्रचलित है। उनके अभूगण हमें। किगानों में नवतक प्रचलित थे, जवनक कि उन में पिरचमी मध्यता भीतरतक नहीं पुरा गई। उनके गोंक स्वारे मोंने के कृडल और हसलिया नो आजके भारतमें भी देखी जाती है। लेकिन जैंगा कि उपर कहा, हुणांके तुफानने काकेणम और कालामागर तटसे शकोंका गबंध तो उदिया। अब गढ़ा हुण गर्याले पत्र-वारण करने लगे। यही हुण कबीले पीछे पेचेनगा अथवा वोल्गा-त उपर कोल्गार, काकेशसके पास खाजार (काजार) आदि नामसे मशहूर हुए। हूण-उउद्रवके कारण शक अपनी दिल्गा ग्रामि ही बीचत पहीं हुए, बिल्क उनका उपमुक्त सभ्यता-प्रवाह भी कह हो गया, और एक बार फिर वे केवल घुमन्तू-चीवग वितानेपर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, इसी परिवर्तनके साथ शक या स्किक नाम भी इतिहाससे लुन्त हो गया और आगे हम अन्त, वेन्द नामवाले कबीलोको पाने हैं। अरबोके पभावम जिस तरह ८वी शताब्दीमें पहुंचते-गहुंचते सारा ईरान और मध्य-एसिया मुगलमान हो गया, इसी तरह खजार, बृल्गार आदि हूण-जातियोंने भी इस्लाम स्वीकार किया (बुल्गार आजकल चुवाय के नामसे पुकारे जाते हैं, उनका आजकलके बुलगारिया देशसे कोई मबध नहों। बुलगारियावाले स्लाव है, जव कि बोलगानाले चुलगार हुण-वंजज )।

अभी भी हभी ईसाई नहीं हुए थे, और बहुतने पुराने देवी-देवताओं को मानते थे; जिनमे सूर्य सबसे वड़ा देवता था। सूर्य के एक खास पर्वपर वे लोग घीने पके लाल चीले उसी तरह खाते थे, जैसे बिहार में आज भी कार्तिककी सूर्य-पटीके दिन लाल ठकुआ खाया जाता है। आज भी यद्यपि उस दिन रूसी लोग पीठे चीले खाते हैं, पर अब उनमे पुराने धर्मका माननेवाला कोई नहीं हैं। ९वीं दाता की के एक अरब पर्यटकने वोलगाके किनारे खरीव-बेंचके लिये आये रूमियों को देखा था। वहा एक रूसी मर गया। लोगों ने लकड़ी की चिता बनाई और पतिके साथ पत्नी भी सभी हो गई।

आगे चलकर इन सभी शक कवीलोंका स्लाव (स्क्लाव दिशकल) या श्रथ न.म पड़ गया। जिस तरह हगारे यहा उपनिपद्-कालमें सोगश्रवा आदि श्रवान्त नाम वहुत होते थे, उसी तरह स्लावोंने स्लागित (स्वेत-स्लाव, ज्याचिस्लाव) नाम अब भी होते हैं—मोलोतोफ्फा नाम व्याचिस्लाव हैं। स्लाव जाति आज दो भागोमें विभवत हैं—(१) पिक्चमी स्लाव जिनमें पोल, चेक और स्लावक हैं, और (२) प्रविचिमी स्लाव जिनमें पोल, चेक और स्लावक हैं, और (२) प्रविचिमी स्लाव जिनमें पोल, चेक और स्लावक हैं, और कोवात (क्रोत) सम्मिलत हैं और उत्तरी दो भागोमें विभवत हैं। विक्षणी स्लावोंमें बुल्जर, सर्व और क्रोवात (क्रोत) सम्मिलत हैं और उत्तरी स्लावोंमें क्सी, उक्डनी तथा वेलोक्सी हैं। पोल-चेक भाषाओंका क्सीसे उत्तना ही अंतर हैं, जितना अवधीका बंगलासे। दोनों एक-दूसरेकी भाषाको कुल कठिनाईसे समझ सकते हैं। क्सी-वक्षहनी भाषाएं भोजपुरी और मैथिलीकी तरहकी हैं, और क्सी-वुल्गारीमें उत्तना ही अंतर हैं, जितना मैथिली और अवधीमें। सारे पूर्वी स्लाव एक-दूसरेकी भाषा समझ सकते हैं। पिश्वमी स्लावोंके उच्चारणमें अंतर कुल अधिक हो गया है, जिससे वे एक-दूसरेकी माषाको स्वामतासे नहीं रामझ सकते।

स्लावोंने सबसे पहले बुलगारोंन सभ्यतासे संबंध स्थापित किया और ग्रीसके ईसाइयोंके संपर्क गें आ ईसाई-धर्मको स्वीकार किया। छठी-सातवीं सदीमें हुंगर या मजार (जित्तलाके हुणोंके वंशज) के बठ को मार्चे वरुमां सन्त नहम किया, जीर न वहने उत्त सीप अप मा लिया। हिन्य । हिन्य उत्तेन पीयका साम जाति भुपत दो, किन्तु स्तय वारे ते तर्द सन देश। जाति अपना हिन्य । वहने माराज्य सन्त है। तर्द सन देश। जाति श्रीपन हिन्य । वहास । ति सम्मान विभाव । ति समाम पित्र विभाव । ति समाम । ति सम

म्यो स्ला। ति गल भूभिणे जा भी पुराने देवी-देवताआका और था। पारा साम नहा रामी जा से । हली का विकास जिल्ला भी पुराने देवी-देवताआका और था। पारा साम नहा रामी जा से । हली का विकास जन-अब पहार प्रीत्मपर हाता, ता बह स्लाओं से मान मानता। विभिन्न मान अपित प्रीत्मप भी कार मान हला जो से मान हला । विभाग का निवास प्रीत्मप भी कार मान हला जा का मान प्राप्त । रामी इन रहानों में राजा नहीं जे, क्वीलाशाहीका जोर था। भाग नाम जन स्था (बेन) । बीटे का जिमा पराता (। विकास असे-जेंगे बाहरके राज्यांसे लाने भिण्ने और उपनात विभाग विकास जीवार बढ़ा।

व्वी । दी के जनामे एक रवी दिशा राजकुमार अरिक् आवतर उपका आगक वन गया । रिक्टि पुत्र जाते ( १११ ई० ) जोर ईगर (९११-५० ६०) न अपनी व्यान, प्राप्ति सा । मां इन किया और दूर-दूरलक जिया या गए की। उगरने नाकिशनके सजाराक स्थान और श्रीम (जिल किन)ने गछाट दीनांको ननमरतक किया। यीकोन उरे एक विका पीर ५३० या धरायापूर्विक तीरण दिला, सार ही निधिद्वारा (गरको वायनवाद विचा कि तुनी नमतुनीवे लाभगणी वक्त वह गीव सीछा नागी रक्षा करेगा। उंगरने अपनी जान्ति नहत गहारे। उस हा पर्दासियोगर तहत आन हरता। रंगर के पुत्र रच्यातीम्तान (९५७-७३६०)ने पिताको पिताको सीर आगे बढाया। उसने रणी बलायोने बोल्गा-तटवर्नी तथा उनी भवधी नेकांसीके कुबन-तटीय नगरोको लगा, और प्रभने पूर्वण शराहि सीये काठा सामग्रनाटपर फिल्पभृत्य जमाने हुए। कि किना एक अक्तिकाली गुज्य हो राजधानीमे परिशत कर दिया। स्वयानीस्त्राव जन विजय-यात्रा काती (९६९-७१-५०) द्वाइ (वै पव) के तटपर पहना, तो प्रीय-मञ्जाद घवडा उठा और उसने कालासामरके उत्तरी तत हे बाराता के तिवासी पेनतेगा भूमसूनो और तुन, 3-नटनर्नी बलगारोको मिलाकर स्व्यागोरलातका गकायला यरना यहा । ठेकिन श्रीराफी रव्यानारम्भवके साथ राजि करनेनो मजबुर होना पडा। स्व्यानारकाव अपने रामाका महान् विजेता था। गीन गिनहासिक उसके आकार-प्रकारके बारेभे गाहने है-- उसका आनार ग्रांका गान उभड़ी हर्र, बाढ़ी मरी और लगी, शिर जिलकुल नगा, सिर्फ एक और कुछ छटा वाल (जिला) मा, जी कि पुलीनताका पश्चिमक था। उसकी गर्दन मोटी, कर्ष कोडे, सर्वा ग मतलित शरीर। उसके एक काअमे दो गोतियो जीर पनराग-जटित सीतेका कुडल था।" रच्यानोस्लावने विजागीके गीरपर गर्यके साथ विजन्तिन (ग्रीम)की राजधानी कन्सतन्तिनोषोठा। प्रवेश किया । छीटनेगर पेजेनेगा धमःत्रशोने दिनियेपरके जल-प्रपातीके पास धोकेसे उमे मार हा।

स्व्यातोरलावका पुत्र व्लादिमिर (९७८-१०१५ ६०) पिनाकी ही तरह बहात्र निकला और नतमस्तक शत्रुंबांको उसने विर उठानेका भौका नहीं दिया। उसने अपने राज्यका विरतार पित्नममें बाल्तिक स्मुद्रतक किया और पोलो तथा लियुवानियोंके वितने ही नगरोंकों लोन लिया। निकलिन्का तो वह सर्धाक ही था। जब ग्रीक सेनाने विद्रोह किया, तो सम्राट्को गहारणर टलानिमर ने बाकर उसे दबाया। सम्राट्ने पारितीधिकमें अपनी बहनसे व्लादिमिरका ब्याह कर दिया। विजतिन् दरवारको तङ्क-भड़क, उसके सामती विलास, कला, सगीतने व्लादिमिरको संग्ध कर दिया, और ८८ ई०मे उसने ईमाई-धर्म स्वीकार करनेका निश्चय किया। उसने अपनी प्रजाको हुनम दिया, कि कल द्नियेपर जो सर्विभि-वेक (विक्समा)के लिये नहीं पहुचेगा, वह मेरी क्रुपाका पात्र नहीं होगा। किसकी गजाल भी, राजा की क्राफा अमाजन हो। इस तरह प्राय मारो राजधानी एक दिनमें ईसाई वन गई। ईसाई-पुरोहिनोने परामर्श दिया और क्लाविभिरकी आज्ञासे कि फिके मारे देवालय म्लावोके पुराने देवताओसे माला हो गये। किकन दमका यह अर्थ नहीं, कि लोगोने अपने हजारो वर्षीस चले आये धर्म और देवताओ हो असानीसे छोड़ दिया। उसके लिये कितनी ही जगह विद्रोह हुए।

किंगेफ्के क्योने इस तरह अपनी प्राचीन सम्कृतिकी बहुतसी निधियोको खोया। पुराने देवताओ-की मूर्तिनो ओर पूजा-प्रकारोके साथ उनके हजारो शब्द भी लुप्त हो गर्य। लेकिन अब उसकी जगह उन्हें एक उन्नत सम्कृतिसे संपर्क स्थापित करनेका मौका मिला, अपनी भाषाके लिए लिपि मिली, ग्रीफ-साहित्य, ग्रीक-कलाके सीखनेका रास्ता खल गया।

१०१५ ई०में क्लाबिमिरके मरनेपर उसके लडको में झगडा हो गया और तीन पुश्ति परिश्रममें एकताय हिं कियेफ-म्स्न-राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। इसमें गन्ह नहीं, कि प्रामीन प्रम्परासे अत्यत विन्छेद होता भी इसका एक कारण हुआ। यारहवीं सदीमें रूस बहुतसे राज रोगे विभवत टो गया। ने उनी सदी में सन्यमें पहुचनेतक छिन्न शिस्त खानके मगोल उसके पौत बात्कानके नेनृत्वमें पहुचे और फिर पाय उद सी वर्षोतक सियोको शिर उठानेका मोका नहीं मिला। हा, मगोलोके शिवसशाली शासिने लाभ उठाकर मास्कोंके राज्लने अपने प्रभावको बढाया—मगोल्यानके कुपापात्रके तौरपर ही। तोमरने दिन्ती उटने (१३९८ई०)में तीन माल पहले जब (१३९५ई०) मास्कोंके पास तकका घावा करके मगोल लान तोक्तामिग्की शिवतको क्षीण कर दिया, तो मास्कोंके महाराजुलोंको स्सको एकताच ह करनेका मौका मिला। यह काम वासिली प्रथम (१३८९-१४२५ई०)के कालमें आरम्भ हुआ, और उसे पाचने उत्तराधिकारी तथा प्रभीत्र महाराजुल (पीछे जार) कूर ईवान चतुर्थ (१५३३-ई०) ने पूर्णताको पहुचाया। उसके पुत्र फेरोर (१५८४-९८ई०) के साथ स्रिक-वशकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन, वह अपने कर्तन्यको पूरा कर चुका था। अब रूमी रियासने मिलकर एक ही नहीं हो गई भी, बितक रूसी राज्य कास्प्यनके तटपर पहुचकर वोत्या और उरालमें भी पूरवकी तर्क पैर वढा तका था। यह अकबरका समय था, जबिक भारतने भी देशकी एकतामें कम मफलना नहीं प्रा त की थी।

हमने देखा, हुणोके प्रहारके बावजूव भी पिडचमी शक-द्वीपके रहनेवाले शक एक बार जगलों की तरफ भागे। फिर स्लावोके रूपमें प्रगट हो अतमें आधिनक रूमियों और दूसरी स्लाव जातियों भी शक्लमें अभि त्यमें आये, और आज भी मौजूद हे। शक्दों पसे भागकर पूर्वी शक दूसरे कितने ही देशों में विखरने भारतके शक्दीपी आद्वागों, कितने ही राजपूतो, गूजरों, जाटो आदिके रूपमें हिन्दुओं में मिल गये। इस मारे इतिहासपर गौर करनेसे स्पष्ट हो जायेगा, कि क्यों रूमी भाषासे सस्कृतका इतना घनिष्ठ रावध है। यह इसीलिए कि रूसी उन्हों शकों के प्रश्न है, जिनके माई-वद आर्थ प्राने कालमें आकर हिन्दुस्तान और ईरानमें वस गये, और उनका पारस्परिक सबध वहीं नहीं टूट गया, बिक गहसाब्दिया बीतनेपर फिर बहुतसे शक हिन्दुस्तानमें आये। सस्कृत और स्सी भाषाओं जो घनिष्ठ संबंध मालूम होता है, वह उनी पुराने मबध ही के बारण।

स्लाव भाषा— रूसी भाषाकी सस्कृतसे कितनी समीपता है, इसके लिये शब्दकोष और शब्द-विश्लेषणको देनेसे पहिले यहां दो शब्द कहनेकी अवश्यकता है। यह एक मान्यता बन गई है, कि लियुवानी भाषा सस्कृतके बहुत समीप है। रामानद और कबीरके समयतक लियुवानी लोग ईहाई धर्ममें दीक्षित न हो अपने प्राचीन धर्मपर आरूढ थे, उनके कितने ही देवता वैदिक देवताओं में थे। उनकी भाषाका विकास भी बहुत पद गतिसे हुआ था। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, कि लियुवानी भाषा रूसीकी अपेक्षा संस्कृतके बहुत समीप है। हिन्दी-युरोपीय भाषाओं के 'शतम्' और 'किन्तम्' दोनों भाषा-समुदायों स्लाव-भाषायें सस्कृत और ईरानीके साथ 'शतम्' बंशकी है, जब कि लिथुवानीकी समीपता 'केन्तम'

से ह। उन्नारण भी उसके हसीकी अपेका गरक्रवरी कितन दूर है, इस निश्न नालिका में देखियें --

| लियु: , । नो     | प्राचीन रला    | रत्सी             | संस्कत |
|------------------|----------------|-------------------|--------|
| केंद्ररि         | नस्रे          | नती रे            | 'बनु र |
| केत्विर्नम्      | नेत्यरेते      | नः वेर्त <u>े</u> | नतुर्भ |
| <u>कोतेरेलिय</u> | ब्राति         | भाग्              | मान    |
| मोते             | गाति           | गान्              | मान्   |
| गुजम             | <b>डा़ि</b> ने | झिय्              | वीच    |

कती भाषा क्लाब भाषा नं जकी पूर्व जालाकी एक भाषा है। पूर्व रिलाब-भाषाये हैं — कसी, बोहगारी और सेर्जी। उत्रहती और बेलोकी भाषाये यमि अब रवा । साहित्यक शापाये हैं, किन्तु यह क्योंके अध्यत सभीप हैं। उसन्तियं तालिकामें उनके अब्ब एयक् नहीं दिये जा रहे हैं। पूर्ति और पश्चिमी स्वाब-भाषाओंका आपगका नगरम निम्म गालिकामें मालूम होगा —

| BALLMANDERS TO THE PROPERTY AND A PARTY OF THE PARTY OF T | 最高的种种产品工作 1998年以上的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作 |              |               |           |               |               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|
| યુ કિ સ્લ્યામ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |              | पश्चिमी स्लात |           |               |               |  |  |  |
| प्राचीन स्लाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्मी                                                     | नोलारी       | -             | स्लोबानी  | विभी          | ાં) હો        |  |  |  |
| बेल् (धा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बिल्                                                     | विल्         | विगे ठ्       | নল        | बंक           | <b>ड</b> यल   |  |  |  |
| विम् (भूभ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विग्                                                     | दिग्         | दिग           | विभ       | ध्म्          | <i>1</i> 4 14 |  |  |  |
| द्न्. (दिन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | देन्                                                     | देन्         | दग            | दन        | देग           | जिएन          |  |  |  |
| स्न (सृनु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सोन, सिन्                                                | सन्          | सन            | ग्रह्म    | सेन् ।        | <b>केर</b> रा |  |  |  |
| म्लिकी (दूध)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मोलाको                                                   | <b>ालानु</b> | म्यिको        | 1लेक्ट्रो | 1-क्षेत्र हो। | र लेक र       |  |  |  |
| गलवा (गल)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गोलीत्रा '                                               | ग्लंबा       | <b>ग्ल</b> या | 18)व      | 169.टी.       | रल्डोमा       |  |  |  |
| स्मत् (मृत्यु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्मेर्त्                                                 | स्म्रत्      | स्मन्         | सम्म      | र भ्त्        | किशाएं है     |  |  |  |
| मृत्न (मृत्यु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मे र्त्विइ                                               | भरव          | <b>म</b> त्   | ऋतेन'     | *\$17.1°      | मरस्य         |  |  |  |
| ष्ल.म् (पूर्ण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पोल्ल                                                    | प्लन्        | पुन्          | पोल्म     | 17, 17        | पेल्ड्स       |  |  |  |
| पत् (पंच)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>प्या</b> र्                                           | पेत्         | गेत्          | गेत्      | त्र           | रिप एत्स      |  |  |  |
| रउका (कर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मिन्स                                                    | (स्का)       | <b>रका</b>    | रोका      | म्का          | रेना।         |  |  |  |
| मेभ्दा (भध्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मेक्त                                                    | गे भ्दा      | मेह           | मय।       | गेजी          | [क्रएउजा      |  |  |  |
| जोरत्यु (उगा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जेम्स्या                                                 | जंग्या       | जेग्ला.       | जे म्ल्या | जेमे          | STOFFIE       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |              |               |           |               |               |  |  |  |

हम रूसी शब्दों को नागरी अक्षरमें दे रहें हैं, जिसमें गुळ नये मंकेतोंकी अवश्यकता हैं। ओं का उच्चारण कर्नमें कभी ओं और कभी अ होता हैं, किन्तु सन्देह उत्पन्न हो जानेके उर से हमने यहां उच्चारणका विचार न कर लिखें जानेवाले अक्षर (ओ) का ध्यान रखा हैं। रूमी स्वरोंका हस्व-दीर्घ उच्चारण ऐच्छिक हैं, इसलिए नागरी स्वरोंमें हस्व-दीर्पकों ध्रुध नहीं समझमा चाहिये। रूनीमें उदात्त संकेत लगानेकी प्रथा हैं, जिससे उच्चारणमें ही अन्तर नहीं हो जाता, विक्य अर्थमें भी भेद हो जाता हैं। हम यहां उदात्त संकेतको विस्तार और दुरूहताकें कारण नहीं दे सके।

\*रूसी शब्दोंके संग्रहमें हमने ब. क. म्युलर, स. क. बीयानुस्के कोश (एस्स्को-आंग्लिड-स्किइ स्लोबार, मास्को १९३५) के ६०,००० शब्द, तथा ब. फ. रोतश्वाइन्के कीश (मास्को १९३८)का उपयोग किया है।

### परिशिष्ट (१)

# रुसी शब्द-कोश

( १ ) গৰ্ব अ-अ (निधार्थ) अजर्न-अक्वाल, ताप आ-आह । बेग्-वेग (दोड) बेगत् - वेजित (दोडना) ने ग्लेस्न-नेगक (भगेलू) बेग्स्रव-पेगकत्व (भगेलुरव) बेग्न् – नेगकत्व (भागून, भग्ग) नेजान -वेजित (भागना) वेज्-विना (विना) बेज्-बोज्निक्-वि-भगक (आनीश्वरवारी) वेज-वेत्रेशि इ-यि-बातीय (पिना (बायुका) नेज्-बोलोसिइ-वि-बाल, (केशरहित) बेज्-ग्लिबह—वि-गल (शिर बिना) नेज्-गोलोबिइ-बि-ग्रीब (शिर बिना) बेज्-बोज्दिए-विदुह (वर्षा বিনা) बेज्-दिम्निइ-वि-धूम (धूम-रहित) वेज्-जि में विइ-वित-जीवन (जी निवना) बेज्-नोशिइ-वि-नास, (नासिका बिना) बेजो-वि (बिना) बेज्-रोगिइ-विशृंग (शंग विना) बेर्योजा-भुजं (वृक्ष) बेस्-वि (बिना) बेस्-प्रि-मेस्नि-वि-प्र-मिश्रण (मिश्रण-रहित)

वेम्-सर्देच्नोरत् .--वि-हृदयत्व (हृदयहीनता, धद्-हीनत्व) बेम्-स्लाविये-वि-श्रती (की तिहीन) बेम्-स्लावेस्निइ-वि-श्रवणक (व।णी-हीन) वेस्-स्मेनिये-वि-म र्यता (अमरत्व) बेस्-स्नेज्निइ-वि-स्नेही (हिम-हीन), स्तेह-स्तेज (तर्फ) बेस्-सो-जनातेल्-निइ--वि-म-ज्ञातर (वेतना-हीन) बेस्-मोन्नित्सा-वि-स्वप्नता (निद्राहीनता) बेस्-स्त्राधिनइ--वि-त्रास्नु (त्रास-हीनता) बिर्युक-वृक (भेडिया) बिम्-द्विस् (फिरमे) बित् –भिद् (तोड़ना, ताडना) बित् स्या-भिद् (ताङ्ना, भिड़ना) बत् यों-भिद् (तोड़ना, भिड़ना) ब्लागो-भर्ग ( मच्छा, आशी.) ब्लागो-वात्.-भगंदाति (आशी-्दनि) ब्लागी-देतेल्.-भर्गदात् (उपकारक) रलागो-देयानिये-भगं दान (आशीदान) ब्लागोइ---भर्ग (अच्छा, सुली, उपयोगी) ब्लागो-प्रियात्निइ---भर्गप्रियत्नु, (প্রিয়া) क्लागी-रोव्निइ--मर्गरोज्नु

(सुजात)

ब्लागो-स्लोवेनिये—र्गभ-धवण । (मगल सुनना, आशीर्वचन) ब्लागो-त्वो रीतेल्-भर्गत्वाटर (उपकारक) वोग्-भग (भगवान्) बोगानेइ-भगत (बनी पुरुप) बोगात्स्त्वो-भगत्व (धनाड्-यता) बोगाच्-भगक (धनाढ्य) बोगी-निया-भगिनी (भगनती) वोगो-माने र्.-भगभातर् (भगवान्की मा, मरियम) बोगो-पोची-नियेभग-पूजा बोगो-रोदित्सा-भग-रोहिणी (मरियम) बोगो-रलावि गे-भगश्रदणा (भगवान्की भित्त, धर्म-गास्त्र) बोगो-स्लुजेनिये—भगश्रूषणा (भगवान्की सेवा) नोजे मोइ-भग में! (मेरे भग बाजिस्त्वा-भगत्व (भगवत्-तत्त्व) वोक्-पक्ष, वक्षशरीर-पार्वं) वोकोवाइ-पक्षतः (शरीर-पादर्वसे) बोकोम्-पक्षेण (शरीरपार्श्वसे) बोले-भूरि (बहु, अधिक) बालेये-भूरि (बहु अधिक) बोल्लात्.-बोल्लित (बोलना) बोल्तोकया-बोल्लित (बोलना) बोल्तिइ-बोल्लन्त"(बोलक्कड़ ) बोल्तून्-बोलत् (बोलक्कड़) बोल्शे-भरिशः (बहुत-सा) क्रस्वया बोल्गेविक-भरिक (बहुमतिक)

बोल्शिड – भ्रिप (अधिकतर) नोल्.से-भूरिश (अधिकतर) बोल्. शिन्स्त्वो-गरित्व (बहुभत) बोल. शोर्-भूरिश (बहुतर) बोयान - भगान (भय, आतक) ब्रात्-भावृ न्नतानिय-भातृना (माई तनना) जात्वा-भातक (भेयवा) ब्राह्स्क १-अ।त्कीय (गार्द-वाग) ब्रात्.-भरति, हरति (लेणाना) ब्राल्. रया-भ (ह) रति जाया जाना) ब्रेम्या-भर (भार) क्रोनि-भ् (भौ) क्रोब्.-भ्र (भी) मोवित-वर्भात (उठना, ह्याना ) भारा(सि)त्. (स्या) - भ्रशित (फकना, फिकाना) बुद्धवि-भूति. (हांना) बुदुरिचद-भविष्यति (होने वाला) बुद्.-भूति (हो सकना) विवात् .- भवति (हो जाना) बिक्-वृष (बेल) बिली-भूतः (भइल, भोजपुरी) बित् - भ्ति (होगा) वाम्-वा (तुमको) वामि-भा (तुम्हारे द्वारा) धरा्-वः (तुम, तुम्हारा) वर्-वः ्-वेगात्.-वि-नेजित (भीतर भागना) (निवे. व्-वेदेनियं--वि-वेदना (दना, भिमका) म्-वेस्ति--विविशति (भीतर लाना) व्-व्यज्ञगात्.-वि-वंधति (भीतर बाधना) व-ग्लुबर्-वि-गर्भ (हृदयमे) ब-बलेके-विदीर्घ (दूर)

न्-द्वोगे--द्वि (दो बार) ब्दोबो–ित्रप्रवा व्दोब्स्त्वो-निमाल वेदत्.--रोत्त (जनाना) वेदेनिये -वेदना (जाना, विद्या) वेलीकान्-वरक (बन मा) वेलीविद-वरक (वडा) वेलिनाइशिइ-वरेण्य (सन्स बना) वेर्नुत्-वर्तयति (श्रीटाना) वेतंत्.-वर्तयति (भूगाना) वेर्तृश्का-वर्तक, (लट्टु, परेता) वेसितह-वागतिक वेरना-वगत वेग .- स्वे (सारे) वेतेर-चात (हवा) वेतेरोक्-बातक (हरा) न्ज्-तगात्-विवेजति (दीव जाना) वेशात्.-विश्वति (स्टक्ता) धयात् -वगति (फ्क छगाना, फटकना, बनना) विवात्.-भवति (वो, दीर्ग जीयो) विद-विदि (देखना, प्रकट होना) विदेनिगे-वेदना (दर्शन) वीदेन् .- वेत्ति (देखना) विद्नेत स्या-बेर ते (दिलाई देना) ब्-लेतात् --वि-डयति (उडना) व्-लावित् -वि-लोभति (प्रेम गे पडना) व्-ल्यु बन्योन्नोस्त्-विलोभि व (प्रेम-परायणता) व्-ल्युब्ल्यत्-बिलोभति (प्रेम करना) व्-त्यपत् स्य।-वि-लिपति (चिपकाना) ब्-माजत्-विमापति (चिपकाना) <sup>२</sup>(-मेशाते**ल-**विमिश्रयितर् (बीचमें पड़नेवाला)

व्-माधासत् विमाति (मिलाना) विगोज सिवीत (वीत) व नीज् नोचय (नी को व्-निकाल् (निगार फरना) न् नावे विन्तत (नगा) ग्-नासि ग् --वि-नेपति (भीतर लाना) य्-नुनि अन्तरीय (भीतरमे) गंदा -उद (पानी) नोदामाय् - उरमात नोद्निक -उद्योनमा (गलकल) बोज-नाह (मा नेका नाम) बोज् -तदिन ्री मिनापिति √ (जगाना,तेज) पी**ज्-**बु∍दास करना, बहाना) तो म् वेदेनिय विकासमा (गदांगान करना) नोज्-बान् -वर्तनि ( लौटाना) वाज्-विसा । नीवनीनशति (उठाना) नोजिल्-बहति, गोहिन (जनाना) वां ज्वा--वाहक (गा न ढांना) नोजोक् -माहक (ढीने गर्छ) नोजोपित् –िव-हनित (पुकारना योज्-राशेना। स्या-पि-राधित (आनन्द गनाना) बील्-बैल (बैल) वीस्क-मूक (भेरिया) बोलोग्--नाल (केश) नोलचोनोफ-नृक शाय (भेडियेका बच्चा) नीप्रोस्-वि-प्रश्न (प्रश्न) गो-प्रोसित्. | बि-गृच्छिति भी-नोसात्. (पूछना) वोर-हार (चोर) वोसेम्.-अण्ट ( भाट ) वोसेग-न-देरयल्-अण्टादश (अठारह) वोसेम-देस्यत-अगीतिः ( अस्सी )

बोस-पोल्नित-विपूर्णयति (अंदर भरना) बोस्-सेदात्.---वि-मीदतिः (बैठना) वोस्-स्तवात्-वि-स्थाति. (विद्रोह में उठ खड़ा होना) वोस्-ख्वलेनिये-वि-स्वरति (प्रशंसा करना) बोन्-वत् (यहां, हां) व्-पदात्.-विपतति (गिरना) व्-पिवत्.-विपिवति (पीना) व्-एलाव्. - वि-एलाव (तैरना) व्-िलवात्.-पि-प्लवति, (भीतर तैरना, नौयात्रा करना) न्-पोल्नं- वि-पूर्ण (पूर्णतया, सारा) ब्रात्.-भ (ह) रति (लेटना) व्-रेजाल्.-विरेजितिः (रेजीदन्-फ़ारसी) व्-रेजक-वि-रेजक (काटना, भीतरी काट) ब्-सदीत्-विशातयतिः (भीतर क्तरना) व्-साव्निक-वि-सावनिक (घोड़े पर बैठने वाला, सवार) व्स्यो-स्वे (सारे) क्स्-किचात् ,-वि-क्रोशतिः (विल्लाना) व्-स्लुख्-वि-श्र (जोरमे बोलना) व्-स्लूश् (इव)त्,स्या-वि-भूपितः (स्नाना) व्स्-पाचेइवात्-विगाययति व्स्-पोइत् (पिलाना) व्स-प्लि (वा) तु.-विप्लवति (उतराना, तिरना) व्स्-पो-म्नित् --विश-मन्ति (सोचना, रमरण करना) व-स्तवानिये-स्थापना (उठना) व्-स्ताव्का-वि-स्थापका (अंदर रखना)

व-स्तब्ल्यात्-वि-स्थापयति (भीतर डालना) व्स्-व्याखिवात .-वि-त्रासयित (हिलाना) व्-तिकात्.-वि-टीकित (टिकाना भीतर डालना) व्-शि (वा) त्-वि-सीव्यति (सीना) वि-वः (सुम वि-बेगात् वि-वेजित (वौड़ना) विन्वेजात् वि-विवाल् --वि-भवति (मार गिराना) वि-बिरात् --वि-वरति (चुनना) वि-बोर--वि-वर (च्नाव) वि-बोर्का-विवरका (चुनना) वि-ब्रामिवात्-वि-भ्रंशयति (फेंक देना) वि-त्रोसित्-वि-भ्रं शति (फेक देना) वि-व।रिवात्. -वि-बालति (उदा-वि-वेदिवात् .--वि-विदति (पा-जाना) वि-वेजित ) -वि-वहित (बाहर वि-बोजित् ∫ ले जाना) वि-न्यज्।त् --वि- बंधति (बांधना, गृंथना) वि-इग्रात्.-वि-कीडति (जातना, खेलना) वि-गौवारिवात्.-वि-गवति (बीलना) वि-दबित्.-वि-दाबति (दावना) वि-विरात्.-वि-वारयति (विदा-रना, फाइना) वि-जितात्.-वि-छिनति (काटना) वि-जीत्र.-वि-हवि (पुकारना) वि-कजात्,--वि-काशवति खिलाना ) वि .- कपिवात् -- वि - कल्प (खौदना) वि-क्लिकात् --वि-क्लिकति (चिल्लाना)

वि-मिरानिये.-वि-गरण (मरना) वि-नुदित्.-विनोदयति (जोर-डालना ) वि-पाद्-वि-पात (भीतर डालना घुसेडना ) वि-पर्वनिये-वि-पतना (गिरना) वि-पिलिवानिये-वि-पीडना (चीरना) वि-पिसात्-वि-पिशति वि-पिसिवात्- ,, (लिखना) वि-पोलने निये-वि-पूर्णना (पूरला) वि-रेजेनिये-वि-राजना (प्रकाशन) वि-स्गात्.-(रिगाना, गाली-देना, चिढाना) वि-स्ल्यात्.--वि-श्रवति (खव सुनना) वि-स्तवका-वि. स्थापका (प्रदर्शन) वि-स्तुपात्.-विस्ताति (बोलना) वि-सुशिवात् -वि-श्र्यति (सुखाना) वि-सिपात्. स्या-वि-स्वपिति (खुब सोना) वि-सिखात्.-वि-श्व्यति (सूखना) वि-तिरात्.-वि-तिरति (झाड्ना पोंछना) वि-त्योचिपात्- वि-तक्षति (आकार काटना) वि-तोपित्-वितपति (गर्मकरना) वि-त्यसात्-वि त्रासमिति (हिला देना) वि- त्रिखात् – तृष वित् -- भिद् (काट गिराना) वि-त्यनुत्स्या-वि-तनोति (फैलाना) वि-व्वेनिक्-त्रि-त्रावनिक' वि-उचान् (शिक्षित)

\* 20 K

वि-चिनान् .-निर्न नतयनि (पढना) वि-रन्पात् .-- नि-छवति (छ्ना) व्यज न्का'-नभका (तोझबाधना) व्यजात्. - धर्यात (बाधना) गदाल्का-गदका (भाग्य भागाना) गदानिये -गदना (भाग्यभाखना) गलेरा 🕽 -(गली, मलियारा) गलरका गर-ज्यर (जलन) गल्-स्तुक्-गल-बंधनी (टाई) ग्दे-कृत (कहा) गेइ-हे (गबोधनार्य) गिर्या-गुरु (भार) गलना गल (शिर) ग्लवाग्-गलक (सरदार) ग्लोतात्.-भिलति (निगलना) गलोत्का-गल (कठ) ग्लुबीना-नभीणा (गहराई) ग्रुबोकिइ-गिभव, गंभीरक (गहरा) गोवोर् (गवार्) - गवित (बोलना) गोवोरित्. (गवरित्)-गवति (बोलना) गोव्यादिना (गव्यादिना) -गव्यादनीय (गोमांस) गालोबा (गलबा)-गल (शिर) गोलोस्-गलक--(रवर) गोलिइ-नग्न (नगल) गोरा (गरा)-निरि (पहाड) गोरेल्का ज्वरक (ज्वालक, वर्नर) गोरेनिये (गरेनिये)-ज्वरणा (जलना) गार्ली (गर्ली)-गल (कंठ) गोर्किइ (गर्का) - ज्वर (जलन-वाला, कड़आ) गोर्युचिये (गर्युचिये) ज्वरक (जारन, ईधन) गोर्याचिइ (गर्यावी)-ज्वलक (गर्म) ग्रब्योज्-ग्राभ (ह)क (सूटनेवासा)

प्रवीवेड--गभी (ही) तर् (लंडक) ग्रे ग् -- ज्वलन (गर्माना, तपाना ग्रीय। न्त्रीया (गर्दन) ग्रोजित्.-कु यति (धमकाना) ग्बा.-जिह्या (ओठ) म्बिन - हुर्भात (नण्ट करना) दवान्.-दाति (देता) दिवलो. (दाबल, भार, दबावा) (बाबत, दबाना) दविन.-दब्का-दावक (दबाव) वालेगे-दूर दाल्गोनिइ-दीर्घक (दूरका) दालेका-रीनंक (दूरका) दाल्. -वीर्घ (दूर) वाल्.नि-रीर्न (दूर) दाल्नो-चिवनिये-दीर्घवेदना (दूरदशंक) वामुका-दामा (राजा, मद-दामा) दक्षिद्र-दान (भेंट, विया) दात्.-दान (भेंट) दार्-दान दरेनियं-दान (वान देना) दरीवानिये-दान (दान देना) दरोबोइ-दान (भेंट) वात्.-दाति (देन) दावा-दान दयानिय-देय ड्रा-द्वी (दो) द्ध-दृत्सत् -- द्वाविशति (बीस) द्वाण्दि-द्विः (दोबार) द्द-ना-द्त्सत्.-द्वावश (बारह) हेर्नोइ-द्वारीय (द्वार) हेर्.-हार द्वे-स्ति-द्विशत (दो सौ) हिगात्,-वेगति (चलना) होये-द्वी (दो) बोइत्.-बितयति (दूना करना) होइका-दिक (जोड़ा) होर्-द्वार (आंगन) द्वोरेत्स-द्वारक (महल, वर्बार)

द्वो (सानि-द्वारीय (राजाबाबू) होय-रोद्निड-दिरोधनीय(ननेस भाई) देवेर्-देवर देवा-देवी (कुमारी) देवित्सा-देविका (कन्या, चंगी) देव्का-देविका (कन्या,पोडशी, श्यामा) दर्भानेर्.—देवगारर् (कुमारी मस्यिप) देवोन्का-देविका (बच्ची) देवर वेशिगा-देगरिवया (जम्ह चारी) देन्चंका-रेविका (कत्या) दे ग्रमा-देविका (कत्या, कुमारी) देश्चाता-रेविका (या-या,कुमारी) वेब्-पितागह (बाबा) वर्,-प्रे-,-प्रिशामह (परवादा) वेद्रका--पितामह(वादा) वेंबुश्का,-प्रे-,--प्रितामह (परदादा) देका-द्निक-प्रश-दिनक वेलत्.—दारयति (करना) वेलित्.-दरित (विभाजित करना) वेली-दर, धर, धरी (काम) देन्.-दिन देरेवा-नार (वृक्ष) देरेवत्सो-दाहक (छोटा वृक्ष) वेर्झाव्-इंहिति (शिवत) देर्झानिय-दूं हुना (रोकना, थामना) वेर्झा नेल्.-- हु हितर् (धामने-वाला) देर्झात्.-इंहति (थामना) देस्यत्.—दश (दस) देस्यातिइ-दशम (दसवां) देस्यत्का-दशक (दस) वे(वा)ल्.-वाति (रलग) देयातेल्.~धातर्(कर्नी, वाकर) द्लिन्ना-दोर्घ (लंबाई) द्लिनिइ-दीवं (लंबा)

द्ने ब्लिक्-दैनिक (डायरी) दो–सावत् (तक) दो-वावित्.-तावद् भवति (जोड़ना) दो-बूदित्.--तावद्-बुध्यति (जागना) दो-गोवोर् (दगवार्)-(सम-झौता) दोदात्.-ददाति (जोड़ना, बढ़ाना) अनि (बा दो-एदात्.-तावद् डालना) दोएनिये-दुहति (दूहना) दोझ्ब-दुहिन (बरसना) दो-झि (बा) त्.--तावद् जीवति (तबतक जीना) दी-ज्वोनित्.स्या -तावद् ध्वनति (द्वार पर ध्वनि करना) दो-उन (वा) त्स्या - तावद् जानाति (जानना, चाहना) दोइत्.-दु हति (दूहना) दोइनिक्-दुहनिक (दूहनीवर्तन) दो-कजात्.-तावत् काशति (प्रकाशना) दो-मुदा-कुत्र यावत् (कहांतक) दोल्गिइ-दीर्घ (दूर) वोलेये-द्राघीय (दीर्घतर) दोलिना (दलिना)-द्रोणी, (उपत्यका, दून) दोल्-शे-द्राधीयस् (दूरतर) दोम्-दम (घर) दोग्ना-ध्मक (भट्ठा) दोच्.(का)-दुहितर् (पुत्री) द्राजिनत्-त्रासयति (चिदाना) दात् --दरति (चीरना) द्रात्.स्यां--दरित (लड़ना) द्रोवा-वार (ईंधन, लकड़ी) दुनुत्.-ध्नोति (फूंकना, हवा देना) दुर्नेत .- दुर्नीति (कुरूप होना) दुर्-नोइ--दुर् (बुरा)

दिम्-धूम (धुआं) दिरा-दरी (छिद्र, चीर) द्याद्या-दादा (चाचा, मामा) द्यादेन्.का-(चाचा, मामा) एदा-अद (भोजन) एदोक् (एदक्) - आदक (भक्षक) एझ-गोद्निक्-एकवार्षिक (वर्षपन) एझे-देकाद्नो - एकैकदशदिन (प्रतिदशाह) एझ-नेदेल्.निक्-एकैकसप्ताह (गाप्ताहिक) एस्त्.-अस्ति (है) एस्न्-अश्नोति (खाना) एस्म्.-अस्म (मे हूं) एस्तस्त्वो-अस्तित्व, (स्वभाव,) द्रव्य ) एस्त्.-अत्ति (खाना) एखात्. -ए गति (हटाना, चढ्ना, जाना) झार-ज्वल (जलन, तपन) झारा-ज्वाला (तपन, गर्म) झ्रेनिये-ज्वलन (जारना, भूजना, तलना) झरेन्निइ-ज्वलित (जारी, भुनी, तली) झार्किइ-ज्वालक (गरम, मुस्तेद) झे<sub>.</sub>–हि (कितु, और) झे वानिये-चर्वणा (चबाना, जंवना ) ्झ्योऌतेन्किइ--हरितक (पीला-सा ) झे ल्तेत्-हरितामति (पीला करना) क्षे<sub>,</sub>ल्तोक् –हरितक (अंडे का पीला) अं, ल्तिइ--हरित (पीला, जर्द) झे ना-जिन (स्त्री) झे नित्. (स्या) - जनीयति (व्याह्ना) क्षे नित्बा .-जनितव्य (व्याह) में निख्-जनिक (वर) झे योन्का-जनिका (वधृ)

झे नं ल्युविविद्य - जीनलोभी (स्त्रीश्रेमी) झे.न्स्किइ⊸जनिका (स्त्री) झे नश्का-जनिका (मेहरिया) झे न्श्चिना-जनि (स्त्री) झं र्त्वा-ज्वलत्न (यज) शे न्.-दह, धक्ष, दाग (जलाना) क्षि**व्—**जीव (जीता, जिदा), झिवितेल्.निइ-जीवियतर् (जीता) झिवोइ-जीव (मजीव) *जि गोल्पये-जीवन्त* (प्राणी, पर्<sub>ग</sub>), झित्रविचय-जीवक (जीता) झिब्चिक्~जीवन (जीवटयाला) झिव्-योम-जीवक (जीता) झिजन-जीवन (जिंदगी) झिलित्स—जीवस्थ (निवास-स्थान) झिलोइ-जीवल (बसल, बसा) झितेल्-जीवितर् (रहनेवाला) क्तिये-जीवन (जीवन-चरित्र, जीवन) झिव,--जीवति-(जीना, रहना) जा-पश्चात्, आ, ता (बाद, आगे) जा-विरात्.-आ-भ (ह) रति (ले जाना) जा-बोल्तात्.—आ-बोल्लिति (बहुत बोलना) जा-ब्रसिवात्.---आ-स शति (फेकना) जा-त्रात् (स्या) – आभ (ह) रति (ले जाना) जा-बोसत्.-आ-भ्यशंति (फेंकना) जा-बिवात् आ-भवति (भूलना) जा-वर्नोइ-आ-वारित (उबाला) ज्ञा-वेदेनये-आ-वेदना ( ব্রু ব-शिक्षणालय) जा-वेर्तेत्. (स्या) – आवर्तेति (घूमना, फिरकता) जा-विदेत्.-आ-विदिति (देखना) जा-वाजिन्-भा-वहति (लेजाना, र्खींच ले जाना)

1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 A

जा-व्यवना-आ-वंधक (वंधन) जा-व्यजिवात्.-आ-अंगित (जांधना) जा-गार्-आ-ज्वल (भूपमें जला) जा-फ्लाविये-अ -गल (जपानि, पदवी) जा-गोरानिये-आ-ज्वालन (आतपतप्त, भूरा) जा-गोरेनाइ-आ-ज्वल (भूगमें जला) जा-दाचा-आ-द.न (समस्या) जा-दोतीक्-आदत्त, आयत (रखना, निधि) जा-द्रात्-आ-दरति (भेडियेका भेड खा जाना) जा-एदात्.-पश्वाद् असि (पीछ चाना) जा-जियानिये-पश्चाद् जीयन (धाव प्रना) जा-जि्वो-पावद्जीवं (जीवन-भर) पा-झिगाल्का-जाज्यलक (सिगरेट जलावक) जा-काज्-आ-कावा (आज्ञा) षा-कोनो-दातेल्.-० घातर्--दातर्(विधाता, दाता, कर्ता) जाल्-शाल, हाल জালা–ঘালা जा-लिजात्.—आलिहति (चादना) जानिमात्.-आ-जानाति (पढ़ना) जा-मेर्न-मृत (मरा) जा-मोरित्,--मरति (भूक्षा मरना) षा-ओव्लाच्निई-आ-अअक (बादलोंसे परे) जा-पद--परचात्-पद (पश्चिम) जापिस् -- आपिदा (अभिलेख) जा-पो-नेद्--आ-प्र-वेद (आज्ञा, विधि)

जा-प्रोस्-आपृच्छ (प्ंछना) जा-रेज् (इव)ात्.-आ-रिहति, आ-रेतित (हनन करना) जा-रेकात् रमा-आ-रेचति (त्यागना) जा-स्वात्.-आ-मंभति (कुठ।र से गढ़ना) जा-सद्का-आ-गीदना(बैठ:ना, बीज बोना) जा,-स्वेतिन् --आ-श्नेतित (प्रकाश करना) जा-सुखा-सूखा (जल-अकाल, स्खापन) जा-सुशेन्नेइ-सुखान (स्म गमा) जा-सिम्बात् --आ-शोषयति (गृख जाना) जा-तिष्लवात्,-आतपति (आग जलाना) जा-तेम्नेनिये--आ-तापना (अंधकार करना) जा-तिखात्.—आतुष्यनि (शांत होना) जा-तोपित्.—तोपना (जहाज हुबाना) जा-तुमानित् स्या-आ-ध्मति (अंधेरा होना) जा-तुलानिये-आ-ता ।यतिः (बुझाना) जा-शिपेत्.-आ-शपति (सिसकारना) ज्वानिइ-ध्वनीय(पुकारा गया) वधेनेत्. ) - ध्वनति 🕽 (घंटी बजाना) वक्रीनित्. ज्वोनोक्-ध्वनक (शंटी) जेवात्.-जंमति(जम्हाई छेना) जोलेनेत्.-हरितायति (हरित होना) जेलेन्नोइ-हिरण्य (हरा) जेल्योनिइ-हरित (हरा) जेलेन्.-हरित (जर्द, हरा) जेम्लेबेदेनिये-जमाबेदना (भूविद्या, भू-गोल) जेम्ल्या-जमा (भूमि)

जेम्ल्याक-उमाक (देश-भाई) जेम्ल्यानिका | - ज्गालिका जेम्ल्यान्का (रट्राबरी) जेम्नोबोद्निइ-प्रमोदकीय (जल-धलका जीव) जेम्नोद-ज्मानीय (भूगीय) जिमा-हिम (जाड़ाऋतु) जिमानानिये ) -हिमानना ∫ (जाड़ा विताना) जिमोञ्चा जिमोइ- हिमीय(जाड़ा,हेमन्त) च्छाती-हरिव (मीना) िलत् }ेति (भिहराना, चिद्धना) जनाकतास्-जानाति(जानना) उनाय-जानक (जाहा) इसाकोगित्,-जानापे त् (परिचय करना) जनाकोम्स्र गे-जागकत्थ (परिचय, ज्ञान) चनाकोमया-जानक (परिचय) जनामेनिये-जानना (जिल्ल) पनागिनितोस्त्-ज्ञानित्व(प्रसिद्धि) जनामेनोबात्.-जानापेति (विखलाना, सिग्ध करमा) प्नात् निद्-ज्ञान (प्रशिद्ध) रनात्नीस्त्.-जातीयत्व (कुली-नता, गामन्यता) न्नातीक्-शाता(जज, विशेपश) वनात्.-जानाति (जानना) पनाचेनिय-जानना (महत्त्व, उनाचितेल्.-शातर् (जानने-वाला) पनाचितेल्.नोस्त्.-जाल्हत्र (महत्त्व) क्नाचित्.-जानाति (जानना, अर्थ लेना) जोव्-हव (पुकार, निमंत्रण) षोजीता-हरित, जर्द (सीना) षोलोतोइ-हरितीय(स्वर्ण-मुद्रा) जुब्- जिह् वा, ज्वान (दांत) जुबोक्-जिअक (छोटा दांत) ज्यात्.-जामाता, दामाद

इ-च, अ (और, अपि) इबो-इव (जैरो, लिये) इगो-युग (जुआ) इद्ति -एति (जाना, आना) इज-अत्, अज् (से) इज्-ब्रानिये-आ वरणा (नुनाव) इज्-ब्रात्.-आवरति (चुनना) इज्-दनात्.- · · · (प्रकाशन) इज् दानिये-(संस्करण) इकात्.–हिंदकति (हिचकियाना) इस्-पोल्नेनिये-आय्र्णना (पूरा करना) इस्-पोल्नितेल्.-आ-पूर्णियतर् (पूरा करनेवाला) इस्-प्राअं निय-अपराजयना (दोष, खाली करना) इस्-प्रािवात्. -आ गृच्छति (मांगना, पूछना) इस्-स्यकात् .-- ' ' (सेंकना, सुखा देना) इ स्-तोपित्.- ' (तोपना) इतक्-इतिक (ऐसे, तैसे, और) इत्ति-एति (जाना, चलना) इ्ल्-...(इसका) क- (की, से, लिये, प्रति) कजान् स्य। -काश्यते (प्रका-) शिन होना, दिखाई पष्टना) काक्-कय (कैसे, जैसे, यथा) कको (-कथं (किम भातिका) कतीव-खनुवा, कदम् (ख.ई') करात्,-फारयति (दंड देना, सासत देना) केम्-केन (किसके द्वारा) कोये – कहां (कहीं पर) कोशा-कोश (चमडा) को इ-कः (कीन) कोगु (कमु)-कम् (किसको) कोलेसो-नक, चर्ख (पहिया) कपानिये-कापना (खोदना) कोपित्. (कपित्)-गोपायति

(रक्षा) कोरोचे-क्षुद्र, खुर्द (जटा) कोचान्-गुच्छ (गोभी फुल) क्रीसन् –क्रपति (अलंकार करना, रंगना, चित्रित करना) कस्तेत्.-कृषोति (लाल करना) ऋस्न् --ग्रसति (वुराना) किचान्.-क्रोशति (बिल्लाना) को व्.-कुभा (नुहा, छत, घर) को ग्-- ऋव्य (क्षिर) कोइका--क्रन्तन (काट डालना) को इत्.-कृ न् (कटाना) नुग्-चक (चर्छ-फारसी), गोल कुझित्.स्या-वकीय ने (चक्कर काटना) कुझ क्-चनक (वृत्त) किन्-कृती (ढांकना) क्तो-कतर (कोन) कुडोक्-कुंभक, कुप्पक (प्याला, गिलास) बुव्शिइ-क्पिका (लोटा) कुदा-कदा (कहां) कुर्न का-कुर्ता कुसान्-कुरा (काटना) कुचा-गुच्छा (समूह, हेर) कुच्का-गुच्छक (छोटी ढेरी) कुशात .- ग्रसति, घसति (ख.ना) लजित्-लंघति (लांघना) त्योग्किइ- लघुक (हल्का, आसान) लेग्को-लघुक (हल्का,आसान) लेग्चे-लघीयस् (आसानतर) लेझात्-लेटना लेन्त्यइका -लेइक (आलसी) ल्योत्-डयन (उड़न) लेतात्-इयति (उडना) लेतो-ऋनु (ग्रीष्म) लिजानिये--(नाटना)

लिजा (--लिह्ना (चाटना)

लिप् किउ-लेपकी (चिपकना, उलझना) लिप्नुत्-लिपति (लगाना, चिपकाना) लेबिजानिये-लोभना (चूमना) टोबिजात्-लोभित (चूमना) लोबिन् (लबिन्) –लोमति (लुब्धक, फंसाना, शिकार करना) लोन्ल्या-लोभाना (शिकार करना) लो गुरका-लाभका (जाल, फंसाव) लोबचिड-लोभिक, ल व्यक (शिकारी) लोइका-रोमका (नाव) लोदि - रुद्र (लदभेसर,आलसी) लोज्ञित्. स्या--लोटत (लोटना, गिरना) लं,पत्स्या (लोप्नुत्.)-लोपत (तीड़ना, फोड़ना) लुच्--रोचि (किरण) ल्च्को---रोचीयः (बेहतर) ल्युबितेल् --लोभितर् (कुत्ता शिकारी) ल्युबित् --लोभित (प्यार करना) त्युगोव्--लोभ, लभ (ध्यार) त्युवोव्निक्-लोभिक (प्रिय, प्रेमी) ल्युव्यादिचइ--लोभीय (प्रेमी) ल्युद्--रोध(लोग, जनता) माजन् (माचनुत्.) --मापत (माखना, मांजना) मज्न्या--मापना (तेल मालना, माजना) मज्-माप(मान्त्रना, मांजना) मस्लो--मसका (मन तन) मात्का -- मात्का (माता) मातुश्का--मातृका (माता)

I WY

मत्-मार्(माता) मखा [-गहति, िहुभी (गा न , हिलाना) म्यो र्-मध् (शहद) मोर्गेर्-मध्वद (भाल्) मेद्निइ-(तांलेका) मेदो ग्निक्-गाध गिक (अगृतीय, मध्र) मंदो (-- म बूक (अन्त, भदिना) मद्-मधु (ताबा) ) –गध्य (बीचमें) मञ् मेन्द मेन्या-मे (मृत) मरें।--मरति (मरन) म्योर्-त्विइ--गृत (मरा) मेर-ग्तम-माम (महीता, गंद्र) मेति [.-म ति (चिहुन करना, लक्ष्य करना) मेवात्-निश्वयति (मिश्वित करना) मिगानिये-मलकाना मीलोस्त्.-मेल (कृपा, अनुकपा) मी ओच्का-मिलक (गंली, प्रिय) भी लिइ-में श्री (मधुर, दवालू) म्गे---मं (मुझे) मनेनिये-मनन (विचार, गनन) म्नित्.-माते (सोवना) म्नोगो-महा (बहुत, बड़ा) मनोइ, मोयु-सवा(मेरे द्वारा) मोग् वेस्त्.-महत्त्व, मंहिं ट (शक्ति) मोग्निइ-महान् (शक्तिश ली) मोयों, मोइ-में (मेरा) मोइका-भोइत (गोजप्री) (धोना) मोश्तिया (मल्निया)-विद्युत् (मेचकी) मोळोत्.-गर्वति (पीसना) मोह्यात्वान मर्दन (दावना')

मोरित् -- मस्त (भूते भरता, मारना) गोवा-गुच (पंशाब) मोवित् -मेहति (शिगोना, नम करना) मृत्-(माय, पति) म्रा (.य व - मू र (फारसी) ,चीटी म् ना-मक्षी, गगस् (पा०) (भगगी) मन्का-मग्म (मक्की) मी-हम मि १-मादत् (भोना) भिग्का-गूपक (न्हा) मिश्.-ग्यक(च्हा) म्यासो (म्याम)-मांग म्यत्.-भथति (भथना) न-नि, परि(अपर, इ।र) न-वेग्-निरंग(दोइ, आक्रमण) न-बेलो--न-अविल (परिश्रह साम) न-वोर -नि-हार (एकानित करना) न-वंश् (इवा ()--नि-नेशयित (टांग्ना) न-विसात्.--निवेशयति (टांगना) न-वोजित्.-नि.वहति(ले आना ले जाना) न-व्यज् (इव) ातू .-- निबंधित (बांधना) नगिशोम् <u>)</u> –नग्न (नंगा) नगोली-नग्नल (नंगा) न गोवा (रेत).-निज्यलित (जलना) न-रेगो--नि-गिरि (निरिपर) न-प्रबित्-नि-गुभीति (लूट लेना) नाद्-परि, उपरि (ऊपर) ना-दोल्गो--नि-दीर्घ (चिर-

कालमे) ना-एखात् --नि-एपनि (आना) न-भिनाम् --नि-छिनति (पासल काटना ) न-काज्-नि-काभ (गामन-पत्र, आज्ञा) न-लगात् --नि-लगत (ऊपर रलना, लागू करना) न-लेगात् --निन्यात (आश्रित होना) न-लेपित् -- निलिपति (चिप-काना, किंपना) नामि-नः (ह्मारे हारा) न-पदेविय-निपातना (आक-गण करना) न-पेकाल् -नि-पचित (पक्ताना, भूनना) न-गिवात् स्या-नि-गिपति (पीना) न-पिरात् -- नि-मी इयति (दबाना) ना-पितोक-निगीलक (गान) न-पोकाज-नि-अ काश (दिखाने ने लिये) न-गाल्ने निय-नि-पूर्णना (पूरा करना) न-गोरलेदोन् (न गस्लेदन्) -नि-पश्नासन (पीछे, अंतमें) न-रोर्-नि-रोध (जनता) नोस् (नम् )-नासिका, नासा न-सादित् -- नि-सादय ति (रोपना) न-भ्वात् -- नि-सावयति (रोगना) न-सेवानिये-निपीतका (बहु-संख्यनोंना बैठना) न-सेद्का--निपीवना (बेठकी) न-स्लिश्का-नि-धृषका (सुनना) न-स्मेख्।त्.स्गा-निस्मयति (हंसना) न-स्तावित् .-नि-स्थापयति (रखना) ना-सुल-नि-शुष्क (सूला) नश्-नः (हमारा)

ने--न (नहीं) ने-ब्लागो-प्रियत्निइ-न-भर्ग-प्रियत्नु (अशुभ, अननुकूल) ने-वेदेनिये-न-वेदना (अविद्या, अज्ञान) ने-बीदल् -न-वित्त (अनदेखा, अद्भुत) न-ग्दा-नकुत्र (कही नहीं) ने-पोच्तेनिये-न-पूजना (असम्मान) ने-प्रियातेल्-निप्रयतर् (शत्रु, अभित्रं ) न-प्रियत्न-न-प्रिय (अप्रिय) ने-प्रोवद्निक्-न-प्रवोधक (बिजली-रोधक) ने-प्रोहो निइ-न-प्रश्नीय (बिना পুন্তা) ने-स-वेद्द्रिचइ-न-संवेदीय (अज्ञ) न-सो-जनातेल् .--न-सं-ज्ञातर् (अचेतन, अनभिज्ञ) नेस्ति-नेपति (लेजाना, ढोना) नेत्. } -नेति (नही) नेत्तो ∫ ने-उच्-अन्-अन्चान(अपठित) न -चेगो--न-कि (कुछ नहीं) नं-याव्का--न-आयान (अप्रका-शन ) नि-न (नहीं) नि-ग्दे-नकुत्र (कहीं नहीं) निश्इशिइ-नीचीयस् (बहुत छोटा, बहुत नीच) नि:फे-नीचैस् (नीचे) निभ्-नीच (सबसे नीचे) निप्त् किइ-नीच (नीचे) भानि निइ-नीचीय (नीचेका) निज्-नीच (सबर्स नीचे) निजात् -नहति (बांधना) निजीना-नीचीय (निस्नस्थान, नीचा) निज्किइ-नीचक (नीचा,

छोटा, तुच्छ) निजोस्त,-नीचत्व (नीचता) निज्शिइ-नीचीयस् (बहुत नीचा) नि-काक्-न कथं (किसी तरह नहीं) नि-ककोइ-न कः (कोई नही) नि-कोग्दा-न कदा (कभी नही) नि-नतो-न क. (कोई नहीं) नि-कुदा--न कुत्र (कहीं नहीं) निम्-निस् (नहीं) निम्-पदात् .-नि-पतति (गिरना) नो-नु (कितु) नोवेइशिइ-नवीयस् (नवीन-तम) नोवो (नवो)-नव (आधुनिक) नोवोस्त्.-नवत्व (समाच(र) नोगोत्.-नख (नर) नोस् (नम्)-नासा (नाक) नोसिक-नासिका (नाक) नोसितेल्-नेष्टर्(ले जानेवाला) नोसित्.-नेषति (लेजाना, ढोना) नोसो-रोग-नासा-श्रुग (गैडा) नोचेब्का-निशीयिका (रात को रहना) नोच् -- निशा (रात) नु-नु (सचमुच, हां, वयों ?) नृत्रो-अन्तर, अंदर (फारसी) (भीतर) ओ-अ (निषेध) ओबा-उभी (दोनों), अभि (उपरागं) ओव्-वि-नितेल्-अभि-वि-नेतर् (अपराध लगानेवाला) ओब्-वि-नित्,-अभि-वि-नेति (दोषारोपण करने वाला) ओव-विसात् --अभि विशति (लटकाना) ओबे-उभे (दोनों) ओब्-एद्-अभि-अद (भीजन) ओब्-झिगानिये-अभिजागरण

(जगाना, बालना) ओब्लक-अभ्रक, अक्ष (फारमी) (बादल) ओवो-रोना-अभि-रग (रझार्थ ओबो-रोन्यत् .-अभि-रुज ति (फटकारना, रिगाना, गाली देना) ओब्-रुगात् .-अभि -रुजति (रिगाना) ओब्-ससिवात्--अभि -चूपति (स्तन पीना) ओब्-स्लुझिवात्-अभि-ध्पति (सेवा करना) ओवेन्-अवि (मेष, भेड़) ओव्चिइ-अविक (भेड़क) ओव्का-अविका (भेड़ी) ओग्ने-अग्नि (आग) ओग्ने-विद्निइ-अग्निविध (आग-जसा) ओग्ने-स्लुझ् निये-अग्नि-श्रूषण (अग्नि-पूजा) ओग्ने-तुशीतेल्.—अग्नि-तोष्टर् (आग-बुसावक) ओगो-अहो! ओगोन्योक्-अग्निक (प्रकाश) ओदिन् (अदिन्)-(एक) ओद्नो-आदि (एक बार) ओ-झिवात्—आ-जीवति (फिर जिलाना) ओ-झोग्-आ-ज्योति (जलन) ओझार--आज्वर, अंजोर (जल्ह्या) ओको-अक्ष (आंख) ओलेन्.-हरिण ओन्-एवल् भोना-एषा ओनो-एनत् । ओ-पिवात् स्या-आ-पीयते (पी-पीकर अपनेको मारना) ओप्यत् (अपेत्)—अपि

गन्⊶मााृ(माता) मखा ग्.-मंहति, [1'हिन (गावन , हिलाना) म्योर्-गध् (शहद) म्रोर्गेर्-मध्वद (भाल) मेद्निइ-(तालेका) मदो ग्निक्-माधीक (अमृ विय, मध्र) मदोर्-म (अनत, मदिरा) में य् - मध् (त) बा) ) -मध्य (बीवमे) मे झ् मे त्यु गेन्या-मे (मृत्त) मेरेन् - मरति (म रन) म्योर् त्विइ-गृत (गरा) गरनत्स-मास (महीना, नद्र) मेति। - म ति (चिह्न करना, लक्ष्य करना) मेशात् – मिश्रयति (मिशिन करना) मिगानिये मलकाना

كف تلشيدينيد يو

मिगानियः मलकाना मीलोस्यः स्वेल (कृषा, अपुकाषा) मीलोच्का-मिलक (मेली, प्रिय) मीलिह-मेली मध्य दशाल)

मीलिइ-मे शे(मध्र, दशाल)
मो-मे (म्झे)
ग्नेनिये-मनन (धिचार, मनन)
मिनः (-म गुते (मोचना)
म्नोगो-महा (बहुन, बडा)
मोर् वेस्त्-महत्वा भंहिष्ट
(शक्ति)

मोगू विद्य-महा १ (शिक्त श ली) मोयों, मोड-मे (में ग) मोइका-मोइत (भोजपृरी) (धोना) मोज्निया (मल्निया)-विद्युन् (मेंचकी) मोलोत्--मर्दति (पीसना) मोलोत्--मर्दति (दावना) गोरित्.-मरत (भूते गरना, गारना) मोबा-म च (पेकाब) मोचित् -महति (भिगोना,नम करना) भूम्,--(मनत्य,पति) मुराग्यट-गृर(फारसी),चीटी

मक्षक गुना-मक्षो, मगस् (फा०) (मनकी)

गुन्का -मगस (गयनी) मी -हग

ना न्ता नि ग्- मोइन् (धोना) मि ग्रा-ग्पक (च्हा) मिश्-ग्रक(च्हा) ग्यासो (ग्यास)—गांस म्यत्-गथि। (म्यना) न-नि, परि(उगर, हार) न-वेग्-नि।ग (दौड़, आकमण) न-बेलो-न-अविल (परिगृह्व साग)

करना) न-यग् (इवार्)--नि-येशयति (टांग्ना) न-विसात्---निवेशयति

( एकांत्रत

न-बोर नि-हार

(टांगना) न-त्रोजित्.–नि.वहति(ले आना

ले जाना) न-व्यज्(डव)ातू.—निवर्धात (बांधना)

निगशोम् } -नग्न (नंगा) नगोइ }

नगोली-नग्नल (गगा) नगोवा (रेत).--

नि ज्वलि (जलना) न-रेगो-नि गिरि (िरि गर) न-ग्रवित्--नि-गृभीति (लूट

लेना) नाद्-परि, उपरि (ऊपर) ना-वोल्गो-नि-दीर्धं (चिर- कालसे) ना-एकात् –नि-एपति (आना) न-फिनान् –नि-झिनीर्स (फसल

काटना )

न-काज्-नि-काश (शासन-पत्र, आज्ञा)

न-लगात् —िन-लगन (उत्तर रचना, लागु करना)

न-लेगात् -निलगत (आभिग होना)

न-लेपित्.-निलिपति (चिप-काना, लेपना)

नागि-न. (हमारं धारा) न-पदिनिये-निपातना (आक-

गण करना)

न-पेकात् —नि-पनित (पकाना, भूनना)

न-पिवास् स्या-नि-पिवति (पीना)

न-पिरात् —िन-पी उपति (दबाना)

ना-पितोबा--निपीतक (पान)

न-पोकाज-नि-अ कास (दिखाने

ने (छये) न-पोल्ने निये-नि-पूर्णना (पूरा करना)

न-पोरलेदोक् (न-परलेदक्) -नि-पश्चात्तः। (पीछे, असमे)

न-रोर्-नि-रोध (जनता) नोम् (नर्) -नारिका, नासा न-सादित् -नि-सादय ति (रोपना)

न-म्भ्दात् --नि-सादयति (रोपना) ग-सेदानिये-निपीदका (बहु-

संख्यकोका बैठना) न-सेद्का--निषीदका (बैठकी)

न-स्लिश्का-नि-धूषका

(सुनना) न-स्मेलात्.स्या--निस्मयति (हंसनः)

न-स्तावित्.-नि-स्थापयति (रखना)

ना-मुख-नि-शुष्क (सूखा) नश्-नः (हमारा)

ने--न (नही) ने-ब्लागो-प्रियत्निद्द-न भर्ग-प्रियत्न् (अन्भ, अनन्कूल) ने-वेदेनिये-न-वेदना (अविद्या, अज्ञान ) ने-बीदल् -न-वित्त (अनदेखा, अद्भ्त) ने-ग्दा-नकुत्र (कही नही) ने-पोच्तेनिये-न पूजना (असम्मान) ने-पियातेल् -निप्रयतर् (शनु, अभित्र ) न-प्रियत्न-न-प्रिय (अपियं) ने-पोबद्निक -न-प्रचीनक (बिजली रोधक) ने-प्रोशेशिय-न-प्रश्नीय (बिना पूछा ) ने-स-धेवृहिन्दर्-न रांबेदीय (원취) ने-मो-जनातेल् .--न-सं-ज्ञातर् (अनेतन, अनभिज्ञ) नेस्ति-नेपति (लेजाना, ढोना) नेत् } -नेति (नही) नेत्तो 🕽 न-जन्-अन्चान(अपठित) में -चेगो--न-धि (कुछ नहीं) ने-याव्वा--न-आयान (अप्रका-য়াল') नि-न (नहीं) नि-ग्दे—नकुत्र (कही नहीं) निस्हिबिह्-नीनीयस् (बहुत छोटा, बहुस नीच) नि:फो-नीचेंस् (नीचे) निम्-नीच (सबसे नीचे) तिश्व किइ-नीच (नीचे) भानि निइ-नीचीय (नीचैका) निज्-नीच (समर्स नीचे) निकात्.-नहति (बांधना) निजीना-नीचीग (निस्नस्थान, नीचा) निज्निह-नीचक (नीचा,

छोटा, तुन्छ) निजोस्त्.-नीचत्व (नीवता) निज्शिइ -तीचीयम् (बहुत नीचा) नि-काक्-न कथ (किसी तरह नहीं) नि-ककोइ--न क. (कोई नही) नि-कोग्दा -न कदा (कभी नही) नि-नतो-न क (कोई नही) नि-कुदा-न फुत्र (कही नही) निस्-निम् (नही) निस्-पदात्.-नि-गतति (गिरना) नो-नु (कितु) नावेडशिइ-नवीयस् (नवीन-तग) नीवी (नवी)-नन (आध्निक) नोबोस्त्.-नवत्व (समावार) नोगोत्.--नख (नर) नीस् (नस्)-नामा (नाक) नोसिक-नासिका (नाक) नोसितेल्-नेष्टर्(ले जानेवाला) नोसित्,-नेपति (लेजाना, ढोना) नोसो-रोग-नासा भ्रंग (गंडा) नोचेब्का-निशीयिका (रात को रहना) नोच् --निशा (रात) नु-- नु (सचमुच, हा, क्यों ?) नुत्रो-अन्तर, अदर (फारसी) (भीतर) ओ-अ (निपेध) ओबा-उभी (दोनों), अभि (उपसर्ग) भोब्-वि-नितेल्-अभि-वि-नेतर् (अपराध लगानेवाला) ओब्-वि-नित्,-अभि-वि-नेति (दोषारीपण करने वाला) ओव-विसात्.-अभि विशति (लटकाना) ओबे-डमें (दोनों) वोब्-एद्--अभि-अद (भोजन) ओब-बिगानिय-अभिजागरण

(जगाना, बालना) ओब्लक-अभ्रक, अझ (फारमी) (बादल) ओबो-रोना-अभि-रग (रङ्गार्थ युद्ध ) ओबो-रोन्यत्.-अभि-रजिति (फटकारना, रिगाना, गाली देना) ओब्-रुगात्.—अभि -मजित (रिगाना) ओन्-संसिवात्-अभि -च्पति (स्तन णीना) ओब् स्लुझिवात्-अभि-श्रूपति (रोवा करना) ओवेन्—अवि (मेष, भेड़) ओवचिइ-अविक (भेडक) ओव्का-अविका (भेड़ी) ओग्ने-अग्नि (आग) ओग्ने-विद्निइ-अग्निविध (आग-जेसा) ओग्ने-स्लुझ् निये-अन्नि-भूषण (अग्नि-पूजा) ओग्ने-तुशीतेल् .—अग्नि-तोष्टर् (आग-बुगावक) ओगो--अहो! ओगोन्योक्-अग्निक (प्रकाश) ओदिन् (अदिन्)-(एक) ओद्नो--आदि (एक बार) ओ-झिवात्-आ-जीवति (फिर जिलाना) आं-झोग्-आ-ज्योति (जलन) ओहा १८-आज्वर, संजोर (जलागा) ओको--अक्षि (आंख) अलिन्.-हरिण ओन्-एषत् भोना-एषा यह आनी-एन ( ) भो-पिवात्.स्या-आ-पीयते (पी-पीकर अपनेको भारता) बोप्यत् (अपेत्)-अपि

ओ-प्.यामेनिये-अा-पीवना (शराव पीना) ओसादा-आ-गाद (दुर्गवद्व करना) ओ-स्वेतित्.-आ-स्वेतिन (प्रकाश करना) ओ-स्लुशानिये-अवश्रूपणा (आज्ञान मानना) ओ-स्लिशात्.स्या-अवश्वति (ठीक न सुनना) ओ-स्मेनिवाल्.-अ। समयत (परिहास करना) ओस्-अक्ष (धुरा) ओस्मि-नोग्-अष्टनख (अठपैरा) ओत्-आत् (से) अत्-वेचान् - उद्-वचति (उत्तर ओत्-व्यजान्. - उद्-गंधति (बधन खोलना) भोत्-दानिये-- उद्-दान (प्रति-ओ-स्योसिवाल्-आ-तदाति (गढ़ना, पत्थर छांटना) ओत्-क्षिवात् --अ-जीवति (मरजाना) ओत्-कजात् -- प्रति-वययति (इन्तार करना) ओत्-कुदा (अत्-कुदा)-कुतः (कहांस) ओत्-मिरानिये- उत्-मरण (मर जाना) ओतो-आत् (स) ओत्-पदात्.--आ-मतति (गिर जाना) अत्-रझात् --आ-राजते (प्रतिबंबन करना) ओत्.तोचित्.-उत्-तीक्षणति (तेज करना) ओत्-तुदा-ततः (वहांसे) ओख्-आह ! ओखोता-आखेट (शिकार) ओचरोवानिये-आरचर्यं करना, जादूमें होना

ओचि-अंति (आग) पा-पाद (पग) पदात्.-गतति (गिरना) पदेनिये-गतना (गिरानः) पाइ-नाद (भाग) पल्का-फठक (उंन) पार-वाष्पर (भाग) परेनिये-परायणा (पलाना) पाम्यव-मातुक (मे। गाल, वरवादा) पतेर्-पितर् (पिता) पखात्-(जुती भृमि) पेना-किन पेर्निइ-पूर्व (पहिला) पेरे-प, परि, प्राप् पेरे-विरा(त्रा)त्.-नारिन्म (ह) रित (हटाना) पेरे-नोजित् --गरिवहति गेरे-व्याजका--गरिबंध पेरे-ग्रिजात्.-परि-प्रमति (काट डालगा) पेरे-देल्-गरिदार (पुनर्विभाजन) परे-एदात्.-प्र-अति (बहुत खाना) पेर-जिवानिये-गरि-जीवना (अनुभव) पेरे-भौग्-प्रजाग (बहुत गरमाना, दीप मंत्रीना) गेरे-लेजात् -प्र-लंबने (अपर चढ़ना) पेरे-पहवात् -- प्र-पिवति (पान-मत्त होना) पेरे-पिवात् -प्र-पिन ति (पान-मला होना) पेरे-प्लिवात्.-परि-प्लवति (तर जाना) पेरे-गोइत्.-प्र-पिवति (गान-मत्त होना) पेरे-पुत् ये-प्रवध (चौरस्ता) पेरे-रोदित् -प्र-रोहति (पुन-रुजीवन करना) पेरे-हवात्-प्र-हंमति (मारना, काटना)

पेरे-सीदेश्-प्रमीर्यात (वेट जाना) वेरो-1भ, पर (कारसी), पय (लेखनी) भेचेनि (न् )मे-पचना (पकाना) पेच्या-पचक (च्ह्हा) गेनुर्का-निक्त (छोटा चूलहा) पेच्.-पच (भूनना, तलना, झुलसना) पिव्नया-पिवनिया (गलभाला) पीवा-पान (हल ही शराब) पीला-पीटा (आरा) पीलित्.-पीडयति (चीरना) पिसानिये-पिशना (लिखना) विमातेल्-विभिधार् (लेलक) विसात्-विश्वति (लिबना) पित् -गीति (गीना) प्लवानिगे-प्लवना (तैराकी) प्लाव (वि)त्.-प्लवति (तरना) प्लावेत्स्-प्लावक (तैराक) प्लोद-फल (मंतान) पो-प्र, परि (दारा, ऊपर, भीतर, को) वो-वेग--प्र-नेग (भागना) गां-बेम्। त् - प्रवेजित (भागना) पी-ब्(बि)रात् -प्रभ (तु) रति (ले जाना) पी-बुदीनेल्-प्र-बोधितर् (भड़कानेवाला) पो-मुदीत् -प्र-बोधति (भ प-काना, उठाना, उत्तेजित करना) पो-वेदेनिये--प्र-वेदना (प्रवृत्ति, चाल-चलन) पो-बेसित्.-प्रविशति पो-व्योर्तियानिये-प्र-वर्तना (धुमाना) पो-थोज्का-प्रवहका (प्रवहण, यान) पो-व्यक्ता-प्र-बंधक (सिर् बंद )

पा-गोलोब्निड-प्र-गल(परदार जेनरल) गोद्-गद (अन्तर, नीचे) गी-दवात् -प्रवाति (देना, भेट पो-दारित्.-प्रदाति (देना, भेट देना) पो-वारोक-प्रवारक (भेंट) पो-दात् -प्रदाति (कर देना) पो-दावा-प्रदाक (देना, सेवा) पोद्-जोद्नया-पद्-उदीय पीद्-व्यजना-पद्-वंगन पोद्-फ़ारित्.-पजारत (तलना) पो-दिगत्-प्र-दर्ति (नीर्ना, काइना) पोद्-तिचिवात् -प्र-तीक्षणति (तेज करना, धार लगाना) पो-दुर्नेत्.-प्रदुर्नीत (कुरूप होना) पो-एउद्-म्र-एत् (द्रेन) पो-एविवत् .-प्र-एति (चलना, फिरना) पो-भार-प्रज्वार (आग लगना) पो-झार्निइ-प्रज्वारनिक (जाग-बुझावक) पो-झिरात् -प्र-अपिति (खा इलिना) गो-ज्योजिवाल्-प्र-जम्मति (जम्हाई लेते रहुना) पोग्झे-प्रहि पो-उन (वा) निये-प्रजानना (ज्ञान, प्रज्ञान) पोइत्-पिबति (पीना) पो-इती-प्र-एति (जाना) पो-काज्-प्रकाश (दिखलाना) पी-कजानिये-प्रकाशना (गमाही) पी-गुशात् -कोशीदन् (कारसी-कोविश करना, यत्न करना) पोलनेत् -पूर्णति (भरना, पूरा करना) वोह्नी-पूर्ण (पूर्णतया, भरा)

पोल्नो-बोद्निइ-पूर्णीवनी (गहरी नदी) पोल्नोस्त् यु-पूर्णत्व (पूर्णता) पोल्नोता-पूर्णता गो-मजात् -प्र-माखत (तेल लगाना) पो-माजोक्-प्र-गाजंक (झाड़, पो-भेस्यच्नो-प्रतिमास पो-नीक् -प्रनौचीः (कुछ नीचे) पो-पदानिये-प्र-पतना (गिरना) पो-प्लवोक्--प्रप्लावक (तिरने-वाला, काग्) पो-पोइत् -- प्र-पाययति (घोड़ो को पिलाना) पो-पोइका-प्रवायिका (प्रपा, नौका) पो-प्रोसित्.-प्र-गृच्छति (पूछना) पो-राझें निये-पराजयना (पराजय) पो-रज्ञात्.-पराजयत पो-रेज्-प्र-रिंह, रेज (फारसी-काटना, घामल करना) पो-रोदा-प्ररोह (संतान, जाति, रुधिर) पो-रोझ् वात्-प्र-रोहति (जन्म देना) पो-सादित्-प-सादयति (बैठाना) पो-सीदेत्.-प्र-सीदति (थोड़ा बैठना) पोस्ले-पश्चात्, पर् (फारसी) पोस्लेव्निइ-गाश्चात्तन (पिछला) पोस्ले-दोबातेल् --परचाद्-धावितर् (अनुगामी) पो-स्लुबानिये-प्रश्रूषणा (आज्ञाकारिता, तपस्या) पोस्-मेत् निइ--पश्चात्-मृत्यु (पोस्टमार्टम्) पो-स्मेशित्-प्र-स्मयत (हंसाना) पो-स्पात्. -- त्र-स्विति (थोड्रा

सोना) पो-स्तावित्--प्रस्तावयति (रखना, उपस्थित करना) पो सुखु---प्र-शुब्क, खुरक (फारसी,-सूखे मार्गसे) पो-तुखानिये--प्र-तोषण (बुझाना) पो-तुशित्-प्र-तुषति (बुझाना) पोचितात्.-पूजति (सम्मान करना) पो-चिनित्-प्रचिनोति (मरम्त करना) पोच्तेन्निइ-पूजनीय (मान-पौ-शिव्का-प्र-सीव्यक (सिलाई) प्-प्र प्र- प्र (महा) प्राविलो-प्रभृत प्रावितेल्.-प्र-मवितर (शासक) प्रावितेल् स्त्वो-प्र-भवितृत्व (सरकार, राज्य) प्रावो-प्रमु (कान्त, अधिकार) प्रावो-वेद-प्रभु-वेद (कानूनदां) प्र-देव् प्र-देवुक्का }-परवासा प्र-मातेर्.-प्र-मातर् (जग-न्माता) प्र-रोवितेल्.-प्र-रोधितर् (पुरुखा), वंश-पिता, प्रेदो-प्रति (सागने, सम्मुखे) प्रेंद् (वेरेद्)-प्रति, प्राग् (सम्मुख, सामते) प्रे-वातेल्.-प्रति-घातर् (विश्वास-चाती, देशब्रोही) प्रेद्-वे (वि) देतिये-प्राग्वेदना (पहिले जानना, मनिष्य-दविताता) प्रेद्-गोर्.ये-प्रति-गिरि (पहाड़को जड़, सानु) प्रेव्-सेवातेल्-प्र-सीवितर् (प्रेंसीडेंट, प्रसीवन्त)

मध्य-एसियाका इति<sub>ए</sub>ास (२)

प्रेद-स्कजानिये-प्राम्-करा। (भविष्यद्-वाणी) प्रेद्-गदात्-प्राग्-गदित (भाग्नना, दूर-दिशता) प्रेम्ह्दे-प्राग्दा (पुर्वत ) সি-স प्रि-बेगात् -प्र-वेजति (लेजागा, करने जाना) प्रि बेभात् -प्र-वेजित (दौडना) प्रि-बोज्-प्र-त्रह (लाना) प्रि-जनाक-प्र-ज्ञक (चिह्न) भवन) (स्वी-प्र-जनानिये-प्र-जानना कारना) प्रि-काज्-प्र-कथ (आज्ञा) प्रि-नुदित्-प्र-नुदति प्रि-स्यातिये-प्र-नीति (स्वीकार, स्वागत) प्रि-पादोक्-प्र-पातक (आक्रमण) प्रि-रोद-1-रोह (प्रकृति) (उगना, प्रि-रोस्त्-प्र-रोह बढना) प्रि-रुवात् -- प्र राचिति (पाछत् बनाना) प्रि-सोस्का-प्र-च (शो)पक (चूसनेवाला) त्रिसिलात्.—प्रेपयनि प्रि-त्यनुत्--प्र-तनोति (तामना) प्रि-चितानिये--प्र-चितना (बोक करना) प्रियातेल्-प्रियतर् (मित्र) प्रियत्निइ-प्रियत्नु (प्रिय) प्रो-प्र (लिये, के) प्रोबेग्-प्रवेग (वौड्ना) प्रो-ब्लेस्न-प्र-भाज (प्रकाश) प्री-बुदित्-प्र-बुध्यति (जागना, चठाना) प्रोन्बोज्-प्र-बह (बाकट, डोने का साधन) भो-दबात्--प्र-दापयति (वेंच-ना)

प्रो-दाश-प्र-दाक (बेची, विक्या) प्रो-दाशिइ-प्रदत्त (बिका) प्रो-दिरान् प्र-दरित (चीरना) प्रो-प्रो वेदिनक-प प्र-तेदिनक (उपदेशक) प्रोमित्.-पुच्छति (पृछन।, भागना) प्रो सिपात स्था प्र-स्विपति (जगाना) प्रो स्पान्.-प्र-स्वपिति (सो जाना) प्रास् बा-प-श्न (मागना) गोतिब-पती। (विमद्ध) प्रो-चितात् ग-चितयति (पढना) प्रीच् -प्राच (दूर, दूर जाना) प्रो शि(वा)त्-प्र-सीव्यति (मीना, टाकना) प्रोक्लीये-प्रचा (पिछला) पुत्निक-पिथक (गानी) प्रयोक्का-पथीयिका (यात्रा) पतेगेरित्वये-पथिकत्व (यात्रा) पुत्.-गत्र (मार्ग, सङ्क) पुन्-गानित्सा-पानका ( मदिरा-गता) प्.यानिस्त्वो -पानकत्य (मत्तता) पिशात् -- पिशति (प्रकाशना) प्यालोक्-पंचक (पांच) प्यत्-ना-द्त्सत्.---पंच-वश (पांच ऊपर दस) प्याती-पंच (पांच) प्यातया पंचतय (पाचवां) प्यन्-पच (पांच) प्यत्-देस्यत्-पच।शद (गांच-दस, पंचास) राब्-लाम (दास) रबोता-लाभता (काम, श्रम) राद्-राध, ह्लाद (प्रसन्न, ख्या) रादोवात्,–हल।दित (हर्षित होना)

रादोस्तु.-हालादिन्व (मना) राज्-राग (कोम) राज. } -प्रति, —िति! (बिना, रास् 🕽 द२) रज्-बेग-वेग (दोउना) रज्-बोर-गर (चनना,बाटना) रज्-बुदिन्-ब्न्यति (जागना) रज्-वेदका-वेदका (खोजना) रज-बेद्-चित् वदक (इ छ। वाला, स्काउट) रइ-रे (स्वर्ग) रन्-रण (भाव) रस्ति-रोहति (उपना, बक्ना) रत्-निक्-राति (योद्वा) रत्.-बात (सेना) रदेनिये-रोहणता (लालपन) रब्योनक्-ऋभुल (लड़का) रयोत्-रव (शोर, गर्जन) रेवेन् .- स्वति . (शोर करना) रेजत्-रिहिता, रेतित (काटना) रंज्निक-रेतक, रिहक (कसाई) रेगा-रेखा, लेखा (नर्दा) रेन् - ऋम् (भाषण) रिसो का -लेख, रख (रेखा-क्तन) रोग्--श्रग (सीग) रोद्-रोल (परिवार, नश) रोदिना-रोगिनी, रोहिणी (जन्मभृमि) रोदितेलि-रोदितर (भाता-पिता) रोदिन्,-रोहति (पैदा भरना, जनम देना, फारसी, रोईदन्) ---रोधित रोझ्.दात्. ( असव रीदिन् स्या-- । करना) रोस् देनिये-रोहणा (जग्म) रोझ ोक्-शृंगक (छोटी सीग) रोस्त्-रोह (वृद्धि) घत्रा- रंभका (काटना)

रगा (.-(रिगाना, गालीदेना, शाप देना, चिढना) रगा ⊷ (माली देना, साप दना, चित्रना) रुसिइ-ऋषि (पिगल, स्वेन) रिदान्.-रोदति (रोना-सिम-कना) रिझिद-रोह, लोह (लाल) रिनान्.- ऋ वति ( ओर करना, चिल्लाना) स्- स, सम् (सह, लिये, रा, अपर) सद्-सद् (उद्यान) सदिग् स्या 🕽 - - सीदित ∫ (बेठना) सञ्चात्. साग्-न्य वर्ष सामो - यार् स्यं वाल (समावार चल्हा) गामो ले ।- वर्ग इयन (विमान) गाभिइ-स्वय साखर-गर्भरा स्-बेगा ( --सं-बेगित (दौड़ जाना) स्-बोर--मं-बर, गं-भर(सभा) भ् नेबं निये -संनेदना (ज्ञान, स्वना) स् वेद्यिवइ-सं-विवस् (बिद्रा ।, निपुण) स्व्योकोर- इवग्र (सम्र) स्नेकोबि-श्वश् (सास) स्-वेर्य-स्वर्ग (अपर) स्रेल्-इन्नेल (सर्नेद, संसार, प्रकाश) स्वेतन् ) -श्वेतिति (गनाशना) स्वेतित् 🕽 स्वेत्लो-वीतल (प्रकारमान) सोती व् -इ रेतक (गंभाल, दीप ह) रा-विदानिये---सं-विदना (गिलना) स्-विदेतेल्.-सं-मेत्तर्(गवाह) स्वीयो } -स्वीय (अपना)

स्रोधग्दरी - स्रीयत्व (गुण) स्रोयाक्-स्रीयक (बहुरोई) स्-व्यज्का-सं-बंधक (मृट्ठा) स-व्यज्ञ-स-बध (बंधन) म्--देर्झात्.-स-दृहति (पकड़ना) सेवं ----स्त्रीये (अपने िंग्ये) सने सेव्या सेगो-द्नया-स्वक-दिन (आज) रोदे . – रोतति (बाल सफेद होना) सेदो ६—यनेत (सफेद बालवाला) सेइ ) -स (यह) सिया सिओ ] सेमि-मोति ६- सप्त-गती (सात सेम्-ना-र्न्सन्.-सप्त-दश (सात ऊगर दस, सत्रह) सेम्-सप्त (सात) सेम्--देस्यत्-सप्त--दशन् (सत्तामी) राग्-संग्-सप्त-शत (सात सौ) संर्द्त्ने - शव, हृत् (हृदम) सेस्त्रा स्वसर् (बहिन) सेग्त् -मीदति (बैठना) मिदेग् --सीदना (घर बैठना) विद्यु-सीवति (वैठना) सीला-चील (बल) स्-मज्-सं-कथा (कहानी) म्-कजात्.-सं-कथगति (कहना) स्-कज्का-रां-कयका (कहानी) म्-कुचात्, -मं-कुचति (उदास होना) स्लवा-भव (यश) स्लावित्.-श्रवति (यश बखानना, रंगीक करना) स्लाव्निइ -धवणीय

(यशस्ती) स्ले.ग्का-स-लघ्क (हुस्का) स्युगा-श्रुषक (सेवक) स्लझान्का--श्रुपणिका (सेविका) रलुझ्बा-श्रूषा (सेवा) स्लुझ् निये-श्रूपणा (सेवा करना, काम करना) स्लुझित्.–श्पति (सेवना, काग करना) स्लुख्–श्रूपा (सुनना, कान) रलुशानिये-श्रूषणा (सुनना) स्लु (स्लि) शात्.–श्वति (सुनना) स्-मेझा (झि)त्.--सं-मेचति (आंख मीचना) म्-मेर्त् --सं-मर्त (मृत्यु) स्-मेस्-सं-मिश् (मिश्रण करना) स्मेख्-स्मय (हंसना) स्मेयात् स्या-स्मयति (हंसना, मुसकराना) स्तेग्-स्तेह (हिम, बर्फ) स्नोवा-सं-नव (नया, ताजा) स्नोखा-स्नुपा (नोह, पुत्रवध् ) सो-राम्, स सोबाका-श्वक (कुत्ता) सो-विरानिये--सं-हरणा (सभा एकत्रित होना) सो-विरात् -सं-हरति (एक-त्रित करना) सी-वेत्-संवेत (सभा, मंत्रणा) सोवेत्निक्-संवेतक (कौंसलर, परागर्शदाता) सोन्-पदत्.-सं-पतति (संपात, एक साथ पड़ना) सी-जनानिये-संजानना (चेतना, ज्ञान, स्वीकार) सो-उनातेल्.-सं-ज्ञातर् (जानने वाला) सो-इति-सं-एति (जाना) सोल्न्त्से-सूर्यं

सो-गनेनिये-सं-मनना (सदह) सोन्-स्वप्न सोन्निक्-स्वप्नक (स्वप्न, जोतिसी) सो-रात्निक्-सं-अरातिक (सह-योद्धा) सोसानिये-नूपणा (नूसना) सो-सेद्--सं-सद् (पड़ोराी, फारसी-दृग्सद) सोसोक्-चूपक ((स्तनमुख) मो-स्ताव्-गं-रताव (जोड़ना, गुंफना) सो-स्तोयानिये-सं-स्थाना (स्थिति, अयस्था) मोसून् (रोक्) - वृषण (वृसना, स्तन पीना) सोत्-शत (सी) सोतिया-अती (सी) सोतिइ-शतीय (साँवा) सोलन्त्. न्युष्णितः (सूखना) स्-पदानिये-सं-पतना (गिरानट, पतन ) स्-पोइवात्.-सं-पाययति (गविरामरा बनाना) स्पाल् -न्या-स्वापालय (शयन-गृह, शयन-यान') स्पानियो-स्वपना (सुलाई) स्पात् -स्विपति (सोना) स्प्यम्का-स्वपका (नींद) सम्-(शर्म फारसी, लज्जा) स्नेदे-अव्, हृद् (मध्य) स्रेद्रत्वो-हत्त्व (मध्यता) स्तवित् -स्थापयति (रखना) स्तान् स्थान (केंप, आकार) स्तानोवित् स्थानयति (रखना) स्तानोन्-स्थानक (वेंच) स्तानित्स्या-स्थानका (स्टे-য়ন) स्-त्योरियात्.-सं-तक्षति (काटना) स्ती-शत (सी) स्तोइत् -स्थिति (ठहरना)

स्तोड-स्थाहि (उहर) स्तोइकिंद-स्णायुकीय (दृढ) रतील्~(टेब्ल) रतोल् -स्याल (रथाण्, सम्भा) रतोयानियो -स्थानि (खड़ा होना) स्तोयान् -स्थायति (खड़ा होना) ग्-त्राख्-रां-त्रास (भय , लड़ार्ड) स्-त्राशित् -- सं-त्रस्यति (भय-खाना, आतिकत होना) य-त्रशानिये-सं-त्राभना (डगना) स्-दार्-या-स्-दाना (महिला) सु-दर् -सु-दान (भद्र पुरुष) स्तृ.-सत् (सत्त, सार) सुष्वो-शुष्कः (सूला) सुखोवेइ-शुष्कीय (सूना, सूखी हवा) सुखो-पृत्निद्र-शुष्क-पथ (लुश्की का मार्ग, स्थल-गय) सुखोस्त्.-शुष्कत्व (सूनाई, सुखा-सा) सुशा-शुष्क (सूखी भूमि) सुशे-शुण्कीयस् (अधिकतर सूखा) मुशेनिये-शोवणा (सुसाई) सुशित् -शुष्यति (सूखना) सुश्का-शुष्का (स्वना) मृष्-सूप (मांस-ररा) म्-चितात् --सं-चितिति (गिनना) सिन्-सूनु (पुत्र) स्-युदा--इह (पाली-- इध, यहां) स्-यक--एतादृक् (ऐमा) स्-यम्--तत्र (यहां) सा-सा (वह) तीत्-स (वह) तो-तव् (वह) तहत् - लागति (छिपाना, शरण देना) तइना-तायना (रहस्य, भेद)

तान्-तादव् (ऐगा) सान्-भ्रे-तादृक हि (भी, ही) त्वोद्य े —त्वदीय (तेरा) स्वोया } त्वीयो । तेग्नेत् -नगस्यति (अभेरा करना) तेम्नो--तमम् (अधेरा, अस्पष्ट) त्रिकेत् –तप (ल) ति(गर्भ होना) तेपलो-तपल (गर्भ) तेर्लोना-गपलना (फैलनी आन) तेर्जानिये-तर्जना (सताना, चीरना) नेर्जात् -तर्जीत (नीरना, छित्र वारन।) तेमानिये-तक्षणा (काटना, पगड़ना) तेसात्-तक्षति (काटना) तेस्नित् -तीधणोति (दवाना, गारना) तेतिवा-तंतुव (भनुषकी ज्या) त्योत्का-ताती (चानी, गुआ) त्योत्या-ताती (चाची, बुआ) तिखिइ-तुनी (शांत, नीरन) नो-सद् (वह, नप्सक) त्तोग्दा-तदा (नव) नो-एस्त्.-स अरिन (बह है, अथत्) तोनिका } -तनुका, तन्ती तोनिकड } (पवली) तोषिन् -तपति (तपाना, पिवलाना) तो प्का-तपका (लालटेन की बत्ती, गर्माना) तोत्-स (वह, पुरिलग) तोचेनिये-तक्षण्य, तीक्षणना (विसना, तेज करना) तोच्योनिइ-तीक्षण (छेनी विग्या) तोचिल्का-तक्षलिका (पिसने की पत्थर)

तोचिल्नगा-तक्षलका (पिसने की चक्की ) तोनित् --तधान (धिसना, तेज करना) नवा-दूर्वा, तृण (घास, बूटी) त्राव्का-दूर्वका (पत्ती, घास) नेतिइ | -नृतीम (तीसरा) त्रेत्. ) व्योख्-त्रिक (तिन-) निअदा-निमा (निप्रकार) ात्र-द्रसत्.-नि-शत् (तीस) भिद्य[द-त्रिधा (तीन वार) त्रि-ना-द्रसत् - त्रयोदश (तीन ऊपर वस, तेरह) त्रि-स्ता-त्रि-शत (तीन सी) त्रोइका-विका (तीनवाली) मुसित् -- नरयति (भय माना) व्यसेनिये-त्रसना (कांपना, हिलना) व्यस्ति-त्रस्मति (कांपना, डोलना) तुदा-तत्र (वहां) तुमान्-पूमन् (भाग, कुहरा, ध्आं; फारसी-दूदमान्) तुषित्-तुपति (बुभाना) ति-ते (त्) न्.मा-नम (अंचकार) त्.पु-ध् (भूकना) त्यानुत्.-तनोति (नानना, र्योचना) उ-उद्, अव, वि ज-वेगात् - जय्-वेजति (भाग जाना) ज-वेदित्.-- उद्-वेदयति (सम-भाना) च-बित्-उव्-भिदति (मार डालना) उ-बितोक्-उद्-भित्क (क्षति, हानि) उ-वद्यात्.-उद्-भजति (सम्गान करना) चगोल् - इंगाल, अंगार (कीयला)

**उ**-दाल् - उद्-दार (साहम) च-दार-उद्-दार, विदार (वोट, आघात, फारसी-दरीदन्) उ-दारित्.--उद्-दारयति (मारना, चोट करना) उ-झं - उद्हि (पहिले ही) उ-इति-एति (जाता है) च-काज-उत्-कथ (आज्ञा) च-लेतात्.--उद्-डगति (उड्ना उ निज्ञे निया-अव-नीचना (नीचा दिखाना) उस्त-उत्स (मुंह, ओठ) उस्त्.यें−ओष्ठ (मुंह, ओठ) उल्-(उंह, ओह, आह) उचेनियं-ऊचना (पढ़ाना, सिखाना) उचीतल-ऊचितर् (शिक्षक) उचित्-अचित, विन्ता (सीखना, सिखाना) फ़ु (इ)-धू (धिनकारना) ख्वाला-स्वर (प्रशंसा,) ख्यालित्.—स्वरति (प्रशंसा करना) लालोद्-सरद (सर्वी) खुदेनिये-श्रवणा (पतला होना) खुदोइ–क्षुद्र (बुरा) खुविश्का-शुद्रिका (पनली तम्णी) त्स्वेत्-इवेत (रंग, फूल) त्मेळो--मकल (सारा, सियल) रसेन्त्र-केन्द्र चशा-चष (प्याला) चशेच्का-चषक (प्याली) चश्का-चषक (प्याली) चेद-कस्य (किराका, जिसका) चेरैप्-क**पं** (र) (खोपड़ी) मैत्वेरी-चत्वारि (चार) चेत्वेर्.-चतुर्थं (चौथाई) नेतिर्-मत्वारि (चार) चेतिरेझ् द्-चतुर्धा (चार नार) चेतिरे-स्त-चतुःशत (चार सौ)

चेतिर्-ना-द्त्सत् .-चतुर्दश (चौदह) निनित्.-चिनोति (मरम्मत करना, पेबंद लगाना) चितातेल्-चितयितर् (पाठक) चितात् -चितयति (पढ़ना) चिखानिये-छिनक्या (छींकना) चिखात्-छिन्कति (छींकना) च्मोकात् - चुंबति (चूमना) च्तो-कति (नि) (वया: फारसी, चि) शकाल्-भृगाल (गीदड़; फारसी, शगाल) शेप्तान् -शपति (पुकारना) शे (स्त-इनेव्का-- षद्-दिनक (पडह) शेस्तोइ--पष्ट (छठा) शेस्त्-षट् (छ) एइ-अयि एता-एता (यह, वह) एतत्-एष (यह, पुिल्लग) युनोस्त्-युवत्व (जवानी) युनिइ-यून (जवान) यावित्. } -आयाति (दिख-याञ्चोत् ∫ लाना) याव्का-(आवक, वर्तमान) याव्लेनिये-(आवना, प्रकट होना)

### (२) शब्दानुकरण

मगत्-आंख मलकाना
आख्-आहं
खाखा-हाहा
चप्कात्.-चप्चप् (खाना)
इकात्.-हिनकति (हिचकी
हेना)
चिखात्-छिनकति (छींकना)
त्-पु-पू
फु-पू
कश्रुत्यात्-खांसना
गेइ-हे (संबोधन)

# (३) उपसर्ग

रुसी भाषामे त्यसगींका भहत्य बहुत अधिक है। समाजके निकासके साथ नये शब्दोंकी अवव्यकता होती है। नये शब्दोंके निर्माणमें उपसगोंको जोड़नेका जितना अधिक पयोग मसी भाषामें हुआ है, उतना किगी दूसरी हिन्दी-यूरोपीय भाषामें नही देखा जाता। वैसे संस्कृतमें भी माना गया है—-''उनसगेंण भात्वर्थों बलादन्यत्र नीयने। प्रहाराहार-संहार-यिहार परिहार-वा ।'' किन्तु इस बारेमें रूसी भागा बहुत दूरवक गई है।

## रूसी उपसर्ग (अव्यय भी)

```
अ-अ(निपेधार्थ)
बेज् ) -वि (विना)
बंज़ो
बेस् 🕽
व्- (अन्तर्)
वोज
वोस्
बो-तावत् (फारसी-ता, तक)
दुर्(नोइ)-दुर् (बुरा)
जा-आ, पश्वा (पीछे, परे)
इज् } -अत्, आ(से; फारसी-
इस् } अज्)
क्- (के, लिये, प्रति)
ना-नि (ऊपर, द्वार)
ने }-निर्, न (निपेधार्थ)
नि }
 निस्-निस् (निषेधार्थ)
 ओ-आ, अ (गिषेधार्थ), अव
 ओब्-अभि (चारों ओर)
 ओबेज् ) -वि (विना)
 ओत्-आ, आत्, उत् (से, के,
  परे, लिये)
 ओतो-अत्
 पैरे-प्र, परि, प्राग्, पुनर्
 पौ-परि, प्र (ऊपर, द्वारा,
    अंतर्, को)
 पोद्-पद (नीने)
  भीरा-परा (पोराझ् निय-परा-
```

```
पोस्ले-पश्चात् (फारसी-पर्)
प्रा-प्र (बड़ा)
Ý-7
प्रेर् }-प्रति, पाक् (सामने)
प्रेरो
राज् } -(प्रति,पुनर्, बि, दुर्,
रास् } अभाव, विकार)
स } -म, शं(द्वारा, लिये ,से,
सो } ऊपर, फ़ारसी-हम्)
उ-उत्, अब
    (४) रूसी धातु
पसानेत्.,गो,-पभवति (जोड़ना)
वेदित्., उ-; ) -- वेदयति
बेझ्दात्. उ-; 🔰 (जललाना)
वेगत , च- } वेगति (भागना)
विवात्.,दो-भवति, तावद्
   (मारना)
विरात्.-चुनना,
विरात्,वि-;-चुनगा,
विरात् इज्-; -चुनना,
विरत्,जा-; -भ(ह)रति,
   फ्यीमक् (छेजाना)
विरात्,ना-; -हरति, नी -(संचय
   करना)
विरात्-,सो; -हरति, सं-
    (संचय करना)
विरात्,,च-; -हरति, अव-
```

(ह्टाना) वित्-भित् (मारना) वित् , उ - ; - एभिद्, उद्(मार डालना) बीचात्., श्रो , -श्रभयति-(परी क्षण करना, जानना) बोल्तात् -बोल्लति (बोलना) नोयात् स्या-भग (उरना) व्रसि (वा) त्-भ्रश (फेलना) त्रसि, वि.-पि |- v अंश (फेनाना) वात्.स्या-भर्, vहर (छेजाना) त्रित् - vati (उठना, उभवना) न्नोस (सिवा) त् (स्या)-एप्रंश (फेकना) बृदित्. वृदित्.,योज्-; } -वि+ v बुध (उत्तिजतकरमा भड़काम (प्र v बुदित्.,गो-; । बुन् (गड़काना) वझ् दात् विज्-;--वि + vव्न (भड़काना) विवात्.-- एभव (आना) वि[.-vभव (होना) वझ्त्., उ; -प्र + vभज (भजन करना, सम्मान करना) वरित्.- । प्यल् ( प्रवालनाः पकाना) वरित्., प्रद्-;-प्रति + vवल् (खबरदार वारना) बेदि (व) त्.- एविद् (जानना) वेदि; वि-v विद्(पाना, ढूंबना)

वेदोमित्., उ-; -अव + एविद

णिज् (सुचित करना) वेर्झो निगे, ओत्-, -अन 🕂 एवर्ज (अरवीकार वारना, फेक देना) वेर्तत् – ∨वत् (मोडना, लौटना) वेशिवात्, प्रे-,--५ र प्रविश् (जोउना, लटकाना) विनात्-एभव् (होना, दीर्घ-जीवी होना) निदत् , प-, -प्र + vनिद्(देखना) विदेत् - vविद् (देखना) विद्नेत् स्या-Vिवद् I-य (दिखाई देन।) विनित् , ओब्-, -अब - vनी (आराध लगाना) विसल्.,पा ,-- प 🕂 🗸 विश् (लटनाना) बोजित् -vबह (बोना, छेजाना) योजित्,ना, - ति-|- प यह (लेजाना) बोचन् ,ओन्-, -उत्-|-४वन् (उत्तर देना) वितित्,प्रो-,-प्र + v वर्त (लीटाना) प्रात्.-- ४ हर, भर (रखना) क्षात्, तो न., वि - vad (काटना) बिसित् , प्रो-, -प्र -|- vविश् (তথানা) व्यजात् -∨वन (बाधना) गोबोरिस् -- ४गो (बोलना, फारसी-गोईदन्) गोरन्.,वि ;-वि + ४गर् (जलाना) गीरत्.,ना-,-- 🗅 जलना, नि + v गर } गर्म करना गोरेत्.-- ४गर, ४ज्वल (जलाना) ग्रेत्~∨गर, vज्वर(गर्म करगाः) मोबित्- ४गुभ ग्रीबित्, उ-; - उद् + Vगृभ (गार डालना, नष्ट करना)

काना, जतरेमे डालना) ग्रिजात्., वि-,−वि -∤-∨ग्रस (छिकोड खाना, चबाना) ग्रिजान् , पेरे, -परि + vग्रस (फाङमाना) गुबित् – एक्ष्म, v ख्भ (खाभना, गव्ट करना) दबाल्.- v दा (देना) दवात्.,जा-; -आ + v धा (रखना, सवाल पूछना). दवातु., प्रो-, -प्र i vदा(बेचना) दावित्.- v दाब (दाबना) दावित्., जा-, -आ + v दाब (चढ़ दौडना, यूर्ण करना, आ दाबना) दावित्., प्रो. , -प्र 🕂 v दान (दबाना) दारित्.,गो.-, -प्र+ ∨ दार (देना) दारित्. स्या,उ-, -उद् + vदार (मारना, प्रहार करना) दात्.,- v दा (देना) दात्.,भो-;-प्र + प दा (भेट देना) दात्. (रया), जा-, -पा + पथा (रखना) दे (वा) न्.- ए था (रखना) दलत्.(स्या) - V ४१ (करना) देलित्.- ए दार् (बाटना) देलयत्., अत्-; - उद्+ Vदार (बादना, अलग करना) देर्झात्.- v दृंह (धाम्हना, रोकना) विरस्, वि-; -वि + V दर् (चीरना, माइना) विरत्., प्रो-:-प्र - V दर (चीरना, जीर्ण करना) दोभ दल् स्या- v दुह् (पाना) दोश् विस्. - ए दुह (बरराना) दोइत्- v वुह (दूध दूहना) ग्रोमात्., उ-;-उड्+ vगर्ह (धम- हात्.(स्या)- v दर् (वीरना,

लडना) र्र द्रात्.,जा-, आ + पदर(फाडकर खाना) दुवात्.-वि,-:-वि 🕂 🗸 गम (धोकना, भूकना) दुन्त्.-वि + ∨ घ्न् (वौकना) येदत्.,-वि -,वि - पअाृ (खा डालना) येत्त्.- ४ अप (खाना येन्त्.- ∨ अस् (होना, है) येखात्.- एएप (हाकना, चढ़ाना, जाना) अरित्., - V ज्वर (गारना, तलना) श्वेवत्.-v चर्व (चीभना, कूचना जीमना) जल्तेत्.- v हरित (पीना करना, फारसी-ज्दींदन्) झ निये., गरा-;-परा + ४ जिन (हराना, पराजय करना) झेनित्. (स्था) - ∨ जनो (त्याह करना) झ्न्.--v भक्ष (जलाना) .झीवित्,ओत्—-अव ∨ जीव (मर जाना) ्षीवित्.--∨ जीय (जिलाना) झिगात्, ओव्-- v अभि क्षिगा र्., पेरे-;-प्र v जग (जलाना) श्चित्, वि-; —वि ∨ छिव (फमल काटना) झितल्. न, - नि v छिद (फसल काटना) ज्ञित्.-v जीव (बसना, रहना) ज्ञित् .,- ओत्-, --अव जीव (मर जाना) जनइवात्, वि.; — वि (घटी बजाना) क्वत्.- प हू (पुकारना, -बुलाना) ▼ ध्यन (घंटी क्वेनेत्--

वजाना) ज्गोभित्--v घटी बजाना) जेवत्.-- v ज्भ (जंभाई छेना) ज़ेवन्. पो; ओ --प्र ए जह (त्यागना, छोड़ देना) ज्योविवात्., पो-; -- प्र v ज्'भ (जंभाई लेते रहना) जेलेनेत्.- v हरित (हरा होना) रूप शा (जानना जनात्. जनवात्. 🖠 जनवात्. सो-;---रां v जा (पहिचानाना, स्वीकार करना) दनाकोमित्.- v झाप् (परिचय कराना) जनामेनोबात्.— v जाप् (दिखलाना, सिद्ध करना) प्नोचित्.--v ज्ञा (समज्ञना, नेमिक, जताना) जालोतित्. वि.,-वि-; v हरित (सोना लगाना, मुलम्गा करना) ज्यव्नुत्.-इज्.्-आ,; v हिम (बर्फ बनना, ठिठुरना) इद्ति--v एत् (जाना, आना) इकात्.- v हिनक (हिचकी लेना) इति-v एत (आना, जाना, टहलना) कजात् (स्या) --- ए काश (प्रकट होना, जान पड़ना) कजात्. विस्-,-वि v कथ } वि v काश (प्रकट करा) कजात्.स्—सं v कथ (कहना) कजिवात्-कथ,

कहना, दिखलाना, इगित करना) कजत्, नाः-नि ए कथ (काश) (इंगित करना) कजात्, पि,--प vकथ (काश) इगित करना क्लिकात्., वि-;-वि vिकलक (ऋग) (पुकारना) विलक्नुत्.-वि 🔻 विलक ऋष (पुकारना) करत्.- v कार (दंड देना) क्सी (शी ) वत्.,प्रिज कृष (पुनः रंगना, मोमियाना) करित्.,पेरं-; -परि ४ कर्ष (पुन. रंगना) कशात्., उ-; -उत् ∨ कर्ष (राजाना, अलंकृत करना) किंकिवात् .,ब्स्-; --वि शृश् (चिल्लाना, हल्ला करना) किसात्., ब्स्-; --वि v कुश (चिल्ला उठना) कोपात्. - v करुप (कांपना, खोदना) कोइत्.-v कृत् (काटना) भुशात्.,स्-; - सं v कृष (तोड़ना, विचूर्ण करना) कित्.-v कृत (ढांकना) कुचात्.,स्-.-सं v कुच (श्कना) कुचित्, प्रिस्-; - प्र ए कुंच् (थूकना) कुशात्. पी-;-प्र ∨ कुश (कोशिश करना) लगात्.,ना-;-नि 🗸 लग (लगाना) लदत्, स्-;सं v ह्लद (ह्ला दित होना) लाल्.-ए लग (लेजाना) लेगात्.-मा,-मि ∨लग(लेजाना)

लेझात्-- v छेट (ठेटना, विश्वाम करना) जंजात्-v लघ (१) नढना, छेजात्-, पेरे.-परि छंघ v ( नह जाना) लेगित् वि.,-वि v लिप (लेपना, चिपकाना) , आ;--आ v लिप (चिपकाना) लेतात्.-- ٧ अय (उड़ना) लिजात्.- v लिह् (चाटना) लिपात्.- v लिप् (विपकाना) लोबिजात्.- v लुभ (न्गना) लोवित्. - ए लुम् (लुब्धधी करना, पांसाना, आहत करना) लोगत्., पो-;-प्र v लग् (रखना, लगाना) लोभित्. (स्या)- v लोट (छेटना, गिरना) लोपत्.स्या-v लोव (फटना, टूटना) लुपित्.,ओत्-; उत् ⊽ लोप् (भारना) लुचत्., इज़-;---आ v रोच् (प्रकाशित होना) ल्चत्,, अत्-अव v रोच् ः (बहिष्कुत करना) **ल्ज्शात्.,उस-;--उद्** रोच् (भारना, बेहतर बनाना) ल्युवित्.- v लोभ (प्यार करना) ल्युविस्., रज-;--वि एलोभ (प्यारं करना) मजात्., मजनुत्.- v माष् (माखना, चुपड़ना लगाना) मजात्., व्:-वि v माप (चाटना) मजात्., पी-;-प्र V माध् (तेल लगाना)

मजोक., पो-,-प्र∨गार्ज (झाड़ना) मरत्., वि-;-विvमर (घात करना) मचिवात्., जा-;---एमिह (भिगोना) भेझ (झि)त्, स्-,-संv गिष (आस गीचना) मेरेत्.- एमर (मरना) मेरेत्. वि-, -वि ४ मर् (मर जाना) मेरित्.- एमा (नापना) मेतत् .- एभथ (ढकेलना) मेशियत्. व्-; --विप्रिध (भिश्रण करना) मीलोस्त्-एभिल (मेल करना, कृपा करना) मिताल्.-एमिल (आंख मलकाना) मिगनुत्.-vिमष (आंख मलकाना) मिरत्.,बि-; --विvमर (मर जाना) म्नुत्.- । भनु (सोचना, मनन करना) मोकात्. वि-,-बि एमुच् (निकल जाना) मोलोत् .-- ٧मर्व (घिसना, मरूना) मोरित्.-- ४मर (हत्या करना, भ्खा मरना) मोचित्.- एमेह् (भिगोना) गि(वा) त्.-vमोना (धोना) नामेकात्.- एनाम (इंगित करना) नशिवात् जा-; --आ र नश् (जीर्णे करना) निपात्- एनह (बांधना, सूत पिरोना)

68

निजि (झि) त्., उ-,-अवv नीच (अपमानित करना) निगात्., वि-; -विरनय (ले जाना) नित्., ओब-,वि-; --अभि-विश्नय (अपराध लगना) निच्तोक्षितू., उ-; - उद्णिंछद् (नष्ट करना, बंद करना) नोस्त्.- v नेष (ले जाना, ढोना) (तेल्.) नोस्।., जा-;-आएनेप (लिख छोड़ना) नोचिवात्.-एनिश् (रात बिताना) गुदित्., वि-;-विv नुद (बाध्य करना) नु झ्दात्.,-वि-,-विVतुद (बाध्य करना) पदत्.- एपत (गिरना) पदत्., नस्-;--निस् vपत् (गिरना) पदन्. इस-; --सं vपत (एक समय एक स्थान में होना) पइवात्. व्स्-; --विष्णा य (पिलाना, पोषण करना) पेइवान् पेरे-;-परिष्पाय (गद्यपान में अति करना) पेरेनिये-पलायना (भागना) पास्त्.-vपा (पास्तुःख् मेषपाल) पास्त्.- एपत (गिरना) पेकात्, दो-; -आ∨पच् (पकानां) पेच्.--∨पच् (पकाना, तलना, भूजना) पिवात्. जा-, -आ∨िव् (पीना) पिवात् वि~; - विvपिव

(पीना)

पिलित्.-v पीड (चीरना) पिलिवात्.-v पीड (चीरना) पिसात्.-▼ पिश (लिखना) पिसिवोत्.-पिश (लिखना) पित्.-v पिव (पीना) प्लवात्-v प्लव (तैरना) प्लवित् , वि-;-विV<sup>प्</sup>लव (पिघलना) प्लिवात्., व्-, - वि∨प्लव (तरना, नावपर चलना) पोइत्.-vिव (मद्या बनना) पोल्नोत्.-- एपूर्ण (भरा पूरा होना) पोल् गेत्., निस्-, - विv पूर्ण (भरना) पोल्नित्., वि-; --वि V पूर्ण (पूरा करना) पोतेत्., व्-; --वि vपोन (पसीने में नहाना विपस्विद्) पोचितात्.--- एपूज (संमान करना) प्रशिवात्-, वि-, -वि ए पृच्छ (মুক্তনা) प्रियुत्तिन् (स्था)-v प्रिय (?) (शरण देना व पाना) प्रोसित-v पृच्छ (पूछना, मांगना) प्रोप्तत्., वो-,-वि v पृच्छ (पूछना) पुलात्., ना-;-नि∨पुष् (फूल जाना) पुखात्., प्रि-;--प्र∨पुष् (फुल जाना गिशात्.-v पिश (वहकना) राहोवात्.- एलाव (आवादित ह्रोना) रावोबात्. स्या, वेज्-;-विण हलाव रमात्., भीत्-; -- आ v राज

दपंणमे पतिविविव होना) रनत्.-४ ण (भायल व रना) र्रास्त-v रोह (रोहण वरना, बढना, फारसी-रोईदन) रेनेत्.-V रव (जोर करना) रेजत्., रेजिवात्.-४ रिह (काटना, फारमी रेजीदन्) रेजिवात्, प्रि−प्र∨िरह (गारना, जोउना) रेंभात. रया, जा-, आएरेन (नीडना) (जनगाना) रोझात्.-एगोध, गोह (जन्माना) रोझदात्.-एरोध, राह (जनमाना) रोझित्- परोह (जन्माना) हगात्., वि-, -विपरिग-(रिगाना, फटकारना) घगात्. ओब्-; अगिVिंग (रिगाना, फटकारना) म बात् जा-, -आ एहम, ए (मृत्हाहेसे गढना वाटना) स्वात्., पेरे-;-परिVलभ (कादना, मारना) रबात्. पो,-प्र∨सगं (नीर ड लना) रिवात्.-नज्- ∨रुद (शिमकी भरना) रादित्,--- एसीट् (बैठना, सादी = असवार) सदित्.व्, --- विपसीद (भीतर घाव करना) स्वेतत्.--- vश्वेत (प्रका-शित होना) ,, ओ~;--आएइवेत (प्रकाशित करना) स्वेतित्.-- एश्वेत (प्रकाशित करमा)

∨श्वेत (बाल मेदेन. ---गफेंद होना) (नंडना) सिदंत्.-- Vमीद म्लिवित्..-- ∨थन (यश गाना) स्ल्जित्.--Vअप (गेवा करना, काम करना) स्लश्त्.--vश्रा (भाम करना) स्मेनिनातः, ओ- --जा 🗸 समय (परिहास करना) स्गेखात्स्या, ना , --- न V स्मय (परिज्ञास करना) स्मेशित्., पा-,- पV स्मय (हमाना) स्मेवान्. स्या-- Vस्मम (हसना) गोगात.-- ४ पृष (च्सना) सोम्बनुत्.- एश्प (सूखना) र (१५. पो-,--प्रशस्वप (गोडा मोना) रतातित्., पो-,-प्रपरवाप (रम्बना, स्पापित करना) स्तानोवित्.--- एस्थान (रखना, स्वापित करना) स्तोइन्.-- एस्था (आना) रतोयात्. ,पो-;-प्र∨स्था (खडा होना) स्ल्नृत्.,-पो-, ---प्र शुष (सूखना, पो-सुक्ती -रथल से) सुशात्., इस्-, -आपश्प (सुखाना) मुशि (वा) त. --- ४श्ष (नखाना) स्चि , पेरे-;-प्र v श्ष (बहुत सूखना) सिपात्, पो-;-प्रVस्वप (पूरा सोना) नि-।-निए षाष सिलात्., (अति स्वा)

ग्यकात्.~∽ रसेनः (स्म जाना) मर् (वा) त्. -- vताम (छिपाना, त्राण देना) तलकिनात्. **v**तक (हिलाना) तल्कियात्., भो-,-प्र vतर्क (ढकेलना). तेग्नेत् vतम्-(अंववार कारना). --v तेप्लेत्. vतप (गर्म होना) तेजत्.--vतर्ज(नीरना, खडन तेरेत्.स्या, वि-, ---वि-एतिर (खतम करना, सुलाना) तंस्त्.-- एतक्ष (काटना) तेम्नित्.--- एती६ण (दबाना, गालना) त्यासिवात्,. बि-,- विv तक्ष (आकार गढ़ना) तिरात्, वि-;-िंग (पोंछना, सुय्वाना) तिरत्, स्मा, म, --मं तीर (भाग जाना) तिलात्. म्-, --सप्तुप (शात होना) तोपित् --- vतप (गर्म करना, विघलाना) गोपित्., जा-,-आ vतीप (जहाज दुबाना) तोप्(तिव)त्. बि-,-विप दब (वाबना, रींबना) तेज करना) त्रित्., सं -: -- सं पत्रस (डराना, खतरा मानना) त्रिगत-, सोस् -; सं v तृंह (काटना) त्रुसित् .--- एत्रस (भय खाना) त्र्यसत्.,-- बि-;-वि vत्रस (हिलाना)

च्यत, पो-, -व∨त्रम् (हिलाना) ग्यस्ति--- Vत्रम (हिलाना, इलाना) व्याव (खिया), त्,. ्-,-वि v त्राम् (हिला डालना) च्यख, पो-,-प्रश्नाम् (हिला डालना) तुभीनिन् स्या, जा-आ v तम (गध्यम पडना, भोत्रा होना, भव पडना) तुपित्., पो-, -प्रvनुप् (गिरना) तुपित्, प्रि-,-गvतुप् (गिरना) तुशित्., -जा-आएतुष् (नझना, धनै चला जाना) तुशिन्,गी-,-प्र-४तृष् (प्रमाना, अनै वटा जाना तिकात्.-- (टिक, एटिकना, घुमे इना) त्वुनुत्.-- एतम् (खीधना, तानना) उचित्.−४ वन (सीम्बना, सिवाना) ख्बलित्.-V स्वर् (प्रशंसा करना, ) खोदित्.-; –वि∨सिद् (चला जाना) च्नोत्., नेगेरे-, --नि प्रv चित (गिनना, बतलाना) चिनित्.-v चिन (मरम्मन करना, पेबंद लगाना) चितात्.-- एचित (पढ्ना) वितान्.,पो-, -प्र ४ चित (पहना) चिनिवास्. वस-, -- विशं V चित (गिनगा) निखात्.- ए छिनम (छीकना) न्भवात्.-ए च्य्व (च्यता)

शेतात्.-v शप (फसफ्साना) शिवात्., वृत-,-वि v सीत (मीना) गिन्.व्∼,⊸िथ ∨ पीव (गीना) रचपात्., ति-,-वि v छप (छूना) स्पर्शकरता, श्वुगााः, ना-, - नि v छुप् (छकर पता लगाना, विकोती काटना) युनिता₊, बि-, — वि' ∨य्न (लादना) (५) प्रत्यय-सूची अत्-- ति (बंगन्.) अवत् .-- ति (दबात् .) (वंजरोगिइ) इइ--इन् (स्तोलिक्) इल्.--इक इकिइं--उम (बेलिइकिडं) इको--इक (लिचिको) इजन-(किविजन) इच्क--इक (प्तिच्का) (स्कजीते) হল---শ (बित्) इत्—ांत (बेस्-सोन्नि-इत्सा--ता त्सा = नि.स्वप्नता) (वर्नित्सा-इत्मा--इका मदिर निर्माणागार) इत्सा-इक (देवित्सा = देविका) इन्सा-इन (वोदित्सा) इना-इनी (ग्लुबीना = गंभी-रिणी, जनेरिना) इन्या--इनी (बोगित्या= भगिनी, भगवती) इम्---म (वीदिम्, विद्ग) इये-ईय (वेस्स्लाविये) इवत्---ति (पिलिवत् ==पीड-यति) इवोस्त्, --- (इग्निवीस्त् == त्रीडित्व) ,

इशिइ---ईगम् (निसाइ शिद् = नीचीयस् ) इश--सि, ग (वीदिश= वीक्षसे) इश्चा--इका (रुचिश्चा,अग्-लिका) इश्वे-इक (दोमिश्चेद्मिक) दश्य--(क्षिलिश्चे = जीव, वास-गृह) ईइ--इन् (वेज्-ग्लाविइ= वि-ग्रीवी) ईइ---ईय (ज्वनिइ==ध्वनीय) ईत्--त (बिन्.) र्डन्का---इनिका (प्रोस्तिन्का) ईलो--(बिलो=भइल) ईवत्.— ति (बिवत्.) ईरको--इक (पैरिक्को) उ-मि-(बुदु=भवागि) उत्---न्ति (इदुत् = यन्ति) उत्.--(नावेर्नुत्.) उन्--आन (बेगृन्) उश्का---उका (वेतुश्का == वतुं का, चकरी) देवुश्वा = देविका, बच्ची) (देरेवुश्का) उरिचइ--इष्य (बुदुक्षिचइ= भविष्य) र विचर-न्त् (झिवविचइं,जीबन् उरिच :--वान् (येतुश्चिइं,= विद्वान्) ओइ---ईय (जेम्नोइ, मीय ओक्---क (वतेरोक् == वातक) (वोजोक् = वाहक, गाड़ी) ओक्.—क (गोलोसोक्.) ओचेश्-(भोगोन्योचेन्.= अगिया) ओच्का--का (त्सेपोच्का == टोपियां, देवोच्का, देविका== कुमारी) ओता—इमा, ता (वेनौता = कालिमा)

औत्न्या--त्नु, (बगोत्न्या) ओनोक्-फ (बोब्नोनोक्= व्यक्त ओवानिये ना ( जिमोवानिये, हिमना) ओव्—ईय (इवानोव, इवानीय) ओव्नया--नीय (बोल्तोव्न्या) ओरत्.--त्य (स्वेझ् रित्., जनामेनिमोस्त्.==जातत्व) किइ---कीय (ब्रात्स्किई-= म्प्रातीय) (गोर.किइ = कट्कीय) का--का (वोक्का - वाहक, ढोना) (गोदाल्का-गदका, जोतिस) (ओब्शिव्का--भूल) (ब्ल्यहका) को---क (उश्को==कनना) गा---वा (विस्तुगा-- विश्वा, सेवा) ग्वा--वा (व्सेग्वा == सदा) चा--य (ताचा==देय) चिइ--(गोर्याचिइ:=गरम) च्-क (बोगाच् = भगक, धनी) चिक्-क (स्विचिक = जीवक, জীল) चित्रां---क (म्लादेन्चिक्.) चाता-ता (देव्चाता = देवता, तरुणी) ष्त् --आल् (बोदापन्== भयालु) म् दि—धा (द्वाझ् दि≔दिधा) ता-ता (पोल्नीता=पूर्णता) (इद्ति=एति) ति—ित तिये—ता (वेस्-मेंतिये == विमृत्युता) तिई--तीय (बोल्तिई == बोल्लतीय, बोलक्कड )

तून्-- (बोल्सून्-- बोल-यकः १) वंई-तीय (बोगातेई = भगीतीय धनी) तेल्-तर्(बेस्सोपनोतेल् वि= विसंज्ञातर्, अज्ञानी) (इकात् = हिक्कति,, त्–ति हिनकी गारता है) त्निइ---त्नु (प्रियत्निइ---प्रिय-त्न् (पय) होशं-त्नु (क्षिबोत्नोयः-जीवला जीव) त्से-इक (ब्ल्युद्-रमे) त्सो-व (पिस्. मेल्सो) (आजोर्त्सो) (देरेव्त्सो) निक्-इक् (बोद्निक= उद-किक) (क्साद्निक = सादिन्) (द्वोनिक=दौवारिक) (जेग्ल्यानिका = ज्मालिका) नो-(स्व्यापनी) नोइ-(द्वेनोंइ) नोस्प्--(चेस्त नोस्त्.) म्-न (दान् == दान, भेंट; (पोल्न==पूर्ण) न्का-क (जेम्ल्यान्का) न्या - (रेवन्या) बा--(प्ल्बा) (खुदीबा) (द्विद्यामोस्त्., 💳 मोस्त्.-वेजनीय) (जनामे निमोस्त् = ज्ञातत्व) यात्.-ति (वेल्यात्.,=वारयति) यानि-इन् (द्वीर्यानि,= द्वारिन्, बाब्) यानिये-ईय (दयानिये दानीय) युत्--- नित

ये चुक्-- उका (दोरज्का --= छोटी में म) येच्को--एका (कोल्येनको== कुइयां, क्षिका) ते—य (स्कजीते = कथयथ) येत्. -- (वेग्छेत्म्) बेत्य्.-(जरोदेत्य्.) गैत्सी-(भिस्-मैत्सी) येद-(मेद्नेद्- मध्यद) यं निय्-इन ( उने निष् = याचक) गैनिये-(स्ल्झे निये-अपणा) यम्-आग येल्-उल (नागेलो : नानिल) गेश्-सि (देलगेश्) येत्ता-त्व (स्वेश्येग्।) योक्-क (ओगोन्योक् अग्निक) योस्-क (ग्रन्योस् = ग्राभक, लटेरा) र्-र (ग्लवार्ः ग्रीवार, नेता) र्-न (दार = दान) लो-न (नगोलो=ःनग्न) ल्या-ना (लोक्त्या = लोभना), आखेट) वा-का (क्षनावा खनुपा - खांड) (जिमोवानिये == वानिये-ना हिमना) विइ-बीक (गेदोविइ = माध्वीक, अमत-जैसा) वोस्त्.- (लुकावोस्त्.) शिइं-ना: (बील्. शिइं == भूरिश) शे-शः (बोल्शे == भूरिशः, बेहतर) शंह-शः (वोल्शोह== म्रिशः) शोन-ईयः (नगिशोन == नग्नीयः, अतिनग्न) स्त्वये-त्व (देइस्त्वर्य) स्त्वो-त्व (वंग्स्त्वो=भगेलुत्व) स्या-य (आत्मनेपदी, भावार्थ)

## (६) उच्चारण-परिवर्त्तन

मरकृत-रमी उदाहरण अ अ, (निषेधार्थ) अ ओ, ओम्. (अक्ष)ओगोन् आ जा, जाशिवात् = आसी-ध्यति या यानवित्. स्या उ नो,योदा-उद ओ ओबे-उभे (% आल्) शकाल-श्रगाल, ओल् बोल्न-चन पर्क गेर् देर्झात-द हित येल् मितेल्-जीवित् योर् म्योर्तिव -मृत्यु र प्रवित्-गृभीति रि किन्--कृति रु रुसिड-'इधि, ऋचि रत्न-तृण रे रेक्योनो ह—' क्रमुक छझ रो प्रोसित्.-पुच्छति क को कोग्दा-कदा क गोरिह-कतर ग क, शकाल-श्रगाल इप्रोजित्.-कृध्यति का चेरेप्-कार्प क्ष ग, औत्.—अक्ष इते प्-पक्ष ध्स् म्, ब्देल्.-श्वति ख्दोइ–शुद्र ख क, कुरााल्.—खंसति रिगोवात्.-लिलति ग क, अस्त्.-ग्रसति ग्रिवा--ग्रीवा ग्लोतात्.-गिलति नगोइ-नग्न वेझात्-वेग बोझ्ब.-दोग्धि द् प्रेद्-प्राग् ष ग दोल्गिइ-वीर्ष ज लजित्.-लंबति च क प्रेर्की-प्राच् (पूर्वज)

ঘ पोचितात्-पूजित निजु-नीचे येठझ অ निझे -नीचै झ निझात्.-नीवयति प्रिपासी-प्रपाच (भोजन-सामग्री) सोरोक-चत्वारिश छ च कुचा-गुच्छ भ्रोवात्-छीवति (चबाना) प्रशिवात् --पुन्छति प्रोसित्.-पृच्छति गद बेग-वेज गोरात्.-ज्यलि वेर्योजा-भुर्ज प्रिप्ताक-प्रिज्ञानक जेम्ल्या-ज्मला झार-ज्वर पोझार-प्रज्वाल झे ना-जिन पोवेदा-पविजय म लेशात्.-लेटति पोलिझ्त्.-प्र-लेट ड ल, लंतात्-इयति पीला-पीडा (आरा) ढ ल पोलोत्.-(लोहना) ण न पोल्नो--पूर्ण त न स्वाख्-वास द पवात्.-पति न जेलेन्-हरति जा इज्-अत् य झ, झ च्-दह संसात्-सादमति द द्रोवा-दार शिक् दील्शे-द्राधीय दोलिना-द्रोणी ध जा, ज्वान्-ध्वन झ मेझ्दु-मध्य

रोझात्.--रोधति

ब्दोबा-विधैवा देयातेल्.- धातर (नेता) न न, तोन्किइ--नन्का प्रेस बा-- प्रश्न प प, पतात्.--पनि पास्तुख्--पानुक पिसाल्.--- निगति फ प पल्का--फलक (लकडी) ब व भ व बोल्-शोइ--भूरिशः अब्लका---अभ्रक बात्--भात् ब्रोवि---भ्र म म, म्यासी---मांस य य युनोस्त्.--य्वन् र र, ब्रात्—भ्यात लुच्--रोविष् पोल्नो--पूर्ण य व, इबा---इव भो बोरोत्-अवबत बेज्---वि (विना) वोज--वह शाब, नोच्.——निश् श ल, खोलोबे--शरद श शकाल--शृगाल च मेशात्--मिश्रयति स देस्यत्--दश न् (वस) मुखात्—शुष्यति सोबाक---रवक स्वेकोर---श्वसुर ख सिखात्.--श्व्यति सुखोइ--श्बन ज, झ की झों -- कोष (चर्म) श स्लुशत्.--श्रूषति स स सझ्दात्—सदयति सेक्या-स्वीय

1 1/2

ह शियात्-सीन्यति नश्-नस् ह ओ, ओलेन्-हरिण फो स समेसात्-मेहिन ह ग, स्तेग्-स्तेह ज जिमा-हिम वीज्-वह

श् देर्मण्य-इंडिंग श्र-हि द पोरोदी-प्ररोह (१)

## (७) सामाजिक विश्लेषण

संरक्षत रूसी उभयभाषाओं में एक से मिळतेवाळेशब्दों के तुळतात्मक विश्लेषण से सत्काळीत सामाजिक विकास पर भी बहुत प्रकाश पड़ता है। "बीलतात्" (बीळता), "व्य्ल्यात्" (वाबना)-जैसे शब्द बतळाते हैं, कि कितने ही संस्कृतमें अप्रसिद्ध कितु प्राकृत, अप्रभ्रंश तथा आधृतिक भाषाओं प्रचिळत शब्द अपनी जड़ बहुत दूर आयं-जक काळमें रखते हैं। इसी तरह छींकना-खांसना जैसे अतु-करणात्मक शब्द उसी समयमें पहुंचते हैं। यहां हम इन शब्दोंके आधारपर यह बतळाना चाहते हैं, कि उस काळमें जबिक आर्थ और 'शब्द' अपने मूळ-निवाससे अळग-अळग हुए, उनका सामाजिक विकास कहा तक हुआ था। इसक लिए हम शब्दोंका यहां वर्गीकरण करते हैं।

भृमि वर्ग जेम्ल्या-जमा (भूमि) पुत्.-पथ (मार्ग) गोरा (गरा)-गिरि दोलिना (दलिना)-द्रोणी (द्रन) कामेन्-अश्मन् (पत्थर) उदक वर्ग वोदा (वदा)~उद (पानी) बोद्का-उदक (शराब) पेना-फेन स्नेग्-स्नेह (हिम) ल्योद्-रोधस् (वर्फं, फारसी-रूव न री) अग्नि वर्ग ओगोन्-अपिन चगार्-अंगार उगोल्.-अंगार शार-ज्वाल (ताप) । झारा-ज्वाल तेम्नो-तम (अंधेरा) तुमान्-ज्म (ध्आ, कुहरा) दिम्-श्रूम 'बायु-वर्ग वेतेर्-वात (फ़ारसी, बाद)

नभ-वर्ग म्बेर्ध-रवर्ग (ऊपर) नेबो-नभग् (आकाश) ओब्लका~अध्य (बादल) मोल्न्स्मे-सूर्य मोल्निया-मालिनी (बिजली) काल-वर्ग देन्-दिन नोच्-निशा मेस्यत्स्--मास लत्-झतु (नर्ष) वेस्ना-वमंत जिमा-हिम (हेमंत) वृक्ष पर्भ देरेबो-दार (वृक्ष) द्रोवा-दार (ई धन) वेर्योजा~भूजं (भोजपत्र वृक्ष) नवा-तृण पशु-वर्ग क्षिवीत्नोये-जीवल्नु, जंतु (प्राणी) पेस्.-पशु रोग्-क्षृंग सोवाका-श्वक (कुत्ता)

ओलं न्–हरिण शकाल-धृगाल मेब्रेद्-मध्वद (भारु) मिश्-म्प ओसोता-आखंह भोवेन्-ओञ्ना, अबि (भेड़) गोव्य-(द्न्या)-गो(अदनीय) बोल्-बैल तोल्क⊸तृक (भेड़िया) श्रम्य-वर्ग पाल्का-फलक (इंडा) ओप्.--अक्ष (धुरा) इगो-यूग (जुआ) पाञ्च-वर्ग कुबोक्-कूपक (प्याला) कुव्शिइ-कृपिका (लोटा) चश-चषक (प्याला) चश्का-चपक (प्याला) आहार-वर्ग (भोजन) एदा-अव एदोक्-असा (भक्षक) सूप-सूप (मांसरस) म्यासी--मांस कोन्.-कव्य (रुधिर) ग्योद्-मधु (शहव)

| प्रना-प्रांचा (गदा) रवंकोर-व्यव्ध् (ससुर) प्रकाधिकी) हा-वी प्रांचा-पाल (दिर) शोलां-पाल (दिर) शोलां-पाल (दिर) शेला-पाल (सेर) शेला-पाल (सेरा) श | पीवो-(पीवा)पेय (हल्की शराब) वरत्रवर्ग कोझा-कोष (चमडा) नगीइनग्न (नंगा) नगोलानग्नल (नंगा) शिनात्मीवन शित्सीवन शित्सीवन शोदेवात्.स्याअभिवास (पहनना) शरीरांग-वर्ग         | संबंधि वर्ग  मात्—मातृ (मा)  बात्—मातृ (माई)  सेस्त्रा—स्वमृ (बहिन)  सिन्—सूनु (पृत्र)  दोव—दुहितृ (बेटी)  देवा—देवी (कुमारी)  देवोच्का—देविका (बालिका) देवुश्का—देविका (कुमारी)  प्यात्—जागात्  स्नोखा—स्नुषा (पृत्र-यधू) | ज्योल्तिइ-हरित (पीला, फारसी-जर्द) स्वेत-क्वेत (प्रकाश) मेदोइ-स्वेत (सफेद बाल) त्स्वेत्-क्वेत (रंग)  श्रमं-वर्ग  बोग्-भग (भगवान) बोगिनया-भगिनी (भगवती) पोचितिये-पूजा (पूजना)  संख्या-वर्ग |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पाइ-पाद (भाग)  पाइ-पाद (भाग)  पोद् (व्यक्ता)—पाद- (-बंधक)  बोक्-बक्ष (पार्व)  बोक्-बक्ष (पार्व)  सर्वेदस-नृद् (हृदय)  कोल्-अव्य (पिर्व)  कोल्-अव्य (प्राच्य)  कोल्-अव्य (प्राच्य)  कोल्-अव्य (प्राच्य)  कोल्-अव्य (प्राच्य)  कोल्-अव्य (प्राच्य)  कोल्-अव्य (प्राच्य)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोलोवा-गाल (शिर) गोलों-गल (कंठ) गलवा-गल (शिर) ग्लोत्नागल (शिर) चरेप्-कर्षर (कपाल) वोलोस्-गल (केश) श्रोवि-म्यू (भौ) गोस्-नामा (नाक) जुब्-जिह्वा (बांत) ओचे-अक्षि (आंख) | स्वेकोर-व्यवस्य (ससुर) स्वेकोवि-व्यवस्य (सास) झेना-जिन (स्त्री) व्दोवा-विधवा देवेर्-देवर द्याद्या-दादा (चना) देद्-दादा (पितामह) प्रेदेद्-परदादा प्रियातेल्-प्रिय (मिन्न) व्यवसाय-वर्ग ओसोता-आखेट                           | द्वा—दो वि—शीण (तीन) चेतिरे—चत्वारि((चार) प्येत्,-पंच शेस्—षष् (छ) सम्—सप्त (सात) वोसेम्—अष्ट (आठ) देस्यत्—दश (दस) सोत्—शत (सी)                                                          |
| (-बंधक) पस्तुख-गातुक (मेपपाल) दोम्(दम)-दम (गृह) बोक्-बक्ष (पार्थ्व) वर्ण और बातु सेर्वरस-हृद्(हृदम) कोल्भव्म (रुपिर) जोलोता-हरित (सोना) जाल-शाल पेरो-पक्ष (फारसी, पर) जेल्योनिह-हिरण्य (हरा) जाला-धाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पाइ-पाद (भाग)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| सेर्वत्स-हृद्(हृदय) जलातो-हृरित (सोना) द्वोर्-द्वार (आंगन) क्रीव्अव्य (रुधिर) जोलोता-हृरित (सोना) जाल-शाल पेरो-पक्ष (फारसी, पर) जेल्योनिह-हिरण्य (हरा) जाला-शाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-संधक)                                                                                                                                                               | पस्तुख-गातुक (मेपपाल)                                                                                                                                                                                                      | दोम् (दम)-दम (गृह)                                                                                                                                                                       |
| कोन्श्रव्य (दिधर) जोलोता-हरित (मोना) जाल-शाल<br>पेरो-पक्ष (फारसी, पर) जेल्योनिह-हिस्ण्य (हरा) जाला-धाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | W. S. Market in the Watershipsen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| पेरो-पक्ष (फारसी, पर) जेल्योनिइ-हिरण्य (हरा) जाला-शाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · ·                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | · ·                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| रेच्-ऋक् (भाषा) जैलेनहरित(=हार) शलश्-शाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| जस समय के बारटकोड़ा में किसी अनासका नाम नहीं आया है, न कबि-संबंधी ही कोई शस्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , ,                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |

उस समय के शब्दकोशमें किसी अनाजका नाम नहीं आया है, न कृषि-संबंधी ही कोई शब्द हैं—एगो (युग) है, किंतु वह आरंभमें जोड़े (युगल) के अर्थमें रहा । इससे सूचित होता है, कि अभी लोग कृषिकी अवस्थामें नहीं पहुंचे थे। हिंदी और ईरानी आर्य एक जनके रूपमें रहते समय कृषि से परचिति थे, वयोंकि जौ, गोधूम, माव (उड़द)—जैसे धान्यवाची शब्द दोनोंके शब्दकोशोंमें मीजूद हैं। गाय, भेड़ (अवि)—जैसे शब्द आर्य-शक शब्दावली के हैं, किंतु दूधके लिए समान शब्दका अभाव है, हालांकि आर्य-शब्दावलीमें भीर (संस्कृत), बॉर (फारसी) मीजूद है। इससे जान पड़ता है, कि यदि ये पशुपालक थे तो भी कम-से-कम कीरके उपयोगके लिये पशुपालक आरंभ नहीं हुआ था।

भातुओ और वर्णांके वाचक शब्दोकी जिस प्रकारकी अनिक्षित्रतता और व्यवस्था है, उससे जान पड़ता है, कि अभी धातुओंसे उनका परिवय न था।

हथियारोपर विचारनेसे जान पड़ता है, अनके पास काप्ट और पाषाणके हथियार थे, और ऐसे हथियारोके गढ़नेके लिये "तक्ष" घातुका प्रयोग होता था। पीछे हम "तक्ष" को संस्कृतमे जहां काठ गढ़नेके लिये रह पाते हैं, वहां रूसी "तेसात्" और "त्योसियात्" पत्थरके गढनेमें रूढ पाया जाता। है।

सब देसनेसे पता लगता है, कि जिस समय आर्य और शक पृथक् जन (कबीले) के स्पमं परिणत हुए, उस समय वह अभी कृषि और धातु से अपरिचित थे। शिकार (आलंट) के अतिरियत वह पत्य पालन शाम ह ही जानते थे; जिसमें स्वक (कुत्ता) उनका अवस्य सहायक था। यह युग मध्य पीपासा या आरंभिक नवपाषाण युग रहा होगा। वह अपने निनासस्थानों को दम (दोग) कहते थे, जो प्रायः पर्वत की दिर (गृह) हुआ करते थे। हार गृहाके द्वार और आंगन दोनों के लिये प्रयुगत होता था। दार, अश्म और अत्थि के हथियारों वाले इन दरी-निवासियों को अग्निकी सहायता मिल चुकी थी, और इसकी मददसे अपना त्राण और भक्षण प्राप्त करते थे। सरदीसं बचनेके लिये अभी यह सलीम अमड़े (कोक्षा) का व्यवहार करते थे, जिसे हड्डीकी सुद्योंसे सी भी लेते थे—ऊनी कपण अभी उन्हें गालम न था। मांस उनका प्रधान भोजन था, जिसका वह पचन करके सुप भी बनाते थे, जिसकाअर्थ है, किसी प्रकारका मिट्टी का बर्तन यह बना सकते थे। जंगली मधु उनका प्रिय भोजन था।

रुधिर-संबंधियों में नाता दूरतक चला गया था। मां, भाई-महिन, बेटा-बेटी, धेघर और विपवा ही नहीं एनुषा (पुत्रवधृ), ससुर और सास से भी परिचित थे; इससे यह भी स्पष्ट है, कि समाज मात-सताक नहीं पितृसत्ताक था। दग केवल घरके लिए ही नहीं परिवार और जनके लिए भी प्रयुक्त होता था, जिसका अधिपति दमक (दाक्का) भी कहा जाता था। यही राजवाची शब्द दामाके नामसे पीछे के धाकों में राजाके लिये व्यवहत होने लगा था।

आर्य-शक जनमें देवता (भग)का विचार आ चुका था। यह देवता अधिकतर सूर्य,अग्नि, जैसे प्रत्यक्ष देवता थे।

### परिकाद्य २

## स्रोत ग्रंथ (१)

## (अ। १ से भाग २ तककी छट)

#### भाग र अस्मार्ड र

- १. जामे उल्लारीख रगी दुदीन (१२४७-१३१७ ६०)
- २. स्वीनिक गर्ने रिक्ष अस्नोर्गिव नहस्या क् इस्तोरिइ जोश्लोइ ओर्दी (लेनिनग्राद १९४१)
- 3. History of Mangols, 3 Vols: H. H. Howarth (London 1876-88)
- ४. ज्वातृन्त्यारीय : हाफिज अबस (१२२६-८ व्ह् ०,अनुवादक के ० एम० गैत्रा, लाहीर)
- ५. तारीख जहागुका अलाउद्दीन अता मेलिक ज्वैती
- ६. तबकाते-नाशिरी . अव्-उमर मिनहाजुद्दीन उस्मान जुजजानी (११९३-१२०० ई०)
- ७. म् आन् चाउ बि शि (१२४० ई०, संपादक ग० अ० कोजिन, लेनिनग्राद १९४१)
- ८. सल्जुकनामा : नासिम्हीन यहिया इन्न बीबी (१२८२-८५ ई०)
- ५. जफरनामा: निजामुद्दीन शामी (१३९२-१४०० ई०)
- १०. शज्यतुल्-अतराक
- ११. जीलातया ओर्दा : अ० गु० याकुबाव्सकी
- Clesonichte des goldeners Horde in Kiptchak : Hammer-Purgstall (Budapest 1840)

#### नाग १ अधाय ह

- १. आमेजा-तनारीम रशोदहीन (१२४७-१३१७ ई०)
- : History of Mangols : H. H. Howarth
- ३. असह् हत्-तवारीच अगोनेम इस्कंदर
- तबारील जहागुजा : जुनैनी

#### महार ६ अध्या व र

#### हा. लिय और रहाव

- १. एल्लिन्स्त्वो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्सिइ: म० इ० रोस्तोब्स्सेफ (पेत्रोग्राद १९१८ )
- v. Les Sycthes: F. Bergmann (Halles 1860)
- ओब्रज्जोबानिये देवने क्स्स्कओ गमुदास्त्वा : व० ग० माव्रोदिन (लेनिनग्राद १९४५)
- ४, रलाव्याने द्रव्योस्ती: न० स० दे.रझाविन (मास्को १९४५)
- 4. On the Origin of the Antae: George Bernadsky (Journal of American Oriental Society Vol. 59, PP. 56-64

#### ष. सिय सम्बाद

الغ الم

६. व्लेमेना येवरोपेइस्कोध सरमातिह: अ० ६० उदास्त्सोफ़े, सोवियेस्स्स्या एत्नाम्माफिया १९४६।२पृ० ४१-५०

- ७. महोरिजली कु रंग मो कु नोम अर्ख जालीभिचेरकोम संबेश्चन्यो (मारको १९४५)
- ८. स्लाव्यान्सकोरो पर्जाका नानिये : अ० ५० सलिङ्येफ (लेनिन० १९४१)
- ५. इस्तोरिया अल्गाइस्डि: ५० म० देर्झीवन (छेनिन० १९४६)
- १०. इस्तारिचेर प्रया ग्याम्राफिया : रा० ग० मेरेदोन (पीतरबर्ग १९२६)
- ११. एन्सिनलीपेदिया म्लाव्यान्स्काइ फिलीलोगिया : दू ० व० यागि वा (पीतरबुर्ग १९०९)

#### ग. कियेक रूस

- १२ किमेन्नमा करा: व० अ० ग्रेकीफ (मास्को १९४४)
- १३ प्रोइस्लोझदेनियं ध्रस्कओ। नरीदा : न० रा० देश्वीविन् (मास्की १९४४)
- १४. बोर्चा करि जा सोज्यानिसँ वयेको गसुदाम्त्या बन अन् ग्रेकांफ (मास्का १९४५
- १५ इस्तोरिया शीरमा (चित्रमय)
- १६. इस्तोरिया करस्कोड छितोरात्र्री (छेनिनम्राद १९४१)
- 36. Histoire de Russie : N. Brian Chamner (Paris 1929)
- १८. रलवां ओ पोन्कु इगोरयेवे (न्यास्या) : अ० ग० ओलंकि (गास्को १९४६)
- १९. ,, ,, (मृल) लेनिनग्राद १९४५)
- 30. La Lithuanio: Michel Pietiewicz (Bruxelles 1832)
- 28. History of U.S.S.B. 3 Vols (Moscow)
- 22. Histoire de l' Empire Byzantin : Ch. Dihl (Paris 1919)
- २३. कियेव्सवया रूस : एम्० सी ० ग्राँव्स्की
- २४. द्रेन्नेइशेये अरब्स्कीये इज्वेस्तिये ओ कियेवे : अ० ग० गर्कावी
- २५. इज्वेस्तिया ओ खजाराख बुर्तासाख' बोलगराख, मन्याराख, राजाच्यानाख इ धरसाख: अब्अली अहमद बिन्-उमर इन्न-वस्त

#### भाग २ अध्याय १

- १. जामेउत्-तवारीख: रशीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०)
- २. तवारीख वरसाफ: शिहाबुद्दीन, अब्दुल्ला वस्ताफ हजरत (१३००-२४ ६०)
- 3 History of Bokhara : Arminus Vambery (London 1873)
- Y. Heart of Asica: E. D. Ross (London 1899)
- 4. History Mongol: H. H. Howarth
- ६. ओचेर्क स्तोरिइ सेमिरेच्या: व. बर्तील्द (वेर्नी १८९८)
- ७. तारीख रशीदी: मिर्जी मृहस्मव हैंदर दुगलत, अनुवाद ( London 1888 )
- o History of U S. S. R 3 Vols (Mascow)
- ९. इस्स्कुरत्वी स्नेद्निइ आजिइ : व० व० वेइमार्ना
- १०. " " व० व० वित्तके, १९२७
- ११. शमरकंद प्रि॰ तिमूरे इ तिमूरिवाख अ० यु० यानूबीव्स्की (लेनिनग्राद, १९३३)
- 22 Exploration in Turkistan, 2 Vols : R. Pumpelly (Washington 1808)
- १३. इस्तोरिया कुल्नुनीं इ झिजिन तुर्कस्ताना : व० व० वतील्व (लेनिनग्राद, १९२७)
- १४. इस्स्कुरवी सीवेत्स्कओ उज्वेकिस्ताना : व० व० चेपेलेफ (लेनिनम्राद १९३५)
- १५. Voyages d' ibna. Batoutah

#### भाग २ अध्याय २

१. जामेजत्-तयारीख : रशीवृद्दीन

- २. ,, इस्तोरिङ जालोतोइ ओर्दी (लेनिनग्राद, १९४१)
- ३. तवारीख वस्साफ : वस्साफ (-३००-२८-)
- ४. तारीख-गुजोदा : हम्दुल्ला कजवीनी (१२८१-१३२९-)
- ५. तारीख जहागृशा : अलाउद्दीन जुवेनी (१२२६-८३)
- & History of Mangol: II. H Howarth
- 9 History of U.S.S. R. 3 Vols
- ८. वास्तोच्नो-इरान्स्किड वोघोस: व० व० बर्तोल्द (इज्बेस्तिया रोस्सिस्कोइ अकदिम इ इस्तोरिड मतेरिक्षल्नोइ कृत्नुरी तोम 11 (पेत्रोग्राद, १९२२)

#### भाग २ शायाय ३

- १. जफरनामा निजाम्हीन शामी (-१३९२-१४००-)
- २. म ला सावैन व मण्मा बहेरन : अब्दुर्रज्जाक सगरकदी (१४१३-८२)
- 3 History of Bokhara : A Vambery
- d Heart of Asia : E D Ross
- ', History of Mangol : H H Howarth
- ६. अलीकोर नवाई अ० क० बरोव्कोफ आदि, मास्को, १९४६,
- ७. Memoire do Baber (बाबरनामा): बाबर (रापादक: A Beveridge)
- ८. खुलासतुल्. अखबार : खोदमीर
- 3 The Miniature Painting and Painters of Persia, 1ndia and Turkey (London, 1912
- The Persion Miniature Paintings (London 1933)
- ११. गिरात्सकेओ इस्कुस्रत्वो व् एपोख् अलीशेरा नवाई: अ० अ० सेमेनोफ
- १२. सफरनामा : नासिर खुसरी
- १३. मशारे उल्-उदशाक
- १४. नवाई इ गिजामी : ये० ए० वेर्तेल्स, अलीशेर नवाई पृ ६८-९१
- १५. लम्सा अलीशेर नवाई (ताशकद, १९०५)
- १६. बाबरनामा---मपादक न० इित्मन्स्की, कजान, १८५७
- 39. Histoire des Mongols et des Tatars (Peterburg, 1871)
- The Mobaiel-lughat: Mirza Mehdi Khan (Calchta, 1910)
- 23. Literary History of Persia: E. Browne (London, 1919)
- 7. Le Meteriel du miniaturiste de l'enlumineur Tranien : (Behzaad Taberzadeh)
- Residual Res
- २२ Painting in Islam: Th Arnold (Oxford, 1924)
- २३. Manuel de' Art Musalman : G. Migeons (Paris, 1907)
- २४. मीनेती उलुगबेना, व० व० बर्ताल्स, इच्चे० रो० अनद० इस्त० म० कुन्तुरी तोग 11
- २५. तारीख रशीदी: मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत (छदन १८८८)
- २६. रीजलुस्सफाः खोंदभीर (बंबई)
- २७. इस्क्रुस्स्त्वी खेब्गेइ आजिइ: ब० प० वेइमार्न (मास्की १९४०)
- २८. तैम्र अभिलेख (बोस्तोकोबेदेनिया १९४०-४५)
- २९, इरान्स्कोये इस्क्रस्त्वो इ कोर्ले आलोगिया (लेनिनप्राद, १९३९)
- २९. उलुगबेन इ येओ नेम्या : व० व० बर्लील्व ( १९१८)

- ००. र्यन गाजदम द मलावियो
- ११ मावार्वभा भेचेत् तिमरा . ति शानग भवभव भस्सान् (ताजाव १ -५)

#### भाग २ भाषा:

- १ पेवालीनामा मृहम्मद मान्ध्र
- Realt of Asia: E. D. Ros
- 3 History of Mangol: II H Howardh
- ४ तारीख रशीदी मिर्जा हैदर
- 4 History of Bokhara: A Vambery

#### भाग २अध्याय ५

- History of Bokhara : A Vambery
- Reart of Asia : ED Ross
- \* History of Mongol: HH Howarth
- ड. और चेन् जो कोमन्दिराव्ये न सुर्कम्याने : त० व० नेतिल्द (१० विषयाः सरिएकाः अन् वीम इस्तोरिङ् मतेरिअल्मोड कृल्तुरी, तोम 11)

#### मध २ अध्यास ६

१ किताबुल्. हिंद अवूरिहा अविष्ती, अनवादक रीमट अरागरअली (अज्ञमन १२१६) उदं, दिल्ली, १९४१)

## स्रोत ग्रंथ (२)

अबक्त, हाफिज नृब्दुतुत्-तथारीय (अनुवादक क० मग० गन, प्रहीर) जलक्षसन्दरीफ, ब० अ०. तुर्कभेनिया इयेथे कुगोर्त् निये बगास्त्यो (गारको १९३०) अल्बेहनी, अवरेहा किताबुल् हिद (अनुवादक नैयद असगर अली, अजमन गरको उद, दिन्ही १९४१)

इक्तदरता, अव्अली अहमद विन्-उमर इक्वेस्तिया आ भजागाख, ध्रामाल बाल्गाराख, गदीराख, स्लाव्यानाख इ एरसाख

इन्नवीबी, नासिक्दीन यहिया . गल्जूकनामा (१५८०-८५ ६०)

इरकन्दर , अनोनेम् . असह ह-तवारीख

उदाल्सोफ. अ० व०. प्लेमेना येव्रापडिकड् सरभातिङ (गोवियेत्स्कमा एन्ने।प्राफिया, १९४६/२)

ऐनी, सदण्हीन : गुलामान (जो दास थे, अनुवादक राहुल साकृत्यायन, घटना, १९४५)

- ., ,, ताबुन्वा " प्रयाग, १९४९
- . , बुखारा (अनुवादक—स. बोरोदिन, (गास्को, १९५२)

ऑलॉफ, अ॰ रा॰ : रखना ओ पोल्कु इगोरयेये- व्याख्या (मास्को, १९४६) कोस्त्रियालोफ : इस्तोरिया त्सात्वर्मीवानिया पेंगा वेलीकओ, (तोग् ५ पीतरवृर्ग, १९१५–७१ ई०)

```
कजाीनी हम्दुल्ला तारी । गुजोदा (१२८१-१३२९)
भवर, ज याजियात्साया राहितया (पास्को, १९१)
क शिविता, रपन् गोसन्देश्
सार विभी भड़री वर्गनिजल-लवा। ( हउ हला, १९१० )
रामग, नागिर : सफरनामा
गादमीर रोजतामाज (बनई)
गर्कावी, अ० व० दशोइशोपे जरश्कोषे उच्चेस्तिये आ विचेते।
गम. गमिया भा, म. मे. म. म. पुरोजीस्टबये । जागर्मि किनाइ (पीपण्नमं, १९०१)
गजेल्मती गठसठ किमेटमभ्या रूम
येकोक रु ४० कियेब्स्क्या एए (पारका १९४४)
                  ाोर्भा को। ना सीज्यानिय व्यवतो मसुदारत्वी (मास्का, १९८०)
भारमिन्, इ. इ. नो हैनिये पन्नर स्टब्स्को नोज अस्ति (लेनिनम्ना . १९००)
म्य मानो, निन्हानदीन अस्मान (११८३-१२०० दे०) तवनमोतासिरी
भवनी, मला उद्दीन अता-मेलिक तारीय जहागणः
टेउर, (र्वर जल्प्रपोलोजी
नेवर, ६. न. काव्या उम नाद्व उल। (लेनिग्राद, १९४७)
दनिके, ब. प. रम्ब इस्त्वी हिनेद आजिन (१९२७)
द्भित्रियेषा नाज्काज्सकी भी सेर्नेड । जिद्द (रीतरमुनं १८९४)
देमितिन, न. १८ उस्तोगिया भानगरिक (लेनिनग्राद, १९४६)
              पाइरमो मुरेनिये भरकशो नरोदा (मारुको १९८४)
             रलाव्याने वृद्धत्नोगी (मास्का, १,४५)
नवर्ड, मलीशेर नगसा जलीशेर नवार्ड (ताशकद १००५)
पोलेग्किन् व प उस्तो। रमा दिप्लोगातिङ ताम (लेनिनयान, १०४५)
पोलोस्तरक्या, न क वप्रोग् भी रिमिस्तयान्यत्वे ना रिप दो व्लादिमीरा (१९१७)
फेबोरोव्स्की, न म भी गराभि पुरित-याम् नेव्नेक आजिङ् (मास्को, १९३७)
बरीटकोष, अ. त. अलीगेंग नवाई (मास्को, १९४६)
बर्तील्द, य । . उस्वारिया हल्त्नीं अधिका तुकिस्तान (लेनिनग्राद, १९२७)
    11 11
            ं उल्लाबेक ट गेओ ब्रेम्या (१९१८)
            . ओचेर्क इस्तोरिंड नरोवा (१९२८)
           . ओचेर्क इस्तोरिड मेमिरे च्या (वेर्नी १८९८)
           . आतुनेत् भी कीमिदिरोत्मे व तुर्विस्तान (इज्वेस्निया गेस्सिडस्कोट अकर्द मर्व
             इन्तोरिङ मतेरिअल्नोद कु-तुरि, नोम् २, द० १-२२)
वर्तील्द, ब. ब. मोनेनी उल्पर्नेका (इन्बे. मे अ. र. ह. म. कु. तीम २, प्०१९०-२)
             े वीस्तीक्नी-इंगन्स्तिङ वीप्रीस (,, १९५२ तोम २ ५० ३६१-/४)
भावर : नाबरनाना, Memoire de Babar, (edit. A. Beveridge)
" : गंगावक न इतिगन्स्की (कजान १८५७ ई०)
बिल्वरसोफ . इन्तोरिया एकातेरीनि न्तरीय (बल्जि १९९०० ई०)
Bourgeois, E. Manuel historique de politique etrangere
               (Paris, 1927)
Borgmann, F. G. Los Scythes (Halles 1860)
```

बेर्तल्स, यं. ए. नवाई इ निनामी अली शेर नवाई, प० ६८-९१ (लेनिनग्राद)

Browne, E. Literary History of Persia (London, 1919)

Blochet., E. Musalmanie Painting XII XVIII contury (Tran. M.Binijon, London, 1929)

मस्सीन, म. ये. . रेगिस्तान इ येओ मेंद्रेसे (ताशकद, १९२५)

" सोबोर्तया मेनेत् जिसरा बीबी खानिम् (ताशकद, १९२६)

माप्रादित, व. प्र.: आप्रजावानिये देवने घरस्कको गरादास्टार्ग, (लेनिनगाद, १९४५)

यागिया, इ. व. एन्तिमालाभेदिया स्लाव्यान्स्काइ फिलोलंगिया (पीतरबुर्ग, १९०५)

याकुबांबरकी, अ. यु जोलोतया ओर्दा

समरकद प्रि-तिमूरे इ तिम्रिदाख (छेनिनग्राद, १९३३)

रशीदुदीन (१२४७-१३१७ ई०) जामेउन् तनारोध

Rouiro, A.M.F. La rivalite anglo-russoan XIX Siecle en Asie (Paris 1908)

Robzianko, Le regne de Rasputine (Paris, 1928)

Ross., E.D.: Heart of Asia (London, 1899)

रोस्तोव्लोफ, म उ एव्लिन्स्लो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्मिः (पेत्रोगाद, १९१८)

र्वदोनिकम, व इ. इस्तारिया सससर ४ तीम्

लेस्नेइ, ल. व. नोस्नानिये १९१६, गदा व् किर्मिजस्ताने (मारको, १९३७)

लीगोफेत्, द . न ना ग्रानित्साख खेदनैइ आजिए (पीतरब्ग, १९०९)

वस्ताफ, यहाबद्दीन अन्द्रला नवागील वस्ताफ (१३००-२८ ई०)

विक्तोविच् य. किर्गिज्या (१९३८)

विलिस्की, ग. ग. . यजीकोजनानिये इ इस्नोरिया लिते रातुरि (मास्को, १९१४)

वेइमार्न, व.व.: इस्स्कृस्त्वी श्रेद्निइ आजिड

Vernadsky, G. on the Origines of the Antae (Am. G. D. S., Vol. II L, pp 56-64)

बील्खोत्स्की, रा.: आ देकाम्निस्ताख् पो मेमेइनिम् योस्पीमिनानियाम्

भामी, निजामुद्दीन : ज्क्रनामा ( १३९२-१४०० ई०)

समर्भन्दी , अब्द्रंज्जाक (१४१३-८२ ई०) मत्ला-मादैन य मण्मा-बहरैन

सालेह . गहम्मद : शैबानीनामा

मिदिकवेकोफ, तुगेलवाइ: तेमिर (उगायास, अगुवादक व. रीस्देस्त्वेन्स्की, लेभिनग्राद, १९४७)

सेमेनोफ, अ.अ. शरात्स्वाओ इस्कुस्स्त्वो व् एपील, अलीगेर नवाई

सेरेदोन, स. म. . इस्तोरिचेस्कवा ग्योग्राफिया (पीनरचुर्ग, १९२६)

सेलियचेंफ , अ. म. ' स्लाव्यान्स्कीये अजीकोज्वानिये (लेनिनग्राद १९४१)

सोलोवियेफ़, स. : इस्तोरिया रोस्सिइ २९ तोम् (१८७९-८५)

Hanson, G.F. Europe and China (London 1931)

Hammer Purgstall: Geschichte des goldenen Horde in Kiptehaka (Budapest, 1840)

Hardlicka: Scaleten remains of Early meen (Smithsonian MS: Pub Vol. LxxIII, pp 34,-49)

- · : इस्तोरिया रूस्कोइ लितेरातुरी (लेनिनगाद, १९४१)
- ० : इस्तो।रेया रोस्सिइ (चित्रमय)
- ः आविकं पो इस्तोरिङ कलोनिजात्सिङ सिविरि १७ वी-१८ वी शनी (मास्को, १९४६)
- ० : भिर्गिजिया, नुदी पेवोंड कान्फ्रोन्त्सइ (लेनिनग्राद, १९३४)
- तुर्केस्तान्स्कओ वोयेन्तओ ओक्नुग् ३ तोम् (१८८०)
- ० : तेम्री अभिलेख (बोस्तोकोबेदेनिया, १९४०, १९४५)
- श्रुदी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजी इस्तोरिया यज्ञिक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद, १९४०)
- ० : द्वाद्त्सत् लेत् कजाकस्ताना (लेनिनग्राद , १९४०)
- o : Persian miniature Paintings (London, 1933)
- मतेरिअली क् व्सेसोयुज्नोमु अर्खेआलोगिचेस्केम् सोवेश्चन्यो (मास्कां, १९४५)
- ०: मशारेजल्जश्शाक
- ० : युआन्, चाउ. वि. शि (संपादक ग. अ. कौजिन् लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
- रेगोल्युत्सिया व् स्रेद्नेइ आजि्इ (ताशकंद , १९२९)
- : वोस्तोकोवेदेनिया (लेनिनग्राद, १९४५)
- ''शजरतुल् अतराक''
- ० : सोवियत्स्कया एत्नोग्राफिया (१८३६/६-पृ० ११)
- स्बोनिक मतेरिअलोफ अत्नोस्यिक्वरस्या क् इस्तोरिइ फोल्तोइ ओर्दा (लेनिन-ग्राद, १९४१ ई०)

Histoir edes Mongolse tlest atures .. (Petersburg 1871) History of Civil War in USSR. History of USSR. 3 Vols (Moscow)

## स्रोत ग्रंथ (३)

- १. पमपेली, रा : एक्सप्लोरेशन इन तुर्किस्तान, २. जिल्द
- २. स्वेन्-नाडः : यात्रा २. जिल्द
- ३. स्क्रिन, एफ० एच०, और रास, ई० डी० : हार्ट बाफ एसिया (१८९९ ई०)
- ४. बरर्सील्द, वी : तुर्किस्तान डौन दुद मंगोल इन्वेजन (१९०० ई०)
- ५. होवर्थ एच० एस० : हिस्ट्री आफ मंगोल, ३ जिल्व (लंदन, १८८० ई०)
- ६. पारकर, ई० एच० : ए थौजंड यर्स आफ दी टारटर्स (शांधाई, १८९५ ई०)
- ७. लेम्ब, हेराल्ड: जिंगिज खान (लंदन, १९२८ ई०)
- ८. कार्पिनी, जीन आफ कानो : द्रेवल, (हक लइट सोसाइटी लंदन १९००)
- ९. इब्न-बत्ता, : ट्रेवल, अनुवादक-दफें मेरी और सांकी नेती, (पेरिस, १९५३ ई०)
- ०. मार्को पोलो : ट्रेंबल, अनुवादक हेनरी यूल (लंबन, १९२१ ई०)
- १. रूबरिक, विलियम :द्रेवल द् दी ईस्टर्न पाउँस आफ दी वर्ल्ड (इकलूइट सीसाइटी लंबन,१९००)

```
Q.C.Y
१२ जनामान्ताफ, न सनी ई मनो (लनिनमाद, १९२६ )
१३ जामोरी मिनम, हिस्ती सफ त्यारा (ठ न, १८६५ ि०)
१४ नास्ताच, त. आनंत स्वर्णि समारत्ता (शवनका, १८२८ ६०)
१५ रिमाठ मिराद दे मेधार सर छ। आजो सा तल (परिम, १८८० ' )
१६ ह्दर, (मर्चा तारीस रजीती ए डिस्ट्री आफ ३ पाग ह वाफ पुरल एसिया, जनवाइक छो ठप्रस
    और राम ं दी. (अवन, १८२५ किं)
१७ बरतित्व, न. व. भो केर्न उस्मीरः त्रिमन हता नगेः (१९ / 'ठ)
    वर्गभात, एफा जो ०, ले भित, (हारस, १८६० ५०)
ा । त हिन्दो आफ दी ५० एम० मन । जारक ३ जिल्ह (मार ठा, १९४८ रिक)
२० दमोमेन १६ ल'मानित पी-स्राधित (पश्चि, १० ४ कि)
२१ मावेस, जी. उस्त्वार आसियान दे प्यान दे लागिय (परिमा, १५०५ ई०)
२२ वाच, इल्ल्य, इञ्च, द ग्रीन्स 'स मिद्रमा ए॰ उपिया (कस्त्रिज १९३८ ई०)
२३ पोगले म्हलमा न. सिरि हिस्तमे स्ता कि तो प' स्वारिट नगदीक प्रमुठ तग्र एस्ट एस्ट
    (सम्बदा, १९०१ रेत)
वर्ष नेतेर, क. न. पामगातिनकी स्रोका मास्त्री गरकती प्रकृतना (भरवना, १९४० ६०)
२५ नेवेर कमोला तेराकोटाज फाम अफासियार, (भारतो, १९३४ ५०)
२५ ३, अ जीवली, ई० ३०, और त्रेबेर ७, त. सामानि : रिक्र भेतल (मर ह्या. १९३५)
२७ ईराक्क्क्ये इस्क्रस्ता ३ आयोआलोगिशा (मरमग, १९३५ ई०)
२८ सत्मध्रवा, व शकाण उन उडिया (लाहोर १९४७ है०)
२९ पीग वेबराध्या न व. विजन्तिया ६ ईरान (मसत्वा, १९४५ ई०)
३० गेरलाबन्सेफ, ग० ई० एलिन्स्य ह डेगान्स्य ना युग रासिद (पेत्रोगाद, १९१८)
३१ ईर्रान्स्हमे यजोकि, (अकदिमद नावक मरवा, १९४५ ई०)
३२ नाइल्ड, गोड। व जीज एज (किम्प्रिज, १९२० ई०)
३६ चाइटर, गोर्डन, : प्रोग्रस एह आकैंआलोजी (०वन, १९४१ ५०)
२४ हैंडन, ए० सी०, हिस्दी आफ अन्त्रापीलोजी (लंदन, १५४५ ५०)
३५ टेलर, ३० वी०, . अन्धापीलोजी, २ जिल्द (जवन, १९४६ ई०)
३५ मार, न. ग. यजोक इ इस्तोरिया (लेनिनग्राद, १९३६ ६०)
२७. योबान चाउ बी. सी , अन्वादक कोजिन, स. अ. (मगचा, १९४१ ई०)
३८ नेईमार्ग ब. व. इस्क्म्स्स्व पेशनड आजिट (भरनता, १९४० ६०)
३९ जिल्लाबुर्ग, ब. थ. भोर्निंग ताजिकी (मस्त्रा १९३७, ५०)
४० इस्तोरिय विष्लोगातिङ, ३ जिल्द (मरक्वा, १८४५ ई०)
४१ नगर्भक, य. दी. ओचेर्न प. इस्तोरिड कलोनिजात्सिड सिनिर (नरभगा १९४६ ई०)
४२ मेरेबोनिन, ग. म. ५ स्तोरि चस्कया ग्योगराफिया (पेत्रोग्नाब, १८१६ ई०)
४३ द्भित्रीयेफ कफकाजस्की ल. ६ : प ने दुनेड आजिया जापिस्की ख रोजिनका (पीतरवर्ग, १८९४ ई०
४४. इस्तोरिया एस्कइ लितेरातुरि, अकदमी नाउक (मन्क्वा, १९४१ ई०)
४५. यागिव ई. व., एन्स् म्लोपेदिया स्लाव्याग्स्कोइ फिललोगिया, (सां पेनेरवर्ग, १९०९) १ -
४६. यजीकोज्न निये इ इस्तोरिया िकतेरात्ति (महनवा, १९१४ ई०)
४७. ग्म ग्रजीमाइलो, पुरोशस्त्वये व जापव्निद् किताई (पीतरवर्ग, १९०१ ६०)
```

४८. प्रजेव ल्सकी, न० ४० : मगोलिया इ स्थाना तुगतोफ (मरम्ब . १९४६ है०)

४९. आजीजात्स्कया रोशिया (मस्क्या, १९१० ६०)

- ५० य होफ, न० ५० हिथेफ्स्कमा रूम (मस्ववा, १९४४ ई०)
- ५१, गावगंदिन, १० व०, आवराजीवानिये हेव्न-स्स्कवा गसुदास्त्वं (लेनिनग्राद, १९४५ ई०)
- ५२ वर्जाविन, न० रा० अस्तोरिया बोल्गारिङ, (मस्क्वा १९४६ ई०)
- ५॰ देशीनिन, न० ग०, स्लाव्याने । द्रीवनीस्ति (मस्या, १९४५ ई०
- ५४ रता निक गानेरियालाफ क-उस्तारिट जोलोतोइ ओदि, जिल्द २ (मस्ववा, १९४१) ई०
- ५५ वोरोफकोफ, अ० क०, सपादक अलीशेर नवाई (मस्कवा, १९४६ ई०)
- ५६ हिस्ट्रो नाफ दो सिविल बार इन दी यू. एस. एस० आर. २ जिल्द (मास्को १९४६ ई०)
- पर ना आस, फाज और दूसरे, जेनरल अन्थापोलोजी (न्य्यार्क, १९३८ ई०)
- ५८ गिकट, गम० मी० आवर अर्ली एन्सेस्टर्स (कैम्ब्रिज, १९२९ ई०)
- ५९ नेवेर तमीला, ए सारवेशन्स इन नार्दर्न मगालिया (लेनिनग्राद, १९३२ ई० १)
- ५० उरतोरिया रसिद, नित्रमय (पीतरबुर्ग, १९०४ ई०)
- ६१ वंता-रोत-ोग, रसो बाइनिज जिलोमेसी (शाघाई, १९२८ ई०)
- ६ / चर्मनो ए बाट हिस्ट्री आफ् चार्डानज सिविलिजेशन (लवन १९४५ ई०)
- ५३ रिस्कृत्रीफ, तु. १ वोस्तानिये १९१६ ग० व०, किर्गिजिस्ताने
- ६४ वेर्नस्ताम अ., तुराक (मरावा १९४६ ई०)
- ५५ ग्रेकीफ, १०३० बोर्बा रोसी जा सोज्वानिये स्वीयेवो गसुदास्त्व (मस्ववा, १९४५ ई०)
- ५६ वे तानिन, न० म० प्रोइस्वोज्वानिये एस्कवो नरोदा (मस्ववा, १९४४ ई०)
- ६७ लोगोफेल द० न० ना म्रानित्साम भेदनेइ अजीड (पेतेरब्र्ग, १९०९ ई०)
- ६८ एफ्रीमेन्को, प० ए० पेनोंनितनीने ओन शेस्त्वा (लेनिनग्राद, १९३८ ई०)
- ६९ रन्वे, त० व० इस्तारिया द्रेब्नेओ वास्तोका (लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
- ७० श्रामित्सर, या० ब० इस्तोरिया पिस्मेन (पीतरबुर्ग, १९०३ ई०)
- ७१ बाचित्स्की, न० ग० आखित्रोबतुर्निय पामेरिनिक तुर्कमेनिइ (मस्ता, १९३९ ई०)
- ७२ अलेक्सन्द्रोफ, ग० अ० तुर्कमिनया इ येवो कूरोर्तनिये बगात्स्त्व (मस्क्वा, १९३० ई०)
- ७३. वेडगार्न, ब० न० इम्बुस्त्व गेद्नेइ आजिइ (मस्तवा, १९४० ई०)

# सग्रह आर अन्सधान-पत्रिकाये

- १ सोब्येन्स्का वोत्प्तोको-त्रेवनिये जिल्व 1-111
- २. सोब्येत्स्नया आर्लओठोगिया
- २ सोबैरस्कया एत्नोग्राफिया
- ४ वस्तानिक देवनेड दस्तोगिड
- ५ मतिरिया । इत्रलेदोवानिया प आर्लेओलोगिइ एस० एग० एस० एर०
- ६ ऋत्भिये मोओकवितया.
- ७. ताजि ।स्कया कम्प्लेनमनया एक्सपरेत्मिया १९३२ ई०
- ८ ताजिक्सक भामिस्कंया एनसपेदित्सिया १९३५ ई०
- ९. कराकल्पकिया
- १०. इस्तोरिचेस्किमे जापिस्की
- ११. भ्रोजेरो इस्सिक्कुल (मस्त्रवा, १९३५ ई०),
- १२. किर्गिजिया, अकदिम नाउक (लैनिनग्राद, १९३४ ई०)
- १३. इजनेस्तिया रोसिइस्मोइ अकदेमिया (पीतरबर्ग, १९२२ ई०)

- १४. नाउनमे भागो तामिनराम पामिर्यको, एनसपिनिता (मरा।, १९१६ १०)
- १५ अन्य किरतान अस्ति स्मातिस्मिल पर्योऽ क्षिर्मासाउ प इत्रुपनिय पोणजनी स्तीम पोल उल्ल-क्सिना बका क्या १९३२ (लीननग्राव, १९३४ ५०)
- १६ भातरियाल क. सेमोगव्कीम् अर्थाओलोगचेस्कोग सोवशचेनीय (गरवा, १९४५ क)
- १७. नारालां नये समण्कदरको अोबलारित (लिनिनपाद, १९२५ हि)
- १८. एपिग्राफिका वोस्तोका

### परिशष्ट ३

# नामानुक्रमणी

। उगिर -- २९७ 1571-12-662 (रेगो एन्(गर भी) अतम गार्चल-- र अकार--५६ मानगोब--१ (इनेस ओर्ब), 67, 40 15405--- 668 अककामिश--४८३ अना नियक --- २ ४९ अक्तुगाश--३१० गनना जा--५१ जमताई यान--२०१ अकाताग--५९(इवेस ओर्ड),३६१ अकत्य्बिन क- -४१५ अकदमी---र६५ अक्तजर--६९ अकबर---१११, ११६, १५४, १८०, १८१, १८३, १८८, २१९,२२४, ३१३, ३२१, ३२४, ४४४, ५४६ (-तुकसाबा नाममची) अक्वास---३०२ अक्ष का---इर अक्रयेत---५१६ (उपवेक) अकमरिजद (पेरोव्स्की बदर) ---३७८ (अक्षमेचेत), ३७९, ४२६, ४३०, ४३२, ४७४, 81919 अकर्तुर्त---१६६, २७५

अकरमान---३६८

य ह-रवात- - ४९८ अकराग--५२६ (ग्पती हाजी) नक शनकाल---२१० (जेठ), ४२५ ( - अ हसक्नाल), 884,600 अकसाई---३११ अकसी---१७६, १८८, २८१, ३०५, ३०७, ३०८, ४४२ अनस्---२९६, ३०२, ३०३, ३०४, ३०७ (प० त्यान-स्तान ), ३०८, ३०९, ३१०, ३३१, ४२५ अनकल (ओसी) ---४८९, ४९०, ४९२ (तेक्का), ४९९ (मे अश्काबाद) अक्त्वर-काति--५१० ५१८ ( -बोलीविय-काति),४५४, ५२६, ५४९ अनत्बरी-- ४१० अन [युविन्रक---५३४ अखताची---३०५ अखताना-- ५१५ (उपनेक) अखतूबे----५१ अवलक्ला---३६८ अस्यस्---१६६ अखुन---३१६, ३५४ अखुन्दजादा--४७५ अखोत्स्क---२४० (शिकार-बाला), २४४, २७१, ३८१ अब्ते लीजा--४७१ अगतमा---४४५

अगताई---२०० अगरफा--- ३१७ अगरतम्--१०९, २४९ अगामइली--५१६ (उज्येवा) अगिर--५१५ (उज्बेक) अनिकयान--४२६ अनभइली--५१६ (उल्बेक) अज---५१६ (उरप्रेक) अजक--'(६ (अजक जेर्नु १), ५९, ६०,६२(ऋभिया), ६४, १५१ (==अजाक) अजोज---४३ अजीम---२०५ अजोफ--३५, ७४, ७७, २२९, २४७, २४८, २४९, २५१, २८९, ४०९ अतबाश---२९७, ३०१, ३१० अतरक--४९४ अतलातिक समुद्र--३७२ अताकारागुई--५८ अताकुर--२९७ अताजान-४७८ (०म्राद), (०तेगूर, ०त्यरा) अतालीबा---१४९, १९२, ४३९ (मुख्य परामर्शक), ४४०, अतावेग (अध्यापक, संरक्षक) 797 अतिक--११२ "अलेचेस्तत्वेन्निये जापिस्की"---

797



317174 - 885 अधिलां-- ७२ 100371716--247, 743 1यक्ती--२०० (मैनिक) अदल्फ्स---२२५ जसमत---२९१ अवाजिफ--- १०७ अदेरसा-- २८०, ३८३, ३९१ अर्नोदरेव्की--७७ (एकदारा 51भी) जिंद्रपातिक---६, २४ जीवयानापोल---३४, ५९,४११ गितिवार-पन--९३ जनवर पारा- ५२६, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५ जनश्तासिया---११५ अन्तिल्ट- ग्वरतं--- २५८ अनाकराग्ई--५८ जनादिर--२५२ STTITTI---अनी--६ अनगीम उमकदर--४१, ४३, ५१ (इस्कंबर भी) अन्या--१९० (न्वान), २११ (अग्शाह) अनोङ्गचेंको---३७६ अन्त (जन) -- ७१-७३, ९३ अंगर्राष्ट्रीयतानादी---५९३ अन्तर्वेद----५५, १२१, १२२, १२८, १३२, १३४, १६५, २७७, ३०६, ३५२, ५३६ (वक्ष-सिरका द्वाबा, मावरा-उन-नहर)

अतर्-मंगोलिया — ३२४ अन्थनी— १९० अंधकार-भूमि— ३७, ७३,९४ अन्त्रजुई— १३५ (अंदलोई), १८६, १९४, ४५१, ४८९, १९१, १९२, ४६१, ४६३ (अंदल्व) अदरात - -१३७, १३%, ०५० भदा--१३०, १३१ (परमणित) अन्दिजान -- ५५, १५३, १.१ (फरगानामें) १८% १७५, १७६ १८०, 260, २८१, ५०२ २०४, ३०६, 206, 209, 380, 184, ३३६, ३९४, ४२१, ४२२, ४२७, ४३१, ४३५, ४५६, 830, 699, 499-22 आन्द्रेए--२७, ५१ (नेगेरिम), ९१, ३१८ (= माद्रे.) अद्रोनिकस---३७ असी--८३, १०७, २५७, ४५७ (शानी) "अभा करेनिना"---३०,३ अञ्चाने --- २५५ "अपराध और दड"-- ३५२ अपक----३२८ (भीजा), 333 अफगान---१९२, १९४ ४२२. ४४२, ४४६, ४९८(बस्ती) अफगानिस्तान--६, ३७, ४७. १२१, १३२, १३४, १३७, १४७, १५०, १५९, १७२, २०४, ३४७, ३७८, ३८८. ३९०, ४०१, ४१५, ४५० (-युद्ध), ४५२, ४६२, ४७४, ४८८, ४९७, ४९८, ५२०, ५२५, ५२७, ५४१, ५४४, ५४५, ५४६, ५५१ अफनासी---१०१ अफरार--- ४२५ (अफसर), ५४० (तुर्कमान) अफीका---१४१, ३७२ ४०८,

888

अबकस---२०९

अबका---८, २८, २९, ३१

(खान),१३०,१३१,१३२,

१३८, १४३, १४४, २८५

बलगाविया ३५ अवशासि - .० जनसम्बं १५० (१४(११) रत्रकृत -- १०४ जनलाई (ग प- ॥ ) = 268, 168(11) जनिकन -- 28१ 1106 -851 जबलेन २१५ (० विचार) ३३७ (०गान) अ मिल- -स्टिप् अलाजक ११२ ११५ Al (8th) - 9 4 अनीवर्द-- १८५, १.१ २०१, 20%, 10%, 10%, 70 रिवर १४-- १५:, १५० (मान) ' 247, 29,4, 24,3, 411, २९१, ४०९, ४६७, ४१८, 363, 368, 640 (3) जॉर्ब) प्रवृद्धमाभी -- १५०, २०७(जनिसास भार), ५०८, २०%, २८१, ३५५, ३५७, र २०,८५८ (कितीय सात्त), 640. अस्लाम ६ १४० (अहारक प्रभातम (१) अबर पात्रहा--१६७ अब्ज-फेबा--- १७ अबुल्पं ज-- १९२, १९३, ३४९, ४६६, ४६५ (खा।) अत्रमन्तू"- -१६६ थबंदमध्रमत्र--५०३। ४६८ अव्तानिब---१८७ अत्बनार--५०, ५६ अर्बू-याक्य-य्सूपा---१२५ अव-मर्डव---३३, ६३, १५१, 284, 2819, 283, 2119 (खान, बानरका दादा), १६०,

१६५, १६६, १७७ १७८,

o / (सिमी) । ५०७ ाटनाली- १०० जरहर पात - ५४ (भगरकदी), 240, 24 840 नब्द्रशी५--२७८ वण्रहमान 11421--835 (तक्का) मर रूर्र हो भारतीका --- ५३३ गर्न्सीम खान-- ४७२ सद्यासीम १९०, २१० (गान) 12 मेर - यते ह मञ्जूरुमारीम---४७१, ४७२ मन्तुल मागिन--१८० १८१, 961 29K, 40K म इल्फ्लिक्टिया १५८, १५९, अण्डलिंग--१३६, १४६, १५९, °६१(गान), १६५, १७५ (प्रथम) <sub>ह</sub>१८० (२), १८२, १८३ (द्विनीय), २०४, ా८१, ३६१ (सर्वनवेग), ४७ ५ (भी मा) ४८६ (मेहतर) नगरनमय--४४६ (मा), ४५० (नायव-), ५२६ (अदी५) AFARTIT-- 928, 924, 923, १८4, १८६, १८७, २०७, २०५ (प्रथम), 680, (मिजा, बाह्) वार्यामी--१२१ . नामीक (जेनरल) -- ४५३, 846, 845 अमनगै स्दी--- ४१५ अमलावादार--४५ ३ अमरा----१०४ आगासची---३०३, ३०६ (वैशी := अमामाणी) अमीन-- १७७ (मिर्ज़ा), १९६, ४७६ (न्यान)

अमीनियाना--- ४२३ अमीनेक----१९६ अमीर-- ११३, १४५, १४८, १५०, ४२५, ५२३ (देखो वखाराके अमीर) जमी<sup>र</sup>अली (तुर्कमान)---४७१ अमीरवली--५४, ५५ 'अमीरुल् मोमिनीन '--४४६ मुसलमानोका प्रगुप) "अमीरोका घोसला' -- ३९२ यभरसना--२६३, ३३५, ३३६, ३४६, ४६० अमृर--- ३८१ अमेरिका-९, २४०, २५९, २६३, १६६ ३७२, ५०५ (यह मे), 390 (सथुवल राष्ट्र),४००, ५५० 'अम्बन'' (महामात्य)--३२४ जम्बर----७५ अयहन--२४३ अयोग्ज--५३० अग्न--१६५ अरक्लेयेफ---३६५, ३७१, ३७४, अग्लगेल्स्क---२२६, २६५ भरगन---५१४ (उरूनेक) अरगन--४६ (खान), १३१, १४३, ३८१, ५३०(नदी) अरंग--- ४६५ अग्राक---१६७,२९८ (कुन) अरपा---- ३६ (सान) १३२, २९७, ३१० (-उपस्यका) अरब---३१, ७४, ८१, ८९, १०३, २०४, २०६, ३०१, ४१३ (घोडे ),५१७, ५३६, ५३९, ५४१, ५४८ अरब मुहम्मय---३३८ अरवशाह-१५३,३१५ (वाह), ३३८ (मृहम्मद), अरबाजी---र००

अग्बान---३०९ अरवी--- १५८, ५१४ (उच्जेक) 429 अरलत--१३५ ५१४ (उड्वं का) अरमलन--१३८ (सान),२०० (असंलन), २८९(बेग) अरमू --- ३२४ गरा---३५४ अराक तेमर---१६६ अराजकतावादी--५५० अराजखान--- ४९० (किला- ) अगजान---२९८ अराल (सागर) --- ६, ६४, १९६ २०६, २०९, २१०, २९०, २९१, ३५२, २८७, ४३०, दह्र, ४६७, ४७३, ४८५, ४८९, ५२८, ५३५, ५३७, 444 अरालद्गीप--- ४७१ अराली--३५३, ४६१ ४६६ अराल्स्क--३५८,३७९, ४०९, ४३०, ४७६ ५३० अरिकब्गा --- ८, १२८, १२९, १४३ ( - अरिशब का) अरिक्षलार--- ३११ अरिग--३०८ (मुगोलिस्तान) अरिदिसियका--११३, ११४ अरिस--- २७९, ५३० अरिस्तनबेल--४८२ अर्क--१६५(= अरक),११० अर्जभय---२३७ अर्ज्हम--८, १०४, २०३ अर्दहान--३८६ ३८७ अर्भ-दाम--९४, २१८ ३७% अर्पचन (रब्तन)---३३१ ३५० (-- अर्वतन भी) अमंनी---६, ३९, १२५, १२७, १४१, १४५ (अर्मेनिया),

२५१, २६३, ५१२ (गणः

राज्य), ५५१, ५५४ अर्मन--२८, १० १२, ५५ (देव नाक असमें नगा), 288, 284, 885 अल्प पहा र-- १३७ नलक--१९२ अन्त कत्तदा--- १५५ जलक्सद्यान--१३५ अल मुस्ता -- ५६ अलग्--- १४८, १०% अलिन--५१६ (उपने ।) 430 गलची--- ' अलजर्र ---३० अर्ला । त-ए मेल--- ३३१ अलत्न-स्यु धो -- २९८ अलदल---२४० अल्लार--१५ अल्जबाजीन- २४२, २४३, 244 अलबानिमा---- ३ अलगाती---२९९ अलका (गाम) - -५३५ अलमस्-लोरेन---४११ अलाउद्दीन---१३४, १४१, १४४, १५७, १५८ अलाउल्म्लॅंक--१३५ अलाकामक--१२७ अलाची (बहादुर)---३०७ (==अलनी) अलाताच---१२७, 200 ( -अलानाम) ३११, 434 अलान--४८४ जलानिया--५६ अलाबुग---३०१ अलास्का--१५६ अलिकसुवैर---४५९ अिंगूत----२९६ अली-१०३,१८३,२००, ३१५

(मोगलान) ५४८ (3311) अभी- ५७ (-ोक), ४०० १३६ ( मुल्तान), १५ ) ( मार्गेगद), १८३, २००, ३१५ (-- मागलोन) २५५ (-ਮ੍ਲ) ४ ,८ (ਜ਼ਾਲੀ) त्रह ( उस्क) अलवसान्द्र — १४ (रोर) ५५, ९७, ३४९, ४७८ (जार), २६८ (१), २७१, ३७०, ३९१ (३), ४९५ (२) जन्यस्यान्द्र (उन्तियस्याफः) - -मलक्षान्याचमञ्हान--४६५ अलगसी- --९८, १०७, २२५ (अलेक्साद्ध), २४१, २५४, २५२, ४१९ अलंगमो नेनम्की-- २१, ४७, ९५, ९६ ( अलेक्साद) अळेक्गाद्रोता-स्त्रवादीना----206,203 अलेम्मेन्द्र (जारिना)--३९४ अलेपी--१४० ( -हलन) अलेफ---१०३ अलोई----२५४ ा कोशियना --- २९७ अल्टीगेटम---५२२,५२४,५५२, अञ्कलाशी---५४४ 448 अल्तन---३१५ ( =सुवर्ण) अल्तन खान--२२७, ३२१, ३२४, ३२६, ३३८ अल्ला-ओर्व --- २९१ अल्लाई---- ४८, १२१, १३२, २३४, २६४, २६७, २७१, चर्र, चर्र, च्यट, च्यर, ३८७, ४०१, ४८९, ५२८, ५३०, ५३५ अल्ताकुल---११० अल्ली--४२२, ४८२ (-मुदुक),

५५०, (अस) अल्(न हज स्ट्रोन १५ अस्टिंगन ३०७ जिं। असलन -- ३१८ अत्पमास -- ८८८ ालानिया - -४११ भव्मोअवा २९८, १३८(वेबका 114) 348, 408, 804, ५३०, (बेबो),)०३८, ५३० 498 अल्यानिक - - ५६, १२१, १२२ १२५, १२६ १२८, १२५, १३४ १६५, १३७, १३१, 889, 296, 200 अल्मोत---१३९ अल्हाकल मान- ४ । } अल्छानरी चाज- वार् अल्लामदार- १५३ अवरत--५१४ (उज्लेष) अवना - न्प 🗸 (न माम) जवानेक भाग १५८ २०० 社はんーーンさん गवाकृग - २० ज्ञागर-- -१८७ अभ्रते । -- ४६४, ४६५ ५ ५ ( -अस्र कि) अरकाबाद--३८८, ४९३, ४९८ ४९९, ५४५, ५५१, ५५५ असदुल्ला--४३२ (अवटर) असमानक---३१८ असहयोग-आदोलन- , " असेरा--६ (ओसेन) अस्कोल्द---७५, ७७ अस्याखान-५१, १००, १०८ १६७, १८५, २०५, २२५, रेरह, रेवह, २३७, २५०, २८७, २८८, २९१, ३३८, 238, 380, 389, 80g

४२०, ४४%, ८६५, ४३६, 8191, 804 ार ।। वाद-- - २५४, - १५६, १,१, १६८, १७६, २००, २०३, २०४, ४६५, ४७०, 860 अस्पतान----३, १०४, १५०, 848, 203 अस्पेराई---२०० (अस्त्राबाद क समीव ) अरफादयार- -२०४, २०६, २०७ ( इस्फाधार) जनसा भी--- ४३७ जहारि----६७, १००, १२६, १३०, १४३ ( तम्दर), १४७, १५३ १६०, १९१ (२), २७६, ३०४-५ (-मिर्जी) नद्रगद्रशाह्य---१९४, ३४७,४३९, ४४१, ४४५ (अब्दाली) जहरार(स्त्रोजा)---१५३, १६१, 863 महोगा---- १४ जंका--५५ (-पुरा), ६२ अगान्युरी---२९७, २९८ अगारा--- २३८, २७२, ३२१ अंगीरा---१५२ अंग्रेज---२२२, २४०, ३९०, ४४४, ४९७ (से तनातनी), ४९८, ५१९, ५२०, ५२२, ५३०, ५४२, ५५१, ५५२, 448 आइरोफ ( लेपटनेंट ) — ४७६ आह्या---२०० आइने-सिकंदरी---१६१ आक्चा---१५४ आवसफोर्ड---१५८ आवसू---५४४ आगरा---१७७, ३१३ आगासान---१४० आगामुहम्मद-४४२ (तुर्कमान)

४९० (काजा रव श-सस्थापक) आगा यसफ--४७२ अभिस----२०० आगृज---५७, २८५ (तुर्क), ४८९ (तुर्कमान) आजूरबाइजान-- ३९, 48, ६२, १२१, १३१, १४५, १४६, १५०, १६०, १६४, १७२, १७६, ३०१, ३७२, ३७७, ५१२, ५४८ (तुर्की), 446, आतमन (सरदार)--११०, २२३, २३०, २३५, २६१, ५२५ (==अतमन) अत्याराम दीवानवेगी--४६० आदमिक्लान--४८२ "आधारिक राज्यविधान-"४०४ आफनावचा अब्दुर्रहमान--४३४, ४३५ आफंदी--४७८ (मुल्ला) आफरीकद---२८० आबदरा---१७४ आयुर्दन---४५८ आबेल्विन---५३७ आबेसफेव---५३९ (गाव) आगिन संधि---३६६ ऑर्भू--१२१, १३०, १७३, १८९, २०५, ३३४, ४८२, ४९९ (==वश् ), ५३५, ५५०, ५५५(== आमुदरिया) आम्र---२४०, २४२, २७१, 326 आम्स्की--- ३८९ (ग्राफ) आमूल--१०३ (= चारज्य) आम्सटर्डम---२४८ आयुका---२३५, २५३, ३३२ (सान) आयुर्वली मद्र---१५ आरदोक---१०५ आर्जित्ज्ञाम--१०४

आरिस--५६ "आरोरा"--५०९ (ऋजर) आर्के---२११, ५२६ (किटा), ५२७ (बुखारा) आर्क लैम्प--- ३९६ आखंगेल्स्क---३६५ आर्थिक सकट--३९३ आर्य--५१६, ५३६, ५४१, 486 आलक——३३० (अलाताउ) आलगखान--५२६ (अतिम अमीर बुखारा),५४१,५४४ आलासाना--५३९ (गगनाबमे) अालान--१८ आलेस---१११ अल्पि--- २७० आवक---६ आवा--७ (बर्मा) आवार--७२, ७३ आस--- २८४ आसफुद्दीला—- ४९० (खुरासान) आसाम--१४ आसियाबी-४६२ (बोहीमिया)--आस्टलिज ३६६, ३६७ (चेकोस्ली-वाकिया) आस्ट्रिया---२४८, २५९, २६० २६३, २६६, २६९, 300, 30E, 80G, 888, ४१२ (-युवराज), ४१३ आस्ट्रेलिया---२४४ आहंगर---१२९ आहृनीदरवाजा-१७० (छीहहार) इइगदेर--५४७ (तुर्कमान) इदेवे---५४७ (तुर्कमान) इन--५९(शकमाराकी शाखा) इकास----३५३ इकोनियम्---१४३ ''इबलास''----१६०

रियार ८५ (तेस्स) रगता ४८० ानान -५७७ (इनमान) 111--191 (3176) ज़ीरस्त्राम ४ - - ३५५ - ५५ र 340 ततारियोग - ३८८ ३९० ४ ३८ ( जन र छ ) इननो ( ननी - - - १९ ८ इन्नतुरला-४ ०( इतिहास भार), 677 7717 17- -194 उन्मास रास '--१०३ उमाइलागो -२४६ हिगास्कान -- ८५ ५ड्स ---२५३ इताली -- ३९, ४८५ 28/, रइ९ ४१४, ३०० ३/२, 868, 883 र्शतहामा--१५६, २०६ ८, (-लेखक), ४२५ ( कार) इ-लु---१२८ (उ द्) इतेल्गेन- - २७१ डिलल (बोल्गा नदो) --- २०, २६ ३० ३१, ७१, ७३, ७४, ७५, ७९, ८० 'इस्निफाक'( -लाग)--५१८, ५२१, ५५३ इदिक--- ४९, ५५ (उन्नेका), ६२, ६३, ६४, २८६ इनकान--५२० इतारी---१८९ (नारी समान) यनोसोत--२६ "इंस्पेक्टर जेनरल --- ३८४ इपबिस---६६ (सिविर) इपीर--६३ इनाहीम--- ३३, १५६, १६६, ५३९ (सफर), ५४६

( गुरुन्। प्रमुची ) व्ल पाम अल- ७३ हर्वाता- ३५ १३४ १३५ हन मभीन-- १४७ "- F 計下的-----(9 - 3 न्मानोक -५३१ (अमनगेत्दो) 434 उम्माम --१७४ १७११, १८१ (रजा), ४८५, 201 ( कुह्छी) २०४ ( जाफर) अभिल--- १६, ३ १७ (नदी) ररबेह - ४०/ इर शात --३०७ इश्लागी- १०९, २०० 'राक-- ३३, ३७ (केइस्सान) १८४, १४७, १५०, ३०१, 303 र्धरना---११५ अभिनेष्य--४८१, ४८२ इर्क्ट्क--- २३८, २४२, ३०४, 435 इशिव--३४१ उनंद-- ४५२ दर्ताशअली उंतक-४८५, ४८६ (नदी) -- ११८, ११२, ११३, ११४, ११५, १३२, १३३, २३५, २५१, २७१, २७९, ४९६, २५८, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२५, ३२६, ३२८, ४३०, ३३३, ३३६, ३३८, ३४५, ५३०, ५३४, ५३५ इल-अलरगु---१२५ इलवान---२८, ३२, १३०, १३२, १३३, १३९, १४३, १४७, २८५ (ईरा ।) इलबन--- ३१५ इलवर्स-१९३, १९६, १९९, २०६, २०७, २०८ इला--१२५ इस्टाक--- १६८ इवानोबी- वीरनेसेरस्क--५०८

51- [1  $(\pm 11171)$ 4 34 त्स्रभाजित 🥕 ተየታቸ -284 रिकामिस ५ 184 242 1101- 1/1 अलिमिश्र--५. 1 344 6 전에H- - 6 / 3 4 उल्लियसम् -४०३ (सी ११) १४ इंक्तिश्र--- १११ 'ली १२१ ("भेन्सी) रण 840 8 4, 8+5 8+7 48 8, 25 3, 7 ५०४ वर्ष, सर् , व्रुश, ₹₹\$, ₹3 6, ₹ ₹\, \$\$\, २४०, ५४२, ३४२ १८३ १६०, ३६०, 390 (रेमा जिमी) इलेल्स्म---३५ १ इन्तजार- ४८४, ४७० (धाना) उन्ते उजे-- ४८१ ४८४ इल्दिर नीयन ---१२४ इल्बंसर्गान --- ४३ ३ इल्झान--अ५ ७१, ३३ उदान--३५, ४२ (भारका), ५२, ९७ (प्रधम द्वितोस) ९९-१०० (नतीय), १०६ (चतुर्व) १०७ १०९, ११५ १३व, २२०, २२७, २३४ २८८, ३३३ ३९२ उवान--२५०( माजोपा) ३१६ (-म्यारजोड) ३३१ (चेर रोफ) इवानगोरद---१०० (इवान-नगरी), ११६ ४१३ इवान सुसानिन-- ३८५ ''इवानोक--२९२, ३८४, ४८६'' (लेफ्टनेट) ४१७ (जेनएल)

इवेकी---२७१ इश्वनासिग---४६२ इ शिक्ली----५१६ ( उज्लेक) इशाबरदी ---- ११३ दशमा---१११ "इश्रत्याना--१६०" इशिकली--५६१ (उज्नेक) इशिय--११२, ११३, ११४, १८२, २८१, ३१५, ३१७, ३१८, ३१९, ३२५, ३२७ (खान), १४१, ३५५ ''इस्ते गर्रा' -- २८९ ज्ञमनबगर---१६६,<sup>\*</sup> ०७'र उस्मन नगा) उमागेफ---५२५, ५३३ इस्पार माय --२२४ उसत- ३१७ इन्तरवर -१५८, १७९, १८० (-यान), ४५८ (-५ल, सरोवर) "इ.भा" (==िननगारी)-३९७ द्वरताव्ल-१०४ (सम्द्र), ४७८ इस्मा--७३ "इस्नारा"--४२१ इस्मरा---१५८ इस्भाइलोपा - -२५४ दरमाईल-१४९, १६२, १७१, 807, 803, 803, 898, १९९, २६३, ३०४, ३०९, 376 इस्गाईली -- १३९, १४० इसराईली-१५७ (==बहुदी) द्रस्काग----इ४, १२४, ३१६, ३४६, ४४६ (-खर्कीका), 422 安美一一一年3 इंस्मिन्द्र---१२५,१३३, २७५, २९५, २९७, २९८ (सपीयर), २०१, २०२, ३१०, ३१व,

\$3c, 338, 330, 840, ७३५ उस्मन - -१२६ इगळेट --३९, २२६, २२६, २४८, २५६, २६३, २६९, ३६६, ३७७, ३८०, ३८७, ४०६, ४०७, ४०८, ४१२, ४१४, ४७५, ४०७, ५०३, ५५0, ५48 उभिगा-- २४५ इग्लिश-भेनल -- २४ द्जन-- २६७ इंबा--१०० (महा) ईकास--- ३४६ र्रगर -७८, ७९ (गरिव-पुत्र), 63, 60, 68, 90 "ईगर सेना-नापा"--/९ 5000-70 र्जनक -४९७(संरहार), ४६९ (प्रधान-मत्त्री) र्देशका - -३१५ क्ष्याम--७, ३३, ५५, ७१, ७५, १००, ११,, १२१, १३२, १४१ १५०, १५९, १७३, १८३, २३६, २५१, २७१, ३७१, ४०५, ४०६, ४०७, ४६६, ४८९, ४९८, ५२८, ५२५, ५३५, ५५४ (का तुर्कभानियापर दावा), र्द्धरान-इरानः ---१३२, १४५ र्हरानी -- ११०(बाह्र), १५३, १७७,१९२,४८७ (क्रांति), ४१ , ४९४, ४९६ , ५१६, ५१९, ५३९ (भाषावंश), ५४१, ५४२, ५४८, ५५१ ईलक --- ४७८ इति---५४७ (तुर्केगान) र्देशास-१५३ (= पीर, ग्रु, आखन) ह्या समीब-४४३(-नीव),

1183 (-अीलिमा, शेल, -सुल्तान), ५ ४४-४५ (-सुल्तान, मळेलान), ५७३ (-अराक. सदूर) ईमन यैमो--३००, ३०१, 300 ईसाइकी सबीर- ३७५ ईसाई-३८, ८३, १०४, १२५, ३१६, ३७२, ४४२ इस्ट इडिया कपनी--११०, २६८, ४४९ उइग्र-९ (सिरियावाली), ३०, ''७ (लिपि),१२१ (डाडा), १२४, १६१, १६७, २०२, २०८, ४७०, ५१६ (उज्बेक), ५१५, ५२९, ५३०, ५४८ (यगताई तुर्क) उइगुर नैमन--५१४ (उज्बेक) उइची---५१५, (उज्बेक) उह्श्न--५१५ (उज्बेक), ५३० (जइसुन, वृशुन) **उइस्क---३४६** चई---३४३, ३५८ जनमेत-४६२, ४६३ उकाक---६१ **उकाजे (==राजादेश)—-३५७**, ३६१, ४३७, ४५२, ४९९, 438 उक्रर-कितची---२९८ उन्नह्स---३९, १००, २२९, २३०, २३२- २३४, २४१, २५९, २८९, ३०२, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३९१, ३९९, ५१२, ५१९ उल्लोम्स्की--४०३ उगफेरमर-२९७ (पूर्वी तुर्किस्तान जगरी---६६ उगलान—५१४ (उपबेक), ५१५ उगलिच---१०२, ११५, २१८ उगुजमान---१६८

उभेची लागाग—३००
उमताउ-५ (छि.-भिस-पुत्त) २१
उमोलिन—२४
उमा- -१००, ११४
उमान्त--३३४
उनउनान--४८२, ४८३
उचकुर्णान--४८५, ४३७
उनमा--४८१
उमान्य --१२८
उन--४५५, ४३०
(उञ्चेक)

उजात-४० उजात-४० उजा-२०८, ३५० उजी-२९, ३० उजा-१०४, १६० ( हसन), २८१ (-मुकाल),

४९५ ( आदा),५२६ (कजाक) उपकल्द—१२८, १६५, १८०, ४३५

उजगद—१२९, २९७, ५३८ उजजयिनी—१५८

उज्रेक २६, ३१, ३३, ३४, ३५, ३५, ३५, ३५, ३५, ६७, ४८, ५१, ६७ (दस्ते किंपन्तक), ९७, १४५, १५६, १६६, १६८, १६९, १६९, १६९, १६९, १६९, १८४, २०२, २०७, २०९, ३७८, ४१५, ४३१ (किंपनक), ४४२, ४४३, ४५५ (कवीले), ४५९, ४६४, ५१६ (-वाति-निर्माण), ५१७ (-मूमि), ५२७, ५२९, ५४४, ५४४, ५४८ (-वार्सिन्छ), ५४९ (-वार्सिन्छ), ५४९ (-वार्सिन्छ), ५४६ (-वार्सिक्क), ५४६ (-वार्स्व), ५४६ (-वार्सिक्क), ५४६ (-वार्सिक्क), ५४६ (-वार्सिक्क), ५४६ (-वार्सिक्क), ५४६ (-वार्सिक), ५४६

"उद्मेन-उद्स"—३१ उद्मेन-कजान—२७५, २७६, ३०३, ३०५, ३११, ३१३ उद्मेन खान—३४, ९६, १३३,

१४६, ४५५, ५,0 उनोक गुल्तान--२७० उज्लेकिस्तान --१२१, १६२, हप्र, ४५९, ५१८ (मे माति), ५१७, ५२७ उज्ञेकी---१८३ (भाषा) Jall 2- 800, 862 उत्तख्र सुफो --४४३ नतरार--- ४६, ४८, ४९, ५५, ५६, ६०, १६८,( अतरार) उतानी--५१४ (उन्लेक) उदिक्या--- ३ ५२ "उत्तर तारा"---३७४ उत्तर प्रदेश---५५८ "उ हारी सम ' - - ३९ इ "उत्तरो समिमक्ती" - ३७४ उद्मृतं---१०७, २३४, ३९० उन्नोक्सकी--१३१, ३३४ 341---228 उपलेची--५१४ (उज्बेक) उपेन्स्की---९१ उबसा (सरोवर)--- १२६ उवान--- २८४ चबैद्रला—-१६०(-अहरा*र*), १७४, १७६, १७८, १८३, १९२ (१), २०३, २८०, ३०५, ३०९ (मान) उमरगाजी--१७८, २०१ उमरशेख---५५, ५६, ५९, १६०, १६३, २९७, ३०५, 308 उयान--५१५ (उज्बेक) उयुगली---५१६ (उज्बेक) उयैज्द-५३१ (= जिला) चयेभौत--५१४ (उज्बेक) उरगंज---५६, EX, 234, १७८, १९६, १९९, २०१, २०२, २०४, २०५, २०८, २०९, २१२,२८१ (स्वा-

₹G#), \$\$0, 8K0, 8KK,

जलेणह---१९

४५८, ८७०, ४७५, ४७५, ४७७ (मृत्सी), ७८, प्रद (भा । उरमानगामिन - -५,७ उरिम्या -- ५५६ (रजाउंगा) 1144-- 1881 448 33-414 -- 488 उराविधा--१८२, ३०६ (जगतेपा), ४२२, ४२३, ४३७, ४४८, ४४८, ४५२, उर्गानमा 🗁८९ (देवी) उगल-- २१ (उ.सल), ४५, 9, 8, 800, 208, 800, रवपा रवटा वर्ड वर्ष ५४४, २५१, २५७, २८६, ३१७, ३२१, ३/४, २५१, ३७६, ४०५, ५०८, ४२० जरारा- गल्तार्वे---५ ४८ (भाषा-नश् ) उराहर्मा--- २८९, ३५५ उराह्सकी --५५२ जियानकृत- -३२१ 3087--- 82, "(1), 484 (सज्जेका) उपस्पास---४३, ४८, ५४, ६१ (गान), ५० (-खोजा) उत्तरालन -- ३२१ (पैशी) उस्रोकि , ४५० उरेगयार----२९७ चर्मा (अराल)---५४२, ४२४ (उरगर),३२९ (-महालामा), 806, 862, उर्जाय-५१४ (उज्येक) उदी---१०२ उमितान---४५८ उर्लुक—२२६, ३३८(तोर्गुत राजा) उलकुम दरिया--४८४

उल-जन्तु -- १५, ३३, १३३, (ईरान), १४५ उल्लिस---२५७ उलाइओन्दल्म---५ ४८ (तुर्क-मान) उला उबोन्तली-५४८(त्कंगान) उलागचारिलग--२९७ नलाझ गुगान--३२१ (लाल ऊंटवाले आर्द्), 339 अलाय--१४४ जनाबात्र---३२४ ( उर्गा, ताहुरे) उलियरसुती---३२४ उलियानोफ -- ३९२, 388, ५१० (- -लेनिन) उलियानं।व्स्क-२३७ (समारा), 388 **अल्स−−६६(-मुहम्मद), ६७,** ३१७ (-बरमा), ३४६ (साम) उल्कन्नी--- २६ उल्गताग--५७ (महापवेत), १५१, १७०, २७९, २८० उलुग-तूबै-ताश--- २०२ ललुग-दुर्जी--- १८ ललुगबेक---६७६८ (भाह-म्बन्पुत्र), ६८, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १६३, १६५, १७०, १९०, 799, 300, 307 जलुग-मदरसा---१७१ जलुस---२९, ३३ (मंगोल, -=बातू, खुलाकू, चगतीइ और चीन), ५१, १२१, (-ad), ३०९, ( उलु सबेगी ), ३२४(-थैशी ) उलेखातून--४९८ उलेची--५१५ (उन्बेक) उलेमा--५१७ (धर्माचार्य, मुल्ला)

उल्जे-थू--१६, ३२ (खान) **चरा-तुर्फान----३** ३६ उज्ञाकोफ़---२४१, २६३, २६९ उशागला--४८० उसरी---३८९ उरामानअली---१५२, १६४, 200, ६१ (०बहादुर), ५५३ (-कारी) 341--888 उशिउम---५२९ (कजाक) उगुग--५१६ (उज्बेक) उरतउतं---१९७,२०४, ३५७, ४६५, (चिकया इकित्स गिरि), ४८१,४८२, ४८४ वरतनामेन्नेगोस्कंबा- ३३३, ३४९, ३६१ जस्ती---५३० उस्मानी---१७८, १८१, ५४८ (तुर्की) उड़ीरा----१२२ नंग---५१४ (उपनेक) उंगाचित--५१४ (उपवेक) उंग्त--५१४ (उड़बेक) ऊफ़ॉ---३१९, ३५०, ३५१, ३५६ अ-हो-चे-यू---३२९ एउफेसिया---२२ "एक शिकारीके पत्र"--३९२ एकातेरिना--२५९, २६७(१), ३४७, ३४९, ३५४-५६ ३६१, ३६५, ३६६, ३७२ (२) एकातेरिना-नहर----३६५ एकातेरिनोस्लाब्ल---२६३,४१४ एदंबेर्ग (कर्नल) --४६७ एगमन बातिर--४९६ (एगमन बातिर, सुमर्स्क) एचुवक----३५५ एडवर्ड सप्तम-४०७

एडिसन---३९६ एतियक---२८२ एतिसन--३३९ एदेनिया---३३७ एदेस्सा---८, १४१ एबट (कप्तान)--४७४, ४७५ एबुस्किन--१२६ एगिल—–१२१, २९५, २९६, ३३६ एमिलगूचूर---२९८ एम्पेरातोर--२५६ एयागुज--३४९ (नदी) एरअली---३४५ एरगस---५२० (शेख), ५२२, ५२३, ५२४, 487 (एरगेशलाम) एरगेना---१२७ एरदेनी लामा बातुर थैची---३३५ संग्रहालग--५७ एरमिताज (लेनिनग्राद) एरमिन---३७ (- सुल्तान ), एरली---३५१ ३५६, ४६८ एरसारी-५४७ (तुर्कमान) एरावतोक्र-५५०, ५५१, ५५२, 443 एरेवान---५५४ एरेंक---२१२ (औरंग) एचिश -- ३३८ (इतिश) एर्जन--४८ एर्तकईनक---४६८ एर्दन-बआतुर---३२६ "एदेंनी सुकित् बआतुर खुडा-थैशी''--३३३ एलची-३३ (जनदूत,'गहादूत), १३९ : एलबा----२४

एलात्ज--६१

एलिजानेस--१९३, २५५, २५७, २६८, २९१ एलिजाबेतीपोल--३७१ एलियोत---२४३, ३२६ (ओइरोत), ३३२ एल्लियान---३७२ एलेन श्रोलिसिस--३८३ एल्य---३७० (हीप) ग्रह्मरी---४४२ एवज ईनक--४६९ एक रखी---१३५ एवेंकी---२४४ एस्० एर्० (=सगाजवादी कांतिकारी)--५१९,५३८ एसम्परा---६२ एसा उलेंको---५२५ एस्न--१३३ 1144---300 एरोन---३२, १३३, 888 (-बुगा), १६६ (-खान) एस्तोनिया--५२८ एंगल्स---३७४, ३८६, ३९२, ३९३, ३९५ विनियरा---२२६ एंडरू ऐगुन--२५५, ३८८, ३८९ (-संधि) ऐच्व ।---३५३ ऐविन--४८३ ऐनी--४९३ (सदहहीन) ऐवक---१६१, १६७, १७५, ४६० (==बईबक) ऐब्गिर-४७८,४८४ (खाई)), (==अइबुगिर) ओइनोग---२९७ ओइरोत-१४२, २७१ (मंगील), ३०१, ३३७ (कत्मक), ३३८ ओइरोतिया---२७१ ओइरोव---१६६, ३२१, ३२४ (=जोलियोत, देखो भोइरोत)

ओका---२२, ५१, ७४, ८२, ९२, ९६, ९८, १००, १०९, २३४, २४७, ओगलान--६, 48, પ દ્ (राजकुमार), ६१, १०२, १३६, १४४, १४५, १६५ ओगिन्स्की--३६५ ओगुज---१०३ ओगोताइ--४ (छिन्द्र गिस्-पुत्र), २३, २५, ४७ (ओगोवार्). १२१, १२५, 824, १२७, 059 (कंद्रका पिता), १३३ ओझ-खान---१८ "ओनाकोफ"--४०२ ओजोरी--११४ ओजोर्नया--३५१ ओडेर--६, २३ ओडेर-पर फांकफोर्त----१५८ ओडोनोबेन--४९१, ४९२ ओतकची---५३० ओतरार---५६, १२७, १२९, १५३, १६८, १६९, २७७, ३४६, ३५३ (-उतरार) ओरतेपयेफ---२१८ भोतामिश--४९१ (तुर्कमान. तंक्का) ओतियक---६ ओदुलियो---२३८ ओदूल---२७१ ओनेगा---९४ ओपेरा---३२४, २६६ ओप्पेलन---१७ ओप्पेचिनना---१०८, १०९ ओव---११४, २२७, २३८, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२४, ३२६, ३३३, ४८९ (ओबलास्त==तहसील)-५३१ ओम्सक---२५१, ५३० ओवस्कया ऋेपीस्त--३३३ ओयरोत-२४३ (≔ओइरोत

ओइरोद ) ओरखोन्--५ (गंगोलियागे) औरगाम---१२८ ओरगाना---१२७, १२८, १३९ ओरताग--५७ (उन्च पर्वत) ओरदा--१८, २०, ४५, ४६, ५० (-उल्स), ५१, १५७ (ज्हि-५३), १६५, २८७, ३४३ ( - जोर्दा) ओरिवन-नाश्वोकिन--- २४१ ओरनाक ----२९७( - ओजनाक, अत्रत्तकः) ओरम्ज्य---१०३, १५७ ओरलोफ---२५९, ५२५ ओरसोवा---- ५३ जोरी---३४३, ३५१, इ५९ (चदी) ऑरेन्बा----२६ (वृनियेपर दक्षिण-तर) ओरेन्व्यं---२६१, २६२, २७१, २९१, ३४४, ३४५, ३४८, ३५१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३७८, 308, X24, X38, X32, ४३५, ४४५, ४४६, ४४८, ४५२, ४६८, ४७३, ४७४, ४८१, ४८४, ४८५, ४९५, ५१८, ५२२, ५२५, ५३०, प्रश्, ५३५, ५४४, ५४९, 440 ओरेल---११०, ४०९ ओजॉनीविद्जे--४०५ ओर्न क---४८० ओर्ताकिया--४८३ ओद्शिख--४२ ओर्चु---४२ (अक्-),५३० (मध्य, महा-) ओर्द्-बालिन-५ (कराकोरम्) ऑर्म्ज---१०३ ओस्कॅ---३४१, ३७८, ४४८ वी-ला-पु-छ-योर---२५३ ओलिगर्व--९८ मोलिओत--३२४ (ओरिओत्)

जालकगा---२४२ ओलेग---७७, ७८, ८३ भोकसिये--५०८ ओल्गा---८२, ८३ ओलार्च---३८, ५२ ओल्जे-१४८,१४९( -ओल्जइ) ओल्गहन--- २४ ओश-३०५, ४२१ (अजीवी), ४२२, ४२५, ४३१, ४३५, ४३६, ५३८ ओश्न--५२९ (उन्नेक) ओसरो उ---५ २ भोरितयाक-११०, ११२, ११३, 868, 886, 386 भोरमजेब-११६, १९१, १९४, २११, २१२, २४१, २४६, २४७, २४८, २४९, २५२, ३२८, ४६४ औरम तेम्र--५० औल--३५८, ४२९ (गाव), ४७८, ४९३ (तुर्कमान गाव), ४९५ जौलियाआता--४२९, ४३२, ५३०, ५३३, ५३४, ५३६, 430 अहिदी--१४४, १४५ कआन--१२१, १२६, १३२, १३५ (न्हीन-सम्प्राट् ), १३९, (= कगान, खाकान) कक्तमा-बुरुजी---२९८ नानाई--१९२ करवोस्क--३७५ क्तगान-प्रात् ५५१, ५५४ (== कआन) कगानोविच---४१४, ५०८ कचर--६ कचाई---५१५ (जज्बैक) कजस्वीफ---५२१ कजगन---१३६, १४८ कजनची--४९ कजालीफ़--५४९ कजनीन--१८१, २०० नाजान---११०, १५६, १६८,

१६९, १७२, १८०, १८५ २०९, २६१ (एसियाई). २७६, २७७, २९३, ३०७, ३११ ३१३, ३१७, ३२१ देरह, ३३१, ३३७, ३४३ (उज्बेक-कजाक), ३४७ 386, 306, 888, 880 ४३३, ४६४ ४६७, ४६९ ४७१ (चेक्ली, तुर्त तारा च्रा, जलैर),४७३, ५१७, ५२४, ५२५, ५२८. (जातिका निर्माण), ५२०, 478, 188 क्रजाकलाना--२९१ मजाकरताम--१२१, १५७, ३६१ (गणराज्य), ४५३, ४८९, ५२२, २२८ (मे याति) कज चो- -५२५ कजान--२७, २७, ६८, १००, १०२, १०३, १०६, १०७, ८,०, ११२, २३४, २६०, ३१५, ३५०, ३४१, ३५४, ३६६, ४०१, ४६५, ५४८ (तारतार) कवाला--४३०, ४८२ कजालिन---५३३, ५३४ कजालिस्क- ४८५ कज्लई---६५ कतक---२९६ कतगन-- ४६०, ५४९ ५१४, (उज्बंक) कताई--- ४९, ३६५. कताक्ल--१० कतापुल्त---२५ कतुजोज---३६६, ३६८, ३६९, 386 कत्ताक्गीत---४४७, 846 (कता), ५६८, ५८९, 420, 428 कतली--५१६ (उपनेक) कनवान---(६६ कताई---३२१ (मृद्ध-क्षचना-कन्ज्र---१३

नुवाद) कन्दहार-१७२, १९२, १९३, ४९९ (कधार), ५४३ कंदुर्च---५९ कन्फ्सी---१२ कन्स्तन्तिनोपोल—२९, ३४, ३७, ७५ "कप्तान-कन्या---२६६, ३८४" कफ्फा---५६, १०४ (कफा) कबक---३० कबतेरून--३२१ कबाका--३०० कबात--५१४ (उज्बेक) कबादियान-१७७, १९२, ५२६ कबिलककला---३१० नबीकलर---३१० कब्ल---१९० कमकर-प्रतिनिधि-सोवियत--880 कमचत्का----२५३ कमचादल---२५३ कमारोफ--४९७ (महाराज्य-पाल), ४९८ (जेन रल) कमाल--५५, १४७ कमालुद्दीन-१३८, १४४, १६२ कमिस्ती--४८४ कम्युनिस्ट--३७९ (-पार्टी, लीग), ५५०, ५५३ "कम्युनिस्ट घोषणा"--३७९, कम्युनिस्ट सरकार-३९१, ३९२ कम्स्चदाल---२७१ कयान--५१५ (उज्वेक) कयालिक---१८, १२५, १२७ करइत (केरगुदी)--३२५ करकर---३३४ करकी---४५३ (=केकी) करकुल--१२८ करगालचेन--३१४ करगोपोल--२२१ करताग---५७ (गंदा पर्वत), ņμ

**७**८५ करदाखली--५४७ (तुर्कमान) करबला--१७७ करगजिन--२५, ३५, ६३, (करमाजिन),२६६, २७१, 38% ''करमाजोफ भाई---३९२ करमीना--१२४, १९०, २११, ४४७, ५२६ नर्गी--१२९, १३२, १३४, १३६, १४८, १४९, १५०, १६२, १७०, १७४, १७५, १७६, २१०, ३००, ४३९, ४४६, ४४७, ४५१, ४५३, ४५६, ४५९, ४७१, ५५२ करशी-सध--२३४ (करसी०) करसागलेन--३२७ कर सावरान--५५ करस्तिचिक--४८४ करा--१२७, ४८९ कराअसमन-२७९ (करासामा) करादल---२०३ करा-इतिश---३२६ कराउजियक--४३० कराकलाक-६२(==काली टोपी), २८०, २९०, २९२, ३४६, ३४८, ३५०, ३५१, ३५३, ३५६, ३७८, ४६६, ४६९, 800, 800, 828, 828, ५१५ (उज्वेक), ५४८ (तारतार-भाषा) कराकल्पक-कुश्तमगळी---'११५ (उज्बेक) कराकक्ती---२१० करा-कसमक---२९७ कराकिन--४८४ कराकिगिज--४२८ कराकृचिन छेरिझ--३४० कराकुम (काला बालू)---850, 8x6, 868, x05 860,868,866,868, ४९९, ५५५ कराकुरसक--५१५ (उज्बेक),

428 कराक्छ---१६८, १७०, १७४, १७६, १९३, २१०,४५६, ४७२, ४९९, ५३३, ५३४ कराकेचिन---'५३७ कराकोरम---५, ६ (मगोिलया मे), ७, २६, १२७, १२८, १३५, १४५, ५३० कराखानी--१२४ कराखिताई-२१, १२४, २९३ कराखोजा --- २९७ करागन--४६५ करातिभिन--५२७ कराग्वर--- २९७, २९८ करावा--११३, ११५ करानार---१४८ कराचिन--११२ करानिनवग--१६७ कराची--१९६ कराच्या--५७ करातगिन-४२६, ५२७, ५४५, 488 कराताच---१८०, २७९, ४३२, **६८**६ (वहाइ) कराताग-५० ( =कराताउ) कराताल--५०, ५१, २९८, ३३१, ३६१ करात्माई---३०४, ३१२ करात्रगई---५८ करातेषे--३३९ कराबख---५५४ कराबाग--५५, ६७ (ईरान), 888 कराबुरा--५१५ (उज्बेक) कराबुलात—३५८ कराम्हामद---५५ कराम्स्की--३९३ कराय्त्यक-५४७ (तुर्कमान) नरायेवली-५४७ (तुर्कमान) कराशक्काल--३४५ (काली दाढ़ी)

करासर---१५२, २९८, ३०४, ३०९, ३३२ करासु--१४३ कराहुलाक् ---१२५ करी--पश्ड (जज्बेक) करीमबर्दी-६५, ३०५ ( दोगळत) मरेला---१४६, ४४२ करे लिया-- -२५ १ करोपर्तिन (सञ्यपाल) -५३७ कर्त-१३५, १४८ (स्शासान) कर्तू--५१४ (उज्जेक) कर्मक की~~४३० किंमिनिया - -४४१ कमीना --१७६ कर्म --३८६, ३८७ कलक्ता---३७७ क्छमान-१८९ (महासेनापवि), १९१, २०३ (मृनराज) नालगन--- ५२७, २४२ कलगा---१७३, १७६ कलाखम्य---५४६ (वरवाज), ५४५, ५४६ (फिला खुम) किलालई--१४४ किंछिनिन--९६, ४०६ कलियाग (हक्का)--४४० कलीम (भेंड)--४२९ कलगा---२२०, २२२, ३७८ बालेची----११४ (चण्डोक) कलंगियो (=परिषय)--५५१ कलोगना----२२, ५२, ६१, ९६, ९७, २२०, ४८९ कल्पक---४९४ (=-दीपी) कलारोत--२८९ कल्मक---११४, १५९, १६६, १८७, १९६, २०६, २०८, २०९, २१०, २१२, २३५, २३७, २६१, २८०, २८२ (मंगील), २९१, २९६, ३०४, ३०५, ३०८, ३१०, चर्रह, चर्ट, चर्र, चर्र, ३२४ (जुंगर), ३२५, वरद, वर्ष, वर्ष, वर्ष,

330, 445, 480, 388, ३५१, ३५२, ३५४, ३५७, ३६८, ३७२, ३८५, ४५४, ४६७, ४८०, ४९०, ५१६ (याना), प्रट तालमका-थेती -- ३०७, 884 (आग्का) तवाभ्दीन-- १५७ Ald - 2011, 290 वज्ञस्तिन - -५३७ कर्क -- ४५८ ( न्डपत्यका ) करत्त--४५७, ४५८ ( डांडा ) क्यारिस---२९९, ३११, ३१८ 628 क्सानगर---४८ कसलोफ--२१७ कमाना--चेड, १०८, ११०, २०६, २०८, २२४, २३०, २४३, २८८, ३१७, ३४१ (四) (四) (四) (四) ३७८,४०१, ४०७,४२४, ५०६, ५०९, ५१० क्तराकान---३३५ क्तिमिर--३८, ३९ कसीबी--८२ (। नरकास) कगली-५१४ (उन्बेक-किए अक) वारतेक--२९७ करवोमा--६३ फस्साब हैदर--१<sup>५</sup>० फहोत--५१५ (उजनेका) नंकली---२१, ४७१ (तुर्कभान) कपुरत-१८, २०, ३०, ४७, ५१, १९२, ४५९, ४६४, ४६९ (कुनगरय), ४७१ (त्र्रामान) मंगुरत यश--४७०-८७(বঁধা) नांकोर--११० कंग--५१७, ५३० (=कंकली, मंगली), ५४८ मंगरबेइन-३४१ कांग्-ली---२६, २०७, ४६१, ५१७, ५२८, ५२९, ५३० (कवाक), ५४१ कंगडा---५२८

कग्ल---१६६ कचनार--- ३१९ कजिगली--५१६ (उज्बेक), ५३० (कजाक) कदुरता--६० काइइ--५४७ (तुर्कमान) काइउ----६ का इतक--- ६१ काइप--३५०, ३५३ (द्वितीय), ३५५, ३५६ काज-वृद्ध---२६४, ३३४, ३४७, 858 काउंट वित्ते--४०४ काच-ताच--४२१ (दंडवत्) वाकशस-५१, ६१, १०१, १४१, १५०, १५१, ३६७, वटव, वदद, ४१व, ४५व, ४७२, ४८४, ४९४, ४९६, 890, 406 वाखोव्स्की---३७६ काजान--१३६ (-कजान) काजार--१०७, ४४१, ४४२, ४७२ (ईरानी), ४९० काजी---१५७ काजी अख्तियार-१७२ काजी कुरगात---५४४ काजी पायन्दा--१८३ काजीवेग--५५३ काजी मुल्ला---३७७ काल--३२, ५३, ५४, ५६, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २०८, 300, 824 काविर कुलोफ़--५५२ कादिर नदी---३५३ काविर वर्दी--६९, २८६ कावेत-४१०, ५०८, ५११ कानियेफ --- २६ कानुन- ३५४ कांतन--३७४ कांस्तन्तिन--७३, ८७ कांस्तन्तिनोधोल-१०, ११,७२,

७७, ७८, ७९, ८३, ८४, १०१, १०५, १०६, ११६, १५९, २३०, २६०, २८४, ३६७, ३७७, ३८०, ३८६, ४३४, ४७८, ४७९, ४९५, 890 कापबहादुर--५० काफमान (जेनरल)—३८७, ४३५, ४३६, ४५२, ४५७, 869, 860, 869, 862, 864, 888 काफिर (बौद्ध)-३१३, ३२४, ३३५, ५२३, ५४९ काफिरनिहा---४५५ काफिर-रबात---४४० काफिर-यारिग---३१० काफिरिस्तान-३११ (लदाख) काबिलशाह—-१३७, १४९ काब्ल---१५१, १६६, १७२, १७६, १८०, १८९, ३०७, ३०८, ३०९, ३१३, ४४१, ४४२, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५९, ४६०, ४६६, 804 काब्शान--१५० कामचत्का-२५६, ३७२, ३७३, 368 कामरान--१७९ कामा-७३, १०९, ११०, १११, २३४, २८७ २८९, ३६५ कामिल (हामी)--३०८ कामेनेफ---५०६ (पेकिञ्ज, काम्बालू---११ खान-बालिग) कायिप-४६८, ४६९ (=काइप) कार----२६२ कारिकन--५४८ (तुर्कगात) कारपीनी---२४, २६ कारपेथीय--२३ कारवांसराय-५५२ कारा-५१५ (उज्बेक) काराई--१८५, १८६ कारासमन-५७

कारिक--५४८ (तर्कमान) कालं मावसं--७७, ९५, ३७०, ३८२ (भावर्ग) कार्ल पीतर---२५७ कासिका---२६९ काल---२०१ कालासागर--७२, ७८, १०१, १०४, १०७, ३६५, ३७७, 300, 306, 800, 807, 883 कालिदारा--१६०, ३८३ बालीकट---१०३ काली हड्डीवाले--३५८ (साधारण जनता) काले-९४, ४२५ (कालेखोजा) काले पहाड़ी---३३२ कारजोक्त--११३ काशकृषिर--४८५ काशगर--३२, १२१, १२४, १२८, १४४, १४८, १४९, १६१, १६४, १७६, १८०, २७५, २९३, २९५, २९७, २९८, ३०२, ३०३, ३०७, ३०८, ३१०, ३१३, ३२५, ३२८, ३३२, ३३३, ३३५, इ४७, ४२२, ४२४, ४२५, ४६२, ५२० काशगरिया---३०२, ३०९ फाशान---१०४, १५३, १५७ कासिग--१०२, १७२, १९०, 309, 829 कासिम खान-६९, २७७(जानी-नेग-पुत्र) कासिम सुल्तान-१९० कासिमोक----२०७, ३१८, ३५८ कास्पियन--- ३८, ७९, १०८, ११६, १३१, १३७, १९६, २०३, २०५, २३६, २८४, इवे४, व४२, व५२, व७१, ३९०, ४६४, ४६५, ४७२, ४८८ (में वक्ष्), ४८९, ४९४, ४९८, ४९९, ५२२, ५२५, ५३९, ५४८, ५५० किचिकन-४८४ (नदी)

किचिक खानिम-२९८(छोटीरानी) र्मिजनजिली--५१६(उज्बेक) किजिल----१७४ किजिल अगिर--४८४ किजिल अयाक--५५१ किजिल अर्बत--४८०, ४८९, 890, 884,888 किजिल-ओर्दा---५१८, 433 (पेरोव्स्की), ४३४ किजिलकाक---४८१ किजिलकिया--५२० किजिलक्ग---१७४, १९६, 684, 860, 862. ४८२, ४८६ किजिलजार--४२४ किजिल तेल--५२४ विजिलपु सइस्सग-३२८(बील) किजिलबारा-१९१,२०२(शिया), २११, ४७२, ४७४ (ईरानी) किजिल-धर्कोव्स्की----५३१ किजी---३८१ कितकी---४२४ कितकी कराकल्पक--४२३ किताई-४८४, ५२९ (ब जाक) किताई-किएचक---३२१,३३९ किताब--४५६, ४५७ कित्-ब्का--७ कित्तन--'४ (राजवंश) कि.स--४७७ किदेरी--४८१ किन-५ (चीन) किनगिज--५१५ विज्वर्ग---२६३ किनिर---४८४ किन्द्रेली---४८४ किपचक--६,१३, १८ (वर्गभान कजाकस्तान), ३६ (सुवर्ण-ओर्च्), ४९, ५०, ५२, ५४, ५५, ५६, ६०, ९७(मंगोल), १२१, १३०, १३१, १३२, १४३,१५६, १६५, १९१,

२७५, २८४, ३४३ (मिक्न उलस) ४२७ (त्कं) ४२९, (कबाक), ४३१, ४३३, ५१४(अज्लेक), ५१५,५२९ किपनक आगळात----१३०, १३१ किपचक-कजाना--- ४२७ किंपचक खान-१४४(तोकताइ) 289 किपचक-तुर्क---२७७ किपनकर्भाग--- ४१, ५२८ विविधा गिर्मा--३३६ निनित्का---२८२, ३२८, ४२९ ( तक्, परिवार), ४९२, 898, 89 G किविरली---३१८ किवेक--- ६६ किया विक--११४ कियेफ--५ (-स्स), ६, २२ (विजय), २३, २६, ६२, ,७७, ७७, ५७, ५३, ५३, 67, 63, 68, 64, 68, ८७, ८८, ९२, १००, १८३, २१८, २२९, २३०, २४१, २४६, ३७५ किर्राकन-५१५ (उज्बेक) किर किपी--- २१७ किरगिन--१६६, २७१, २७८, २८२, २९३, ३०७, ३०८, ३१०, ३११, ३१३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३०, ३३६, 330, 388, 345, 305, ३७९, ४०५, 878, 884. 868. 830, ४३४, ५१७, ५१९, ५२१, 428, 430, ५३४, ५३५ (पुराने कबीले), ५४४, ५४८ (तारतार भाषां) किरतास---२०३ किरवार--५१५ (उज्बेक)

नित्र-पश्चित्रतः ।- --२०१ िरमान १०४, ८४७ ( शाह) किरिलोपा----३४४, 264, .48, 347 किरेइत--५१४ (उच्चेक) किरोफ --३९९, ४१४, ५०८ कि मं--५१४ (उज्वेक) निर्मिज-क साक----३१३, ३३२, २४१, २४४, २५३, ५३८ फिगिज-जाति----५३६ कि। मिजस्तान -- १२१, ४०५, ४५३, ५३५ (किंगितिया), 436 विल्शिक्षा---हर किला -- १२१, १९०, २०६, २११, ४६२ क्लिंडा-अक्ताल--- ४६१, ४६२ किलिज नियाजबी-४८४, ४८५ किर्धालक --- ५१५ (उज्येक) किशिनपा--३८३ किश्म--४६२ किस्लेफ--१०२ कीत्-ब्गान--१४० कीनिन--५४७ (तुर्कमना) कीनिख---५४७ (तुर्कगान) कीसलप्-नार--३२७ (सरोवर) कीशिम--१३१ मुद्दलवादन---२९२ मुद्रल्ब---१३२ मुइविशेष---२३७, २९१, ५०८ **गुउक---५१५ (उ**ज्वेकिस्तान) ज्रह्-मुद्दै---३०२ कुकचा-ते अगिज---२९६ कुकिलताश-५५ कुकेदेलिक---२१० कुमकुरगान-१६५ मुझको---१८९ कुक्तियान-५२ कुन्त-१३१, ३१९ क्रवना--९१

196

कुच्म---११०-, १२, ११४, २८९ (लान),(==कूबुम) कुचेई--- ३०९ कुलमा----२२४ कुलहर---५१५ (उच्चेक) कुजाश—–१९७ कृतन क्नचेक---५१ , क्तुगाई---१११ कुतुबुद्दीन--१२५, १४४ कुतुलुक----५७, ६२, ६४, १४५, १५६, ३१० (मुगोलिस्तान) मुगुल्कव्या---४९ कृतुल्क गुराद--४७०, ४७१, ४७७ (खीवा खान) कुतुलुग निगार--३०४ कृतेबेरोफ---३५८ कुतैसी---३७१ कुदुक--४८२ कुनग्रद (कीरोत)--५१६ (उज्बेग) कुनन्कताग--५७ ''कुर्ती''----८६ (चर्म) मुनगान - ५१४ (उज्बेक) बुत्दुज---५६, ४६० क्पग्की---२०० कुवकसरी---३२७ कुवरा---२७ मुबल्य----४७ (वयूल्क) कुवान---१२१, २९१, ३३९ (स्तेपी) कुबिले---७, १२, १२१, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, 238 कुब्री---४७ मुबुलुक---४७, ४८ कुम---१०४ क्रममंद---२०१ कुमा----३३९ मुमासिया---१३ क्र्यान-४५९

कुरगानतेप्पा--४६० कुरचाकिश--३१९ कुरतुगी---५१५ (उज्बेक) कुरतुत--३२१ कुरमीतान--४२४ कुरसेवे--१३३ कुरा--६ (काकेशसमे नदी), २८, ३३ ५५, ६१, ७९, १४३, १४६ क्रान--१४८, १७२, १७५, ३४५, ३५२, ४७९ कुरामा--४३६ कुरालस---५१४ (उज्बेक) कुरी---३२१ कुएक----१७२ कुरेन---२०४ कुरोपत्किन (जेनरल)--३९८, ४१५, ५३७ कुर्द---४५०, ४९० कुर्बान बेक---४४८ कुल--५१५ (उज्बेक) कुलअबी---५१५ (उज्बेम) कुलक--४०५, ४१४, ५३० (धनी किसान) कुलजा--१२१ कुलपति--३९० (रैक्तर) कुलफा--४२ कुलमलिक---१७४ कुलमुराद--४६९ कुला थैची---३२६ कुलाब---५४ (-दर्रा, =कुल्याव) कुलारचीक---११४ कुलारेप्स्कया--११३ कुलिकोबी---९८ कुछिबिन---२६७ कुली--१५१ कुलीन---३३१ कुलेंसालार---१८५

कुर्जा-२९५, ३२५ कुन्दोली--५१५ (उज्बेक) जुल्याच-४२६, ४५९(क्लाब), ४६१, ५२७ कुवान--४८० कुशबेगी--४२३, ४२६, ४४६ (प्रधान सेनापति), ४४७, ४७४, ४७८, (कोसबेगी) क्रक्क- ३८८, ४९९, ५५१ कुषाण---४९२, ५४१,५४८ कुसल---१५ कुसान--३०८ युसियकवी---४२२ प्रस्य -- ३६१ मुंबर्त-५३० (==मुपाद) मुगाद---२९२, ४१६ (उज्वेक) ४७८ (राजधानी), ४८२, ४८४, ५१५, ५१६, ५२६ (नाजाका), ५३० मुचीय---१५३ कुंजी ओगलान--५६ नुजेल--१३३ कुंज्वावल--१४३ कुंजीनगर---२५० ''कुंजुल् मआनी''--१४५ जुंदुज--१३६, ११७, १४९, १६३, १७३,१७४, १८६, 898, 308, 885 क्देलिंग ताईसी---२८२ वाचा----र९५ मुची---३१०, ३११ मचुकताग---१५१ (ल धुपर्यत) कच्नजी--१६६, १६९, १७३, FS9,709 मृज्म--११०, ११२, ११४, २३५,२७९, २८१, २८९ (खान), ३१५, ३१७, ३२६, ३३८

कजालिक--५१५ (उपनेक) क्-तन---५ क्लिश-२०२, ४२९(-कुर्गान), क्नम्रत---२०२ (==कुंकुर्त, कुंगाव् ) क्फ़ी---१५४ स्वा--३७१, ५१६ (उज्बेक) ब्बान---३६, ६२ मुगेब--१४२ (ओलेज) क्भिस---२१, २५३ क्यारा---१२५ (सूर्य) म्युक--१२६ क्रलंड, ज्यूक--२५६ क्रिल---३७२ कृरिल्ताई---३, ४, ५ (महा-), ७,८, १४, २१ (महासंसद्), 🕆 २९, ३०, १२६, १२७, १३० (महापरिषद्),१३३, १३७, १३९, १४९, १५०, वर्ष कूलन--५१६ (उज्वेक) मूली खुलाक--४६ कुलेसालार--१८२ नूसउली—५१६ (उज्बेक) क् सिम-तुरा---११५ बोखहोल्म--१२२ केगोन--३३१ कोजक---१३० केतनेन--३३१ (पहाड़) केलाक---१०२ केतात्युरा-४५७ केतिकेसर--५१६ (उज्बेक) केनिगेज आइम--४५६ नेनेगुज-५१६ (उज्बेक) केनेसरी कासियोक़--३७८ नोत्दरलिक---२७९ (नदी) केपेक मङ गुल--४९ नेबदिली—५४७ (तुनिमान) नेबेक---१३३, १३४

केरइत---१८ केरगेदान--११० करमान-१४५, १५७ केरमारोन---३२ कें रुलोल----३२१, ३२९, ३३०, ५३० (नदी) कोरेन्स्की--४१८, ५०३, ५०५ (समाजवादी कांतिकारी), ५०६-१०, ५१९- २१, परप, प४९ ( ःः करेन्स्की ) वोकी---५५०-५४ (-कांड) क्षेत्रीबैग---५५४ केर्च--र्द0 केलभिश---३० केलार--३१ केलायस्त---७३ नेलेमा--- ३१७ कैया ( क्वास्ट्रसक्ज) --- ४९, ५४, १३६, १४८, १४९, कैसलोप---२१८ केंब्सरो--१५० कैंगली--५१६ (उउवेक) केंबर--१०७ कैथलिक--३८, १०१ १३४, २३०, ३८० (धर्म की-दू---१४ (मंगीछ जान), २३, २४, २९, ४७, १२८, १२९, १३०, १३१-३३ (==काइद) कैदोल--११५ करोली--४५५ केल्ल- ३२१ कैसर—१०७, ३९७ (अर्मन) कोइचरी--३११ (भेड ोंबाला) "कोइतुल"--१०२, १०३ कोइविन--३३१ कोइरिअवा—६१, ६२, ६३, ६६ कोइप्ष--३०१ कोइस्—-३३१

| काक ओद् - १४ (की० आह्न)<br>४९ |
|-------------------------------|
| काक-भागाना१५६                 |
| कोकताल -३३१                   |
| कोकताम१२५                     |
| (नीलपापाण)                    |
| कीकतुनगल ५३०                  |
| मोक्द्रान्दरं५ १०             |
| कोकलेषे -र९७,(पर्वत) १९८,     |
| ५३९ (गा।)                     |
| ना। गरेल ३३१                  |
| कोकपताच - ४५१                 |
| कोकळताश -१८१, १८३, १८६,       |
| २०० (चीलपावाण), ४४७           |
| कीवहान्ड३१९                   |
|                               |
| 41411630                      |
| कोकांगोर २२८, ३२९, २३२        |
| मिनियक्षेनेप्                 |
| कीनकर२९७, ३१०                 |
| को (चन४६५ (लेपटनेट)           |
| क्षीज्ञांक २ ४७               |
| कोजारस्य २२                   |
| कोशियक२२                      |
| कोलो — २४१, ३७४               |
| (साह्यम ४४वत्, काउ-           |
| ताज भी)                       |
| भोनित ४६, १४४                 |
| कोन् ग-७५ (राजक्रमार)         |
| कोन्र उछेन३१०                 |
| कोनोनलोपा४१८                  |
| कोनोली-४२६, ४५० (अर्थर),      |
| ४७६ (कःनान)                   |
| कोग्या१४३                     |
| नोपी ५२०                      |
| कोपेतवाग४८५, ४९०, ४९२         |
| ४९५, ४९९, ५०३                 |
| कीपोयये११६                    |
| मोबलेफ़३८२                    |
| नोबुन१३३                      |
| कोड्दो३२४ (पश्चिमी            |
|                               |

गगोठिया) कामानिया-- २६ कोगी--९४, ९८, ५२८ (गणराज्य) कोयनिग्सबर्ग---२५८ कोरकान --- १४८ कोरिनन--३२९ कोग्फ - २६९ कोरिया--३, ५, ३९७, ३९८, You कोरक--५९ (सुद्धा) कोर्र--४४६ (अंग्रेज चर) कोर्ट मार्शल--४०२ कोदंक- -११४ कोनिलोफ--५०५, ५०६ (जैनरल), ५०७ कोर्याक-३८,२७१(- कोरिजक) कोमिकोफ---३८८ कोलचक--५३४ नालमा---र४० कोलेसोफ---५२५ "कोलोकोल"- ३८२ (कलकल) कोलोम्ना--६ को न्चकली -- ३४७ (नदी) की जोफ---१११, ११२, ३१७ ( -गोसाल्स्की) वां (ल्लोफ-३८२, ३८२ (कवि) कोवालेव्स्की---४४८ (कतान) यतेशक्रानि-- ४३० कोश्रर--३१९ कोशोल--२१० कोसका--६४ कोरबोमा-३५, ५१, १०२ (त्वेर) कोरमेस--११० कोरसागोल--३२१ (भील) कोहक---१५७, १५९ (नदी) कोहिरतान---३०४, ४२६,४५८ कौत--२५३ (=काड वाड) कौनदी---४८४

कोरदक--३१७ कोरोज्ञ-५५४ क्याज-- २२, ३१७ नयाच चाच---३९७ नयाङ--४८८(जगली गवहा) नयाञ्ज नान्--५ क्यास्ता---२५५, २५६, २५७, ३८९ क्योरिग---३५७ काइ-- ५२४ (=-प्रदेश) मार्का--६(--माकोफ), २३, २६, २७, २१८, २३४, 880 काति (१९०५ की)---३९८--800 काति-विरोभी---५२२ "भागवेल"--३७० कारनोयास्क--२३८, ३५७, 803 क्रास्नोफ--५१० (जेनरल) कास्नोबोदस्बा--४६५, ४७२, <sup>'</sup>४८०, ४८१, ४८३, ४८६, ४८८, ४९४, ४९५, ४९६, 899 किंग---३०, ८३ किमिया---३६,३९,५१,५६, ६०, ७२, ८३, ९६, १००, १०१, १०६, १०७, १०९, ११६, १५१, २२५, २३०, २३१, २३२, २३३, २३५, २४६, २४७, २४८, २५०, २५७, २६०, २६१, २६२, २६३, २८७, ३१८, ३३९, ३४०, ३५४, ३८० ( युद्ध ), ३६५, ३६८, ३८६, ४५३ त्रुजेनस्तर्न---३७२, ३७४ क्रेमिलन---३५, ९८ (हुर्ग), १०५, १०६ (=क्रेमल), १०९, २१९, २२०, २२४,

३६९, ५१०

भन्रता। - ४, २५९, ४०२ कोपितिनन- -३८८, ४९८ (जेनरल) भोषोत्तोफ--२५४ कोबात--३६८ कोभी -- २१८, २२० नोमोफ--५०७ (जैनरल) भोगिया--६ (यगोम्लाबिया) क्लाकोक -३२७ रताइग- - २९० बल्धींगा -२३२ निल्माभा- ९०, ९१ निव**िशि**येषः -४१४ (क्इसि (शयेफ) ीवनलन --- }३४ वनेटा-- ८९५ सकारा -२७१, ५३५ 11-11 E-- 240 खनारोफ--२४२, २७२, ३७४, 360, 390,880 जराज्ल--३२१, ३२४, ३२५ (गोगोस) खितर--३३१ लक्षीफ---३६६, ५५० (नगोंचा--- ३३१ ललखा---३२१, ३२४, ३२६. ३२८, ३२९, ३३८, ५४८ (मंगोल) खलता--४८२ खलवा--३२१ (इलवा) खलीता--३४, ९७ (पैरोका थैला ) ललीफा---१२१, १४० खलील-६३, १३५, १५४, १५५ खळीळ मिर्जा--१५८ ललीलबेग---१०२ खरु उअत--५१४ (उज्बेक) खलोपी---२२१ खवास--१२६ खबास आमिद--१२५

खद्मगतीर -९५ "सम्सा"--१६१, १५२(पनक) गस्तमीनारसी--२०८ स्थापित--१२७ (खुकिरान) साइत- - ५०० लाइकानाक--३०/ खाकान-७४, १३८( कमान, सियालो १५८ कगान) 'खाकानेजहा' - -१७० (दिनया का राजा) साझ-सी---२४३, २५३ २५४, ३२४, ३२८, ३२९, ३६१, ३३२, ३४० (चीन समाः) साजार-- २० (गजारवग्यन्द), ७२, ७४ (नहीर। साजार), 194, 13 गाजासलीम बी---५४५(सामो पाधाः) सात्त--२९ खान---५३, ५४, १००, १३२, १९७, २३२, २७५, ४७८ (राजा) **सानकाह—-१९३, ४६७** (ख्वारेज्म) "लानकाह-शफादया '-- १६१ (सार्वजिनक अस्पताल) खानजादा--१७१, १७३, (न्धेगम) खान तिझ री---५३५ (शिविर) खानजादा नौगाई--- २८४ खान पुलाद (बुलात) — ३४३ सानवालिग--११, १३ (पेकिस) लानम---१८५ खान-वंश---६८ खानस्की---५५२ खानाबाद--१९१, १९२ खाप----१८१ खामिल---३२८, ३३०, ३३१ खाकींफ--५०८ (= वर्काफ) खाबंद---१३८

खाबिद तुहर ३०६ खाबिद मिकी- १,0 श्चित्र- ४२, ४८, ५५, १३३, २०१, ३१५ सिताई-१०३,५१० (उत्तेष्ठ), 488 रिमन - ५३० (पनतमाला) मोग ५८ 160, 830, 868. 20% 292. 2000 800 रावश, 206, 200, 780. 1885 **₹**4, ₹, 208 306 348. 319 , 243 alge, 3/36 (रवारेज्म), 300, x24, 622, 3/19, 830, 838, 666. 840, 848, 80,0, 882, 646, 4 2 19 الوعال لوقالو 444 गीना खान -- १९५, ४६४-८७ (-राम) , ४८६ (-सिध पश्र) साई--- ४० ल्यः भेनी---३२७ 324 ३३१, ३२३ ( महाराजा), 343 ग्तियात।ई---३ ३८ ख्तुलुग---१३२ बुत्तल-५६, १७३, १७४ (खुत्तलान) ख्वादाद--१५५ खुवागंदा--१३३, १४५ खुदायार वी--४५५ (बी), 848 ख्वायेफ---५३३ ख्न-धैची-३२५ ( = ख्डबं ची) ख्नबुका---५ खुबिले—३ (कुबले), २९

ख्रतान (नक्मसन्ज)-- ४९९ (HIP) MIH- - 503 यगसान- ६, ५६, 808, १३०, १३३, १४३, 884 848, १७३, १९९, १७६, १९६, 883, 21919. 840, 840, 802, 862, 888, 897. 478 मर्गगराय ---४२० ग्लपा --४८ म्लान---३, ६, ७ (हलास्), 70, २८, २९, 38, ३4, ३८, ४७, ५४, १२१, १२७, १३९ (सजाम्) मलग--१७९ (ल्ह्म), १९४, 869, 880 प्रारो--७, ११४, 288 (अमीर), १६१ "ख्सरो-व-शीरी"--१६१ ख-जिन खात्त---२० ''सनी रविवार''---३९९,४००, ४१०, ४१२, ४१४, ४१५ ल रियानी---१५८ ग्व-लग---१४, १५ सोरां शिस---८३ भीरतुल्-अतरार--१६१ गौभाग---१३९ खैर हाणिज--१८३ खैराबाद--४९९ (फरगाना), खोकंद--१६३ 860, 司号号。 ₹\$19, ३४७, 346, ₹0, ₹८७, 306, 3198, 858 366, B68. 840, 880. **४**४८, 848, ४५५, 848, 806. 808, 8/9/9,

٧८٤, ५११, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०--२३ (रवायसतावादी), ५२४, ५२५, ५२६, ५३५, ५४८, 440 खोजकी काशानी--१८३ खोजंद--- २७, ₹₹, 48, ₹७, १२२, 226 230, 236, 1888 १५९, 860, 200, 288, २७९, 260, ३०७ (-नदी), ३४३, ४२५, ४२२, ४३१, ४३२, ४३३, ४३६, 882, 888, 889, 848, 844, 486 (==छेनिनाबाद), ५२० क्वोजम्बाज--५५३ (गांव) खोजर---१७४ खोजा---१४९, १६१, १६६, १६९ (--यहिया), १८३, २९१, ३३३ (-अहमद), ३३६, ३३७ (==संत), ४५५, ४६७ (=सैयद) खोजा दानियल---३३२ सोजा नियाज-४७७ खोजा---१७७(~दीदार), १८३ (-बहाउदीन), २०६(-कुल), ३३२ (-दानियाल), ३३५ (-युसुफ) खोजार--१७०, १७५ खोजेंदली---४८४ "लोजेनिये जा-त्रि-मोर्घा"--१०१ (अफनासी यात्रा) खोतन--१८०, ३६८, ४२५ खोंदमीर---१६१ खोग्दा--३५७ (नदी) खोयेत-- ३३५ खोरबात---७१ (कोबात्) सीरसीन---८५ (सीरसूर्न)

बोरोत--३२५ (चोरोस) खोरोशिन--४८६ खोतित्सा --- २३० खोलोपगोरोदक---३५ खोल्मोगोरी---२६५ खोशकुर्गान-४२९ खोशोत--१६६, २८२, ३००, ३२८, ३३२ (खोसोत्) ख्मेल्नितस्की--२३१ ख्यिमोवेर्द--८३ ख्वाजा---१४३, १५३, १५६, ४९८ (= सोजा) ल्वारेज्य--१८, २१, २७, ३२, ३६, ३८, ४१, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ६४, ६५, ६६, ७१, ७४, १४५, १५०, १५६, १५७, १५९, १६६, १६७, १६८, १७८, १८१, १८२, १९०, १९३, १९६, २०४, २०९, २१०, ३०८, ३१५, ३२५, ३३८, ४४२, ४६४, ४६७ (गुलाम-मंडी), ४९८, ५३९, ५४८ ख्वारेज्मशाह--१२५ गगरिन--३३३ गजन-३१, ३९, ४६ (खान), ६४, ६५, १०३ (गजान), १३२, १४४ (== गजान) गजनी---२८, ४७, ४८ (गजना), १३४ "गजा"--५४४ (= धर्मयुद्ध) गजारिन---२५३ गटफिड ग्रेगोरी---२४१ गत्चिना--२६८, ३९० (-बंदी), 420 गदुनोफ़---११५, ११६, २३८, 386 गन्वन---२८२, ३२९, ३३०, ३३१, ३३३ (-छिरिज), 当久至,当尽世,当什么,其在己。

(-यूसिमन), ( --गल्बन) गर्मेया---५२५ गपोन (पादरी) -- ३९९ गपकारी---४८, ६४,६५ गयतोन--१२७ गयासुद्दीन--१४६,१५६,१५७, १६१ गरबीन---३२ गरम--५४६ गरविलोन--२४४ गएसरबार---५५२ गराब--५३९ (गांव) "गरोदनिची"---२६२ गलवाचेक---४३६ (जेनरल) गल्दन--१६६, ३२८, ३३४ (गंदन), ३४५ (--छेरिङ) गलिसिया--३८, २६०, ४१३ ''गसूदर''— १०० (==स्वामी) गंगा---४३०, ४९९ गंभार---१४ (पूर्व-,युन्नन्) "गाजी"---५४४ (धर्मयोद्धा) गाथ---७२ गालिच--८३ (हालिज), 68, 66 गालिच-वोलोहुन्स्फ---९२ गालित्जिन (राजुल) -- ४६५ गालित्स--८२ गाले--५१५ (उज्बेक) 'गाड़ीवानोंके गीत"-- ३८४ "गांवके गरीबोंसे" - ३९७ गिज्दुवान--१७५, २११ गियाचर---४८९, ४९७, (उपत्यका) गिरती---२०५ गिराई---१६७ (-बेग), २७७, ३०३ गिरिक्क---४९९ गिलगित--३११ गिलिसक---२४०, २७१, ३८१ गिः जई (अफगान)---१९३,

868, 880 गिज्बूर्ग---५२५ गीलान--१०३ (गेलान) गुइउक----२८५ गुद्दगुद्दार---२४२ गुचकोफ---४१८, ४१९ गुजार--१७२, ५२६ गुर्वानया (= प्रदेश)---२५१, २६२, ३७०, ४०४, ४३२, ५०३, ५१२ गु-युक----२६ ग्येदिक---४७५ गुरजोफ्---१०४ गुरलान-४८४ गुरलेत--५१५ (उज्बेक) ग्रियेफ्--४६५ गुजिस्तान-३३ (जाजिया), 888 गुर्जी (जाजिया)--६, ६०, ९२, १४५, १८१, १९२, २५१, २७१, २७२, ३६९, ३७१, ३९५, ३९९, ४०५, ४७२, ५१२ गुल्डिन्स्क---३५१ गुलबाग---४२५ गुलाम---४९१ ''गुलामान''—४९३ 'गुलिस्तां''—४१, १४३ गुलिस्तान-संधि—३७२ गूज-२०७, ४८९ (तुर्कमान) गूनिब—३७७, ३७८ ग्नेजी ओगलान---५६ गूरगान--१४८, 850 (भूरकान), ४७०, ४८९ (नदी), ४९० ग्-ध्रग---६, १३१ (ग्युक) गूकी (गृश्री)—३२८ गेगेन्---१५ गेदोई---५१५ (उज्बेक) ''गेनरलिस्सिमी''—-२७०

(महा-महासेनापति) गेनांदी---१०२ गेनोवा--११, ५५, 3 % (गेनोआ), 🚓 गेरेतू---३२४ गेरेबाल--- ३२४ गेरेसंजा----३२४ गेविलोन---३२९ गेलन---१९२ गेलेसिया--- ६९ (- गिलि-सिया) गैखातू---१४४ गैरतशाह--५४५ गैरमुल्की--१२९ गैरिसन (छाननी)--५२४, 443 गोकलान-२००, ४७२,४९०, ४९४, ५४७ (तुर्कगान) गोगलन----३८४, ३९५ गोनजालेज--१५२, १५३ गोबी---३४२ गोयेज--३१३ ''गोयेबेन''---४१३ गोरदेत्स-- ६३ गोरलाने---२९२ गोरलोबका---४०३ गोरियान--१७६, १८१ गोरिल्ला-युद्ध---२२१ गोरी--१७६, १७९, 860 "गोरे-अमीर"---१५४ गोरेलोफ़--५२५ गोर्की---९२, २६७, ३९६, 880, 886 गोर्डन---२४६, २४९ गोदंयेफ---२९१ गोलिन-४१३ गोलित्सिन---२४६, २५६ गोलोफ़---४८१ गोलीवात्सोक-४८१ (जेनरल) गोलोवित---२३९

गोलोवितन- २७४ गोहरलाद -- १५७, १६० ग्नेज्या— -९२ (कुलाय, घोसला) ग्योकतेपे-- ३८८, ४९३, ४९५, 830 ग्रह-कक्षा----१५८ प्रानोबितया प्लाता--१०५ ग्रिगोरी--१०, ११०, २१८ (गेगरी) ग्रिनोसदेफ--- ३८२,३८३ (कबि) ग्रियसा---८५ भ्रीक--- ३६, ५३, ७४, ७८--७९ (-अभि) ८२(पूर्वी रोग), १०५, २२९, २४० ग्रीक वर्च---३४, ८३,' २३०, 248 भ्रीपस - - १५८ स्रोडोन्स्या--४६५ ग्रीस---३९, ८३, ४११ ग्रोजी--१०९ (क्र) ग्रोद्नो---४१३ म्रोसा---१११ ग्ला दश्येफ---२९१, २९२, 860 मि अमा --३८४, ३८५ Tristean --- 800 Train of 211 --- 8019 138----मार्वियेषा---२५६ लभ्दार - ६५६ १५६ ( =वका- चाता -- ३१८ धरना-लेखक यानवीत) नगताइ --१४ (खान), १७, 47, 84, 44, 803, 808, १२४ (-बदा), १२२, १२४,

१२५ (बान), १२७, १३०,

१३२(-अल्स),१३७,१६१,

१५२, १७४, २७८, २९३,

२९५, ३१२, ३१३, ५४८

(तुकी भाषा)

सगन-५४३ (गाव) चगान लान-२६४। ज्वेत राजा), चगानतारा (एम्बे= वित तारा) चचकली --५१६ ( उच्नेक ) चदो - ४७१, ४७८ (तुर्कमान) चपक्ल --५२० नपची - ५१४ (उज्बेक) वपराच--- । ३० वपलेती - ५१४ (उपनेका) चबी -३०, ३१ चनगल---३१७ चगन-- ४९९ चरवा - - ४९३ (अस्तीचासी त्यामान ) चरापेन - - ३४१ विविल - -५२५, ५२६ "बरमये केज" -- १४५ वश्मी--- २०८ नहार देह--१९९ नहार-राह - १६९ १७० चाउ--१४१ चाउ-हाइ--३३६ (जेनरल) चाज-हो-येइ---४२४ बाड-काइ-शेक - - १२ चाह्य --५ बाइ-से -- १२८ च।गन-- ५ (वगत) चागा- --१३२ चाणक्य--१३९, ३२६ सादिरकुल --- २९८, ३१० वापर --१४, ४७, १३२, १३३ चावरर्गिर--२९७ चाब्कोप्र -- ३१६ बारजूब - -१९३, २११, ४४२, ४५६, ४५८, ४६७, ४६८, ४७३, ४९५, ४९९, ५२०, ५५०, ५५३ (आरक्ष) सारवे कर---४६७

चौरयक-- ४३३ चारिन---३००, ३३१ चाम्नचलाक ---३०८ चार्ट्स---२२२, २३४, २४९. 340 चालींत---३७४ चालिश—-२९८, ३०४, ३०८ (कराशर) विकिसलर—४८१, ४९५ चिज-गिस्—६५, ४६०, ४६४ (शिक्ष-गिस्) चिझ-माज--१६६ (उपराज) नियन्ला—३९३ चित्राल--४६०,४६२(-मेहतर) चित्ररन---४४३ चिनास--१४९ विमकन--४२८, ४२९, ४३२, 634, 848 860, 430. ५३६ चिमकुगनि--४२९, ४३० चिमताई--४२, ४८ चियान-लुङ----३४७ चिन्धेत-लुड--- ३३४ चिर--१६६, १६८ चिरचिव--१६८, ४२८(नदी) चिरागकुश ---३०४ (दीपबुझाव सम्प्रदाय) चिरागची----४५७ चिलकेस-५१५ (उपवेक) चिलिक—३१७ (झील),३३१ (---जपत्यका) चिह काका---५४३ चिह्न ४-दरा---५४४, ५४५ चिंगीया---३११, ३१६, ४६९ (खान),४८८ (छिझ-गिस्) चीचन---५१४ (उज्बेक) चीचिहार---२५३ चीला--४०३ चीम----३, ९, १६, ३८, ७१, ७५, १०३, १२१, १३३,

184, १८३, 280, 5 68, 368 २६३, २६४, २७३, 377, 328, 320, च्ड१. 3 619, ३४८ (-भाषा), 369 330. 396, ४०८ (-मानि), 858 (-सपार्,) ४२५, ४९८,५३७ योग-लग-मा--३९० "वीनीसम्बा"---१५८ नानी जीव्यान -४२४ चुक्त नर ५१ च्लारिस्स -२५६, ३७३ युपस्त तन्गा--- १८ (जे-च्त-तन्या), उगका लागा व्युरगान--५१५ (उज्नेक) चीमिर--५२० वुरान--५१५ (उज्लेक) चरिगेइ---३६१ चूलगान--५६ (मलिक) चुल्लिक--५१५ (उपनेक) चुवाक--- ३१५ च्वाद--- १३० च्वाश--७१, १०७, ११२, २२०, २३४, २३७, ३१६, ३७२, ४०१ ब्-सिमा---९, ४०० (च्शिमा) ासीवया-- १०९, १३२, १४१, २७५, ३००, ३०९, ३७९ ( उपत्यका), ४३२, ५३०। ५३५ (न्नदी) वृकी---३३४ चूके--- ३३१ चुचेलेई---३१९ चुनिपचू--२४३ च्वाबीफ---३१९ चूमिया--- ३२६ चू-चाड---१६ चूलाम---४२७, ४२८ चुलिम्सकीये---११३

ो क्त⊸–२४ चेकली--- ४७१ नका--४३३ चेकोबको (सगीतकार) --३९५ चेखाफ--३०६ चेगेन---३३४ वेचन --३७७ च-लात ---३३० चेन-दू- ११ (सदा) चेव रि--५४८ (न्कंमान) चेरकारा -- २२ (राजा), ४३, ३९, ४२ (नेग) ५६, १४५, २०९, ३१७, ३३९ चरदिन--११३ चंरिंगस- ११० चेरेन सन्लप---३११ (छे-रिक-सग्-डप.) चंगेमिसी -- २२१, २३४ चेन्यां रेफ -- ३८६, ३८७ चे नीबासी - - ४३४ वेनीवलोव्य --८२ (करा-कल्पक) चेनिगोफ---७२, ८४, ८६, ८८, ९,, १००, २२५, ३७: (=चेरनीगांफ) चेनियेफ -- ३८६, 360 (चेन्यियेक), 632, 849 चेनीशेक्की-३८५,३८६,३८७ चेलायान---९७ चेलियाबित्सक --- ३४९ चोका---३४९ चोगा---७९ चोकायेफ़ - -५२१ (मुस्तफ़ा) चोन्सी हाई--३३१ (गंदन-पुत्री) चोपचाक --५४६ (गांव) चोपान-अता----१५८ चोबान--- २३, ३९, १ 84, 840 \$80,

चामरी -४%३ (भूम्ब्यू वृत्ती-मान) वारोस- -- ३०० चोनिये ९८ चीमान- २७९ चौशर - ५४० (त्कमान) च्यान-लब्द -४११( -१वरान छुझ ) च्या प्र-चित्र ता इ. - १३६ हर्गदीर--३२९ ्(स्थितन-पः, स्वयः-अस् - नप् शेन्गीमें) छ-नगर - - **३**३३ છજની⊶-१२२ चिद-मिस् - -३, १०, १३, ६७, दव, १४, १८, १२१, १२६, १३७, १३९, १४०, १४४, १४८, १५३, १६३, १६६, १७७, १८०, १९५, २००, 260, 300, 309, 220, 346, 820, 629, 600 ( -र्नचमीम) छ-गिस- ३२४ छेर्तन पत्नार - ३५१ छेरिङ-मण्डब् ३३१ () दीर्घाम् निजानं, नमड्ब्), ३३३, वेशेंड, श्रु छेवज्ञ-अर्ग बग--२८२, ३२९ ( == अनर्तन्), ३२०, ३४० (-रहतन), ३३१, ३५३ (०दोर्ज) जानात(==श्ल्क)-४५९, ४३३ जगताइ --८, ५३, १२१, ५१६ (उपमेक) जगात---१४२, १४३ जजीरल्---८ (मेर्सापोता मिया) जबीय--४५३, ५२६ (नवी-नतावादी) जहा---१०३ जन-कमीसर---५१०, ५११,

प्यत पर्य (महो) नगी। सा ≃34 रे जनागार्षे पर ' क्तारिक समहत्र सदीपार्टी र -- 🔾 (समिनियत पाडी, जाराजिक) 771- 132 जनसम ∼ ८३ (∓वारा भाटो), जनवादी- २८३ कन्समाजनारी ५५--४१४ नतस म (गा।।) - ४७८ क्रमेबा 🗝 ( ग्या गर्लण्ड) भवता १९१ (नागा) गल्बारनदी ६५ ६६, ३०७, ५०८ ( बार्स) भिग्नीस १८० मस्रात्र --- देर जमकोष - -१५७,३१३(जमजेंब), ३७६ (छरानी) म तानगरतीका ५३७ ज भागतुल उल्ला - - ५१७ 341 1 858 जमालदान स्मिताजी - १३८ श्रमीन -१८० १८२, १८३ जीवल ५२८, ५३० ( अीलियाजना), ५३४ 其411 214 -- 256 अप्राह्मा - -१३१ १८४(माग्द), १७५, ४१२, ४५७, ४८९, 1626 136 मणिता - नप्र अगमात - ९०५ अर्मन -३८, ९८, १०० १००, १२४, ४४०, २५६, २७०, ३४० (-उपनिनेश), १६८, ३७२ (-पनागी), ३९२ (भाषा), ३९६ कर्मनी---२३, २४, ३९, ७४, ३६६ (बवेरिया), ४०६, 198

801, 188, 692, 404 100, 404, 400 गलीना---८० (मद्र-) जलायर --१४६, १४८, 810 (=081) मन्यल --- १५६ जलीतहास --६४, ४५, १४३, 884 जिल्लाबाटा नाग ३९० जलीत १५) भिकेरतार- १३१ भलर --५१० (उन्नेक), '(३० (काल, उज्वेस) जवात--१३१ मसमान मान ३२१ जताव( धर्मपु ) ३८७,५२१, पर्क, नर्क महारी----४४३( --५मयोदा) जहानगाह---१०४ जज्ञामीर---५३, ५४, १५०, १44, १८७, १८८, ८८९ २०६, २९७ जहामीर खोजा ४२४ जही भद्दोन - १५८ (बाबर) नगली कर --३०० जगी जना--३६ जजीश -१४१ जाद-- ४८ जाइक्नेग्सी--३८५ जाहरान---२३५, ३२५ आ उल्दूर - ५४८ (त्कमान) त्राकास्पी - ५४९ (पारेकास्पि-यन ) जागन नोमंत - ३२६ कामिमसी--९८ जाता - ३१२ (सीमाती) काति-व्यवस्या - - १२ 'जातिक सबन"--५१३ (सोवियत) जातियोका अधिकार---५११

जात---१४८ जादस्म---१५७ जा बुनाउसकी"-२६० (दन्य बवाला) जान--६४ जान गगद-४७१ जानीबेग--३८, ४०, १६६, १६७, १७३, १७9, १८५, ₿0₹, (-बेग) ३०९, ५३० नापान--/, ९, 880, ३७२, ३९७, 396, ४०० (सिवा, ६० ६ 600, 680 (4") 897), जापोरोज्ये--२२४, २३०, २३१ (=जापरोजो) जापोरोशियान---३९ जाबा --- १०, १०३ (जावा) जाम--१७७, १८१ खामा सस्किट- ४५३ ामी--१६१, १६३ जाम्किशिर-- ४८३ "अमि अत्तवारीख" २६,१४५ "जामेजम" -१४६ जामोस्तये---२३२ जार्थित्सेफ- ५२५ जार--१०७, १८८, २०६ २१७, २३३, २३४, २५५, २५६, २८१, ३९९, ४५२ जारकद---५३३, ५३७ जारग्राद--७९ (राजनगरी) जारशाही -- ५१४ जारिना- -४१६, ४१७ (==जारपत्नी) जारितिसन---२३६, २६२, २८८ । = रतालिनग्रादं) जाहत्स्की--१२३, २२५ मार्ज--२१, २२, ३४ जिया -- ६२, १०३, २६३,

१८३' १९६ (ग्रेग्री) लार होंगोसंली -इटइ, ४१७, ५१० (==धुविकास) जाल---१५३ जालेखी--६३ आवा -१० ( -- जावत् ),१०३ जामी- २९७ सारकादमकी- ३८१ साहिरोफ-- ५५३ (कगाउल वंगी) जिगित- -४९२ (--बहादुर) "जिजे इलखनी" -- १४२ (इलकानी पान स्ति) ''जिजे- उलगरोग''- 🕒 १५८ ( उल्हमचेगी वस्त्र ४-मृति ) (जाड -- ८१४ (उज्बेक) जिल्ली -- ४३३ ( -- रोमनी, िग्गान् ) जिमावं इएफ--- ३६१ (a) [1-17-17-33 3 3 जिरियानी--१११ जिलानिग--२७९ "जियो पचाल्नया चाइन्जा"--१०२ (जीवन-अवाधन निम्ति । जिगिस --३४५( == छिन्न-गिग्, चिगीज ) जीजक---१६६, १६९, १७१, १८०, ४१५, ४२४, ४२६, R\$6, R\$5, RX\$' RK\$' ४५५, ४८१, ५२०, ५२४, 424 जीतीकेंद--३०३ जीयानुलोफ़--- । ३३ जीलान बति - -१८० जीवा -- - ७३ जुइरेत---५१७ (अजबेक) जुगमले ---३१० ज्गराविकी --३९५ (स्तालिन) जुजानी---२०, २७

ज्जिला- ५१६ (उन्हे ज्वाग -- ५४४ जुनेनी --१२८, १३१(जनेनो) ज्रजान -- २०३ जुरावल तो । साबा - ५३३ (धुल्ला) जुरानगः ज्ञानभा १६५ ज्य वैक---४५७ जुल्फ़ा---५५४ म्लियन---२१, १५२(-प नाग) ज्यस्य-५१४ (उच्छेक) जुल्पिकार - ४९८ (छांसा) जवाल्दर - ५४८ (तुर्नगान) व्याप (कल्पक वासन्य) — २६३, ४२५, ३५६, ३५८, ३३२, ३३३ (४४), ३३४ (-संना), २४६, ३३७, ३०३, 186, \$64, \$64 366, चंडट, ३५०, ३५२, ३५% ३६०, ४२०, ४५२ ज्यारिया---२३५, 220, २९१, २९६, ३१९, ३२८ (कल्मक भृमि), ३२९, 338, 430 ज्वो---३० ज्कोदम्की - ४१२ जुजी-- -३९ ( -- जुछी, तृशी). ज्जीब्म--३१५ ज्-क्रि - - १७, १८ (= -पंशक्ती, ३९, ४३ (नांश). ४५ (तु-सी), ४९, ५१, ५४, ६९, १२१, १२२, १२८, १२९। - उल्ला), १३२, १६२, १६५, १८५, १९६, २७७, ३०३, ३१५ ( ज्ली मी) ज्मा --५२४ ज्मान--५३९ (गाव) । जूगुत---५१४ (उदबैक) ज्यत (चिल-) -५१४ (उद्वेक) ज्येवार---२११

म के कड़ें, गरमन - ५१० ( । इसे । ) नेध र A7 11 -- , 9 ने क्ष किंग्रेशनी -११6 र्वे बन्दान्याः -- ५ ९(उम्मी भन्त) न मही १९८ मेले--१,९, १.०, १६% (समार्थन्यकाल मालति भेना।,२९९ जनीता -- ४०२ मस्तिर्पन २०६ २०६, 7250, 32 W16 -213 जीवा ह -- न ६ १ जबनी 🧇 ५४८ (सर्हमान) ''जेम्का-च-बोहगर'' १८७ जाग्यकी सन्तार -- १०८, ११६. वर्ष, २१९, स्वर, स्वर (नाष्ट्रीय सभा), २२८, £ \$ \$ बेम्स्। सा - १०८ १०५ जैम्सा वाट - २६७ भेगा - -२४९, ४४०, ३८८, 419 जरेवा गोरोदची --११५ जेरेभिया --- ११६ कोजिनस्की- ४१७ "जैल-जामे-ज्यामारीना" - ३२ जेलेर--५१६ (उपनेग) जेनाउल गामिन--४८४ जेस्इल--५२९ (ईसाई) जैकिया - १३५ (जिक्कारी), १३६ जीनित्य -- १९. जें किया --- २८६ जींगर-सराय --५५ जोड-सान् ताउ-फ्--१२५ जोकी---६८ जोबोबबालिक--१३२

जारवल- ८९४ (विकासिमा તોલ) बारुग- १८५,१ ७ (-11न) जात्या--३१३ ज्दानोफ- ८१८, ५०८ त्यानिमशास्त्र -- देप ज्वालामा --१०३ कोबना --४०९ (सिनाप) 5 141411 / am muly जना । मोफ - १८८ जनारोपा -२ १२ 589 YOU ताः (मेजर) ४७४, ४५५, 868 नामाण न्यव - - १५८ विमानमान च व व E641 - - 160 ( यतनार्गे) द्धारा -- - ५४८ 14 -410 उन्। मम - १५० उनमार्भ--१०८, २५६ उन्स्टर्गवरु ५,४(जेनश्ल) चेरदणाय -५४८ अंभि − -२०३, ४३३ (रामनी, futtit) देशका - वद्र तक्षीय----५७ (सम्पद्) वक्षम जवा- - ४८४ (हीप) तवात । १०४ लक्तवाजाय--५५१, ५५३ तकत-मुळेगान-- ४३१ त्रमनरीम -३६५, ३७४(तमन्रक) लगिल --- १११ नवाकर (कवाक)---५२९ तजीगारी -३० तनज्र--१३ (शास्त्रानुवाद) तनाव (म्लर)--४३३ तबी मूल - ४८१ तमेवा--३२, ३३, ३९, ४०,

89, 83, 48, 808, १२%, १४१, १४४, १५०, ८०६, ५५४ ( -त्राज) तबोल-- ११, २३४, ३१७, 321 11100 11 --- 8 42, 788 तमना । त्रा- -२०१ तपमार--५४८ (त्कंपात) ता निष्-- ६ नगदी - - ४८१ नमन - ८४ तगातीकत -३० तम्ता भाग- -८४ तग्द्योपः- -२२ नम्बेरफार्ग--४०२ 146 -- 30 1341--46 रेडर, 38 (तर्धन राजकुमार) तरलन्स्कीये ओस्त्रीम -३१% 113/1- 48 तारकोपा --- ४१३ सरवगताई--- २९७ मार्गांच्य २९ 855 , 35 -- 18 Eli नरानचिन---२९६ तगर्गावस्यी --२९६ निरम ---१२४, ४४१ तरी- उद्दर्भ--५२९ (कजाक) रारण कामनिरट कांग्रेस-५३३ तराण सुक्तं -- ४०७, ४०८ तम्बंन जारुकतू--३३४ तर्गता करमवा -२५३ तर्त्गू -- ५१६ ( उपनेक) तमां लेरिड--२० (-=तरगा शेरिन), १३४, १३५ तळिजयान--४९ नलतंगा - .३४६ (जेनरल) तशदिक--४८० तलदी ब्राह्म---५३७ तलस्य - २६ (तरस्), १२७,

१८०, २७८, २७९, २४९, ४३२, 434 (नदी) तिलिक् ---१३३ तिल्लन--१०८ तलेख -५१५ (उपवेका) वेदिन--५३७ লক্ত ত त्वभक्तल खान--१८०, २७९, ३२४, ३२५, ३५० त्राची--५६ ''तवारीखे-नासिरी''---२० नवील-वरा- -५४४, ५४६ तरली-याभिश---२०७ तहमास्य --- १७६, १७७, १७८, १८१, १८३, २००, २०२ (शाह-) तभा -- ४३३ (=छ आना), ४७८ (=तंगा) तगिवीवान--१९२ तंग्त--३, ३३१ (अग्बू) ततसील।--३३१ ताइ-नुझ--४ (मंगोल) ताहगा----२७१ ताइ-न्याउ - ८ (धर्मशाला) ''ताइ-युवान्-तोड-मी-- १५ (मंगोल-भहाविधान) ताइ-व्--३२४ ताउ--१२ ताउग-अतलम---२९७ तागबुई--१९९, २०३ ताजा - ५१६ (उज्बेक), ५२९ ताजन्द --४८८, ४९० (उप-स्यका) ताजगहल---१५७ ताजिक--५६( = सर्त),१३५, 868, ३०५, ३७८, 820, ५१७, ५३९ (सोग्बी), ५४४ ताजिनिस्तान---१२१, १७१, ूर

230,

**१**३२,

१३३,

હળ ₹, 646, ३०६, ५१७, ५२७ (पु० क्षाम), ५३%, 480, ०४१ (-एणराज्य) तजिकी-५३९(सागा,फारमी) ताजहीन--१३८ वातासुभा - - १२२ सातार - -२३४ (नारतार) २३७, २९८, ११८, (भगेष्लायित) ५१०, ततिष्टेक--- ३४५ नातीलंफ-- ३५२ 711-1 30 नाना - - ३८ तानिसेफ--३५२, ५२२ नाविम- ५६५ (३७वेक) नामा- ५१५ ( । जबेक) नाम्य-गग ---५२९ तायगा - ९४ ( ताइगा) तायनखान-३२१, ३२२, ३२४, 774 तारतार - २४,५१, ९३ (मंगोल, तुर्क,) १६७, २२४, २८४, ३१६, ३६८, ३७२, 482, 808, ५१५ (उपनेक), ५१८ (मंगो-लिया), ५१९, ५४८(भाषा) तारतारी--३८१ (-खाड़ी), ५४८ (चगताई तुकी) तारा-- ३१७ (नगर) ३१९, ३२६, ३३३ ताराव -- १२२ "तारीखेग्जीदा" --१४६ "तारीख मृभीभयानी" - -१९० "नारीख रजीवी" - १७३, १७५, २९९, ३०२, ३०८ "नारील वंश्माफ"---१४६ "न।रीख जेख-उद्येग"--२७, ३९ "सारीख हैदरी"--३१ **小金村──60**多

नानीपाल- - ५०५ नालियान १३१, १७५, ८६०, 18: नालिश- १४५ नाले--- ३२४ नाहरी -३२८ (पना) ताचया--१११, ११२, ११४ 477 m ताभाव - ५५, ५७, १३४, 940, 860, 940, १158, १६१, 90% १७६, 233, 81915, 2/0, 26.4, V0"11 5 5 366 231, 79.8. 205, 30 % 30% შიფ, 2211 372, ३४४, 389, 361. 3 60, 310 ₹48, 316" 180. 30%, 360. 684, 820, 820, 643, 80%, 839, 686, 845 6414 662, 81,8, ५११, 1480, 48%, 484 428, ५२२, ५२३, 4381 424, 636, 483, ५३७, 436, 4,66, ५४९, ५५३ नाश-कुपुरव - -२०८ ताशकर्गान-- ४२० ताशवःपरी---५५१ नाश तेम्र---२९६ नाशदकान---११४ "ताशा-रबाद" --- ५९९ तामब्गा-- ३४ (ताजवेग) ताहिर लान - ३२४, ४६८ ताहिंगी -१६३ ताहरे - -३२४ (== उलान-बातुर) तिसल--- ३५९

ति ह री ---१५८ तिस्विन- २३५ विफल्सि - २८ ३५, ४८० नित्वत - ७ ९, १५, १३०, ३०९ (लझाग), २१२, 343, 477, 238 (हस्तलेक) - ३४(भाषा), ३४० (ि जो।) विभिश्याबाफ ३०० विम्य क्यतः । ८८२ विभावियेज 💎 220, 450, (कार्चल) वियान्तिसन ३०.५ निनिध -५१८ (उन्हेंश) लियां - -५१० ( अस्तर) निला -४१५, ४३८ (सिक्का) निल्भित = ३६७, ३०० विभिधा ७५ तीनामगठन्तः ३०५ तीबमान-नगरन तुर्द्धामा - ४० सुबत्।सर २००, ४९ नुकान--२५ नवाबेक--- ३१५ तुनाल--१४३ नुम्बाय - - ४४२, ५१६ (हेश) तुखारिस्मान ---१९१ तुगराई---१४५ तुगल्या- २०, १३४, १३५, 886, 880, तुगलवा तेम् र---१३७ तमाई-- १४८, ४२२, ४२३ त्गाचार -- २८ त्रगाशी १२६, १२७ व्याम---३६१ पुड,-मु.६ -व्डा-फु---७ (शेरमी) तुझनास्-- २७१ तृजुक--१५४ ''तुज्क-कहांगीरी-- -१६३'' तुषुनात--१४९

"तुत्र सारानामर १८८ ोपार = > (अवार) लानेगा - र तुरम् स्र<sup>ा</sup>स - ५५ [प्राया ५१५ (अस्ता) 1711- 221 तमाई--५१० (उपरेत) तुनाल ५३%, १३,४४७ त्राला ५ (मगार) तमेल उर्श तमेरो। २२७ तुरका १४८ खुरसन् - १११ तुरमा १५७, १४८, ३४१, २१८ ४६५, ५३१, ४३० नुरम्। - ४६०, ४५७, ४५८ (4411.2) प्रश्लेस---११४ तुरसुन--- १८७, २०९, २८१, ३४५ (यान) सुरा-१११, १५४, १७६, २८०, ३०० ( यसाक, यास्सा), 4१६, ३१७, ३२१, ३२८, ४३५ (-ज़्रानि) "तुराबी"---१८७, १८८ सुरा म्राय---४७२ नुराधा--- ३१७ त्रा सुकी - ४६९, ४७०, ४७१ त्री---३१ सुरे कुनुजन--२९ नुरेक्सी--७३ तूरोफ-पिन्सक---८८ तुकं--१६, ७१, १००, १०२, ?4?, 804. ११६, १७२, २८४, ४६८ (-जाति),

५२६,

488,

109

५४८ (-भाषा),

त्रकंमास-५४, ५५,

1819,

478

१६४,

५२९,

485,

486

246,

308

(इस्मार्डलकं सैनिफ),२००, 206, ₹03, २०५, 200, 209, 260, ३२१, **き**する。 38%, ३४९, ३५५, ३५७, ३७८, ३८८, ४१५, ४५० ४६३, ४६७, ४७०, ४७१ (तेक्के, याम्द, मलार, वंदौर, अमीरअली, ब्रुजंजी, नकुरत कक्ली, मगित), ४८३, ४८४, ४८६,४८८. ४८९ (-कबीले,-बज,आग्ज) ४८९-९३ (नेवके, सारिक, मलीर), ४९४ (- स्रासे युद्ध), ४९३ (पीशाक), रूपरेखा), ५१५(उज्बेक), ५४७ (कबीले). 480, (जाति निर्माण चगताई सुर्की), 483 ५५३, ५५५ तुर्कमानिया--५४९ तुर्कमानिस्तान---१२१, ४५३, ४८९, ४९७ (गणर,ज्य) ५१९, ५२१, ५४७, ५५० तुर्कमानी--५५२ (भाषा) तुर्क वंश---१७२ त्रिकस्तान-- ३७, ३८, ५७, 838 १२१, १२८, (पूर्वी), १६५, 888 १६९, १६६, १६८, 758, १७४, 860, (सिर-उपत्यका), २७७ ₹60, ३०२, 1702 308 386, ३५०, 835, 882, ३७८, 488 ४७९, ४५१, (-पोवियत सरकार), ५१२ (न्यापाराज्य), ५१७, ५१९, ५२०, ५२७, ५३४, ५५२ तुकिस्तान कमेटी-५१७, ५१८

नृकिस्तान प्रदेश ---३०४ (सिर-दरिया)- ४३५, ५३६, ४५२ (गुबनिया), ५५० तुकिस्तान शहर -१८२, २७५, २८२, ३१०, ३३१, ३२५ (निम्न सिर-उपत्यकामे), ३४३, ३४५, ३५३, ३६०, ४२०, ४२३, ४२९, ४३२, ४८१, ५२८, ५३०-३४ सुकी---८२, १००, १०३, १५४ १५९, १८३ (भाषा), २०३, २२०, २२६, २३१, २३३, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५७, २५९, २६०, २६४, २६९, ३४०, ३५६, ३६७, ३६८, ३७१, ३८६, ४०६, ४१२, ४५०, (युड), 474 (सुत्तान),५४३,५४५,५४९ त्रांनेफ -३९२ त्रतंकारा -- ४७१ तुफीन -२९७ (तुरफान ),३००, ३०२, ३०४, ३०८, ३०९, ३१०, ३१३, ३२८, ३३०, ३३१, ३३२, ४२५ तुलचिन---३७३ तुलचिन्स्की -४१० तु असी - २६६ तला -- ५ (मंगोलिय। में नदी), २२१,२३५,३२१,३३०, ३८१ तुजार -११३ त्रिशिन--२६४ तलीस्वाजा--४९ "त्लुगमेह"--१७१ त्रिने---२२१, २२२ (च्यिमा) "तिशिनो जार"-- २२१ त्रियेत्--३२८ तु ग७--३८१ सुगान -- ५३७ (चीनी

मुसलनान)

तगत्~ (२ (अम्हु) त मल -२३९, ५४८ (मबू भाषा) नदा-धोत्र -९४ त्ता -२०६ त्क किला--२०७ तुके राबाद--- १७३ त्नो--९ (=ज्निकी) तूज---२१० तुनिस्था--५४७ (तुनंगान) पुफाडा--१२ (तिब्बती) तुम--५१५ (उज्वेक) तुमेत---३२४ तूरातू--६१ युराग--१४१, १७३, २८६ तूराना-अधित्यका---१६५ (विरिधाज-स्तेपी) तूरान-सुल्तान-५८ तूरि न्स्का-- ३१६ तूल भेहमत-३१८ त्र-लग---१५ तू-ली-शिन्--- २५३ तू-ल्इ---३ (छिड-गिस्-पुत्र), ५, ६, (थो-लोइ), १७, १२१ जलुस), १३०, १३९ तू-शि--१८ (ज्-िक) तूशियेत् खान-३२१, ३२९, तुम--१३, १५०, १७६ तृतीय विभाग---३८५ (खुफिया-विभाग) तेअवना--३५० तेल-जाई--४३३ तेन्शचिख--३३१ तेकेस---१२५, 338 तेक्के (तुकमात)---२००, 208, ₹00, २०९, ३३७, ३८८, 808, 808, 863, xc0, x60, x66-65. 884, 899, 880, 480

तेषियर—३५४ तेबेन्दा---११४ तेभिर---५३० तेगिरलिक—३३४ तमूर---५०, ५४, ५५, ५६, ५७, १००, १२१, १२९, १३१, १३४, १४५, १४८, १४९, १५३, ४४७ तेम्र अब्दाली-४४२ तेम्र एजवेक--४९ तेमर फआन--३२ (नीन), तेम्र कृतुलुक--- ५६, ६२ तेमूर खान--६४, १४४ तेम्र खोजा--४३ तेम्रताश---३९ तेम्र पैशी--१६६ तेम्र बेग-५०, ५८, ४८१ तेमूर बेग नोगाई--१६७ तेमूर गलिक--४९, ५६ (खान) तेम्र लंग---१३,४९,५३,५४, १६-१३७, १४१, १४८ (-वंश), २८६, २९० २९८, ४७०, ४९३ ( - - तेमूर) तेमूरबाह--१३६, १९४, ४४१ तेमूर गुल्तान (खीवा)---४६६, ४६७ तेमूरी -१६३ तेम्री साम्राज्य--३१६ तेयेन---२१० तेयेन्सू - -३३० तेरक --- २८ नेरमिख---५४, १३०, १३४, १३५, १४३, १७७, ५५२ (==तैमिषा) तेररोक---१९९ तेराक---१५१ तैरेक----६१, १०८, १४५ तेरेक्वेंको---४१८ तेलेंगृत--३१९

तेवकेले उ----३५१ तेबल---२८४ तेहरान---१५७, १८१, ४५२ तंगरी --- ५ नैलम्बार---५६ तोधरिन -- ३३० तोकतारी---१३२ (मुलर्ण नार्द-चान), १४४, १४५, २८४ लोकसामिश (सान) - ४३, ४९, ५०, ५१, ५३, ५३, पर्क, ५५, ५६, ५,, , 3, ६८, १५०, १५१, १५८, १६५, ४९१ (क्रांतान) तोकमक-- २८१, ३७८, ४८८ वोक्साबा ---५५३ (वक्ता ॥) तीका---१३१ तांकाजी---१३३ तोकारैफ---५२५ लोगताऽ-- २९, ३०, ४. (भूगताइ भी) तोग्ताकिया--५० तोग्तोग्--१३५ लीगान तेम्र -- १६, १५० (०तिम्र) तोदा --- ३१७ लंग--६३, १०१ (-वाना) नोपचीवाकी-४४७ (तोष ताना जेनरल) तोपियातान--४८३ तोबोल--५८, ११०, ११६, ११५, २७१, ३१६, ३१९, ३२४, ३२६, ३९०, 434 लीबोल्स्व---२२७, २५३, ३१६ 3 ? 19, ३१८, ३२१, ३४६, ३३१, ३३३, ३३८ तीम्---३२७ तोम्सक---३२७ तोरगुत--११०, ३००,

(कोंग्री) ३६, ,०१३ 17(4.1 )E मगोरा - ८७ 111717315- 118 होर्भात - १०, -००, ३१९, ूर्ध २५ ३३८, ३३०, (वो=गाकल्मक), 19, 364, 467, 366, 340, ३५५, 60 (11411) ताम । ५० ( पता) ताम ह रामिम १५१ तो हे एक -४६५( तनेक छेफ) ३२६, त्यान गान- ३२५ 201 208 3101 BRY, 19 319 39 ortell to 232 (त र्हगान) MIN 488 अभावक १५ cWill 433 लगोलित ११० -२९७ ल्पमल १११ ८८६, वे१५, (पठ भाउनेरिया), ३१७, 38% 388, 328, दस्य, ३४८ व्येम--- २९८ वास्ती -०० (अभ) भावतक्तम - ३६१, ३४१ अस्तिकारीनया --- २३ f1177 --- 8010 नियोक्तिवानिया- -४०८ न्दोर्विकी---४१० भवंतरती--२२३, ३७५ त्रुवीर ---७५ "श्लेन"----५६८ नेपोजन्य --- १०४ त्रोधस्भा---९९ मोइएक---३४८, ३४९, ३५५, ३७८, ४४६ (= श्रीयत्स्क) भोइत्स्क रोगियेक-२२१, २४६

नाक---६२ नोत्रकी--५३७ (जेनरल), ५०६, ५०८ "त्तीय भाग"---३७६ त्रेर---२२, ३४ (कलिनन), ९६, ९७, ९८, १००, १०१, १०२, ४०१ त्त्रे रृत्सा---९६ रिसित्मयानोफ---३७१ थाउ--७, १४ (=स्याम) थाङ---१४ (-वंश) यामस---१३५ थ्व थेम्र---१४ धेओगोनन---३७ येगन-थेम्र---१६ थीची---३२६(तालेह), ३६०, (उवामा) थैशी---३०४, ३१९ (राजा), ३२५ (थैची) थोर्न---- २६० थ्रोम---३४ दक्षिणपक्ष---५१९ दन्त्व-५९, ७२, ७३, ८२, ८३, ८८, २५०, २६०, (बुनाइ), २८४, ३६७, ३८६, ४१२ दन्द्र--४८३ दबिमिया---१६९, १७१ दिमिश्क--१०३, १४०, १५२ दरकद---५२७ दरखन---३२९ (सरखन, तर्खन) दरवन्द---२२, २८, ३०, ३३, ४१, ५१, ५४, ५५, ६१, ६२, १०२ (कास्टियन), इइ६, १४६, १४३, १४४, १५१, १७४, २५१, ४५९, 448 दरबदे-आहनी---१७४ (लीह द्वार)

दरवाज--४२६, ४५९, ५२७, 488 दरवेश---१५३, ४२३, ४७९ दरवेजखाना---४३४ दराज---५४३ दरा-ज्--५४३ वनेदानियाल---२६० (दर-दानेल्स), ३६७, ३७७, ३८०,४०७,४०८, ४११, ४१३, ४९७ दर्वेत--३२६, ३८० दविस----६६ दरगिज--४६० दर्शकोह--४२३ दलनगेर--१४४ दलनी---४०० दलमासिया--६ वलाई लामा--३२४, ३२८, ३२९, ३३२, ३३३, ३३४, 334 दश्त--१५६ (भैवान), २९३, 346 (स्तेपी), ४१५ (निर्जन भूमि), 860 दश्ते-कजान--३७८, ४४५, ४६७, ४७६ दरते-विष्य वक----३३, ३६, ४९. ५०, ५५ (कजाकस्तान), (तोकतामिशका रात्य),१५६, १६६, १६८ १६९, १७६, १८०, २७७, २८०, ३०३, ३०९, ३५१, ४४५, ४८१, ५२८ दश्ते-किर्गिज --- ३७९ दरते-कुलाक---१७३ दक्ते-खाजार---३३, १४६ (-बश्ते खिजिर) दर्शया---२४० बहुयन (बनारा)---४४५,४५३ वहित-स्तान---१४५ वंगिल--४९६ (-गोल)

रमिल तेल ८९५ ८०६, ٠, 115/2171--- 428 शाह-साधन - १८ दागिस्तान- २७१, ३७७, 80, 448 का तम --७३(भूमं, स्ताराम-''बादलाहं"--४५७, (बरामी), ५२६ (हाजी) वानिरत --- ९६, १३७, ५४६ (बाम्मनी), ४३९, ४६९ (-fl), वानिकामन्द--१३६ वाबाग-- १०३ वाग्नोश---५५४ दरोगा--१२, १६८, १७८ armn- -3-8 दाता--१४ (खान), ४७, १३१, ३४६ दाविद--- ८७ दाविदोफ--३७३ दाशा रोवस्तायोल्सकया- -३८० वास--- ८५, ८६, ३०५, ४८६ (न्यस) विवेरो ---- २५९, ५६७, ३७३ विनीवेक-- ३३, ३८ निमिक्ति-- वेड (स्वेर), ५१, ५२,५३,९८, २१८(१), २२१ (२), २२५, ३९२ विभित्रियेफ --- ५२ विभिन्नोफ- ६३ वियारवैव र---५, ७, ८, १४१ दिन---७५, ७७ "विलक्षा।"--१५१ विलवेरी--५१५ (उज्वेक) विलावर शाह---५४५ िल्ली-ए, ५५, ६२, १४४, १५१, १५७, १६३ १८९, 253

दिम । रो- ४८० (तीर) दीन अहम : -- ११० दीन महम्मद- -१७८, १०९, १८१ १८५, २००, २०१ दीनार ---५८ दीन--२०१, २०३ दीन बेड--- ३२१ दीपालपुर---१४४ दीर्घ वाह ---९० दीनान--१९० (कविता-मग्रह) दीवानवेगी--- १८७, ४२३, ४७८ (प्रवानम ग्रे), ४८० द्वाहा- -११ द्द्रगा---५४७ (पर्नमान) बुनाई--- २४ (दन्यब), २५० ब्नागेषा---५२५ द्रानी ---१०४ द्रमॅन--५१५(उपने त) ४१६ दलानोफ---५३१ दुलियाना---३८ द्वा--१३१ द्रा---२६ दुशाम्बे--५२७ (म्सालिना-बाद), ५४४ दसतनिक --- ५१५ ( उपवेक ) द्रतोफ---५२२, ५२५ (आन्-मन), ५३२, ५४९ (सफेड जैनरल), ५५० दमा---१०८, २२०, ४२८ ३७०, (==ससद्), ४१६, ४१७, ५२३ दे क्लावियो---१५३ देर्झन्येफ---२४०, २५६ (दे जानिओफ) वैनिकिन (जेनरल)---५०७, 997 देनिसोध्का---२६५ देभाबद---१०३ वेभियान्का---११३

देभियान्स्कोय----३१६

दमेसोन --४४८ (अ१८२) देखेत - ३२५, ३२५ (मगोल) देश्य- १७८, १९५, ५०१, देशितन -- २६६ ( - १ शिता) देलनोई---४९१ देलागारदी---२२२ देलाग--२५४ २५५ देवकेंगकेंग -२०४ वेवा - -७३ देवोत्तर-सम्पित्त(14फ) - ४५३ देशियातिन-- ३७२( = ग्रस्ती एकड) दहकान ( किसाल) -५१८, ५१९, ५२३ दहनी - - ४५९ वेहितिब- १८३ वेहन्छन् --५३९ (गाव) वेहराद्वा ---१५१ देहलगी---१४४ दे-विक्--- । ३८ "दारुगमाना"- ५२७ दीगलन---२९५ ३०२, ३५१ ( -दुन्हरा) दोण्डब् धनी - - ३५२, ३५४ दोन---- २१, ५१, ६१, इर ज१, ७४, ७५, ९०, ९८, ११०, १५२, २१७, २२०, २२५, २३०, २४७, ४६१, २३५, २३५, २३७, 268, 263, 266 दोत-क्षमा ग---२७१, 341. 860 दोनेत्म----२३२, ४०३, ५८० (= उपत्यका) दोनेत्स-उपत्यका---४०९ . "भोन्स्का"--९८ (दोगवाला) दोबरोनी वी--२१८ दोमनिकल-१३। वोमोबोरोफ---३१७

दीमपत - २८०, ३६६ दार्ज (दशी) लगा--३४५ शकोर - ३२४ (द० भगारिकार) ५३० ब्लोल्गाम भी १ १ - ५% दोस्त रेगान दारत महम्मल - - ४४७ (खान), बारसाय र भी- - ३९२ दौरा - हरूर दीर -५७२ दौरिया -५३० भौरी- २१० दीन्डल भिरा "--१०%, ३१५ લીજાલ વરી मक्रेर - ५८८ (तुर्कमान) यानिरोपर- -२२, २९, ३९ ६३ जिर ७५, ७७, ७९, ८५, ९३, २१८, २३०, २५७, 780 २६३, २८४ द्वियोपभा ते गान-२६३ द्निगेरतर---५१, ७१, ७२, २६०, २६३ ब्भियोण--५२ 421, 466 इतिष्ट--५१५, द्धार्माधाराफ्- -५२० ब्रेव्ह्याम -- ३७, ७८, 28 (बीहानी), ८३ द्रेश्नो (सनल) -- ४८२ विना--७४, ७५, ९५, ३५५ धन्धर--- २२४ मर्म-छे रिज--१३४ (तमी-भेरिन्) मर्मपाल--३३९ गर्मशास्त्र---१२४ धम विशि -- ३५४ धात्-उद्योग---३७६ "ध्यां"--३५२ ध्रवीय--- २४०, २६५, ४०९

Ĭ

(नक्षा),४८९(ग्रहानामः) नद शराय- ४१ नकशादी- -- १५३ नत्तर (तारा)-सूची---१५८ (= जिज) न रराबदी -- ४४०, ४४५ नराचेनान---३०७, ५५४ नगजवान--५५ "नमली" -- १८७ नलशेब- १३८, १४८, १८७ नशियाफ--- ३८० 'न नल्नया रुतोपिस्"--८५ नचाय--५१५ (उज्जैक) नजर---१८७, १८८(दीवार्ग-वेगी) नजारोपा--४२४ नाजगोर---४६७ नतालिया--- २४७ नदे ज्दिग्म्या---४१० नगगान--४२२, ४३५, ४३६, ४३७, ५१९, ५२०,५२१ नागवन १---३३६ नग्दारोहण - -८० (निहासना-शृक्ष्य) नया आद् ---- ४१ नग गुलिस्ता--४१ नये विर्तागज--३४८ नरगिल--५१५ (उज्बेक) गरवाले-- ४५५ निर्न---३०७, ४३७ तरोद्नये---३७३ (बेचे, लोकं-सभा) नरीद्निक--७३, ३८७, ३९१, ३९३, ३९५ नवगोरद---२२, ३५ नवपापाण-युग-- ५२८ नव-ताभ्य-युग----३३४ नवसिबेरीय--३७२ नवार्ष---१६०, १६१, १६३ नवाबाद----५३९

नवीन तर्भ--५२६ नवोअनेभान्द्रोत्स्की---३५८ नवोगोरट---७५, ७७, ८२ ८३, ८४, ८५, ८६, ८८, ९१, ९३, ९६, ९९, १०९, २१८, २२३, २२५, २२८, २४९, ७६२, २६३ नवोग्राद---२१, २७(०गोरद), नवोशेशिमन्स्क--३५० नवोगिविस्र--४०३, ५३० नसफ्टला --४२४, ४२६(अमीर बखारा), ४४७, ४६८, (-मिर्जा), ५२६ (कुशवेगी) ''नस्ल''---१५५ ' नस्यजहानारा''---४८ 'नस्तालीक'''---१५४ नस्तेरोफ---५५१ नरतोरी---२९६ नाइटिगल---३८० नाट्य-कला--१४, २४१, २६६, **59 5** नाट्गशाला---१६१ नादिर--१८५ (नासिर), १८७, (वजीर), १९०, १९२ नादिर मुहामद--१८९, २१० नादिरशाह--१९२, ३७८, 882, ४७०, ४९० (तुकैमान) नान्सेन--२६५ नारवा--१००, २४९ नारिन---२९९ नारी (नारिन)--१७९। डांडा) नार्यंब्रुक (वायसराय)--४८१ नार्व--८४ नार्समेन--७५ नाविक्शास्त्र---१६५ नारिक्--७, ३६ नासिस्हीन--१०, १३, २०, २७ (म्हम्मद),१२७, १४२,

१०४, १५१, ४९- (बात)
५५१ (क्याउन नभी)
निकार निकार ११०
निकार म- २०४, ११
निकार म- २०४, ११
निकार ने २०६
निकार ने २०६ (जैन म्ल)

निकोलाइ- ८३,१३५,३९२, ३७९,३९५,,(२),३९८, ४७६ ४७३ (१),५३१(२)

त्तिकीलाड ग्यानेरी---२४२ तिकीलागेन्दक--३८१ तिकीलागेकी---५२२ तिमप्क--१३१

निगवई—१३१ निगार जामम् - २७७ निजामी—१६१ (किन) निजामुल्मा—१३९ निजार-उपस्थाम—३१६

निज्नीसभोगारद—५१(निचला नजीन नगः), ५२, ६३, ९२, ९८, ९९, १२२, १२१, २२३, २६२, २६७, ४१६, ४४६,

निगच--२४३
निगलन--२७१
नियाज तुमसाना--५४४
'भिदोप-भवन''--१५
निलवर--१७९
निसा--१८५, १९९, २०१,
२०२, २०३, २०४
निसिधी--८, १४६
निकिची--१९९

नीतिशास्त्र--१२१

वोषा - २८ , वीषाव - १५, ५८ ( ानी ) वोष्ठी - २०१ वजी - ६२ चण्याम- २३०, १८१, (लप बॉर्च्), ३४५, ४४९, ४८५,

स्याना--१५५ तर महम्बद--२०३ तरवर्दी गान--४%२ (ने १५०) त्र-हाच - २२४ म्क्ट्रेन चिमक्र--५५१

नैकासोपा- ३९२ नेन्सी - ९४, १०१, २३८ नेन्युकान्स -१५० नेन्सिनेप--५२१ नेपाली --५४६ नेपाली --५४६ नेपाली --५४६

२७० ४६६, ३६७, ४६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७४, ४९०

नेप्रभादा---९८

नेशासा—५० नेष्ट्रांफ--३५२, ३ (३,३५४ नेमन--२६, १९६, २०२, २०६ नेरेजेम---२११ नेचिनस्स--२४३, २५३, ३८१,

नेता—९४, ९६, २५०, २६७, ३७५, ४१६ (नदी)

नेभेल्स्की---३८१ नेशापीर---१३१, १४३(लुरा-सान), १५०, १८१

नेस्तोरी--१२५ नेस्तोरीय--१३६ नेस्तोरोफ़--४१२, ५५४ नैगरी--४४५

नेपाल वाबा---१२२ नेपान-२१, २०८, ३४७, ३४९, अंदर, ५१४ (अनेक), ५१५, ५२९ (क्नाक), ५५०

नोकरणाया ५१४ (उद्याप्त) ५१५

नावग - ५१६ (अहोक)

नोगाई---२७, २८, २९, ३०, ३१, ११७, १४१, १४५, 8419, 84%. 80,0 20% 20%, 208, 2194, 21964 703, २८७, ६१० (मगीत), 124, 3819, 186, 279 ₹₹₫, \$36, (33, 374, 18 64. ५१५ (१९१६), ५१६ नीयन - दश, १०४, १४४, 286

चो। क्राफ - २६८ नीक्र - २८ (अफ्यर) ''नीजनान विद्यार्थी संप''---'९३२

भीरोज अहमय---२२४ भीरोजोग --४२ नौरोजों गृह्माद---१७९ न्मस्टाट--२४, २५

पगसुर्य--११४ पांगान--१२ पजारकी--२२३ पत्तीमन--६

पग-नाडक----२२४, २६६ (ऑभेस)

पपाछ---३५२ पपोफ़---३९६ (वेतार-आधि-क्नारक)

पयार—३४६ परताल--३०६ (रसद) परमाणु-विदरण—२६५ परवानेजी—१८८ परसचित्रिक्षेष २४१ 444⊬ 20€ माग्यद ११५ ११३ प्लीभिन ५२० पत्रामी --१५, २५८, ३३६, 870, M. पिलियो अगम्--२८४ पिनानां नि - ३७० पत्तक - १६१ पंच भीय पंचाता ५३४ प्यामन -- १०१ पज - ५२७ (वज्र), ५४३ मजानार १ अस् ४५% पंचित्र -४०१, ४५८ पंजाम -१३४, ४१५, ४४८ MU12- -3419 पानिगीर २७० पामीर १०, १७४, १९२, 306, 436, 300, ४५०, ५३६, 139, 418 भाग्य --११ (साज्ञ), १४५, 240 पारेकारिक्यन -५४९ (जा -कारपी), ५५०, ५५५ पार्किंगार्सेट (ब्रिटिश )- ८९८ ३५७ (जार), ३६५ पानकोक्ष--- ३९५ पावावताल - ४०९ पापाण-गग---५२८ (मध्य-पुरान, गरान), ५४१, ५४८ 11845 - 508 (2521) पिलोरोद --१०६ गावाण-युग (मध्य)---५४१, मिल्राज-युग---५२८, ५४१, ५४८ पित्रस्का--३९१ पिल्याव्या---२३२ पिनापेक (फ्रंचे) - २७९, ४३२, 'पुराने वर्षांका इतिहास" - ८५ पेत्-किल-५ (नानकिल) ं

५३२, ५३०, ५३८, ५३९ पिना। -४४७ पिश्चिमा--३१७ पिसारोक ---३९२ पीतर--६४, ९७, ११६, २४६, २४७, 787. 236, 789, 333, 323, ३७५, 866, ४६२, ४६६, ४९३, 1576 (१); २५५, २५८ (४), २६१ (३) भो ।रनावल दर्ग ---२५२, ३८५० ३९२, ५०८, ५१० पोनटार्ग - २१२, २५०, २५२, २५७, २६६, २६८, २७१, २९१, ३३७,३४८, ३५०, ३५१, ३५३, ३६५, ३६६ ( - - लेनिनग्राद), ३७०, ३८८, ३७४, ३७५, २७७, ३७८, ३९०, ३९१-९५, ४०१, ४०२, ४०९, ४१२, ४२६, ४३२, ४४४, ४४८, ४५०, ४५३, ४६४, ४७५, ४७६, ४८६, ४९५, ४९८, 300-99 "गी र र्वांने मास्कोनी प्रात्रा"---7819 "गिता और पुत्र"-- ३९२ पीर महम्मद---१५१, १५४, १७९, १८२, २८१ पीरअली---३५५ पील--२०० पुगाचेफ----२६०, ३६१,२ ६२, २६८, ३५५ पुतियातिन--३८९ (अव्मिरल) प्तिलोफ---३९९, ४१६ पुतिबल---२१८, २२० प्रगस-- ९२ पुराना पंचांग--४०१, ४१७

प्जकोबो - -५१० पुराद--'र्ड (-ोक), ६३, ६४, १०२ (-ज्ञेम), १३६, १५६, १९६ (सात), २९५ (ची) पुलेकस्ती--४९८ पुलेमिगत- ४२३ पुरिक्तन --२३८, २६६, ३७१, २७३, ३७७, ३८२, ३८३ (कवि), ३९२ पुरिकन--५१० (अह होंगे किहे) पुस्तोजेस्की---२२९ पुद ( = १६ सेंग)--३७, ४८४ "पजी" (मानम)--३९३ पंजीपति---४०८, ४०९ प्ंजीवाद--३६५, ३७६, ३९३ पजीवादी---३९२(युग), ४०६ (व्यजस्था) गेद-हो----३८९ वेकिङ--४,८,१०,११,१६, २२७, २५३, २५४, ३२९, ३३७, ३४७, ३५४, ३६१, ३७४, ३८१, ३८९, 828 पेनेनेग--७५, ७९, ८२, ८३, 68, 68 268 वेचेनेत--५४८ (तुर्भमान) पेचेस्र---८४, ८५ वेचिङ---२५५, २६३, ३८८ (पेलिङः) पेनोरा---१११ पेत्रांपाद--४१६, ४१७, ४१९, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८ (पर बोल्बोबिक अधि-कार), ५०९, ५११, ५१७ पेत्रोग्राद सीवियत--५०८ वैत्रोपायलोव्सक ---३४७, ३४८, ३४९, ३८०, १८२ वेक्रोफ---२२७, ३८३, ३८५

पेनजा -रः 4.41--- 4.24 पंपच -- १११ (परा) पेशिरेगेरला छ ६३ पेरिकाशत- ३९६ पेरिग-- ४६५ =७०, ३७४, ३७९, ३८०, २८२, ३९०, ३९७, ४००, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३, ५५४ "वेरिम ताम्रा"-- ३९१, ५०४ पेहन--७३, ७६, ८४ (देव) पेरे इन्लाय--- १२ षेरेगा ---८२ पेरे मास्कान-- ८७ पेर पारलाब्ल---८२, २३३, २४६, २४७ पेरे-पोलोग---२८८ (प्राग-वील्मा ) पेरोफ--३९३ (चित्रकार) पेरोव्स्नी--३७८, ३७९, ४३०, ४३१, ४५०, ४७३, ४७६, ५१८ (किजिल-ओर्वा) पेफिलियेफ---२४१, 424 (पेफिलेफ) गेर्म--१००, ५०३ पेशिन--५१८ पेलेपेरिलिन-- ११३ मेलोक्सी--८६ पेशाबर---१९३, ४४७, ४६० पेस्त-६, २३ (ब्दापेस्त), 78 पेस्तेल--३७३, ३७५,३७६, 362 परिषेकोफ़---५२५ पेंजा--२६२ पेतिकिन--२२७ पैगम्बर---१२३ पैमनार--१९३ पोचकर---५३७ पोतोक्तिन''(युद्धपोत्)-४००

प्रतिभारफ--प्रस् पीप -१०, ५४ (ग्रेगरो), पाया मिन--र्रेण, २४० पार्ट आपेर -- ३९७, ३९८, पाद्'स्मथ -- ४०० (-सिंग), पोछ---५३, १९०, २१९, २३२, २३४, 280, ३१७, ३७७ पोल हसायः---३१७ पोरडद - -३, १०, ५५, ३८, ५३, ८४, ९२, 800, १०९, २१८, २२७, २३३, चपुर, २७२, ३६७, ३७०, ३९९, ४०२, ४०५, ४१३ पोलाद-रोगर- - ३१५ पोलेयान - -८३ पोलेला---८२ पोलोरस्ग---८८ पोलोत्स्की--- २४१ पोलोन्गी---८७, ८९, ९० पोलोविता--- ९४ पाल्ज्नो ह---२६७ पोल्तरोत्स्की--५१८, 436, 424 पोल्ताका---२५०, २५२ "पोरुपानंथा चीचवा" (गुल-तारा)--३८२ पोशारोफ़ (लेपटनेंट)--४८६ प्दयाचिये-२२८(निग्न लेपक) प्योग अलेबिसमेफ---३९१ "प्रतिनिध-सदन '--५१३ (सोवि-यता) प्रशांत---३७२, ३७४, ३८१, प्रशांत-बहासागर-२५२, २७२. प्रशासन-संस्था--- ३७३

(क श्रीकायाध्या) ल्पाब्स" (अस्तिसर, सत्य) --८५. ४१०, ५०८, ५०५. ५०६ (ता जीवक पर) ५०८ प्रासादी कानि - -२५५ भाहा-- ४०५, ४०६ (पाग) 'प्रकाजी''- -२२८ पिरताफ -३४० (किशिच्सकी), 188 प्य- २५० (नदी) पश्चिमा -- २५८, २५९, २६०, 対なる、 なを · , 当 415 ( お前切), रेहर, ३७८, ३५९, ३८० पेगात्रजस्याम- च्टर, २८६, 289 भा के शि - - र र ३ प्रोद्योक---४०८ पोध्मेल---४०८ मोद्रुव में गैकेट---४०१ प्रोकेतारी --५५२ (-सर्वहारा) धजोगित्रक्त--- ४१३ भूग्रेमाल्य की-२९४, ५३७, ५३८ प्रयादन्य। --- ६३३ प्रगापनी ने नाजेगी - ३ ६३ 'लातेन--२३ प्लातीन - १०४ ध्लेखानोपा-३९३, ३९७, ४०३ 'लेग (महामारी) --- ३८ व्लेक्नेयेफ---२२७, २२८ प्साव्निक---५१ (तगण्याल) प्साल्सकी प्रिकाचा- २२८ **एस्के विश्व--- ३**७९ धकोषा-३९, ९६, ९७, १०६, १.18, २१८, २२५, २२८, २२९, २६७ (-प्रासाव), ४१७, ४१९ प्स्लालिश---१३५ फग्-पा--- ६, १३ (सिक्वती लामा), १५ (फग्प्-पा=आ म) पहिकर ३५ (०गधा विष्यु) Thate the क्षेत्र भाग १व 1113 31 11 -8 4 फार ११ ०० (भाजार) 'फले अनामा है । ह' - -६० भवा (रतन) हे ⊬ फागामा १०७१ ५ १८०, , 40, 2019 361 330 % 184 -0, 48 491 ten 1, te 2, te 1 ten 3 4 , 4 , 4 , 4 , 5 , 6 , 7 6 /4 'फरार तरी' 1) - 177147 पागस्य गर्ट ( ) अ ), न्स (सम्मीक) फरिज १८१ 1717 FLINT & J पाराद्वन है। १ १ १ हरिये भाग एवं प्रश्, ५१० ५१, ५, ५, ५ 18394-84, 25 Brd --- 846 "भागी" १६१ (ना त्यान) 4014411 8 d पारकी- १५४, ५०९ Willelm Rills after फिनानियंगा-- १७७ फिल (गओ ती) - १६, १००, 48% फिनायन ७४, ७५, ९४, ११६, ५२३, ७२५ (आर्ग), २५०, 248, 382, 388, 808, ४०५,( ,(क्षनश्चेष), ५०४, fracti-afax--418, 48%. 488, 48% फिलम्सीन--५५, १८०, ३८४,

888

1412151--- 5610 55R फिलिपोक १०८ फिलार --३१६ फोरीबा- १४०, १४१ फीरोजा- १७० फनोट मराम ---५४८-४६ (जासमनी) फनला ३३४ h 1- - 338 फराइ -१८१ फरेगोफ--५३२, ५३३ फरोताना - ३९३ (अभिनेत्री) फिरोर- ६४ फतानाद--- ४२५, ४५९, ४६२ 1616 - 93 फार्मावजिन- -२६६ फालनोम --५३१, ५२७ गमो साराक---२५६ गयाबी[गया- ३६५, ४१३ क्षाचा है है - है - इ ०५ फाकेल्यमं (भेजर) -- ४६५ फाया----२३, ३९, ८४, १६०, २५९, २६३, २६९, ३६६, ३८०, ३८२, ३८८, ३९०, १९६, ३९७, ४०६, ४०७, 80%, 828, 440 पास-बेक फ- - २४२ फ्रांमिस- - ३६६ (१) फारिस्कन--१३५ भी वलैंड- - ३६७ माजी---४०५, ४१४, ५०८, ५३३ (पिभपेक) केय-२४, १५१, २२२, ३७३ (भाषा), ३८९, ३९४, ५५२ फेब-काति---१६५, २६७, २६८, १७०, ३६५, ३७०, ३७३ "फ़ेंग महामारी"---२६७ प्रेष्टिश---२४, २५८, २६०, २६०:६९ (२)

कोलोफ़---५१५

फ्योदोर---२२, ११५, २०६, २१७ २१८, २१९, २८१, ३१७, ३२५ (जार) पलोरेन्स--३८० बइके चर---१३३ बकलान--१७९ बकसी---१६२ वक्निन -३९१ बक्सी (भिक्ष)--१६२, ३२६ बक्सीगिर--- ३३४ बलरिन-५१५ (उज्बेक) बखसमबी -- १६५ (मगत) बिरितयार---१६५ बल्तियारी--५५४ बगचतोफ---४६५ बगजले----६४ वगदाद--३१, ५६, १३२, १४५, ५५४ बगाबाद--१९९, २०१ बगदान--- २३१ बगरातियोन--३६६, ३६८, ३६९ बगोल्यवोद्स्की---९१ बतपकरा-४१५ (बन-बकरा), ५३२ बतरेक--५१४ (उपवेक) बतलान--५६ बतानियेफ--४५० बतुमसी--३३४ बत्ता--३८, १३५ बरका--२३६ वधोरी --१०९ बदस्था---५६, १२१, १३१, १५०, १६६, १७७, १७९, 856, 866, 888, 580, ३०४, ३१०, ३१३, ४६०, 868 बनीकर्त--१४७ वन्दर---१०३, ३६८ बंद्रमः---१७७

नवासक ५५१ नामन्त १११ वपाव ७४७ (वृक्तमान) तरका- --२०, १८१, १९६, (वेदेवत) नग्का-माग - ८१ (सन्म-ज़ोर्द ) नर्भ तमार्गकान - ५१ वरक्रा--१३१, रणद तरमधी- १३५ तम्महा-- १०० 44/44--18 लरजात---५३९ (नदी) बरदभा- -७९ नायका - १११ नग्री- -४१, ४२ (वेग) तरगरी- -२३५ 77745---- 222 तरमक -५१५ (उड़केक), ५१६ वरमा --- ३१७ वरलस--१४८, ३१३, ११४ (उग्बेक) वरनाना (गोलद) ---३५७ तराजिन--३१७, ३१९, ३४७ वसानिक ती-- ३८२ निनेजाम- −१०२ वर्ष्ट्रिय-प्रमुप हार्ग र----९५ वर्जानोफ--५५१, ५५४ जनील---२६७, ५३० लमी---३, ९ (मी-यन), १०, १३, १6 वरिवा तेम्र--१५६ बलिस---२५८, ३६७, ४०७ (कांग्रेस), ४११, ४९६ बलकान-१०१, १५९ (युरोप) बलकाबी किला-५४४ बलकाश-४६, १२७, २६८, २८४, २९६, ३३१, ३४१, ३५२, ३८९, 434

( - ालखाश) ाळल-१३, ५६, १२१, १३५, १४३, १४४, १४५, १५०, १५१, १७१, १७६, १८१, १८६, १८७, १९१, १९४, २११, ४४२, ४५१, ४६० (वली), ५६१ बलगान---१९९, २० , ४६८ (पहाडी), ४८० बलगली-- ५१६ (उपबंक) वलज्ञान---५२७, ५४३ बलदुगाज---१९९ बलबर्स--- १९९ बलग्बर- --७२ बलाकिरेफ- ३९३ (सगीनकार) नलानिया--- ३६७ बलाजर---७४ (दक्षिणी दागिरतान) बलिकची--४३६ विकाली---५१६ (उज्यक्) ब्रिक्जिक--५० बलोग्दा---४०६ वलोचिस्तान---१'५० ( 🚐 बिलो+ चिस्तान) बल्ची---१४९ बलोत्तिकोफ---२२०, २२१ बल्कान---३७३, ३८६, ४०७, ४११, ४१२, ४९५ बल्जुवान---४५९ बल्तासदिर-४८१ बल्ती-बालूर---३११ बल्शोइ तियात्र--३८५ (महा-नाद्यधाला) वशीकुजी---२७५ वरिकर--१८, २६२, ३१५, ३१६, ३२१ बसकाकी---९३ बसमानोफ़--- २१९ वसलक---५१४ (उज्जेक) बसुन---३३४

वहमनो--१५७ बहराग अही--४४१ बहरैन--१०३, १०४ बहाजद्दीन--१२६, १२७ बहाद्र--१८७, २३४ महावलपुर---१९४ बंगाल--१०, १३ तंदे-हरम---१९२ वादतक -- २९७ बादबल- -८५ बेगीजान---४४३ (शाह गराद) बाइवेगिस--- ३१९ बाटलिंगर--४८४ बाइमुन---४५९, ५२७, ५४४ 415--560 बाद तुर्गनोफ--५ ३१ बाउलिन---३५७ वानिन ---५३७ बाकी महम्मद--१८६ बाक्-१०३, २५१, ३७१, ४१२, ४१६, ४६५, ५५०, ५५४ बायसर (-बिहोह)--३९८ वागी---४९८ ('अपरमका') बागर्ल--५१६ (उन्बेका) बागेनी--१६९ वाच्तेयारोफ़---२३९ बाजनीफ---२६७ बातुर---२३०,४६८ (गातिर) बागुर जुड़-भैनी---२८२ (खड़-धैची), ३२५ (थैची) बात-५ (छिड-गिस्-पीत्र), ६, १८, २०, ३२, ४९, ६३, ९५, १००, १२६, १२७, १२८, १४५, १६५, २८६, "३१५, ३७७ बातूम---३८७ बातूसराय---२१, २६, २७, २९, ३१, ३७ बांबगी---१९२ बादाकुल---३१५

वाप---२३६ बाहर-६८, १०५, १४७, १५४, १५८ (-भिजी), १५९, १६०, १५३, १६५, १६७, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७७, १७९, १८३, ३०२, ३०४, 704, 306, 300, 306, 363' R56' R50' RES "नारायसां भा"- - १७२ नाता -- १२, १४५, १८० (म्यान, जाम), २७८ (-सुल्तान), ४५७ (न्तेक) नाविधनान-५१८, ५२२ सावाल---१०३ नागियान -- ४७, ४८, १२६, १९४, ४६१ नामिर--४९६ वामे निया--२१० नाय--५३१ (नामत) गयतीय - -१७३, ३८७ वामन --- ५, ४७, १३२ (छान) १३६ ( ग्रन्ली, गुल्ह्य), 28 वायर--- ३५ (अमीर), ४३, ५१, ५२ (सामंत), ८५, १०४, १०६, १०९, २१९, 120, 278 बारकंस--५२५ बाराबिन--- ३१६ तारोन--५०३ (बैरन) वार्नेश--४५०, ४४८ (कप्तान) ४७३, ४९० बालकोफ़--१०४ बालियानी---४३४, ४३५ (बालीकिची) बारिंग--१३= बाल्का वृद्धि---२९३, २९६ बालुका-समुद्र---२९४ बालूर---३११ (बाल्ली)

वास्तिक--७४, ७५, ८४, ९४, १००, १०८, ११६, (२५, २३४, २४८, २६५, ४९९, ४१२, ४१३, ५०८ नाहिकर---२१ (तानार), २३, ३१, ५६, १०७, ११०, २३४ वृजाल---२८ (मोतास) (तुकं), २३५, २३७, २५०, २६१, २८४, ३१७, ३२४, ३३९, ३४३, ३४४, ३४५, ३४७, ३४९, ३५१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५७, ३६८, २७२, ३७८, ४०१, ५१२, ५४८ (वास्तार (भाषा, बाव्किर) पासकोरम --४११ ताशम गी---५२३ (नक), ५२७, ५४२, ५८३, ५५० जाह्य-धर्मी- -३४० (स्ती) बाह्य-भगोलिया-३२१, ३२४ वाह्य राज्य विशेषाधिकार---440 बित्त--६३ बिल्कोविच---४५० बिन सब्बाह--- १३९ (हसन-) विपुरी---२५१ बिरक्रलन-५१६ (अखेन) विर्लस---१३६, १३७ (तेय्र-वंश), १४८ (बरलरा) विल्फोलिया---५१५ (उचरेक, बिलिकची---२९ बिलक-अपची---१८६ विश्वअमित--४८१, ४८४ बिशवांद---१७५ बिशाचगन--४८१ विदावालिंग--१३५, ५३० विश्ववाला--५१५ (उस्वेक) बिस्मार्क---३९० ४०६ बीजने---५४८ (सुर्कमान) षीतेइ---३३७, कीयर्---१०१, १०३

वानाई---१७५ बीनीतर--- ७२ बोबी खानम -- १५४ बीबीजेह---२०३ बीरेन---२५७ बुइदश---२७८ बुद्यमोत---५१४ (उज्जेक) बुकरा--४८२ (पहाडी) ब्का बोशा---१२५ ब्कान--४८० (४१७) लुकेइ--३५७, ५३२ (वालोफ) बक्रइनेफ--३५८ बकोविच चे तिस्ती--- ४६५ (राज्ल)

बुखारा--२६, ४९, ५४, ५५, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, १२२ (-बिद्रोह), १२४, १२९, १३२, १३४, १३५, १३७, १४३, १५४, १५८, १६३, १६७, १६९, १७४, १७६, १७८, १८०, १८१, १८५, १८८, १९०, २०१, २०३, २०४, २०९, २१०, २११. २२७, २७१, २७८, ३०७, ३१५, ३१८, ३१९, ३२५, ३३०, ३३६, ३५३, ३५६, ३७८, ३७९, ३८७, ४२१, ४२२, ४२४ ४२६, ४२७, ४२८, ४३२, 880, 888, 883, 843, ४५४, ४५५, ४६४, ४६५, ४६६, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७५, ४७६, ४८४, ४८९, ४९०, ४९३, ४९४, ४९८, ४९९, ५१७, ५१८, (नवीन), ५२५ (अमीराका भागना), ५२७ (पूर्वी), ५३५, ५४१, ५४२, **५४३, ५४४, ५५०, ५५१**%

२६०,

प्ष्य, सुष्ठ वागापरत-- १६७, ३७१, ४११ ( साधि ) बसोलग-- ४३४ वग---७८ (नदी), ८४, १६०, 743 बगदी---३१९ बग रेली--४८३ त्रगान---२७९ तजान--१०२, १३५, ५१५ (-ब्रांभन अजबेना) बज्गा--२०० खुब-जेना - --६ व्दम्- १६६, १६७ (व्दम। व्गराक--- २९७ नगदन---१५८ ब्रह्म---६७ बुराक --१५६ (राम), १६५ बर्गा--१२७, १३०, १३३, २९७ (-बाशी) बर्त--२७८, ३३०, ३३२ (काले किंगिज), ३४७ (जगली फिर्गिज), ३४८, ३५८ (करा-किमिज), ३४९, ३६०, ४२१ बुर्जेअली---१४० ब्र्ले-पाजिन्--१८ बूर्यत (मगोल) --- २३८, २७४, 808,488 ब्रह्म त्यं वे --- ५३० ब्रोक--३४५, ३४६, ३५३ (== ब्रावा) बर्सनोल--३२४ बुल्दुम--१६८ बुलवा---२३० बुलालगर---१६६ ब्ह्यार्य---३७, ४३, ५१, ५६, ५९ (कजाक), ४२, ८३, बुल्गारिया--२७ (बुल्गारी),

61, 408, 164, 822, विक्षिण ५१४ 683 बेग्दरीन 15 10 48 ( +b) बरतू मान - ३२८(।।।।।।। वरेके, भरभावा ५९० राजा) ब्रसाग---४८४ वेगतगामा- ५५ वृज्ञली मेना--१९२ नेरिंग - ७४० (५६, २८२) बुकजली--५६६ (उजोक) वस्मि।जोफ- ३५६ (मा ५ बकेइ--३४९ ने(२२॥) न्जाबी---५१५ (उज्बेक) ब्जेजी (तुर्कमान) - ४०१ नेंगा- १, ५१, ६, २८, न्तुलिन---३५० १२८ (चान), १४२ वरेक्कचर १२९, १३० बूरब--३६६, ३७० ह्रीमी--२०६ बरेकसम्बन्धन ५१ ५६ तरत (निभिन)-- ३३७ वेग जिला--- ३ ०० व्रज भोगलान---३०५ 11411 346 वरकविता (अवरक) -४८ व्जर्व (प्जीपादी) --- ८०५, 868, 864 ५२१, ५२५ वरेग्न- २३२ बूक्वीजी---३७०,५०१,५५५ लेगाउ---५१५ (अभीम) बेइमेग्श-- २८९ गेमं --- ५२५ बेइसम्बान---२९९ वेर्देश वि- ५०६ (ए अवारल) बेउलिन---३५५, ३५६ बेर्बरकाइ-- ३५१ बैक--३२४, ४५३, ४५७ (ठाकुर) वदीकुलियेम---५४९ वेदं --७७ बेकतिली--५४७ (तुर्कमान) नेल---२९१ बेक पुलाद---४७० नेला--२३ बेकेचेर---१३२ बेलिन्स्ती -२८२, ३८३ (वाबि) बेको बित-२५१, ३५१, ४६४-"बेली वि मस्बार"--- २२५ ६६, ४८४ (राजुल) ररुष बेग---५५४, ५५३ (=ग आ-नलो -- (==ध्ये।) पाल) नलोअस्त्रोफ ---५०४ बेगचिक--१६७ बैलोगोस्फे---११५ बेगलरबेग---२०९ बेलोजेरोफ--४०९ बेग-लंगूर--- १३० बेलोरुसिया --- २३०, बेगफुलात--११३ 300, 487 बेगातिकशी--१७८ बेलोक्सी---९८, १००, २३४, बेगीखान--१९४ 748 "बेचारी लीजा" --- २६६ बेल्जियन---३९४ बेतलहेम---३८० बेल्डो---२९३ बेताश--५१५ (उपवेक)

रलोब रस्क --५३७
। सका उन-दोणी- ३१०
ोसर्गावपा-- ३६७, ३६८
बस्त तेफ र्यमिन --३०६
ोरजाद --१६२, १७२
वैकाल ---२३८, २७१, २७२,

वैस्ति -- ४८४
तेष्या १४४
तेषात्ति- ४८२
तेषा भली- - ५५० (मर्व),
५५१
तेषु हर- - १५६ १५७, १६२
तोद्यातिन -- ५५०
तोकल- देशन- - ५२०
बाग- - ७२
बोगुन- - २३५
बोगोल्य्बीयो- - ९१ (भगवत- प्रिय)
बोग्याजान- ३२५

बोत्तपाई--५३० (खिल्त) बोदी तायन--३२४ बोतद--१०४ बोयगीफ--३१७ बोयग्-थू--१५, ३३ बोरग--८, ६६, ६७, ६८,

६९, १४३

बोरकचीन—२९

बोरकाचिन खातून—२६

बोरका—१८०

बोराक—१२९, १३०, १३१,

१५८, १६७

बोराविन—४६५ (इतालियन)

बोरिस—८४, ११५, २२६

बोरिस—८४, ११५, २२६
"बोरिस गहुनोफ"—३८४
बोरोदिन—३९३ (संगीतकार)
बोरोदिनो—३७३
बोरोन मेमेदोफं—४४५
बोरोलवाईताज—४३२

बोरोशिलोफ--४०३, ४०६, 406 योगी----३६७ बोलोस्त (पर्गना)--३७० बोल्गार---६, १८, २०, ७३ बोल्गारी---१६६ (बहुमतीय)---बोल्शेविक १८५, ३९७, ३९८, ३९९, ४०३, ४०४, ४०५, ४१३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५१८, ५१९, ५२०, ५३८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५३, ५५५ बोत्शेविक-कमीटी--४१६ बोल्गे :वक कान्ति-- २५०, २५२, ३५८, ३६१, ३८५, ३९२, ३९६, ४०१, ४१५, ४१७, ४३९, ४४२, ४५३, ४७३, ४८६, ४९७, ५०१, ५०६, ५०७ (तैयारियां), ५०९, ५१२, ५१७ (तुकिस्तानमें), ५२१, ५३२,५३५,५३६

५२१, ५३२, ५३५, ५३६ बोल्डोबिक नेता—५०८ बोल्डोबिक पार्टी—४०५, ४१७, ५०६, ५०८, ५२१ (-पार्टी), ५२६ बोबोबक्स (बुक्त्)—३२८

बोस--२५४, ३९६ (जगदीशचंद्र) बोसमिया---३८६, ४०७, ४०८, ४११ बोसफोरस---४०७

वासकारस---४०७ ''बोझ्ताने मुजनकरीन''---१३८ ''बोस्तां''---१४३

बोस्ताम—१७६, २०९ बोद्ध—३०, ३४, १२७, १३५, २९६, ३०० (-कल्मक), ३२४, ३२८

बीक्ष-वर्ष---८, १५, २०, ३१, ४१ (मंदिर), १३३, १३५, १३८ (संत), १४५, १२७, ३२८, ३३३ (-बिहार),
३४६
व्येलोओजेरो-७५ (इवेत सरोवर)
व्योकं-४०६
ब्रन्सविक-२५७
ब्रांडेनबर्ग-२६०
ब्रातिस्लावा-३९
ब्रियास्गा-१११,११४
ब्रिटिस चैनल-३६६ (-चेनेल)
३८९, ५५५
ब्रुलोफ-३८४

बूलोफ—३८४ बेस्त--२३० बेस्त-लितोग्स्क—४१३ ''बेस्ला''—६, ४१३

बौनो—३६६ व्यांस्क—२१७ व्लांकेननागेल (मेजर)—४६९ व्लित्जन्नीग—२५८ भागीरथ—१५२

भारत—३५, ३७, १५०, १५३, १५७, १६३, १७४, २७१, ३५१, ३५७, ३६६, ३८४, ३८७, ३९६, ४२६, ४४४, ४६७, ४७४, ४९७, ४९८, ५२१, ५२८, ५३०, ५४२ भारतीय—७४, २२६, २२७, २९५, ३३१, ३७४, ४१२,

भाषातत्व-५२८ भिक्षु-१६२ भूमध्यसागर-२६९, ३८६, ४१३ 'भूमि-घोषणा"-५१०

भौगोलिक अभियान—३७२ मंगोल—३१९ (पूर्वी-) मई-दिवस—३९७ मकद्गिया—४०७ मकरियेफ़—४४६ मकरी—१०७

मनका-१०४, १४३, १८०

838, 888, 848 मख वक्ला--७४ मखदूम--१५३, ४५२ (गुल्ली, लेवका) मखबे वंको----१९२ ''मरूजन्ल्-असरार''---१६१ मगवार -- २१, २२ २४ (हंगेरियन), ३७९, ५४८ गागरदी---१४७ म्बज----१०९ मझ किरगान-६१ मझ किश्रास्त्र --- १३०, १७८ (मङ्गिशलक) महत्न्-६, ७, २१, २९, १२७, १२९, १४७ (खान), २९० (निपटी नाकवाला) मडत्या लेम्र---२९, १३०, १४३ "मजबूर इतिकाक"--५१८ (गजदूर छीग) गजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवि-यत-४०१, ४०३ "मजन् '-लैला"-- १६१ मजार---(४६ (गांव) मजीदुद्दीन---१२६ मत्तनियाज--४८६ (वीवानवेगी) मतगुराद--४८५ (बीवानवेगी) "मत्ल उस्-सादेन"—-१५६,१५७

१८५, २०३, २०७, ३५८,

मजा॰—'१४६ (गांव)
मजीदुद्दीन—१२६
सतिथाज—४८६ (दीवानवेगी
भत्यपुराह—४८५ (दीवानवेगी
''न्व्लंख्स्-सादेन''—१५६,१५
''म्वलंख्स्-सादेन''—१६१
सरसेन्स्क—६८
मत्स्य-न्याय—४०९
मधुरा—१५१
भवरसा—१७०, १९३
''मदरसा—१७०, १९३
''मदरसा—दुरारिवया''—१६१
''मदरसा निजामिया''—१६१
''मदरसा-बेरिवर्ल''—१९४
मदलीखान—५४०
मदलीखान—५४०
मदलाना—१६९, ५४८

मध्य-एसिया--१०३, ४०५, ५११ मध्य-ओद - --३३२, ₹₹७, ३४३, ३४७ गनाप--५३७ (सग्दार) गनाहतान---१६५ मनोमाख---७, १०५ मन्तजोका--१३५ गानल्का---१४०, १४१, १५२ गगाइ-- -५०, ५१, ९८(सान) मरिकत--१८ गर्गा---१४१ गरनिनान--१७६ मराग-जगात---२८ गरागियाग---४१ मरियोरोफ---३३३ मरिगतव्यर्ग--- २४९ मरिया --११५(नगागा), २८४ गरीना---२१९, २२५ मरुस्या---३८८ मार्कोजोफ़ (कर्नल) -४८०, ४८३ मगिलान--१७६, ३०५, ३०६, ४२१, ४२४, ४२८, ४३१, ४३६, ४३७, ४४८, ४२०, ५१८, ५२०( मगिलान) मलदाविया---६ मलिक---३६ मिलिक अशरफ---३९, ४०, ४१ मशहद--१५८ (ख्रासान), १७३, १७६, १७७, १७८, १८१, १८२, १८७, १९१, २०३, २११, ४४२, ४४४, ४६१, ४६६, ४७६, ४९१ मशहदी---१४५ मसऊदवेग-१३०, १३२(-वेग) 840 मसकदी---७३ मसद---५१४ (उपनेक) मसूरी--४६२, ४९९ मसूरी भील--४१३ मसोपोलामिया -- ५,

(इराक) 808- -Sugar भरववा---९० (मारवां) गरनी--४८२ मस्जिद--- १८३ "मस्नवी"--१४३ (कथाकाव्य) महमतबुल --- ११०, ११२, ११३, ११४, ३१८ गहमूद -- ५९, १२२, १२३, १९२, २७५ महर्ग्य कार्यरी--५४७ महमूद---१६८-६९ (खाल). 288, 222, २१६, (-बी जतालीक), २७७ (भिजी) महगृद गिओ--२७७ महम्मद--(देखी महम्मद, मोहम्मद) महरम-- ४३४ (एक अफसर) महाओद् ---३४३, ३४९, ४२५ महाके बिन-- ३३१ महासान-१२१ महा-गाड़ी---३ (नगर) गहाचीन--१०३ महाधूत--३२ महानोगाई---३३९ भहासंघराज--३५, ११६, २२९ महराज्ल---३४, ७७, ९३, ९६, ९७ महासागर-३७२ महीने--१९९ मंगजेमा---२३८ मंगलइ सूयाह—३०२ मंगला--२९५ मंगलाई-सूबे----२९५, २९६ मंगलिक---३३८, ३४६ मंगित--१६७, १६८, १६९, १८५, १९२, १९४, २०९, २७९, २८९, २९१, ४२०, ४७१ (तुर्कमान),

(वस), ४८४, ५१६ (औग्स, उन्में त), प्रा ( -मगील) मिशिलका-- १६८ (कास्पियन ਰੋਟ), १८५, १८५, २०३, २०५, २०७, २०%, ४६९ (तुर्भमान), ४७२, ४८१ ४८३( नाम्यलक) मग्त--२८७, २५१, ३१८ मंगुत (गगित) --- ११४ (करणो गुरारामे) गंगुरलक (भंगिरलक)--३५८ मगू ते मर-३१५ (गजना-तेग्र) गंगोल -- ३ (नगाकान), १३ (भाषा), २१, ९२, 800, 888, 888, 888, 8 24, 8d x, 868, 560° २२७, २६३, २७३, ३००, ३१३, ३१६, ३४० (लोगीत), ५१७, ५२९, ५३०, ५४१, 486 "मंगोल-उ । निग ना"- - १ ३ (तोपची) मंगोलायित-२८४, ३०५, ४८६, 426) 428 मगोलिया--१२४, १४५, २३८, ३२२, ५१२ (बाउच), ५३० गंगोलिस्तान--२९५ मंगोलिस्तानी--१४९ मंचू (छिद्र)---३२४, ३२९, इ३७, ३८९ मचूरिया--३९७, ४०२ गब्री--३८९ मयारिन--२५३ (अफसर) मदोफ----२२७ मंसी--- २३५ मंसूर--१६९ माखिम---११० मानियान—१८७, ४५७, ४५८ गाना--४५७, ४५८ माचीन--१३०

गाजन्यसान--६३ (१मन), १०२, १६4, १48, १46, मार्जर- -- ९६० मानी --१५२ माभियान -- १८ १ गार --- ३१५ भारगोरा- -३८६ (समृद्ध) मारो-१०७, २२१, २२४, २३४, २३७, ४०१ गारी उत्स्व--- ३६५ भावर्गिनी-- ३९६ गार्ग वोलो--७, १०, १२, १२, ४६, ४८, ६६, १२५, 863 भावर्स--३७९, ३८६, ३९१, 3९३ (कार्ल गानगं),३९५ मानर्भवाद---३८७, ३९३, ५०७ "गानभंवाद और राष्ट्रीय भ्रम्"---४११ गावगंवादी---४१० "गार्कोगोलाकी यात्राये"---११ गावांल-ला---४१७ "माजी नियाच"--३८५ गाल्ता---२६९, २७० माल्ता-धार्मिक-संगठन--- २६९ गायग-उत्-नह--१२१ (=-अन्तर्वेद) भागूम---१९४ गास्को-६, २२ (मकरा), २६, ३५,४३,५१(-इवंस),५२, ५३, ६१, ९१, ९२, ९६, ९७, १०१, १०५, ११४, १५१, २०५, २१७, २१८, २१९, २२०, २२२, २२४, रवेवे, रवे७, २४०, २४१, २४६, २४७, २४८, २४९, २५२, २६६, २८९, ३१७, ३१८, इ२५, ३२७, ३३८, वहरी, वहरी, वहरी, वहरी, ३७३, ३७७, ३८३, ३८५, वद९, वं९८, ३९९, ४१६,

1

886, 837, 400, 406, ५१०, ५११, ५३३, ५५०, ५५४ (मस्बना, मास्बना) गारको राज्ळ—३४ गास्को-विजय---२५ गारक्वा-- १०१ (नदी), २२१ मिकादो---१४० गिखाइल-३४, ९६, ९७, १०२, १३५, १८८, २२४, ४०५, ४१९, ४८० (महाराजुल) मिलाइल रोमानोफ--४१९ मिबाइलोफ--२४८, ५२५ गियाद्लोव्स्कया—३८३ गिलाइलोइस्की—३९२, ४८८ (राडी) गिइ-नंश--१६ (= प्रकाश) मितन--५१६ (उज्बेक) मित्र-गनित्तमा--५०३, ५०६ मिशासीफ--३४१ मितिल्न्स्कया--३८५ मिन्सिन्स्की--३९५ मिन्जान--४६२ मिन्स्क--३९५ "मिन्हाजुल्मजनकरीन"--१३८" मियानकुल-१६३, १७०, १७६, १८२ "मिरातुल्-मफतुह"---१४५ मिर्जा---११३, १६५, २८७ मिर्जा अरकन्दर---२९८ मिर्जा खोजा--५५३ निर्जा रहीम--५४३ (ईशान औलिया) मिर्जा शम्स—४२५ मिर्जा शहबाई (बुखारा)--५२६ मिल--३६५ "मिलियनी"--११ (= करोड़ी) मिलोरदोजिच--३७५ मिलोस्लाव्स्की---२२७ मिल्की खिराज-४५३ मिल्लेक--५१५ (उपनेक) भिलयुकोफ---४१८

मिल--३९, १०४, १३०, 680, 686, 685, 688, १४५, १५२, २६९, ४११ मिग्---१९१,५१४ (उउबेम), ५१६, ४२१ (कबीला) मि ग्लक---३०० "मिग्बाकी"--१४८, (वजीर) मिग् बुलाक---४८०, ४८१, 863 मीनारवाला---४५३ भीतिन--२२४ गीर अरब--१८३, १९३ मीरअछी---१५४ (तब्रेजी), १६२ (मजन्) गीर अलीशेख--१८१ मीर आख्र--५५२, ५५३ गीरखोजन्द-१३६ मीर नजीग--१७५, १७६ मीरशब (कोतवाल) --४४९ मीरांशाह--५६ (तेम्र-पुत्र), ६१, ६६, १५०, १५९ मुखानोफ---५४२ मुकीम--१९१ (खान), १९२ "मुक्ति-संघ"---३७३ ग्रावार---इप्प मुगल---१४८, ३०५, ३११, 363 मुगल-साम्राज्य---१८७ मुगोल--५१५ (उज्वेक) मुगोलिस्तान---४९, ५५, ५६, ६९, १२१, १३४, १३७, १४८, १५५, १६६, १६८, 108, 803, 808, 804, १७७, २७५, २७७, २७८, २९३, २९८, ३०५, ३०७, ३०८ (सप्तनद) मुगोलिस्तानी--१७१ मुझ-खे---२१, २६, १२७, १२८ मुस्तका खात---१६५ (कआन), १३९

ग्जापफर- -१७२, ४३१,४३२ (अमोर, नुखारा) म्जगपारी-१४७, १५० (-वश) मुजार्त-- ३३६ (ठाटा) मुजाहिन्द--४४३ (धर्मयोद्धा) मुदा-स्फीति---५०६ गुजारक---८, ४८, ६६, १२९ (शाह्) भरगाब---१४१, १७२, २०३, 800, 866 मुरमो--८२ गुरिकन-- २८८ मुराद--४६०, ४८९ (अमीर) गुराबिन--४६७ गुरावयेफ----२७२, ३७३, ३७४ मुरावेफ--३७४, ३८०, ३८१, ३८८, ३८९, ३९०, ४७२ म्राव्योफ-अपोस्तोल---३७५, ३७६ म्रीद--४३, ३७७ (-वात) मुर्गाब---४४१, ४८९, ४९८ (बाला), 888 मुर्जा--५३ (मिर्जा), २८७ मुर्तुजा---३१५, 798 म्लर----३१६ मृत्तान--७, १८, १४४, १५१ मुल्ला कारी--४९५ मुल्ला नीरक---१८३ मुल्ला' मुर्शाफकी--१८३ मुल्ला शम्शुद्दीन--१२२ मुक्रिपुद्दीन-१४३ मुसलमान--३० "म्सलमान कमकर संघ"-५२३ म्सलमानकुल चूलाक (लुंज)---870, 279 मुराको यङ-कि---५६ मुसैंबी--१३५ मुस्तका कमाल-५४३ मुस्तेर---५१६, ५२८

महा मद-६९, १०३ (पंगाबर), १२५,१३५, १३६, १४२, १४४, १४५, १५९ (२), १६१, १६६, १६७, १६८, १९०, १९१, २०१, २०४, २०६ (देखो गुहम्मद भी) मुहम्मद अमीन-४६९(ईनक), ४९० (खान) मुहम्मद अली—-३९४ म्हम्मद उसमान--११६ मृहम्भद किभिज--३१०, ३१२ मुहामद लान--६७ मुहम्गद गूरगान--३०६ मुहम्मद जहर-४२३ (दीवात-बेगी) मुहम्मद जौकी---१५६ मुह्म्मद तर्वन---१६० मुहम्मद तेमूर---१६९ मुहामद नियाजबी--४७१, ४८२ (दीवानबंगी) म्हम्मद रजा बेक--४७१ म्हरमद रजाबेक-४२३ (तुगाई) ४७१ मुहम्मद रहीम लान--४७१ (खीवा) मृहम्मदशाह--३११, 8138 (ईरान) मुहम्भद शिकाबी--१६२ मुहम्मद शैबानी---१६३, १६५, १६७, १६८, १६९, १८०, १८३, १९७, २७७, ३०६, ३०७ (शाहीबेग) मुहम्मद सालेह--१८३ महम्मद सुल्तान-५८ मृहम्मद हैदर--३०२ मुंगत नोगाई--- २८६ मुंगा----१९७ मू-मृडं---२२७ म्जातिच---५५२ म्जार्त-३३१ मुजिक---२२८, ५३०,५३१

म्मिन--५१५ (उज्लक) गर भावर--४६०, ४६२ भारा"--३९५ मलर----११४, ३४५, ३५९ (गठर भी) म्सा--१५० "गृशी"'--४२५ "गत आत्माये"- - ३८४ "मृता गहके भरमरण"---३९२ मेकजाभर --- १४० भेक्गल--४८% मेन्सिका---४७३ भेगन्धान नका---१४३ मेचनिक्षापः-- १९६ भोत्तागर- ७३ मन्- १५३ भन्दछी---४८४ मेरदेलेये फ---३९२ मेंत्रीलिक--३९७, ४००, ४०, ४१०, ४१५, ४१७, ५०५, ५०६, ५०९, ५१७, ५१९, ५२१, ५३८ (अल्पमलीय)

HT181-40 मेमना--- १९१, ४५१, ४८९ मेथाफर किल--- अ मेरकेद---४३४ मन्कृत---५१४ (उपनेक) मरेगन--- ३२१, ३२४ गरमाम--- १४२ मेरग्ल--१३१ मेरा उरिवा---१२५ मरिया---७७, ९० गर्मुकोपा--५४४ गर्भलानी---१२६ मेर्ब---१३, १३१, १५४, १६१, १६७, १७०, १७३, १७६, १८१, १८५, १८९, २०२, २०४, ३०९, ३८८, 880' 886' 885' 88R' ४७३, ४७६, ४८९, ४९१, x65, x60, x66, 400, ५४८, ५५०, ५५५

मशकरी---३५५ गेश्केरियक---३५४ मेहतर--४३४, ४३५, ४६०, ४७२ (वित्त-मंत्री), ४७५ ४७७, ४७८ मेहमानलाना—५४० (सामृहिक मेहरबान बानम--१७७ मेहरानरूद--४० मेहीन---१९९ मेगली गिराई--१०० मेगू--८ मेशिकोफ--- २५५, २५६ म्मना---१९४ गैमाचेत----२५६, २५७ मैलबाश--३२१, ३३९ मोहरोचेको---३९३ गोन्सी---४१ मोगक---१८३ गोगल---३१२ गोगाकपुल---१७० मोगिलेफ---५०३ मोजाइस्क--५२, ९७, २२१, ३६९ गोजेर---४९४ मोतिनान-५४६ (गांव) मोत्गान---१२६ मोन्तेनिग्रो---३८६, ४११ गोन्तस्को---२५९ "मोरग्"----२५४ मोरान---१३३ मोराविया----२३ मोरोजोज----२२६, २२७, २२८, ३७६, ३९३ मोर्दवी ---- ३७२ मोर्वाबी---९०, ९२ मोर्डी---१०७ मोर्द्धिन---२२, २२१ (मोर्ब् वीन) मोर्हिनी---२३४, २३७ मोिकियेर--- २६६ मीलोगा----३५ मोलोतोफ़---४०६, ४१६

मोल्दाविया--- २३, ३९, ३८०, ३६७, ३८० मोसली---१४४ मोहम्मद ओगलान--४९ (सुल्तान), ५० (ओगलान), ६५ (खान), १६६ (मिर्जा) मोही उद्दीन---३९ (बुरदइ), १५७ म्निस्बेफ---२१८ म्स्तिस्लाव--८४ यउजा----२४६ यक्सा---२४३ यग्नान-४५७, ४५८ यग्नाब---५३९ (गाव, नदी) यग्नावी-५३९ (-भाषा, गलना) यङ्गी---१३५, ३०२ यजद---१०३, १०४, ३०१ (ईरान) यतीकंद--३०८ यतीकुदुम---१७४ (सप्तकूप) यदकू---४९ यदा-तासी---१८३ यनकुर--१५२ यमागुरवी---१६७, २८६ यमासोफ---५३३ यमीशेफ--३३३ (यामीशेफ़) यम्बा---२०५, २०८, २८४, २८६, ३२१, ३३९, ३५० (नदी), ३५६, ४६५, ४७८ यलानतुश---२८२ यवन---२६९ यशमुल---१४३ यस्यू-मङ-गू---२९ (तुकिस्तान), यस्सी--५६ ५७, १५९, १६५ (तुर्कि-स्तान शहर), १६८, १६९, १८0, २७९, ४३२ यसाउर--१३४, १३५ यहिया भरती--१५० यहदी---३६, ७४, ८३, ३९०, ४४२, ४४५, ४४६, ४५०,

842

यंगी आरिक--४८५ यंगी कला--४९६ गंगीशहर--१९९ यंगी-हिसार--३०९, ४२५ यंजील---१६० याइजी--२११ याइलक--३० (याइलग), १३० (गरम चरागाह) याकुत्स्क---२३८, २४४, ३९१ याक्त्रीगर---२३८ यानूत--७१ (साइबेरियागें), २३८, २७१, २७२, ४०२ गाक्तिया-- ३९१ माक्ब---११०, ४६२४, ७६ (मेहतर) याकोव--३४८ याकोवी--३८३ यागरिनी -- ५१५ (उजबैक) यागलान---६० यागलिकी--- ६१ यागेलोन--६१ यांगीयान्त-- २९२ याझ-नाच---१० याझ-ची--५, १६ (याङ ची) याचिरली--५४८ (तुर्कभान) याजगंद---५४३-४५ याजागिर---५४७ (तुर्कमान) याजिर--५४७ (तुर्कमान) याजूज--- २८० यादगार--१०४ (महम्मद), (खान), १०८, ११० १६०, १६६, १९६, ₹१६

यान—२२१
यान कुर्गान—५४३ (गांव)
यानीकला—४८४
यानी कसगन—४८१
यानी-किगिज—३४८
यानीकुर्गान—४२९, ४३१,
४५२
यानीकन्त—२६ (सिरतटे)
यानी दरिया—२९२ (नवीन

नदी), ४८०, ४८१ यातृ--५१५ (उज्रोक) याग---११६ यागच जी (बाबर)--४२१ यामिश--३२५ (सरीवर), 333 यामृत (तुर्कमान)-२००, २०७, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७७, ४८४, ४८७, ४९०, ४९४, ५४७ (गागृद) यायिक---२१, 68, (उगाळ), ७५, २०५, २०६, २३५, २३६, २६१, २८४ (७गल), २८५, २८६, २८७, ३१८, ३१९, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४३, ३५०, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८ मागितरक---२३६, २६१ भारकंद-१६४, ३०३, ३०७, ३०९, ३१३, ३२८, ३३५, ३३३, ३४७, ४२५, ४६४, यार मुहम्गद--१७५, १९५ यार भुहरमदोक---५३३ यारिकक----२६ (शासन-पत्र), २९, ३३, ५१, ६०, ९३ (अधिकार-पत्र, शासन-पत्र), \$63 यारलिया तुराखान--४७७ यारोपोलक--८३ भारीस्ळाव---२६, ५२, ८४ (१), ८५, ९२, २२४,३१८ ''यारेस्लाव्स्की-प्राव्या''---८४ यालगू--१३० यालूतुरा--१२२ यालीनिश---३१६ यालीसेफ---२२७ याळू (जपत्यका)---३९८ याव्लोचकोफ---३९६ (बिजली दीप आविष्कारक)

याना---१२१ (यास्ता),१५४, १६३ (विधान) यागी--८२ (ओमेती), २९७ गारमाना--१७६ (कान्न, यासा) यास्भी----२६३ पाहक पश्ते--५४३, ५४४ गिविररी---३४९ यिसु-भेगर - -१५ य्-अन--- ९ गकलिक- ५५ गुप्त राष्ट्र (अमे चिका) -- 80%, 883, 888 Ju---- 544 युगक्रमिक १ दिव---३९२ ( वर्गी ३ ) गगर --३१६ य्ग्रा---९४ मधन्येग---३३२ गुजा-५१४ (उन्होक) "गत बार बाति"--३९३ गुन्नन--१४ "ग्नी कमनिस्त" (युवक कम्-निस्ट)--५३३ य्रेकिर---५४७ (तुर्कमान) गरेकी---'५४७ (तुर्कमान) स्चीं---४५९ गृतं ---३०५ (ओर्व्चाले देश), यलयुज--१३३, २९८, ३०० युल्दाश--४५७ (परमांची) गुवान-मिड-युवान---३८९ यसपुदुक--४८१ म्कागिर--२७१ ''य्गेनी-ओनेगिन''--३८४ युजान---५१५ (उज्बेन) य्देनिच--५५२ यूनस---१६६ (खान), २०२, २७७, २९३, ३०५, ३०६, ३१२, ४२१ (खोजा) यूनिया----२६९

यूफियोसि--- २८४

युश्यिक--'१२, ८६, १०८ यरी -९० (१), ९२, ९५(३) ९७, ९९, २१७ (सनावित) गुरोपा"-- २४१ यति---३१९ यूलर---२६५ यसुफ---- ४२ (-गि इबाशी), ५३ (सुकी), ५४, १५७, २७८ (अभीर) यं इयपुर (तुकसान)---५४७ येकाज्यार --२४१ मेपद---१०३ (अमेज्द), १०४ येदेची---११६ (मन डारा वर्षा करानेवाला) गेविस्सन (मृतिसन)--- १२१ गैनिनेद---२३८, २७१, २७२. 304, 39%, 869 येनिगे इस्क--- २ ३८ येपा वन्स्की--११५ येम्बा--३४३ (यम्बा) येयेभय्र--५४७ (तुर्भमान) येरेवान (अरमनी)---३७१, ३७७ (मेरियान) गरापोइ---२४२ धेर्मवा---१०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, २३५, २३८, २७१, २७२, ३१५, चर्म, ३७४, ३८०, ३८० (-एरमक) ये मंकोवो-गोरोविबी--११० येमेगोवा पेरेकोफ--११४ येमॉलाई---११० येमीलोवा (अभिनेत्री)--३९३ येलचिन--५१४ (उत्वेक) मेरियाइ-- ११४ येलदश--३२१ वेलिज्की--३१७ मेली--४८९ (तुर्कमान), ४९०, येलेना--१०६ येल्तन---३५१ मे लियका--- ३ १८

शेख्यु---५

1

यर्य च्त्माइ---४ (मगोल) यनकी--२३८ ये सू-मङ ले-१२६ ( वेस्सू मङ-ग) येरकंष्विनियान-- ११३ येरसुन--१३६ येरसू गङ गू--१२६, १२७ योदानिया---२५१ योब---११६ योगोशिलम---३८० योलेलान---४९०, ४९१, ४९७ (उपत्यका) योजोतेम (बिला)--४७६ ( रतालिन) योहान----१३५ योजा----२४१, २४६ "रईस वारीयल"--४४३ (धर्मा-विकारी) रगुरा।---२४ रजब कराजार---४२४ रजाउया--५५४ (उभिया सरोवर) रजाकुल्ली---- १९३ रजीगलान-४६६ रणजीतिरीह---४४८, ४५० रतिवर--- ५, २३ रबात-१६१ (धर्मशाला), २९८ (पाधशाला) 'रबोत्तया जार्या" (कमकरो की उषा)---३९१ 'रबोचीपुत''--५०८ (बोल्मेविक रबोचेयोदेलो--५१८ रब्लन---३३२, ३३३ रमजन---५१ रशीद खान-- २७७ रशीदुद्दीन----२६, ४६, १३३, 884, 480 "रस्कोळ्निकी---२२९" रस्तिसियस-द-पीसा---११

रसपुतिन--४१५, ४१६ रहमतुल्ला—५४६ रहीम---१८८ रहीमकुल खान---४७६ रहीम बी---१९२ ४५५ (मंगित) रा--७१ (वोल्गा नदी), ७३ राइ--८१ (स्वर्ग) राइन--४११ राइम्सक---३५८, ४२९, ४७६ राग--४६२ राजक्मार डीप--३१९ राजा (वाक्ष)--३४७ राजादेश--३५७ (उकाजे) राजिन---२३६, २३७, २३८, राजुल--- (क्न्याज), ७५ २५३, ३१७ राजुल उस्तोफ--३५२ राजुल गागरिन--४६४ राजुल ल्वोफ---४१७ राज्यहुमा--३७०, (संसव्), ४१० गाज्यपाल-१६८, १७८, २१७ राज्य-परिषद्---३७०, ५०६, 400 "राज्य-विधानोका संहिती-करण"--३७० रादा---२३२ रादिभिनी--७७ राविश्चेफ---२६७, २६८ रानी---२५५ (एकालेरिना), ३४४, ३५१, ३५२ (अन्ना) राबरं (जेनरल)---४९८ रायन--५३३ (=जिला) रायमुन्दर--१३५ रावलपिडी---३१३ राब्दीय परिषद्--११६, २१७ राष्ट्रीय सभा--१०८ रिवार्ड---१३५

रिनदान--५१५ (उज्नेक) रिदाल्फो--१०५ रिन्-छेन्-पल्- –१६ रिन-छेन्-फग्---१५ रिगेन्स्की--- ३५७ रिलेगेफ--३७४, ४७५, ३८२, ३८३ (कवि) रोगा-९५, १०८, २५१, ५०७ रुइकोफा--५०६ रशिनिया---२३ रुवरिक---७, ८, १०, १२५, 326 रुमानिया--३८६ हायानसंक---२५८, २६० "करकाया भाटवा"--८५, ३७३, म्स्की अकदमी नाउक--२६४ रस्तम--१५८ रूजवेल्ट--४०० (अमेरिकन) रूजा---९६ "रूदिन"----३९२ रूबल--२५५ 受出--- 8尺多 रूमानिया-१०३, २२९, ४००, 883 रूमी--१४३, १४७, १५२ रूरिक--७५, ३७२ करिकान्धवा---११५, २७८ रम---५, १६, २९, ६८, ७१ ७३, ७७, ७८, ८३, १०३, १०४, १५३, १६७, २०६, २०७, २१०, २३३, २६९, २९१, ३२१, ३२४, ३२९, ३३२, ३४७, ३६६, ३९८, ४०७, ४२५, ४९० ४९४ (तुर्कमानयुद्ध) 438, 4 ३६ रूस-जापान-युद्ध---३९७ **एस में अांति—५०३, ५३**१

(१९04)

एसमें पूंजीबादका विकास"—

394 रूसी---५६, ७२, ७४, २४३, २४४, २५३, २७०, २७९, ३१६, ३२६, ३७६, ३८९, ४९३, ५२२ (नफोदा), ५३५, ५३६, ५५२ ह्मी अभियान-४७४, ४८० स्सी एशियाई नक-४०९, ५२३ रूसी किसान गंघ--४०१ रूसी गणराज्य--५१२ रूसी ग्लाम---४६५-६६ रूसी-चीनी--४०९ "रूसी तियात्र"--- २६६ कसी भागा---३९२, ५५६ (और भारत) "हसी मजदूरोंका उत्तरी मन"-388 रूसी विज्ञान अनदभी---२६४ रूसी तत्य-अधिकार---३७३ ''रूसी समाजवादी जनराांत्रिक मजदूर पार्टी"--४०५ रूसो----२६७, ३७३ रे--१०३ (तेहरान) रेगिस्तान--४४९ रेडियोग्राम---५५० रेतेनकाम्फ---४१३ रेनाड---३३१ रेपिन--३९३ (वित्रकार) रेल-इंजन---३७६ रेल-निर्माण---४९९ रेत्-कम्---५२४ (रेवत्य्शनरी कमिटी, क्रांति-समिति) रेवेल---१०८ रेगल--३७३ रोज खान---४७० रोजिन्स्की---२२१ रोम---७३, १०६, १४१, १४५, १५०, २६९, ४३३ रोमन---६ (ईगर-पुत्र), २२, 47, 97

रामनन्योप--२२९ रोमनोफ--११५, २१७, २५६ गेमनोना-- ११५ रोमनो-- -२०३, ४२३, ४३४ (- जिंग्सी) रोमानाव्य । १ --- ४३२, 643 (जेनरल) रोयरिक—-७५ ( ⇒रोइसिह, रोगिगा) रोग्सि--७५ रोगिक-वद्य ---५१७ रोलेंट कामन----५२१ रोस्तोफ--- ३५, ६३, ८५, ८८, 0,0 रोस्तोत्रसेबी--५ र५ रोहा---८, १४१ र्जरमाद्नी भिनाज--- ५२८ र्याजिन--२२, ३४, ५१ ५२, ६४, ६८, ८२, ८८, ९१. 97, 96, 800, 804, ५२०, २२३ लगोदा---५५३ लघ-ओर्द --- २७८, ३३७, ३३९, ३४३, ३४९, ४६७, ४६९ लत् विया---४०१ लत् वियन---५१९ "लताफतनामा"---१५८ लाती का ---- १६६ लबोगा---९४, ११६, २४९ (सरोवर), ५५१ लक्षारबाशी---५४५ लंका--१०, १०३ लग--१४९ (लंगड़ा) लदन--३९ ३८२ लाइटिजाक---१६७, ३७० लादा--७३ (== हावा) लाविगिन--३९६ (बिजली-आविष्कारक) लाविस्लाउस--५३ (=हला-दश्रवा)

ठामा--१२ (गाध), १३८ लायक पगद (बासमची)-५४४ लायोस कोस्त--३७९ लार--१०३, १०४ लारगा---२६० लाल गारद---५४९ "लाल जेनरल"--४०६ लाल सरोगर---४१५ लास्सेना---५३३, ५४६, ५४९ (तुर्भगतियामें निगणि), 444 लावाजिये----२६५ लावरेन्तीफ (जेनरल)---५३१ 8191--Co लातार्प--३६५, ३६५, ३७० **आहीर--७, २८, १४४, ३१३** लिलारेफ--३३३ छिगनिता--६, २३, २५ लिञ्च-अन्---९ िलन्वा--- ३१९ लिएके---३७३ लिथ्बन--९८ लिथ्वानिया---३४, ३८, ५३, ६०, ६८, ९७, १००, १०८, २२९, २३४, ३७७, X 6 \$ लिथुवानी---५२, ६२, ८३, ९५, ९८, १००, २२१, 390 लिथो---१५५ किवि--- १ लिफलें दिया---२४९ लियांगर---४२५ लियोनिया--७८, ५४, ९५ (बास्रतिक-तट),१००, १०८, १०९, ११६ छी-चुझ---८, ९ लुई---२३,२६७,३७० (अठा-रहरो) लगान्स्क--४०३, ४०६ लग्द---३१७

ललक--६३ लुबलिन---६, २७, २३४ लवा---३१७ लूओराबेतलन--२७१ लूकस---११० ल्ल--४० रहेपकोइ---३१७ लेन:---२३८, २३९, २४०, २७१, २७२, ३७३, ३७६, 808 लेनिन--३७६, ३८७, ३९२, ३९४-९६, ३९७, ३९९, 807, 807, 804, 80E, ४१०, ४११, ४१३, ४१९, ५०३, ५०९ (प्रथम राजकीय घाषणा), ५१०, ५१३ (वेहांत) लेनिनग्राद---५७, १६२, २५०, ३९२, ५३३ ले निन-गर्वेत--- १०७ लेनिन प्रतकालय---२६७ 848, स्हेनिनावाद--४३१, ५१८ (बोजन्द) लैनिन्स्क--५३५ (गिलर) ले गेरा--३४९ लेप्सा----३३१ लेबाउपकी---३१६ लेमबर---२३ लेमंन्तोफ--३८२, 265 (केबि), ३६९, ३८४ लेब ताल्स्त्वा--१८०, ३९२ छेवितन---३९६ (वित्रकार) लेंबसेल---२९९ ''लैला-मजनूं''----१६१ लीवा (साबेरिया)--३३५ लो-डो-नय र्-छेन---८ लोप् बना--- २५१ लोब्--३०० लोबनोर----२९७ लीबाचे असी---३८२

लोक्जाक्ष----ने २१

लोब्जाङ जाजर--३४० लोब्न् झ---३३८ लोमकार्ट--५५२ लोमनिद्ज----२४ लोमानिन-४८१, ४८४, ४९५ (जेनरल) लोमोनोसोफ़--२६५, २६७ लोयाङ---५ (होनान्मे) लोली--२०३, ४३४ (जिप्सी) लोवात---७५ लोसवा---१११ "लीह-पुरुष"—-२७१ लोह-युग---५२८ ल्याच तृब (प्रागदीप)--३९७ ल्वासीफ--४०७ ल्यापुराफ---२२३ ल्यूप---३३१ ल्योन-परिषद्---६ ल्योनहार्ड---२६५ ल्योग्ति---२२७ लगोपोल्द----२५७ ळ्योफ़---२३२, ४१३, ४१८ ल्हचन खान--३३२ ल्हासा--- ३३२, 385 "वक्राया"—–६७ (घटना), १५६, १५९ वक् लिच्क--४०० वक्ष--६ (आम् दरिया), ७, १३०, १३१, १३४, १३७, १३९, १५४, १७३, १८६, १९४, २०५, २०८, ४३९, ४४२, ४६५, ४६७, ४८०, ४८८, ४९०, ४९९, ५२७, ५३९, ५४१, ५५१ वखान--४६१, ४६२ वलेया (इलाका)---५५६ वजिर--१२५ १२६ १२७, १३१, १३७ (अमात्य), १८३, १८६, १८७, २०८, बजीरक्षाज्यम-१३६ (महासना)

वत् शिर--३२४ वद्गिग--६७ वरगी---७५, ७६ वरसामिनार--४५८ घरमावा--२३४ (वारसा) वर्गचेतना--३९१ नर्णभासा---९ बर्मा--१११, ४२५(=८इ फर्मख) वरतुगाद---२४१ वरसाफ---१२७, १२९, १२३, वही उद्दीन--१५३ वर्गपत्र ---१६ वलाचिया--३९, ३८० "वळायस-७५ ोक"---१५६ बली---३०४ "वली-निअग"--४४२ ४५६ बली नियाज--५३३ (गतना) वली महागाः--१८५ वसी कुरजी--१८८ बाटरलू---३७० वादाचा--४५६ वामपक्ष--५१९ बारापशी--४०५ वाग्वेरी---१७२, ४७६, ४७८, ४७९ (वम्बेरी) वायजीव--१४८, १६५ वायोग्द्र--५४७ (त्रकंमान) वारजकद---४८ धारसा-२३४, ४१३ (धरसावा) वालरस---२४० बाल-स्टाट---६ (युद्धक्षेत्र), २३ बाल्कोफ़---२६६ बाल्तेर--५५२ वास---१७४ वासमची---५२७ बासिलियेव्स्की--३९९, ५५१ बासिली--४२ (त्वेर-), ५२, ५३, ६१, ६३, ६४. ९९ (8, 7), 807, 80€, १०५ (३), ११०, ३१६

वासिली---२१९ (ध्इस्की), ३९१ (गेरासिमोफ) वासिलको--८७ वास्को-द-गामा---१०१ वाहलीक---१४९, ४४२ विज्ञान---३९६ विजन्तीन--७३, ७५, ७७ (पुर्वी रोम), ८४, १०५ निजिक--११२ विज्ञानगर---१५७ वितुत--६० (वियोल्द) वित्कोविध---४४८ विधान-सहिता--८ १ विनिम----२८ विम---१११ (नदी) विगान-निसा--४१२ "निरा"--८१ (अर्थदड) विक्नाग्---५३, २३४ (विक्नो) विछ।यतः (अन्तर्वेद)----३८८ (= बलागत) विलियनोफ--- ३३३ विलियम---४११ (निल्हेल्म) विलियासुतर--१४३ विलाधन्सन---३८६ विल्हेल्म---३७५ (३), ४०६ विश्वबालिग--१२७, ३०१ विरुचेगा---१११ विश्लिष्ट---९३ निश्वगृद्ध---५२० विस्तुला---६, २७, २५९ वीट्स बेरिग--- २५६ वीना-- १०१, २४९, ३७०, ३७९ (आस्ट्या) बीबोर्ग--४१७ (विपुरी) व्वेगदा----१११ वृशिगुन---३२४ व्-वाङ----३११ a a --- 8 & 8 वेइ-हाइ-वेइ---- ३९०

तेगुडश---११४ वेग उद्येब्स्कोगे --- ११४ "वे वे"---८९ (गचागत), ९३, नेजिर--१६८, १७८, १९६, १९७, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०७ वेतुल्गा---२३४ "वेदोमोस् ॥"-- २५२ वैधशाला---१५७ वेनिय--७१ (वे४) नेनिग--१०, ३६, ५१ बेनिगी --- ३८ वेनी उकोफ---३६१ वेनेनिनिनोफ--- ३८२, 362 (कवि) चेनेबेनी (इनालियन)~--४६६, 803 नेरद--७१ वैत्राकोफ--५३३ वेम्बरी--१२४, १८३, २९२ वैरदआ---५५ वेरेग्धे---८२ वेर्गाव्सकी (जनरल)--५०६ वेर्की जी सबोर (उच्नतम सभा)---३७४ वेर्स्नमउराल्स ह--३४९ वेस्ने-निजिन्सवाया--३१९ वेदंगन---५२० (जलमाअता), वेनी----२९९ ३७९, ४१५, ५३०, ५३१, वेनीये---२७७, ३६१ (श.का), ३७९, ४३२ (अल्माअता) (वस्ती) बेर्स्त---५५१ वेला---२४ बेल्जली---३९० वेल्लोर--४५२ वेल्यानोफ---३३१ वेल्स्की---१०६ वेवोद---१०९ (राजपुरुष) वेशिफ---७३ बेसिर---१६८, १९६, ९१७

वैसी--७७, ९० वेस्ना--७३ (--=वसत) वैविक--५३ वैद्र- -१४३ वैधानिक जनतात्रिक---'(१७ बोगोल--११०, १११, ११२, ११३, २३५ बोत्याक--२३४ नोद्ना (शराव)--४३६ नोयकोफ---३१८ वोगवाद----२१७, २२३ ( राज्यपाल), २२८, २३८, ३२७ वोरोदिनो--३६९ बोरोनेज--२४७ योगोव्योगो---१०७ वोस्कला---२५० वीलिएक--८२ बोलेरला उग्---८४ बोलोरत (जिला)---४०४, 420 बोलबोफ--२२१ वोल्लोब्स्की--११४ वोल्गा---२०, २९, ६०, ६१, ७१ (= रा, दिसल), ७७, ९०, ९२, ५६, १०२, १९६, २०९, २१०, २३५, २३६, २४७, २४८, २६१, २६४, २८७, २८८, ३२१, ३२५, ३३९, ३४०,३४२,३४८, इ।(५, ३।(७, २६०, ३७२, 808, 820, 8E9, 8C0, ५०८ (प्रदेश) वोलगा-तलमब---२३५, ३१९, ३३८, ३४५, ३५२, ३५५ वीलगार---५, २१, ७३, ७४, ७५, १५१ (बोलगार) वोलगारी---७१ बोल्ताइक आर्क (प्रदीप)---444 बोल्तेर---२५९, २६६, २६७, ₹ **७** ₹

वोहना---६२ वोल्फ--१५३, ४९१, ४९२, ४९३, ४५० (डाक्टर) वोल्ह्रनिया---२६, ३८ वोस्ताम--२०४ व्यत्का---२३४ व्यातिची--९० व्युक्द्य न--५४७ (तुर्कमान) बृनवोल्ड---१०८ व्लादिमिर---६, २१, २२, २४, ३५, ५२, ६१, ७८, ८३, (स्व्यातोस्लाव-पुत्र), ८४, ८७, ९१, ९३, ९७, १०५, 242 व्लादिगिर मनोमाख--९०, ९४ व्लादिस्लाव---२२२ व्लारमधेर्ग --- ४३० ध्से नोलोद---४१ (म्बोल्म), ८६, 66, 66, 88, 88 ब्सेस्लाब--८६ शक--७१, २८४, २८९ (=- शिथयिन), ३३४, ४५९, ५१६, ५१७, ५२८, ५२९, ५३६, ५३९, ५४१, ५४८ शकलाओ----२७ गकार्य--५२८, ५४१ शगनान--४५९ वागिन----२६२ ''शक्रत्ल्-अतराक''--१८,२६, २९, ३६ शतरंज--४९४ शकी---२०९ शबिनादाबेग---२५५ शमसमान---२८५ शमसा---११४ शमाजहान---२९८ शम्बेगाजानी--४०, ५४ शर्याहीन---१३१, १४३, १४४, १५०, १५३ शम्श्वान् आदेम--४३९ शस्तिनस्की--११३ भारपहीन यन्दी-३०१, ३०४

शरवान--१५६ शरातजिन---३३४ शराबद्याना---२८० (तारकन्द इलाकेमे) शराबवानी---२७९ शरीकाना---४३४ शरीयत--१३७, ४४५, ५२६ "शरीयत-शरीफ" (सद्धर्भ)---4.75 शरा-उसुन--३४१ शहबाई--५२६ (मिर्जा) शहरसञ्ज--१४८, ४२४ (=िवाश), ४२७, ४३९, ४४२, ४४९, ४५१, ४५२, ४५३, ४५६, ४५७, ४६२ (दक्षिणी) शहरेखान---४३७ शाख-तु---८ (नै-पिझ-ह) शादम्लन-१५५, १५६ शादीबेक--६३, ६४, ६९ शान---१४ (बर्मा), ३८९ शान्ति-घोषणा---५१० शापुरगान-१३१, १३५, १८६, १९३, १९४ शाबिरगान-४६३ शाम-- ३३, ३९, १२१, १४० शामिल - -३७७ शाबकान-- ३२ नाह अब्बास (१) --- २०६ नाह इरमाईल---१७४, १७६ शाहजमा---१९४, ४४६ षाहजहा-१५७, १८७, १८९, १९०, २०७, २२६, २२८, २४०, ३२५ शाहजिदा--१५४ शाहतेम्र--४४२ "शाहनामा"---१५७ शाह फलरहीन--- १३८ भाहबेग---१०२, १८६ शाह ब्दग---१६६ शाह महम्द-१९४

वत् शिर---३२४ वदगिस--६७ वरंगी--७५, ७६ वरसामिनार--४५८ वरमावा---२३४ (वारसा) वर्गचेतना--३९१ वर्णमाला---९ वस्तं—१११, ४२५(= $\zeta_3^8$ फर्मख) वरत्वाद--२४१ बरसाफ---१२७, १२९, १३३, वहीउद्दीन--१५३ वर्षपत्र--१६ वलाचिया--३९, ३८० "वलायन-उजने ह"--१५६ वली--३०४ "वली-निअम"--४४२, ४५६ वली नियाज--५३३ (म्ल्ला) वली महामद--१८६ वसी क्रजी--१८८ बाटरल्---३७० वादाचा--४५६ वामपक्ष--५१९ वागपक्षी--४०५ वाम्बेरी--१७२, ४७६, ४७८, ४७० (बमबेरी) वायजीद---१४८, १६५ वायोग्बुर--५४७ (तुर्कमान) वारजकद--४८ वारसा-२३४, ४१३ (वरसाया) वालरस---२४० वाल-स्टाट---६ (युद्धक्षेत्र), २३ वाल्कोफ---२६६ वास्तेर--५५२ वास---१७४ वासमची--५२७ वासिलियेव्स्की--३९९, ५५१ वासिली--४२ (त्वेर-), ५२, ५३, ६१, ६३, ६४ ९९ (१, २), १०२, १०६, १०९ (३), ११०, ३१६

वासिली---२१९ (श्इस्की), ३९१ (गेरासिमोफ) वासिल्को---८७ वास्को-द-गामा---१०१ वाह्लीक--१४९, ४४२ विज्ञान---३९६ विजन्तीन--७३, ७५, ७७ (पूर्वी रोम), ८४, १०५ विजिक--११२ विजयनगर---१५७ वितुत--६० (विथोत्द) वित्कोविच--४४८ विभान-सहिता--८५ विनिक---२८ विम---१११ (नदी) विमान-विद्या--४१२ "विरा"---८५ (अर्थदड) विलनाम्--५३, २३४ (विलनो) 883 निलायत (अन्तर्येद)---३०८ ( == वलायत ) विलियनोफ----३३३ विलियम-४११ (विल्हेल्म) विलियासुबर--१४३ विलगइन्स्वा---३८६ विल्हेल्म--३७५ (३), ४०६ विशवालिग--१२७, ३०६ विश्वेरा---१११ विश्लिष्ट--९३ विश्वयुद्ध---५२० विरतुला—–६, २७, २५९ वीट्स बेरिग--२५६ वीना-- १०१, २४९, ३७०, ३७९ (आस्ट्रिया) वीबोर्ग--४१७ (विपुरी) व्चेगदा--१११ बुशिगुन---३२४ वू-चाङ---३११ व झ---४६१ वेइ-हाइ-वेइ---३९०

वेग्इश---११४ वेगइशेव्स्कोये--११४ "वेचे"--८९ (पचायत), ९३, ९४, ९६ वेजिर---१६८, १७८, १९६, १९७, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०७ वेतुलगा---२३४ ''बेदोमोर गि''---२५२ वेधशाला—-१५७ वेनिद--७१ (वेद) वैनिस---१०, ३६, ५१ वेनिसी---३८ वेनी उका फ--३६१ वेनेनिननोफ---३८२, (कवि) वेनेवेनी (इनालियन)--४६६, ४९३ वेन्द--७१ वेन्द्यकोफ---५३३ वेग्बरी--१२४, १८३, २९२ वेरदआ--५५ वेरेन्दे--८२ वेर्खोक्स्की (जेनरल)---५०६ वेखींक्ती सबोर (उच्चतम सभा)--३७४ वेर्ब्नमजराहस्क-- ३४९ वेख्नें-निजिन्सकया---३१९ वेर्दगन--५२० वेर्नी----२९९ (अलमाअला), ३७९, ४१५, ५३०, ५३१, वेनीये---२७७, ३६१ (श्रद्धा), ३७९, ४३२ (अल्माअता) वेस्ती---५५१ (बर्स्त) वेला----२४ वेरजली---३९० वेल्लोर--४५२ वेल्यानोफ---३३१ वेल्स्की--१०६ वेवोद---१०९ (राजपुरुष) वेसिफ---७३ बेसिर---१६८, १९६, ९१७

1

वेसी--७७, ९० वेस्ना--७३ (=वरात) वैदिक---५३ वैदू--१४३ वैधानिक जनतांत्रिक---५१७ बोगोल--११०, १११, ११२, ११३, २३५ वोत्याक---२३४ बोद्का (शराब)--४३६ वोयकोफ---३१८ बोयबोद---२१७, २२३ (=राज्यपाल), २२८, २३८, ३२७ वोरोदिनो--३६९ वोरोनेज--२४७ वोरोव्योवो---१०७ वोर्स्वाला--२५० वोलिन्स्क--८२ वोलेस्लाउस---८४ वोलोस्त (=जिला)--४०४, 420 वोल्लोफ़---२२१ वोल्योव्स्की--११४ वोलगा---२०, २९, ६०, ६१, ७१ (= रा, इतिल), ७७, ९०, ९२, ९६, १०२, १९६, २०९, २१०, २३५, २३६, २४७, २४८, २६१, २६४, २८७, २८८, ३२१, ३२५, इइ९, ३४०, ३४२, ३४८, इ५५, ३५७, ३६०, ३७२, 808, 820, 849, 860, ५०८ (प्रदेश) वोलगा-कलमक---२३५, ३१९, ३३८, ३४५, ३५२, ३५५ वोलगार---५, २१,७३, ७४, ७५, १५१ (बोल्गार) वोलगारी--७१ वोल्ताइक आर्क (प्रदीप)---बोल्तेर---२५९, २६६, २६७,

३७३

बोल्ना---६२ वोल्फ--१५३, ४९१, ४९२, ४९३, ४५० (डाक्टर) वोल्हनिया----२६, ३८ वोस्ताम--२०४ व्यत्का--२३४ व्यातिची---९० व्युकद्य ज--५४७ (तुर्कमान) व्रनवोल्ड---१०८ व्लादिमिर---६, २१, २२, २४, ३५, ५२, ६१, ७८, ८३, (स्व्यातोस्लाव-पुत्र), ८४, ८७, ९१, ९३, ९७, १०५, वल। दिमिर मनोमाख--९०, ९४ व्लादिस्लाव--२२२ व्लारम्बेर्ग--४३० क्सेबोलोब--४१ (खोल्म), ८६, ८७, ८८, ९१, ९४ ब्सेरलाव--- ८६ शक--७१, २८४, २८९ (=सिथयिन), ३३४, ४५**९**, ५१६, ५१७, ५२८, ५२९, ५३६, ५३९, ५४१, ५४८ राकलाओ---२७ शकार्य--५२८, ५४१ शगनान--४५९ शगिन---२६२ ''शष्त्रतुल्-अतराक''--१८,२६, २९, ३६ शतरंज-⊸४९४ शफी---२०९ शबिनादाबेग---२५५ शमसमान---२८५ शमसा---११४ शमाजहान---२९८ शम्बेगाजानी---४०, ५४ शम्श्हीन--१३१, १४३, १४४, १५०, १५३ शम्बान् आहेम--४३९ शम्सिन्स्की---११३ शरफदीन यज्दी-३०१, ३०४

शरवान--१५६ शरातंजिन---३३४ शरावलाना---२८० (तारकन्द इलाकेमें) शराबलानी---२७९ शरीकाना-४३४ शरीयत--१३७, ४४५, ५२६ "शरीयत-शरीफ" (सद्धर्म)---५२६ शरी-उसुन---३४१ शहबाई---५२६ (मिर्जा) शहरसञ्ज--१४८, (==िकश), ४२७, ४३९, ४४२, ४४९, ४५१, ४५२, ४५३, ४५६, ४५७, ४६२ (दक्षिणी) शहरेखान--४३७ शांद्ध-तू---८ (कै-पिड-ह) शादमुल्क---१५५, १५६ शादीवेक---६३, ६४, ६९ शान--१४ (बर्मा), ३८९ शान्ति-घोषणा---५१० बापूरगान-१३१, १३५, १८६, १९३, १९४ शाबिरगान-४६३ वाम---३३, ३९, १२१, १४० शामिल --- ३७७ शावकान-- ३२ नाह अब्बास (१)--२०४ बाह इरमाईल-~१७४, १७६ शाहजमां--१९४, ४४६ **धाहजहा-१५७, १८७, १८९,** १९०, २०७, २२६, २२८, २४०, ३२५ शाहजिंदा---१५४ शाहतेम्र--४४२ "बाह्नामा"---१५७ थाह फलरहीन---१३८ शाहबोग--१०२, १८६ वाह बुदग—१६६ शाह महमूद---१९४

शेरेमेतोफ---२४९, २५०

शाहमातोफ--७१ शाहमुराद--४२१, ४६० शाह याकूब --- ५४३ शाह राजीउद्दीन---३०४ भाहराज--६६ ६८, ६९, १५४, १५५, १५७, १५८, १६३, १६५, १९४, २९८, २९९, ३०१ शाहरुखिया--६७, १६७, १७१, 260, 304 शाह शुजा--४४८, ४४९ शाह सफर--४४० शाह हुसेन (ईरान)--४६५ शाही (सिनका)---४७८] शाहीबेग--३०६, ३०७, ३०८ (मुहम्मद शैबानी), ३०९ शांघ।ई---३८९ शिकतुर---१४३ शिगाई जान--३४६ शिरका--२३९ शिमला--४९९ शिया---१४५, १५३, १७३, १७४, १७७, १८९, १९९, ४४१, ४४२, ४७२, ४९२ शिरवान-२८, ३३, ३९, १०२, १४४, २०३ शिरामृत---२८ (शीर्या-शिरियानेत्स---५५३ नेत्स), ५५४ शिस्---११५ शिस्तमक--११५ शी-चुड---३३२ शी-च्--२४१ शीराज--३९, १०३, १०४, १48, १६६, ३०१ शीराजी--१४४, १४६, १५७ शीरीन--५१५ (उच्बेक)

चीरी-खुसरी---१६१

शीरी खोजा--१८३ शुइस्की---१०६, २२२ शुगनान--४२६ शुमिलोफ---५१८ श्लगिन--४१९ शलदूर--५१५ (उज्बेक) श्रानस्कोये--३९५ श्स्तर--१५४ श्स्तोक--५२५ शकर---३२८ श्रुखाना--४८२, ४८३ "श्रा इस्लामिया"--५१७, ५१८,५२४(इस्लामीलीग) "शरा उलेमा"--५१७ श्ल्ज--४२९ शेक्सिपियर (लेफ्टनेंट)---४७५ शेख--१६९ शेख आरिक--४८३ शेख जलील---२०६ शेख न्रहीन--१५५ शेख मस्लहत--५७ शेख मिर्जा--५४३ शेखहैदर--१६७ शेखुल्-इस्लाम---५९ (इस्लाम के महागुरु),१६६, १६९ शेड-च---२४३, ३२४ शेदरिस---५६ शेल्सी--५ (चीन), 380 (शेन्शी) शेबास्त--१०३ शेमाख--१०३ शेमीअका-३४४, ३४५ (पुलाद) शेम्याका---९९ शेरअली--४६१ शेरकुली--१२५ शेरगाजी---२०१ शेरपुल---१९४ शेरमत---५४५ शेर महम्मद---५४५ शेरवान---२०४

शेराबाद--४५९

शेलगुनोफ---३८५, ३९४ शैबान---६९, १६५, ३१५ शैबानी---१६३, १६७, १७०, १७३, २७५, २८१, ३२१ "शैबानीनामा"——१८३, १९६ शैबानी-वंश---१६५ शोकुर---१११ शोनग्रावेन--३६६ रचे िकन---५१७ रमाइलर---३५८ ''श्रम-वेतन''---३९३ "श्रमिक मुक्ति"--३९३ श्रीनगर---१५२ रिलष्ट—-९ ३ श्लुशेल्बर्ग---२५०, २५७ क्वेत-ओर्द्--४५ (अन-ओर्द्), ५०, ५१, ५६, ६८, १६५, **१६७, १६८,** ३४३ श्वेत-मेश---१७२ सइकुयु---४८४ सइसान झील--३१८ (नोर) सइस्सन---३२९, ३३३ सईदाबाद-४० सकसिन---२१ (निम्न वोत्गा-उपत्यका) सकसीनत-१८ सक्या पण्छेन्---८ सबसौल (फराम)--४२९ संखालिन--३७२, ३८० सगस्का--३२७ सगीरदश्त---५४५ सङ-जी----३३४ सज़ोनोफ़--५२२ सतलूज--१५१ सती--८२ सदरहीन अर्वेबेली--३९ सदरे जहान-१२३ सहोदस्की--३९३ (अभिनेता) सहे-सिकंदरी---१६१ सन्जक---३३४ सन्त्सित-चापू---३३२

सपिएहा---२२१ सिंपिकोफ---३७२ राप्तनद--१२१, १२५, १३२, १३४, २९५, २९७, ३२४, ५१९, ५२८, ५३१, ५३२, ५३३, ५३६, ५३७, ५३८ सफर बी--४२८ सफरबीज-५१५ (उज्बेक) सफावी—१७२ (वंश), १७३, १७७, १७९, १८१, १९४, १९६ सफेद खोज।---४२५ सफेद गारद---५५०-५२, ५५५ सफेवरान--५४३ सफेद हड्डी---३५८ (पुराना राजवंश) "सबका थोड़ा"--- २५९ सबा--- ६० ८ सब्जवार--१५०, १५४, १७८, १८२, ४९९ "सब्रेमेन्निक"-- ३८५ (सम∽ कालीन) समद--४४८ समय-माप--- १५८ समर---५१९, ५२१, ५२५ समरकंद---२७, ३२, ४९, ५४, ५६, ५७, ६०, ६८, १२१, १२२, १२५, १२७, १२८, १२९, १३४, १३५, १३९, 886. १४९, 240, १५२, १५३, 848 १५५, १५७, १६०, १६३ १६५, १६६, १६८, १६९, १७२, १७४, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८२, २०८, २७७, २७९, २८०, २८१, २९६, २९८, ३०२, २०५, २०७, २२०, ३३६, ३४३, ३८७, ३९०, ४१५, ४२७, ४४७, ४५१, ४५५,

x40, x45, x66, x65,

४६५, ४९९, ५१७, ५१८,

५१९, ५२१, 428-24 (-विजय), ५२५ समरक्दी---६७, १५९ समसामस्-सत्तनत -- ५५४ (ईरान) समसोनोफ--४१३, ५५२, ५५४ सगची--४२९ समदर --७४ सगाजवाद--५०४ "समाजवाद और राजनीतिक स६षं"--३९३ समाजवादी कातिकारी--३९७, ४१६, ४१७, ४१८, ५०५ (करेस्की दल), ५१८, ५१९, (एस्० एर्०), ५२१, ५५० समाजवादी जनतात्रिक पार्टी ---४०४, ५१८(०मजदूर पार्टी) राभानोफ-४६४,४६६ (राज्छ) समारा---२३७, २९१, ३५१, 346 समोयद (भाषा)--५४८ समोयित---९४ "सम् डि-स घ"---३७३ सम्बद्ध बञ्जातुर--३३४ सरकश--५५ सरकेअ---७४ सरखाबा---४३७ सरस्य--४७३, ४७६, ४९०, 690 सरतक----२६, २७ सरदाबाकुल--४८३ सरवाज-४३३,४४८ (निपाही) सरमात---७१ सरवान--१३०, १३२, १८० सरस्वती---१४१, ४८८ सरातोफ----२३७, २६२, ३७२, सराय---१३, ३०, ३७, ६८, १०२, १५१, ५१४ (उज्बेक, महल) सराय ओदरी---२९८ सराय चिक---१९

सेराय चुका --- २८८ सराय तेम्र---४१ सराय बरका---३९, १८५ सराय बातू---३२ सराय बेरेक---६२ सराह--४० सरिक--५४७ (तुर्भमान) सरिकामिश--४१३ सरिकौल--४९८ (पर्यनमाला) सरी----२०१ सरीखाना--४३६ सरीटुगान---५२० सगीपुल---१७१, ४६१, ४६३ (सरेपुल) मरीवागिसेफ--५३७ सरीसू---५७ सरूकउजेन---५७ सरेजय--४५९ सरोग--७३ सरोवर---११३, १२५, १८६ सर्गा---३३३ सर्त (फारसी भाषी)---१९९, २०२, २०४, २०७, २०८, ३३१, ३६०, ४२७, ४२८, ४३१, ४५२, ४६९, ४८६, ५१८ (ताजिक) सर्व--७१ (मकदूनी) "सर्वरूस महाराजुल"--३९ सर्वदारी---१४७ सर्वहारा---३८७, ३९३, ३९९, ५०४ (प्रोलेतारी) सर्वियन---३८६ सिवया---३८०, ३८६ (ब्रांसे-निया), ४११ सर्वदार---१५० सलगर---५४७ (तुर्कमान) सलजीदइ---३० सलजूब---२०७ सलवर--३१९ न्हार (तुर्कमान)—४७१, 8A4 480 सलाहुद्दीन---१५७

सलूरी---२०० सलोर (तुर्कमान) -२००, ४९०, ४९१ (सलूर) सन्जूकी---१२३, ४९९ सल्तानिया---३२१, ३३८ सल्तिकोफ-इचेंद्रिन---३९२ ससीव्गा--४८ संगीत--१५६, २६६, ३९३ (-बन्ला) संघराज--९७, 96, 800, ११६, २२३ संजर---१२३, १६६, ४८९ संत जार्ज--१२२, ४८२ संत-महंत---२९१ संत मिलाइल--३५ संधि---३८६ "संयन्त स्लाव सिम्बनी"---भणह संविधान-सभा--४०१, ५१८ संमद--१०८, २२०, ५१३ संरकृत--९३ संस्कृति--३९६ साइबेरिया--६, ४६, ४७, ६३, १०१, १०८, १०९ (-विजय), १११, २१८, २१९, २२७, २२९, २३५, २४४, २६८, २८०, ३१५, ३१७, ३२६, ३२७ ३३३, ३३८, ३४६, **६४८, ३६१, ३७९, ३८८,** इर्प, इर७, इर्र, ४०८, ४९८, ४९९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५४८ (सिबे-रिया)

साइन नीयन--१२१
साइसन-सरोवर--३३२
साईस--३०५
साउस्त्रोफनी--११२
सागिष--३५५
सागिष--३५५
सागिव दरत--५४३, ५४४
साज्लू--४०
सात नायर सासन--२२२
ादी--१४३, १४७

साद्मान--५६ सान् स्तेफानो-संधि-३८६, ३८७ साबरान--४९, २७९ (नदी) साम--६४ सामंत--८५ (युग), १०९, ४०६ (-वादी) सामानी--४५३, ५१७, ५४१ सामी पाशा--५४५, ५४६ साम्प्रदायिक नेता---५१८ साम्यवाद--५२४,५४९ (देखो कम्युनिस्ट, कम्युनिजम भी) रायन--२६ (भला राजा) सायत--५१६ (उज्वेक) सायब इस्पहानी--१९० सायो---२४ सारडम----२४८ सारणी--१५७ सारा--१०३ सारिक--२००, २०७, २१०, ४७६, ४९१ (तुर्कमान), 865 सालार--११४ सालिन्स्क--३१७ सालीसराय--१४९, १५० सावरान-४८, ५६, ५७, ६०, १६७, १६८ सावजी---१४७ सावा व्लादिस्लाव----२२५ साष्टांग प्रणिपात---२४१ (कौ-ती) सासानी--७३ (ईरानी) साहेब गिराई --- २८७ साहित्य--१३७, १४७, ३९६ सिकंदर (ग्रीक)—५४३ (अलि-कसुन्दर) "सिकन्दरनामा"--१६१ सिगनक--४६-४९, ५०, ५५, १६५, १६६, १६८, २७५, २८०, ३४६, ४५३

सिगाई---१८०

सिगान---३८४, ४३३, ४६१

(रोमनी, जिप्सी, लोली) सिगवा---१११ (लपिना) सिगस्मिन्द-१०९, २१८, २२२ (₹) सिंड-क्याङ---१८३, ३३५ (चीनीतुकिस्तान) सिताजी--१३८ सितारा-मुखासा---५२६ (बुख।रामें) सिथ---७१ सिदी अहनद मिर्जी--१५८ सिने उस--७५ सिन्ताब--४८१ सिबको--५२५ सिमओन---३८, ३९, 42, ११०, २४१ सिम्बिस्क---२२, २३७, ३९४ सियाङ-याङ---५, ८ (सियाङ-**જૂ),** ११ सियानोफ़--५२५ सियापोश (काफिर) --- ४६० सिर(नदी)-४९,१२७,१५३, १७४, ३५२, ४३७, ४८४, ५१६, ५२०, ५३८, ५४१ (सिर-दरिया, यवजर्त) शिरगिली--५३० सिरदरिया - ६, ५५, १२१, १२९, १४९,१५०, २७९, ३०५, ३५१, ३५७, ३६०, ४२५, ४६७, ४७६, ४७८, ४७९, ४८०, ५२४, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४१ सिरमाग---५१ सिरवान--५४ (शिरवान) सिरिम (बातिर)---३५५-५७ शिरिया---३९ (शाम), १३०, १४०, १४५, १५१, २८९ सिर्दज्ञान--१०३ सिल्जीब्ल---७२ सिल्ट बरगर---६६ सिल्वा---११०

सिंबाछिक---१३२

सिवास--१५२ सिबिर--११२-१४, ११६, २३५, २३८, २७९, २८७. २८९, ३१९ सिविरखान---२८१ सिबोरगान---१३५ सिसिली---२४ सिहतियान---५१५ ( जबेक) सिघु---१५१, २७१, 868 ४४२ (सिन्) सिबिस्क ---३९२ सिहल--१०३ सी-बिम्--५३० सीनिझ-फू---३३२ सीनोप---३८० सीमा कमीशन--४९८ सीला--३४६ सीलेड----२९९ सीमाती---१४८ सीस्तान-१४९, १५०, १५४ सुइउनिच---१६६, १६९, २१० (-बाला) सुओमी-५४८ (फिन माषा) सुक्---४३५ सुकलेन--११३ सुङ-ताइ---२१ सुडा वंश-५ (चीने), ७,८ सुज्वल--- २२, ३५, ८२, ८६, 90, 98, 96 "सुदूर" (अध्यक्ष)—५४४ सुन्ताइ--५ (मंगोल) सुन्नी--१४५, ४४२, 862, 424 सु-बो-ताइ--२१, २३(-सुबोदाइ) सुभानकुल्ली-१९१, २११, ४६६ (दूत) सुमारीकोफ---२६६ सुरखाब-१७४, ४५९, ५४४ सुरा--२३४ "सुरिम"--५८ "स्कृत"==४९

सुलेमान---५६, १४७, १९४ सुल्तान--१४१, १४४,१४७, १५४, १५६, १५८, १६५, १६८, १८०, १९१, १९९, 200, 208 सुल्तान अली—१६२ (मशहदी) १६३, १७२ सुल्तान अब्ल्फैज--३४८ सुल्तान---१६० (हुसैन), १६२ (-मुहम्मद),१६६ (-गिराई), (निगारखानम्), ३०४ (महमूद), ४४१ (-सजर) सुल्तानिया---३३, ५५, ६० (ईरान), १०४ रावर्ण-ओर्द्---३, ८, १८, ३८, ५१, ९८, १००, १०६, १२१, १२८, १३३, १४२, १६५, १८५, ३१५, ५१४, 428 सुवाइत---३२१ सुवारोफ----२६०, २६३, २६९, ३६८, ३६९, ३८२, ३९४ स्सगन--११२ सुगारी---२४२, २४३ सूइरमान---३३० सूइलहिनू---३३० स्किन----३१६ सूक्ष्मचित्र---१५७ सूचाउ--५, ३१३ (घीन) सुजक---१६५, १६८, ४३५ स्नित---३२१ सूफी--५६, १२४, ३०५ (सत), १३८, ४३४ (मुअन्जिन) सूबुइ---१९९ सूयुन्जिक---१७६ स्युनजी---१९६ सूर----२६६ सूरिकोफ (चित्रकार)—३९६ सूर्यदेवी---१४० सेइराम---३२८ सेकिज-इशाचे ---- २९७

सेगोन-गर---१६६ सेडागे--३२८ (सेत्सेन खान) सेच---२३० सेचक---३१९ (थैशी) सेचेनोफ---३९२ सेतजुलेत सराय-६६ सेत्सेन खान---३२१, ३२८ सेनेकसे-४८४ सेपूकोफ--५१ सेप्तेन बल्जुर--३३१ सेवल---३७ सेबान----२१ सेमरेक--३६१ (सप्तनद) सेमारिचम-५१४ (उज्वक) सेमियोन---५२, ११४ सेमीप्लातिन्स्क---२५१, ३१९, ३३३ (सप्तप्रासाद), ३४७, ३४८, ३७९, ५३० रोमी-बायर्-श्चिना----२२२ से मीरेचिन्स्क-४५२ सेमीरोद्स्क-३५५ से-मू---१२ (तुर्क मुसलमान) सेम्र---५९ सेमेओन---९७ सेरल्स--१६१, १८१ (सरस्स) सेरपूकोफ--६३, २२०, २८९ सेराबेका--१११ सेराय-४९, ६० (सराय) सेरायचुक—६० (सरायचुक) सेराय सोलकुल---५० सेरेनइका-४०८ .सेरोफ (चित्रकार) --- ३९६ सेर्गेयफ---५०८ (अत्यो म) सेलिगोर---२२ रोलिंगिन्स्की---२५३, २५४ सेलीजर---२०५ सेली-नेनोय---५१ सेलेसिया---६ सेलदूज---१३७ सेल्गा--११० संस्वेस्तर-१०७ सेवक्रम---१३३

सेनदिनो---३६९ सेवलरी---२५ सेवस्तापोल--३८० ''सेवस्तापोलकी कथाये''--३८० सेविनबेइ--५३,५४(वानजादी) सेबेर---८२ (सिवरि) सेबेरियान--७७ सेवेस्क--८४, ८९, १००, २१८, २५५ सेहन--१२९ सेडीकेट--४०८ रौकाकी---१२५ सैची केशेस -- ३१९ सैदान (गांव) ---५४३ रौदिक--१६७ सौदियत---११३, ११५ सैफ्द्दीन--२७ (बाखरी), ६०, 230, 280 सैयद अबुल्गाजी---१९४ संयद इमामकुल्ली——१८७ सैयद उबैदल्ला --१९४ , रीयद--६९ (-खान), १५० (-बरका), १५९ (यबका), १६६ ( -बाबा ), (-साविर),४७७ (-महम्मद खान),४७९ (-मृब्रहीमखान) सँरान--४९ सैराम--५५, १६६, १७६, १८०, २९७, ३०२, ३०७, ३०९, ३१०, ३३०, ३३१, ३४३, ३५० सैरामकामिश--५० सैसन झील--३३३ सोख--४३४ सोगद--५५ (देश), १७०, ४५८, ५१६ सोग्दी--५१६, ५१७, ५३६, ५३९, ५४१ तोची---४०३ सोद्वी---३३४

सोनपुर(मेला)--४७३

सोफिइस्कय।---९३ रोफिया---८५ (-गिर्जा),१०६ २४६, २४७, २४९ सोफिया पालेओलोगस--१०१ सोफियान--१९९, २२० सोलम्दर्क्सा--३३४ सोलोबेहसक---३८० सोवियत--१२१, ५०३,५०५, ५०८ (कांग्रेस), ५१२, ५२२, ५४९ सोवियत-शासन--४९३, ५२३ 439 सोवियत समाजवादी गणराज्य-सध--५१२, ५१३ सोविति सगुक्त समाजवादी गण-राज्य--५१२ सोसकान--११४ सोसवा--१११ स्कंदनेविया---३९, ७४, ७५ (रकें इने विया) स्किफिया--७३ (गमस्तान) "स्कोत"--८६ (पश्) स्कोबेलेफ़--४३७ (जेनरल), ४८४, ४९५, ४९६, ५१८, 422 स्क्रीग--४९७ स्टाकहोम--४०४ स्ट्अर्ट ---४२६ स्टोडर्ट—४४८, ४४९,४७४ (कर्नल) स्तानित्सा--१०८ (थाना) स्तानिस्लाउस---२५९ स्तार्क--३९८ (अदमिरल) स्तालिन---२६७, ३९६, ४०२, 804, 820, 822 स्तालिनग्राद--५१, २३६, २६२ स्तासोफ़--३९३ (संगीतकार) स्तिफन---१०९ स्तेपान---२३६, २३८ स्तेपान खलतुरिन---३८७, ३९० स्तेपानोफ़--५२५, ५५२

स्ने गी --- ३१९, ४८० (दहन, मैदान, मह) हरेकर बाथोरी--२३० "स्तेरेगुरती" (इबंसक पीत्र) ---स्तेलमाशेस्की---५३३ €गोल्पन--४१० स्नोज्योत्रो--२२५ स्यान्दमान--३४९ स्मुबे--४३२ स्त्रे केत्मी---२२४, २३७, २४६, २४९ (गारद सैनिक), २३६ (राज-मैनिक), २५२, ३१७ स्त्रे वेत्स्की--२२८ स्त्रोगोन ---११० (पीटन) स्त्रोगनोक--१०९, ११०, १११, ११३ स्थानीय बोर्ड (जेग्स्त्यो)--808 स्पा--१०२ (त्राता) स्पाल् शो--२३ स्योरिदोन--१०९, ११० स्रेन--१५२, २४८, ३७३ स्रेनिश—−१३५, ३६८ स्रेरिन्स्की---३७०, ३७२ स्मो जेन्स्क--५, 99, ८८, ९१, १०१, १०६, २१८, २२२, २२३, २२५, ३६८, ३९१ स्मोज्नी---५०८, ५०९, ५११ स्याहक्रलाह---२३ स्याहचाह (अंब तूप) --- ४४९ स्लाव--- ३९, ७१, ७५, ८४, २३०, ३८६, ४०६ (न्वाद) स्लावानिक---२५२ (अक्षर), २६५ स्लावेत्स---८२ स्लिको---५२५ स्लेब---९४

स्लाबोबा--११३ "स्वतत्र कमी प्रेम"--३८२ स्वाप्तिक समाजवाद - ३९१ (उटोपियन) स्वायततावादी (बोगंद-)--५१९, ५२० स्वारोग्--७३, ७६ (देवता) स्वारोजिक--७३ (स्वारोचिष) ३६५ स्विटजरलंड--२७०, (स्वीजर्र्सण्ड),४१२, ४१३, 408 स्वीड--९४, ९६, १००, २२२, 844 स्वीडन--१०८, १०९, ११६, २२२, २३४, २४८, २५०, २५३, २५६, २५९, २६३, ३१८, ३३१, ३६६, ३६७, 830, 403 स्वीयाजेस्क---१०७ स्व्यातीपोलक---८३, ८४ (१), 20 (7) स्व्यातोस्लाव--७८, ८२ (१), ८४, ८६, ८७, ८८ स्वेत्-चाडा--२९३, ४५९ स्वेर्त्लोक्--४०५, ५१८ हकीम-१२६ हगान---३ (कआन, खाकान, खआन, खान) हडा-वाउ---९ हवजेबा--५१५ (उच्बेक) ' हजरत '--४४६ हजरत इमाम--४६०, ४६१ हजार--१९४ हजारजगीन--३२ ह्लारा—१४७, १७२ हजारास्य---३२,१७८, १९६, १९९, २०१, २०२, २०३, 20%, 20E, 200, 20C, २१०, २११, ४६७, ४६९, ४७५, ४७६, ४८३, ४८५ हनफी---३२५ हनीफा---३२५ "हफ्त-किःवर"--१६१

67

"हफत-पैकर"---१६१ हबरा आमिद--१२६, १२७ हमदान-- ३३, १४०, २०९ 'हमारे मत मेद''--३९३ हम्दुल्ला मुस्तीफी--१४६ हम्माम--१६१ (स्नानागार) हरावल---२९५ हरिद्वार---१५१ हिर्गिक तरकट--५० हरीरूद--४९१, ४९८ हर्बिन--३९७ हमोशा--२२३ हर्गल----१६५ हलव--८ (अ प्पो), १४० "हरत-बहिरत"--१६१ हश्तरूद--४० (अष्टनद) हमजा--१७५ हसन---१०२-४ (-वेग), १३९, १४४, १९९ (-कुल्ली), १५०, (-दमगानी), २००, ४७१ (-मुराद) हड़ताल--४१४ हंसीय---९४ 前---98 हाकिम--५४३ हाकिमबेग --- ३३२ हागान--१३९ (हगान भी) हाजिम---२०३, २०५ हाजी--४३ (खा), ६०-६२ (-तर्छन-अस्त्राखान), १३६, १३७, १५७, १९१, २०२–३ (-मुहम्मद), ५२६ (अकर म, -दादखाह) हाजी बिरलस--१३७, १४८ हान्स-संघ---३५ हाकित-१४७, १९१, ५१५ (उज्बेक) हामी--३१० (चीन), ३३० हालैंड---२२५, २४८, ३६७ हावड़ा---३७७ हांगकांग---३९७ हिटलए--१०१, २५८, ३६८,

80€ हिंद चीन-- ३, १०, ३९७ हिदी-युरोपीय--५३९ हिंदुस्तान--१०३,१०४,१४४, १७६, १८३, २०३, ३५५, ४२६, ४४२, ५३६ हिंदु-१०३, १८८, ४४२ हिन्कोह--१५१, १७२, १८९, १९०, ४४२ (हिंदकुश), ४६१ (हिंदूकुरा) हिंदू मंदिर---२९९ (बोड) हिद्र-विहार---२९९ हिटगोकेत---१९२, २८९ हिंदी आग्लियन---२६६ हिमानी---५३५ हिरात--६६,६९,१५०,१५४ (खुरामान), १५४, १५५, १५७, १५८, १५९, १६१, १७२, १७३, १७६, १७८, १७९, १८१, १८२, १८५, 864, 303, 888, 888, ४४९, ४५५, ४६१, ४७४, ४९०, ४९७, ४९८, ४९९, 470 हिल्ला--१४४ हिसार--५६, १६७ (ताजि-किस्तान), १७१, १७३, १७४, १७६, १७७, १७८, १८६, २११, ३०६, ३०९, ४३९, ४५९, ५३७ हिसार कुदुज--३०४ हुगली—३७७ हमायं--१०६, १७७, १७९, १८३, ३०८, ३१३ "हुरियत" (=स्वतंत्रता)-५२६ हलाकु-८ (वंश), १०, १७, १२५, १२६-३०, १३९, 280, 268 हुलीजन हान--३३२ हुसेन-३३ (चीबान), १०३, 8#4, 886, 840, 846,

## मध्य एसियाना इतिहास (२)

१७७ हुमेन सूधी---५३ (सुफी), १६० (-मिर्जा), १७१ (-बेकरा), ३०४ हंगर--६ (गगयार) हुगरी--२३, ३९, ७८, ८४ (मगपार), ५४८ हर्गेरियन--१०९ E-13: ----4 ह-त्क-त्---३२४ हुण----- २४, २८४, ३३४, ३४३, ५१७, ५२८, ५२९, ५३६, 488, 486 हेक्तर--५३६ हेजिर--१२५, १२६ हेतमन---२२१, २३०, २३१, २३४ (प्रधान), 740

(अतमन) हेदविग--५३ हेदेनस्त्रोम--३७२ हेनरी--६, १५२ हे म्ताल--- ७२, ५१७, ५३९, ५४१, ५४८ हेमन्तप्रासाद--२५७, ३८७, ३९९, ५०९ (पेत्रीग्रादमे), हेया---५१७ हेरमोलं स--११० हेराकिल--७३ हेरात--१३१, १३५ हेर्जन---३८२ (एर्जन) हेर्जेगोविना---३८६, ४०७, 806,888 हेनगियोस्—४४८ (कप्तान)

हेलमन्द--१७२ हेलसिकी--५०७, 406 हेलेना डीप---३७० हेस्टिंस--३९० हैंदर--६८, ११६, १७३, १७५, १७९, २९९, ३०५, ३०७, ३०८, ३११, ३१२, ३१३, ४२३,४५८(अमीर ब्यारा), 808 हेदर मिर्जा--३०३(इतिहास-) कार), ३०५ हैरत गाह--५४५ ही -- ३४६ (चीन सेनापति) होना [--५ (चीन), ७ होर्ड---२८७ हो-लो-लो कि-प्रा----२९३ होत्स्टार्न--२५७ ह्वाद-हो----९ (पीत नदी)



